स्त्र. प्रुण्यच्छोका सासा स्वृत्तिदेवीकी पवित्र स्स्रृतिसें श्री साहू श्रान्तिप्रसाद जैन द्वारा संस्थापित एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीया श्रीमती रमा जैन द्वारा संपोपित

# भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस अन्यसालाके अन्तर्गत प्राकृत, सस्कृत, अपश्रभा, हिन्दी, कहाड, विमेछ आदि प्राचीन साथाओं से विषक्ष आतामिक, दार्शिनक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐविहासिक आदि विविध-विषयक जैन-साहित्यका अञ्चसन्धानपूर्ण सम्पादेन तथा उसका मूछ और यथासम्मव अञ्चलद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन-सण्डारोंकी स्विधा, विकालेख-संग्रह, कहा एवं स्थापस्य विशिष्ट विद्वानीके अञ्चयंक-प्रन्थ और छोकहितकारी जैन साहित्य प्रम्थ सी इसी अन्यमालामें प्रकाशित हो रहे हैं।

प्रन्यमाला सम्पादक

सिद्धान्ताचार्यं पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री डॉ. क्योतिप्रसाद कैन

সকাহাক

भारतीय ज्ञानपीठ

प्रधान कार्यालय : वी/४५-४७, कॅनॉट प्लेस, नमी दिस्की-११०००१ मुद्रक : सन्मति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१००१

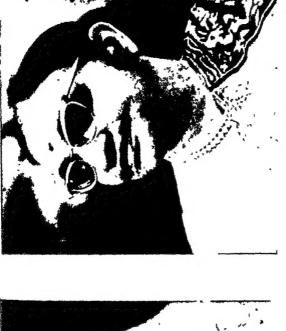

अधिकाता दिकाता श्रीमती रमा जेन पर्मेपली श्री माह् अतिनप्रमाब जेन



मूल प्रेरणा दिवगता भीमतो मूर्तिवेदो भी मातुत्री श्री साहू शान्तिप्रसाद बंन

# HARMĀMŖTA (ANAGĀRA)

of

## PT, ĀŚĀDHARA

Edited with a Jālanadīpikā Sanskrit Commentary & Hindi Translation

Ьy

Pt KAILASH CHANDRA SHASTRI, Siddhantacharya





# BHARATIYA JNANPITH PUBLICATION

# BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪŢHA MŪRTIDEVĪ JAINA GRANTHĀMĀLĀ FOUNDED BY

#### SAHU SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE MOTHER SHRIMATI MURTIDEVI

AND

PROMOTED BY HIS BENEVOLENT WIFE

LATE SHRIMATI RAMA JAIN

In this granthamālā critically edited jain āgamic, philosophical, purānic, literary, historical and other original texts available in prakrits, sanskrit, apabhramša, hindī, kannapa, tamil, etc., are being published in their respective languages with their translations in modern languages

CATALOGUES OF JAINA-BHANDĀRAS, INSCRIPTIONS, ART AND ARCHITECTURE STUDIES BY COMPETENT SCHOLARS AND POPULAR JAINA LITERATURE ARE ALSO BEING PUBLISHED.

AND

General Editors

Siddhantacharya Pt. Kailash Chandra Shastri Dr. Jyoti Prasad Ja n

Published by

Bharatiya Jnanpith

Head Office B/45-47, Connaught Place, New Delhi-110001

# प्रधान सम्पादकीय

दिगम्बर जैन परम्पराके साधुवर्ग और श्रावक वर्गमें जिस आवार धर्मका पालन किया जाता है उसके लिए आवार्यकरण पं आशायरका धर्मामृत एक विद्वतापूर्ण कृति है। विद्वान् ग्रन्थकारने प्रकृत विपयसे सम्बद पूर्ववर्ती साहित्यका गम्भीरतासे अध्ययन किया था। उन्होंने अपने इस ग्रन्थमें उनको बहुत हो प्रामाणिक और सुव्यवस्थित रीतिसे उपस्थित किया है। यह ग्रन्थ दो भागोंमें विभाजित है—प्रथम भागका नाम 'अनगार धर्मामृत' है और दूसरे भागका नाम 'सागार धर्मामृत'। ग्रन्थकारने स्वयं ही अपने इस ग्रन्थपर संस्कृतमें हो एक टीका और एक पंजिका रची थी। टीकाका नाम 'भव्यकुमृदचिन्द्रका' और पितकाका नाम 'भव्यकुमृदचिन्द्रका' और पितकाका नाम 'भागतिपका' है। टीका और पंजिका दोनोकी एक विधेषता यह है कि ये केवल क्लोकोकी व्याख्यामात्र नहीं करती, अपितु उनमें आगत विषयोको विधेष रूपसे स्पष्ट करनेके लिए और उससे सम्बद्ध अन्य वावस्यक जानकारी देनेके लिए ग्रन्थान्तरोसे भी उद्धरण देते हुए उसपर समृचित प्रकाश भी डालती है। इस तरह मूलग्रन्थसे भी अधिक उसकी इन टीकाबोंका महस्व है।

मञ्जूजुप्दचित्रका टीकाके साथ अनगार धर्मामृत और सागार धर्मामृतका प्रकाशन श्री माणिक चन्द्र प्रन्यमाला, वस्वरेखे हुआ है। किन्तु ज्ञानदीपिका एक तरहसे अनुपळ्य थी। भारतीय ज्ञानपीठ भूतिदेवी प्रन्यमालाके विद्वान् सम्मादक डॉ. ए. एन. उपाच्ये उसकी खोजमें थे और वह प्राप्त हो गयी। उन्होंने हो सन् १९६३ में यह योजना रखी कि भारतीय ज्ञानपीठसे धर्मामृतका एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित हो जिसमें—

- (१) घर्मामृतके दोनो भाग एक ही जिल्दमें हो, वर्योंकि तबतक दोनो भाग पृथक्-पृथक् ही प्रकाशित हुए थे।
- (२) सस्कृत मूल प्रन्य गुद्ध और प्रामाणिक पाठके रूपमें दिया जाये । यदि कुछ प्राचीन प्रतियाँ उपस्वय हो सकें तो उनका उपयोग किया जाये ।
- (३) प्रयम, क्लोकका सन्दर्श अनुवाद रहे। उसके परवात् विरोपार्थ रहे जिसमें संस्कृत टीकामें विवत विषयों-को न्यवस्थित रोतिसे सक्षेपमें दिया जाये। साथ ही, जहां आसायरका अपने पूर्व प्रस्पकारोंके साथ मतमेद हो वहां उसे स्पष्ट किया जाये। विरोप अध्येताओंके लिए उसमें आवश्यक मूचनाएँ भी रहें।
- (Y) यदि ज्ञानदीविकाकी पूर्ण प्रति प्राप्त हो वो उसे परिशिष्टके रूवमें दिया जाये।

साराक्ष यह कि सस्करण मम्पूर्ण जैनाचारको जाननेके लिए अधिकाधिक उपयोगी हो, आदि ।

ठाँ उपाध्येकी हमी योजनाके अनुसार धर्मामृतका यह संस्करण प्रकाशित हो रहा है। हिन्नु हुछे खेद हैं कि हम धर्मामृतके दोनों भागोको एक जिल्टके रूपमें प्रकाशित नहीं कर मके, बयोकि प्रव्यक्षा करें पर अधिक वृहत्काय हो जाता। अत हमें भी उसे दो भागोमें ही प्रवाशित करना पटा है। प्रथम भाग जनगार धर्मामृत है।

वं. आभाषरने गृहत्यायी साधुके लिए अनगार और गृहस्य प्राथकके लिए मागार शरदना प्रदोत किया है। ये दोनो करद वृत्रविधयं मामत हैं। आगम प्रस्थीमें जैन माधुके लिए अनगार घटा प्रयुक्त हुआ है। सहरायमुद्रमें प्रतीवे दो भेद विधे है—सगारी और समगार (अगार्यनगारट (अ१९३)। जा गृहसान करता है वह अगारी है और जिसके घरवार नहीं है वह अनगार है। तत्वार्धपुत्रको टीका सर्वार्धितिहिंसे इसपर शका की गयी है कि इस व्याख्याके अनुसार तो विपरीत्तता भी प्राप्त हो सकती है। कोई साधु किसी यून्य घर या देवालयमें ठहरा हो तो वह अगारी कहलायेगा और किसी घरेलू परिस्थितिके कारण कोई गृहस्य घर त्यागकर वनमें जा वसे तो वह अनगार कहलायेगा। इसके उत्तरमें कहा गया है कि यहाँ अगारसे भावागार िख्या गया है। मोहवश घरसे जिसका परिणाम नही इटा है वह वनमें रहते हुए भी अगारी है और जिसका परिणाम हट गया है वह शून्यगृह आदिमें ठहरनेपर भी अनगार है। उसी अनगारके घर्मका वर्णन अनगार धर्मामृतमें है।

बनगार पाँच महात्रतींका पालक होता है। वह बाँहसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिप्रहका पूर्ण रूपसे पालन करता है। दिगम्बर परम्पराके अनगार अपने पास केवल दी उपकरण रखते है—एक जीव रसाके लिए मयूरके परोसे निर्मित पिण्डिका और दूसरा शौचादिके लिए कमण्डलु। शरीरसे विलक्षक नम्म रहते हैं और आवकके घरपर ही दिनमें एक बार खडे होकर हायोंकी अजुल्कि पात्रका रूप देकर भोजन करते हैं। किन्तु खेताम्बर परम्पराके अनगार पाँच महाब्रतोंका पालन करते हुए भी बस्त्र, पात्र रखते हैं। बनगारोंकी इस प्रवृत्ति भेदके कारण हो जैन सम्प्रदाय दो भागोंमें विभाजित हो गया और वे विभाग दिगम्बर और खेताम्बर कहलाये।

वैसे दोनो ही परम्पराबोके अनगारोके बन्य नियमादि प्रायः समान ही है । किन्तु दिगम्बर अनगारो की चर्या बहुत कठोर है और धारीरसे भी निस्पृह व्यक्ति ही उसका पालन कर सकता है। जैन अनगारका वर्णन करते हुए कहा है—

> येषा भूषणमञ्जसगतरक. स्थान शिलायास्तर्लं श्रम्मा शर्करिका मही सुविहिता गेहं गुहा द्वीपिनाम् । बात्मारमीयविकल्पबीतमतयस्त्रुट्यत्तमोग्रन्थयः ते नो ज्ञानवना मनासि पुनता मुक्तिस्पृहा निस्पृहा ॥ बात्मान्, २५९ ।

सर्थात् घरीरमें छमी पूछि ही जिनका मूषण है, स्थान शिकातल है, शय्या ककरीली भूमि है, प्राकृत रूपसे निर्मित सिहोकी गुफा जिनका घर है, जो मैं और मेरे की विकल्प वृद्धिसे अर्थात् ममत्वभावसे रहित है, जिनकी अज्ञानरूपी गाँठ खुल गमी है, जो केवल मुक्तिकी ही स्पृहा रखते है अन्यत्र सर्वत्र निस्पृह् है, वे ज्ञानरूप धनसे सम्पन्न मुनीश्वर हमारे सनको पवित्र करें।

भर्तृहरिने भी अपने वैराग्य शतकर्में जनका गुणगान करते हुए कहा है—
पाणि पात्र पवित्रं भ्रमणपरिगत भैक्षमध्ययमन्न
विस्तीर्णं वस्त्रमाशादशकमचप्रं तल्पमस्वल्पमूर्वी ॥

थेपा नि'संगताह्गीकरणपरिणतस्वान्तसंतीिपणस्ते
वस्या सम्यस्तदैन्यव्यतिकर्रानकराः कर्म निर्मूस्त्रयन्ति ॥ —वैराग्यशतक, ९९ ॥

अर्थात् हाथ ही जिनका पिवत्र पात्र है, अमणसे प्राप्त मिसा अधिनाक्षी भोजन है, दस दिशाएँ ही विस्तीर्ण वस्त्र है, महान् निश्वस्त्र मूर्मि ही कन्या है, नि संगताको स्वीकार करनेसे परिपक्व हुए मनसे सन्तुष्ट तथा समस्त योगताको दूर भगानेवाले वे सीमान्यकास्त्री कर्मीका विनाक्ष करते हैं।

कर्मबन्धनके विनाशके विना मुक्ति प्राप्त नहीं होती और कर्मबन्धनका बिनाश कर्मबन्धनके कारणोसे बचाव हुए विना नहीं होता। इसीसे मुक्तिके छिए कठोर मार्ग वयनाना होता है। व्रत, तप, सयम ये सब मनुष्यकी वैपयिक प्रवृत्तिको नियन्त्रित करनेके छिए है। इनके विना आत्मसायना सम्मन नहीं है जबकि आत्मसायना करनेका नाम ही साधुता है। इसका मतलव यह नहीं है कि शरीरको कप्ट देनेसे ही मुक्ति मिलती है। सब तो यह है कि आत्मज्ञानके दिना बाह्य साधनोंकी कोई उपयोगिता नहीं है। आत्मरित होने-पर जारीरिक कप्टका अनुसब हो नहीं होता।

बस्तुत. इस देशमें प्रवृत्ति और निवृत्तिकी दो परम्पराएँ अतिप्राचीन कालसे ही प्रचित्त रही है। श्रह्मवेदके दशम मण्डलके १३५वें मूक्तके क्याँ सात बातरसना मुनि ये। आतरसनामा वहीं धर्म है औ दिगम्बरका है। बायू जिनकी मेलला है अथवा दिसाएँ जिनका वस्त्र है, दोनो शब्द एक ही भावके मूखक है है।

भगवान् ऋपभदेव प्रथम जैन तीर्यंकर ये। जैन कलामें उनका अंकन दोर तपश्चमि रूपमें मिन्ता हैं। इनका चरित बीमद्मायवतमें भी विस्तारसे बाता है। सिन्धुवाटीसे भी दो नन्न मृतियां भिली हैं। इनमें से एक कायोरसर्य मुद्रामे न्यित पुरपमूर्ति हैं। इसकी मन्नता और मायोन्मर्ग मुद्राके आपारपर सित्यय विद्यान् इसे ऐसी मूर्ति मानते हैं जिसका सम्बन्ध किसी जैन तीर्यंकरसे होना चाहिए।

जैन अनगारका मी यही रूप होता है। उनीके आसारका वर्णन इस अनगार धर्ममृतमें है। इससे पूर्व अनगार धर्मका वर्णन प्राकृतके मूलाचार ग्रन्थमें भी है। किन्तु संस्कृतमें यह इस विषयकी प्रयम्न प्रामाणिक कृति है। पं आधायर माधु नहीं ये, गृहस्य ये। पर ये बहुत्युत विद्वान्। उनकी टीकाओं में किन्दी धन्योसे प्रमाण रूपसे कडूत परा हजारमे भी अधिक है।

इन संस्करणमें केवल 'अनगार घर्मामृत' सानदीपिका पंजिका सिंहत सानुगर दिया गया है। विशेषाध्यें भव्यकुमुदविद्यका नामक टीकाका हिन्दी सार भी समाहित कर लिया गया है, मूल टीका नहीं दी गयी है क्योंकि वह अन्यम कई स्थानींसे प्रकाशित हो चुकी है। फिर इस सानदोपिका परिकाको प्रवाधने लाना हो इस संस्करणका मुख्य उद्देश्य है। 'सागार घर्मामृत' दूसरे भागमें प्रकाशित होगा। समका मृत्रागार वालू है।

साहू शान्तिप्रमादकोने मारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना करके मूर्तिदेवी प्रन्यमालाके अन्तर्गत प्राचीन प्राकृत, नंस्कृत, अपग्रंस एवं कन्नट कैन साहित्यके प्रकाशन हारा कैन बाद्मयके उद्धारका हो महनार्थ किया है उनके लिए प्राचीन बाङ्मयके प्रेमी सदा उनके कृतज्ञ रहेंगे। ज्ञानपीठकी अध्यान प्राचीन साहामी-के स्वर्थवास हो जानेसे एक बहुत बढी छाति पहुँची है। किन्तु साहूजीने उनके इस साहको भी बहन करने ज्ञानपीठकी तस छातिकी पूर्ति की है यह प्रसन्नताको दाल है।

ज्ञानपीठके मन्त्री वा. रुक्षीचन्द्रजी इम अवस्थामें भी उसी स्वगतंत्र ज्ञानपीठके प्रकार न वार्यकी वरावर प्रगति दे रहे हैं। ठाँ. गुळावचन्द्रकी भी इम दिशामें जागरूक हैं। उन्त मधीमें प्रति हम अपना कामार प्रदर्शन करते हुए अपने सहयोगी स्व. ठाँ ए एन. उपाध्येत्री अपनी शिन्छ श्रद्धात्रीत करते हैं।

> —ंग्रतागचन्त्र शास्त्री —लोतिष्रमाद देव

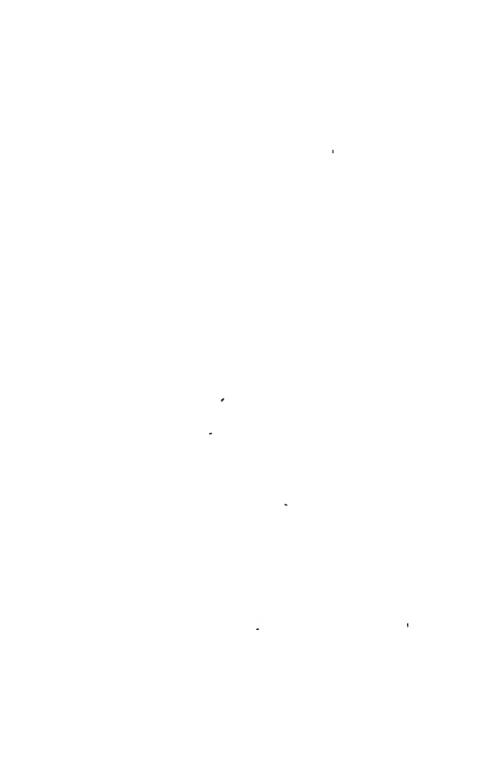

#### प्रस्तावना

# १. सम्पादनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय

पं बाशाघर रिचत धर्मामृतके दो भाग है—जनगार धर्मामृत और सागार धर्मामृत । दोनो भागोंकी हस्तिलिखित प्रतियों भी पृयक्-पृयक् ही पायो जाती हैं। तबनुसार इनका प्रकाशन भी पृयक्-पृयक् ही हुआ है। सबसे प्रथम मञ्चकुमृदचित्रका नामक स्वोपज्ञ टोकाके साथ सागार धर्मामृतका प्रकाशन श्री माणिकचन्त्र बन्यमाला बम्बईसे उसके दूसरे पृष्पके रूपमें सं. १९७२में हुआ। पक्वात् उसी मन्यमाला स्वोपज्ञ टीकाके साथ श्रमारा धर्मामृतका प्रकाशन उसके चौदहवें पृष्पके रूपमें सं. १९७६में हुआ। जागे इन दोनोंके जो प्रकाशन हिन्दी अनुवाद या मराठी अनुवादके साथ हुए उनका बाधार उक्त संस्करण ही रहे। दोनो ही मृल संस्करण प्रायः शुद्ध है। ध्वनित् ही उनमें अशुद्धियों पायी गयी। साथमें खण्डान्ययके रूपमें टीका होने से भी मूल क्लोकोका संशोधन करनेमें सरलता होती है। फिर भी हमने महावीर भवन जयपुरके शास्त्र भण्डारसे अनवार धर्मामृतको एक हस्तिलिखत प्राचीन प्रति प्राप्त की। उसमें मूल क्लोकोके साथ उसकी मञ्चकुमृद चित्रका टीका भी है। उसके बाधारसे भी क्लोकोको स्वाधन किया गया।

वह प्रति आमेर बास्त्र मण्डार जयपुरको है। इसको बेष्टन संख्या १३६ है। पृष्ठ संख्या ३४४ है। किन्तु अन्तिम पत्रपर ३४५ अक लिखा है। प्रत्येक पृष्ठमें ११ पंक्तिमाँ और प्रत्येक पंक्तिमें ५०से ६० तक अक्षर पाये जाते हैं। लेखन आधुनिक है। मृद्धित प्रतिके विलक्षुष्ठ एकरूप है। मिलान करनेपर क्वचित् ही अधुद्धि मृद्धित प्रतिमें मिली। ऐसा प्रतित होता है कि जैसे इसी या इसीके समान किसी अन्य सुद्ध प्रतिके आधारपर अनगार धर्मामृतके प्रयम संस्करणका बोधन हुआ है। अपने निवेदनमें संशोधक पं. मनोहर लाली-ने इतना ही लिखा है कि इसका संशोधन प्राचीन दो प्रतियोसे किया गया है जो प्राय. शुद्ध थी।

प्रतिको अन्तिम प्रवस्तिसे ज्ञात होता है कि ग्वालियरमें सं. १५४६में कर्णाटक लिपिसे यह प्रति परिवर्तित की गयी है। तथा जिस कर्णाटक प्रतिसे यह परिवर्तित की गयी उसका लेखनकाल शक संवत् १२८३ सर्यातृ वि. सं. १४१८ है। प्रचस्ति इस प्रकार है—

स्वस्ति श्रीमत् शक वर्षे १२८३ प्लच संवत्सरद मार्गसि शुद्ध १४ मानुवार दल् श्रीमतु राय राजपुर-मण्डलाचार्यनं कुडोकडियाणरूपं णरघर विक्रमादित्यसम व्यानकस्पवृक्षतं सेनगणाप्रगण्यसं श्री लक्ष्मीसेन महारक प्रियगुङ्कव्वेपनीति सेट्टीयमगपायणन् श्रीकाणूर्गणाप्रगण्य क. कचन्द पण्डित देवरप्रियाप्रशिष्यस सकलगुणसपंन-रप्य श्री मानुमुनिगलियो केवलज्ञान स्वरूप धर्मनिमित्तवाति आशाधरक्कत धर्मामृत महाधास्त्रसंबरसिकोष्ननु भंगलमाह ।

श्री गोपाचलमहादुर्गे राजाधिराजमानसिंघराज्यप्रवर्तमाने संवत् १५४६ वर्षे आघाढ़ सुदी १० सोमदिने इदं पुस्तकं कर्णाटिलिपेन उद्घरितं कायस्थठाणै सम्मंसुत डाउम् । शुममस्तु ।

अनगार धर्मामृत पंजिकाकी केवल एक ही प्रति पं. रामचन्द्रजी जैन श्री मट्टारक यशःकीति दि. जैन धर्मीर्थ ट्रस्ट ऋषमदेव ( उदयपुर ) से प्राप्त हुई थी । इसकी पत्र संख्या १२७ है । किन्तु १२वाँ पत्र नही है । प्रस्पेक पत्रमें ४२ तक अक्षर हैं । छेख स्पष्ट है किन्तु अशुद्ध है । सात्राएँ अरावरमें भी है और उपर-नीचे भी । संयुक्त अक्षरोको छिखनेका एक क्रम नही है । प्रायः संयुक्त अक्षर

विचित्र ढंगसे लिखे गये हैं। स को न और न को त तो प्रायः लिखा है। इसी तरह य को भी गलत ढंगसे लिखा है। च बोर व की भी ऐसी ही स्थित है। बल्तिम लिपि प्रशस्ति इस प्रकार है—

नागद्राघीरालिखितम् ॥ संबत् १५४१ वर्षे माहा विद ३ सोमे बद्योह श्रीगिरिपुरे राठ श्रीगंगदाव्यनिय राज्ये श्रीमूलसचे सरस्वतीगणे बलास्कारगणे श्रीकुन्बकुन्दाचार्यान्वये स. श्रीसुकलकीतिदेवा त. स. श्रीसुवनकीति देवा त. स. श्रीज्ञानमूषण स्वगुरु भगिनी क्षातिका गौतमश्री पठनार्थम् ॥ सूर्स सवतु ॥ कल्याणसस्तु ॥

### १. धर्म

### २. घमका अर्थ

वैविक साहित्यमें घर्म सञ्च वनेक अधों में ध्यवहृत हुआ है। अधर्व वेदमें ( ९-९-१७ ) घामिक क्रिया संस्कारसे अजित गुणके अधें में सन्दर्का प्रयोग हुआ है। ऐतरिय ब्राह्मणमें सक्छ घामिक कर्तन्योके अधें प्रयुक्त हुआ है। छान्वोग्योपनिषद् ( २।२३ ) में पर्मकी तीन चाखाएँ मानी है—यज्ञ अन्ययन वान, तपस्या और ब्रह्मचारित्व। यहाँ धर्म शब्द आध्मोके विख्याण कर्तन्यकी और सकेत करता है। तन्त्रवातिकके अनुसार धर्मचास्त्रोंका कार्य है वर्णों और आध्मोंके घर्मकी शिक्षा देना। मनुस्मृतिके व्याख्याता मेघातिथिके अनुसार स्मृतिकारोने धर्मके पाँच स्वरूप माने है—१ वर्णधर्म, २. बाजमधर्म, ३. वर्णाध्मधर्म, ४. नैमित्तिकधर्म यथा प्रायक्रित, तथा ५. गुणधर्म अर्थात् अनिविक्त राजाके कर्तव्य। डॉ. काणेने अपने धर्मचास्त्रके इतिहासमें धर्म शब्दका यही अर्थ छिया है।

पूर्वमीमासा भूतर्ने जैमिनिने धर्मको वेदविहित प्रेरक कक्षणोके अर्थेने स्वीकार किया है। अर्थात् वेदोमें निर्दिष्ट अनुशासनोंके अनुसार चलना ही धर्म है। वैशेषिक सूत्रकारने उसे ही धर्म कहा है जिससे अम्युद्य और निश्रेयसको प्राप्ति हो। महाभारतके अनुशासन पर्वमें (११५-१) ऑहसाको परम धर्म कहा है। और वनपर्व (३७३-७६) में आनृंधस्यको परम धर्म कहा है। मनुस्मृतिमें (१-१०८) आचारको परम धर्म कहा है। स्वी तरह बौद्ध धर्म साहित्यमें भी धर्म शब्द कई अर्थोमें प्रयुक्त हुआ है। कही-कही इसे मगवान् बुद्धको सम्पूर्ण शिक्षाका द्योतक माना है। जैन परम्परामें भी धर्म शब्द अनेक अर्थोमें व्यवहृत हुआ है। किन्तु स्वको अनेकार्थता वैदिक साहित्य-जैसी नही है।

धर्मका प्राचीनतम छक्षण आचार्य कुन्दकुन्दके प्रवचनसारमें मिळता है 'बारित्तं खलु धरमो' चारित्र ही धर्म है। यह मनुस्मृतिके 'बाबार. परमो धर्मः' से मिळता हुवा है। किन्तु मनुस्मृतिके धाचाररूप परम धर्ममें और कुन्दकुन्दके चारित्रमें बहुत अन्तर है। बाबार केवल क्रियाकाण्डलप है किन्तु चारित्र ससकी निमृत्तिसे प्रतिफळित आन्तरिक प्रवृत्तिरूप है। इसका कवन आगे किया वायेगा।

धर्म धन्द संस्कृतकी 'ष्' वातुसे निष्पक्ष हुना है जिसका अर्थ होता है 'वरता'। इसीसे कहा है 'धारणाद् धर्मीमत्याद्वः'। धारण करनेसे धर्म कहते हैं। अर्थात् जो धारण किया जाता है वह धर्म है। किन्तु आचार्य समन्तमद्रने 'जो घरता है वह धर्म हैं। ऐसा कहा है। जैसे किसी वस्सुको एक स्थानसे उठाकर यूसरे स्थानपर घरना। उसी तरह जो बोबोको ससारके दु:खोसे छुडाकर उत्तम सुखर्म घरता है वह धर्म है। इसमें घारणवाली वात भी आ बाती है। जब कोई धर्मको घारण करेगा तथी तो वह उसे संसारके दु:खोसे छुडाकर उत्तम सुखर्म घरेगा। यदि कोई धर्मको घारण ही नहीं करेगा तो वह उसे संसारके दु:खोसे छुडाकर उत्तम सुखर्म घरेगा। यदि कोई धर्मको घारण ही नहीं करेगा तो वह उसे संसारके दु:खोसे छुडाकर उत्तम सुखर्म घरेगा कैसे ? क्योंकि उत्तम सुखको प्राप्त करनेके लिए संसारके दु:खोसे छुटकारा आवस्यक है। और संसारके दु खोसे छुटनेके लिए उन दु:खोके कारणोंने छुटना बावस्यक है। बत जो संसारके दु खोके कारणोंने मिटानेमें समर्थ है वही धर्म है।

ससारके दुःखोका कारण है कर्मोंका बन्धन । को बोधकी अपनी ही गळतीका परिणाम है। यह कर्म-बन्धन जिससे कटे वहीं धर्म है। यह कर्मबन्धन कटता है सम्यख्यक्षन, सम्यख्यान और सम्यक्षारिष्ठ । बत: वही वर्ग है। यही वात बाचार्य समन्तमद्भने अपने रत्नकरण्ड धावकाचारके प्रारम्भमें कही है कि मैं कर्मबन्धनको मेटनेवाले वस समीचीन धर्मका उपदेश करता हुँ को संसारके दःसींसे छुडाकर जीवींको उत्तम सलमें घरता है । वह धर्म है सम्बन्दर्शन, सम्बक्तान, सम्बक्तारिश । इनके विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिय्याचारित्र संसारके मार्ग हैं। अर्थात सिय्यादर्शन, मिय्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ही बीवोके सांसारिक दू खोंके कारण है। यदि इनसे विध्यापना दूर होकर सम्यक्ष्पना वा वाये तो संसारके द खोसे स्टब्कारा हो जाये । आचार्य कून्दकून्दने केवल चारित्रको घर्म कहा है । और बाचार्य समन्तमद्रने सम्मग्दर्शन, सम्मग्दान श्रीर सम्मक्वारित्रको वर्म कहा है। किन्तु इन दोनों कथनोमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि सम्मन्दर्शन और सम्याज्ञानके विना सम्यक्चारित्र नहीं होता। अतः सम्यक्चारित्रमें सम्यन्दर्शन, सम्यन्ज्ञान गर्भित ही है। किन्त इसका यह मतलह नहीं है कि कोई चारित्र घारण करें तो उसके चारित्र वारण कर लेनेसे ही उसे सम्मन्दर्शन बीर सम्बद्धानकी प्राप्ति हो जायेगी। ऐसा तीन कालमें सम्भव नहीं है। वर्मका प्रारम्भ सम्बदर्शनसे होता है क्योंकि जिन बाचार्य अन्दकुन्दने चारित्रको वर्म कहा है उन्होने ही सम्यग्दर्शनको वर्मका मूछ कहा है। और यही बात आचार्य समन्तमद्रने कही है कि जैसे वीजके सभावमें वृक्ष नहीं होता-उसकी उत्पत्ति, वृद्धि और फलोदय नहीं होता, वैसे ही सम्यव्हांनके अभावमें सम्यव्हान और सम्यक्षणरित्रकी उत्पत्ति. स्थिति. वृद्धि और फलोदय नहीं होते । इसीसे अन्होंने सम्यन्दर्शन और सम्यन्तानके परचात् चारित्र धारण करनेकी वात कही है। यही बात बाबार्य बमतचन्द्रने कही है। समस्त निनशासन इस विपयमें एकमत है कि सम्मादर्शन और सम्याद्वानके दिना सम्यक्षारित नहीं होता । इन तीनोकी सम्पर्णतासे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। सम्यव्दर्शन और सम्यव्हानकी वर्णता होनेपर भी सम्यकचारित्रकी वर्णता न होनेसे मोक्ष नहीं होता. उसकी पूर्णता होनेपर ही मोक्ष होता है। अतः यद्यपि चारित्र ही धर्म है। किन्तु चारित्र सम्यक् भी होता है और निम्या भी होता है। सम्यन्दर्शन और सम्यक्जानके साथ को चारित्र होता है वह सम्यक् है और वही वर्ग है ।

धर्म शब्दका व्यवहार स्वभावके व्यवमें भी होता है। जैसे बिनका धर्म उप्णता है। या चीवका धर्म ज्ञानदर्शन है। कीशोंमें धर्मका वर्ष स्वभाव कहा है। बतः वस्तुके स्वभावको भी धर्म कहा है। वैदिक धर्मके साहित्यमें हमने धर्म अध्यक्त व्यवहार स्वभावके अर्थमें नहीं देखा। किन्तु जैनवामिक साहित्यमें वस्तु स्वभावको धर्म कहा है। अधि जीवका चारित्र धर्म है । अधि जीवका चारित्र धर्म है वैसे ही उसका वास्तविक स्वभाव भी धर्म है। उसहरणके छिए जिस स्वपंत्र में छै होता है यह मिलन होता है। मिलनता स्वर्णका स्वभाव मही है वह तो आधन्तुक है, सोनेमें साम्या, रांगा आदिके मेठसे आयी है। स्वर्णका स्वभाव तो पीतता बादि है। उसे उसके स्वभावमें कानेके छिए स्वर्णकार सोनेको स्वपाकर शुद्ध करता है तो सोना शुद्ध होनेपर चमक उठता है और इस तरह अपने स्वभावको प्राप्त करता है। इसी तरह जीव संसारमें अपनी प्रवृत्तियोके कारण कर्मवन्यनसे मिलन है। उसके सब स्वभाविक प्राप्त करता है। इसी तरह जीव संसारमें अपनी प्रवृत्तियोके कारण कर्मवन्यनसे मिलन है। उसके सब स्वभाविक प्राप्त करता है। इसी तरह जीव संसारमें अपनी प्रवृत्तियोके कारण कर्मवन्यनसे मिलन है। उसके सब स्वभाविक प्राप्त कर्मवन्यनसे स्वर्ति स्वर

देशनामि समीचीलं धर्मं क्रमंतिनहं प्रम् । संसार्द्ध स्वतः सत्त्वाल् वो धरानुत्तमे झुखे ॥०॥ सद्व्रिष्टेशानकृतालि धर्मं धर्मेक्नरा निद्धः । यदीयभवनोकालि मनन्ति भवषद्वतिः ॥१॥

विद्यावृत्तस्य संमूर्तिस्यितिवृद्धिफळोदवाः ।
 व सन्यसित सम्यस्ते वीवामाचे तरोरिव ॥—इ. मा. १२ ।

इ. मोहतिमिरापहरणे दर्शनलामादवाससङ्गन । रागदेवनिकृत्ये चरण प्रतिपद्यते साक्षः ॥ —-र. श ४७।

प्रशासकार्याः ।
 नित्यमपि निष्पक्तमैः सम्बद्धक्वानिवित्तत्त्वार्यः ।
 नित्यमपि निष्पक्तमैः सम्बद्धक्वारित्रमालम्बद्धः ॥ —पुक्पार्थः ३७४।

मिलन हो रहे है। वह चारित्ररूप घर्मको घारण करके जब निर्मल होता है तो उसके सभी स्वाभाविक गुण शुद्ध स्वर्णके समान चमक उठते हैं। उसका यह अपने स्वभावको प्राप्त कर छेना ही वास्तवमें धर्म है जो उसमें स्वाकाल रहनेवाला है। अतः घर्मका वास्तविक वर्ष वस्तुस्वभाव है। उसीको प्राप्तिके लिए चारित्र-रूप धर्मको घारण किया जाता है। इसीसे स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षामें धर्मके छक्षणोका संग्रह करते हुए उसे प्रथम स्थान दिया है। यथा---

धम्मो बल्युसहावो खमादिमावो य वसविहो धम्मो । रयणत्तर्यं च धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥४७८॥

वस्तुका स्वभाव धर्म है। उत्तम क्षमादिक्य भाव दस श्रेटक्य धर्म है। रत्नवय वर्म है और जीवोकी रक्षा करना वर्म है। इन चारोमें वर्मके सब जिनागसम्भक्त अर्थोका समावेश हो जाता है। जिनागममें वर्मका अर्थ, वस्तुस्वभाव, उत्तम क्षमा आदि दस वर्म, सम्यव्दर्धन, सम्यव्धान, सम्यक्षारिशक्ष्य रत्नवय और अहिंसा अभीष्ट है।

# ३. घम अमृत है

अमृतक विषयमें ऐसी किवयन्ती है कि वह अमरता प्रवान करता है। अमृतका अयं भी अमरतासे सम्बद्ध है। अमृत नामकी कोई ऐसी वस्तु कमी थी जिसके सेवनसे अमरता प्राप्त होती थी, यह तो सन्दिग्व है। वमोकि संसारकी चार गतियोमें अमरताका अभाव है। देवोका एक नाम अमर भी है। किन्तु देव भी सवा अमर नहीं है। यदा मनुष्य मरणवर्मी है अदाः प्राचीन कालसे ही उसे अमरत्य प्राप्तिकी जिज्ञासा रही है।

कठोपनिषद्में एक उपाल्यान है। निषकेता नामका एक बालक मृत्युके देवता यमराजते निज्ञाधा करता है कि सरे हुए मनुष्यके दिवयमें कोई तो कहते हैं कि वह रहता है और कोई कहते हैं 'नहीं रहता' अर्थात् धरीर, इन्त्रिय, मन और बृद्धिसे अतिरिक्त आत्मा है या नहीं ? यह वतलामें श्यमराज निषकेताको संपारके भोगोका प्रलोभन देकर उसे अपनी जिज्ञासासे विरत करते हैं। किन्तु निषकेता उत्तर देता है—है यमराज! ये मोग तो 'कल रहेंगे या नहीं' इस प्रकारके हैं। ये इन्त्रियोके तेजको सीण करनेवाले हैं। यह जीवन तो बहुत पोडा है। आपके भोग आपके ही पास रहें उनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। हे यमराज, जिसके सम्बन्धमें लोग 'है या नहीं' यह सन्देह करते हैं उसे ही कहिए।

इस तरह विवेकशील ममुष्य इस मरणवर्मी जीवनके रहस्यको जाननेके लिए उरक्षिठित रहे हैं और उनके जन्दिने अपने अनुभवोके आधारपर लोक जीर परलोकके विषयमें अनुसन्धान किये हैं और उनके जन जनुसन्धानोंका फल ही वर्म हैं। किन्तु वर्मके रूपमें विविधताने मनुष्यको सन्देहमें डाल दिया है। मलपि इस विधयमें अनुसन्धान करनेवाले परलोक जीर परलोकोको नहीं मानता। खेच समी मारतीय दर्शन किसी न किसी कप्त चन्ने स्विध कर्म वर्ग होता है। परलोक और परलोकोको नहीं मानता। खेच समी मारतीय दर्शन किसी न किसी कप्तम सन्दे उन्हें स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि अमुक मार्गकों अवस्थान करनेसे आत्मा जन्ममरणके चन्नसे छुटकारा पाकर खादवत दशाको प्राप्त करता है। वह मार्ग ही वर्म कहा जाता है। जोर चूँकि उस वर्मके आवर्ष्य अमरत्व प्राप्त होता है बतः वर्म अमृत कहा जाता है। वह मार्ग सम्बन्ध अमर हो जाता है। यह प्रत्येक अनुसन्धाता या घर्मके आविष्कृतिका विश्वास है। किन्तु घर्मके स्वरूपमें तो विवाद है हैं। तत्त्वार्यक्षके अपम सूत्र 'सम्यव्यर्जन, सम्यव्यान और सम्यक्चारित्रकी एकसा मोक्षका मार्ग है' की उत्थानिकाम महाकलंकदेवने जो कथन किया है उसे यही देना उचित होगा। वह कहते हैं कि यह तो प्रसिद्ध है कि एक जानने-वेखनेवाला आत्मा है और वह अपने कल्याणमें लगना चाहता है अतः उसे कत्याण या मोक्षके मार्गको जाननेकी इच्छा उत्पन्न होती है। दूसरी वात यह है कि संसारी पृथ्वके सब पुरुवारोंमें मोक्ष प्रधान है। और

प्रधान के लिए किया गया गल फलवाला होता है बतः मोलमार्गका उपदेश करना चाहिए क्योंकि उसीसे मोलकी प्राप्ति होती है।

शंका-सर्वप्रथम मोक्षका उपदेश ही करना चाहिए, मार्यका नही । क्योंकि सव पुरुपार्थोंमें मोक्ष

प्रधान है वही परम कल्याणरूप है ?

समाधान—नहीं, नयोकि मोक्षके इच्छुक विज्ञासुने मार्ग ही पूछा है मोक्ष नहीं । वतः उसके प्रश्नके अनुरुप ही शास्त्रकारको उत्तर देना आवश्यक हैं ।

शंका—पूछनेवालेने मोक्षके सम्बन्धमें निज्ञाला नयो नहीं की, मार्गके सम्बन्धमें ही नयों निज्ञाला की? समायान—स्योकि सभी बास्तिक मोक्षके बस्तित्वमें जास्या रखते हैं। किन्तु उसके कारणोंमें विवाद है। जैसे पाटलीपुत्र जानेके इच्छुक मनुष्योमें पाटलीपुत्रको जानेवाले मार्गमें विवाद हो सकता है, पाटलीपुत्रके विपयमें नहीं। उसी तरह सब बास्तिक मोक्षको स्वीकार करके भी उसके कारणोंमें विवाद करते हैं।

शंका—मोक्षके स्वरूपमें भी तो ऐकमस्य नहीं है, विवाद ही है। सब वादी मोक्षका स्वरूप मिश्न-मिन्न मानते हैं ?

समाधान—सभी बादी जिस किसी अवस्थाको प्राप्त करके समस्त प्रकारके कर्मबन्धनसे खुटकारा पानेको ही मोक्ष मानते है और यह हमें भी इप्ट है बत. मोक्षकार्यमें विवाद नहीं है।

इसी तरह घर्मसे अमृतस्वको प्राप्ति होती है अतः धर्म अमृत है इसमें कोई विवाद नहीं है। सभी घार्मिकों की ऐसी आस्पा है। तथा अपर को धर्मके चार अर्थ कहें है वे चारो ही ऐसे है जिनकों लेकर विचारसील पूर्वप धर्मको बुरा नहीं कह सकते हैं। यदि वस्तु अपने स्वमावकों छोड़ वे तो क्या वह वस्तु सव्य एह सकती है। यदि आप अपना स्वभाव छोड़कर जीतल हो जाये तो क्या आग रह सकती है। इसी तरह जितने भी पवार्य है वे यदि अपने अपने असाधारण स्वभावकों छोड़ वें तो क्या वे पदार्य अस्तिस्तनमें रह सकते हैं। प्रत्येक पदार्यका अस्तिस्त अस्ति अपने अपने स्वभावकों हो कारण बना है।

इसी तरह छोक नर्यांदामें माता, पिता, पुत्र, पित, पत्नी बादि तथा राजा, प्रजा, स्वामी, सेवक बादि अपने अपने कर्तव्यसे ब्युद्ध हो आयें तो नया छोक नर्यादा कायन रह सकती है। यह प्रत्येकका वर्म या कर्तव्य ही है जो संसारको व्यवस्थाको बनाये हुए है। उसके अभाव में तो सर्वत्र अव्यवस्था ही फैछेगी।

हम को मानव प्राणी है जिन्होंने मनुष्य जातिमें जन्म छिया है और अपनी बायु पूरी करके अवस्य हो विवा हो जायेंगे। हम क्या जड़से भी गये गुनरे हैं। हमारा जड़ बारीर तो आगमें राख होकर यहीं विवा हो जायेंगे। हम क्या जड़से भी गये गुनरे हैं। हमारा जड़ बारीर तो आगमें राख होकर यहीं विवास होगा। और उस जड़ कारीरमें रहने वाला चैतन्य क्या जून्यमें विकीत हो जायेगा? अनेक प्रकारके आविष्कारोका आविष्कारों, समस्त जड़ तत्त्वोंको गति प्रदान करनेवाला, सुक्ससे सूक्स विचारना प्रवर्तक क्या करता तुच्छ है। यह गर्महारा आने वाला और आकरके अपने वृद्धि वैभव और चातुर्य हारा विश्वमें सन्तनी पैदा करनेवाला मरनेके वाद क्या पुनर्जन्म छेकर हमारे प्रव्यामें नहीं ही आता। ऐसा क्या कुछ विचार किया है। घमं भी उसीकी उपज है और असलमें उसीका धमं धर्म है। उसीका अद्धान सम्यग्दान, उसीका ज्ञान सम्यग्वान और उसीका आचरण सम्यक्चारित्र है। वही सच्चा धर्म है। उसीके आवरण रूपमें दस धर्म आते हैं। वे दस धर्म है—उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्चव, उत्तम खोच, उत्तम सस्य, उत्तम सम्यग्वार मत करो, अपनी अवस्य कार्या, उत्तम बार्कचन्य, उत्तम बार्चच शाम बहार्या। अत्री मन करो, समण्ड मत करो, अपनी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाओ। यह सवा ध्यानमें रखों कि विस परिवारके मध्यमें रहते हो और चीरी वेईमानी करके जो धन उपार्णन करते हो वह सव तुम्हारा नहीं है, एक दिन तुम्हें यह सव छोड़कर मृत्युके मुखमें जाता होगा। अपनी

भोगवृत्ति पर संकुश छगासो, परस्त्री गमन छोडो । ये सब कमं क्या मानवधमं नही है ? क्या इनका भी सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय विशेषसे है ? कीन बुद्धिमान् ऐसा कहनेका साहस कर सकता है ।

यदि ममुष्य इन दस मानवधर्मोंको जीवनमें उतार के तो घमं मनुष्य समाजके लिए धरदान बनकर समृतदकी और के जानेमें समर्थ होता है। आज जितना कह है वह इन्हींके अभावसे है। आजका मनुष्य सम्पत्तिय चारित्रको मुख्यकर विकासिता, धनिक्ष्या, मोगतुष्णाके चृक्षमें पडकर क्या नहीं करता। और घमसे विमुख होकर धर्मकी हुँसी उदाता है, घर्मको डकोसखा वतलाता है। क्यों न वतलावे, जब वह धर्मका बाना घारण करने वालोकों भी खपने ही समकस पाता है तो उसकी आस्या धर्मसे डिगना स्वामाधिक है। इसमें उसका दोष नहीं है। दोप है धर्मका यथार्थ क्य वृष्टिसे बोझाल हो जानेका। जब घर्म भी वहीं क्य घारण कर लेता है जो घनका है तब धन और धर्ममें गठवन्यन हो जानेसे घन धर्मकों भी खा वैठता है। आज वर्म भी चनका वास वन गया है। धर्मका कार्य आज घनके बिना नहीं चलता। फलत. धर्म पर आस्या हो तो कैसे हो। चन मोग का प्रतिक्प है और धर्म त्यायका। खतः दोनोंमें तीन और छह जैसा वैमुख्य है। इस सम्बक्त हृदयंगम करना वावस्थक है।

#### ४. घमके भेद

जैनवर्गके उपदेष्टा या प्रवर्तक सभी तीर्वंकर संसार त्यागी तपस्वी महात्मा थे। इस युगमें जैनवर्गके आचा प्रवर्तक मगवान् म्ह्यमदेव तो महान् गोगी थे। उनकी जो प्राचीन मूर्तियाँ मिछती है वे प्रायः कायोत्सर्ग मुप्रामें और सिर पर जटाजूटके साथ मिछती है जो उनकी तपस्विताको सूचक है। गृहस्थाममके साथ सर्वस्व त्यायकर वर्षों पर्यन्त वनमें आत्मव्यान करनेके पक्वात् ही पूर्णज्ञानको प्राप्ति होती है और पूर्णज्ञान होने पर ही वर्मका उपदेश होता है। वर्षोंपदेश कालमें तीर्वंकर पूर्ण निरीह होते है उन्हें अपने वर्ममवर्तनको मी इच्छा नहीं होती। इच्छा तो मोहकी पर्याय है और मोह राष्ट्रेयके नष्ट हुए विना पूर्णज्ञान नहीं होता।

इस तरह जब आत्मा परमात्मा वन जाता है तभी वह उपदेशका पात्र होता है। आवार्य समन्तमद्र स्वामीने कहा है—

> बनारमार्थं बिना रागैः शास्ता शास्ति सतो हित्तम् । व्यतन् शिल्पिकरस्पर्शानमुरबः किमपेक्षते ॥ —र. बा.

षर्थात् घर्मोपदेष्टा तीर्थंकर कुछ भी निजी प्रयोजन और रागके बिना सज्जनोको हितका उपदेश वेते हैं। मृदगवादकके हाथके स्पर्शते शब्द करनेवाला मृदंग क्या अपेक्षा करता है। अर्थात् जैसे बादकके हायका स्पर्श होते ही मृदंग शब्द करता है उसी तरह बोताबोकी भावनाओका स्पर्श होते ही समवसरणमें विराजमान तीर्थंकरके मृद्धसे दिव्यध्वनि खिरने छनती है।

उसके द्वारा वर्मके दो मुख्य भेद प्रकाशमें आते हैं अनगार या मुनि वर्म और सागार या आवक वर्म।
मुनिवर्म ही उत्सर्ग वर्म भाना गया है क्योंकि वहीं मोहाकी प्राप्तिका साक्षात् मार्ग है। मुनिवर्म घारण किये
विना मोहाकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जो मुनि वर्म धारण करनेमें असमर्थ होते हैं किन्तु उसमें आस्या रखते
हैं वे भविष्यमें मुनि वननेकी यावनासे आवक्षमं अंगीकार करते हैं। बतः आवक्षमं अपवादवर्म है।

पुरुषायंसिद्धभुपायसे ज्ञात होता है कि पहले जिनसासनका ऐसा आदेश या कि सामुके पास जो मी उपदेश सुननेके लिए जाने उसे ने मूर्नि हमंका ही उपदेश देनें। यदि वह मुनिषमंको ग्रहण करनेमें असमर्थ हो तो उसे पीलेसे आवक्षमंका उपदेश देनें। क्योंकि---

यो यतिषर्भमकथयन्त्रुयदिश्वति गृहस्यषर्भमस्यमतिः । सस्य भगवरप्रवचने प्रवश्चितं निग्रहस्थानम् ॥१८॥ सक्रमकपनेन यतः प्रोत्सहमानोऽतिदूरमपि शिष्यः । सपदेऽपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना ॥१९॥

जो बल्पमित उपदेशक मुनिधर्मको न कहकर व्यावकथर्मका उपदेश देता है उसको जिनागममें दण्डका पात्र कहा है। क्योंकि उस दुर्बुद्धिके क्रमका गंग करके उपदेश देनेसे बत्यन्त दूर तक उत्साहित हुआ भी शिष्य थोता तुन्छ स्थानमें हो सन्तुष्ट होकर ठ्याया जाता है। बतः वक्ताको प्रथम मुनिधर्मका उपदेश करना चाहिये, ऐसा पुराना विधान था।

इससे अन्वेषक विद्वानोके इस कथनमें कि जैन धर्म और वीद्धधर्म मूळतः साधुमार्गी धर्म थे यदार्थता प्रतीत होती है।

कोकमान्य तिछकने अपने गीता रहस्यमें किया है कि वेदसहिता और ब्राह्मणोंमें संन्यास आश्रम मावस्यक नहीं कहा गया। उछटा वेभिनिचे वेदोका यही स्पष्ट मस वतकाया है कि गृहस्थाअममें रहनेसे ही मोक्ष मिछता है। उन्होंने यह भी छिखा है कि जैन और बौद्धघर्मके प्रवर्तकोंने इस मतका विशेष प्रचार किया कि संसारका स्थाग किये बिना मोक्ष नहीं मिछता। यहांपि शंकराचार्यने जैन और बौद्धोका खण्डन किया विशेष प्रचार किया वापि जैन और बौद्धोने जिस संन्यासमर्गका विशेष प्रचार किया था, उसे ही औतस्मार्स संन्यास कहकर कायम रखा।

कुछ विदेशी विद्यानोका जिनमें डा॰ जेकोवी का नाम उल्लेखनीय है यह यत है कि जैन और बौद्ध अमणोके नियम ब्राह्मणयमेंके चतुर्य आध्यमके नियमोकी ही अनुकृति है।

किन्तु एतर्शीय विद्यानीका ऐसा मत नहीं है क्योंकि प्राचीन उपनिषदोंमें दो या तीन ही आध्यमोका निर्वेस मिलता है। छान्योग्य उपनिषद्के जनुसार पृहत्याध्यसे ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। छात्यय बाह्मणमें गृहत्याध्यसे ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। छात्यय बाह्मणमें गृहत्याध्यसकी प्रशंसा है और तैत्तिरीयोषनिषद्में भी सन्तान उत्यन्न करनेपर ही बोर दिया है। गीतम बसं-पृत्त (८१८) में एक प्राचीन वाचार्यका मत दिया है कि वेदोको तो एक पृहत्याध्यम ही मान्य है। वेदमें उसीका विधान है अन्य बाख्यमेका नहीं। वाल्यिक रामायवर्में संन्यासीके दर्धान नहीं होते। वालप्रत्य ही दृष्टिगोचर होते है। महाभारतमें बस वृधिष्ठर महायुद्धके प्रधात् संन्यास केना चाहते है तब भीम कहता है— धास्त्रमें किसा है कि बब मनुष्य संकटमें हो, या बृद्ध हो गया हो, या बनुष्रोसे त्रस्त हो तब उसे संन्यास केना चाहिए। भाग्यहीन नास्तिकोने ही संन्यास कनाया है।

भतः विद्वानोका मत है कि बानप्रस्य और संन्यासको वैदिक आयोंने ववैदिक संस्कृतिसे लिया है (हिन्दूसर्म समीक्षा पृ. १२७ ) जस्तु ।

जहाँ तक जैन साहित्यके पर्याखोचनका प्रका है उससे तो यहाँ प्रतीत होता है कि प्राचीन समयमें एक मात्र क्षमवार या मुनिधर्मका ही प्राधान्य था, आवक धर्म बानुवंगिक था। जब मुनिधर्मको धारण करने-की और अभिक्षि कम हुई तब आवक धर्मका विस्तार अवस्य हुआ किन्तु मुनि धर्मका महत्त्व कमी भी कम नहीं हुजा, क्योंकि परमपुरुवार्ष मोक्षको प्राप्ति मुनिधर्मके विचा नहीं हो सकती। यह सिद्धान्त जैन धर्ममें आज तक श्री अञ्चल्ण है।

# ५. धार्मिक साहित्यका अनुशीलन

हमने अपर जो तथ्य प्रकाशित किया है उपसन्द जैन साहित्यके अनुशीलनसे भी उसीका समर्थन होता है !

सबसे प्रयम हम आचार्य कुन्दकुन्दको छेते हैं। उनके प्रवचनसार बौर नियमसारमें जो आचार विषयक वर्चा है वह सब केवल जनगार घर्रसे ही सम्बद्ध है। प्रवचनसारका तीसरा अन्तिम अधिकार

से, इ, ई, बिल्द २२ की प्रस्तावना पू ३२।

चारित्राधिकार है। इसके प्रारम्भमें धन्यकारने घर्मतीयकि कर्ता वर्षमान, क्षेत्र तीर्थकर, श्रमण बादिको ममस्कार करके छिखा है---

किन्ना अरहंताणं सिद्धाणं सह णमो चणहराणं । अञ्झावयवगाणं साहूणं चेव सन्वेसि ॥४॥ तेसि विसुद्धदंसणणाण-महाणासमं समासेन्त्र । उससंपद्मापि सम्मं जसो णिन्नाणसंपत्ती ॥५॥

अर्थात् समस्त अरहन्तों, सिद्धो, आचार्यों, उपाध्यायो और साधुओको नमस्कार करके उनके विशुद्ध दर्शन और ज्ञान प्रधान आध्यमको प्राप्त करके साम्यभावको स्वीकार करता हुँ बिससे मोक्षको प्राप्त होती है।

इसके पद्मात् इस प्रत्यका प्रारम्य 'वारित्तं खलु घम्मो' से होता है। इस चारित्रके भी दो रूप है— सराग और वीतराग । सरागी अमणोको गुमोपयोगी और वीतरागी अमणोको शुद्धोपयोगी कहते हैं। वीतरागी अमण ही मुक्ति प्राप्त करते हैं जैसा कि ऊपर कहा है।

कुन्यकुन्यके बाठ प्रामृत उपक्रव्य है। उनमें से एक चारित्तपाहुड है। उसमें कितप्य गायाओ से बावक्षमंका बारह कृतक्य सामान्य कवन है। श्रेष जिन प्रामृतोमें भी आचार निषयक चर्चा है वह केवळ मुिन आचारसे सम्बद्ध है। उसमें विशिषकाचारीकी कडी आळोचना आदि है। इससे अगता है कि उस समय तक मुनिवमंका पालन बहुतायत से होता या। किन्तु उसके परचात् मुनिवमंमें कभी आती गयी और शिषाकाचार भी बढता गया है। मुनिवमंका एकमात्र प्राचीन ग्रन्य मुलावार भी कुन्यकुन्यकृत कहा जाता है। वे ही मूळसंबके मान्य आधार्य वे। मूळचारके प्रश्नात् मुनिवमंका प्रतिपादक कोई प्राचीन ग्रन्थ उपक्रव्य नहीं होता। और आवकके बाचार सम्बन्ध अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं 'को प्रायः दसवी बाताओं श्रीर उसके बादके रचे गये हैं। पं. आखाधरका अनगार वर्मामृत हो एक भूमृनिवाचार-निवयक ग्रन्थ उत्तरकालमें सिळता है।

विन्तु वितान्वर परम्परामें मुनियाचार-विपयक विपुष्ट साहित्य है। बौर उसमें व्यथणो और अमियामे बाचार, संब व्यवस्था, प्राथिश्वत्त आदिका बहुत विस्तारसे कथन मिछता है जो परिप्रहसे सम्बद्ध होनेके कारण दिगम्बर परम्पराके अनुकूछ नहीं पहता। किन्तु उससे तत्कालीन आचार- विषयक अनेक बातोपर प्रकाश पढता है।

ध्वेताम्बर परम्परा भी गृहस्याश्रमसे मृक्ति स्वीकार नहीं करती । किन्तु उसमें बस्वत्याग अनिवार्य न होनेसे, बल्कि उसके विपरीत उत्तरकालमें मुक्तिके खिए बस्वधारण वावध्यक कर दिये जानेसे ऐसे प्रसंग मिनते हैं कि गृहस्य अवस्थामें ही केवछज्ञानकी प्राप्ति हो गयी । फिर भी प्राचीन आगमिक साहित्य अनगार-षमंसे ही सम्बद्ध मिळता है ।

इस तरह बाचार विषयक साहित्यसे भी यही प्रमाणित होता है कि जैनवर्ममें मुनि बाचारका ही महत्त्व रहा है। इतने प्राविभक कथनके पञ्चात् हम अपने प्रकृत विषय पर आते है।

### ६. अनगार धर्म

पं. बाबाबरजीने वपने वर्मामृतको दो मायोगें रचा है। प्रथम माय बनगार घर्मामृत है और दूसरा माग सायार घर्मामृत है। जहाँ तक हम जानते हैं आचार विषयक-उत्तरकाळीन प्रन्य निर्माताओं ने ही ऐसे प्रन्यकार हैं जिन्होंने सायार घर्मसे पूर्व बनगार घर्मपर भी ग्रन्थ रचना की है और एक तरहसे मूळाचारके पश्चात् अनगारधर्म पर वही एक बविकृत मन्य दि प्रत्यारों है। उसमें नौ बच्याय है। पहळे अध्यायमें घर्मके स्वरूपका निरूपण है। दूसरेमें सम्बद्धको उत्पत्ति बादिका कथन है। तीसरेमें ज्ञानकी आराधनाका, चतुर्य अध्यायमें सम्यक् चारित्रका, पाँचवेंमें मोजन सम्बन्धी दोपो बादिका, छठे अध्यायमें दम वर्म, इन्द्रियजय, संयम, वारह भावना बादिका कथन है। सातर्वे अन्यायमें अन्तरंग-विहरंग तपोका वर्णन है। बाटवें अध्यायमें छह आवश्यकोका वर्णन है और नौवें अध्यायमें नित्यनैमित्तिक क्रियाओका वर्णन है।

यहाँ हम अनगार धर्मपर विशेष रूपसे प्रकाश डारुंगे स्थोक इसपर वहुत कम लिखा गया है और आवकोकी तो बात ही क्या, अनगार धर्मका पाछन करनेवाले भी अनगार धर्मका साधारण ज्ञान ही रखते हैं। अपने इस लेखनमें हम क्वेतास्वर साहित्यका भी जपयोग करेंगे। खहाँ दिगम्वर मान्यतास भेद होगा वहाँ उसका निर्देश कर देंगे अन्यवा उसका पृथक निर्देश करोंगे।

## मृनिदोक्षा

प्रवचनसारके तीसरे अधिकारके प्रारम्भमें भूनिपदकी दीक्षाके सम्वन्वमें कहा है—को अमण होना चाहता है वह अपने परिजनोसे बाजा केकर किसी कुछ, रूप और वयसे विशिष्ट गणीके पास जाकर उनसे प्रापंना करता है। मुनिसंघकी अनुमति मिछनेपर वह अपने हायसे अपने सिर और वाड़ीके वाछोका छोच करता है और 'यथा जात रूप घर' अर्थात् नम्म हो जाता है। यह रूप स्वीकार करके वह गुवजनसे अपने कर्तव्यकर्मकी सुनता है और उसे स्वीकार करके असण हो जाता है।

#### दीक्षाके अयोग्य व्यक्ति

जैन श्रमणका पद एक बहुत ही आदरणीय और उच्च नैतिक मापदण्डका स्थान है। अतः उसे घारण करनेवालेमें कुछ विशेषताएँ होना आवस्थक है। वने. साहित्यके अनुसार नीचे लिखे व्यक्ति अमण संघमें प्रवेश करनेके अयोग्य माने गये है—

१. जिसकी बायु बाठ वर्षसे कम है, २. वृद्ध, ३. नर्पुसक, ४. रोगी, ५. बंगहीन, ६. कायर या भीव, ७. जश्दुद्धि, ८ कोर, ९. राजविरोची, १०. पागल, ११. अन्य, १२. दास, ११. धूर्व, १४. मूढ़, १५. कर्नदार, १६. भागा हुआ या भगाया हुआ, १७. मिंगणी स्त्री तथा वालकवाली स्त्री। बहाँ तक हम जावते है दिगम्बर परम्परामें भी उक्त व्यक्ति मुनिदीक्षाके अयोग्य माने वये है।

हते. परम्परामें चारो वर्णोंके व्यक्ति श्रमण हो सकते हैं किन्तु दि. परम्परामें शाह्यण, सित्रय और 💸 वैश्यको ही उसके योग्य माना गया है।

### संघके व्यवस्थापक

मूळाचार (४।१५५) में कहा है कि जिस गुक्कुळमें आधार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर व हो उसमें नहीं रहना चाहिए। आचार्यके सम्बन्धमें कहा है कि वह शिष्योके अनुशासनों कुश्रळ होता है, उपाध्याय वर्मका उपदेशक होता है। प्रवर्तक संबका प्रवर्तक, उसकी चर्या आदिका व्यवस्थापक होता है। स्थितर मर्यादाका रक्षक होता है और गणधर गणका धारक होता है। वहे. साहित्यमें इनके सम्बन्धमें विस्तारसे कथन मिक्सता है।

### गण, गच्छ और कुल

चक्त संव-व्यवस्थापकोके अन्तर्गत अमण विभिन्न समूहोंमें रहते हैं। तीन अमणोका समूह गण कहलाता या और उसका अवान गणवर होता या। सात अमणोका समूह गच्छ होता या। मूळाचारकी टीकासे छगता है कि टीकाकारके समयमें इनका अवार्य स्वरूप छुप्त हो गया या क्योंकि ४११७४ की टीकामें वह गच्छका अर्थ ऋषिसमुदाय, अथवा चातुर्वर्यअमणसंघ अथवा सात पुरुप वा तीन पुरुपोका समूह करते हैं। तथा 'कुळ' का अर्थ गुरुसम्तान (४११६६) किया है इसके सम्बन्धमें भी विशेष नहीं छिखा। आरो (५११९३)

कुलका वर्ष शुक्रकुल वर्षीत् स्त्री-पुरुषसन्तान किया है, जो छोकप्रसिद्ध है । इसी गायामें कहा है कि बाछ और वृद्धोंसे आकुल गच्छमें रहकर वैयावृत्य करना चाहिए । आगे कहा है—

> वरं गणपवेसादो विवाहस्स प्रवेसणं । विवाहे राम उप्पत्ति गणो दोसाणमागरो ॥ —मूळाचार १०।९२ ।

वर्षात् गणमें प्रवेश करनेसे विवाह कर छेना उत्तम है। क्योंकि विवाहमें स्त्री स्वोकार करनेपर रागकी उत्पत्ति होती है उत्तर गण भी सब दोषोका बाकर है।

इससे यह बिभिप्राय प्रतीत होता है कि गणमें रहनेपर रामद्वेपकी सम्भावना तो रहती है। फिर गुरुको अपनी मृत्यु उपस्थित होनेपर उसका वियोग दु.खदायक हो सकता है। बतः गणमें भी सावधानीसे रहना चाहिए।

## मूलगुण

क्वेतास्वर परस्परामें पाँच महावत और छठे राविभोजनविरतिको ही मूळगुण कहा है। किन्तु विगस्वर परस्परामें सर्वत्र साधुके २८ मूळगुण माने है—पाँच महावत, पाँच समिति, पाँचो इन्द्रियोका निरोध, छह आवस्यक, केशळोच, नम्नदा, अस्नान, भूमिशयन, बन्तवर्षण न करना, खडे होकर भोजन करना और एक बार भोजन।

## भ्रमण या विहार

दोनो ही परम्पराजोंमें वर्षाऋतुके चार मासके सिवाय श्रेष आठ महीनोमें साधुको भ्रमण करते रहना चाहिए। क्वेताम्बर साहित्यमें 'गामामुगाम' पदसे एक गाँवसे दूसरे गाँव जानेका कथन है। ऐसा हो दि, परम्परामें भी है।

ईर्यांसमिति सामुका मूळगुण है। उसका कथन करते हुए यूछाचार (५।१०७-१०९) में कहा है कि जब सूर्यके प्रकाशसे समस्त दिशाएँ प्रकाशमान हो आयें और मार्ग स्पष्ट दिलाई देता हो तब स्वाच्याय, प्रतिक्रमण, देववन्दना आदि नित्यकृत्य करनेके पश्चात् सम्मुख चार हाथ प्रमाण भूमिको अच्छी तरहसे वेसते हुए सावधानतापूर्वक मन-चचन-कायके द्वारा शास्त्रमें उपयोग रखते हुए सळना चाहिए।

## मागंशुद्धि

निस मार्गपर बैलगाडी, हाथी, बोहे, पालकी, रब बादि चलते हो, गाय, बैल बादि सवा बाते जाते रहते हो, स्त्री-पुरुप चलते रहते हो, बो बूपसे तप्त होता रहता हो, जहाँ हल बादि चलता हो, ऐसे प्रासुक मार्गसे ही सायुको जाना-बाना चाहिए। चलते हुए वे पत्र-पुष्प-कता-बुस बादिका लेदन-मेदन, पृथ्वीका धर्षण बादि नहीं करते हैं। वे बायुको तरह एकदम नि.संग होते हैं।

वते. साहित्यमें कहा है कि चलते समय सामुको सावधान रहना चाहिए, बधिक वार्तालाप मही करना चाहिए। साथमें गृहस्य या पासण्डो साघु नहीं होना चाहिए। अपनी सब बावश्यक वस्तुएँ अपने पास ही रखनी चाहिए-उसे पनीले प्रदेश, हिलते हुए पुष्ठ और कीचड़में से नहीं बाना चाहिए। जिस मार्गमें चोर, हाकू, उचक्के वसते हो उचरसे नहीं बाना चाहिए। जिस प्रदेशमें कोई राखा न हो, अराजकता फैलो हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। या जहाँ सेनाका पढ़ाव हो बहाँ मी मही बाना चाहिए। उसे खुफिया गुप्तचर समझा जा सकता है। ऐसे वनोंसे भी न बाना चाहिए जिन्हे अधिकसे अधिक पाँच दिनमें भी पार न किया जा सकता हो।

#### जलपर यात्रा

सामु और सान्त्री खरीदी गभी या उनके सरकारकर्तिक द्वारा तैयार की गयी नावसे नही जाते। नावके मालिककी आज्ञासे नावपर बैठ सकते हैं। सामुको नावके चळानेमें या उसे घवका वगैरह देनेमें भाग नहीं छेना चाहिए। उसे नावके छिद्र भी बन्द नहीं करना चाहिए। यदि नाववाळा सामुको पानीमें फेंक दे तो उसे तैरकर किनारेपर पहुँचने की अनुज्ञा है। पानीसे निकळकर वह तबतक खड़ा रहे जबतक उसका घरीर सुख बाये। उसे घरीरको जल्दी सुखानेका कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि सामुको छिछ्छा जछ पार करना पड़े तो उसे सावमानीसे किसीको भी छुए बिना पार करना चाहिए। यदि उसके पैरोमें कीचढ़ छग बाये तो उसे पैर साफ करनेके छिए घास पर नहीं चछना चाहिए।

सानुको गंगा, यमुना, सरयू, इरावती और मही इन पाँच महानदियोंको एक मासमें दो या तीन वार पार नहीं करना चाहिए । किन्सु यदि राजभय हो, या दुर्भिक्ष पड़ा हो, या किसीने उसे नदीमें गिरा दिया हो, या बाढ आयी हो, या अनायोंका भय हो तो वह इन नदियोको पार कर सकता है। यह सब आचारांगके इसरे भागमें है। दि. परम्परामें इतना विस्तारसे कथन नहीं है।

## एक स्थानपर ठहरनेका समय

वर्षाच्छपुके अप्तिरिक्त सामुको गांवमें एक दिन और नगरमे पांच दिन ठहरना चाहिए। दोनो परम्पराजोको यह नियम मान्य है। स्वे. साहित्यके अनुसार पांच कारणोसे वर्षात्रहतुमें श्री स्थान-परिवर्तन किया जा सकता है—

- किसी ऐसे आचार्यसे जिन्होने जामरण बाहारका त्याग किया हो, कोई बावस्थक अध्ययन करनेके लिए !
- २. किसी जतरनाक स्थानमें किसीको पथन्नष्ट होनेसे रोकनेके छिए।
- ३. वर्मप्रचारके लिए।
- ४. यदि आचार्य या उपाच्यायका मरण हो जाये !
- ५. यदि बाबार्य या उपाध्याय ऐसे प्रदेशमें उहरे हों जहाँ वर्षा नहीं होती तो उनके पास जानेके किए।

कोई सामु एक ही स्थानपर दो वर्षांवास नहीं कर सकता। वर्षांकाछ बीत जानेपर भी यदि मार्च की वड़ने या जन्दुओंसे भरा हो तो सामु गाँवसे दस दिव तक उसी स्थानपर अधिक भी ठहर सकते है।

#### साषु-आवास

जिस घरमें गृहस्योंका बावास हो या उनके बीर सामुके वाने-बानेका मार्ग एक हो, सामुको नही रहना चाहिए। जहाँ स्त्रियोका, पशुओ खारिका बाना-बाना हो ऐसे स्थान मी सामु-निवासके छिए बॉचत हैं। प्राचीन कार्ज्ये तो सामु नगरके बाहर वस, गुफा बादि में रहा करते थे।

उत्तराध्ययनमें भी सामुको कूम्य घर, बमझान तथा वृक्षामूळमें निवास करनेके लिए कहा है। और कहा है कि एकान्तवास करनेसे समाधि टीक होती है, कळह, कपाय, खादि नहीं होते तथा आत्मिनयन्त्रण होता है। उपाश्रय और विहारका निर्देश होनेपर भी क्वेताम्बर साहित्यमें भी सामुको समाजसे दूर एकाकी जीवन विवानेको ही ध्विन गुँजती है ( हि. जै. मो. १६० )

### सामाजिक सम्पर्क

प्रत्यनसार ( ३१४५ ) में कहा है कि बागममें दो प्रकारके मृति कहे हैं—एक सुमोपयोगी और एक शुद्धोपयोगी । इसकी टीकामें बाचार्य समृतचन्द्रते यह प्रका किया है कि मुनिपद धारण करके भी जो कपाय- का लेश होनेसे शुद्धोपयोगकी मूर्मिकापर आरोहण करनेमें असमर्थ है उन्हें श्रमण माना जाये या नहीं ? इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि आचार्य कुन्दकुन्दने 'धम्मेण परिणदप्पा' इत्यादि गाथासे स्वयं ही कहा है कि शुमोपयोगका धर्मके साथ एकार्थसमवाय है। बतः शुभोपयोगीके मी धर्मका सद्भाव होनेसे शुभोपयोगी भी असग होते हैं किन्तु वे शुद्धोपयोगियोके समकक्ष नहीं होते। बाचार्य कुन्दकुन्दने शुभोपयोगी असणांकी प्रवृत्ति इस प्रकार कहीं है— शुभोपयोगी असण धुद्धात्मके अनुरागी होते हैं। अतः वे शुद्धात्मयोगी असणांकी प्रवृत्ति इस प्रकार, उनके छिए उठवा, उनके पीछे-पीछे जाना उनकी वैयावृत्य आदि करते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरोके अनुग्रहकी भावनासे दर्शन जानके उपदेशमें प्रवृत्ति, शिष्योका ग्रहण, उनका संरक्षण, तथा जिनपूजाके उपदेशमें प्रवृत्ति धुभोपयोगी मुनि करते हैं। किन्तु जो शुभोपयोगी मुनि ऐसा करते हुए अपने संयमकी विराधना करता है वह गृहस्थधर्ममें प्रवेश करनेके कारण मुनिपदसे च्युत हो जाता है। इसिलए प्रत्येक प्रवृत्ति संयमके अनुकूछ ही होना चाहिए क्योंकि प्रवृत्ति सयमकी विदिक्षे लिए हो की जाती है। यद्यपि शुद्धात्मवृत्तिको प्राप्त रोगी, बाक या वृद्ध अमणोकी वैयावृत्यके निमित्त हो शुद्धात्मवृत्तिसे घून्य जानेके साथ सम्भापण निषद्ध नहीं है, किन्तु जो निभ्रय व्यवहारक्ष्य भोक्षमार्गको नहीं जानते बौर पुष्पको हो मोसका कारण थानते है उनके साथ संसर्ग करनेसे हानि ही होती है अतः शुभोपयोगी भी साधु क्षीकिक जनोके साथ सन्दर्ति वचते हैं।

परिग्रह

विगम्बर और श्वेताम्बर दोनो ही साधु परिग्रह त्याग महाव्रतके वारी होते हैं। किन्तु इसीके कारण वोनोमें मुख्य मेव पैवा हुआ है। दिगम्बर साधु तो नग्न रहते हैं। नग्नता सनके मूलगुणोमें-से हैं। किन्तु स्वेताम्बर साधु वस्त्र बारण करते हैं और वस्त्रको संयमका सावन मानते हैं।

यद्यपि आचारांगमें कहा है कि नगवान् महाबीर प्रव्रक्ति होनेसे तेरह महीने पश्चात् नग्न हो गये। स्थानागमें महाबीरके मुखसे कहळाया है—'मए समणाणं अचेळते बम्से पष्णते।' अर्थात् मैंने अमणोके लिए अचेळता वर्म कहा है। स्वार्वकालिकमें भी नग्नताका उल्लेख है। उत्तराज्यसमें नग्नताको छठी परीषह कहा है। किन्तु उत्तरकाळीन टीकाकारोने अचेळताका अर्थ अस्पचेळ या अस्पमूल्य चेळ आदि किया, सम्पूर्ण नग्नता अर्थ नहीं किया।

स्यानागसूत्रमें नम्नताके अनेक लाम वतलाये हैं । यथा—अस्य प्रतिलेखना, लाधव, विश्वासकर रूप, जिनस्यताका पालन आदि । किन्तु टीकाकारने इसे विनकस्यियोके साथ जोड दिया ।

वस्त्रधारणके तीन कारण कहे है—अञ्जानिवारण, कामविकारका आञ्जादन और शीत आदि परीपहका निवारण। साधु तीन वस्त्र वारण करता है। बौद्धोमें भी तीन चीवरका विधान है—संघाटी, उत्तरासंग और अन्तरावासक। आचारायके अनुसार बोध्यन्द्रतुमें साधु या तो एक वस्त्र रखते हैं या वस्त्र नहीं रखते।

वस्त्रका विद्यान होनेसे वस्त्र कैसे प्राप्त करना, कहाँसे प्राप्त करना, किस प्रकार पहिरना, कब घोना आदिका विद्यान को साहित्यमें वर्णित है।

निनकित्व सामु हायमें भोजन करते हैं, पीछी रखते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते । अंगसाहित्यमें सर्वत्र जिनकल्प और स्थिवर कस्पकी चर्ची नहीं होने पर भी टीकाकारोने उक्त प्रकारके कठोर आचारको जिनकल्पका बतलाया है। किन्तु उत्तरकालमें तो जिनकित्योको भी वस्त्रधारी कहा है।

व्ने. सामु उनसे बनी पीछी रखते हैं बौर दि. सामु ममूरपंचकी पीछी रखते हैं। दि. सामु हाथमें भोजन करते हैं बत. सिकापात्र नहीं रखते। कल्यसूत्रमें सगनान् महावीरको भी पाणिपात्रभोजी वतलाया

२१

है। श्वे, साधु वस्त्रके खिवाय भी कम्बल, पात्र, पायपुंख्य बादि बनेक उपकरण रखते है। दि. साहित्यमें इन सबकी कोई चर्चा नहीं है क्योंकि दि. साधुके लिए ये सब बनावश्यक है।

स्ते. साधु भावकोसे पीठफळक, तस्ता, चटाई आदि उपयोगके छिए लेते हैं। उपयोग होने पर छोटा देते हैं। उनमें भी शयनके लिए घास, पत्थर या छकड़ीका तस्ता खेळ कहा है। साधुको घास पर अच्छी तरह जीव जन्तु देखकर ही सावधानीसे इस तरह छेटना चाहिए कि किसी दूसरेसे अंग स्पर्श न हो। आवस्यकता होने पर साधु सुई, उस्तरा, नसच्छेदनी तथा कान सछाईका भी उपयोग करता है किन्तु छाता जूता बींजत है।

#### भिक्षा और भोजन

सायुको सुर्योदयसे तीन बड़ीके प्रधात् बीर सूर्यास्तसे तीन बड़ी पहले भोजन कर लेना चाहिए। क्रियाकीस रोप रहित और नक्कोटिसे विशुद्ध बाहार हो ग्राह्म होता है। कहा है—

> णवकोडिपरिसुद्धं असणं वादालदोसपरिहीणं । संवोयणाय हीणं पमाणसहियं विहिसुदिष्ण ।। —मूळाचार ६।६३ ।।

वर्षे साधु भी भिक्षाके उचित समय पर शिवाके लिए जाता है। वह साथमें किसी आदक वगैरहको मही रखता और बार हाथ आगे देखकर सावधानता पूर्वक जाता है। यदि मूसलाधार वृष्टि होती हो, यहरा कोहरा आया हो, जोरकी बाँधी हो, हवामें जन्तुओंका वाहुत्य हो तो साधुको थिसाके लिए जामेका निर्धेष है। उसे ऐसे समयमें भी नही जाना चाहिए जब शोवन तैयार न हो या शोजनका समय बीत बुका हो। उसे ऐसे मार्गरे जाना चाहिए जिसपर कीषड़, जीवजन्तु, जंगली जानवर, गई, नाला, पुल, गोवर वर्गरह न हो। वेदमावाट, अधिकारियोके निवास, तथा राजप्रासाद वर्जित है। उसे अपना भिसा असण प्रारम्भ करनेसे पहले अपने सम्बन्धियोके घर नही जाना चाहिए। इससे स्पेसल भोजनको व्यवस्था हो सकती है। यदि घरका हार बन्द हो तो उसे न तो खोळका चाहिए और न उसमें से झाकना चाहिए।

सूत्रकृतांगसूत्रमें यद्यपि मोजनके क्रियाकीस वोपोका निर्देश है किन्तु किसी भी अंग या मूळ मूत्रमें 🗸 चनका क्योरेवार एकत्र वर्णम नहीं मिळता जैसा मूकाचारमें मिळता है।

मिक्षा केकर औदने पर उसे गुरुको दिखाना चाहिए और पूछना चाहिए कि किसीको भोजनकी कावस्यकता है क्या ! हो तो उसे देकर शेप स्वयं खा छेना चाहिए । यदि साधुको भूव उनी हो तो एकान्त स्थानमें किसी बीवारको ओटमें स्थानके स्वामीसे बाजा केकर मोजन कर सकता है। यदि एक बार घूमने पर पर्योप्त भोजन न मिळे तो दूसरा चक्कर छमा सकता है।

सामुके लिए भोजनका परिसाण बत्तीस धास कहा है। और ग्रासका परिमाण सुर्गीके अण्डेके वरावर कहा है। सामुको अपने उदरका बाबा भाग अन्नसे, चतुर्थ भाग अलसे और चतुर्थ भाग वायुरे भरना चाहिए। अर्थात मुखसे बाबा खाना चाहिए।

क्ते. साधु यृहस्यके पात्रका उपयोग नहीं कर सकता। उसे अपने शिक्षा पात्रमें ही मोजन छेना चाहिए। जब मोजन करे तो मोजनको स्वादिष्ट उनानेके खिए विविध व्यंजनोको पिछानेका प्रयत्न न करे। और न केवल स्वादिष्ट मोजन ही बहुण करे। उसे किसी विशेष मोजनका इच्छुक भी नहीं होना चाहिए।

इस तरह पाणि मोजन और पात्र मोजनके सिवाय दोनों परम्पराओं में बोजनके अन्य नियमोमें विद्येप , अन्तर नहीं हैं। सबस्केटि परिशुद्ध, दस दोप रहित और उद्गम उत्पादन एपणा परिशुद्ध मोजन ही जैन साधुके लिए साह्य नहां है।

#### प्रायश्चित्त

साधुको प्रमाद, दर्प आदिसे रूमे हुए अपने दोषोका स्रोधन करना चाहिए। अकलंक देवने अपने तत्त्वार्यवातिकमें कहा है कि जैसे अपने बाब व्ययका विचार न करनेवाला व्यापारी अन्तमें पळताता है उसी तरह जो साम अपने दोषोका परिमार्जन नहीं करता वह भी उस ज्यापारीकी तरह कष्ट उठाता है। अतः सदाचारी कृष्टीन साधको अपने गुरुके सम्मुख अपने दोपोकी आछोचमा करनी चाहिए। जिसके सम्मुख बालोचना की जाय वह व्यक्ति स्वयं सञ्चरित्र होना चाहिए। और उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह बालोचकसे अपने दोपोको स्वीकार करा सके तथा उसके सामने बालोचकने जो दोप स्वीकार किये है उन्हें ✓ किसी बन्य पर प्रकट न करे । यह बालोचना इस द्वोपोको टालकर करनी चाहिए । बालोचना करनेसे पहले गुरुको अपने विषयमें बयाद्रवित या प्रसन्त नही करना चाहिए जिससे वह बल्प प्रायश्चित्त देवें । उपायसे गुरुका अभिप्राय जानकर आलोचना करना अनुमानित नामक इसरा दोव है। ब्ले. के अनुसार आलोचकको ऐसे गुरुके पास नहीं जाना चाहिए जो जल्प प्रायश्चित देनेमें प्रसिद्ध है। जो दोप करते गुरुने देखा वही दोष प्रकट करना तीसरा दोष है। मोटे दोषको निवेदन करना चतुर्य दोध है। सक्ष्म दोषको निवेदन करना पाँचवाँ दोप है। इस तरह दोष कहना कि आचार्य सुन न सकें छन्न है। या अदृष्टकी आलोचना छन्न दोप है। या भ्यांकसे दोप कहकर जो स्वतः प्रायक्रित छेता है वह छन्न दोप है इस तरह हवे. साहित्य, अपराजिता और मुलाचारकी टीकामें छन्नका स्वरूप क्रमसे कहा है । बहुत जोरसे दोषका निवेदन करना या जब बहुत हल्ला होता हो तब दोपका निवेदन करना कन्दाकुरू दोप है। बहुतसे गुरुओसे दोपकी आलोचना बहुजन दोप है। जो प्रायख्रितमे अनुगरु है उससे दोपका निवेदन करना अन्यक्त दोष है। यो गुरु स्वय उस दोपका सेवी हो सससे दोषका निवेदन करना तरसेवी दोष है। ये सब आछोचना दोष है।

जाकोचनाके सिवाय नौ प्रायक्षित्त है—प्रतिक्रमण, तदुशय, विवेक, व्युस्तर्ग, तप, छेद, मूळ ये वोनोमें ४ समान है। क्षेत्र, में अनवस्थाय्य पारंजिय है तथा दि. में परिहार और अद्धान है। अकलंक देवने तस्वार्य वार्तिक (९१२२) में अनुपस्थापन और पारंजिक प्रायक्षित्तका कथन किया है। मूळाचारमें इनका कथन मही है। दोनों ही सम्प्रदायोंके मूळ साहित्य में इन प्रायक्षित्तको अदाहरण देकर स्पष्ट नही किया है कि अमुक वोष होनेपर अमुक प्रायक्षित्तत होता है। इने. साहित्यमें अनवस्थापन और पारंजितका कुछ विशेष कथन मिळता है।

#### दिनचर्या

सामुको अपना समय बहुत करके स्वाध्याय और ध्यानमें बितानेका ही निर्देश मिलता है। मूलाचार ( ५११२१ ) टीकार्में कहा है---

सूर्योदय हुए जब दो बही बीत जाये तब देववन्दना करनेके प्रश्नात् श्रुतमिक और गुषमित्वपूर्वक स्वाध्यायको ग्रहण करके सिद्धान्त आदिकी वाचना, पृच्छना, अमुप्रेसा, परिवर्तन आदि करे। जब मध्याह्मकाल होनेमें दो बड़ी समय क्षेच रहे तब बादरके साथ श्रुतमित्तपूर्वक स्वाध्यायको समाप्त करे। अपने निवासस्थानसे दूर जाकर मकल्याय करे। शरीरका आगा-मीछा देखकर हाय-मैर बादि घोकर कमण्डल और पीछी ग्रहण करके मध्याह्मकालकी देववन्दना करे। वालकोके मरे पैटसे तथा अन्य लिगियोसे भिक्षाका समय जानकर जब घूम और मूसल आदिका शब्द शान्त हो, गोचरीके लिए प्रवेश करे। गोचरीको जाते हुए न तो अतिशोध चले, च जति घोरे वले और च रुक-रुककर चले। गरीव-समीर घरका विचार न करे। मार्गम न रहरे, न वार्तालाप करे। हुँसी बादि न करे। नोचकुलोमें प्रवेश न करे। शुद्धकुलोमें मी यदि सूतक आदिका दोप हो तो न जावे। द्वारपाल आदि रोके तो न जावे। जहाँतक अन्य मिसाटन करनेवाले जाते हैं वही

तक ही जावे। जहाँ विरोधके निमित्त हो वहाँ न जावे। दुष्ट गंघा, ऊँट, भैस, वैल, हाथी, सर्प गादिको दूरसे ही बचा जाये। मदोन्मत्त जनोसे दूर रहे। स्नान, विलेपन, मण्डन तथा रितक्रीडामें आसक्त स्त्रियोंकी थोर न देखे। सम्मक् विधित दिये हुए आहारको सिद्धमित करके ग्रहण करे। छिद्र रहित पाणिपातको नाभि-प्रदेशके समीप करके शुरशुर आदि शब्द रहित भोजन करे। मोजन करके मुख, हाथ, पैर घोकर शुद्ध जलसे पूर्ण कमण्डल लेकर परसे निकले। धर्मकार्यके बिना अन्य घरमें न जावे। इस प्रकार जिनालय आदिमें जाकर प्रत्माख्यान ग्रहण करके प्रतिक्रमण करे।

उत्तराध्ययनके २६वें अध्ययनमें साधुकी दिनवर्या दी हुई है। दिन और रातकी चार पहरोमें विभावित किया है। रात्रिके प्रथम पहरमें स्वाध्याय, दूसरेमें ध्यान, तीसरेमें शयन और चतुर्थमें स्वाध्यायका विधान किया है। उसकी दैनिक व्यक्ति मुख्य कार्य है प्रतिकेखना, स्वाध्याय, आलोचना, गोचरी, कायोत्सर्य और प्रतिक्रमण।

#### छह आवश्यक

छह आवश्यक दोनो परम्पराजोंमें समान है । वे हैं—सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रताक्ष्यान और कायोत्सर्ग ।

सामु प्रतिलेखना करके मुद्ध होकर प्रतिलेखनाके साथ हायोकी अंश्रिक वनाकर कायोत्सर्गपूर्वक एकाग्रमक्से सामायिक करता है। उस समय सामु समस्त सावश्रसे विरत, तीन गुन्तियोसे युक्त, इन्त्रियोको क्वामें करके सामायिक करता है अत. वह स्वयं सामायिकस्वरूप होता है। उस समय उसका सबमें समता भाव होता है।

दोनो पैरोके मध्यमें चार अंगुलका अन्तर रखकर कायोरसर्गपूर्वक श्रीवीस तीर्यंकरोका स्तवन चतुर्विश्वतिस्तव है।

क्वतिकर्म, चितिकर्म, पूनाकर्म बीर विनयकर्म ये सब बन्दनाके ही नाम हैं। वत्तीस दीप टालकर ्र बन्दना करनी चाहिए। बन्दनाका मसलब है तीर्यंकर, बाचार्य बादिके प्रति विनय करना। इससे कर्मोकी निर्वरा होती है। इसका विस्तृत वर्णन मूलाचारके पढावश्यक अधिकारमें है।

वन्दनाके परचात् बैठनेके स्थानको पिन्छिकासे परिशुद्ध करके साधुको गुरुके सम्मुख दोनी हायीकी अंजिल करके सरळतापूर्वक अपने दोपोको स्वीकार करना चाहिए ।

दोनो ही परम्पराएँ इस विषयमें एकमत हैं कि प्रयम और अन्तिम तीथँकरके समयमें प्रतिक्रमण र करना आवश्यक है, चाहे दोप हुआ हो या न हुआ हो । किन्तु मध्यके वाईस तीथँकरोके साधु दोप लगनेनर ही प्रतिक्रमण करते थे।

प्रत्यास्थानके वसे अदे हैं — अनागत, व्यतिकान्त, कोटिसहित, निस्विष्टत, साकार, अनाकार, परिमाण- अत्यात, अपरिवेप, अध्वानगत और बहेतुक । जैसे चतुर्वशोका स्वयास तेरसको करना अनागत अस्यात्मान है । चर्तुवशीका स्वयास प्रतिपदा आदिमें करना अतिकान्त प्रस्थात्मान है । यदि स्वित होगी तो स्वयास पर्नेगा, इस प्रकार संकल्प सहित प्रत्यास्थान कोटिमहित है । यसासमय स्वयास आदि अवस्य करना निष्यित्य है ।

र. मृहाचार ७,१२९।

२. मूला. ७११४०-१४१।

कनकावली सर्वतीभद्र बाहि स्वयास करना साकार प्रत्याख्यान है। इच्छानुसार कभी भी स्वयास बाहि करना बनाकार प्रत्याख्यान है। कालका परिमाण करके पष्ठमूं उपवास बाहि करना परिमाणगत प्रत्याख्यान है। बीदनपर्यन्तिके लिए नारों प्रकारके बाहारको त्यागना बपरिषेप प्रत्याख्यान है। बटवो, नदी बाहिके मार्गको लाँचनेपर को स्वयास किया जाता है वह बघ्वगत प्रत्याख्यान है। स्वयस् बाहिको लेकर को स्वयासादि किया जाता है वह सहेतुक प्रत्याख्यान है।

यह प्रत्याख्यान पाँच प्रकारकी विनयसे शुद्ध होना चाहिए, अनुभाषणा शुद्ध होना चाहिए अर्थात् गुरु जिस प्रकार प्रत्याख्यानके शब्दोका उच्चारण करें उसी प्रकार उच्चारण करना चाहिए। उपसर्ग, रोग, भयानक प्रदेश आदिमें भी जिसका पालन किया गया हो इस प्रकार अनुपालन शुद्ध होना चाहिए तथा भाव-विश्वद्ध होना चाहिए।

दोनो हायोको भीचे छटकाकर तथा दोनो पैरोके मध्यमें नार अंगुलका अन्तर रखते हुए निश्चल खहे होना कायोत्सर्गे है। इस कायोत्सर्गका उत्क्रष्टकाल एक वर्ष और जवन्यकाल अन्तर्मृहुर्त है। अन्य कायोत्सर्गेकि

कालका प्रमाण इस प्रकार कहा है-

| १. दैनिक प्रतिक्रमण            | 806 8 | उच्छ्वास | १०. अन्य ग्रामको जानेपर    | २५ | उण्छ्वास |
|--------------------------------|-------|----------|----------------------------|----|----------|
| २ रात्रि प्रतिक्रमण            | 48    | n        | ११. पवित्र स्थानोको जानेपर | २५ | 11       |
| ३ पाक्षिक प्रतिक्रमण           | ₹ee   | "        | १२. छौटनेपर                | २५ | 11       |
| ४. चातुर्मासिक प्रतिक्रमण      | 800   | 37       | १३. मलस्याम करलेपर         | २५ | :1       |
| ५. वाषिक "                     | ५००   | 19       | १४. मूत्र स्थाननेपर        | 24 | 17       |
| ६. पाँच महाव्रतोमें-से किसीमें |       |          | १५. ग्रम्ब प्रारम्भ करनेपर | 70 | 11       |
| भी दोष लगनेपर                  | 208   | 17       | १६. प्रन्य समाप्त होनेपर   | २७ | ***      |
| ७, भोजन लेनेपर                 | 24    | 32       | १७. स्वाच्याय करनेपर       | २७ | 37       |
| ८. पानी छेने पर                | 74    |          | १८, बन्दनामें              | २७ | 11       |
| ९. भोजन करके छौटनेपर           | 24    | 12       | १९, उस समय मनमें विकार     |    |          |
|                                |       |          | <b>उत्पन्न होनेपर</b>      | २७ | 11       |
| State &                        |       |          |                            |    |          |

इन इन कार्योमें जो कायोत्सर्गं किये जाते है उसके उच्छ्वासोका प्रमाण मूळाबार ( ७।१५९-१६४ ) में उक्त रूपमे कहा है। ईयांपण सम्बन्धी अतिचारोकी विश्वद्धिके लिए कायोत्सर्गं किया जाता है। कायोत्सर्गमें रियत होकर ईर्यापयके अतीचारोके विनाशका चिन्तन करके उसे समाप्त करके वसंध्यान और शुक्लस्थानका चिन्तन करना चाहिए। कायोत्सर्गके बनेक बोच कहे है तथा चार भेद कहे हैं

#### स्वाध्यायका महत्त्व

साथुं पीयनमें अन्य अन्य अन्य कर्तव्योके साथ स्वाज्यायका विश्वेष महत्त्व है। साघुके पाँच आचारोसंधे एक ज्ञानाचार भी है। स्वाज्याय उसीका अग है। स्वाज्यायके प्रतिष्ठापन और निष्ठापनकी विविध्य कहा है कि प्रभातकालमें दो घड़ी बीतने पर जब तीसरी घड़ी छगे तो स्वाज्याय प्रारम्भ करना चाहिए और मध्याह्न कालसे दो घड़ी पूर्व समाप्त करना चाहिए। इसी तरह मध्याह्मकालसे दो घड़ी बीतने पर स्वाज्याय प्रारम्भ करे और दिनका अन्त होनेमें दो घड़ी छेप रहने पर समाप्त करे। प्रदोपसे दो घड़ी जीतनेपर प्रारम्भ करे और अर्थरात्रिमें दो घड़ी छेप रहनेपर समाप्त करे। तथा आधी रातसे दो घड़ी जीतनेपर स्वाज्याय प्रारम्भ करे और रात्रि वीतनेपर स्वाज्याय प्रारम्भ करे और रात्रि वीतनेपर स्वाज्याय प्रारम्भ करे और रात्रि वीतनेपर से चड़ी शेप रहने पर समाप्त करे है। इस तरह स्वाज्यायके चार काल कहे हैं। यह वतलाता है कि साधुको कभी भी खाली नहीं वैठना चाहिए। सर्वदा अपयोग धर्मध्यानमें लगाये रखना चाहिए।

#### सामाचारी

सामुजोंकी सामाचारी भी अपना एक विशेष स्थान रखती है। मूलावारको टीकार्मे इसका वर्ष स्पष्ट करते हुए कहा है—समता अर्थात् रागद्वेषके अभावको समाचार कहते है। अर्थवा त्रिकालदेव वन्दना या पंचनमस्कार रूप परिणाम या सामायिकअतको समता कहते है। निरित्तचार मूलगुणोंका पालन या निर्दोष भिक्षाग्रहण समाचार है। इत्यादि ये सब सामुजोका समान जाचार है। इसे ही सामाचारी कहते हैं। पारस्परिक अभिवादन, गुरु आदिके प्रति विनय थे सब इसीमें गींगत है।

सूर्योदयसे छेकर समस्त रातिवनमें अमण को आचरण करते हैं वह सब पदिनमागी सामाचार कहळाता है। को कुछ भी करणीय होता है वह बाचार्य आदिसे पूछकर ही करना होता है। यदि गृह या साधर्मीकी पुस्तक आदि छेना हो तो विनयपूर्वक याचना करना चाहिए।

पदिनागी सामाचारका स्वस्प वसकाते हुए कहा है—कोई अमण अपने गुरसे समस्य श्रुत जाननेके वाद विनय सिंहत पूछता है—मैं आपके चरणोंके प्रसादसे सर्वशास्त्र पारंगत अन्य आवार्यके पास जाना चाहता हूँ। पांच छै वार पूछता है। गुरको आज्ञा मिछनेपर वह तीन, वो या एक अन्य साधुके साथ जाना चहता है। एकाकी विहार वही अमण कर सकता है को आवमका पूर्ण जाता होनेके साथ सरीर और भावसे सुदृढ़ होता है, तपसे वृद्ध तथा आवार और सिद्धान्तमें पूर्व होता है। चव वह दूसरे आवार्यके संघमें पहुँचता है तो सब अमण वास्तरण मावसे उसे प्रणाम करनेके छिए खड़े हो जाते हैं। सात पण आणे वहकर परस्परमें प्रणामादि करते हैं। तीन विन साव रखकर उसकी परीक्षा करते हैं कि इसका आवार-विचार कैसा है। सब परवाद्य हु आवार्यसे अपने आनेका प्रयोजन कहता है। गुरु उसका माथ, कुछ, गुरु, दीक्षाकाछ, वर्षावास, शिक्षा, प्रतिक्रमण वादि पूछते हैं। यदि वह अयोग्य प्रमाणित होता है तो उसे छेर या उपस्थापना आदि प्रायदिक्त वैकर शुद्ध करते हैं।

यदि वह स्वीकार नहीं करता तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता। यदि बाचार्य छेदयोस्यको श्री स्वीकार करते हैं ने स्वयं छेदके योग्य होते हैं।

#### मृत्यु

सल्लेखनापूर्वक मरण ही यद्यार्थ मरण है। भगवती बाराघनामें भक्त प्रत्याक्ष्यान, इतिनी धौर प्रायोगगमन संन्यासपूर्वक मरणकी विधि तथा मृतकके संस्कारकी विधिका विस्तारसे वर्णन किया है। प्राचीम साचु संबर्ध मृतकका दाहसंस्कार नहीं होता था। वनवासियोंके पास उतके प्रवन्त्यके कोई खाजन भी नहीं अ होते थे। जतः शवको किसी झाड़ी वनैग्हमें रख देते थे और ससको दशाके क्यरसे देश और राजा सथा संवका शुमाशुम विचारा जाता था।

प्राचीन परिपाटी और आजकी परिपाटीमें बहुत अन्तर था गया है। यद्यपि प्रक्रिया सब पुरातन ही हैं किन्तु देशकालकी परिस्थितिने उसे प्रभावित किया है और उससे मुनिमार्गमें श्वियिकाचार वहा है। फिर्मी दिगम्बर मुनिमार्ग-जैसा कठोर संयम मार्ग दूसरा नहीं है। और इतने कठोर अनुवासित संयममार्गके विना इस संसारके बन्धनसे छुटकारा होना भी सम्भव नहीं है।

कपाय और इन्द्रियासिक इस संसारकी कड़ है और इस जड़की जड़ है मिस्थामाय, झात्सस्वरूपके प्रति अरुचि । अपने यथार्थ स्वरूपको न बाननेके कारण ही जोनकी आसक्ति संसारमें होती है । कदाचित् उसमें जिज्ञासा जामत् हो जाये तो इसे शुभ कक्षण ही मानना चाहिए ।

# २. अनगार वर्मामृत

विषय परिचय

भगवान् महावीरका वर्ष दो मागोर्मे विमाजित है—अनगार या साघुका वर्म बौर सागार या गृहस्थका धर्म । तदनुसार आशाघरजीके वर्मामृतके गी दो माग है—प्रथम मागका नाम अनगारवर्मामृत है । इससे पूर्वमें साघुधमंका वर्णन करनेवाले दो प्रस्थ दिगम्बर परम्परामें अतिमान्य रहे है—मूलाचार और भगवती आराधना । दोनो ही प्राकृत गायावद है । उनमें भी मात्र एक मूलाचार ही साघु आवारका मौलिक ग्रन्य है उसमें जैन साघुका पूरा आचार विचत है । अगवती आराधनाका तो मुख्य प्रतिपाद विषय सल्लेखना या समाधिमरण है । उसमें तथा उसके टीका-प्रन्थोमें प्रसंगवका साघुका आचार भी विणत है । आचार्य कुन्द-कुन्दके प्रवचनसारके अन्तमें तथा उनके पाहुटोमें भी साधुका आचार विणत है । उसके पश्चात् तत्त्वार्थ सूत्रके नवम अध्याय तथा उसके टीका ग्रन्थोमें भी साधुका आचार—गृप्ति, समिति, दस वर्म, बारह अनुभेक्षा, परीवहुजय चारित्र—तप, ध्यान आदिका वर्णन है । चामुण्डरायके छोटे-से ग्रन्थ चारित्रसारमें भी संक्षेत्रमें पाधुका आचार है । इन्ही सबको आधार बनाकर आशाघरजीने अपना अनगार वर्मामृत रचा था । उसमें नी अध्याय है—

- १. प्रयम अध्यायका नाम वर्मस्वरूप निरूपण है। इसमें ११४ कोक है। मन्यकुमुक्वित्रका टीकाको सिम्मिलित करनेसे परिमाण १६०० क्लोक प्रमाण होता है। इसके प्रारम्भमें जावश्यक नमस्कारादि करनेके पश्चात् वर्मके वर्षच्या आवार्यका स्वरूप व्वलाते हुए वसे 'तीर्थतस्वप्रणयनिपुण' होना आवश्यक कहा है! तीर्थका वर्ष किया है अनेकान्त और तर्षका अर्थ किया है अध्यात्मरहस्य। उन दोनोंके कथनमें बतुर होना चाहिए। यदि वह एकमें ही निपुण हुआ तो दूसरेका कोप हो, आयेगा। वर्षात् आगम और अध्यात्म दोनोंको ही साधकर बोक्नेवाला होना चाहिए। जो व्यवहारनिष्वयक्ष रस्त्रमास्मक वर्मका स्वरूप जानकर और विविद्य कमुवार उसका पालम करते हुए परोपकारकी भावनासे वर्मोपवेश करता है वह बनता वस्तम होता है। तथा जो स्वराप अवस्व सुननेका इन्छुक रहता है, प्रवचनको आवर्प्यक सुनता है, उसे वारण करता है, सन्वेह दूर करनेके लिए विज्ञास पूछता है, दूसरोंको प्रोत्साहित करता है वह जीता वर्म सुननेका पात्र होता है। जिससे अम्युद्यक्प फलका कथन किया है और इस तरह यह पुण्यक्प घर्मका फल है। जत पुण्यकी प्रधांसा की है। ससके पश्चात् संसारकी अधारता वसलाकर यथाय वर्म निर्वयस्त्रमक्ष कथन किया है। टीकार्में लिखा है—अधुभ कर्म अर्थात् पृण्य और पात्र दोनों। क्योंक स्वर्य क्रिय कर्म अर्थात होनेसे अधुभ होते है। इसीसे आगे कहा है—निस्वय मिरपेक्ष व्यवहार क्या है तथा व्यवहारके विना निर्वयक्षी विद्य मही होती। यहाँ निरूपय और व्यवहारके भेदोका स्वरूप विज्ञ है वथा व्यवहारके विना निर्वयक्षी विद्य मही होती। यहाँ निरूपय और व्यवहारके भेदोका स्वरूप विज्ञ है।
- २. दूसरे कच्यायका नाम है सम्यक्तोत्पादनादिकाम । इसमें एक सौ चौदह वकोक है । टीकांके साथ मिळानेसे लगभग १५०० व्लोक प्रयाण होता है । इसमें मिच्यात्वके वर्णनके साथ सम्यव्यांनकी जत्पत्तिकी प्रक्रिया तथा उसके मेदादिका वर्णन है । प्रारम्भमें नौ पदार्थोका स्वरूप कहा है । फिर सम्यक्तके दोषोका तथा उसके अंगोका वर्णन है । इसोमें मिच्यादृष्टियोके साथ संसर्गका निषेष करते हुए जिनरूपघारी आचार-प्रकट मुनियो और महारकोसे दूर रहनेके लिए कहा है ।
- ३. तीसरे अधिकारका नाम है ज्ञानारावन । इसमें ज्ञानके भेदोंका वर्णन करते हुए श्रृतज्ञानकी आराधनाको परम्परासे मुक्तिका कारण कहा है । इसको क्लोक संख्या चौबीस है ।
  - ४. चतुर्यं अञ्यायका नाम है चारित्राराचन । इसमें एक सौ तेरासी रुक्षोक है । टीकाका परिमाण

२७

मिलकर ढाई हजारसे भी क्यर चावा है। विस्तृत है, इसमें पाँच महावत, तीन गृति और पाँच समितिका वर्णन है।

५. पांचर्व अध्यायका नाम पिण्डणुद्धि है। इसमें ६९ स्लीक है। पिष्ट भोजनको कहते हैं। भोजनके छियालीस दोष हैं। सोल्व्ह उद्याम दोष हैं, सोल्व्ह उत्पादन दोष हैं, चौदह बन्य दोव हैं। इन सब दोपोसे रिह्त भोजन ही साधुके द्वारा प्रहण करने योग्य होता है। उन्हींका विस्तृत वर्णन इस अध्यायमें हैं।

६, छठे अध्यायका नाम मार्गमहोद्योग है। इसमें एक सौ बारह क्लोक है। इसमें दस वर्म, बारह

मावना, बाईस परीपहोका वर्णन है।

७. साववें बच्चायका नाम सप बाराधना है। इसमें १०४ श्लोक हारा वारह तपीका वर्णन है।

८. बाठवें बच्यायका नाम है बावस्यक निर्मुनित । इसमें १३४ क्लोक हैं । टीकाके मिळानेसे परिमाण १५४५ क्लोक प्रमाण होता हैं । साधुके बट्कमौंको बहावस्यक कहते हैं । इनका करना आवश्यक होता हैं । व्याधि और इन्तियोंके वशोगूत को नहीं हैं उसे अवश्य कहते हैं और उसके कर्मको खावश्यक कहते हैं । साधुकी विन-रावकी वर्योका इसमें वर्णन हैं । छह बावश्यक हैं—साधायक, स्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याक्ष्यान, कायोरवर्ग । इन्होंका वर्णन इस खच्यायमें हैं । वन्तमें कृतिकर्मका वर्णन हैं । इसके वर्णनमें कृतिकर्मक योग्य काल, बासन, स्थान, मुद्रा, आवर्ष बीर शिरोनितका कथन किया है । साधुकी तीन बार निस्स देव-वन्त्यना करना चाहिए । प्रत्येकका उत्कृष्ट काल वह बटिका है । रात्रिकी अन्तिय तीन विद्या और विनकी प्रथम तीन पटिका पूर्वोक्च वन्त्यनाका काल है । बयराक्क्षमें वह पटिका है । इसी उरह सन्व्याको दिनकी अन्तिय तीन पटिका और रात्रिकी बाबि तीन घटिका काल उरकृष्ट है । बासकके वयासन आबि मेद हैं । बन्तना वो स्थान कह होना और बैठना । कृतिकर्मके योग्य बार मुद्रा हैं । उनका स्वरूप ( क्लो. ८५–८६ ) कहा है । वन्तकारमें वन्तनामुद्रा, वामायिक और स्वरूप मृत्यावृत्वित मुद्रा, बैठकर कायोस्सर्ग करनेपर योगमुद्रा और वह होकर करने पर विनमुद्रा वारण की वाती है । बारह आवर्ष होते हैं, वार शिरोनित होती है ।

बागे बीदह क्लोकोसे (९८-१११) बन्दनाके वसीस दोषोका तथा व्यारह व्लोकींस (११२-१२१)

कायोत्सर्गके बसीस दोवॉका कथन किया है। सामुके छिए वह विधकार बहुत महत्त्वपूर्ण है।

९ नवस अब्यायका नाम निरवनिमित्तिक क्रिया है। इसमें सी रुओक है। प्रथम नवाकीस रुओकोंने वित्यक्रियाके प्रयोगकी विधि वतलायी है। स्वाच्याम कव किस प्रकार प्रारम्भ करना चाहिए और कव किस प्रकार स्वास्म करना चाहिए। प्रारा-कालीन वैववन्यना करनी चाहिए। इतिकर्मके छह प्रकार कहे हैं— १. वन्यना करनेवालीकी स्वाधीनता, २ तीन प्रविस्तान, ३. तीन निष्चा (वैठना ), ४. तीन कायोरसर्ग, ५. सरह बावर्त, ६ चार शिरोगति। जाने प्रमोकार मन्त्रके व्यक्ती विधि और मेद कहे हैं।

इस अध्यायका छव्यीसवाँ क्लोक बहुत महत्त्वपूर्ण है। जिनदेव तो वीतरागी है न निन्दारे नाराब होते हैं और न स्तुतिसे प्रसन्न । तब जनको स्नुतिसे फ़छ-प्राप्ति कैसे होती है, इसीका समामान करते हुए कहा है—अगयान्के गुणोर्में अनुराग करनेसे जो बुज आब होते हैं जनसे कार्योर्में विच्न डालनेबाले अन्तराय कर्मके फ़ल देनेकी शक्ति सीण होती है अदः अन्तराय कर्म इस्टका चात करनेमें असमर्थ होता है। इससे वीतरागकी स्तुति इस्टिसिकारक होती है।

प्रात.कालीन देवनन्दनाके पश्चात् बाचार्यं आदिकी वन्दना करनेकी विधि कही हैं। देवनन्दना करनेके पश्चात् दो घटिका कम मृष्याङ्ग तक स्वाच्याय करना चाहिए। तदनन्दर भिक्षाके लिए बाना चाहिए। फिर प्रतिक्रमण करके मध्याङ्ग कालके दो घटिका पश्चात् पूर्ववत् स्वाध्याय करना चाहिए। बब दो घड़ी दिन छैप रहे तो स्वाध्यायका समापन करके दैवसिक प्रतिक्रमण करना चाहिए। फिर रात्रियोग ग्रहण करके आचार्यकी वन्दना करनी चाहिए। वो घटिका रात

बीतनेपर स्वाध्याय आरम्भ करके अर्घरात्रिसे दो घडी पूर्व ही समाप्त कर देना चाहिए। स्वाध्याय न कर सके तो देववन्दना करे।

इस प्रकार नित्यविधि वतलाकर नैमित्तिक विधि वतलायी है। नैमित्तिक क्रियाविधिमें चतुर्वती क्रियाविधि, अप्रमी क्रियाविधि, पद्मान्त क्रियाविधि है, संन्यास क्रियाविधि, श्रूतपचमी क्रियाविधि, लब्दाह्निक क्रियाविधि, वर्षायोग प्रहण, वर्षायोग मोक्षा, वीरनिर्वाण क्रिया आदि आती हैं। इन सब क्रियाकोमें यथायोग्य मक्तियोका प्रयोग बावस्यक होता है। अनित्पाठके विना कोई क्रिया नही होती।

आगे आचार्य पद प्रतिष्ठापनकी क्रियाविधि बतळायी है। आचारवस्त आदि आठ, बारह तप, छह् आवश्यक और दस करप ये बाचार्यके छत्तीस गुण कहे हैं। इनका भी वर्णन है। अन्तर्मे दीक्षा ग्रहण, केशळीच आदिकी विधि है।

इस प्रन्यमें साधुके अठाईस मूलगुणोंका वर्णन तो है किन्तु उन्हें एकत्र नहीं गिनाया है। प्रन्यके अन्त में स्थितिमोजन, एकभक्त, भूमिशायन आदिका कथन अवस्य किया है।

# ३. अनगार धर्भामृतमें चर्चित कुछ विषय

धर्म और पुण्य

अनगार धर्मामृतके प्रयम अध्यायमें धर्मके स्वरूपका वर्णन करते हुए ग्रन्थकारने सुख और दुःखरे निवृत्ति ये दो पुरुषार्थ बतलाये है और उनका कारण धर्मको कहा है। अर्थात् धर्मसे सुखकी प्राप्ति और दुःखरे से निवृत्ति होती है। आगे कहा है—जो पृश्च मृक्तिके लिए धर्माचरण करता है उसको सासारिक सुख तो स्थयं प्राप्त होता है वर्षात् सासारिक सुखको प्राप्ति माबनासे धर्माचरण करनेसे सांसारिक सुखको प्राप्ति निश्चित नहीं है। किन्तु मृक्तिको भावनासे जो वर्षाचरण करते है उन्हें सासारिक सुख अवश्य प्राप्त होता है। किन्तु वह धर्म है क्या ? कीन-सा वह धर्म है जो मृक्तिके साथ सासारिक सुखका भी दाता है। वह धर्म है—

'सम्यन्दर्शनादियीगपद्मप्रवृत्तिकावतालक्षणक्षवश्वद्भारमपरिणाम ।' आश्माके स्वरूपका विशेष कमसे निश्यय सम्यन्दर्शन है, उसका परिक्राम सम्यन्द्धान है और बार्श्यामें कीनता सम्यक्षारित्र है। ये तीनो एक साथ एकाप्रताक्ष्म जब होते हैं उसे ही बुद्धारमपरिणाम कहते हैं और यथावेंमें यही वर्ष है। इसीसे मुक्तिक साथ सासारिक सुझ भी मिलता है। ऐसे अमेंमें जो अनुराय होता है उस अनुरायसे जो पृण्यवन्य होता है उसे मी उपचारसे धर्म कहते हैं क्योंकि उस पृथ्यवन्यके साथ ही नवीन पापकर्मका आसव शकता है और पूर्ववद पापकर्मकी निर्जरा होती है। पापका निरोव हुए बिना पृथ्यकर्मको बन्ध नहीं हो सकता। अतः पृथ्य-वन्ध भयसे वर्मानुरायको नहीं छोडना चाहिए। हाँ, जो पृथ्यवन्यकी भावना रखकर संसारसुखकी अभि-छापासे धर्मकर्म करते हैं वे पृथ्यवन्यके यथार्थ भागी नहीं होते। पृथ्य बांधा नहीं जाता, वेष जाता है और यह उन्होंके बेंधता है जो उसे वांधनेको मानना नहीं रखते। इसका कारण यह है कि शुममावसे पृथ्यवन्य होता है और अभ्यायकी मन्दतामें होते हैं। जो संसारके विषयसुखमें मन्त है और उसीकी प्राप्तिके छिए धर्म करते हैं उनके क्यायकी मन्दता कहाँ। और कथायकी मन्दताके बभावर्में शुममाव कहाँ? और शुममावके बभावर्में पृथ्यवन्य कैसा?

वावाघरजीने पुण्यको अनुपंग शब्दसे ही कहा है न्योंकि वह वर्मेछे प्राप्त होता है। वर्मेके विना पुण्यवन्य भी नहीं होता है। वर्षांत् सम्यन्दर्शन, सम्यन्दान, सम्यन्दारित्ररूप वर्मका सेवन करते हुए जो धुभराग रहता है उससे पुण्यवन्य होता है। सम्यन्दर्शन आदिसे पुण्यवन्य नहीं होता। रत्नत्रय तो मोक्षका हो कारण है, बन्वका कारण नहीं है क्योंकि वो मोक्षका कारण होता है वह बन्वका कारण नहीं होता। पुरुषार्थ- सिद्धयुपायमें आचार्य अमृतवन्द्रजीने इसे अत्यन्त स्पष्ट किया है। आज्ञावरजीने भी इसी अध्यायके ९१वें स्लोकमें रत्नत्रयकी पूर्णताको मोसका ही कारण कहा है और इसी प्रसंगसे पुरुपार्यसिद्धयुपायके बहुर्वाचत स्लोकोको प्रमाण रूपसे उद्युत किया है। वे स्लोक इस प्रकार है—-

> रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाशस्यैव भवति नाम्यस्य । बास्तर्यति यत्तु पूर्व्यं गुमोपयोगस्य सोऽयमपराघः ॥२२०॥ असमग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मवन्यो यः । स विपसकृतोऽत्रवर्यं मोसोपायो न बन्धनोपायः ॥२११॥

पुरपार्थितद्वचुपायमें नीचेवाला क्लोक पहले हैं। उसकी क्रम संख्या २११ है बौर ऊपरवाला क्लोक बादमें हैं। उसकी क्रमसंस्या २२० हैं। इस दूगरे क्लोकका वर्ष प्रायः विद्वान् तक यह करते हैं कि 'असमप्र— एकदेश रस्तत्रयका पालन करनेवालेके वो कर्मक्च होता है वह विपशकुत —रागकुत होनेपर भी अवस्य मोक्ष-का उपाय नहीं है।' किन्तु यह वर्ष गंखत है। पं. आशावरजीके द्वारा इस क्लोकको पूर्वमें न रखकर पीछे देनेसे इसके अर्थमें जो अस है वह हूर हो जाना चाहिए। अर्थ इस प्रकार है—'यहाँ रस्तत्रय निर्वाणका ही कारण है, बन्धका कारण नहीं है। किन्तु (एकदेश) रस्तत्रयका पाछन करते हुए जो पुण्यका सालव होता है वह तो शुमोपयोगका अपराध है। अर्थात् उस समय जो श्रुमोपयोग होता है उसके कारण पुण्य कर्मका आसव होता है'।

'एकदेश रत्नत्रयका मालन करते हुए जो कर्मबन्ध होता है वह कर्मबन्ध श्रवश्य ही विपक्ष-रायकृत है। क्योंकि भोक्षका उपाय बन्धनका उपाय नहीं होता'।

अर्थीत् रत्नत्रयके साथ होनेवाके घुमोपयोगसे वश्य होता है। रत्नत्रयसे वश्य सही होता । रत्नत्रय तो मोसका ही वपाय है। और मोसका उपाय बन्यनका उपाय नहीं होता । यही यदार्थ है। प्रबुद्ध पाठक २११ से २२० तकके श्लोकोको पढ़ें तो उनका भ्रम अवश्य दूर होगा। यदि बावार्य अमृत्यन्त्रको पुण्यवस्थको मोसका कारण बतजाना इष्ट होता तो प्रथम तो वे 'कर्मवस्थी'के स्थानमें ही पुण्यवस्थ शब्द रखते । दूसरे को आगे कहा है कि जितने अंशर्म सम्यदर्शन, सम्यद्धान, सम्यक्त्वारित है उतने अंशसे बम्य नही होता। जितने अशर्म राग है उतने अंशर्म बन्य होता है, यह कहना व्यर्थ हो जाता है। उसका कोई प्रयोजन मही रहता।

किसी मी क्लोकका वर्ष पूर्वापर सापेक्ष ही व्यवार्ष होता है। पुरुषार्थिक्ष पुषायमें गृहस्यके एकदेश राज्यस्य क्ष्मका उपसहार करते हुए २०९ नम्बरके क्लोकमें कहा है कि मुक्तिके बिक्ताणी गृहस्यको प्रति समय एकदेश राज्यस्य पालन करना चाहिए। इस परसे यह वाशंका होना स्वामाविक है कि एकदेश राज्यस्य पालन करते हुए भी कर्मबन्ध तो होता है। तो २१० नम्बरके पद्ममें वसे स्वीकार करते हुए कहा गया कि वह कर्मबन्ध राज्यस्य नहीं होता किन्तु राज्यस्य विपक्षी रागके कारण होता है वर्षात् एकदेश राज्यस्य पालन करते हुए को राग रहता है बही बन्धका कारण है, राज्यस्य बन्धका कारण नहीं है। वह तो मोक्षका कारण है और जो मोक्षका कारण होता है वह बन्धका कारण नहीं होता। बागेके सब पद्म इसीकी पृष्टिमें कहे गये हैं—जिम अंशसे सम्बद्धित है, सम्बद्धानी है, सम्बद्धानित्री है उस बंशसे वन्ध नहीं होता। विस्त अंशसे राग है उस बंशसे बन्ध होता है। योगसे प्रदेशवन्स होता है। क्यायसे स्वित्तवन्य होता है। दर्शन शाल पारित्र न तो योगस्थ है न कपायस्य है। तब इनसे बन्ध केसे होता है। बत: राज्यस्य तो निर्वाणका हो हेतु है बन्धका हेतु नहीं है। उसके होते हुए जो पृथ्यका आस्य होता है वह तो शुप्तोपयोगका अपराध है।

यदि क्लोक २११ का अर्थ यह करते है कि वह कर्मवन्य मोक्षका ही चपाय है तो आगेके कथनके साथ उसकी संगठि नहीं बैठती और दोनोंगें पूर्वापर विरोध तो आता ही है। पुरवार्णसिद्धपुरायका को प्राचीन संस्करण प्रचलित रहा है। वह रायचन्द्र शास्त्रमालासे १९०४ में प्रकाशित हुआ था। उसका हिन्दी बनुवाद नायूरामची प्रेमीने किया था। यं. टोडरमलजी तो पुरुवार्णसिद्धपुराय की पूरी टीका नही लिख सके थे। उसकी पूर्ति यं. दौलतरामबीने की थी। एक टीका यं भूचर मिश्रने लिखी थी। वह पहले बाह्मण ये और पुरुवार्थसिद्धपुरायके बहिसा प्रकरणसे प्रभावित होकर पीले प्रसिद्ध यं. भूचरतास हुए। प्रेमीजीने अपने अनुवादके उत्तर मागमें यं. मूचर मिश्रकी टीकासे सहायता की थी। इसीसे प्रेमीजी भी २११ के अर्थमें गलती कर गये और इस तरह उस गलत अर्थकी ऐसी परम्परा चली कि आजके विद्वान् भी उसी वर्षको ठीक मानने लगे। इसी तरहसे गलत परम्परा चलती है और उससे जिनागमके कथनमें भी पूर्वायर विरोध उपस्थित होता है। खतः पु. सि. के क्लोक २११ का तो यह अर्थ है ही नहीं कि पुष्य बन्ध मोक्षका कारण है। यह एक जिन्न प्रक्त है। पुष्यबन्धको साक्षात् मोक्षका कारण तो कोई भी नहीं मानता। जो मानते है वे भी उसे परम्परा कारण मानते है और वह भी सम्मव्हिष्का पुष्यवन्ध ही परम्परा मोक्षका कारण होता है मिच्यादृष्टिका मही। क्योंकि सम्मव्हिष्ट पुष्यवन्धकी मावना रखकर वर्मकार्थ नहीं करता। पुष्यको तो वह हेय ही मानता है किन्तु राजके सद्भावसे पुष्यबन्ध तो होता है। निरीह भावसे संचित हुए ऐसे पुष्यबन्धको ती वह हेय ही मानता है किन्तु राजके सद्भावसे पुष्यबन्ध तो होता है। निरीह भावसे संचित हुए ऐसे पुष्यबन्धको ती किन्दीने परम्परासे भोक्षका कारण कहा है।

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षामें तथा उसकी संस्कृत टीकार्मे पुष्पके सम्बन्धमें बहुत ही उपयोगी और श्रद्धान करने योग्य कथन है। गायाओका क्रमाक ४०९ से ४१३ तक है। नीचे हम उनका अर्थ देते है—

ये दस घर्म पापकर्मके नाशक और पुष्पके जनक कहे हैं। किन्तु पुष्पके छिए उन्हें नहीं करना चाहिए ॥४०९॥

इसकी टीकामें आचार्य सुमचन्त्रने कहा है कि पुष्य ससारका कारण है इसिक्रए पुष्यके लिए वस वसं नहीं करना चाहिए।

जो पुण्यकी इच्छा करता है वह ससारकी इच्छा करता है। क्योंकि पुण्य सुगतिका कारण है. और पुण्यके क्षम होतेसे निर्वाण होता है।।४१०॥

जो निषयसुखकी तृष्णासे पुज्यकी इच्छा करता है उस मनुष्यके तीन कषाय है। क्योंकि तीन्न कषायके विना विषय सुखकी इच्छा नही होती। अतः निष्कृदि उससे कोसी दूर है और निष्कृदिके विना पुष्य कर्मका बन्य नहीं होता ॥४११॥

तथा पुष्पकी इच्छा करनेसे पुष्पवन्य नहीं होता । वो निरीह होता है अर्थात् परकोकमें सुसकी वाछा नहीं रखता, देखें हुए सुने हुए भोगे हुए भोगोकी आकाक्षा रूप निदानसे रहित है, उसीको पुष्परूप सम्पत्ति प्राप्त होती है। ऐसा जानकर हे मुनिजनो । पुष्पमें भी आदर नाव यत करो ॥४१२॥

मन्द कवायी जीव पुष्पबन्ध करता है जत. पुष्पबन्धका कारण मन्दकवाय है, पुष्पकी इच्छा पुष्पबन्ध-का कारण नहीं है ॥४१३॥

साराध यह है कि जिनागममें जो पुष्पकी प्रशंसा की गयी है वह विषय कवायमें आसक्त संसारी जीवोको पाप कमंसे छुडानेके छिए को गयी है। उनके छिए पापकी अपेसा पुष्पवन्त्र उपादेय हो सकता है किन्तु मोसानिकायोके छिए तो जैसे पाप त्याज्य है वैसे ही पुष्पवन्त्र भी त्याज्य है। देवपूजा मुनिदान व्रतादि पुष्पकर्म भी वह मोस सुसकी भावनासे ही करता है तो उसका पुष्पवन्त्र संसारका ही कारण है।

# निश्चय और व्यवहार

भाषार विषयक अन्योंमें एक पुरुपार्य सिद्धचुपायके प्रारम्भमें ही निश्चय और व्यवहारकी चर्चा मिलती है। उसमें कहा है कि मूतार्थको निश्चय बीर अमृतार्थको व्यवहार कहते है। प्रायः सारा संसार भूतार्थको

नहीं जानता और न जानना ही चाहता है। मुनोश्वर बजानीको समझानेके लिए बंभूतार्थका उपदेश देते है। जो केवल व्यवहारको ही जानता है वह उपदेशका पात्र नहीं है। जैसे जो केरको नहीं जानता उसे समझानेके लिए विलावके समान सिंह होता है ऐसा कहनेपर वह विवायको ही सिंह मानता है। उसी प्रकार निश्चयको न जाननेवाला व्यवहारको ही निश्चय मानता है। यह कथन यवार्ष है। बजानी हो नहीं जानी पुरुप भी व्यवहारको ही निश्चय मानकर बैठ जाते है।

पं. वाशाधरची इस रहस्यसे वाशिज्ञ थे। बतः उन्होने बनगार धर्मामृतके प्रारम्भमें निश्चय और व्यवहारका स्वरूप तथा उसके भेदोका स्वरूप कहा है। तथा अन्यत्र भी यसास्यान निश्चयधर्म और व्यवहार

घर्मको स्पष्ट किया है।

निम्नय रस्तत्रयका स्वरूप बतलाते हुए जन्होंने लिखा है (११९१) जिसका निम्नय किया जाता है उसे अर्थ कहते हैं। अर्थसे व्यागाय है वस्तु । विपरीत या प्रमाणसे वाधित अर्थ मिण्या होता है। उस सवंवा एकान्तरूप निष्या वर्थके आग्रहको मिण्यार्थ अभिनिवेश कहते हैं। उससे चून्य अर्थात् रहित जो आरसक्य है वह निम्नय सम्यव्यांन है। अथवा जिसके कारण मिण्या अर्थका आग्रह होता है वह भी मिण्यार्थ अभिनिवेश कहाता है। वह है वर्शनमोहनीय कमें, उससे रहित जो आरमक्य है वह निम्नय सम्यव्यांन है। अर्थात् वर्शनमोहनीय कमेंके उपलय, अय या अयोपशमसे विशिष्ट आरमक्य निम्नय सम्यव्यांन है। इस सम्यव्यांन है। इस सम्यव्यांन है। इस सम्यव्यांन है। अर्थात् वर्शनमोहनीय कमेंके उपलय, अय या अयोपशमसे विशिष्ट आरमक्य निम्नय सम्यव्यांन है। इस सम्यव्यांन है। इस सम्यव्यांन है। जनावि संसार सान्त हो जाता है।

तत्त्वर्यिको जो सम्यक्त्य कहा है वह उपचारसे कहा है। बयोकि यदि तत्त्वरिको सम्यक्त्य कहा जायेगा तो सीणमोह आदि गुणस्थानोम सम्यक्त्यका अभाव प्राप्त होगा क्योकि वहाँ रुपि नहीं है। रुपि तो मोहको दशामें होती है।

यह सम्यक्त राष्ट्रभदाके विना नही होता । और तरवशदा तस्वीपदेशके विना नही होती । अतः जीव अजीव आदि तस्वीका परिज्ञानपूर्वक अदान सम्यक्त्वको उत्पत्तिके लिए आत्मन्त आवश्यक है। उसके विना चारित्र आरण करनेपर भी सम्यक्त्व प्रकट नहीं हो सकता । और चारित्रके विना तस्व अदा मात्रसे सम्यक्त्व प्रकट हो सकता है। सम्यक्त्वपूर्वक चारित्र ही सम्यक्त्वारित्र होता है। सम्यक्त्वके विना मृनिवृत्त भी निक्याचारित्र कहलाता है। सम्यक्त्वपूर्वक चारित्र ही सम्यक्त्वारित्र होता है। सम्यक्त्वके विना मृनिवृत्त भी निक्याचारित्र कहलाता है। समी जो कहा है—

मुनिवतमार मनन्तवार प्रवेयक उपवायो ।

पै निज जातम ज्ञान विना सुखलेश न पायो ॥—-छहुदाला ।

बत. संसारका जन्त करनेके लिए बातमगरिज्ञान बत्यन्त बावश्यक है। बातमज्ञानकी छोरसे उदासीम रहकर चारित्र थारण करनेसे कोई लाग नहीं है। बत. सबसे प्रथम सम्बद्धकी प्राप्तिके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। कहा है—

> तत्रादौ सम्मन्दवं समुपाश्रयणीयमित्रलयलेन । हिसमन् सत्येव यतो अवति ज्ञानं चारित्रं च ॥२१॥---पुरुपार्चसि,

'उस रत्नत्रयमें-से सर्वत्रथम समस्त प्रयत्नपूर्वक सम्यक्षको सम्यक्ष्यसे प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि उसके होनेपर ही सम्यकान और सम्यक्षारित्र होता है।'

तथा संतथ, विषयंय और अञ्चानसे रहित यथायं परिज्ञानरूप निश्चय मन्यस्त्रान है। यह मो ब्रात्मस्वरूप है। श्रीर आत्माका अत्यन्त उदासीनरूप निश्चय सम्बक्तारित्र है जो समस्त कपायोके और ज्ञानादरण आदि कर्मोंके अभावमें प्रकट होता है। ये सोमों जब पूर्ण व्यवस्थाको ज्ञास होते है तो मोसदे ही मागं होते है। तथा व्यवहाररूप अपूर्ण रत्नत्रय अनुभक्तमें पुष्य पाप दोनोका संबर और निजंदा करता है। जोबादितस्त्र विषयक श्रद्धानको व्यवहार सम्यन्दर्शन वहने है। उनके ज्ञानको व्यवहार सम्यन्दान बहते है और मन, वयन, कायको कृत कारित अनुमोदनासे हिसादिका त्याग व्यवहार सम्यक्तारित्र है।

व्यवहारनयका वर्ष पं. बाधाघरजी-ने अबुद्ध द्रव्याधिक किया है। जो विधिपूर्वक विमाग करता है वह व्यवहारनय है। अर्थात् गुण और गुणीमें भेद करना व्यवहारनय है। जैसे आत्मा और रत्नत्रयमें भेद बुद्धि व्यवहारनय है। बुद्ध द्रव्याधिककी दृष्टिमें ये तीनो आत्मत्वरूप ही होते है। अतः निश्चयनयसे उन तीनोसे समाहित अर्थात् रत्नत्रयात्मक बात्मा हो मोक्षका मार्ग है। एचास्तिकायमें कहा है—

वम्मावीसह्हणं सम्मत्तं णाणमंगपुब्वनदं । चेट्ठा तवम्हि चरिया चवहारो मोनसमम्बोत्ति ॥१६०॥

सम्पन्दर्शन, सम्पन्धान, सम्यक्वारित्र मोक्षका मार्ग है। चनमें-से द्रव्यके नेद समीदि और पदार्थके मेद सर्पादकीन कहते है। तथा तस्यार्थकों सदमादमें अंग और पूर्वगत पदार्थीका झाल सम्यन्दर्शन कहते है। तथा तस्यार्थकों सदमादमें अंग और पूर्वगत पदार्थीका झाल सम्यन्धान है। और बाचाराव आदि सूत्रोमें जो मुनिके बाचारोका समुदायकप तप कहा है ससमें प्रवृत्ति सम्यक् चारित्र है। यह व्यवहारनयकी बपेक्षा गोक्षमार्ग है। (जिसमें साध्य और साधनमें भेद दृष्टि होती है और को स्वपर हेतुक पर्यायके बाफित है वह व्यवहारनय है) उस व्यवहारनय या अशुद्ध द्रव्याधिकनयसे यह मोक्षमार्ग है। इसका अवल्यन्वन केकर जाव उपरक्षी भूमिकामें आरोहण करता हुआ स्वयं रत्नत्रयक्प परिणमन करते हुए भिन्म साध्य-साधन सावका अमाद होनेसे स्वय शुद्ध स्वमावक्प परिणमन करता है और इस तरह वह निश्चय मोक्षमार्यके साधनपनेको प्राप्त होता है। यथा—

णिच्छयपयेण गणियो तिहि तेहिं समाहियों हु जो बय्पा । ण कुणवि किंच वि बण्णें ण मुयदि सो भोक्समग्गोत्ति ॥१६१॥

सम्यन्दर्शन, सम्यन्तान और सम्यन्त्वारित्रसे समाहित आत्मा ही निश्चयसे मोक्षमार्ग है।

इस ज्यवहार और निश्चय मोक्षमार्गर्मे साज्य-साधनसावको स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचन्त्रजीने कहा है कि कोई जीव अनादि अञ्चानके हटनेसे ज्यवहार मोक्षमार्गको धारण करता है तो वह तरवार्यका अश्वतान, अंगपूर्वगत अर्थका जज्ञान और तपमें अचेष्टाको स्थानकर तरवार्य अद्धान, अंगपूर्वगत अर्थके ज्ञान और तपमें अचेष्टाको स्थानकर तरवार्य अद्धान, अंगपूर्वगत अर्थके ज्ञान और तपमें वेष्टा रूप व्यवहार रत्नत्रयको अपनाता है। कदाचित् स्थानने योग्यका ग्रहण और ग्रहण करने योग्यका स्थान हो जाता है तो उसका अतीकार करके सुधार करता है। इस तरह व्यवहार अर्थात् भेद रत्नत्रयको आराधना करते-करते एक दिन वह स्वयं स्थाम और ग्रहणके विकल्पसे शून्य होकर स्वयं रत्नत्रय रूप परिणत होकर निश्चय मोक्षमार्ग रूप हो आता है।

जनतक साध्य और सामनमें भेददृष्टि है तनतक व्यवहारनय है और जन आत्मा आत्माको आत्मासे जानता है, देसता है, आचरता है तब आत्मा ही सम्यव्दर्शन, सम्यव्हान और सम्यक्षारित्र होनेसे अमेद दृष्टि-रूप निक्चयनय है। आशाघरजीने व्यवहार और निक्चयका यही स्रक्षण किया है—

> कर्ताचा वस्तुनो भिन्ना येन निक्चयसिद्धये । साध्यन्ते व्यवहारोऽसौ निश्चयस्तदभेवदृष् ॥१—१०२ ।

निसके द्वारा निम्नयकी सिद्धिके छिए कर्ता-कर्म-करण बादि कारक वस्तु-जीवादिसे भिन्न जाने जाते हैं वह व्यवहारतय हैं । और कर्ता आदिको जीवसे अभिन्न देखनेवाला निष्क्यमन्य है ।

इससे स्पष्ट है कि निश्चयको सिद्धि ही व्यवहारका प्रयोजन है। उसके बिना ज्यवहार मी ज्यवहार कहे जानेका अपात्र है। ऐसा ज्ववहार ही निष्मयका सावक होता है। निष्मयको जाने विना किया गया ज्यवहार निष्मयका सावक व होनेसे व्यवहार भी नही है। बाबाावरजीने एक दृष्टान्त दिया है। जैसे नट रस्सीपर चलनेके लिए बौसका सहारा लेता है जोर चव उसमें अन्यस्त हो जाता है तो बौसका सहारा छोड़ देता है उसी प्रकार निष्मयको सिद्धिके लिए व्यवहारका अवलम्बन लेना होता है किन्तु उसको सिद्धि होनेपर व्यवहार स्वत. छूट जाता है। व्यवहारको लिख हमनेपर व्यवहार स्वत. छूट जाता है। व्यवहारको लिख हमनेपर

निक्चय होना चाहिए और वह सत्त दृष्टिमें रहना चाहिए। निक्चयरूप वर्म वर्मकी आत्मा है और व्यवहाररूप वर्म उसका वारीर है। जैसे बात्मासे रहित वारीर मुद्दों—श्वयमात्र होता है वैसे ही निक्चयशून्य व्यवहार भी जीवनहोन होता है, उससे वर्मसेवनका उद्देश सफ्छ नहीं होता। वर्म यथार्थमें वहो कहलाता है जिससे संवरपूर्वक निर्वरा होकर अन्तर्में समस्त कर्मनन्यनसे छुटकारा होता है।

बाठवें अध्यायमें छह बावस्थकोके कथनका सूत्रपात करते हुए बाबाघरजीने कहा है—स्वारमामें नि शंक स्थिर होनेके लिए छह बावस्थक करना चाहिए। यहाँ स्वार्तमा या स्व-स्वरूपका चित्रण करते हुए वह कहते है—

शुद्धज्ञानधनस्वरूप बैसा आत्मा है, उसी क्यमें स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा अनुमन करता हुआ 'यह मैं अनुमूति हूँ' इस प्रकारकी स्वसंवित्तिके साम अमेद रूपसे संगत को अदा है उस क्य आत्मामें अर्थात् आत्माके द्वारा आत्मामें निश्चित मैं उसीमें स्थिर होनेके किए छह आवश्यक करता हूँ। यहावश्यक करते हुए यह भावना होनी चाहिए। अर्थात् निश्चयसम्यग्दर्शन और निश्चयसम्यग्ज्ञानसे सम्पन्म साधु निश्चयवारित्रकी प्राप्तिके छिए यडावश्यक करता है।

इस प्रकरणके प्रारम्भमें आधाधरजीने समयसारमें प्रतिपादित वस्तुस्वरूपको अपनाया है। उसके विमा मोक्षमार्गकी गाडी चरू ही नही सकती। जो आत्मज्ञानके विमा जिनिष्टिंग घारण करके पूजापाठमें अपना काक्यपन करते हैं वे बाह्यवेदा मानसे दिगम्बर होनेपर भी यथार्थमें निर्मन्य छिंगके अधिकारी ही नही है।

#### समयसारकलशमें कही है-

'यतः यह संवर साक्षात् शुद्धारमतरको उपक्रिक होनेसे होता है और शुद्ध आस्मतरको सपक्रिक मैदविज्ञानसे होती है अतः भेदविज्ञानको आवना विशेष क्यसे करना चाहिए। यह अदिविज्ञान निरन्तर भारा-प्रवाह क्यसे तदतक करना चाहिए बदतक ज्ञान परप्रवाशिसे हटकर अपने स्वरूपमें स्थिर न हो जाये। क्योंकि जितने मी सिद्ध हुए हैं वे सब भेदविज्ञानसे सिद्ध हुए हैं। और जितने भी बद्ध है वे सब भेदविज्ञानसे समावसे ही बद्ध है।

यहाँ यह बात ज्यानमें रखनेकी हैं कि ज्ञानका ज्ञानमें स्थिर रहना दो प्रकारते होता है—एक तो मिध्यात्वका अभाव होकर सम्यक्षानका होना और दूसरे शुद्धोपयोगक्य होकर ज्ञान विकारक्य न परिणमें । कतः मिध्यात्वकी दशामें भैदविज्ञानकी भावनासे मिध्यात्व हटता है। और मिध्यात्व हटनेपर मेदविज्ञानकी भावना मानेसे शुद्धोपयोगक्य दशा प्राप्त होती है। जतः भैदविज्ञानका समक्ष्यक्र विन्तन ज्ञावहयक है।

आवस्थक करते हुए भी यह भेदविज्ञानकी धारा सत्तत प्रवाहित रहती है। अतः आवस्थक करते हुए साधु विचारता है कि भेदविज्ञानके बळसे साझात् कर्मोका विनाश करनेवाली सुद्ध आत्माकी संविध्तिको जब-तक मैं प्राप्त नहीं कर लेता तबतक ही मैं इस आवस्थक क्रियाको करता हैं।

वैसे मोक्षाभिकापीको तो सभी कर्म त्याज्य हैं। उसमें पृष्य और पापका मेंद नही है अर्थात् सामुको पृष्य कर्म करना चाहिए, पापकर्म नही करना चाहिए, ऐसा मेद नही हैं। क्षोंकि कर्ममात्र बन्धका कारण है और ज्ञानमात्र मोक्षका कारण है। किन्तु जबतक कर्मका स्वयं है तबतक कर्म और ज्ञानमा समुच्चय करने-में कोई हामि नहीं है अर्थात् ज्ञानवाराके साथ कर्मकी भी घारा चळतो हो है। किन्तु कर्मधारासे बन्ध ही

सपबरी सनर पप साझात् शुद्धालक्षलस्य किञ्चेवकम्मात् । स मेदनियानत पन तरमात् तद्मेदनिकानमतीन मान्यन् ॥१२९॥ मानयेद् मेदनियानमिदमन्धिन्तपाराः । सावधानसराच्च्युत्वा मानं याने मतिष्ठितम् ॥१३०॥

होता है, ज्ञानघारासे ही मोक्ष होता है। समयसार कछछ १११ के मानार्थों पं. जयचन्दजी साहबने लिखा है—

'जो परमार्थमृत जानस्वमाव आत्माको तो जानते नहीं, और व्यवहार, दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप कियाकाण्डके बाढम्बरको हो मोझका कारण जान उसीमें तरंपर रहते हैं उसीका पक्षपात करते हैं वे कर्मनया-वलम्बी संसार समुद्रमें दूबते हैं। बोर जो परमार्थमृत बात्मस्वरूपको यथार्थ तो जानते नहीं और मिष्यादृष्टि सर्वथा एकानतवादियोके उपदेशसे अथवा स्वयं हो अपने अन्तरंगमें ज्ञानका मिथ्यास्वरूप करपना करके उसीका पक्षपात करते हैं तथा व्यवहार, दर्शन, ज्ञान, चारित्रके कियाकाण्डको निरर्थक ज्ञानकर छोड़ते हैं वे ज्ञानन्यके पक्षपातों भी संसार समुद्रमें दूबते हैं। किन्तु जो पक्षपातका अभिशाय छोड़ निरन्तर ज्ञानरूप होते हुए कर्मकाण्डको छोड़ते हैं और जब ज्ञानरूपमें स्थिर रहनेमें अध्मर्थ होते हैं तब अशुभ कर्मको छोड बाहमस्वरूपके साधनरूप जुम क्रियाकाण्डमें उनसे हैं वे संसारसे निवृत्त हो कोकके ऊपर विराजमान होते हैं।

. बतः आवार्य जयसेनने समयसार गाया २०४ की टीकार्में शिखा है—जो शुद्धारमानुभू विसे शून्य जत-तपश्चरण आदि कायक्षेश करते है वे परमारमपदको त्राप्त नही कर सकते । सिद्धान्तशास्त्रमें जिसे धर्मध्यान और शुक्छध्यान कहा है अध्यारममें उसे ही शुद्धारमसंबिध्ति कहा है।

किन्तु क्या शुद्धात्माकी संवित्ति सम्भव है ? और वह प्रत्यक्षरूप होती है क्या ? इसके उत्तरमें आपार्य जयसेनने संवराधिकारके जन्तमें कहा है—

'यद्यपि रागादि विकल्परहित स्वसनेदनस्थ मानश्रुतज्ञान श्रुद्धनिष्चयनयसे केवलकानको सुलनामें परीक्ष है। तथापि इन्द्रिय और मनोजन्य सिवकल्प ज्ञानको अपेक्षा प्रत्यक्ष है। इससे आत्मा स्वसंदेदन ज्ञानको अपेक्षा प्रत्यक्ष है। इससे आत्मा स्वसंदेदन ज्ञानको अपेक्षा प्रत्यक्ष है। परन्तु केवलज्ञानको अपेक्षा परोक्ष भी है। सर्वया परोक्ष ही है ऐसा नहीं कह सकते। इया चतुर्यकालमें भी केवली आत्माको हाथपर रखकर दिखाते थे ? वे भी दिव्यव्यनिके द्वारा कहते थे और ओता उसे सुनकर परोक्ष रूपसे उसका ग्रहण करते थे। पीछे वे परमसमाधिके समय प्रत्यक्ष करते थे। उसी प्रकार इस कालमें भी सन्भव है। अतः जो कहते हैं कि परोक्ष आत्माका व्यान कैसे होता है उनके लिए उक्त कथन किया है।

समयसार गाथा ९६ के व्यास्थान में कहा है कि विकल्प करनेपर हव्यकर्मका धन्य होता है। इसपर शंकाकार पृथ्वा है—

अगवन् ! ज्ञेयसप्त्रका विचारस्य निकल्य करनेपर यदि कर्मवन्य होता है तो ज्ञेयसप्त्रका विचार व्यार्थ है, उसे नही करना चाहिए ? इसके समावानमें आचार्य कहते है—ऐसा नही कहना चाहिए । जब साधु सीन गुप्तिस्त्र परिणत होता हुआ निर्विकल्य समाविमें जीन है उस समय तस्विचार नही करना चाहिए । तथापि उस स्थानके समावमें शुद्धारमाको उपादेय मानकर या सायमकी भावामें मोकको उपादेय भानकर सराग सम्यक्तकी दक्षामें विषयकवायसे वचनेके लिए तस्विचार करना चाहिए । उस तस्विचार- से मुख्य रूपसे तो पृथ्यवन्ध होता है और परम्परासे निर्वाण होता है बत. कोई योग नही है । किन्तु उस तस्विचारके समय वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानरूप परिणत श्रुद्धारमा ही सायात् उपादेय है ऐसा ध्यान रखना चाहिए'। इसपर-से छंकाकार पुन. शका करता है—

 <sup>&#</sup>x27;भग्ना कर्मन्यावछम्बनपरा श्वानं न बानन्व ये,
मग्ना शाननयेविणोऽपि यदिस्त्रच्छन्दसन्दोबमाः ।
निश्वत्योपारं वे वरन्ति सक्षतं श्वान भवन्तः स्वयं
ये कर्मापि न कुर्वते न च वशं वान्ति प्रसादस्य च' ॥१११॥ . -

39

मगवन् ! वीतराथ स्वसंवेदनशानका विचार करते समय आप वीतराग विशेषणका प्रयोग क्यो करते है ? क्या स्वसंवेदनशान सराग भी होता है ?

उत्तर--विषयसुखके बनुअवका बानन्दरूप स्वसंवेदन ज्ञान सब बनोमें प्रसिद्ध है किन्तु वह सरागस्वसंवेदन ज्ञान है। परन्तु शुद्धारम सुखकी अनुमूर्तिरूप स्वसंवेदन ज्ञान वीतराग है। स्वसंवेदन ज्ञानके व्याख्यानमें सर्वत्र ऐसा जानना चाहिए।

प्रस्तावना

इससे नोगोजन भी यह अनुभवन कर सकते हैं कि स्वसंवेदनज्ञान कैसा होता है। मोगके समय जब मनुष्पका वीर्यस्वलन होता है तब उसके विकल्पमें एकमात्र 'स्व' की ही अनुभूति रहती है। किन्तु वह अनुभूति रागविष्ठ है। ऐसी ही अनुभूति योगोको जब होती है जिसमें ब्रन्यकर्म, मावकर्म और नोकमीस रहित केवल शुद्धारमाका अनुभवन रहता है वह वीतराण स्वसंवेदन होता है। वस्तुतः वह भावश्रुतज्ञानरून होनेसे परोक्ष है तथापि उस कालमें उसे प्रत्यक्ष तुल्य माना गया है। उसीका विकास निरावरण अवस्थामें केवलज्ञानरूनसे होता है।

उसीको दृष्टिमें रखकर सागार वर्मामृत ( ८१९ ) में समाधिमें स्थित व्यावकको छस्य करके आशा-धरवीने कहा है—

> 'गुढं श्रुतेन स्वारमानं गृहीरवार्यं स्वसंविदा । भावयंस्तरक्षमापास्तविन्तो मृत्वैद्वि निर्वृत्तिम् ॥'

है आर्य ! श्रुतक्षानके द्वारा राय-द्वेप-मोहसे रहित बुद्ध आत्माको स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा प्रहण करके और उसीमें जीन हो, सब चिन्ताओसे निर्मुक्त होकर मरण करो और मुक्ति प्राप्त करो ।

इसीसे मुमुसुके लिए मुस्यरूपसे अध्यारमका अवण, मनन, चिन्तन बहुत उपयोगी है। उसके बिना इस अगुद्ध दशामें भी युद्धारमाकी अनुभूति सम्भव नहीं है। बौर शुद्धारमाकी अनुभूतिके बिना समस्त ज्ञत, तप जाबि निरमंक है। अमित् उससे युद्धारमाकी उपलब्धिकप मोक्षकी श्रासि नहीं हो सकती।

## शानी और अशानीमे अन्तर

समयसार्के निर्जराधिकारमें कहा है कि सम्यव्यव्धि यह जानता है कि निरुवयसे राग पौद्गालिक है। पुद्गक कर्मके उदयके विपाकसे उत्पन्न होता है। यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो टंकोस्कीर्ण आयकभाव-स्वरूप हैं। इस प्रकार तत्त्वको अच्छी तरह जानता हुआ स्वभावको बहुण करता है और परभावको त्यागता है। सतः जैसे कोई वैद्य विषकी मारणशक्तिको मन्त्र-तन्त्र, बीवव आदिसे रोक्कर विष सक्षण करे तो मरण-को प्राप्त नहीं होता उसी तरह जानी सम्यन्दृष्टि पुद्वल कर्मके उदयको भोगता हुआ भी नदीन कर्मोंसे नहीं बैंबता । अथवा जैसे कोई व्यापार कराता है यद्यपि वह स्वयं व्यापार नहीं करता किन्तु व्यापारी मुनीमके हारा व्यापारका स्वामी होनेके कारण हानि-छामका जिम्मेदार होता है। और मुनोम व्यापार करते हुए भी उसका स्वामी न होनेसे हानि-कामका जिम्मेदार नही होता । उसी तरह सम्बन्दृष्टि भी पूर्व संचित कर्मके उदयक्षे प्राप्त इन्द्रियदिषयोंको भोगता है तो नी रागादि मावोके अमानके कारण विषयसेवनके फूळमें स्वामित्दका माद म होनेसे उसका सेवन करनेवाळा नही कहा जाता । बीर मिच्यादृष्टि विषयोंका: सेवन नही करते हुए भी रागादि मानोका सद्भाव होनेसे विभयसेक्न करनेवाळा और उसका स्वामी होता है। यहाँ सम्यग्द्रि तो मुनीमके समान है और मिथ्यादृष्टि व्यापारीके समान है। एक मोग भोगते हुए भी बँचता नहीं है और दूसरा भीग नहीं भीगते हुए भी बैंगता है। यहाँ यह बांका होती है कि परस्व्यसे जबतक राग रहता है तबतक यदि मिय्यादृष्टि अज्ञानी है तो विदिश्त सम्यन्दृष्टि बादि गुणस्यानोमें चारित्रमोहके उदयसे रागादिभाव होते है तब वहाँ सम्यन्तन केसे कहा है ? इसका समामान यह है कि अध्यात्ममें मिध्यात्वसहित अनन्तानन्त्रक्वी-जन्य रागको ही प्रधान रूपसे राग कहा है क्योंकि वही अनन्त संसारका कारण है। उसके जानेपर रहनेवाला

चारित्रमोहनीयजन्य राग अनन्त संसारका कारण नहीं है अत: तच्जन्य बन्चको भी बन्च नहीं कहा है। अत: सम्यग्दृष्टि चारित्रमोहजन्य प्रवृत्तियोको ऐसा मानता है कि यह कर्मका उदय है इससे निवृत्त होनेमें ही मेरा हित है। उसको वह रोगके समान आगन्तुक मानता है। और उसको मेटनेका उपाय करता है।

सिद्धान्तर्मे मिथ्यात्वको ही पाप कहा है। रत्नकरण्ड आवकाचारमें कहा है-

न मिम्यात्वसमं किचित् त्रैकात्ये जिनगरयपि । श्रेयोऽश्रेयश्च सम्यक्तसमं नान्यसनुमृताम् ॥

सर्यात् तीनो कालो और तीनो छोकोंमें प्राणियोका मिथ्यात्वके समान कोई अकल्याणकारी नहीं है और सम्यन्त्वके समान कोई कल्याणकारी नहीं है।

अतः अध्यात्मर्मे जबतक मिध्यात्व है तबतक शुग क्रियाबीको भी पाप ही कहा है। किन्तु व्यवहार-नयकी प्रधानतामें व्यवहारी जीवोको अधुभसे छुटाकर शुभनें छगानेकी दृष्टिसे पुण्य भी कहा है।

पं. आधाषरजीते बाठनें अध्यायके प्रारम्भमें वहावश्यक क्रियाओका कथन करनेसे पूर्व यह सब कथन किया. है। और अन्तमें मुमुक्षुसे कहलाया है कि वबतक इस प्रकारके मेदशानके बळसे मैं कर्मोका साझात् विनाश करनेवाली सुद्धारम सवितिको प्राप्त मही होता तबतक मैं वहावश्यकरूप क्रियाको करता हूँ। इस सरह नीचेकी भूमिकामें ज्ञानघारा और कर्मधारा होनो पृथक्-पृथक् रूपसे चला करती है। यदि ज्ञानघारा न हो और केवल कर्मघारा हो तो वह निष्कल है, उससे सन्यास प्रहणका उद्देश कभी पूरा नहीं हो सकता। ही, ज्ञानघाराके साथ भी कर्मघाराके होनेपर बन्च तो होता ही है। किन्तु पृथ्यवन्त्रके साथ ही पापवन्त्रमें स्थिति अमुमानका ह्यास तो होता ही है पूर्वबद्ध कर्मोकी निर्धरा भी होती है। यह सम्यक् आवश्यक विधिका फल है। घासनदेवला अवन्त्वनीय है

भाठवें श्रव्यायमें वन्दना नामक आनश्यकका वर्णन करते तूप आशाधरजीने कहा है— आवकेणापि पितरी गुरू राजाप्यसंयताः । कुलिद्धिनः कृदेवाश्य न वन्याः सोऽपिसंयतै. ॥५२॥

श्रावकको भी वन्त्रना करते सभय असयमी माता-पिता, गुरु, राजा, कुछिगी और, कुदेवकी वन्त्रना नहीं करना चाहिए। इसकी टीकार्में आधाधरजीने 'कुदेव' का वर्ष रह श्राद और वासनदेवता आदि किया है। और छिखा है कि साधुकी तो बात ही दूर, आवकको भी इनकी वन्द्रना नहीं करना चाहिए।

जाबाधरजीके पूर्वंव टीकाकार बहादेवजीने भी जृहद्द्रव्यसंग्रहकी टीकार्म क्षेत्रेपाछकी मिध्यादेव किस्ता है, यथा—'रागढेवोपहतार्तरीष्ट्रपरिणतस्त्रेत्रपाछचिष्टकादिभिष्यादेवाना'—( टीका. गा. ४१ )

भतः शासनदेवी, क्षेत्रपाछ, पद्मावती बाहिको पूचना घोर मिष्यात्व है। आजकछके कुछ दिगम्बरवेची साधु और आचार्य अपने साथ पद्मावतीकी मूर्ति रखकर उसे पृथाते है और इस तरह मिष्यात्वका प्रचार करते हैं और कुछ पण्डितगण भी उसमें सहयोग देते हैं, उनका समर्थन करते हैं। ऐसे ही साधुओ और पण्डितोंके किए कहा है—

'पण्डितै श्रृष्टचारित्रैवंठरेश्च त्रपोषनै.। शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मिलनीकृतम् ॥ चारित्रश्चष्ट पण्डितों और ठग तपस्वियोने जिनसववानके विर्मल शासनको मिलन कर दिया ।

### मठाघीशोंकी निन्दा

्रहुपरे बच्यायके वलोक ९६ तथा उसकी टीकामें बाखाधरजीने मिथ्यादृष्टियोके साथ संसर्गका निषेष्ट करते हुए जटाधारी तथा खरीरमें मस्म रमानेवाले सापसियोके साथ इन्यजिनलियके घारी अजितेन्द्रिय दिगम्बर मुनियो और इब्याजिनल्यिके थारी मठपति अट्टारकोको भी संसर्गके अयोग्य कहा है, नयोकि उनका आचरण म्छेच्छोके समान होता है। वे बारीरसे दिगम्बर वेश घारण करके भी छोकविरुद्ध और शास्त्रविरुद्ध आचरण करते है।

पं. बाबाधर लीके समयमें मट्टारक पन्य प्रवित्त हो चुका था । किन्तु मट्टारक भी मुनियोंकी तरह दिगम्बर वेशमें ही रहते थे । व्यक्तमें जब मुनियान वनवास स्थायकर मन्दिर आदिमें रहने लगे और मन्दिरोंके लिए दानादि ग्रहण करने लगे तो वे मट्टारक कहे जाने लगे । क्रमधः मट्टारकोंकी गिह्यों स्थापित हो गयी और बाचार्य शंकरके मठोकी तरह जैन मट्टारकोंके भी मठ वन गये और इस तरह मट्टारक पन्यकी परम्परा प्रवित्त हुई । मट्टारकोंने मुस्लिम युगमें जिनायतनोंकी तथा सारन मण्डारोकी सुरक्षा भी की और मन्त्र-तन्त्रसे अपना प्रमाव भी बाला । उनमें बनेक बच्छे विद्वान् और ग्रन्थकार मी हुए । किन्तु परिग्रह और अधिकार ऐसी बस्तुएँ हैं जिन्हें पाकर मद व होना ही बाध्यर्थ है । ये साचुकों भी विराये विना नहीं रहते । ये बाबाधरजीके लेखसे प्रकट है कि विक्रमकी तेरहवी सताव्योंमें मट्टारकोंका जावरण इतना गिर गया वा कि उसे म्लेन्डोंका जावरण कहा गया । उस समय तो वे सब विगम्बर वेशमें ही रहते थे । उत्तर कालमें तो उन्होंने वस्त्र ही घारण कर किया । बाबके बनेक मृति और बावार्य भी बस्तुत- मट्टारक-जैसे ही है । उनके सायमें परिग्रहका मार रहता है । उसे कोनेके लिए वे मोटरें रखते है, मन्त्र-तन्त्र करते है, हाव वेसते है, प्रविग्य बताते है, पूजा-पाठ-अनुष्ठानमें कराते हैं । ये सब क्रियाएँ विगम्बर मृतियोंके भ्रष्टक्य मट्टारकोंकी है । सि चाइ दानका अधिकारी-—

धाचार्य सोमदेवने जपने उपासकाष्ययनमें कहा है-

दीक्षायोग्यास्त्रयो वर्णाक्षस्वारक्ष विद्योचिताः । मनोवाक्कायद्यमाय मता सर्वेऽपि वन्तवः ॥७९१॥

वर्षात् दाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन ही वर्ण जिनदीक्षाके योग्य है किन्तु बाह्मरदानके योग्य चारों है। क्योंकि समी प्राणियोंको मानमिक, वादनिक बीर कायिक वर्गका पाळन करनेकी अनुमति है।

इसमें शृहको भी आहारदानके योग्य कहा है। अर्थात् वह जिनदीका तो घारण नहीं कर सकता किन्तु मृनियोको दान दे सकता है। जनगारधर्मामृतके अतुर्थ अध्यायके १६७वें क्छोकमें एपणा समितिके स्वरूपमें कहा है कि विधिपूर्वक अध्यके द्वारा दिये गये योजनको साथु ग्रहण करता है। डीकामें आधाधरजीने 'अन्यै:' का लर्थ ब्राह्मण, सत्रिय, वैश्य और सत्युद्ध किया है। अर्थात् ब्राह्मण, सत्रिय, वैश्य और सत्युद्ध भी मृनिको आहारदान दे सकता है।

चत्त सोमदेव आचार्यने वपने नीतिवाश्यामृत्यें कहा है— सकुरपरिणयनव्यवहाराः सच्छुदाः ॥११॥

आचारानवद्यत्यं श्रुविस्पस्तरः शारीरी च विशुद्धिः करोति श्रूहमपि देवद्विजतपस्वीपरिकर्मसु योग्यम् ॥१२॥

अर्थात् एक बार विवाह करनेवालेको सत् शृद्ध कहते हैं ! आचारको निर्दोपता, घर और उपकरणोकी पवित्रता और घारोरिक विवृद्धि शूदको भी वेव, हिल और तपस्वी जनोंके परिकर्मके योग्य बनाती है ।

आचाघरजीने सीमदेवके उक्त कथन के ही वाघारपर शूद्रको भी धर्मसेवनका अधिकारी कहा है-

शूद्रोअ्युपस्कराचारवपु शृद्धवाअस्तु सादृशः ।

बात्या हीनोऽपि कालादिलक्वी ह्यास्मास्ति धर्ममाक् ॥—सागारधर्मा.

वर्षात् शूद मो उपस्कर अर्थात् वासनादि उपकरण, आचार अर्थात् मदामांस वादिका त्याग और शारीरिक विशुद्धि होनेसे साहाण, क्षत्रिय, वैरुपके समान धर्मपास्त्रनम् अधिकारी है। जन्मसे हीन होनेपर भी मात्मा काल बादिको लन्मि खानेपर धर्मका सेवन कर सकता है। इसका अभिजाय यह है कि जिन खूडोमें पुनर्विवाह नहीं होता तथा खान-पान और रहन-सहन भी पवित्र है वे जैनधर्मका पालन करते हुए मुनिको आहारदान दे सकते हैं।

अत. आजकल को मुनिगण आहार केते समय आजकसे खूदके हायका पानी न केनेकी प्रतिज्ञा कराते है वह शास्त्रसम्मत नही है। सत् खूदके हायका आहार तक साधुगण भी छे सकते है। गृहस्यकी ती बात ही क्या ?

#### ४. प्रन्यकार आज्ञाघर

## १. वैदुष्य

अनगार अमीमृतके रअधिता आशावर अपने समयके एक बहुआत विद्वान् थे। न्याय, व्याकरण, काव्य, साहित्य, कोश, बैद्यक, धर्मशास्त्र, अध्यास्म, पुराण आदि विविध विषयोपर उन्होंने प्रन्थरवना की है। सभी विषयोगें उनकी अस्विक्त गति थी और प्रत्यस्वन्धी तरकाठीन साहित्य वे सुपरिचित थे। ऐसा प्रतित होता है कि उनका समस्त जीवन विद्वाव्यासंगमें ही बीता था और वे वहे ही विद्यारिक और जानवन थे। आचार्य जिनसेनने अपनी वयधवला टीकाकी प्रशस्तिमें अपने गुरु वीरसेनके एन्यन्थमें लिखा है कि उन्होंने विर्वत्यन पुरु कोइ विया था अर्थाए विरुक्त विस्तान पुरुक्त को गुरुष्य करते हुए सब पूर्वके पुरुक्त शिव्यकों मीछे छोड़ दिया था अर्थाए विरुक्त वास्त्रों वे पारगागी थे। पं. आशाधर भी पुरुक्त शिव्या था अर्थाए विरुक्त विस्तर वे प्रत्योग्य पात्र है। उन्होंने भी अपने समयमें उपलब्ध समस्त जैन पुरुक्त को आस्थात् कर किया था। जिनका उद्यरण उनकी टीकाओं में नहीं है उनके काळके सम्बन्धमें सन्देह रहता है कि ये आशाधरके प्रवात् तो नहीं हुए ?

जाज सिद्यान्त और अञ्चारमकी चर्चाके प्रस्तासे दोनोमें सेंद-जैसा प्रतीत होता है क्योंकि सिद्यान्तके अभ्यासी अध्यासममें पिछड़े है और जन्यास्मके अभ्यासी सिद्धान्तमें। किन्तु सट्टारक युगमें पैवा हुए पं. आधाघर सिद्धान्त और जन्यास्म दोनोमें ही निज्जात थे। उन्होने मुनिवर्मके व्यवहारचारित्र पदावस्यक व्यविका कथन करते पूर्व उसका छश्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्वारमामें निःशंक अवस्थान करनेके छिए पदावस्यक करना चाहिए। और इस अध्यास्म वर्षाका उपसद्धार करते हुए कहा है कि इस प्रकारके मेद-विज्ञानके बळसे व्यवस्थ में सुद्धारमाके ज्ञानको, वो कर्मोका सासात् विनाशक है प्राप्त नहीं करता, त्वतक ही सम्यव्यानपूर्वक आवश्यक क्रियाको करता है। यह सब कथन करनेके पश्चात् ही उन्होने पढावस्थकोका वर्णन किया है।

मुनि और श्रावकका आचार सम्बन्धी उनकी धर्मामृत नामक कृति तथा उसकी अध्यक्षमृदयनिक्रका दीका और ज्ञानदीपिका पंजिका यह एक ही ग्रन्थ उनके जिनागम सम्बन्धी बैदुष्यके लिए पर्याप्त है। वे मुनि या आचार्य मही थे, गृहस्थ पण्डित थे। किन्तु उन्होंने प्रत्येक प्रकारके व्यक्तिगत क्षमिनिवेशसे अपनेको हूर रखते हुए सिद्धान्तके वर्णनमें आचार्यपरम्परासम्मत बीजराग गार्यको ही दर्शाया है। उनकी सम्पूर्ण कृति किसी भी प्रकारके दुर्पमिनिवेशसे सर्वथा मुक्त है। यह उनके वैदुष्यकी एक बड़ी विशेषता है। तभी तो उनके पास मुनि तक पढनेके लिए बाते थे।

मट्टारक युगर्ने रहकर भी वह उस युगसे प्रमावित नहीं वे । उन्होंने मट्टारको और मुनिवेषियोको समान रूपसे मत्संना की है । और वासनदेवताओको स्पष्ट रूपसे कुदेव कहा है ।

विषयकी तरह संस्कृत भाषा और कान्यरचनापर भी उनका असाधारण अधिकार था। धर्मामृत धर्मशास्त्रका आकर प्रम्थ है किन्तु उसकी रचना अध्यतम कान्यसे टक्कर केती है: उसमें केवल अनुष्टुष् क्लोक ही नहीं हैं, विविध छन्द हैं और उनमें उपमा और उत्प्रेक्षा अलकारकी बहुतायत है। संस्कृत मापाका धन्द मण्डार भी उनके पास अपरिमित हैं और वे उसका प्रयोग करनेमें भी कुश्छ हैं। इसीसे उनकी रचना

विरुष्ट हो गयी है। यदि उन्होंने उसपर टीका न रची होती तो उसको समझना संस्कृतके पण्डितके लिए भी कठिन हो खाता तथा उस टीकार्में उन्होंने जो निविष अन्योसे उद्धरण दिये हैं और निविध आगिमक चर्चाएँ की है उन सबके बिना तो धर्मामृत भी फीका ही रहता।

## २. जीवन परिचय

आशाधरने अपनी तीन रचनाओं के अन्तर्भे अपनी प्रशस्ति विस्तारसे दी है। सबसे अन्तर्भे उन्होंने अनगार धर्मामृतकी अव्यक्तमृद्दचित्तका टीका रची यो। अतः उत्तर्मे पूर्ण प्रशस्ति है। उसके अनुमार उनके पिताका नाम सल्छक्षण, माताका ओरत्नी, पत्नीका सरस्वती और पुत्रका नाम छाहड था। वे वघेरवाछ वैश्य थे। माहळगढ़ (मेवाड) के निवासी थे। अहाबुद्दीन बोरीके आक्रमणसे त्रस्त होकर अपने परिवारके साथ माळवाकी राजधानी धारामें आकर वस गये थे। वहाँ उन्होने पण्डित महावीरसे जैनेन्द्र व्याकरण और जैनन्त्राम प्रता।

### ३. रचनाओंका परिचय

- प्रमेयरत्नाकर—इसकी प्रशंसा करते हुए इसे स्याद्वाद विद्याका विशव प्रसाद कहा है । यह-तर्कप्रवन्य है, जिससे निर्दोप पद्यामृतका प्रवाह प्रवाहित होता है अर्थात् पद्योमें स्थाद्वाद विद्या गुम्फित तर्क-शास्त्रपर यह ग्रम्थ रथा गया था। किन्तु यह अप्राप्य है। अतः इसके सम्बन्धमें विशेष कथन शक्य गही है!
- २. भरतेस्वराम्युदयकाव्य इसके प्रत्येक खर्गके बन्तिम वृक्तमें सिद्धि खब्द आनेसे इसे सिद्धपंक कहा है। इस काव्यपर स्वोपक्ष टीका मी थी। यह काव्य कविने अपने कस्याणके किए रचा था। इसके दो-एक पद्म क्षत्यार धर्मामृतकी टीकामें उद्घृत है। उनसे प्रतीत होता है यह अध्यारमरससे परिपूर्ण था। नवम अध्यायके सातवें स्कोककी टीकामें जिखा है—

एतदेव च स्वयमप्यन्वास्यं सिद्धचन्द्रमहाकाव्ये यथा-

परमसमयसाराम्याससानन्यसर्प-त्सहचमहत्ति सायं स्वे स्वयं स्वं विदित्वा । पुनवदयदविद्यावैभवाः प्राजनार-स्फुरदवणविद्युम्भा योगिनो यं स्तुवन्ति ॥

काव्यके नामसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें भरत चक्रवर्तीकी मोक्षप्राप्तिका वर्णन रहा हो।

३. पंजिका सिहत वर्मामृत—सीसरी रवना है वर्मामृत। उसके दो भाग है—अनगार और सागार। इनमें क्रमसे जैनं मुनियो और आवकोके आवारका वर्णन है। इनका प्रकाशन हो चुका है तथा इन संस्करणमें अनगार प्रथमवार पंजिका सिहत प्रकाशित हो रहा है। इसके पश्चात् प्रथमवार पंजिका सिहत सागार प्रकाशित होगा। ऐसा प्रतीत होता है वर्मामृतके साथ हो उसकी पंजिका रची गयी थी। क्योंकि प्रशस्तिमें इसके सम्बन्धमें लिखा है—

योऽर्जृद्वानयरसं निवन्यरचिरं शास्त्र च सर्मामृतं निर्माय न्यदयानमुमृसुविद्यामानन्दसान्द्रे हृदि ॥

इसकी व्याच्या करते हुए बाझावरजीने 'बाईद्वाक्यरसं' का वर्ष विनायमिर्वासमूत और 'निवन्ध-रुचिरं' का वर्ष 'स्वयंकृतज्ञानदीपिकारूवपिक्षक्या रमणीयं' किया है अर्थात् घर्मामूत्र जिनायमका सारभूत है और स्वोपज्ञ ज्ञानदीपिका पिक्रकासे रमणीय है। पीक्काका छक्षण है 'पदसिक्षका'। अर्थात् जिसमें केवल फुछ पदोका विश्लेपण होता है, पूर्ण क्लोककी व्याख्या नहीं होती, उसे पेंबिका कहते हैं। बनगार घर्मामृतकी पीक्काके प्रारम्भमें कहा है—

## 'स्वोपज्ञधर्मामृतधर्मञ्चास्त्रपदानि किंचित् प्रकटीकरोति'

वर्णात् स्वरचित चर्मामृत नामक घर्मशास्त्रके पदोको किचित् रूपसे प्रकट करता हूँ। अत. इसमें प्रत्येक पद्यके कुछ पदोकी व्याख्या मात्र है। बनगार चर्मामृतकी अव्यकुमृदचन्द्रिका टीकाका प्रारम्भ करते हुए तो यन्यकारने ज्ञानदीपिकाका कोई उल्लेख नहीं किया है। किन्तु सागार चर्मामृतकी टीकाके प्रारम्भमें छिसा है—

## समर्थनादि यन्नात्र बृषे व्यासभयात् क्वचित् । सन्जानदोपिकास्येतत् पश्चिकाया विळोनयताम् ॥

अर्थात् विस्तारके भयसे किसी विषयका समर्थन बादि को यहाँ नहीं कहा है उसे इसकी झानदीपिका नामक पंजिकामें देखों । अतः पजिकामें आगत विषयसे सम्बद्ध प्रन्यान्तरीसे उद्भृत पद्योका बाहुत्य है। उदाहरणके लिए दूसरे अध्यायके प्रारम्भमें मिष्यामतोका निर्देश करनेके लिए अभितगत्तिके पक्षंग्रह तथा मिष्यास्वके भेदोंके समर्थनमें अमितगतिके आवकाचारसे बहुत-से क्लोकादि उद्भृत किये हैं। इस तरह झान-वीपिकामें भी यन्यान्तरोके प्रमाणोका संग्रह अधिक है। इसी दृष्टिसे उसका महत्त्व है।

- ४. अष्टागहृदयोद्योत-—वाग्मट विरचित अष्टागहृदय नामक ग्रन्थ आयुर्वेदका वहुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। यह उसकी टीका थो जो नाग्मटसंहिताको ध्यक्त करनेके लिए रची गयी थी। यह अप्राप्य है। धर्मामृतकी टीकामें आयुर्वेदसे सम्बद्ध जो क्लोक उद्घृत है वे प्राय. नाग्मट सहिताके है।
- ५ मूलाराधनाटीका—मगवती आराधना अतिप्राचीन प्रसिद्ध आगम प्रस्य है। इसमें साधुके समाधि-मरणकी विविका विस्तारसे कथन है। इसपर अपराजित सूरिकी विजयोदया टोका संस्कृतमें अतिविस्तृत है। उसीके आधारपर आधाधरजीने मी संस्कृतमे यह टीका रची थी जो विजयोदया टीकांके साथ ही घोलापुरसे प्रथमवार १९३५में प्रकाशित हुई थी। इसमें विजयोदया टीका तथा एक टिप्पण और आराधनाकी प्राकृत टीकाका निर्देश बाधावरजीने किया है। इसमें भी ग्रन्थान्तरोंसे उद्धरणोकी बहुतायत है। प्राकृत पंचसंग्रहका निर्देश इसी टीकामें प्रथमवार मिळता है। इससे पूर्व किसीने इसका उल्लेख नहीं किया था।
- ६. इष्टोपदेश टीका पूज्यपाद स्वामीके इष्टोपदेश पर यह टीका रवी गयी है और माणिकचन्द्र प्रम्थमालाके अन्तर्गत तत्वानुशासनादि संग्रहमें प्रथम बार मुद्रित हुई थो। उसके प्रश्चात् वीर सेवामन्दिर प्रम्थमाला दिल्लोसे हिन्दी टीकाके साथ १९५४ में प्रकाशित हुई। यह टीकां मूल प्रम्थका हार्द समझनेके लिए अति उपयोगी है। इसमें अनेक उद्घृत पद्य पाये जाते है।
  - ७, अमरकोश टीका-यह अप्राप्य है ।
  - ८. क्रिया कळाप-इसकी प्रति बन्बई ऐछक पन्नाखाळ सरस्वती भवनमें बतकायी नयी है।
  - ९. बाराघनासार टीका—यह बप्राप्य है।
  - १०. भूपाळ चतुर्विशतिका टोका—मूपाळ चतुर्विशतिका स्तोत्रकी यह टीका अप्रकाशित है।
- ११. काव्यालकार सस्कृत साहित्यमें क्द्रटका काव्यालकार एक मान्य ग्रन्य है उसपर यह टीका रेची यी जो अप्राप्य है। अनगार धर्मामृतकी टीकार्में (पृ २५५) क्द्रटके काव्यालकारका नामनिर्देश पूर्वक उद्धरण दिया है।
- १२ जिन सहस्रनामस्तवन सटीक--जिन सहस्र स्तवन टीका सहित भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित हुआ है। इसपर श्रुतसागर स्रिने भी टीका रची है वह भी उसीके साथ प्रकाशित हुई है।
- े १३, नित्यसहोस्रोत—यह अगवान् अर्हुन्तके महाशिषेकसे सम्बन्धित स्नान खास्त्र है इसका प्रकाशन श्रुतसागरी टीकाके साथ हो चुका है।
- १४. रत्नत्रयविधान—इसर्मे रस्तत्रथके विधानकी पूजाका साहात्स्य वर्णित है। असी तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

१५. बिनयज्ञकल्य—प्राचीन जिनप्रतिष्ठाशास्त्रोको देखकर आधाषरकीने गुगके अनुरूप यह प्रतिष्ठा-शास्त्र रचा था । यह नलकच्छपुरके निवासी खण्डेलवाल वंशके मूषण बल्हणके पून पापासाहुके आप्रहसे विक्रम संवत् १२८५ में बादिवन शुक्ता पूणिमाको प्रमारवंश्वमूषण श्री देवपाल राजाके राज्यमें नलकच्छपुरमें नैमिनाथ बिनालयमें रचा गया था । जैन ग्रन्थ उद्धारक कार्याक्रयसे संवत् १९७४ में प्रतिष्ठासारोद्धारके नामसे हिन्दी टीकाके साथ इसका प्रकाशन हुवा था । जन्तिम सन्विमें इसे जिनयज्ञकरून नामक प्रतिष्ठा सारोद्धार संज्ञा थी है। उसके अन्तमें प्रशस्ति है जिसमें उक्त रचनाबोका उल्लेख है।

अतः ये पन्द्रह रचनाएँ वि. सं. १२८५ तक रची गयो थी। सागार घर्मामृत टीकाकी प्रशस्तिमें इस जिनयज्ञकल्पका जिनयज्ञकल्पका जनस्कालक्पका नामक टीकाके साथ उल्लेख है। अतः यह टीका १२८५ के पश्चात् ही रची गयी है क्योंकि जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तिमें इसका निर्देश नहीं है।

१६. त्रिपष्टि स्मृतिशास्त्र—इवका प्रकाशन गराठी साधाकी टीकाके साथ १९३७ में माणिकचन्दर जैन ग्रन्थमालासे उसके ३६वें पृष्पके रूपमें हुना है। इसमें बाबार्य जिनसेन और गुणमद्रके महापुराणका सार है। इसको पढ़नेसे महापुराणका क्यामाग स्मृतिगोचर हो जाता है। शायव इसोसे इसका नाम त्रिपष्टि स्मृतिशास्त्र रखा है। वीवीस तीर्वकर, वारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण, नौ बक्तमद्र ये त्रेसठ फलाका पुरुष होते हैं। ये सब तीर्वकरोंके साथ या उनके पश्चात् उन्हींके तीर्थमें होते हैं। आशाधरजी ने बड़ी शृष्यकासे प्रत्येक तीर्यंकरके साथ उसके कालमें हुए चक्रवर्ती आदिका भी कथन कर दिया है। जैसे प्रथम चालेस क्लोकों महाप्त्र तीर्यंकर कीर मरत चक्रवर्ती आदिका कथन है। इसरेमें सात क्लोकोंने अजितनाथ तीर्यंकर और सगर चक्रवर्तीका कथन है। यारहर्वेमें वस क्लोकोंने अयासनाथ तीर्यंकरके साथ अववयीक प्रतिनारायण, विजय बल्लवेब और त्रिपुष्ट नारायणका कथन है। इसी तरह वीसर्वेमें क्यासी क्लोकोंने भृतिमुद्रतंनाथ तीर्यंकरके साथ राम, अध्यण और रामणकी कथा है। बाईसर्वेमें सी क्लोकोंने नेमिनाथ तीर्यंकरके साथ हल्ला, बरासक्य और बहादत्त चक्रीका कथन है। अन्तिगर्म प्रतिनार कीर्यंकरके साथ क्लाकोंने निमनाथ तीर्यंकरके साथ क्लाकोंने निमनाथ तीर्यंकरके साथ क्लाक्य और बहादत्त चक्रीका कथन है। अन्तिगर्म प्राप्त क्लोकोंने मगवान् महावीर- के पृत्रीय वर्णित है।

इसकी अग्तिम प्रशस्तिमें इसकी पींजकाका भी निर्देश है। अर्थात् इसपर पींकका भी रची थी जो इसीके साथ मुद्रित है। यह पिंडत बाबाककी प्रेरणांसे संबस् १२९२ में नवकच्छपुरमें राजा देवपालके पुत्र जैतुगिदेवके अवन्तीमें राज्य करते हुए रचा गया है। इसकी प्रशस्तिमें किसी अन्य नवीन रचनाका निर्देश नहीं है।

१७. सागारममीमृत टीका—इस टीकाके साथ सागार धर्मामृतका प्रथम संस्करण वि. सं. १९७२ में गाणिकचन्द्र ग्रन्थमाला वस्वईके दूसरे पृष्यके रूपमें प्रकाशित हुआ था। इसकी रचना वि. सं १२९६ में निककच्छपुरमें नीमनाथ चैत्यालयमें जैतुनिदेनके राज्यमें हुई। इसका नाम मन्यकुमृदचन्द्रिका है। पोरवाद् वंशके समृदर श्रेष्ठीके पुत्र महीचन्द्र साहुकी प्रार्थनासे यह टीका रची ययो और उन्होंने इसकी प्रथम पुस्तक लिखी।

१८ राजोमती विप्रकाम—इसका निर्देश वि. सं. १३०० से रचकर समाप्त हुई जनगार धर्मामृतको टीका प्रशस्तिमें है। इससे पूर्वकी प्रशस्तिमें नहीं है जत. यह खण्डकाव्य जिसमें विभागय और राजुलके वैरान्यका वर्णन था स्वोपन्न टीकाके साथ १२९६ और १३०० के मध्यमें किसी समय रचा गया। यह अप्राप्य है।

१९. अध्यात्मरहस्य — अनगार वर्मामृत टीकाकी प्रथतियों ही राजीमती विप्रसम्मके पश्चात् इसका चल्लेख है। यह पिताके आदेशसे रचा गया था। यह प्रसन्न किन्तु गम्भीर था। इसे पढ़ते ही अर्थदीष हो बाता था। तथा तसका रहस्य समझनेके लिए अन्य सास्त्रोकी सहायता केनी होती है; जो योगाभ्यासका प्रारम्म करते जनके लिए यह बहुत प्रिय था। किन्तु यह भी अप्राप्य है।

े २०. अनगारधर्मामृतटीका — अनगार धर्मामृतपर रिचत सब्यकुमृदचिन्द्रका टीका सी साणिकचन्द्र प्रत्यमाला बम्बईसे उसके चौदहवें पृष्पके रूपमें १९१९ में प्रकाशित हुई थी। इसकी रचना भी नलकच्छपुरके निर्मिजनालयमें जैतुगिदेवके राज्यमें वि. सं. १२०० में हुई थी। जिस पापा साहुके अनुरोधसे जिनयज्ञकल्य रचा गया था उसके दो पुत्र थे — बहुदेव और पर्वासिह। बहुदेवके तीन पुत्र थे — हरदेव, उदयी और स्तम्मदेव। हरदेवने प्रार्थना को कि मुम्बबुद्धियोको समझानेके लिए महीचन्द्र साहुके अनुरोधसे आपने सागार धर्मकी तो टीका बना दी किन्तु अनगार धर्मामृत तो कुछाप्र बुद्धिवालोके लिए भी अत्यन्त दुवींच है इसकी भी टीका बनानेकी कुपा करें। उब बाञाघरजोने इसकी टीका रची। इसका परिमाण १२२०० वलोक जितना है। यही टीका आज्ञाघरजोके पाण्डित्य और विस्तृत अध्ययनकी परिचायिका है। इसमें मूलप्रत्यसे सम्बद्ध आचारविषयक चर्चाओको स्पष्ट तथा प्रन्यान्तरोसे प्रमाण देकर पुष्ट किया गया है।

रचनाकाळ—रचनाओक उक्त परिचयमें दिये गये उनकी रचनाओक काळहे आशाधरजीका रचना-काळ एक तरहसे निर्णीत-सा हो जाता है। वि. सं. १२०० के पक्वात् की उनकी किसी कृतिका निर्देश नहीं मिलता। तथा वि सं. १२८५ तक वे पन्द्रह रचनाएँ रच चुके थे। १२८५ के पक्वात् पन्द्रह वर्षोमें अपनी पाँच रचनाओका हो उल्लेख उन्होंने किया है। बत: उनका मुख्य रचनाकाळ १२८५ से पूर्व ही रहा है। मोटे तौरपर विक्रमकी तेरहवी सतीका उत्तरार्थ ही उनका रचमाकाळ था।

## ४ आकाषरके द्वारा स्मृत ग्रन्थ और ग्रन्थकार

आशाबरने अपनी टीकाओं में पूर्वके अनेक प्रन्थों और प्रन्यकारोका निर्देश किया है और अनेक प्रन्थोंने विना नामोल्लेखके उद्धरण दिये हैं। अनगार धर्मामृतकी टीकामें ही उद्धृत पद्योक्ती संख्या एक हजार-से अपर है। यदि उन सबके स्वलोका पता छग सके तो एक विशाख साहित्य अच्छार हमारे सामने उपस्थित हो जाये। किन्तु प्रयत्न करनेपर भी अनेक प्राचीन प्रन्थोंके अप्राप्य या छुप्त हो जानेसे सफलता नहीं मिकती। नीचे हम संसीपमें उनका परिचय अंकित करते हैं—

- १. बाचार्य समन्तमहंका निर्देश प्रायः स्वामी शब्दसे ही किया गया है। बन टी. में पू. १६० पर स्वामिश्नूक करके उनके रत्नकरण्ड आवकाचारसे अनेक श्लोक जव्यून किये हैं। सागार घर्मामृतके दूसरे अध्यापमें अष्ठ मूळगुणोके कथनमें रस्तकरण्डका मत दिया है। वहाँ उसकी टीकार्में 'स्वामीसमन्तमहयतं' जिल्लकर उनका नामनिर्देश मी किया है। इसीमें मोगोपभीग परिमाण बतके खितचारोके कथनमें 'अनाह स्वामी यथा' जिल्लकर र. आ. का श्लोक देकर उसकी ब्याख्या भी की है। अन्य भी अनेक स्थलोपर रत्नकरण्ड आवकाचारका उपयोग किया वया है। अन. य.-टी. पू ९५ में यह प्रक्त किया गया है कि इस युगके लोग आप्तका निर्णय करें? उत्तरमें कहां गया है आगमसे और खिल्टोके उपदेशसे निर्णय करें। इसकी टीकार्में आगमके स्थानमें र. आ. का 'आसेनोत्सकदोषेण' आदि क्लोक उद्युत किया है और 'शिल्टाः' की ज्याक्या 'आप्तोपदेशसम्पादिसशिक्षाविष्ठेषाः स्वामिसमन्तमहादयः' की है। इस तरह उनके प्रति बहुत ही आदरमाव प्रविज्ञत किया है।
- २. मट्टाकलंक्देव---अन. टी. पृ. १६९ पर 'तथा चाहुर्सट्टाकलंकदेवा.' करके कुछ क्लोक उद्घृत है को लघीयस्त्रयके अन्तिम क्लोक हैं।
- ३. भगविष्णनसेनाचार्ये जन, टी. पू. १७७ पर अगविष्णनसेनाचार्यको भेघकी उपमा दी है क्योंकि वे विश्वके उपकारक है ! उनके महापुराणका उल्लेख बार्प रूपमें ही पू. ७,२०,४०,४८०, ५६६ बादि पर सर्वेत्र किया गया है । सागार वर्मामृतकी पविका तथा टीकामें श्री बार्षके नामसे महापुराणके ३८-३९ पर्वके बहुत-से क्लोक उद्युत है । सागारवर्मके निर्माणमें उससे बहुत सहायता छी गयी है ।

४. कुन्दकुन्दाचार्य—बन. टी. पृ. ११२ पर 'यत्तात्त्वकाः' लिसकर एक गाथा चद्वृत की है जो आचार्य कुन्दकुन्दकृत ब्रादश बनुत्रेसा की है। इस तरह आचार्य कुन्दकुन्दका उल्लेख तात्त्विक शब्देरे किया है।

५. अपराजिताचार्य—विजयाचार्य—भगवती आराधनापर अपराजित सुरिकी विजयोदया नामक एक विस्तृत संस्कृत टीका है जो कोळापूरसे १९३५ में प्रकाशित हुई थी। अन. टी. पृ. १६६ पर भगवती आराधनाकी याथा उद्धृत करके लिखा है कि इसका व्याख्यान विस्तारसे अपराजिताचार्य विरचित मूळाराधना टीकामें तथा हमारे (आखावरके) रचे मूळाराधनावर्षण नामक निवन्धमें देखी। तथा पृ. ६७३ पर आचेजनयका व्याख्यान करते हुए लिखा है कि इसका समर्थन श्रीविजयाचार्य विरचित संस्कृत मूळाराधना टीकामें विस्तारसे किया है। अपराजित सुरिका ही नाम विचयाचार्य था या विजयोदया टीकाके नामपर-से इन्हें विजयाचार्य कहा जाता था। अनगार वर्मके कवनमें आधावरने इसका बहुत उपयोग किया है।

७. गुणमद्राचार्य---आत्मानुवासन और उत्तर पुरावके रचयिता गुणमद्रका निर्देश 'श्रीमद्गुणमद्रदेव-पादा:' क्लिकर आत्मानुवासनसे (पृ. ६३२) एक क्लोक उद्घृत किया है। ये गुणमद्र आचार्य जिनसेनके शिष्य थे।

८. रामसेन--पू. ६१३ पर 'बीमव्रामसेनपूज्यैरप्यवाचि' लिखकर उनके तस्वानुवासनसे एक पद्य उव्युत्त किया है।

९. आचार्य सोमदेव — यसस्तिलक चम्पू और नीतिवाक्यामृतके रचियता आचार्य सोमदेवका उल्लेख प्रायः 'सोमदेव पण्डित' के नामसे ही किया बया मिछता है। जन. टी. पू. ६८४ पर 'उक्तं च सोमदेव-पण्डितै' छिखकर उनके उपासकाध्ययनसे तीन क्लोक उद्घृत किये हैं। सामार धर्मामृत टीकामें तो कई स्वर्शेपर इसी नामसे उनका निर्देश मिछता है। उनके उपासकाध्ययनका उपयोग धर्मामृतकी रचनामें बहुतायतसे किया गया है।

१०. आचार्य अमितगति-व्यमितगति-नामसे इनका निर्देश विख्ता है। इनके आवकाचार और पंच-संप्रहरें सर्वाधिक पद्य उद्युत किये गये है।

११. जाचार्य वसुनिन्द—वसुनिन्द श्रावकाषार तथा मूळाचार टीकाके कर्ती आचार्य वसुनिन्दका वस्लेख क्षन. टी. (पू. ६०६) पर इस प्रकार मिळता है—'एतच्च अगवद् वसुनिन्दिसैद्वान्तदेवपादैराचार-टीकाया व्याख्यातं द्रष्टव्यम् ।'

मूळाचारकी टीकाका अनगार वर्मामृतकी टीकामें (पू. ३३९, ३४४, ३५८, ३५९, ५६८, ६८२, ६०९, ६८१) वहुषा उल्लेख पाया जाता है।

वर्मामृतकी रवनामें मूलावार और उसकी टीकाका बहुत उपयोग हुवा है । तथा सागार वर्मामृतकी रचनामें उनके आवकाचारका उपयोग बहुतायतसे हुवा है ।

१२. प्रभाषन्त्र—रत्नकरण्ड आवकाचारको टीकाके साथ उसके कर्ताका निर्देश जन. टी. (पृ. ६०८) पर इस प्रकार किया है—

'यवाहु: भगवन्त: श्रीमरप्रभेन्द्रदेवपादा: रत्नकरण्डकटोकार्या' । इस निर्देशसे ऐसा प्रतीत होता है कि भाषामरकी प्रसिद्ध तार्किक प्रभावन्त्रको ही टीकाकार सानते थे । १३. पदानिन्द बाचार्य-अन. टी. (पू. ६७३) में सचेछता वृषणमें श्रीपदानिन्दपादके नामसे पदानिन्द पंचित्रतिकाका एक क्लोक चद्वृत है। पदा. पं. का भी उपयोग बाजाधरजीने निषेष किया है। इनमें विक्रमकी बारहवी शताब्दी पर्यन्तके कुछ प्रमुख ग्रन्थकार बाते है। अब हम कुछ ग्रन्थोके नामोका उल्लेख करेंगे जिनका निर्देश उनकी टीकाबोमें मिछता है—

चत्वार्षं वृत्ति ( पू. १४), बकोषरगरित, पद्मवरित ( पू. ५०), तत्वार्थरुकोक वार्तिक (पू. ७३), स्वरचित ज्ञानवीपिका (१२, ९८), इक्यर्थप्रह (११८), सन्यासिविधि (१३३), आराधनाशास्त्र (१४८, १६१), नीति (नीतिवास्यामृत, १७१), सिद्धान्त (स. आरा. १६७), ज्ञागम (त्रिकोकसार १९३), आगम (गोमट्टसार १३३, २८९, २६४, २३५), प्रतिक्रमणसास्त्र (२९८), नीत्वागम (त्रीतिवास्यामृत २४५), मन्त्रमहोदिधि (२५२), जातकर्म (२७६), महापुराण (२७४), मारत (२७४), रामायण (२७४), प्रवचनसारचूळिका (३२६), आचार टीका (मूळाचार टीका), (३३९, ३४४, ३५८, ३५९), टिप्पण (मूळाचार टी. ३५९), वार्तिक (वर्षार्थवार्तिक ४३१), माधकाव्य (४६२), कतक (४६५), क्रिविष्टकाकापुरुषचित (५२४), मूळाचार (५५४), चारिकसार (५६५), सम्बसार (५८६), सम्बसार टीका (५८८), क्रियाकाण्ड (६०५, ६५४), सिद्धान्त सुत्र (वर्ष्यण्यागम ६३८), सस्कृत क्रियाकाण्ड (६५३-६५४), प्राकृत क्रियाकाण्ड (६५३-६५४), मे तो मात्र अनगार धर्मामृतकी टीकार्म निविष्ट है। इतर्मे कुछ जैनेतर प्रत्य थी प्रतीत होते है जैसे संन्यास विधि, माध काव्य, जातकर्म, भारत, रामायण।

मूलाराधनावर्षण नामक टीकामें वो उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है—एक ज्ञानार्णवका, बूसरे प्राक्षत पंच संग्रहका। प्राक्षत पंच संग्रह प्राचीन है किन्तु इससे पहले उसके इस नामका निर्देश बन्य किसी भी प्रत्यमें नहीं वेसा। नामोल्लेख किये बिना जो उद्धरण दिये गये है उनसे सम्बद्ध प्रत्य भी अनेक है यथा—इक्षेपदेश, समाधितन्त्र, तत्त्वानुशासन, पंचास्तिकाय, आसस्वरूप, वरांगचरित, चनद्रप्रभवरित, समयसारकल्य, नयचक, गोम्मदसार कर्मकाय्व, योगसास्त्र, सम्मतिस्त्र, भावसंग्रह, प्रमाणपरीक्षा, अनर्धराधव नाटक, परमात्मप्रकाय, स्वयम्भूस्तोत्र, तत्त्वार्थसार, समबसरणस्तोत्र, बहुपुराण, बादन्याय आदि। अनेक दलोकों और गाथाबोका तो पता ही नही चलता कि किस ग्रन्थसे की गयी है। उनकी सस्था बहुत अधिक है। उन्त जैन ग्रन्थकारों और ग्रथाके सिशाय कुछ जैनेतर ग्रन्थकारों का निर्देश मिळता है, यथा—

- १. अद्र खद्रट—अन. टी. (पृ. १४, २५५) में अद्र खद्रट तथा उनके काव्यालंकारका निर्देश है। साहित्य शास्त्रमें बद्रट और उनके काव्यालंकारका विशेष स्थान है। इसीपर आशाधरजीने अपनी टीका रषी थी।
- २. बारमट—नारमटका कष्टागहृदव नामक वैद्यक ग्रन्थ आयुर्वेदका प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। इसमें १२० अध्याय है। इसपर आधाधरकोने टीका रची थी। धर्मामृतकी टीकामें इसके अनेक चढरण पाये जाते है और यदाह वारमट (२३५) करके उनका नामोल्केख भी है।
- ३ वात्स्यायन—वात्स्यायनका कामसूत्र अति प्रसिद्ध है। पृ २३८ में इनके नामके साथ एक क्लोक उद्यूत है जिसमें योनिमें सुरुप जीव वतस्थाये है।
- ४ मनु---मनु महाराजकी मनुस्मृति वाति प्रसिद्ध ग्रन्थ है। पृ. २७४ आदिमें मनुस्मृतिके वनेक क्लोक उद्घृत है।
- ५. व्यास—महामारतके रचिता व्यास ऋषि प्रसिद्ध है। पृ. ३८९ में इनके नामके साथ महामारतसे एक रहोक उद्घृत है। इस प्रकार बाखाधरजीने अनेक ग्रन्थकारो और ग्रन्थोका निर्देश किया है।

ग्रन्थ और ग्रन्थकारके सम्बन्धमें आवस्यक प्रकाश डाजनेके पश्चात् इसके अनुवादके सम्बन्धमें भी दो शब्द जिल्ला आवस्यक है। स्व. डॉ. ए. एस. छपाध्येने धर्मायुवके प्रकाशनकी एक योजना बनायी थी। उसीके अनुसार मैंने इसके सम्पादक आरको स्वीकार किया था। योजनामें प्रथम प्रत्येक रुठोकका शान्त्रिक अनुवाद तवनत्तर विशेषार्थं देनेका विधान है। विशेषार्थमें मन्यक्रुमुदचिन्द्रका टीकार्से आगत चर्चायोंको विना विस्तारके संक्षेप रूपमें देना आवश्यक है। यदि आशाधरका किसी विपयपर अन्य अन्यकारोंसे मतभेद हो तो उसे भी स्पष्ट करना चाहिए तथा आवश्यक प्रमाण उद्धृत करना चाहिए इत्यादि वार्ते हैं। इन सवका ध्यान रखते हुए ही मैंने यह अनुवाद किया है। प्रारम्भमें ज्ञानदीपिका पंजिका प्राप्त नहीं हुई थी। प्राप्त होनेपर उसका भी उपयोग यथायोग किया गया है। पं. आखाघरने अपनी टीकार्मे आगत विपयके समर्थनमें प्रन्यान्तरोंके इतने अधिक उद्धरण दिये हैं कि उन सवको समेटना ही कठिन होता है। मतभेद यदि कही हुआ तो उसे भी स्वयं उन्होंने ही स्पष्ट कर दिया है कि इस विपयमें अमुकका यत ऐसा है। आशाघर किसी भी विषयमें आपही नही है। वे तो पूर्व परम्पराके सम्यक् अध्येता और अनुगामी विद्वान् रहे है। अस्तु,

खेद है कि बाँ, उपाध्ये इसका मुद्रण प्रारम्य होते ही स्वर्गत हो गये । उनके जैसा साहित्यानुरागी कोर अध्यवसायी ग्रन्थ-सम्भादक होना कठिन है। उनके प्रति अपनी श्रद्धांन्नि अपित करता हूँ। श्री दि. जैन अतिश्वय क्षेत्र श्रीमहावीरजी जयपुर्क मन्त्रीची तथा महावीर सवनके कार्यकर्ती डाँ, कस्तूरचन्दकी काश्चीवालके हारा हस्तिवित प्रतियों प्राप्त होती रहतो हैं अतः उनके प्रति भी आमारी हूँ। भट्टारक भी यश्च.कीर्ति दि. जैन चास्त्र भण्डार भी ऋषभदेवके श्री. पं. रामचन्दकी से ज्ञानदीपिकाकी एकमात्र प्रति प्राप्त हो सकी। विससे उसका प्रकाशन हो सका। अतः उनका विशेष कपसे आमारी हूँ। भारतीय ज्ञानपीठके मन्त्री वा. अस्पीचन्द्रजी, मूर्तिदेवी ग्रन्थमाक्षके व्यवस्थापक डाँ, गृजावचन्द्रजीको भी उनके सहयोगके सिए घन्यवाद देता हूँ।

भी स्वादाव महाविधास्त्रव भदेनी, नाराणसी महावीर नवन्ती २५०३

—कैलाशचन्द्र शास्त्री

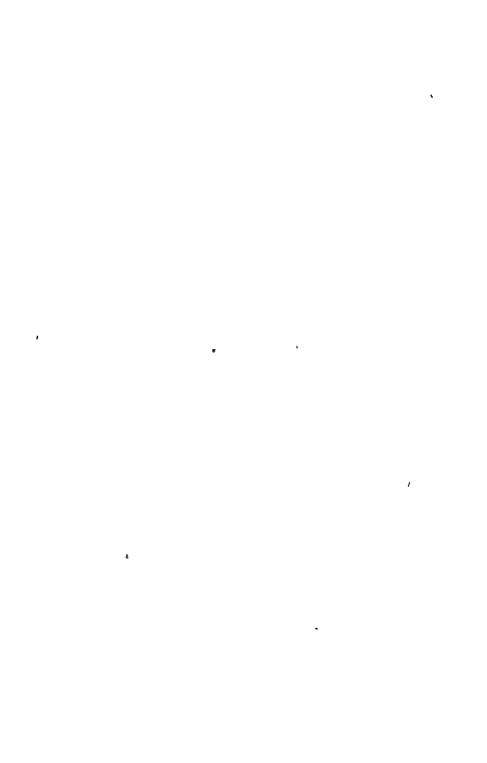

# विषय स्ची

|                                           |             | गर्भादि कस्याणक सम्यक्त्व सहचारी पुष्य-                              |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| प्रथम बच्चाय                              |             | विशेपसे होते हैं                                                     | ጸጸ             |
| सिद्धोंको नमस्कार                         | \$          | वर्ग दुःखको दूर करता है                                              | ४५             |
| प्रसंग वश सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्  |             | सगर, मेघवाहन और रामभद्रका दृष्टान्स                                  | ΥĘ             |
| चारित्रकी चर्चा                           | <b>२</b> -५ | धर्म नरकमें भी घीर उपसर्गको दूर करता है                              | 80             |
| अर्हन्तको नमस्कार                         | 18          | पाप कर्मके उदयमें मी धर्म ही उपकारी है                               | ٧٤             |
| विव्यव्यक्तिकी चर्चा                      | 6           | <b>बृ</b> ष्टाम्त हारा पुष्पके संपकार क्षीर पापके                    |                |
| गणबर देवादिका स्मरण                       | 9           | अपकारका समर्थन                                                       | 88             |
| जिनागमके ज्याख्याता आरातीय जाचार्योका     |             | प्रद्युम्नका दृष्टान्त                                               | ५०             |
| स्मरण                                     | ţ0          | पुष्य-पापमें बलावस विचार                                             | 48             |
| धर्मीपदेशका अभिनन्दन                      | 88          | २२ श्लोको द्वारा मनुष्य भवकी निस्सारताका                             |                |
| वर्गामृतके रचनेकी प्रतिज्ञा               | £ 3         |                                                                      | \ <b>4</b> @   |
| प्रसंगवश मंगल आदिकी चर्चा                 | 88          | मनुष्य पर्याय बुरी होनेपर भी धर्मका अर्फ्स है                        | Éo             |
| सक्वे धर्मोपदेशको की दुर्लभता             | 85          | वर्ग विमुखका तिरस्कार                                                | <b>{</b> ?     |
| षमींपरेशक आचार्यके सद्गुण                 | 80          | धर्म शस्त्रका अर्थ                                                   | ६२             |
| निकट भव्य श्रीताओकी दुर्लमता              | ₹0          | निरुचय रत्वत्रयका उक्षण                                              | ₹¥             |
| समन्य उपदेशका पात्र नही                   | 22          | सम्पूर्ण रत्नत्रय मोक्षका ही मार्ग                                   | ĘĘ             |
| ऐसा गुण विशिष्ट मन्य ही उपदेशका पात्र     | 73          | मोक्षका उपाय बन्बनका उपाय नहीं हो सकता                               | ĘĠ             |
| सदुपदेशके विना भव्यकी भी मति धर्ममें नही  |             | व्यवहार रत्नवयका छक्षण                                               | 46             |
| लगती                                      | २४          | सम्पदर्शन बादिके मल                                                  | ७१             |
| चार प्रकारके श्रीता                       | <b>२५</b>   | निश्चय निरपेक्ष व्यवहारनयका उपयोग स्वार्यका                          |                |
| विनयका फळ                                 | ર્ષ         | नाशक                                                                 | ७२             |
| व्युत्पन्न उपवेशका पात्र नही              | २६          | व्यवहारके विना निश्चय भी व्यर्थ                                      | ĘĐ             |
| विषयंग्यस्स भी उपदेशका पात्र नही          | ₹,          | व्यवहार बीर निश्चयका छक्षण                                           | 98             |
| धर्मका फल                                 | २७          | शुद्ध बोर जगुद्ध निश्चयका स्वरूप                                     | ७६             |
| वर्षमें अनुरागहेतुक पुष्य बन्ध भी उपचारमे |             | सद्भूत बीर असद्भूत व्यवहारका लक्षण                                   | 99             |
| घर्म है                                   | 36          | अनुपचरित असद्भूत व्यवहार सयका कथन<br>उपचरित असद्भूत व्यवहार नयका कथन | 90             |
| वर्मका मुख्यफुल                           | ₹0          | नयोंको सम्यव्यना और गिष्यापना                                        | 20             |
| पुष्यकी प्रशंसा                           | 31          | एक देशमें विशुद्धि और एक देशमें संवलेशका                             | ७९             |
| इन्द्रपद, चक्रिपद, कामदेवत्व, बाहारक शरीन |             | दम्यम् । यश्वास्थ्य वार् एक दश्च स्वल्यका                            |                |
| 0 1 2 22 4                                | {र–४१       | बमेद समाधिकी महिमा                                                   | <b>ে</b><br>৫२ |
| •                                         |             |                                                                      | 61             |

| द्वितीय मध्याय                           |             | संवरका स्वरूप और भेद                       | \$80         |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|
| -                                        |             | निर्जराका स्वरूप                           | <b>\$</b> 8¢ |
| सम्यग्दर्शनको मी मुक्तिके लिये चारित्रकी |             | निर्वराके भेद                              | \$88         |
| अपेक्षा करनी पढ़ती है                    | SY          | मोसतस्वका छप्तण                            | १४२          |
| मिध्यात्वका स्रक्षण                      | ८६          | मुकारमाका स्वरूप                           | ₹ <i>X</i> 3 |
| मिष्यात्वके मेद बीर उसके प्रणेता         | 613         | सम्यक्तको सामग्री                          | \$84         |
| एकान्त और विनयमिष्यात्वकी निन्दा         | ८९          | पाँच छिन्नियाँ                             | \$80         |
| विपरीत और संशय मिथ्यात्वकी निन्दा        | 90          | निसर्गं अघिगमका स्वरूप                     | १४९          |
| मज्ञान मिध्यादृष्टियोके दुष्कृत्य        | 9.8         | सम्यक्त्वके भेद                            | १५१          |
| प्रकारान्त्ररसे मिथ्यात्वके भेद          | 99          | प्रश्नम ब्रादिका छक्षण                     | १५३          |
| ३६३ मतोका विवरण ९                        | 49-4        | सम्यक्तके सङ्कावके निर्णयका उपाय           | 147          |
| मिथ्यास्वका विनाध करनेवाछेकी प्रशंसा     | 98          | बौपशमिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्तका       |              |
| मिष्यात्व भीर सम्यक्त्वका छक्षण          | ९७          | अन्तरंग कारण                               | १५४          |
| सन्यक्तवनी सामग्री                       | 99          | वेदक सम्पन्त्यका अन्तरंग कारण              | *44          |
| परम साप्तका स्थलप                        | 800         | वेदककी अगाउता, मालिन्य तथा चलत्वका         |              |
| <b>आसको सेवाकी प्रेर</b> णा              | १०१         | क्रयन                                      | १५६          |
| आप्तका निर्णय कैसे करें ?                | १०३         | आज्ञा सम्यक्त आदिका स्वरूप                 | १५७          |
| भास और अनासके द्वारा कहे वाक्योंका छक्षण | १०५         | बाजा सम्यक्तको स्पाय                       | 840          |
| कासके बचनमें युक्तिसे बाघा आनेका परिहार  | १०५         | सम्यन्दर्शनको महिमा                        | 846          |
| रागी जास नही                             | १०६         | सम्यक्तके अनुग्रहसे ही पुष्य भी कार्यकारी  | १६२          |
| मासामासोकी उपेक्षा करो                   | १०७         | सम्यग्दर्शन साक्षास् भोक्षका कारण          | १६३          |
| मिब्यात्त्रपर विजय कैसे ?                | १०९         | सम्यक्त्वकी बाराधनाका उपाय                 | १६५          |
| जीवादि पदार्थीका युक्तिसे समर्थन         | ११२         | सम्यक्तक वतीचार                            | १६६          |
| जीवपदार्थका विशेष कथन                    | १२१         | र्शकाका ख्याप                              | 144          |
| सर्वया नित्यता और सर्वया कणिकतामें दोव   | १२२         | शंकासे हानि                                | 140          |
| समूर्त आत्माके भी कर्मबन्ध               | १२४         | काक्षा अविचार                              | १६९          |
| आत्माके मूर्त होनेमें युक्ति             | १२५         | कांसा करनेवालोके सम्यक्तके फलमें हानि      | १७१          |
| कर्मके मूर्त होनेमें प्रमाण              | १२६         | कासा करना निष्कृष्ठ                        | १७१          |
| जीव शरीर प्रमाण                          | १२६         | आकांक्सको रोकनेका प्रयत्न करो              | १७२          |
| प्रत्येक शरीरमें भिन्न जीव               | १२७         | विचिकित्सा वित्वार                         | १७२          |
| चार्वाकका खण्डन                          | <b>१</b> २७ | अपने धरीरमें विचिकित्सा न करनेका माहात्म्य | १७२          |
| चेतनाका स्वरूप                           | १२८         | विचिक्तिसाके त्यायका प्रयत्न करो           | १७३          |
| किन जीवोके कौन चेतना                     | १२९         | परदृष्टि प्रश्नंसा नामक सम्यन्त्वका मल     | १७४          |
| थासव तत्त्व                              | १३१         | -<br>बनायसन सेवाका निषेष                   | १७४          |
| मावास्त्रवके भेद                         | <b>१</b> ३३ | मिच्यात्व सेवनका निषेष                     | १७५          |
| बम्धका स्वकृप                            | १३५         | मदरूपी मिष्यात्वका निषेच                   | १७५          |
| वन्वके भेदोंका स्वरूप                    | १३७         | चातिमद कुलमदका निषेष                       | १७६          |
| पुण्युपाप पदार्थका निर्णय                | १३९         | सीन्दर्यके मदके दोष                        | १७७          |

|                                           | विषय- | धूची                                        | ४९  |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----|
| लक्ष्मीके मदका निपेध                      | \$ 49 | स्वाच्यायतपकी उत्कृष्टता                    | २१६ |
| शिल्पकला बादिके ज्ञानका मद करनेका निषेच   | 305   | श्रुतञ्चानकी बाराघना परम्परासे मुक्तिका     |     |
| बलके मदका निषेष                           | १७९   | कारण                                        | २१६ |
| तपका मद दुर्जय है                         | १७९   |                                             |     |
| पूजाके मदके दोष                           | १८०   | चतुर्थे बध्याय                              |     |
| सात प्रकारके मिथ्यादृष्टि त्यागने योग्य   | १८०   | चारित्राराघनाकी प्रेरणा                     | २१७ |
| चैन मिण्यादृष्टि भी त्याज्य               | १८१   | चारित्रकी अपूर्णतामें मुक्ति नहीं           | २१८ |
| मिथ्याज्ञानियासे सम्पर्क नियेष            | १८२   | दया चारित्रका मूछ                           | 788 |
| मिथ्याचारित्र नामक खनायतनका निषेत्र       | 101   | सदय और निर्दयमें अन्तर                      | २१९ |
| हिसा-सहिसाका माहारम्य                     | \$6¥  | बयानु और निर्दयका मुक्तिके लिए कव्ट         |     |
| तीन मुद्रताका त्याग सम्यग्दृष्टिका मूपण   | 828   | चठाना व्यर्थ                                | २२० |
| चपगृह्न आदि न करनेवाले सम्यक्त्यके वैरी   | १८६   | विस्वासका मुख दया                           | २२० |
| चपगृहन गुणका पाछन करो                     | १८७   | एक बार भी अपकार किया हुआ बार-जार            |     |
| स्यितिकरण п                               | 166   | अपकार करता है                               | २२१ |
| बारसस्य ;;                                | 166   | दयाकी रक्षाके छिए विषयोको त्यागी            | २२२ |
| प्रसादना ,,                               | 258   | इन्द्रियाँ मनुष्यकी प्रज्ञा नष्ट कर देती है | २२३ |
| विनय गुण ,,                               | 290   | बिपयकम्पटकी दुर्गति                         | २२६ |
| प्रकारान्तरसे सम्यक्तकी विनय              | \$43  | विपयोसे निस्पृहकी इष्टसिक्टि                | 979 |
| अष्टागपुष्ट सम्यक्तका फल                  | 193   | नतका समाप                                   | २२४ |
| क्षायिक तथा अन्य सम्यक्त्योमें साध्य-साधन |       | वतकी महिमा                                  | 274 |
| भाव                                       | 888   | वतके भेद तवा स्वामी                         | २२६ |
|                                           |       | हिंसाका स्रसण                               | २२६ |
| तृतीय बच्याय                              |       | दस प्राण                                    | २२७ |
| श्रुतकी आराधना करो                        | 290   | त्रसके भेद                                  | २२७ |
| बुतकी आरामना परम्परासे केवसकानमें हेतु    | 255   | व्रव्येन्द्रियोंके आकार                     | 996 |
| मित बादि ज्ञानोकी उपयोगिता                | 200   | त्रसोका निवासस्थान                          | २२८ |
| पाँची क्रानोंका स्वरूप                    | 205   | एकेन्द्रिय जीव                              | 779 |
| भुतज्ञानको सामग्री व स्वरूप               | ₹0₹   | वनस्पतिके प्रकार                            | १६९ |
| श्रुतज्ञानके बीस भेद                      | Sol   | साधारण और प्रत्येककी पहचान                  | 242 |
| प्रयमानुयोग                               | २०८   | नियोत्तका खद्मण                             | २३२ |
| करणानुयोग                                 | 506   | निगोतके भेद                                 | २१३ |
| <b>भरणानु</b> योग                         | 280   | पृथ्वीकाय बादिके याकार                      | 738 |
| द्रव्यानुयोग                              | २१०   | सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित                  | 758 |
| बाठ प्रकारकी ज्ञामविनय                    | 335   | पर्यासक और अपर्यासकोके प्राण                | २३५ |
| ज्ञानके विना तप सफल नही                   | २१२   | पर्यास, निर्वृत्यपर्यास और स्टब्ध्यपर्यासका |     |
| ज्ञानकी दुर्लभता                          | 558   | स्वरूप                                      | २३५ |
| मनका निग्रह करके स्वाध्याय करनेसे दुर्घर  |       | पर्योतिका स्वरूप और भेद                     | २३६ |
| संयम भी सुस्तकर<br>[10]                   | २१५   | चौदह जीवसमास                                | 735 |

कामके दस वेग धर्मामृत (अनगार) 40 २३७ 206 चौदह गुणस्थान 216 २७९ चौदह मार्गणा कामाम्निका इलाज नही हिंसाका विस्तृत स्वरूप 216 260 मैथुन संज्ञाके निग्रहका उपाय प्रमादी ही हिसक २४० 768 स्त्रीदोषोका वर्णन २८२ 580 प्रमादके भेद स्त्री संसर्गके दोष २८५ समिति गुप्तिके पाछकके बन्ध नही 388 कामान्धकी भावनाका तिरस्कार २९३ रागदिकी उत्पत्ति ही हिंसा २४२ वृद्ध पुरुषोकी संगतिका उपदेश 784 एक सी बाठ कारणोको दूर करनेपर ही वृद्धजनो और युवाननोको संगतिमें अन्तर २९५ १४२ अहिसक त्रक्णोकी संगति व्यवस्वसनीय 264 भावहिंसार्मे निमित्त परद्रव्यका त्याग जावस्यक **38**\$ २४३ त्रका अवस्थामें भी अधिकारीकी प्रशंसा २९७ अजीवाधिकरणके सेद चारदत्त और भारिदत्तका उदाहरण २९७ हिंसाको दूर रहनेका खपदेश **38**£ ब्रह्मधर्य व्रतकी भावना २९८ • चनकी बीर मृगसेनका उदाहरण 288 वीर्यवर्दंक रसोके सेवनका प्रभाव 286 📈 व्यक्तिसा वतकी भावना 288 बहावर्यमें प्रमाद करनेवाले हुँसीके पात्र २५१ २९९ सत्यव्रतका स्वरूप व्यक्तिचन्य वृत 100 747 चार प्रकारका असत्य परिव्रहके दोष 808 चार प्रकारके असत्यके दोष 248 808 २५५ चौदह सम्यन्तर तथा दस बाह्य परिग्रह सत्यवचन सेवनीय परिग्रहत्यागकी विधि \$0\$ २५६ असत्यका लक्षण 804 २५७ परिग्रहीकी निन्दा मीनका उपवेश पुत्रके गोहमें सम्बजनोकी निन्दा 388 246 सत्य व्रतकी भावना \$8\$ पुत्रीके मोहमें बल्बजनोकी निन्दा सत्यवादी धनदेव और असत्यवादी वसुराजाका पिता-माताके प्रति तथा बास-दासीके प्रति 246 **चदाहरण** 818 अत्यधिक अनुरागकी निन्दा २५९ वस प्रकारका सत्य चतुष्पद परिग्रहका निषेध 784 375 भी प्रकारका अनुसय वचन अचेतनसे चेतन परिग्रह अधिक कप्टकर 180 244 अभीर्य व्रत क्षेत्रावि परिग्रहके दोष 288 चोरसे माता-पिता भी दूर रहते है 888 356 254 धनकी निन्दा चोरके दुःसह पापबन्ध परित्रहसे सचिव पापकर्मकी निर्जरा कठिन १२४ श्रीभृति और वारिपेणका उदाहरण २६५ इ२५ मोहको जीवना कठिन 244 चोरीके अन्य दोष रुक्षीका त्याग करनेवाळोंकी प्रशंसा 326 २६७ विधिपूर्वक दी हुई वस्तु ग्राह्य बाह्य परिग्रहमें सरीर सबसे अधिक हेय ३२७ 286 🗸 अचौर्यव्रक्षकी मावना परिग्रह त्याग करके भी खरीरमें मोहसे सति 376 २६९ प्रकारान्तरसे " 380 २७२ मेदज्ञानी साघुकी प्रशसा ब्रह्मचर्यंका स्वरूप बन्तरात्मामें ही उपयोग छगानेका उपदेश ३३२ दस प्रकारके अब्रह्मका निषेध २७३ ₹\$&₩ वाक्षिचन्य वसकी मावना विषय विकारकारी **208** पाँच महाद्रतोके महत्त्वका समर्थन ३३५ २७५ मैयुन संज्ञा रात्रिमोजनविरति छठा अणुवत 334 विषयासक प्राणियोके लिए शोक २७६

|      |                                                | विषय-              | सूची                                    | 48          |
|------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------|
|      | मैत्री आदि भावनाक्षोमें नियुक्त होनेकी प्रेरणा | 256                | र्राद्भन्न बौर बच्छेद दोष               | ३८७         |
|      | बाठ प्रवचनमाताओंकी बारायनापर बोर               | \$88               | माळारोहण दोष                            | 366         |
|      | गुप्ति सामान्यका खक्षण                         | 388                | उत्पादन दोष                             | 366         |
|      | मनोगुप्ति बादिके विशेष स्थाण                   | 384                | षात्री बोष                              | ३८९         |
|      | त्रिगुप्ति गुप्तके ही परम संदर                 | 388                | दूत और निमित्त दोष                      | 329         |
|      | मनोगुप्ति बौर बचनगुप्तिके अतिचार               | 386                | वनीयक और आसीव दोष                       | 388         |
|      | कायगुप्तिके अतिचार                             | ३५०                | क्रीचादि दोष                            | <b>₹</b> ९२ |
|      | पाँच समितियाँ                                  | 248                | पूर्वसंस्तव भीर प्रमात् संस्तव दीप      | ३९३         |
|      | ईर्यासमितिका स्रक्षण                           | 842                | चिकित्सा, विद्या और मध्यदीय             | \$9\$       |
|      | भाषासमितिका स्रमण                              | 243                | चूर्ण और मूलकर्म दोष                    | 198         |
|      | एषणासमितिका स्रक्षण                            | \$48               | अञ्चन दोष                               | ३९५         |
|      | बाबान निक्षेपण समिति                           | 299                | चंकित और पिहित बीच                      | 394         |
|      | उत्सर्ग समितिका क्ष्मन                         | 346                | श्रविस गौर निवाप्त दोष                  | 386         |
|      | शीलका लक्षण और विशेषता                         | 346                | छोटित दोप                               | 395         |
|      | गुणोंका लक्षण और मेद                           | ३६२                | अपरिणत दोव                              | ₹९७         |
|      | सम्यक्षारित्रका उद्योतन                        | \$68               | सामारण दोष                              | \$ 90       |
|      | वारित्रविनय                                    | 989                | दामक वोष                                | 386         |
| بإنا | /साघु वननेकी प्रक्रिया                         | 3 € 10             | लिप्त दोष                               | 388         |
|      | चारितका उद्यमन                                 | 288                | विभिन्न दोष                             | You         |
|      | चारित्रका माहात्स्य                            | 300                | मंगार, भूम, संयोक्षमान दोव              | You         |
|      | संयमके विना तप सफल नही                         | 308                | वित्मात्रक दोष                          | Yol         |
|      | तपका चारित्रमें अन्तर्भाव                      | 364                | चौरह सर                                 | Yok         |
|      | पंचम अध्याम                                    |                    | मलोंमें महा, मध्यम और अल्प दोव          | 803         |
|      | बाठ पिण्ड शुक्तियाँ                            | Blace              | वत्तीस अन्तराय                          | 808         |
|      | चद्गम और स्तादन दोप                            | 900                | काक बन्तराग                             | &0\$        |
|      | अम.कर्म दीव                                    | 306                | बमेष्य, छदि बौर रोवन                    | Rox         |
|      | चद्गमके मेद                                    | 306                | रुचिर, अञ्चुपात और जानु अवःपरामर्श      | Rox         |
|      | भौदेशिक दोप                                    | 308                | बानु परिव्यतिकम, गामिकवीनिर्गमन बन्तराय | ROR         |
|      | सामिक दोव                                      | 368                | प्रत्यास्थात सेवन और जन्तुवध बन्तराय    | ROR         |
|      | पृति दोष                                       | 960                | काकादि पिण्डहरण आदि अन्तराय             | ४०५         |
|      | मिश्र दोष                                      | इंट०               | माबनसंपात और उच्चार                     | ४०५         |
|      | प्रामृतक दोष                                   | ३८२                | प्रस्तवण और समोच्य मृहप्रवेश            | ४०५         |
|      | विक सौर न्यस्त दोष                             | <b>363</b>         | पतन, उपवेशन, सन्दर्भ                    | ¥0€         |
|      | प्रादुष्कार और क्रीत दोष                       | ₹८ <b>३</b><br>₹८४ | मूमिसंसर्श बादि अन्तराय                 | ४०६         |
|      | प्रामित्य और परिवर्तित दोव                     | २८४<br>३८५         | प्रहार, ग्रामदाह बादि<br>वीर सम्बद्धाः  | RoÉ         |
|      | निपिद्ध दोष                                    |                    | शेप अन्तराय<br>राजि अस्तराय             | K00         |
|      | मिहत दोष                                       | २८६ <<br>३८७       | ्युनि वाहार क्यों करते हैं              | ४०८         |
|      | •                                              | 45.0               | मूखेके दया आदि नही                      | 806         |

|   | , ,                                       | Ia !        |                                          |             |
|---|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|   | भोजन स्यागके निमित्त                      | 809         | चपेक्षा संयमकी सिद्धिके लिए सपकी प्रेरणा | ४४९         |
| 1 | विचारपूर्वक भोजन करनेका सपदेश             | 808         | त्यागवर्म                                | ४५०         |
|   | विधिपुर्वेक भोजनसे लाभ                    | 888         | वार्किचन्य वर्मीकी प्रशंसा               | <b>ሄ</b> ५१ |
| ι | द्रव्यशुद्धि और भावशुद्धिमें बन्तर        | ४१२         | ब्रह्मचर्य धर्म                          | ४५२         |
|   | •                                         |             | अनित्य भावना                             | ४५३         |
|   | चष्ठ अध्याय                               |             | बचरण भावना                               | ४५५         |
|   | सम्यक् तप काराघना                         | 884         | संसार भावना                              | ४५६         |
|   | दश लक्षण घर्म                             | ४१६         | एकत्व भावना                              | ४५८         |
| 护 | क्रीवको जीतनेका उपाय                      | 880         | अन्यत्व भावना                            | 840         |
| 1 | उत्तम क्षमाका महत्त्व                     | ४१७         | अशुचित्व भावना                           | 864         |
|   | क्षमा भावनाकी विधि                        | 8\$9        | चरीरकी अधुनिता                           | 868         |
|   | उत्तम मार्वेव                             | ४२०         | बास्तव भावना                             | 848         |
|   | अहंकारसे अनर्थ परम्परा                    | ४२१         | संबर मावना                               | ४६६         |
|   | गर्व नही करना चाहिए                       | ४२२         | निर्जरा भावना                            | 840         |
|   | मानविजयका उपाय                            | ४२३         | बात्मध्यानकी प्रेरणा                     | 846         |
|   | मार्दव भावना आवश्यक                       | 888         | छोक भावना                                | 848         |
|   | <b>आर्जववर्म</b>                          | ४२५         | वोषि दुर्लंभ भावना                       | ४७१         |
|   | मायाचारकी निन्दा                          | ४२६         | उत्तम धर्मकी भावना                       | ४७३         |
|   | भार्णव शीस्त्रोकी दुर्रुभता               | 850         | वर्मकी दुर्लमता                          | ४७४         |
|   | माया दुर्गतिका कारण                       | 826         | अनुप्रेक्षासे परममुक्ति                  | ४७५         |
|   | भीचभर्म                                   | 876         | परीपह बय                                 | <b>¥</b> 0₹ |
|   | छोमके बाठ प्रकार                          | ४२९         | परीषह्का स्रक्षण                         | ४७७         |
|   | लोभीके गुणोका नाष                         | 840         | परीषह जयकी प्रशसा                        | ४७९         |
|   | लोभविजयके उपाय                            | 840         | कृत्परीषष्ट जय                           | 860         |
|   | शौचकी महिमा                               | 848         | तुषापरीपह जय                             | 820         |
|   | लोभका माहारम्य                            | 848         | बीतपरीषह् जय                             | 828         |
|   | को पादिकी चार अवस्या                      | ४३२         | उष्णपरीषह सहन                            | ४८१         |
|   | सरयवर्म                                   | ४३५         | वंशमसक सहन                               | 828         |
|   | सत्यव्रत, भाषासमिति बौर सत्यवर्ममें बन्तर | ४३६         | नागन्यपरीपह चय                           | 865         |
|   | सयमके दी भेद                              | ४३७         | अरतिपरीपह नय                             | 828         |
|   | अपहृत सयमके भेद                           | 850         | स्त्रीपरीषह सहन                          | 828         |
|   | मनको रोकनेका उपदेश                        | 838         | चर्यापरीषह सहन                           | 828         |
|   | इन्द्रिय संयमके किए मनका संयम             | XX.         | निषद्या परीषद्                           | <b>8</b> C8 |
|   | विपयोकी निन्दा                            | XXX         | शम्या परीषद्व                            | <b>४८</b> ४ |
|   | मध्यम अपहृत सयम                           | RRA         | आक्रोश परीषह                             | ४८५         |
|   | प्राणिपीडा परिहाररूप अपहृत सथम            | ጸጻ <i>ቂ</i> | वद्यपरीषह                                | 824         |
|   | अपहृत सयमकी वृद्धिके लिए बाठ घृद्धि       | ४४६         | याचना परीषद्द                            | 864         |
|   | उपेक्षा सममका रुक्षण                      | <b>YYY</b>  | <b>गलाम परीषह</b>                        | 866         |
|   |                                           |             |                                          |             |

|                                  | विष          | ाय-सूची                                          | 43         |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------|
| रोग परीपह                        | <b>Y</b> S\$ | बाछोननाका देवकाख                                 | 483        |
| वृणस्पर्श सहम                    | 860          | बाळोचनाके दस दीप                                 | 488        |
| मलपरीवह सहन                      | YCU          | वाछोचनाके विना तप कार्यकारी नही                  | 485        |
| सत्कार पुरस्कार परीषह            | ¥20          | _                                                | ५१७        |
| प्रज्ञा परीवह                    | 8:6          | तदुसयका स्थाप                                    | 480        |
| सन्नान परीषह                     | YCC          |                                                  | 486        |
| भदर्शन सहस                       | 888          | व्युत्सर्वका स्वस्थ                              | 486        |
| चपसर्ग सहन                       | 880          | त्र प्रामिक्त                                    | 489        |
|                                  |              | बालीचनावि प्रायक्तिचत्तीका विषय                  | 488        |
| सप्तम गच्याय                     |              | छेद प्रायश्चितका समाध                            | ५२०        |
| तपकी व्युत्पत्ति                 | 865          | मूक प्रायश्चित 🥠                                 | 420        |
| तपका समय                         | 888          | परिहार प्रायहिचल,,                               |            |
| तपके मेव                         | 753          | भदान प्रायश्चित ॥                                | ५२१<br>५२१ |
| अनशनादि वाह्य क्यो               | 368          | अपराधके अनुसार प्रायदिकतः                        |            |
| बाह्य रापका फळ                   | 844          | व्यवहार और निश्वपक्षे प्रायश्चित्तके भेद         | 448        |
| विकार बाहारके दोव                | 844          | विसय सपका कक्षण                                  | ५२४        |
| मनशन तपके मेद                    | 844          | विनयसब्दकी निरुक्ति                              | 488        |
| चपवासका सक्षण                    | ¥ta          | विषय रहितकी सिक्षा निष्ण्रे                      | 474        |
| अनवान आविका स्थाप                | ¥96          | विनयके भेद                                       | ५२५        |
| उपवासके तीन भेद                  | ¥92          | सम्बन्ध विवय                                     | ५२६        |
| स्पवासके कक्षम                   | ¥39          | दर्शन विनय और दर्शनाचारमें बन्तर                 | 486        |
| बिना शक्तिके भोजन त्यागतेमें दोष | 228          | बाठ प्रकारकी ज्ञानवित्तव                         | ५२६        |
| बनवन तपमें रुचि उत्पन्न करते है  | 400          | कानविनय और कानाचारमें भेद                        | 490        |
| बाहार संज्ञाके निग्रहकी विका     | 408          | नारित्र विनय                                     | 486        |
| बनशन तपकी सावना                  | ५०१          | वारित्र विसय और वारिताचारमें भेद                 | 486        |
| सवमीदर्यका क्षमण                 | 402          | वीयमारिक दिनवके साह भेद                          | ५१८        |
| बहुत भोजनके होव                  | 909          |                                                  | 456        |
| निवाधनके काभ                     | 403          | " वाश्विक मेद<br>मानसिक जीपचारिकके मेद           | 488        |
| वृत्तिपरिसंख्यान तपका स्थान      | 408          | त्रयोधितम् वास्त्रार्कक् भद                      | 440        |
| रसपरित्यागका सक्षम               | 408          | विनय सावनाका फुल                                 | 448        |
| रसपरित्यामका पात्र               | 409          | वैयावृत्व तप                                     | 435        |
| विविष्तश्यासनका स्वाम            | 406          | वैयावृत्य सपका पूछ                               | 435        |
| कायव्सेवाका छक्षण                | 409          | स्याप्ता स्वाप्ता क्ष                            | 445        |
| बम्यन्तर तम                      | 422          | स्वाज्यावका निर्मासपूर्वक वर्ष<br>वाचनाका स्वरूप | dáR        |
| प्रायधित्तका शङ्ख                | 488          |                                                  | ५३५        |
| प्रायदिवत्त वयो किया जाता है     | 488          | पृच्छनाका स्वरूप<br>अनुत्रेसाका स्वरूप           | 830        |
| प्रायक्तिको निकस्ति              | 419          | अम्माय बीर धर्मोपदेश                             | 638        |
| बालोचना प्रायदिवस                | 413          | वर्गक्याके चार मेह                               | 436        |
|                                  | 144          | रणानाम पाद सुद्                                  | 430        |

|                                                | 111.74     | (                                           |       |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------|
| स्वाच्यायके लाभ                                | ५३७        | भावसामायिकका विस्तार                        | ५७४   |
| स्तुतिरूप स्वाच्यायका पाछ                      | 436        | भावसामायिक अवस्य करणीय                      | ५७७   |
| पञ्च नमस्कारका अप उत्कृष्ट स्वाच्याय           | ५३९        | सामायिकका माहारम्य                          | ५७८   |
| व्युत्सर्गके दो भेद                            | 488        | चतुर्विशतिस्तवका लक्षण                      | 409   |
| निरुक्तिपूर्वंक च्युत्सर्गका अर्थ              | 488        | नामस्तवका स्वरूप                            | 468   |
| चत्कृष्ट व्युत्सर्गका स्वामी                   | 487        | स्यापनास्तवका स्वरूप                        | 463   |
| अन्तरंग न्युस्सर्गका स्वरूप                    | 483        | द्रव्यस्तवका स्वरूप                         | 463   |
| नियतकाल कायत्यागके सेद                         | 489        | क्षेत्रस्तवका स्वरूप                        | 46    |
| प्राणान्त कायत्यागके तीन भेद                   | 483        | कालस्तवका स्वस्थ                            | 464   |
| कान्दर्पी आदि दुर्भावना                        | ५४६        | भावस्तवका स्वरूप                            | 460   |
| सक्त्रेवारहित भावना                            | 480        | व्यवहार और निश्चमस्तवके फलमें भेद           | 466   |
| भन्त प्रत्याख्यानका स्रक्षण                    | 486        | बन्धनाका संक्षण                             | 4667  |
| ब्युत्सर्ग तपका फल                             | 486        | विनयका स्वरूप और भेद                        | 469   |
| चार ध्यान                                      | 488        | बन्दनाके छह भेद                             | 490   |
| तप आराधना                                      | 440        | आयक और मुनियोंके लिए अवन्दनीय               | 498   |
|                                                |            | वन्दनाकी विधि, काल                          | 497   |
| अष्टम अच्याय                                   |            | पारस्परिक बन्दनाका निर्णय                   | 483   |
| पडावश्यकका कथन                                 | 448        | सामायिक बादि करनेकी विधि                    | 498   |
| ज्ञानीका विषयोपभीग                             | 993        | प्रतिक्रमणके भेद                            | 498   |
| ज्ञानी और अज्ञानीके कर्मबन्धमें अन्तर          | 948        | अन्य मेदोका अन्तर्भाव                       | 484   |
| आत्माके अनादि प्रमादाचरणपर शोक                 | ५५६        | प्रतिक्रमणके कर्ता आदि कारक                 | ५९७   |
| व्यवहारसे ही बास्मा कर्ती                      | 440        | प्रतिक्रमणकी विधि                           | 496   |
| रागादिसे आत्मा मिन्न है                        | 448        | नीचेकी गूमिकामें प्रतिक्रमण करनेपर उपन      | गर    |
| आस्मा सम्यग्दर्शन रूप                          | 440        | म करनेपर अपकार                              | 800   |
| आत्माकी ज्ञानरति                               | 448        | समस्त कर्म और कर्मफल त्यागकी भावना          | ६०१   |
| मेदज्ञानसे ही मोक्षलाम                         | 442        | प्रत्यास्यानका कथन                          | 404   |
| शुद्धात्माके ज्ञानकी प्राप्ति होने तक क्रियाका |            | प्रत्यास्येय और प्रत्यास्याता               | 308   |
| पालन                                           | 443        | प्रत्याख्यानके दस मेद                       | 409   |
| बावरयक विधिका फळ पुष्यास्रव                    | 458        | प्रत्यास्थान विनययुक्त होना चाहिए           | ६०९   |
| पुण्यसे दुर्गतिसे रक्षा                        | ५६५        | कायोत्सर्गका स्थाण वादि                     | ६१०   |
| निरुक्तिपूर्वंक आवश्यकका रुक्षण                | ५६६        | कायोत्सर्गके छह मेद                         | 488   |
| बावश्यकके भेद                                  | ५६७        | कायोत्सर्गका जघन्य आदि परिमाण               | ६१२   |
| सामायिकका निरुक्तिपूर्वक लक्षण                 | 446        | दैनिक खादि प्रतिक्रमण तथा कायोत्सर्गोर्ने   |       |
| भाव सामायिकका छक्षम                            | 460        | उ <b>च्छ्</b> वासोकी स <del>र</del> ्या     | 48-68 |
| नाम सामायिकका छक्षण                            | ५७१        | दिन-रातमें कायोत्सनौंकी संस्था              | ६१५   |
| स्थापना सामायिकका लक्षण                        | ५७१        | नित्य-नैमित्तिक क्रियाकाण्डसे परम्परा मोक्ष | £8£   |
| द्रव्य सामायिकका रुक्षण                        | ५७२        | कृतिकर्मं करनेकी प्रेरणा                    | ६१७ ~ |
| क्षेत्र सामायिकका छक्षण                        | <b>५७३</b> | नित्य देवबन्दनामें तीनों कालोका परिमाण      | 586   |

|                                                                     | विषय                | -सूची                                    | 44          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------|
| कृतिकर्मके योग्य आसन                                                | ६१८                 | परमागमके व्यास्थानादिमें उपयोग छगानेका   |             |
| बन्दनाके योग्य देश                                                  | £ \$ \$             | माहारम्ब                                 | ६४७         |
| कृतिकर्सके योग्य पीठ                                                | ६२०                 | प्रतिक्रमणका माहातम्य                    | 588         |
| वन्दनाके योग्य तीन वासन                                             | ६२०                 | प्रतिक्रमण तथा रात्रियोग स्थापन और समापन |             |
| आसनोका स्वरूप                                                       | ६२०                 | विषि                                     | <b>६</b> ४८ |
| यन्दनाका स्थान विशेष                                                | ६२२                 | प्राच-काळीन देवबन्दनाके लिए प्रोत्साहन   | ६४९         |
| विनमुदा और योगमुदाका समा                                            | ६२२                 | त्रैकाछिक देववन्दनाकी विषि               | 840         |
| बन्दनामुद्रा और मुक्ताशुक्ति मुद्राका स्वरूप                        | <b>444</b>          | कृतिकर्गके छह भेद                        | E48 -       |
| मुद्राओंका प्रयोग कड                                                | ६२३                 | चिनचैत्य बन्दनाके चार पत                 | <b>६</b> ५२ |
| मावर्तका स्वरूप                                                     | <b>\$</b> ?\$       | कृतिकर्मके प्रयम अंग स्वाचीनताका समर्थन  | 548         |
| इस्त परावर्तनरूप सावर्त                                             | 474                 | देववन्दना खादि क्रियाओके करनेका क्रम     | 548         |
| बिरोनतिका स्वयण                                                     | ६२५                 | कायोत्सर्पमें व्यानकी विवि               | EKY Y       |
| चैरवभनित आदिमें आदर्त और शिरोनति                                    | <b>₹</b> ? <b>६</b> | वाषिक भौर मानसिक अपके फलमें अन्तर        | 444         |
| स्वमत और परमत्तसे चिरोनतिका निर्णय                                  | <b>Ę</b> ₹७         | पंचनमस्कारका माहारम्य                    | 444         |
| प्रणामके मेद                                                        | 476                 | एक-एक परमेडीकी भी विनयका वलीकिक          |             |
| कृतिकर्मके प्रयोगकी विधि                                            | 688                 | माहारम्य                                 | ६५७         |
| वन्दनाके बत्तीस वोष                                                 | <b>6</b> \$0        | कायोत्सर्गके जनन्तर कृत्य                | 146-        |
| कायोत्सर्गके वसीस दोष                                               | <b>\$</b> \$\$      | वात्मच्यानके विना मोश नहीं               | 196         |
| कायोत्सर्वके चार भेद और उनका इन्न                                   |                     | समाधिकी महिमा कहना खशक्य                 | ६५९         |
| व्यनिष्ट फल                                                         | <b>43</b> 4         | देववन्दनाके परचात् आचार्य वादिकी वन्दना  | ६५९         |
| श्वरीरसे ममस्य स्थागे विना इष्टसिक्टि नही                           | ef#                 | वर्मावार्यकी चपासनाका माहात्स्य          | ६६०         |
| कृतिकर्मके अधिकारीका सक्षण                                          | 630                 | क्येष्ठ सामुझोंकी बन्दनाका माहारम्य      | \$\$0       |
| कृतिकर्मकी क्रमविधि                                                 | 146                 | प्रातःकाकीन कृत्यके बादकी क्रिया         | 440         |
| सम्यक् रीतिसे छह बावस्यक करनेवाछोके                                 |                     | अस्वाध्याय कालमें मृतिका कर्तका          | 988         |
| विह्न                                                               | 646                 | भव्याञ्च कासका कर्तव्य                   | 448         |
| षडावरयक क्रियाकी तरह साधुकी निस्य क्रिया                            |                     | प्रत्यास्याम आदि ब्रह्म करनेकी विधि      | 448         |
| भी विश्वेय                                                          | €¥0                 | मोबनके बनन्तर ही प्रत्याख्यान प्रहण न    |             |
| मावपूर्वक अर्हन्त बादि नगस्कारका फल                                 | \$80                | करनेपर दौष                               | ६६२         |
| नि.सही और असहीके प्रयोगकी विधि                                      | 480                 | मोजन सम्बन्धी प्रतिक्रमण खादिकी विधि     | ६६२         |
| <ul> <li>परमार्थसे निःसही और असही</li> </ul>                        | £8\$                | दैवसिक प्रतिक्रमण विधि                   | EE S        |
| नवस बच्याय                                                          |                     | थाचार्यवन्दनाके पश्चात् देववन्दनाकी विधि | 443         |
|                                                                     |                     | रात्रिमें निद्रा बोतनेके स्पाय           | £ Ę Ŗ       |
| स्वाच्यायके प्रारम्भ सीर समापनकी विधि                               | <b>£</b> 85         | जो स्वाच्याय करनेमें बसमर्थ है उसके लिए  |             |
| स्वाध्यायके प्रारम्भ बीर समाप्तिका कालप्रमाण                        |                     | देववन्दनाका विद्यान                      | EER         |
| स्याध्यायका कक्षण और फूड                                            | ÉAÁ                 | चसुर्वशीके विचकी क्रिया                  | ६६५         |
| विनयपूर्वक श्रुताध्ययनका माहारस्य<br>जिनशासनमें ही सच्चा न्नाम      | ६४५                 | उनत क्रियामें भूछ होनेपर स्पाय           | * 4 4       |
| विनयावाम है। अञ्चा ज्ञान<br>साघुको रात्रिके पिछले आगमें अवस्य करणीय | ६४५                 | बष्टमी और पक्षान्तकी क्रियानिधि          | 444         |
| रे १११नम् । १४०० वाग्न व्यस्य सर्वाय                                | ÉŘÉ                 | सिख प्रतिमा बादिकी चन्दनाकी विधि         | ६६७         |

| अपूर्व चैत्यदर्शन होनेपर क्रिया प्रयोगविधि | ६६७          | दस स्थितिकल्प                             | ĘCY         |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|
| क्रियाविषयक तिथिनिर्णय                     | ६६८          | ्त्रतिमायोगसे स्थित मुनिकी क्रियाविधि     | ६९०         |
| प्रतिक्रमण प्रयोग विधि                     | ६६८          | बीक्षाग्रहण और केशलोंचकी विधि             | ६९१         |
| श्रुतपंचमीके दिनकी क्रिया                  | ६७२          | दीक्षादानके बादकी क्रिया                  | ६९१         |
| सिद्धान्त आदि वाचना सम्बन्धी क्रियाविधि    | ६७३          | केशलोचका काल                              | ६९२         |
| संन्यासमरणकी विधि                          | ₹ <i>७</i> ४ | बाईस तीर्यंकरोने सामायिकका भेदपूर्वंक कथन |             |
| बाद्यह्निक क्रियाविधि                      | <b>408</b>   | मही किया                                  | <b>F</b> 93 |
| मभिषेक धन्दना क्रिया                       | ६७५          | जिन्छिंग दारणके योग्य कौन                 | ६९३         |
| मंगलगोचर क्रियाविषि                        | 707          | केवल किंगचारण निष्प <del>ल</del>          | ६९५         |
| वर्षायोग ग्रहण और स्थायकी विधि             | 404          | छिग सहित ततसे कषायिवशृद्धि                | ६९५         |
| बीर निर्वाणकी क्रियाचिषि                   | ६७६          | मूमिशयनका विघान                           | ६९६         |
| पंचकरयाणकके दिनोकी क्रियाविधि ,            | ६७७          | स्रहे होकर मोजन करनेकी विधि बौर काल       | ६९६         |
| मृत ऋषि वादिके शरीरकी क्रियाविधि           | <i>एण</i> ३  | खबे होकर मोजन करनेका कारण                 | 592         |
| बिनविम्ब प्रतिष्ठाके समयकी क्रियाविधि      | 507          | एकमन्त और एकस्थानमें भेद                  | 588         |
| आवार्यपद प्रतिष्टापनकी क्रियाविधि          | १७३          |                                           |             |
| भानार्यके छत्तीस गुण                       | ६७९          | केशकोषका कलण और पछ                        | 900         |
| <b>आचारदस्य आदि आठ गुण</b>                 | 468          | स्नान न करनेका समर्थन                     | 900         |
| उनका स्वरूप                                | 958          | यत्तिधर्मं पाळनका फरू                     | ५०२         |
|                                            |              |                                           |             |

#### प्रथम अध्याय

#### तम. सिद्धेभ्यः

| प्रणस्य वीरं परमाक्वोधमासाघरो मुग्यविवोधनाय ।<br>स्वोपक्षधर्मामृत्यधर्मशास्त्रपदानि किचित् प्रकटीकरोति ॥१॥                                                                                                                                                             | •                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| त्तत्र<br>नास्तिकत्वपरीहारः विष्टाचारप्रपाछनस् ।<br>पुण्यावाप्तिरच निविष्टं शास्त्रादानाप्तसंस्तवात् ॥<br>इति मनसिकृत्य ग्रन्थकारः परमाराध्य-सिखाईत्यरमागमकर्तृव्यास्यादेशनाः स्त्रेष्ट<br>सप्रभयमाभयते । तत्रादौ सावदात्मनि परमात्मनः परिस्कृतिमार्थसति—हेत्वित्यादि— | ें ६<br>सिद्धपर्थ ऋगशः |
| हेतुद्देतबकादुदोणंसुद्वाः सर्वेसहाः सर्वेश-<br>स्त्यक्त्वा संगमञ्जलसुञ्जूतपराः संयम्य साक्षं मनः।                                                                                                                                                                      | 9                      |
| स्त्रवस्या संगमकलानुभूतपराः सयन्य सावा समार<br>ध्यात्वा स्व वामिनः स्वयं स्वममलं निर्मृत्य कर्माविलं,<br>वे वार्मप्रगुणैत्रकासित गुणैस्ते भान्तु सिद्धा मयि ॥१॥                                                                                                        | . 84                   |
| हेतुद्दैतवलात्—्वन्तरङ्गबहिरङ्गकारषद्वयावद्यमात् । वदुक्तम्—<br>आसंस्रमध्यता-कर्महानिसंज्ञित्व-बुद्धपरिणामाः ।<br>सम्यक्त्वहेतुरन्तर्वाद्योऽप्युपदेशकादिरच ॥                                                                                                           |                        |

'शास्त्रके प्रारम्भमें आप्तका स्तवन करनेसे नास्तिकताका परिहार , शिष्टाचारण

पालन और निर्विध्न प्रुण्यकी प्राप्ति होती हैं।

मनमें ऐसा विचार कर अन्यकार अपनी इच्छिसिद्धिके छिए क्रमसे परम आराष्य सिद्ध परमेष्ठी, अर्हुन्त परमेष्टी, परमागमके कर्ता गणघर, ज्याख्याता आचार्य और धर्म-देशनाका विनयपूर्वक आश्रय छेते हैं। इनमें-से सर्व-अथम आत्मामें परमात्माके प्रतिमासकी

कामना करते हैं —हेत्वित्यादि । अन्तर्रग और वहिरंग कारणेंकि वळसे सम्यनत्वको प्राप्त करके, समस्त अन्तर्रग व बहिरंग परिश्रहोंको त्यागकर, समस्त उपसर्ग और परीपहोंको सहन करके निरन्तर स्वात्मो-म्युख संवित्तिरूप श्रुतज्ञानमें तत्पर होते हुए मन और इन्द्रियोंका नियमन करके, एष्णारहित होकर अपने में अपने द्वारा अपनी निर्मेख आत्माका ज्यान करके जो समस्त द्रव्यभावकर्मी-को निर्मूछन करते हैं और सुख रूप प्रमुख गुणोंसे सर्वदा शोभित होते हैं, वे सिद्ध परमेष्ठी मेरी आत्मामें मासमान हों-स्वसंवेदनके द्वारा मुसपष्ट हों ॥१॥

विशेषार्थ--- यद्यपि 'अन्तरंग व बहिरंग कारणोके वळसे' यह पद सन्यग्दर्शनके साथ प्रयुक्त किया गया है किन्तु यह पद आदि दीपक है और इसलिए आगेके समस्त परिप्रहका

१. चद्वतमिदं सोमदेव उपासकाध्ययने पछप्रस्ताने ।

Ę

एतच्य सङ्गत्यागादाविष यथास्यं व्याख्यातव्यं सकळकार्याणामन्तरङ्गवहिरङ्ग-कारणद्वयाधीनजन्मत्वात् । उदीर्णसुदृशः—अप्रतिपातवृत्या प्रवृत्तसम्यक्ताः । सर्वेशः—सर्वं सर्विकया संगं दशक्षा बाह्यं चतुर्दशक्षा३ म्यन्तरं च । व्याख्यास्यते च द्वयोरिष सगस्तद्ग्रन्थानबहिरित्यत्र । [४१०५]

सर्वेशः ६त्यत्र शया त्याबस्य प्राशस्त्यं बोत्यते । तदुक्तम्— अधिभ्यस्तृणवद् विचिन्त्य विषयान्ं कश्चिन्छ्ययं दत्तवान् पापं तामवितर्पिणी विगणयश्चादात्परस्त्यकवान् । प्रागेवाकुशकां विमृश्य सुभगोऽप्यन्यो न पर्यग्रही-दित्येते विदितोत्त्रगोत्तरवराः सर्वोत्तमास्त्यागिनः ॥ [ बात्मानु., १०२ ]

त्याग, निरन्तर सम्यक्षुतमें तरपरता, इन्द्रियं और मनका नियमन, शुद्धात्माका ध्यान और समस्त कमोंका निर्मूलन, इनके साथ, मी, लगा लेना चाहिए; क्योंकि समस्तकार्य अन्तरंग और बहिरंग कारणोंसे ही ज़रपन्न होते हैं। इनमें से सम्यत्वके अन्तरंग कारण निकटमव्यता आदि हैं और बाई कारण उपदेशक आदि हैं। कहा भी है—निकटमव्यता सम्यक्तके प्रतिबन्धक, सध्यात्य आदि कमोंका यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम, उपदेश आदि को प्रहण कर सकने की योग्यता, संक्रित्व और परिणामोंकी शुद्धता ये सम्यक्तके अन्तरंग कारण हैं और उपदेशक आदि बाह्य कारण है। इसी तरह परिप्रह त्याग आदिके भी अन्तरंग और विहरंग कारण जानने चाहिए।

सम्यग्दर्शनमें आगृत दर्शन शब्द दृश् भातुसे निष्पन्न हुआ है। यद्यपि दृश् भातुका प्रसिद्ध अर्थ देखना है किन्तु यहाँ श्रद्धांन अर्थ छिया अथा है स्योंकि बातुओंके अनेक अर्थ होते हैं। कहा भी हैं — 'विद्वानोंने निषातुं। खपसंग और भातुको अनेक अर्थवाछा माना है।'

कहा जा सकता है कि प्रसिद्ध अर्थका त्याग क्यों किया । उसका उतर है कि सम्य-ग्दर्शन मोक्षका कारण है अतः तत्त्वार्थका अद्भान आत्माका परिणाम है। वह मोक्षका कारण हो सकता है क्योंकि वह भव्य जीवोंके ही सम्भव है। किन्तु देखना तो ऑखोंका काम है, और आँखे तो चौइन्द्रियसे छेकर सभी संसारी जीवोंके होती हैं अतः उसे मोक्षका मार्ग नहीं कहा जा सकता। अस्तु,

कहा जा सकृषा। अस्तु, सम्यन्दर्शनमें जो सम्यन्द्रशब्द है उसका अर्थ प्रशंसा आदि है। तत्त्वार्थसूत्रकारने भी सम्यन्दर्शनका उसका इसी प्रकार कहा है—तत्त्वार्थके अद्भानको सम्यन्दर्शन कहते हैं। दर्शन मोहनीय कर्मका उपहासादि होने पर अत्मार्थ जो शक्ति विशेष प्रकट होती है जिसके होनेसे आन सम्यन्ज्ञान कहा जाता है, उस तत्त्वार्थअद्भानरूप प्ररिणतिको दर्शन कहते हैं।

बान करने कान कहा जाता है। इस प्रवाद करने योग्य प्रीवहाँ और उपस्योंका कथन किया है उन्हें जो वैर्य आदि भावना विशेषके साहाय्यसे सहन करते हैं। अर्थात अपने अपने निमित्तोंके मिछने पर आये हुए परीपहों और उपस्योंको सहासात्विक और वजकाय होनेके कारण अमिमूत नहीं होने हैं। तथा समकार बास और अपन्यन्तर परिप्रहको छोड़ देते हैं। वेच्या और अहंकार (मैं और मेरा) से जीव उसमें आसक होता है इस्छिए परिप्रहको संग कहते हैं। संवैद्या शहरमें प्रयुक्त प्रशंसार्थक शस्य प्रत्युवसे त्यांगकी उत्तमता प्रकृत होती है। व्यांकि समी मुक्तिका अंग अवद्यं साना है। उसके बिना मुक्ति नहीं हो संवता। इस उक्त कथन

१ निपातास्त्रोपसर्गास्त्र घातवश्चेति ते त्रय । अनेकार्थाः स्मृताः सद्भिः पाठस्तेपां निदर्शनम् ।

एतेन सम्यवस्यचारित्राराधनाद्वयमासूत्रितं प्रतिपत्तक्यम् । प्रकाससुश्रुत्पराः—सुंततस्यारमोन्मुखसंवित्ति-रुक्षणश्रुतज्ञाननिष्ठाः । यदयोचत् स्वयमेव स्तुतिपु—्याः । १००० विक्रानिष्ठाः । यदयोचत्

से संक्षेपरुचि शिष्योंकी अपेक्षा यहाँ प्रन्थकारने संस्थवस्य खाराधना और चारित्र आराधना-को सूचित किया है। सस्यक्षानका सम्यक्शनके साथ और चपका चारित्रके साथ अवि-नासाव होनेसे उन दोनोंसे दोनोंका अन्तर्भाव हो जाता है।

सम्यादर्जनके साथ सम्यक्चारित्रको धारण करनेके प्रधात साधुको निरन्तर सम्यक् श्रुतज्ञानमें तत्पर रहना चाहिए। अस्पन्ट उहापोहको श्रुतज्ञान फहते हैं। जत वह श्रुतज्ञान स्वात्मोन्मुख होता है, आत्मस्वरूपके चिन्तन और मननमें ज्याप्टत होता है तो वह सम्यक् श्रुत कहा जाता है। श्रुत शब्द 'श्रु' वातुसे बना है जिसका अर्थ है सुनना। किन्तु जैसे दर्शनमें दृश् षातुका देखना अर्थ छोड़कर श्रद्धान अर्थ छिया गया है उसी प्रकार श्रुतसे ज्ञानविशेष छिया गया है। अर्थात् श्रुतज्ञानावर्ण अर्थर वीर्यान्तरायका क्ष्योपशम होनेपर जिस आत्मामें अत्रहानकी शक्तिं प्रकट हुई है और साक्षात् या परम्परासे मति-ज्ञानपूर्वक होनेसे **उसमें अतिहाय आ गया है उस**े आत्माकी अस्पष्ट रूपसे नाना अथोंके प्रकरणमें समर्थ जो ज्ञानविशेषक्य परिणति है उसे शुतज्ञान कहते हैं। कहा भी है--'मति-क्षान पूर्वेक शब्द योजना सहित जो ऊहापोह होता है वह शुंतकान है। इन्द्रिय और मनकी . सहायतासे जो ज्ञान होता है वह मतिक्कान है। मतिक्कान पूर्वक जो विशेष कान होता है वह श्रुतज्ञान है। मतिज्ञान होते ही जो श्रुतज्ञान होता है वह साक्षात् मतिज्ञान पूर्वक है और ख्स शुतज्ञानके वाद जो श्रुतज्ञान होता है वह परम्परा सतिज्ञान पूर्वक है। सतिज्ञानके विना श्रुतज्ञान नहीं होता और मतिज्ञान होनेपर भी यदि श्रुतज्ञानावरण और वीर्योन्तरायका क्षयोपशम न हो तो भी श्रुतज्ञान नहीं होता। यद्यप्ति श्रुतज्ञान पाँची इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए मतिज्ञान पूर्वक होता है तथापि संज्ञी पचेन्द्रिय जीवको होनेवाले श्रुतज्ञान्में शब्दयोजनाकी विशेषता है। शास्त्रीय चिन्तन शब्दको सुनकर चळता है। चैसे-भेरी एक आत्सा ही शासत है। ज्ञान और दर्शन उसका छक्षण है। शेप मेरे सब माय बाह्य हैं जो कर्मसंयोगसे प्राप्त हुए हैं। जीवने जो दु:ख-परम्परा प्राप्त की है उसका मूळ यह संयोग ही है. अतः. समस्त संयोग सम्बन्धको सन बचन कायसे त्यागता हूँ?। इस आगम-वचनको सुनतेसे मनमें जो आत्मोन्मुख विचारधारा चलती है बस्तुतः वही सम्यक् शुत है उसीमें साधु तत्पर रहते है। यहाँ पर शब्दका अर्थ प्रधान है। उससे यह अमिप्राय है कि अतु स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी है। ज्ञानात्मक श्रुत स्वार्थ है और वचनात्मक श्रुत परार्थ है। सर्वदा स्वार्थश्रुतज्ञान माननामें दत्तचित्त साधु भी कभी कभी-अनादिवासनाके वशीमूत होकर शब्दात्मक परार्थ श्रुतमें भी लग जाते हैं। इस परार्थ श्रुतज्ञानीकी अपेक्षा 'जो सुना' जाये उसे श्रुत कहते हैं। अतः अतका अर्थ अन्द होता है। शोमनीय श्रुतको सुश्रुत कहते हैं अर्थात् शुद्धचितानन्द-स्वरूप आत्माका कथन और तद्विपयक पृष्ठताल आदि रूपसे मुसुध औं के लिए अभिमत जो श्रुत है वही सुशुत है यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसार (३।३२-३३) में छिला हैं कि साधु वही है जिसका मन एकाप्र है और एकाप्र मन वही हो सकता है जिसको आत्मतत्त्वका निश्चय है। यह निश्चय आगमसे होता है। अतः आगमके अभ्यासमें छपना ही सर्वोत्कृष्ट है। साधुके छिए स्व-परका ज्ञान तथा परमात्मांका ज्ञान आवश्यक है अतः उसे ऐसे ही द्रव्यश्चतका स्वात्माभिमुखसंवित्तिलक्षणश्रुतचक्षुषास् । परयन् परयामि देव त्वां केवलज्ञानचक्षुषा ॥

यच्छुतं यद्या---

एगो मे सस्सदो आदा णाणदंसणळनखणो । सेसा मे बाहिरा माना सन्ने संजोगळनखणा ॥ संजोगमूळं जीवेण पत्ता दुनखपरंपरा । तम्हा संजोगसंबंधं सब्बं तिनिहेण वोसरे ॥ [ मूळाचार ४८-४९ ]

इत्यादि । सेयं ज्ञानाराधना ।

अभ्यास करना चाहिए जिसमें स्व और परके तथा परमात्माके स्वरूपका वर्णन हो। फिर ध्यानावस्थामें उसीका चिन्तन करना चाहिए। यह चिन्तन ही स्वार्थ श्रुतज्ञान मावना है। प्रन्थकारने उसीको प्रथम स्थान दिया है तभी तो लिखा है कि सदा स्वार्थश्रुतज्ञान भावनामें संलग्न रहनेवाले साधु भी जनादि वासनाके वशीभूत होकर परार्थ शब्दात्मक श्रुतमें भी उद्यत होते हैं, दूसरे साधुओंसे चर्चा वार्ता करते हैं—वार्तालाप करते हैं। यह न्यर्थका वार्तालाप कर शब्दात्मक श्रुत वस्तुतः सुश्रुत नहीं है। वही शब्दात्मक श्रुत वस्तुतः सुश्रुत है जिसके द्वारा शुद्ध आत्म-तत्वका प्रतिपादन या प्रच्ला वगैरह की जाती है। ऐसा ही सुश्रुत सुमुख ओंके लिए इन्ट होता है। कहा भी है—

"वही वोलना चाहिए, वही दूसरोंसे पूछना चाहिए, उसीकी इन्छा करनी चाहिए, इसीमें उद्युत होना चाहिए जिसके द्वारा अज्ञानमय रूपको छोड़कर ज्ञानमयरूप प्राप्त

होता है।"

पुन्यपाद स्वामीने इष्टोपदेशैमें भी कहा है-

चह महत् ज्ञानसय चत्कृष्ट क्योति अज्ञानकी चच्छेदक है। अतः सुमुक्षुओंको गुरुजनोंसे उसीके विषयमें पूछना चाहिए, उसीकी कामना करना चाहिए और उसीका अनुभव करना चाहिए। यह साधुओंकी ज्ञानाराधना है।"

ह्यानाराधनाके परचात् प्रन्थकारने चारित्राराधनाका कथन करते हुए अह्य और मनके नियमनकी बात कही है। प्न्यपादने सर्नार्थसिद्धि (१।१२) में 'अक्ष्णोति व्याप्नोति जाना-तीति अक्ष आत्मा' इस व्युत्पत्तिके अनुसार अक्षका अर्थ आत्मा किया है। उसी व्युत्पत्तिको अपनाकर प्रन्थकारने अक्षका अर्थ इन्द्रिय किया है। यथायोग्य अपने आचरण और वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपसम होनेपर जिनके द्वारा स्पर्शादि विषयोंको आत्मा जानता है उन्हें अक्ष कहते हैं। वे अक्ष हैं छव्धि और उपयोग रूप स्पर्शन आदि भावेन्द्रियों। झानावरण कर्मके क्षयोपसम विशेषको छव्धि कहते हैं उसके होनेपर ही द्वव्येन्द्रियोंकी रचना होती है। उसके निमित्त्तसे जो आत्माका परिणाम होता है वह उपयोग है। ये छव्धि और उपयोग दोनों भावेन्द्रिय हैं।

नोइन्द्रियावरण और वीर्यान्तरायका क्षयोपशम होनेपर द्रव्यमनसे उपक्रत आत्मा जिसके द्वारा मूर्व और अमूर्व वस्तुको जानता है, गुण दोषका विचार, स्मरण आदिका

तद्बूयात्तत्परान् पुच्छेत्तिस्च्छेत्तत्परो भवेत् । वेनाविद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं प्रजेत् ॥

२. अविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् । तत्त्रष्टन्यं तदेष्टन्यं तद् द्रष्टन्यं मुमुक्षुभिः ॥

संयस्य—तत्तद्विषयाशिवत्यं । सैषा तप-जाराषना । 'इन्द्रियमनसोनियमानुष्ठानं तपः' इत्यभिष्यानात् । समिनः—क्यार्याप्य (क्येयेऽपि) वितृष्याः सन्तः । अमलं—क्रव्य-भावकर्मनिर्मृत्तम् । सोऽयं व्यात्वेत्याविना निश्चयमोक्षमार्गः । उत्तं च—

'रयणत्तयं ण बट्टइ अप्पाणं मुइत्तु अण्णदिवयस्मि । तम्हा तत्तियमङ्को हॅदि (होदि) हु मोनखस्स कारणं आदा ॥'

[ द्रव्यसं. ४० गा. ]

निम् लय-मूजादिप निरस्य । कर्म-ज्ञानावरणादिक बात्यप्रदेखपरिस्पन्दरूपं ना । शर्मप्रगुणैः-क्षमं सुसं तदेव प्रकृष्टः सर्वेषामभीष्टतमस्वात्, गुणो वर्मो येषां ते तयोक्ताः परमानन्दामृतस्विता इत्यपः । चकासिति--नित्यं दीप्यन्ते, नित्यप्रवृत्तस्य वर्तमानस्य विविद्यतत्वात् । एवमुत्तरत्रापि । गुणैः सम्यन्त्वादिभिः । ९ तथ्या--

प्रणिधान रूपसे विकल्प करता है वह भावमन है। कहा भी है —आत्माके गुणदोष-विचार, स्मरण आदि प्रणिधानको भावमन कहते हैं। और गुणदोषका विचार तथा स्मरणादि प्रणिधानके अभिमुख आत्माके अनुप्राहक पुद्गाओंके समृहको दुल्यमन कहते हैं।

यह तप आराधना है क्योंकि इन्द्रिय और मनके द्वारा नियमके अनुष्ठानका नाम

तप है। ऐसा आगममें कहा है। यह व्यवहार मोक्षमार्ग है।

आगे 'ध्यात्वा' इत्यादि पर्वेके द्वारा प्रत्यकारने निश्चय मोक्षमार्गका कथन किया है। एक ही विषयमें मनके नियमको ध्यान कहते हैं। जय चिन्ता के अनेक विषय होते हैं तो वह चंचळ रहती है, उसको सब ओर से हटाकर एक ही विषयमें संलग्न करना ध्यान है। इस ध्यानका विषय द्रव्यकर्म और मावकर्मसे रहित तथा सिध्याअभिनिदेश, संशय विपर्येय अनध्यवसायमें रहित ज्ञानस्वरूप या परम औदासीन्यरूप निर्मल आत्माः होती है। ऐसी आत्माका ध्यान करनेवाले आनन्दसे ओतप्रोत शुद्ध स्वात्मातुमू तिके कारण अत्यन्त एम होते हैं। अयेगें भी धनकी विष्णा रहती है। कहा भी है—अधिक कहनेसे क्या ? तात्त्विक रूपसे अद्धान करके वया जानकर ध्येयमें भी सम्बस्यभाव धारण करके इस समस्त पत्त्वक रूपसे अद्धान करके वया जानकर ध्येयमें भी सम्बस्यभाव धारण करके इस समस्त पत्त्वक ध्यान करना चाहिए। यह निश्चय मोक्षमार्ग है। द्रव्यसंम्हमें कहा है—आत्माके सिवाय अन्य द्रव्यमें सन्यग्दर्शन, सन्यग्द्वान और सन्यक्चारित्ररूप रत्त्वय नहीं रहता। इसिलए रत्त्वत्रयमय आत्मा ही मोक्षका कारण है।

मोस्की प्राप्ति कर्मोंका निर्मूछन किये विना नहीं होती। सिध्यादर्शन आदिसे परतन्त्र आत्माके द्वारा जो किया जाता है—चाँघा जाता है उसे कर्म कहते हैं। आत्माकी परतन्त्रतामें निमित्त क्षानावरण आदि अथवा आत्मप्रदेशोंके हछनचछनक्षप कर्मको कर्म कहते हैं। समस्त द्रव्यकर्म, मावकर्म या चातिकर्म और अघातिकर्मका क्षय करके अनादि सिध्यादृष्टि या सादिमिध्यादृष्टि भन्यजीव अनन्तक्षान आदि जिन आठ गुणोंसे सदा शोमित होते हैं उनमें सबसे बक्छ गुण सुख है क्योंकि सभी उसे चाहते हैं। मोहनीय कर्मके क्षयसे परम सम्यक्त्व

गुणवोषविचारस्मरणाविप्रणिधानमात्मनो माध्यमाः । सर्विभमुखस्यैवानुषाही पृद्यकोच्नयो द्रव्यमनः ॥—इष्टोपः ४९ ।

किमन बहुनोक्तेन कात्वां श्रद्धाय तत्त्वतः ।
 व्येयं समस्त्रेमप्येतन्त्राध्यस्यं तन विश्वता ॥—तत्त्वान्, १३८ क्लोक ।

'सम्मत्तणाण दंसण वीरिय सुहुमं तहेन ओगहणं । अगुरुगलहुगमवाहं अट्ठ गुणा होति सिद्धाणं ॥' [ भावसंग्रह ६९४ गाः ]

मान्तु—परिरमुरन्तु स्वसंवेदनसुज्यकाः सन्त्वत्यर्थः । सिद्धाः—सिद्धिः स्वारमोपलन्विरेपामतिक्षयेना-स्तीति । अर्थं बादित्वादः । त एते नोजागमभावसिद्धा द्रव्यभावकर्मनिर्मुक्तत्वात् । तथा घोनतम् —'संसाराभावे पुंसः स्वारमलामो मोक्ष' इति । मिय ग्रन्थकर्तर्यात्मनि ॥१॥ ,

या परम सुख प्राप्त होता है, ज्ञानावरणके स्वयसे अनन्तज्ञान और दर्शनावरणके स्वयसे अनन्त-दर्शन गुण प्रकट होते हैं। अन्तरायक्रमें क्षेत्रसे अनन्तवीर्थ प्रकट होता है, वेदनीयक्रमें क्षेत्रसे अव्यावाधत्व गुण या इन्द्रियजन्य सुखका अमाव होता है, आयुक्तमें क्षेत्रसे परम-सोख्य की प्राप्ति या जन्ममरणका विनाश होता है। नामक्रमें क्षेत्रसे परम अवगाहना या अमूर्तत्व प्रकट होता है। गोत्रकमें क्षेत्रसे अगुरुख्युत्व या होनों कुळोंका अमाव प्राप्त होता है। इस तरह जिन्होंने स्वात्मोपळिय रूप सिद्धिको प्राप्त कर लिया है वे सिद्ध सर्वप्रथम प्रन्थकारकी आत्मामें और परचात उसके पाठकोंकी आत्मामें स्वसंवेदनके द्वारा सुस्पष्ट होनें यह प्रन्थकारकी भावना है।

साराश यह है कि अन्तरंग व वहिरंग कारणके बळसे सम्यग्वर्शनको प्राप्त करके फिर समस्त परिप्रहको त्याग कर सदा सम्यक् श्रुतज्ञानकी भावनामें तत्पर रहते हुए समस्त इन्द्रियों और मनको अपने-अपने विपयोंसे हटाकर अपनी शुद्ध आत्माको शुद्ध आत्मामें स्थिर करके उसमें भी एष्णारहित होकर, वातिकमोंको नष्ट करके स्वामाधिक निश्चल चैतन्य स्वस्प होकर, पुनः अवातिकमोंको भी नष्ट करके लोकके अमभागमें स्थिर होकर जो सदा केवल-ज्ञान, केवलदर्शन, सम्यक्त्व और सिद्धत्वभावसे शोभित होते हैं वे मगवान सिद्ध परमेष्ठी नोआंगमभाव रूपसे मेरेमें स्वात्माका दर्शन देवें। अर्थात् में उस सिद्ध स्वरूपको प्राप्त कर सक्तूं।

अर्हत्व आदिके गुणोंमें सभी प्रकारका अनुराग झुम परिणाम रूप होनेसे अञ्जूम कर्म-प्रकृतियोंमें रसकी अधिकताका उन्मूळन करके वांछित अर्थको प्राप्त करनेमें सहायक होता है इसिंछए विचारशील पूर्वाचार्य अपने ज्ञानसम्बन्धी दानान्तराय कर्मको और श्रोताओंके झानसम्बन्धी लामान्तराय कर्मको दूर करनेके लिए अपने-अपने शास्त्रके प्रारम्भमें अर्हन्त आदि समस्त पञ्चपरमेष्टियोंका या उनमेंसे किसी एकका अयुवा उनके गुणोका इच्छानुसार संस्तवनरूप मंगल करते हुए पाये जाते हैं। इस शास्त्रके प्रारम्भमें भी प्रन्थकारने अपने और दूसरोंके विक्तोंकी शान्तिके लिए सर्वप्रथम सिद्धोंका, उनके प्रधात अर्हन्त । आदिका विनय-कर्म नान्दीमंगलरूप से किया है।

. जया, जो जिंस गुणका प्रार्थी होता है वह उस गुणवाले का आश्रय लेता है इस नियमके अनुसार चूँकि प्रन्थकार सिद्ध परमेछीके गुणोंके प्रार्थी हैं अतः प्रथम सिद्धोंकी वन्दना करते हैं तथा उनकी प्राप्तिके उपायोंका उपदेश करनेवालोंमें सबसे ज्येष्ठ अहन्त-परमेष्ठी होते हैं अतः सिद्धोंके पश्चात् अर्हन्त आदिका मी स्मरण करते हैं। कहा मी है—

अभिमतफळिसिद्धेरम्युपायः सुबोधः प्रमवति स च शास्त्राप्तस्य चोत्पत्तिरासात् । , ;
 इति भवति स पूज्यस्तत्त्रसादप्रवृद्धैर्न हि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्तिः॥।

<sup>... े .--</sup>तत्त्वार्थंश्लोकवातिकमें उद्घृत

स्रयेवं तद्गुणप्रामस्य :सहसा प्राप्त्याधितया प्रथमं विद्यानाराज्य इदानी तदुपायोपदेशकच्येष्ठतया त्रिजगञ्ज्येष्ठतया त्रिजगञ्ज्येष्ठमहं द्राटुारकमखिलनगदेकसरणं प्रयत्तुमनाः 'श्रेयोभागीनभिज्ञान्', इत्याद्याह—

श्रेयोमर्पातिभज्ञानिह भवगहने जाज्वलद्दुःखदाव-स्कन्ये चङ्कम्यमाणानतिचकितमिमानुद्धरेयं वराकान् । इत्यारोहस्परातुग्रहरसविलसःद्भावनोपात्तपुण्य-प्रक्रान्सैरेव वाहयेः शिवपयमुचितान् शास्ति योऽहैन् स नोऽष्यात् ॥२॥

'इष्ट फलकी सिद्धिका उपाय सम्यन्द्वानसे प्राप्त होता है, सम्यन्द्वान सास्त्रसे प्राप्त होता है, शास्त्रकी उत्पत्ति आप्तसे होती है इसलिए आप्तके प्रसादसे प्रवृद्ध हुए लोगोंके द्वारा आप्त पुज्य होता है क्योंकि साधुजन किये हुए उपकारको मुखते नहीं हैं।'

इसके सिवाय, शीच मोक्षके इच्छुकको परमार्थसे मुक्तात्माओंकी ही मिक करनी चाहिए, यह उपदेश देनेके छिए प्रन्यकारने प्रथम सिद्धोंकी आराधना की है। कहा मी है—

संयम और तपसे संयुक्त होनेपर मी जिसकी बुद्धिका रुझान नवपदार्थ और तीर्थंकर की ओर हो तथा जो सूत्रोंने किच रखता है उसका निर्वाण वहुत दूर है। इसिट मोक्षार्थी जीव परिप्रह और समस्वको छोड़कर सिद्धोंने भक्ति करता है उससे वह निर्वाणको प्राप्त करता है। अर्थात् शुद्ध आत्मद्रज्यमें विश्रान्ति ही परमार्थसे सिद्धभक्ति है उसीसे निर्वाणपद प्राप्त होता है।

इस प्रकार सिद्धोंके गुणोंकी प्राप्तिका इच्छुक होनेसे प्रथम सिद्धोंकी आराधना करके प्रन्यकार आगे उसके उपायोंका उपदेश करनेवाडोंमें ज्येष्ठ होनेसे तीनों डोकोंमें ज्येष्ठ, समस्त जगतके एक मात्र शरणभूत अर्हन्त मट्टारककी शरण प्राप्त करनेकी भावनासे उनका स्मरण करते हैं—

—इस भवरूपी भीषण बनोंमें दु:बरूपी दावानल वहे जोरसे जल रही है और श्रेयो-मार्गसे अनजान ये वेचारे प्राणी अत्यन्त भयसीत होकर इघर-उघर भटक रहे हैं। मैं इनका चद्वार कहेँ इस वदते हुए परोपकारके रससे विशेषरूपसे श्रोभित भावनासे संचित पुण्यसे चत्पन हुए वचनोंके द्वारा जो उसके योग्य प्राणियोंको सोक्षमार्गका उपदेश हेते हैं वे अहन्त-जिन हमारी रक्षा करें ॥२॥

विशेषार्थ - जिसमें जीव 'चार गतियोंमें अमण करते रहते हैं तथा प्रतिसमय कराद; ज्यय 'और प्री-व्यक्ष 'वृत्तिका आल्म्यन करते हैं ' उसे मय या संसार कहते हैं। 'यह मय जो हमारे सम्मुख विद्यमान है नाना दुः लॉका कारण होनेसे मीषण वनके तुल्य है। इसमें होने बाले शारीरिक मानसिक आगन्तुक तथा सहज दुःख हावानलके समान हैं। जैसे वनमें लगी आग वनके प्राणियोंको शारीरिक और मानसिक करके साथ अन्तमें चनका विनाश ही कर देती है वैसे ही ये संसारके दुःख भी अन्तमें विनाशक ही होते हैं। यह दुःख ज्वाला वजी तेजीसे रह-रहकर प्रव्वलित होती है इससे मयमीत होकर मी वेचारे प्राणी इवर-चधर मटकते हुए उसीकी ओर चले बाते हैं क्योंकि उन्हें स्थेगोमार्गका ज्ञान नहीं है। अय है मोक्ष,

सपयस्य तिस्थमरं अधिगतबुद्धिस्स सुत्तरोद्दसः । दृरतरं णिक्वाणं संजमतनसंपन्नोत्तस्सः ।।
 तम्हा णिक्वुदिकामो णिस्संगी णिम्ममो य मनिय पुणो । सिद्धेसु कुण<u>दि मत्ती णिक्वाणं तेण पुणोदी ।।</u>

?

श्रेयोमार्गः —मुक्तियवः प्रशस्तमार्गस्य । जाज्यलन् —देदीप्यमानः । दानः —दवानिः । चंक्रस्य-माणान् —कृटिलं कामतः । दुःखदावाग्निमुखं गच्छतः इति आवः । उद्धरेयम् —तादृग्भवगहननिस्सरणो-वे पायोपदेशेन उपकुर्याम्यहम् । अहं सप्तमी । सैवा तीर्वकरत्वभावना । तथा चोक्तमार्थे गर्भान्वयक्रियाप्रक्रमे —

'मीनाध्ययनवृत्तत्वं तीर्थंक्कत्त्वस्य भावना । गुरुस्थानाभ्युपगमो गणोपग्रहणं तथा ॥ इति । [ महापु. ३८।५८ ]

दे आरोहिदित्यदि । आरोह्न सणे सणे वर्षमानः, परेषामनुग्राह्य वेहिनामनुग्रहः उपकारस्तस्य रस-प्रकर्षस्तद्भवहर्षो दा, तेन विलसन्त्यो विशेषेणानन्यसामान्यतया खोतमाना माननाः परमतीर्यकरत्वास्थनाम-कारणमृताः पोडशदर्शनिवशुद्धपादिनमस्कारसंस्काराः ताभिस्पात्तमुपाजितं पुष्यं तीर्यकरत्वास्यः सुकृतविशेषः ९ तेन केवलज्ञानसिव्यानकन्योदयेन प्रकान्तैः प्रारब्वैः, तत्प्रकान्तैरेव न विवसादिजनितैः, वीतरागे भगवति तिहरोषात् । तथा घोक्तम्—

> यत्सर्वात्महितं न वर्णसिहतं न स्पन्दितोष्ठद्वयं, नो वाञ्छाकल्तिं न दोषमल्जिनं न स्वासरुद्धक्रमस् । द्यान्तामर्षविषेः समं पशुगणेराकणितं कणिभिः, तक्षः सर्वविदः प्रणष्टिवपदः पायादपूर्वं वचः ॥ [ समबसरणस्तोन ३० ] इति ।

संसारके बन्धनसे छूटकर जीव जो स्वरूप छाम करता है उसीको श्रेय या मोश्च कहते हैं। उसका मार्ग या प्राप्तिका उपाय व्यवहारनयसे तो सम्यक्तंन सम्यकान और सम्यक्तारित्र है किन्तु निश्चयनयसे रत्नत्रयमय स्वात्मा ही मोश्चका मार्ग है। इससे या तो वे विलक्षक ही अंतजान हैं या निःसंशय रूपसे नहीं जानते अथवा व्यवहार और निश्चय रूपसे प्री तरह नहीं जानते। उन्हें देखकर जिनके मनमें यह भावना उठती है कि नाना प्रकारके दुःखोंसे पीड़ित इन तीनों छोकोंके प्राणियोंका में उद्घार करूं, उन्हें इन दुःखोंसे छूटनेका उपाय बत्छाऊँ। यह भावना ही मुख्यरूपसे अपायविचय नामक धर्मध्यानरूप तीर्थंकर भावना है। महापुराणमें गर्मान्वय क्रियाके वर्णनमें तीर्थंकर भावनाका उन्लेख है।

"मैं एक साथ तीनों छोकोंका उपकार करनेमें समर्थ बन्" इस प्रकारकी परम करणासे अनुरंजित अन्तर्श्वेतन्य परिणाम प्रतिसमय वर्षमान होनेसे परोपकारका जब आधिक्य होता है उससे दर्शनिवृद्धि आदि १६ मावनाएँ होती हैं जो परमपुण्य तीर्थंकर नामकर्मके बन्धमें कारण होती हैं। ये भावनाएँ सभीके नहीं होती, हनका होना दुर्छंभ है। विश्वंकर प्रकृतिका बन्ध करनेके प्रधात केवल्झानकी प्राप्ति होनेपर बिना इच्छाके भगवान् अर्हन्तकी वाणी खिरती है। चूँकि वे बीतराग होते हैं अतः वहाँ विवधा-बोलनेकी इच्छा नहीं होती। केहा भी है—'जो समस्त प्राणियोंके लिए हितकर है, वर्णसहित नहीं हैं, जिसके बोलते समय दोनों ओड्ड नहीं चलते, जो इच्छा पूर्वक नहीं हैं, न दोषोंसे मलिन हैं, जिनका क्रम श्वाससे रुद्ध नहीं होता, जिन वचनोंको पारस्परिक बेर माव त्यागकर प्रशान्त पशु गणोंके साथ सभी श्रोता सुनते हैं, समस्त विपत्तियोंको नष्ट कर देनेवाले धर्वक्र देवके अपूर्व वचन हमारी रक्षा करे।' आचार्य जिनसेन स्वामीन अपने महापुराण (२३।६९-७३) में लिखा है कि मगवान्के मुखल्पी कमलसे मेघोंकी गर्जनाका अनुकरण करनेवाली दिल्यध्वनि निकल रही थी। यद्यपि वह एक प्रकार की थी तथापि सर्वभाषारूप परिणमन करती थी।

१. समवसरण स्तोत्र ३०।

वाक्यै:—दिव्यव्यतिभिः । उक्तं च—
'पुट्यण्हे मज्ज्ञण्हे अवरण्हे मज्ज्जिमाए रत्तीए ।
छच्छघडियाणिग्गम दिव्यक्षुणी कहइ सुत्तत्वे ॥'

चितान् —योग्यान् सभासमायातश्रव्यानित्यर्थः।—अर्हृन् —अरिहननात् रबोरहस्यहरणाज्य परिप्राप्ता-नन्तचतुष्ट्यस्वरूपः सन् इन्द्रादिनिमितामतिश्ययवती पूजामर्हतीति निरुक्तिविषयः ॥२॥

वयेदानीमह्द्रहारकोपदिव्यार्थसमयग्रन्थकलेन सकछनगद्रुपकारकान् गणमरदेवादीन् मनसि निश्चे — ६

सूत्रप्रयो गणघरानभिम्नवशपूर्विणः। प्रत्येकबुद्धानध्येमि श्रुतकेवछिनस्तया ॥३॥

आगे आचार्यने छिला है कि कोई लोग ऐसा कहते हैं कि दिन्यम्बनि देवोंके द्वारा की जाती है किन्तु ऐसा कहना सिथ्या है क्योंकि ऐसा कहनेमें सगवान् के गुणका बात होता है। इसके सिवाय दिन्यभ्वनि साक्षर होती है क्योंकि लोकमें अक्षरोंके समृहके विना अर्थका ज्ञान नहीं होता।

यह विज्य व्यति प्रातः, सच्याह, सायं और राष्ट्रिके मच्यमें छह छह घड़ी तक अर्थात्

एक बारमें एक घण्टा ४४ मिनिट तक खिरती है, ऐसा आगममें क्यन है।

अर्हन्त परमेष्ठी इस दिन्य व्यक्ति हारा मोश्रमार्गकी जिज्ञासासे समवसरणमें समान् गत भव्य जीवोंको रपदेश देते हैं। कहा भी है—युर्जनविशुद्धि आदि भावनाओंसे वाँचे गये तीयंकर पुण्य कमके उदयसे भगवान तीयंकर अर्हन्त जिज्ञासु प्राणियोंको इष्ट वस्तुको देने-वाले और संसारकी पीड़ाको हरनेवाले तीयंका उपदेश देते हैं। अरि—मोहनीय कमका हनन करनेसे अथवा ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अन्तराय कर्मका चात करनेसे उन्हें अरि-हन्त कहते हैं और उक्त कर्मोंको नष्ट करके अनन्तवतुष्ट्य स्वरूपको शाप्त कर लेनेसे इन्द्रादि-के हारा निर्मित अतिशय युक्त पूजाके पात्र होनेसे अर्हन्त कहते हैं। वे अर्हन्त हमारी रह्या करे—अम्युद्य और मोक्षसे अष्ट करनेवाली दुराइगोंसे हमें बचावें॥२॥

आगे अहन्त भगनान्के द्वारा स्पित्ष्ट अर्थको शाख्में निवद्ध करनेके द्वारा सकल

जगत्के उपकारक गणधर देव आदिका स्मरण करते हैं—

सूत्रोंकी रचना करनेवाले गणवरों, अमिन्न दसपूर्वियों, प्रत्येक बुद्धों और शुतकेव-

लियोंका मैं ध्यान करता हूँ ॥३॥

विशेषार्थ—जितेन्द्रदेवके समवसरणमें आये हुए सुनि आदि वारह गणोंको जो धारण करते हैं, उन्हें मिण्यात्व आदिसे हटाकर सम्यग्दर्शन आदिमें स्थापित करते हैं उन्हें गणधर या वर्माचार्थ कहते हैं। वे अर्हन्त मगवान् के द्वारा उपिट्ट अर्थकी वारह अंगों और चौदह पूर्वोंमें रचना करते हैं। दशपूर्वी मिन्न और अभिन्नके भेदसे दो प्रकारके होते हैं। उनमेंसे जो ग्यारह अंगोंको पदकर पुन: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका इन पाँच अधिकारोंमें निवद्ध वारहवें दृष्टिवाद अंगको पढ़ते समय जब उत्पादपूर्वसे छेकर दसवें

दृग्विषुद्धभाषुत्यतीर्यकृत्वपुष्योदयात् स हि ।
 शास्त्यायुष्मान् सतोऽितम्नं निज्ञासुंस्तीर्योकष्टदम् ॥

यन्तीत्येतान् घर्माचार्यान् । अभिभदशपूर्विणः—अभिभाः विद्यानुवादपाठे स्वयमायातद्वादगशतिवद्याभिर-प्रच्यावितचारित्रास्ते च ते दशपूर्वाष्युत्पादपूर्वीदिविद्यानुवादान्तान्येषा सन्तीति दशपूर्विणश्च तान् । प्रत्येक-च बुद्धान्—एकं केवळं परोपदेशनिरपेक्षं श्रुतज्ञानावरणक्षयोपश्चमविश्वेपं प्रतीत्य बुद्धान् संप्राप्तज्ञानातिशयान् श्रुतकेविळिनः—समस्तश्चत्वघारिण ॥३॥

अधुना जिनायमन्याख्यातृनारातीयसूरीनभिष्टीति--

प्रत्यार्थेतो गुरुपरम्परया ययावच्छुत्वाववार्य अवभीवतया विनेयान् । ये प्राहयन्त्युभयनीतिवलेन सूत्रं रत्नत्रयप्रणयिनो गणिनः स्तुमस्तान् ॥४॥ प्राहयन्ति—निश्चायर्गन्त, जभयनीतिवलेन—चभयी चासौ मीतिः—न्यवहारनिश्चयद्वयी, ९ तदबष्टम्भेन गणिनः—श्रीकृन्दकृन्दानार्यप्रमृतीन् इत्यर्थः ॥४॥

पूर्व विद्यानुवादको पढ़ते हैं तो विद्यानुवादके समाप्त होनेपर सात सौ अधुविद्याओं के साथ पाँच सौ महाविद्यार अपस्थित होकर प्छती हैं—सगवन ! क्या आज्ञा है ? ऐसा प्छने पर जो उनके छोममें आ जाता है वह भिन्न इसपूर्वी होता है। फिन्तु जो उनके छोममें नहीं आता और कर्मक्षयका ही अभिछापी रहता है वह अभिन्न उसपूर्वी है। परोपदेशसे निरपेक्ष जो अतुक्षानावरणके अयोपशम विशेषसे स्वयं ज्ञानातिशयको प्राप्त होते हैं उन्हें प्रत्येकपुद्ध कहते हैं। समस्त श्रुतके धारीको श्रुतकेवछी कहते हैं। वे श्रुतक्षानके द्वारा सर्वक्ष केवछज्ञानीके सदृश होते हैं इसिछिए उन्हें श्रुतकेवछी कहते हैं। आचार्य समन्तमद्रने अपने आप्तमीमांसान्में श्रुतक्षान और केवछज्ञानको सर्वतत्त्वप्रकाशक कहा है। अन्तर यह है कि श्रुतक्षान परोक्ष होता है और केवछज्ञान परयक्ष होता है। वे सव—गणधर, अभिन्नदसपूर्वी, प्रत्येक युद्ध और श्रुतकेवछी प्रन्यकार होते हैं, मगवानकी वाणीके आधारपर प्रन्थोंकी रचना करते हैं, इसीसे प्रन्थकार उनके प्रत्यकारता और गणधरपना आदि गुणोंका प्रार्थी होकर उनका ध्यान करता है तथा उन्हें अपना ध्येय-ध्यानका विषय—निश्चय करके ध्यानमें प्रवृत्त होता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आगममें (मूलाराधना गा. २४, मूलाचार ५।८०) गणधर, प्रत्येकतुद्ध, अभिन्नदसपूर्वी और श्रुवकेवलीके द्वारा रचितको ही सूत्र कहा है। उसीको दृष्टिमें रखकर आशाधरजीने सूत्र अन्यके रूपमें उनका स्मरण किया है। यहाँ सूत्रकारपना और गणधरपना या प्रत्येकतुद्धपना या श्रुवकेवलीपना दोनों ही करणीय हैं। अतः उन गुणों- की प्राप्ति की इच्छासे ध्यान करनेवालेके लिए वे ध्यान करनेवे योग्य हैं ऐसा निश्चय होनेसे

ही उनके ध्यानमें ध्याताकी प्रवृत्ति होती है ॥३॥

आगे जिनागमके व्याख्याता आरातीय आचार्योंका स्तवन करते हैं-

जो गुरुपरस्परासे ग्रन्थ, अर्थ और उमयरूपसे सूत्रको सम्यक् रोतिसे सुनकर और अवधारण करके संसारसे मयमीत ज्ञिच्योंको दोनों नयोंके वलसे प्रहण कराते हैं, रत्नत्रयरूप

परिणत उन आचार्योंका में स्तवन करता हूं ॥॥।

विशेपार्थ —यहाँ अन्यकार श्रीकुन्दकुन्दाचार्य आदि घर्माचार्योकी चन्दना करते है। 'चस उस जातिमें जो उत्कृष्ट होता है उसे उसका रत्न कहा जाता है, इस क्यनके अनुसार जीवके परिणामोंके मध्यमें सम्यव्हर्मन, सम्यव्हान और सम्यक्चारित्र रूप परिणाम उत्कृष्ट हैं क्योंकि ने सांसारिक अभ्युद्य और मोक्षके प्रदाता हैं इसिल्ए उन्हें रत्नत्रय कहते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द आदि धर्माचार्य रत्नत्रयके धारी थे—उनका रत्नत्रयके साथ तादात्म्य सम्बन्ध या अतः ने रत्नत्रय रूप परिणत थे। तथा उन्होंने तीर्थकर, गणधर आदि की शिष्य-

ŧ

सथ धर्मोपदेशमभिनन्दति--

धर्मं केऽपि विवस्ति तत्र धुनते सन्वेहमन्येऽपरे, सद्भान्तेरपर्यान्त सुष्ठु तमुशन्यन्येऽनुतिष्ठन्ति वा । श्रोतारो यवनुग्रहावहरहर्वक्ता तु रून्यक्षर्यं, विष्यग्निसंरयंद्रच नन्दति श्रुमेः सा वन्वताद्देशना ॥५॥

विदिन्ति—निश्चिन्वन्ति, उशन्ति—कामयन्ते, क्न्यन्त्रभं, विष्यक्—समन्तादागामिपातकं निवार-

प्रशिष्य रूप चली आती परस्परा से सूत्रको सुना और अवधारण किया था। सत्य संयुक्तिक प्रवचनको सूत्र कहते हैं। इस समय यहाँ पर गणधर आदिके द्वारा रचित अंगप्रविष्टका कल अंश और आरातीय आचार्योंके द्वारा रचित अंगवाद्य, जो कि कालिक उत्कालिक भेदसे अनेक प्रकार है 'सूत्र' शब्दसे प्रहण किया गया है। जिसका स्वाध्याय काळ नियत होता है बसे कालिक श्रुत कहते हैं और जिसका स्वाध्यायकाल नियत नहीं होता बसे बत्कालिक फहते हैं। उस सूत्रको वे आचार्य प्रन्य रूपसे, अर्थरूपसे और उमयरूपसे सुनते हैं। विव-क्षित अर्थका प्रतिपादन करनेमें समर्थ जो सूत्र, प्रकरण या आहिक आदि रूपसे वचन रचना की जाती है उसे प्रन्य कहते हैं और उसका जो अभिप्राय होता है उसे अर्थ कहते हैं। वे धर्माचार्य कमी प्रन्य रूपसे, कमी सर्व रूपसे और कमी प्रन्य और अर्थ दोनों रूपसे सूत्र-को ठीक-ठीक सुनकर तथा उसकी जितनी विशेषताएँ हैं उन सबको ऐसा अवधारण करते हैं कि कालान्तरमें भी उन्हें मूळे नहीं। तभी तो वे संसारसे भयभीत शिष्योंको उसका यथा-वत् कान कराते हैं। यथावत् क्षान करानेके लिए वे नयवलका आश्रय छेते हैं। आगमकी भाषामें उन्हें द्रव्याधिक नय और पर्यायार्थिक नय कहते हैं और अध्यात्मकी भाषामें निम्नय-नय और ज्यवहार नय कहते हैं। श्रुतकान से जाने गये पदार्थके एकदेशको जाननेवाले ज्ञान बा उसके वचनको नय कहते हैं। नय अवझानके ही भेद हैं और नयोंके मूछ भेद दो हैं। जेप सव नय उन्हींके मेव-प्रमेद हैं। दोनों ही नयोंसे वस्तु तत्त्वका निर्णय करना उचित है थही चनका वल है। उसीके कारण सर्वथा एकान्तवाहियोंके द्वारा उस निर्णीत तत्त्वमें बाधा नहीं दी जा सकती। ऐसे जिनागमके व्याक्याता आरातीय आचार्य वन्दनीय हैं। प्रत्येक आचार्य बारातीय नहीं होते। उक्त विशेषताओंसे युक्त आचार्य ही आरातीय कहछाते हैं ॥॥॥

इस प्रकार सिद्ध मरावानके स्वरूपका तथा उसकी प्राप्तिके उपायका कथन करनेमें समर्थ परमागमके उपदेष्टा, रचयिता और ज्याख्याता होनेसे जिन्होंने अत्यन्त महान गुरु संज्ञाको प्राप्त किया है, उन अर्हन्त महारक, गणघर, श्रुतकेवजी, अभिन्तवस्पपूर्वी, प्रत्येकं बुद्ध और इस युगके धर्माचार्योकी स्तुति करके, अब वक्ता और श्रोताखोंका कल्याण करनेवाछे उनके धर्मोपदेश का स्तवन करते हैं—

जिस देशना—घर्मोपदेशके अनुप्रहसे प्रतिदिन अनेक श्रोतागण धर्मको ठीक रीतिसे जानते हैं, अनेक श्रोतागण अपने सन्देहको दूर करते हैं, अनेक अन्य श्रोतागण अर्माविषयक भ्रान्तिसे वचते हैं, कुछ अन्य श्रोतागण धर्म पर अपनी श्रद्धाको वृढ करते हैं तथा कुछ अन्य श्रोतागण धर्मका पाठन करते हैं, और जिस देशनाके अनुश्रहसे वक्ता प्रतिदिन अपने शुभ-परिणामोंसे आगामी पापवन्यको चहुँ ओरसे रोकता है और पूर्व उपाजित कर्मकी निर्जरा करता हुआ, आनन्दित होता है वह देशना फूडे-फूडे—उसकी खूब बृद्धि हो ॥५॥

विशेषार्थ-जिसके द्वारा जीव नरक आदि गतियोंसे निवृत्त होकर सुगतिमें रहते हैं

यन्निस्यर्थः । निजंरयन्—पुरार्जितपातकमेकदेशेन क्षपयन् । शुमीः—जपूर्वपृष्यैः पूर्वीजितपुण्यपित्रम-कल्याणैश्च ॥५॥

स्रवैवं सगवद्सिद्धाविगुणगणस्तवनल्रसणं मुख्यमङ्गलमभिषाय इदानी प्रमाणगर्भमभिषेयव्यपदेश-मुखप्रकाशितव्यपदेशं घास्त्रविशेषं कर्तव्यतया प्रतिचानीते—

या जो आत्माको सुगतिमें घरता है - छे जाता है उसे धर्म कहते हैं। यह धर्म शब्दका व्युत्पत्तिपरक अर्थ है जो ज्यावहारिक धर्मका सूचक है। यथार्थमें तो जो जीवाँको संसारके हुनोंसे छुड़ाकर उन्हें उत्तम सुख रूप मोक्ष गतिमें छे जाता है वही धर्म है। वह धर्म रत्नन्रयस्वरूप है, अथवा मोह और क्षोमसे रहित आत्मपरिणाम स्वरूप है, अथवा वस्तुका यथार्थस्वमाव ही उसका धर्म है या उत्तम क्षमा आदि दसलक्षण रूप है। ऐसे धर्मके उपदेश-को देशना कहते हैं। देशनाको सुनकर अपने क्षयोपद्यमके अनुसार श्रोतामें जो अतिशयका आधान होता है यही उस देशनाका अनुग्रह या उपकार है। श्रोता अनेक प्रकारके होते हैं। जिन भन्य श्रोताओं के वील झानावरण कर्मका उदय होता है वे धर्मीपदेश सुनकर धर्मका यही स्वरूप है या धर्म ऐसा ही होता है ऐसा निश्चय करते हैं इस तरह उनका धर्मविषयक अज्ञान दूर होता है। जिन श्रोताओं के ज्ञानावरण कर्मका मन्द उदय होता है वे देशनाको मुनकर धर्मविषयक सन्देहको-यही धर्म है या धर्मका अन्य स्वरूप है, धर्म इसी प्रकार होता है या अन्य प्रकार होता है-दूर करते हैं। जिनके झानावरण कर्मका सध्यम उदय होता है ऐसे श्रोता उपदेशको सुनकर धर्मविषयक अपनी श्रान्तिसे-धर्मके यथोक्त स्वरूपको अन्य प्रकारसे समझ छेनेसे-विरत हो जाते हैं। अर्थात् धर्मको ठीक-ठीक समझने छगते हैं। ये दीनों ही प्रकारके श्रोता मद्रपरिणामी मिथ्यादृष्टि अथवा सम्यक्तक विषयमें अन्युत्पन्न होते हैं। ऋर परिणामी मिथ्यादृष्टि तो खपदेशका पात्र ही नहीं है।

जो सम्यग्दृष्टि भन्य होते हैं, स्पद्शको सुनकर सनकी आस्या और दृढ हो जाती है कि यह ऐसा ही है। जो उनसे भी उत्तम सम्यग्दृष्टि होते हैं वे स्पद्शको सुनकर समके आस्य रणमें तत्पर होते हैं। प्रतिदिन उपदेश सुननेसे श्रोताओं को प्रतिदिन यह लाभ होता है। क्लान्को भी लाभ होता है। पूर्वार्जित पुण्य कर्मके विपाकसे होनेवाले शुभपरिणामोंसे ज्ञानावरण आदि कर्म क्ष्य आगामी पापवन्यका निरोध होता है अर्थात् मन बचन कायके न्यापारस्प योगके द्वारा आगामी पाप कर्म रूप होनेके बोग्य जो पुद्गल वर्गणाएँ सस रूपसे परिणमन करती वे तद्रप परिणमन नहीं करती हैं। इस तरह वक्तां के केवल पाप कर्मके वन्धका निरोध ही होता हो ऐसा नहीं है, पूर्व संचित पापकर्मका भी एकदेशसे क्षय होता है। सारांश यह है कि देशना धर्मोपदेश रूप होनेसे स्वाच्याव नामक तपका भेद है अतः अशुम कर्मोंके संवर्र के साथ निर्कराके होनेपर भी वक्ताका देशनामें प्रशस्त राग रहता है अतः उस प्रशस्त रागके साथ निर्कराके होनेपर भी वक्ताका देशनामें प्रशस्त राग रहता है अतः उस प्रशस्त रागके योगसे प्रसुर पुण्य कर्मका आसव होता है और पूर्व पुण्य कर्मके विपाककी अधिकतासे नवीन कल्याण परम्पराकी प्राप्ति होती है।।।।।

इस प्रकार भगवान् सिद्धपरमेष्ठी आदिके गुणोंका स्मरणरूप मुख्य मंगळ करके अव

१. रल, आ., २ को.। २. प्रवचनसार, गा. ७।

कम्मो वत्युसहावो समादिशावो य दसनिहो धम्मो ।
 रयणत्तयं च घम्मो जीवाणं रतसणं धम्मो ।।—स्वा. कार्षि, ४।७८ गा.

٩

# क्षण धर्मामृतं पद्यद्विसहस्र्या विशाम्यहम् । निर्दुःखं सुर्वासच्छन्तो भव्याः श्रृणुत बीघनाः ॥६॥

अथ—मङ्ग्रेष्ठे अधिकारे बानन्त्रयें वा । धर्मामृतं—धर्मो बहवमाणळक्षकः योऽमृतिमिनोपयोक्तृणामन-रामरत्वहेतुत्वात् । तदिभिषेयमनेनेतीदं सास्त्रं धर्मामृतिमिति व्यपिदस्यते । श्रूयन्ते चामिष्ठेयव्यपदेशेन शास्त्रं ध्यपिदशन्तः तत्पूर्वकवयः । यथा तत्त्वार्थवृत्तिर्यक्षोधरक्षितं च । सद्रख्टटोऽपि तथैनाह—'काव्याळद्वारोऽमं ग्रन्थः क्रियते तथायुक्ति' इति । पद्यं—यरिमिताक्षरमात्रापिण्डः पादः, तन्त्विद्धं चाह्मयं वृत्तदकोकार्यारूपम् । निर्दुःखं सुखं—नैश्वेयसं शर्मं च सांसारिकम्, संसारे हि दुःसानुषक्तमेन सुखम् । तदुक्तम्—

'सपरं वाघासिहदं विच्छिण्णं वंघकारणं विसमं । जं इंदिएहि रुद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तहा ॥' [ प्रव. १।७६ ]

प्रन्यकार प्रन्यका प्रमाण और प्रन्यमें कहे जानेवाछे विषयके वहानेसे प्रन्थका नाम वतलावे हुए प्रकृत प्रन्थको रचनेकी प्रतिक्षा करते हैं—

इसके अनन्तर में दो हजार पश्चोंसे धर्मामृत प्रन्यको कहता हूँ । दुःखसे रहित सुखके

अभिलापी बुद्धिशाली भन्य उसे सुनें ॥६॥

विशेषार्थ-इस रहोकके प्रारम्यमं आये 'अर्थ' सन्दका अर्थ मंगह है। कहा है-सिद्धि, बुद्धि, जय, बृद्धि, राज्यपुष्टि, तथा ऑकार, अथ शब्द और नान्दी ये मंगलवाचक हैं।' 'अय' शब्दका अर्थ 'अधिकार' है। यहाँसे शास्त्रका अधिकार प्रारम्भ होता है। 'अय' शब्दका 'अनन्तर' अर्थ भी है। 'निवद्ध मुख्य मंगल करनेके अनन्तर' ऐसा उसका अर्थ होता है। घवलाकार वीरसेन स्वासीने घवलाके प्रारम्भमें संगलके दो भेद किये हैं—निवद और अनिवद्ध । प्रन्थके आदिमें प्रन्थकारके द्वारा जो इष्ट देवता नमस्कार निवद्ध कर दिया जाता है--रछोकादिके रूपमें छिख दिया जाता है उसे निवद्ध संगछ कहते हैं। जैसे इस प्रन्थके आदिमें प्रन्थकारने सिद्ध परमेष्ठी आदिका स्तवन निवद्ध कर दिया है अतः यह निवद्धमंगल है। धर्मका रुक्षण पहले कहा है। वह धर्म अस्तके तुल्य होता है क्योंकि जो उसका आच-रण करते है वे अजर-अमर पदको प्राप्त करते हैं। इस शास्त्रमें उसीका कथन है इसिछए इस शासको धर्मामृत नाम दिया गया है। पूर्व आचार्यों और कवियोंने भी शास्त्रमे प्रति-पादित वस्तुतत्त्वके कथन द्वारा शास्त्रका नाम कहा है ऐसा सुना जाता है। जैसे तत्त्वार्थ-वृत्ति या यशोधरचरित । कट्ट मट्टने भी ऐसा ही कहा है-"यह कान्यालंकार प्रन्य युक्ति अनुसार करता है।" परिमित अक्षर और मात्राओं के समृहको पाद कहते हैं। पादोंके द्वारा रचित छन्द, रछोक या आर्थारूप बाह्मयको पच कहते हैं। इस धर्मामृत प्रन्थको दो हजार पर्दोमें रचनेका संकल्प प्रन्थकारने किया है। वे मन्यजीवोंसे उसको श्रवण करतेका अनुरोध करते हैं। जिन जीवोंमें अनन्त झानादिको प्रकट करनेकी योग्यता होती है उन्हें भव्य कहते हैं। उन भन्योंको प्रन्थकारने 'घीघनाः' कहा है—घी अर्थात् अप्रगुणसहित' दुद्धि ही जिनका घन है जो उसे ही अति पसन्द करते हैं। इस झास्त्रको अवण करनेका लाम वतलाते हुए वह कहते हैं-यदि दु:खोंसे रहित अनाकुछवारूप मोक्ष मुलको चाहते हो तो इस शाखको मुनो। सांसारिक सुख तो दु:खोंसे रिखा-मिला होता है। आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमें कहा

 <sup>&#</sup>x27;सिडिवुंडिजयो वृद्धो राज्यपृष्टी तथैव च । ओकाररनायसम्बर्ध्य नान्दोमञ्जलवाचिन. ॥'

₹

वयना दु बस्याभानानिदुःखं ( दु खानासभानो निर्दुं.खं ) सुखं चेति ग्राह्मम् । चशन्दश्चात्र नुप्तनिर्विष्टो द्रष्टन्य. । भन्याः---हे वनन्तज्ञानावानिर्मानयोग्या जीनाः । किंच---

> मंगल-निमत्त-हेतु-प्रमाण-नामानि शास्त्रकतृ ह्व । व्याकृत्य षडपि पश्चाद् व्याचष्टां शास्त्रमाचार्यः ॥ [

इति मञ्जलादिषट्कमिह प्रदक्षेते—तत्र. मर्क पापं गालमित मञ्जूं वा पुण्यं लाति ददातीति मञ्जलम् । ६ परमार्थतः सिद्धादिगुणस्तवनमुक्तमेव । खाब्दं सु मञ्जलमेषित प्रतिनिर्दिष्टम् । यमुह्ल्य शास्त्रमिषीयते तिन्निम्तम् । तच्चेह् 'भव्या ' ,इति निर्दिष्टम् । हेतु प्रयोजनम् । तच्चेह् सम्यण् धर्मस्वरूपादिजननलक्षणं 'दिशामीति म्रणुत् इति च पद्धयेन सूचित रूक्ष्यते । येन हि क्रियाया प्रयुक्यते तत्प्रयोजनम् । शास्त्रधवणादि- १ क्रियायां च ज्ञानेन प्रयुक्यते इति सम्यग्वमंस्वरूपज्ञानमेवास्य शास्त्रस्य मृक्ष्यं प्रयोजनम् । आनुषञ्जिकं धर्मस्यसम्प्रयादि ज्ञानमिति । भवति चात्र क्लोकः—

'शास्त्रं छक्ष्मविकल्पास्तदुपायः साधकास्तथा । -सहायाः फर्कमित्याह दृगाञ्चाराघनाविषेः ॥' [ं ]

है कि 'जो सुख इन्द्रियोंसे' प्राप्त होता है वह पराधीन है, बाधासहित है, असातावेदनीयका उदय आ जानेपर विच्छिन्न हो जाता है, उसके मोगनेसे रागन्द्रेष होता है अतः नवीन कर्मबन्धका कारण है तथा घटता-बढ़ता होनेसे अस्थिर है, अतः दुख रूप ही है।" अतः दुखोंसे रहित सुखके इच्छुक मन्य जीव ही इस शास्त्रको सुननेके अधिकारी हैं ऐसा प्रन्यकार का अभिप्राय है।

पेसी प्रसिद्धि है कि 'संगढ, निमित्त, हेतु, प्रमाण, नाम और शास्त्रकर्ता—इन छह्का' कथन करने के परचात् आचार्यको शास्त्रका कथन करना चाहिए। अतः यहाँ इन छह्कां कथन किया जाता है। 'मं' अर्थात् मळका—पापका जो गाउन करता है—नाश करता है या मंग अर्थात् पुण्यको छाता है उसे मंगछ कहते हैं। वह मंगछ प्रारम्भ किये गये इच्छित कार्यकी निर्विच्न परिसमाप्तिके छिए किया जाता है। संगछके दो प्रकार हैं—मुख्य और गौण ।तथा मुख्य मंगछ भगवान् सिद्धपरमेष्ठी आदिके गुणोंके स्मरणादि क्यमें पहछे ही किया गया है। उससे प्रारम्भ करने छिए इष्ट शास्त्रकी सिद्धिमें निमित्त अथर्मविशेषका विनाश और धर्मविशेषका स्वीकार सम्पन्न होता है। शब्दक्ष मुख्य मंगछ अनन्तर ही श्लोकके आदिमें 'अथ' शब्दका उच्चारण करके किया है वयोंकि 'अथ' शब्द मी संगछकारक प्रसिद्ध है। कहां भी है— 'शास्त्रके आदिमें तीन छोकोंके स्वामीको नमस्कार करना अथवा विशिष्ट शब्दोंको स्मरण करना मंगछ माना गया है।'

सम्पूर्ण कलका, दही, अद्यंत, सफेद फूळका उपहार आदि तो मुख्य मंगलकी प्राप्तिका उपाय होनेसे अमुख्य मंगल कहे जाते हैं। प्रतीत होता है कि प्रन्यकारने इस प्रन्यके आरम्भ-में उक्त अमुख्य मंगलको भी किया है उनके बिना शास्त्रकी सिद्धि सम्भव नहीं है। जिसके उद्देश्यसे शास्त्रकी रचना की जाती है वह निमित्त होता है। 'मन्याः' रूपसे यहाँ उसका कथन किया ही है क्योंकि उन्हींके लिए यह शास्त्र रचा जाता है।

 <sup>&#</sup>x27;त्रैलोक्येशनमस्कार अक्षण मङ्गलं मतम् ।
 विशिष्टमृत्वाव्यानां शास्त्रादावयवा स्मृति. ॥' ,

तत्परिक्षानात् पृनः सम्पत्वमानुष्ठाने प्रवर्तमानोज्ञाकुकत्वाक्यमनन्तं सुर्वः परमान्यावाधातं च प्राप्नोतिति परम्पराया तदुभयमप्यस्य शास्त्रस्य प्रयोजनं वस्तुतः सुस्तस्य दु सिनवृत्तेवां पृष्ठपेणार्थ्यमानत्वात्, तत्र ( तच्च ) निर्दुःसं सुस्तिमित पदद्वयेनोक्तमेव । प्रमाणं तु 'पंचदिसहस्या' इत्यनेनैवोक्तं तावत् । गन्यतस्तु द्विसहस्त्रमाण- ३ मस्य । नाम पुनरस्य 'धर्मामृत'मिति प्राय् व्युत्तावितम् । कर्ता त्वस्यार्थंतोऽनुवादकत्वेन प्रन्यतस्य पदसन्दर्भ- निर्मापकत्वेन (सह्' इत्यनेनोक्तः । संबन्धस्वास्य शास्त्रस्य सम्यवमान्यस्यादेश्चामित्रानामिषेयळकाणो नाम्नैवाभिहित इति सर्व सुस्यम् ॥६॥

सय दुर्जनापवादशस्त्रामपनुदति-

परानुग्रहबुद्धीनां महिमा कोऽप्यहो महान् । येन दुर्जनवाग्वच्नः पतन्नेव विहन्यते ॥७॥

स्पष्टम् ॥७॥

अय सम्यत्वमीपवेशकाना समासीनत्या कलिकाले दुर्लगत्वं भावयति-

हेतु प्रयोजनको कहते हैं। 'सम्यक् धर्मके स्वरूप आदिका कथन करूँगा, उसे सुनो', इन दो पर्दोंसे प्रयोजनकी सूचना की गयी प्रतीत होती हैं। जिसके द्वारा कार्यमें प्रेरित किया जाता है उसे प्रयोजन कहते हैं। झानके द्वारा ही शास्त्र-अवण आदि क्रियामें प्रेरित होता है इसलिए नहीं शास्त्रका मुख्य प्रयोजन हैं। शास्त्र-अवण आदिसे मुझे झानकी प्राप्ति होगी इस हेतुसे ही शास्त्रमें प्रवृत्त होता है। इसलिए इस शास्त्रका मुख्य प्रयोजन सम्यग्धर्मके स्वरूप-का ज्ञान ही है। आनुषंगिक प्रयोजन धर्मकी सामग्री आदिकां ज्ञान भी है। उसको जानकर सम्यग्धर्मका पालन करनेमें लगा व्यक्ति अनन्तकान, अनन्तवर्शन, अनन्तवीर्थ, वितृष्णामय अविनाशी, अतीन्द्रिय सुख और परम अन्यानाधत्व गुणोंको प्राप्त करता है। इस प्रकार परम्परासे वे सब मी इस शास्त्रके प्रयोजन हैं। वास्त्रवमें पुरुष सुख या दुःखनिवृत्तिको ही चाहता है। 'निद्धंस छुख' इन दो पदाँसे वह बात कही ही है। प्रसाण दो हजार पद्य द्वारा वतका दिया गया है अर्थात् इस प्रन्थका प्रमाण दो इतार पद्य हैं। इसका नाम 'धर्मासृत है' यह भी पहले ज्युत्पत्ति द्वारा बतला दिया है। 'अहं' (मैं) पदसे कर्ता भी कह दिया है। अर्थ-रूपसे और प्रन्यरूपसे मैंने (आशाघरने) इसकी रचना की है, अर्थरूपसे में इसका अनुवादक मात्र हूं। जो बात पूर्वाचार्योंने कही है उसे ही मैंने कहा है और मन्यरूपसे मैंने इसके पर्धों-की रचना की है। इस शास्त्रका और इसमें प्रतिपास सम्बन्धमें स्वरूप आदिका वाच्य-वाचक मान रूप सम्बन्ध है यह इस अन्यके नामसे ही कह दिया गया है। अतः यह अन्य सम्यन्धमके अनुष्ठान और अनन्त सुख आदिका साधनरूप ही है यह निश्चित रूपसे समझ 'छेना चाहिए।

इससे इस शास्त्रके सम्बन्ध, अभिचेय और प्रयोजन रहित होनेकी शंकाका निराश हो जाता है ॥६॥

आगे दुर्जनोंके द्वारा अपवाद किये जानेकी शंकाको दूर करते हैं-

जिनकी मित दूसरोंके कल्याणमें तत्पर रहती है उनकी कोई अनिर्वचनीय महान् महिया है जिससे दुर्जनोंका वचनरूपी वक्र गिरते ही नष्ट हो जाता है।।।।।

आगे प्रन्थकार समासोक्ति अलंकारके द्वारा कलिकालमें सम्यग्वमके उपदेशकोंकी दुर्लमता बतलाते हैं-

Ę

सुप्रापाः स्तनयित्नवः शरिव ते साटोपमुत्याय ये;

ग्रत्याशं प्रश्नुताश्चलप्रकृतयो गर्जन्त्यमन्दं मुद्या ।
ये प्रागब्दिचतान् फर्लाह्यमुबकेर्वीहीसयन्तो नवान्
सरक्षेत्राणि पुणन्त्यालं जनविद्धं ते बुर्लेभास्तहनाः ॥८॥

स्तानियत्तवः — मेघाः, सूनत्या देशकाश्च । शर्रादि — घनान्ते दुष्यमाया च, उत्याय — उत्पद्य उद्धतीमूय च, प्रत्याशं — प्रतिदिशं प्रतिस्पृहं च, प्रागब्दिचितान् — प्रानृद्मेषपृष्टान् पूर्वाचार्यप्रतादितानि च, फर्लाद्ध — सस्यसम्पत्ति सदाचरणप्रकर्षं च, उदकीः — पक्षे सम्यगुपदेशैः व्रीहीन् — धान्यानि प्रागब्दिचतानि ( - तानिति ) विशेषणाच्छाल्यादिस्तम्बान् शास्त्रार्थरहस्यानि च । नवान् — गोधूमादिस्तम्बान् अपूर्वस्थुत्पत्तिविशेषाश्य । सत्योत्राणि — पक्षे विनीतिविनेयान्, पूर्णन्त — पूर्यन्त, तद्धनाः — शर्मोषाः ऐदंगुगीनगणिनश्य ॥८॥

अय व्यवहारप्रधानदेशनायाः कर्तारमाशंसन्ति—

शरद् ऋतुमें ऐसे मेघ सुलम हैं जो वड़े आडम्बरके साथ उठकर और प्रत्येक दिशामें फैलकर ब्या ही बड़े जोरसे गरजते हैं और देखते देखते विलीन हो जाते हैं। किन्तु जो वर्षाकालके मेघोंसे पुष्ट हुए धान्यको फल सम्पन्न करते तथा नवीन धान्योंको उत्पन्न करनेके लिए खेतोंको जलसे भर देते हैं ऐसे मेघ दुर्लभ हैं ॥८॥

विशेषार्थ- रद्रट मट्टने समासोक्ति अर्लकारका लक्षण इस प्रकार कहा है- 'जहाँ समस्त समान विशेषणोंके साथ एक उपमानका ही इस प्रकार कथन किया जाये कि इससे उपमेयका बोध हो जाये उसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं। प्रकृत कथन उसी समासोक्ति अलंकारका निदर्शन है। इलोकके पूर्वार्धमें मेघ उपमान है और मिध्या उपदेशक उपमेय है। मेघके साथ समस्त विशेषणोंकी समानता होनेसे समासोक्ति अलंकारके बलसे सिध्या उपदेशकों की प्रतीति होती है। अरद् ऋतुमें वर्णाकालका अन्त आता है। उस समय बनावटी मेघ बढ़े घटाटोपसे उठते है, खुब गरजते हैं किन्तु बरसे बिना ही जल्द बिलीन हो जाते हैं। इसी तरह इस पंचम कालमें सिध्या उपदेशदाता भी अभ्युदय और निश्रेयस मार्गका उपदेश दिये विना ही विलीन हो जाते है यद्यपि उनका आडम्बर वड़ी धूमधामका रहता है। इसी तरह इलोकके कत्तराधमें जो मेघ उपमान रूप हैं उनसे समस्त विशेषणोंकी समानता होनेसे समासोकि अलंकारके बलसे सम्यक उपदेशकोंकी उपमेय रूपसे भवीति होती है। जैसे शरदकालमें ऐसे मेच दुर्लम हैं जो वर्षाकालके मेघोंसे पुष्ट हुए पहलेके धान्योंको फल सम्पन्न करनेके लिए तथा नवीन धान्योंको उत्पन्न करनेके लिए खेतोंको जलसे भर देते हैं। वैसे ही पंचम कालमें ऐसे सच्चे उपदेष्टा दुर्छम हैं जो पूर्वाचार्योंके उपदेशसे व्युत्पन्न हुए पुरुषोंको सम्यक् उपदेशके द्वारा सदाचारसे सम्पन्न करते हैं और नथे विनीत धर्म प्रेमियोंको उत्पन्न करते हैं। यहाँ वर्षाकाळुके मेघ उपमान हैं, पूर्वाचार्य उपमेय हैं; फल सम्पत्ति उपमान है, सदाचारकी प्रकर्षता उपसेय है। जल उपमान है, सम्यक् उपदेश उपमेय है। नवीन गेहूंकी बालें उपमान हैं; नयी ज्युत्पत्तियाँ या शास्त्रींके अर्थका रहस्य उपमेय है। अच्छे खेत उपमान हैं, विनीत शिष्य उप-मेय हैं। शरदकालके मेघ उपमान हैं, इस युगके गणी उपमेय हैं।।।।।

पहले कहा है कि संगल आदिका कथन करके आचार्योंको आक्षका व्याख्यान करना चाहिए। अतः आगे प्रनथकार आचार्यका लक्षण वतलानेके चहेर्यसे व्यवहार प्रधान उपदेशके कर्ताका कथन करते हैं— प्रोद्यक्तिर्वेदपुष्पद्वतत्वरणरसः सम्यगाम्नायमर्ता, भ्रीरो छोकस्थितितः स्वपरमतिवदां वाग्मिनां चोपनीन्यः । सन्मूर्तिस्तीर्थतत्त्वप्रणयनिपुषः प्राणवाज्ञोऽभिगम्यो, निर्मृन्याचार्यवर्यः परहितनिरतः सत्पर्गं शास्तु भव्यान् ॥९॥)

निर्वेद:--- मवाङ्गभोगवैराय्यम्, बाम्नायः कुरुमागमस्य । उक्तं च--'रूपाम्नायगुणैराढ्यो यतीनां मान्य एव च । तपोज्येष्ठो गुरुश्रेष्ठो विज्ञेयो गणनायकः ॥'

अतिशय रूपसे बढते हुए वैराग्यसे जिनका अताचरणमें रस पुष्ट होता जाता है, जो सम्यक् आन्नायके—गुरुपरम्परा और कुल्परम्पराके वारक हैं, घीर हैं—परीषद्द उपसर्ग आदिसे विचलित नहीं होते, लोककी स्थितिको जानते हैं, स्वमत और परमतके झाताओं में तथा वक्ताओं अपणी हैं, प्रशस्त मूर्ति हैं, तीर्य और तत्त्व दोनोंके कथनमें निपुण हैं, जिनका शासन प्राणवान है उसका कोई उलंघन नहीं करता, जिनके पास प्रत्येक्ठ न्यक्ति जा सकता है, तथा जो सदा परोपकारमें लीन रहते हैं ऐसे श्रेष्ठ निर्मन्थाचार्य मन्य जीवोंको सन्मार्गका छपदेश देवें ॥९॥

विशेषार्थं—गुप्ति और समितिके साथ त्रतोंके पालन करनेको त्रताचरण कहते हैं। शान्तरसकी प्राप्तिके सार संसार, शरीर और सोगोंसे विरक्तिको वैराग्य या निर्वेद कहते हैं। शान्तरसकी प्राप्तिके समिग्रुख होनेसे करान्त हुए आत्मा और शरीरके मेदज्ञानकी भावनाके अवलम्बनसे जिनका त्रताचरणका रस प्रति समय बृद्धिकी ओर होता है, तथा जो सम्यक् आम्नायके घारी होते हैं—आम्नाय आगमको भी कहते हैं और आम्नाय वंशपरम्परा और गुरुपरम्पराको भी कहते हैं। अतः जो चारों अनुयोगोंसे विशिष्ट सम्पूर्ण आगमके ज्ञाता और प्रशस्त गुरुपरम्परा तथा कुल्परम्पराके घारक हैं, दूसरे अव्होंमें—परम्परागत वपदेश और सम्तानक्रमसे आये हुए तत्त्रज्ञान और सदाचरणमें तत्पर हैं, परीषद्व और उपसगसे भी अधीर नहीं होते हैं, चराचर जगनके ज्यवहारके ज्ञाता होते हैं, अपने स्याद्वाद सिद्धान्तको तथा अन्य दर्शनोंके एकान्तवादको जाननेवालके पिछल्पम् न होकर अग्रणी होते हैं, इसी तरह वक्तृत्व शक्ति विशिष्ट पुरुवोंमें भी अग्रणी होते हैं, जिनकी मूर्ति सामुद्रिक शासमें कहे गये लक्षणोंसे शोमित तथा पने रोम, स्थूलता और दीर्घता इन तीन दोषोंसे रहित होनेके कारण प्रशस्त होती है। आगममें कहा है—'रूप, आम्नाय और गुणोंसे सम्यन्त, यतियोंको मान्य, तपसे क्येष्ट और गुरुवोंमें जो श्रेष्ठ होता है वसे गणनायक—संघका अधिपति गणधर कहते हैं।'

तथा जो वीर्थ और तत्त्वके प्रणयनमें निपुण होते हैं—जिसके द्वारा संसार-समुद्रको विरा जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। 'सव अनेकान्तात्मक हैं' इस प्रकारका मत ही तीर्थ है और समस्त मतवादोंको तिरस्कृत करते हुए व्यवहार और निश्चयनयके प्रयोगसे प्रकाशित विचित्र आकारवाली चक्रात्मक वस्तुका कथन करना प्रणयन है। तथा अध्यात्म रहस्यको तत्त्व कहते हैं। मूर्तार्थनय और अमूर्तार्थनयके द्वारा व्यवस्थापित दया, इन्द्रिय दमन, त्याग, समाधिमें प्रवर्तनसे होनेवाले परमानन्द पदका उपदेश उसका प्रणयन है। अर्थात् तीर्थ और वत्त्व दोनोंके प्रणयनमें—मुख्य और उपचारके कथनमें निपुण होना चाहिए। यदि वह किसी

१. म. कु. च. टीकायां 'स्वतं चार्षे' इति लिखितं किन्तु महापुराणे नास्ति क्लोकोऽयम् ।

Ę

धीरः—परीयहोसपर्गेरिककार्य । छोकस्थितिज्ञः—छोकस्य चराचरस्य जगतः स्थितिमित्यंमावित्यमं जानन् वर्णात्रमञ्ज्यवहारचतुरो वा, तीर्थंतत्त्वे —िवनागमतद्याभवेगो व्यवहारिकश्यनयौ वा । प्राणदाज्ञः—
- ३ जीवन्ती शीवितप्रदा वा आज्ञा यस्य । अभिगम्यः—सेव्य । निर्ग्नेन्थाः—मध्यन्ति दीर्घीकुर्वेन्ति संसारिमिति ग्रन्था मिष्यात्वादयस्तेम्यो निष्कान्ता यतयस्तेवामाधार्यो । उक्तं च—

1

पञ्चधा चरन्त्याचारं शिष्यानाचारयन्ति च । सर्वेशास्त्रविदो धीरास्तेऽत्राचार्याः प्रकीर्तिताः ॥९॥ [

श्रयाच्यात्मरहस्यगुरो सेवाया मुसुक्षुन्नियृह सते-

एकमें ही निपुण हुए तो दूसरेका छोप हो जायेगा अर्थात् केवळ निश्चयनयमें निपुण होनेसे न्यवहारका छोप होगा और केवल न्यवहारनयमें निपुण होनेसे निश्चयका लोप होगा। कहा भी है- 'यदि जिनमतका प्रवर्तन चाहते हो तो न्यवहार और निश्चयको मत छोड़ो। न्यव-हारके बिना तीर्थका रुखेद होता है और निश्चयके विना तरवका रुखेद होता हैं'। जिनकी प्रवृत्ति स्वसमयरूप परमार्थसे रहित है और जो कर्मकाण्डमें छगे रहते हैं वे निरुवय शुद्ध रूप चारित्रके रहस्यको नहीं जानते। तथा जो निश्चयका आख्न्यन छेते हैं किन्तु निश्चयसे निश्चयको नहीं जानते, वे बाह्य क्रियाकाण्डमें आल्सी चारित्राचारको नष्ट कर देते हैं। अतः क्षाचार्यको निरुचय और व्यवहारके निरूपणमें दक्ष होना आवश्यक है। तथा प्रियवचन और हितकारी वचन बोलना चाहिए। यदि कोई श्रोता प्रश्न करे तो उत्तेजित होकर सीमनस्य नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा व्यक्ति निर्मन्थाचार्थीमें भी श्रष्ट होना चाहिए। जो संसारको हीर्घ करते हैं ऐसे मिध्यात्व आदिको प्रन्थ कहते हैं। उनको जिन्होंने छोड दिया है उन साधुओंको निर्पृत्थ कहते हैं। तथा को ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीयोचार इन पाँच आचारोंको स्वयं पाछते हैं और दूसरोंसे-शिष्योंसे उनका पाछन कराते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। कहा भी है—'जो पॉच प्रकारके आचारको स्वयं पालते हैं और शिष्योंसे पाछन कराते हैं -समस्त शाखोंके ज्ञाता उन धीर महापुरुषोंको आचार्य कहते हैं। निर्प्रन्थोंके आचार्य निर्प्रन्थाचार्य होते हैं और उनमें भी जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हें निर्प्रन्थाचार्य-वर्य कहते हैं। उक्त विशेषताओं से युक्त ऐसे आचार्य ही, जो कि सदा परोपकारमें छगे रहते हैं, सन्मार्गकां—ज्यवहार निश्चय मोक्षमार्गका उपदेश देनेमें समर्थ होते हैं। अतः प्रन्थकार आशा करते हैं कि उपदेशकाचार्य उक्त गुणोंसे विशिष्ट होनें। उक्त गुणोंसे विशिष्ट आचार्यको ही आदरपूर्वक उपदेशमें छंगना चाहिए।

कारी अध्यात्मरहस्यके ज्ञाता गुरुकी सेवामें मुसुक्षुओंको लगनेकी प्रेरणा करते हैं-

जइ जिलमयं प्रकल्क ता सा वंबहारणिच्छए मुनह ।
 एकेण विणा छिज्जह तित्य क्षण्णेण पुण तच्च !!
 'चरणकरणप्यहाणा ससमय परमत्य मुक्कवाबारा ।
 चरणकरण ससार जिच्छयपुढं ण काणन्ति ॥'—सन्यति., ३।६७ ।
 णिच्छयमार्लयंता जिच्छयदो जिच्छय क्षजाणता ।
 णासंति चरणकरण् वाहिरकरणाळ्या केई ॥

विधिवद्धर्मसर्वस्यं यो धुवृष्या शक्तितक्ष्यरन् । ' प्रवक्ति कृषयाऽन्येषां श्रेयः श्रेयोषिनां हि सः ॥१०॥ -

विधिवत्—विधानाहं, धर्मसर्वेस्वं—रत्नवयसमाहितमात्मानं श्रेयः—सेव्यः ॥१०॥ अय वाचनावार्यायात्मरहस्यदेशकयोजेंकि प्रभावशाकटममाशास्ते—

> स्वार्थेकमतयो भान्तु मा भान्तु घटवीपवत् । परार्थे स्वार्थमतयो ब्रह्मबद्द भान्स्वहविवम् ॥११॥

भान्तु—लोके बारमानं प्रकाशयन्तु । त्रिविषा हि मुमुक्षव केचित् परोपकारा . जन्ये स्वोपकारा., जन्यतरे च स्वोपकारेकपरा इति । ब्रह्मवत्—सर्वज्ञतुरुयम्, अहर्दियं—विने दिने नित्यमित्यर्थः । अत्रेयं भावना प्रकटप्रभावे देशके लोकः परं विस्वासमुपेरम तहचसा निरारेकमामृत्रिकार्याय यतते ॥११॥

जो विधिपूर्वक व्यवहार और निश्चयरत्नत्रयात्मक सम्पूर्ण धर्मको परमागमसे और गुक्परम्परासे जानकर या रत्नत्रयसे समाविष्ट आत्माको स्वसंवेदनसे जानकर शक्तिके अनुसार उसका पाउन करते हुए जाम पूजा ज्यातिकी अपेक्षा न करके कुपामावसे दूसरोंको उसका उपदेश करते हैं, अपने परम कल्याणके इच्छुक जनोंको उन्हींकी सेवा करनी चाहिए, उन्हींसे धर्मश्रवण करना चाहिए ॥१०॥

उपवेशकाचार्यं और अध्यात्मरहस्यके उपदेष्टाका छोकमें प्रभाव फैके ऐसी आशा करते हैं—

जिनकी मित परार्थमें न होकर केवछ स्वार्थमें ही रहती है वे घटमें रखे दीपककी तरह छोकमें वमके या न वमके, उनमें हमें कोई इचि नहीं है। किन्तु जो स्वार्थकी तरह परार्थमें भी तत्पर रहते हैं वे ब्रह्मकी तरह दिन-रात प्रकाशमान रहें॥११॥

विशेषार्थ — तीन प्रकार के मुमुशु होते हैं। उनमें-से कुछ तो अपना उपकार करते हुए भी परोपकार को प्रधान रूपसे करते हैं जैसा कि आगममें कहा है — 'मुमुश्चुजन अपने दु: खको दूर करने के छिए प्रथत्न करना भी उचित नहीं मानते, तथा परदु: खसे दुखी होकर बिना किसी अपेक्षाके परोपकारके छिए सदा तत्पर रहते हैं'।

कुछ मुमुखु स्वोपकारको प्रधानता देते हुए परोपकार करते हैं। कहाँ भी है—'अपना हित करना चाहिए, यह अन्य हो तो परहित करना। किन्तु आत्महित और परहितमें-से आत्महित ही सम्यक् रूपसे करना चाहिए।'

 स्वदुःखिनर्पृणारम्माः परतु स्रेषु दुःखिताः । निव्यवेषां परार्थेषु बद्धकक्षा मृमुक्षवः ॥—महापुः ९।१६४ ।

आदिहदं कावन्नं जह सक्कइ परिहदं च कावन्नं ।
 आदिहदंपरिहदादो आदिहदं सुद् कावन्नं ।।

परोपकृतिमृत्सृज्य स्वीयकारपरी श्रव ।
 जपकुर्वन् परस्याक्षी दृश्यमानस्य कोकवत् ॥—इष्टोष. ३२ क्को. ।

ą

٩

अयेदानीमासन्त्रभव्यानामतिवुर्जभत्वेऽपि न देशना निष्पला इति तां प्रतिवनतुमृत्सहते— पश्यन् संसुतिनाटकं स्फुटरसप्राग्मारिकमीरितं, स्वस्थश्चवंति निर्वृतः सुखसुधामात्यन्तिकोमित्यरम् । ये सन्तः प्रतियन्ति तेऽस्य विरक्षा देश्यं तथापि क्वचित् काले कोऽपि हितं अयेदिति सदोत्पाद्यापि शुश्रुषुताम् ॥१२॥

प्रयन्—निर्विकल्पमनुभवन् । नाटकं—अभिनेयकाव्यम् । स्फुटाः—विभावानुभावव्यभिचारिभिर-भिव्यव्यमानाः, रसाः—श्रङ्कारादयः । तत्सामान्यकक्षणं यथा—

> कारणान्यव कार्याणि सहकारीणि यानि च। रत्यादेः स्थायिनो छोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः ॥ विभावा अनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । व्यक्तः स तैर्विभावाद्येः स्थायी भावो रसः स्मृतः॥

इन तीन प्रकारके मुसुक्षुओं में से अन्तिममें तदस्य भावना दिखानेके लिए प्रन्यकारने उक्त कथन किया है। उसका सार यह है कि घटमें रखा हुआ दीपक प्रकाशमान हो या न हो, उससे लोगों में न हवे होता है और न विषाद। वह हेय और उपादेय पदार्थों का प्रकाशक न होने से उपेक्षाके योग्य माना जाता है। किन्तु जो स्वार्थकी तरह ही परार्थमें लीन रहते हैं वे सदा प्रकाशमान रहें। इसका आश्य यह है कि प्रभावशाली वक्ताके वक्तांपर विश्वास करके लोग इसकी वाणीसे प्रेरणा लेकर बिना किसी प्रकारकी शंकाके परलोकसम्बन्धी धार्मिक इत्यों में प्रवृत्ति करते हैं अतः परीपकारी पुरुषसे बढ़ा लोकोपकार होता है। इसिक्य परीपकारी प्रवक्ता सदा अभिनन्दनीय हैं।

यद्यपि इस कालमें निकट अन्य जीव अति दुर्लभ है तथापि वपदेश करना निष्फल नहीं

होता, इसलिए उपवेशके प्रति वक्ताको उत्साहित करते हैं-

'कर्मसे रहित अप ने शुद्ध स्वरूपमें विराजमान सुकारमा व्यक्त स्थायी भावों और रसोंके समृहसे नानारूप हुए संसार रूपी नाटकको देखते हुए—निर्विकल्प रूपसे अनुभव करते हुए अनन्तकाल तक सुखरूपी अस्तका आस्वादन करते हैं', ऐसा उपदेश सुनकर जो तत्काल उसपर श्रद्धा कर छेते हैं कि ऐसा ही है, ऐसे निकट मन्य जीव इस कालमें बहुत विरक्ते हैं। तथापि किसी भी समय कोई भी मन्यजीव अपने हित में लग सकता है इस भावनासे श्रवण करनेनी इच्लाको उत्पन्न करके भी सदा उपदेश करना चाहिए॥१२॥

विशेषार्थ —यह संसार एक नाटककी तरह है। नाटक दर्शकों के लिए बढ़ा आनन्ददायक होता है। उसमें विमाव अनुमाव और ज्यभिचारी मार्चोके संयोगसे रित आदि
स्थायी भावों की पुष्टि होती है। पुष्ट हुए उन्हीं स्थायी मार्चोको रस कहते हैं। मनके द्वारा
जिनका आस्वादन किया जाता है उन्हें रस कहते हैं। वे मृद्धारादिके भेदसे अनेक प्रकारके
होते हैं। उनका सामान्य उद्धण इस प्रकार है—''रित आदिके कारण रूप, कार्य रूप और
सहकारीरूप जितने भाव हैं उन्हें छोकमें स्थायी माव कहते हैं। यदि इनका नाटक और
काव्यमें प्रयोग किया जाये तो उन्हें विमाव, अनुमाव और ज्यभिचारी माव कहते हैं। उन
विभाव आदिके द्वारा व्यक्त होनेवाछे स्थायी भावको रस कहते हैं।" तथा—विमाव,
अनुमाव, सान्त्विक और ज्यभिचारी मार्वोके द्वारा सामे जानेवाछे स्थायी भावको रस कहते

Ę

प्रारभार:--व्यूहः । किर्मीरितं-नानारूपता नीतंम् । स्वस्थः-स्वस्मिन् कर्मविविवस्ते बात्मिन तिष्ठन् निरातङ्कष्टव, निर्वृतः-मुकात्मा, आत्मिन्तकीम् --वनन्तकारुवतीम् । अरं--व्यटिति सदुपदेश-श्रवणानन्तरमेव । सन्तः--आसन्नमञ्याः । प्रतियन्ति--त्वयैति प्रतिपत्तिकोचरं कुर्वन्ति । तथा जोत्तम्--

जेण विद्याणिद सद्धं(व्वं) पेच्छिद सो तेण सोवखमणुह्वदि । इदि तं जाणिद भविको अभवियसत्तो ण सद्हिदि ॥ [ पश्चास्ति० १६३ गा. ] देश्यं—प्रतिपाद्यं तत्त्वम् ॥१२॥

हैं। ऐसा भी अन्यत्र कहा है। यहाँ वतछाया है कि रित आदिकी उत्पत्तिके जो कारण हैं वे विभाव शब्दसे, कार्य अनुमाव शब्दसे और सहकारी ज्यमिचारी माव नामसे कहे जाते हैं। रति आदिके कारण दोँ प्रकारके होते हैं-एक आलम्बन रूप और दूसरे उद्दीपन रूप। रत्री आदि आखम्बन रूप कारण हैं क्योंकि सीको देखकर पुरुषके मनमें प्रीति उत्पन्न होती है। इस प्रीतिको उद्बद्ध करनेवाले चाँदनी, उद्यान आदि सामग्री उद्दीपन विभाव हैं क्योंकि वे प्रीतिको उदीप्त करते हैं। इस प्रकार आलम्बन और उदीपन दोनों मिलकर स्थायी भावको व्यक्त करते हैं। ये दोनों रसके वाह्य कारण हैं। रसानुभूतिका मुख्य कारण स्थायीभाव है। स्थायीमाव मनके मीतर रहनेवाला एक संस्कार है जो अनुकूल आलम्बन तथा छडीपनको पाकर बदीत होता है। इस स्थायी मावकी अभिन्यक्ति ही रस शब्दसे कही जाती है। इसीसे विमान, अनुमान और व्यभिचारी मार्वोंके संयोगसे व्यक्त होनेवाले स्थायी भावको रस फहते हैं। व्यवहारदशामें मनुष्यको जिस जिस प्रकारकी अनुभूति होती है उसको ध्यानमें रखकर प्रायः आठ प्रकारके स्थायी मान साहित्य शास्त्रमें माने गये हैं-रित, हास, शोक, क्रीय, ज्त्साह, मय, जुगुप्सा या चुणा और विस्सव। इनके अतिरिक्त निर्वेदको भी नीवाँ स्थायी माव माना गया है। इनके अनुसार ही नी रस माने गये हैं-शृंगार, हास्य, कहण, रौद्र, वीर, भयानक, बीमरस, अद्मुत और शान्त । शान्त रसकी स्थितिके विपयमें मतुभेद है। भरत सुनिने अपने ,नाट्यशास्त्रमें (६-१६) आठ ही रस नाट्यमें वतलाये हैं। काल्य-प्रकाशकारने भी उन्हींका अनुसरण किया है। इसके विपरीत चद्रट, आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्तने स्पष्ट रूपसे शान्त रसका कथन किया है। अस्तु, न्यभिचारी भाव २३ हैं---निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, सद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, धृति, श्रीडा, चपळता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्ब, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सोना, जागना, क्रीध, अवहित्या ( उन्जा आदिके कारण आकार गोपन ), उपता, सति, व्याधि, उन्माद, भरण, त्रास और वितर्क ।

यद्यपि यहाँ निर्वेदकी गणना व्यमिचारी मार्वोमें की गयी है परन्तु यह शान्त रसका स्थायों भाव भी है। जिसका निर्वेद भाव पुष्ट हो जाता है उसका वह रस हो जाता है। जिसका परिपुष्ट नहीं होता उसका भाव ही रहता है। इस प्रकारके भावों और रसोंकी बहुवायतसे यह संसारक्षी नाटक भी विचित्र रूप है। इसका निर्विकल्प अनुभवन करने-वाछे मुक्तारमा आस्मिक मुखमें ही सदा निमग्न रहते हैं, ऐसे उपदेशको मुनकर उसपर तत्काछ विश्वास कर छेनेवाछे अत्यन्त अल्प है। कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है—'जीव जिस केवल्छान, केवल्दर्शनके द्वारा सबको जानता देखता है उसी के द्वारा वह आस्मिक मुख का अनुभव करता है। इस वातको भन्य जीव वानता है, उसकी श्रद्धा करता है किन्तु अभन्य जीव श्रद्धा

वयाभव्यस्याप्रतिपाद्यस्ये हेतुमुपन्यस्यति---

बहुकोऽप्युपदेकाः स्यान्न सन्वस्यार्थसंविदे । भवति ह्यन्वपाषाणः केनोपायेन काञ्चनम् ॥१३॥

मन्दस्य---अधनयसम्यव्हर्शनादिपाटवस्य सदा मिष्यात्वरोगितस्य इत्यर्थः । अर्थसंविदे---अर्थे हेय उपादेये च विषये संगता अर्न्तिविधिनयता वित् ज्ञानं तस्मै न स्यात् । तथा चोक्तम्---

'जले तैलमिवैतिह्यं वृथा तत्र बहिर्ह्युति । रसवत्स्यान्न यत्रान्तर्बोद्यो वेषाय वातुषु ॥' [ सोम. स्पास. १८१ क्लो. ] सन्धपाषाणः—अविभाष्यकाञ्चनाकम । तदुक्तम्—

> अन्धपाषाणकृत्पं स्यादमव्यत्वं शरीरिणाम् । यस्माज्जन्मशतेनापि नात्मतत्त्वं पृथग् भवेत् ॥१३॥ [

नहीं करता।' फिर भी अन्यकार कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति होते हुए भी उपदेशक को निराश न होकर सुनतेकी इच्छा नहीं होनेपर भी उस इच्छाको उत्पन्न करके उपदेश करना चाहिए क्योंकि न जाने कब किसकी मित अपने हित में छम जाये। अतः समय प्रतिकृष्ठ होते हुए भी सुकका को धर्मका उपदेश करना ही चाहिए।

अभन्य को उपदेश न देनेमें युक्तिं उपस्थित करते हैं---

जो मन्द है अर्थात् जिसमें सम्यग्दर्शन् आदिको प्रकट कर संकता अशक्य है क्योंकि वह मिध्यात्वरूपी रोगसे स्थायीरूपसे प्रस्त है दूसरे शब्दोंमें जो अमन्य है—उसे दो-तीन बारकी तो बात ही क्या, बहुत बार भी उपदेश देनेपर हेय-उपादेय रूप अर्थका बोध नहीं

होता। ठीक ही है-स्या किसी भी डपायसे अन्वपापाण सुवर्ण हो सकता है ?

विशेषार्थ - जैसे खानसे एक स्वर्णपाषाण निकलता है और एक अन्यपायाण निकलता है। जिस पाषाणमें-से सोना अलग किया जा सकता है उसे स्वर्णपाषाण कहते हैं और जिसमें से किसी भी रीतिसे सोनेको अलग करना शक्य नहीं है उसे अन्धपाषाण कहते हैं। इसी तरह संसारमें भी दो तरहके जीव पाये जाते हैं-एक भन्य कहे जाते हैं और दूसरे अभन्य कहे जाते हैं। जिनमें सम्यग्दर्शन आदिके प्रकट होनेकी योग्यता होती है उन जीवोंको भन्य फहते हैं और जिनमें उस योग्यताका अमाव होता है उन्हें अमन्य कहते हैं। जैसे एक ही खेतसे पैदा होनेवाछे एडद-मँगमें से किन्हीं में तो पचनशकि होती है. आग आदिका निमित्त मिलनेपर वे पक जाते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी उहद सँग होते हैं जिनमें वह शक्ति नहीं होती, वे कभी भी नहीं पकते । इस तरह जैसे उनमें पाक्यशक्ति और अपाक्यशक्ति होती है वैसे ही जीवों में भी मन्यत्व और असन्य शक्ति स्वासाविक होती है। दोनों ही शक्तियाँ अनादि हैं। किन्तु सन्यत्वमें सन्यत्व शक्तिकी व्यक्ति सादि है। आशय यह है कि सन्य जीवोंमें भी अभन्य जीवोंकी तरह मिध्यादर्शन आदि परिणामरूप अशुद्धि रहती है। किन्तु चनमें सन्यादर्शन आदि परिणास रूप शुद्धि भी सन्भव है। अत. सन्यादर्शन आदिकी उत्पत्ति के पहले मन्यमें जो अशुद्धि है वह अनादि है। क्योंकि सिध्यादर्शनकी परम्परा अनादि कालसे उसमें आ रही हैं-। किन्तु सन्यग्दर्शन आदिकी उत्पत्तिरूप शक्तिकी व्यक्ति सादि है। अभन्यमें भी अञ्जूद्धता अनादि है क्योंकि उसमें भी मिष्यादर्शनकी सन्तान अनादि है किन्तु उसका कभी अन्त नहीं आता अत. उसकी अज़द्भता अनादि अनन्त है। दोनोंमें

₹

भव्योऽपीद्वा एव प्रतिपाद्यः स्यादित्याह्-

भोतुं वाञ्छति यः सदा प्रवचनं प्रोक्तं श्रुणोत्यावरात् गृह् णाति प्रयतस्तवर्णमचर्छं तं भारयत्यास्मवत् । तद्विष्टैः सह संविदत्यपि ततोऽन्यांहचोहतेऽपोहते, तत्तस्वाभिनिवेशभावहति च साध्यः स घमं सुघीः ॥१४॥

अत्र शुत्रूषा-श्रवण-ग्रहण-श्रारण-विज्ञानोहापोह्दद्वासिनिवेशा अद्ये वृद्धिगुणाः क्रसेणोक्ताः प्रतिपत्तव्याः । ६ प्रवचनं —प्रमाणावाधितं वचनं जिनागमित्यर्थः । आत्मवत् — आत्मवा तृत्यं श्रव्यदस्त्विविगेणत्वात् । संवदितं मोहसन्देहिवपर्यासब्युदासेन व्यवस्यति । ततः — तं विज्ञातमर्थमाश्रित्य वाप्त्यातवाधिनान्वितकंतं (व्याप्त्या तयाविषान् वितकंयति ) अपोहते — चंकित्युवितम्या प्रत्यवायसंभावनया विद्धानर्थान् व्यावर्तयति सुधीः । ९ एतेन वीधनाः इति विश्वेषणं व्यावस्यातम् ॥१४॥

इस प्रकारकी स्थिति स्वामाविक मानी गयी है। सारांश यह है—संसारी जीव—वह भव्य हो अथवा अभव्य हो—अनादिसे अगुद्ध है। यदि उसकी अगुद्धताको सादि माना जाये तो उससे पहुछे उसे गुद्ध मानना होगा। जोर ऐसी स्थितिमें गुद्ध जीवके पुनः वन्यन असन्भव हो जायेगा क्योंकि गुद्धता वन्यनका कारण नहीं है। अगुद्धदशामें ही वन्य सम्भव है अतः अगुद्धि अनादि है। जैसे स्वर्णपाषाणमें विद्यमान स्वर्णकी अगुद्धि अनादि है, गुद्धि सादि है। किन्तु अन्यपाषाणमें वर्तमान स्वर्ण अनादिसे अगुद्ध होनेपर भी कभी गुद्ध नहीं होता। अतः उसकी अगुद्धि अनादिके साथ अनन्त भी है।।१२॥

आगे कहते हैं कि इस प्रकारका ही भन्य जीवं उपदेशका पात्र है-

सम्यक्त्वसे युक्त समीचीन बुद्धिवाला जो मन्य-जीव सदा प्रवचनको सुननेके लिए इच्छुक रहता है, और जो कुछ कहा जाता है उसे आदरपूर्वक सुनता है, सुनकर प्रयत्नपूर्वक उसके अर्थका निश्चय करता है, तथा प्रयत्नपूर्वक निश्चत किये उस अर्थको आत्माके समान यह मेरा है इस भावसे स्थिर रूपसे धारण करता है, जो उस विद्याके हाता होते हैं उनके साथ संवाद करके अपने संशय, विपर्यय और अनम्यवसायको दूर करता है, इतना ही नहीं, उस हात विषयसे सम्बद्ध अन्य अहात विपर्योको भी तर्क-वितकसे जाननेका प्रयत्न करता है, तथा युक्ति और आगमसे जो विषय प्रमाणवाधित प्रतीत होते हैं उनको हैय जानकर छोड़ देता है तथा प्रवचनके अर्थमें हैय, उपादेय और उपेक्षणीय रूपसे यथावत् अमिप्राय रखता है, ऐसा ही भन्य जीव उपदेशका पात्र होता है ॥१४॥

विशेषार्य—यद्यपि भन्य जीव ही खपदेशका पात्र होता है तथापि उसमें भी शुश्रूपा, श्रवण, प्रहण, धारण, विज्ञान, उद्ध, अपोह और तस्वाभिनिवेश ये आठ गुण होना आवर्यक है। इन गुणोंसे युक्त समीचीन बुद्धिशाली मन्य ही उपदेशका पात्र होता है। जैन उपदेशको प्रवचन कहा जाता है। 'प्र' का अयं है प्रकृष्ट अर्थात् प्रत्यक्ष और अनुमानादि प्रमाणोंसे अविरद्ध वचनको ही प्रवचन कहते हैं। जैसे 'सव अनेकान्तात्मक है' इत्यादि वाक्य जिनागमके अनुकृत्व होनेसे प्रवचन कहलाता है। ऐसे प्रवचनका प्रवक्ता भी कल्याण का इच्छुक होना चाहिए, अपने और श्रोताओंके कल्याणको मावनासे ही जो धर्मोपदेश करता है उसीकी वात युननेके योग्य होती है। ऐसे प्रवचनतासे प्रवचन सुनने के लिए जो सदा इच्छुक रहता है, और जब युननेको मिलता है वो जो कुछ कहा जाता है उसे आदरपृथंक युनता है, शास्त्रसमामें वैठकर ऊंचता नहीं है और न गणवाजी करता है, युन करके प्रवचनके

ş

Ę

12

एवंविषप्रश्नस्यापि सदुपदेशं विना षर्मे प्रज्ञा न क्रमते इत्याचण्डे — महामोहतमदछन्नं श्रेयोमार्गे न पश्यति । विप्रलाऽपि बुद्याखोकादिव श्रुत्या विना मति: ॥१५॥

दृक्—चक्षुः, आलोकात्—प्रवीपादिप्रकाशात्, श्रुत्याः—धर्मश्रवणात्, 'श्रुत्या धर्म विजानाति' इत्यभिषानात् ॥१५॥

अब धास्त्रसंस्कारान्मते परिच्छेदातिश्वयं शंसति-

दृष्टमात्रपरिच्छेत्री मतिः शास्त्रेण संस्कृता । स्यनक्त्यवृष्टमप्ययं दर्पणेनेव दृङ्गुखम् ॥१६॥

९ मति:—इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमवब्रहाविज्ञानम् । शास्त्रेण्—आसवचनाविजन्मना दृष्टादृष्टार्यज्ञानेन । तदुक्तम्—

मतिर्जागिति दृष्टेऽर्षे दृष्टेऽदृष्टे तथा गतिः । अतो न दुर्जमं तस्वं यदि निर्मत्सरं मनः ॥ [ सोम. स्पा. २५८ वस्रो. ] ॥१६॥ अय कोतुर्णा चातुर्विच्याद् द्वयोरेव प्रतिपास्तवं दृढयति—

अर्थको प्रयत्नप्वक प्रहण करता है और जो प्रहण करता है उसे इस तरह धारण करता है मानो वह उसका जीवन प्राण है उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता, उसके समझनेमें यि कुछ सन्देह, विपरीतता या अनजानपना ठगता है तो विशिष्ट झाताओं साथ बैठकर चर्चा वार्ता करके अपने सन्देह आदिकों दूर करता है। फिर उस झात तत्वके प्रकाशमें तर्क-वितर्क करके अन्य विवयों को भी सुदृढ करता है और यि उसे बहात होता है कि अवतक जो असुक विवयको हमने असुक प्रकारसे समझा या वह प्रमाणवाधित है तो उसे छोड़कर अपनी गळतीमें सुधार कर छेता है, तथा प्रवचन सुनने आदिका सुख्य प्रयोजन तो हेय और उपादेयका विचार करके अपने अमिप्रायको यथार्थ करना है, हेयका हेय करसे और उपादेयका उपादेयक्त अद्धान करना ही अभिप्रायको यथार्थ करना है। यि उसमें कमी रही तो अवण आदि निष्कछ ही हैं। अतः जो भन्य जीव इस प्रकारके बौद्धिक गुणोंसे युक्त होता है वस्तुत: वही उपयुक्त ओता है।।१४॥

आगे कहते हैं कि इस प्रकारके बुद्धिशाली भव्य जीवकी मति भी सहुपदेशके बिना

धर्ममें नहीं छगती-

जैसे दीपक आदिके प्रकाशके बिना खुळी हुई बड़ी-बड़ी आँखें भी अन्यकारसे ढके हुए प्रशस्त मार्ग को नहीं देख सकतीं, वैसे ही घमेश्रवणके बिना विशाल बुद्धि भी महा-मोहरूपी अन्यकारसे ज्याप्त कल्याण-मार्गको नहीं देख सकती ॥१५॥

जागे शास्त्रके संस्कारसे जो बुद्धिमें ज्ञानाविसय होता है उसकी प्रशंसा करते हैं— जैसे वर्पणके योगसे चक्षु स्वयं देखतेमें अशक्य मी मुखको देख छेती है वैसे ही इन्द्रिय और मनसे जानने योग्य वस्तुको ही जाननेवाळी मित ( मितिज्ञान ) शास्त्रसे संस्कृत होकर अर्थात् शास्त्रअवणसे अविशयको पाकर इन्द्रिय और मनके द्वारा जाननेमें अशक्य पदार्थको भी प्रकाशित करती है ॥१६॥

आगे चार प्रकारके श्रोताओंमें से दो प्रकारके श्रोता ही उपदेशके पात्र होते हैं इस

बातका समर्थन करते हैं-

₹

\$3

अध्युत्पक्षमनुप्रनिदय तदिभिप्रायं प्रछोम्याप्यर्छं, कारुण्यात्प्रतिपादयन्ति सुघियो वर्मं सदा शर्मंबम् । संदित्त्वं पुनरन्तमेत्य विनयात्पृच्छन्तमिच्छावशा– श्च ब्युत्पन्नविपर्ययाकुळमती ब्युत्पत्त्यर्नाथत्वतः ॥१७॥

प्रलोक्य--शामपूर्णादेना प्ररोचनामुत्याच, इच्छावशात् --व्युत्पत्तिवाव्छानुरोघात् । विपर्ययाकुल-मतिः--विपर्यस्तः ॥१७॥

नन् दृष्टफलामिलाषदूषितर्मातः कयं प्रतिपाद्य इत्याशङ्कां दृष्टान्तावष्टम्मेन निराचष्टे-

यः भ्रुणोति यथा धर्ममनुबृत्यस्तयैव सः । भजन् पथ्यमपथ्येन बालः कि नानुमोषते ॥१८॥

यथा—कामपूर्वादिप्रकोमनप्रकारेण, अनुवृत्यः—अनुगम्यो न द्वन्यः। पर्थ्यः—कटुतिक्तादिद्वर्व्यं म्याविहरं, अपन्योन—द्वादाधकंरादिना सह ॥१८॥

वय विनयफले दर्शयति-

बृद्धेष्वनुद्धताचारो ना महिन्नानुबध्यते । कुलकोलाननुत्कामन् सरिद्धिः पूर्यतेऽजंबः ॥१९॥

चार प्रकारके ओता होते हैं —अन्युत्पन्न, सन्दिग्ध, ज्युत्पन्न और निपर्यस्त । प्रवक्ता आचार्य धर्मके स्वरूपसे अनजान अन्युत्पन्न ओताको, उसके अमिप्रायके अनुसार धर्मसें मिल्नेवाले लाम, पूजा आदिका प्रलोमन देकर भी छपामावसे सदा मुखदायी धर्मका उपदेश देते हैं। तथा धर्मके विवयमें सन्दिग्ध ओता विनयपूर्वक समीपमें आकर पृक्षता है कि यह ऐसे ही है या अन्य प्रकारसे है तो उसको समझानेकी मावनासे धर्मका उपदेश देते हैं। किन्तु जो धर्मका ज्ञाता न्युत्पन्न ओता है अथवा विपरीत ज्ञानके कारण जिसकी मित विपरीत है, जो शास्त्रोक धर्मका अन्यया समर्थन करनेके लिए कटिवद्ध है, ऐसे विपर्यस्त ओता धर्मका उपदेश नहीं देते हैं क्योंकि ज्युत्पन्न ओता तो धर्मको जानता है और विपर्यस्त ओता धर्मसे हेष रखता है।।१७॥

यहाँ यह शंका होती है कि छौकिक फलकी इच्छासे जिसकी मति दूषित है वह कैसे उपदेशका पात्र है, इस आशंकाका निराकरण दृष्टान्त द्वारा करते हैं—

जो जिस प्रकार धर्मको सुनता है उसे उसी प्रकार धर्मे सुनाना चाहिए। क्या अपध्यके द्वारा पथ्यका सेवन करनेवाछे बालककी सब अनुमोदना नहीं करते हैं॥१८॥

विशेषार्थ — जैसे बालक रोग दूर करनेके लिए कहुक औषिषका सेवन यदि नहीं करता तो माता-पिता मिठाई नगैरहका लालच देकर उसे कहुक औषिष बिलाते हैं। यदापि मिठाई उसके लिए हिदकारी नहीं है। तथा जन बालक मिठाईके लोमसे कहुक औषिष खाता है तो माता-पिता उसकी प्रशंसा करते हैं कि बड़ा अच्छा लड़का है। उसी प्रकार जो सांसा-रिक प्रलोमनके बिना धर्मकी और आकृष्ट नहीं होते उन्हें सांसारिक सुखका प्रलोमन देकर धर्म सुनाना बुरा नहीं है। यद्यपि सांसारिक सुख अहितकर है, किन्तु धर्म सुननेसे वह उसे अहितकर जानकर छोड़ सकेगा, इसी मावनासे ऐसा किया जाता है।।१८॥

आगे विनयका फल बतलाते हैं-

तप, श्रुत सादिमें च्येष्ठ गुरुजनोंके प्रति विनम्र व्यवहार करनेवाला मनुष्य नित्य ही

Ę

٩

१२

वृद्धेषु—तपःश्वतादिच्येच्ठेसु, ना महिम्ना—वा पुमान्, महिम्ना—कोकोत्तरानुमानेन, अथवा न अमहिम्ना कि तर्हि ? माहात्स्येनैव, अनुबच्यते—नित्यमधिष्टीयते । कुलशैलान्—एक-हि-चतुर्योजनशतीिच्छ-वे तान् हिमबदादीन् अनुत्कामन्—अनुल्लंध्य वर्तमानः ॥१९॥

अय व्युत्पन्नस्याप्रतिपाद्यत्वं दृष्टान्तेन समर्थयते—

यो यहिजानाति स तन्न शिष्यो यो वा न यहिष्ट स तन्न छम्यः । को दीपयेद्धामनिष्ठि हि दीपैः कः पूरयेद्वाम्बुनिष्ठि पयोभिः ॥?०॥

वष्टि--कामयति ॥२०॥

अद्य विपर्यस्तस्य प्रतिपाद्यत्वे दोषं दर्शयति-

यत्र मुज्जाति वा बुद्धिच्छायां पुज्जाति वा तमः । गुङक्तिज्योतिवन्मीलत् कस्तत्रोन्मीलयेदगिरम् ॥२१॥

बुद्धच्छायां—अञ्चान्ति वा वित्तप्रस्तिम् । तमः—विपरीतामिनिवेशम् ॥२१॥ अपैव प्रतिपादकप्रतिपाची प्रतिपाच तत्प्रवृत्त्यङ्गतया सिखं वर्मकलं निर्देशति—

छोकोत्तर माहात्म्यसे परिपूरित होता है। ठीक ही है—हिमवान् आदि कुलपर्वतोंका चल्छंघन न करनेवाळा समुद्र गंगा आदि नदियोंके द्वारा भरा जाता है।।१९॥

व्युत्पन्त पुरुष उपदेशका पात्र नहीं है, इसका समर्थन दृष्टान्त द्वारा करते हैं-

जो पुरुष जिस वस्तुको अच्छी रीतिसे जानता है उसे उस वस्तुका शिक्षण दैनेकी आवश्यकता नहीं है और जो पुरुष जिस वस्तुको नहीं चाहता उसे उस वस्तुको देना अना-वश्यक है। कीन मनुष्य सूर्यको दीपकोंके द्वारा प्रकाशित करता है और कीन मनुष्य समुद्रको जलसे मरता है शिक्षण जैसे सूर्यको दीपक दिखाना और समुद्रको जलसे मरना ज्यर्थ है क्योंकि सूर्य रकाशमान है और समुद्रमें अथाह जल है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषको उपदेश देना ज्यर्थ है क्योंकि वह तो स्वयं ज्ञानी है।।२०॥

आगे विपर्यस्त श्रोताको चपदेश देनेमें दोष बतलाते हैं-

गुरुकी रक्तिरूपी न्योति प्रकाशित होते ही जिसमें वर्तमान शुद्धिकी छायाको हर छेती है और अन्धकारको बढाती है उसे कीन रपदेश कर सकेगा ॥२१॥

विशेषार्थ —गुरुके वचन दीपकके तुल्य है। दीपकके प्रकाशित होते ही यदि प्रकाशके स्थान पर अन्धकार ही बढता हो तो ऐसे स्थानपर कौन दीपक जलना पसन्द करेगा। उसी तरह गुरुके वचनोंको सुनकर निसके चिचमें वर्तमान बोड़ी-सी भी शान्ति नष्ट हो जाती हो और उलटा निपरीत अमिनिनेश ही पुष्ट होता हो तो ऐसे व्यक्तिको उपदेश देनेसे क्या लाभ है ? उसे कोई भी बुद्धिमान प्रवक्ता उपदेश देना पसन्द नहीं कर सकता ॥२१॥

धर्मके फलको सुनकर धर्ममें प्रवृत्ति होती है इस तरह धर्मका फल भी धर्ममें प्रवृत्तिका एक् अंग है। इसलिए वक्ता और श्रोताका स्वरूप घतलाकर अन्थकार धर्मके फलका कथन करते हैं—

₹

Ę

٩

सुखं दुःखनिवृत्तिश्च पुरुषार्यावुनौ स्मृतौ । वर्मस्तत्कारणं सम्यक् सर्वेषामविगानतः ॥२२॥

उभी--दावेद मुखाद् दुःखनिवृत्तेश्वातिरिक्तस्य सर्वे ( सर्वेषाम् )--पुरुपाणामित्रशापाऽविपयत्वात् । सर्वेषा शैकिकपरीक्षकाणा अविगानतः--वेवित्रतिपत्तेः ॥२२॥

अयोक्तमेवार्यं प्रपञ्जयितुं मुख्यफलसंपादनपरस्य धर्मस्यानुपद्गिकफलसर्वस्वमभिनन्दति---

येन मुक्तिश्रिये पुँति वास्यमाने जगच्छ्रियः । स्वयं रज्यन्त्ययं घर्मः केन वर्ष्योऽनुमावतः ॥२३॥

वास्यमाने —अनुरस्यमाने आधीयमाणे वा जगन्त्रियः । अत्राममो यथा—
'संपज्जिदि णिव्नाणं देवासुरमणुयरायिवहवेहि । 
जीवस्स चरित्तादो संसणणाणपहाणादो ॥'—प्रवचनसार ११६

पूर्वाचारोंने मुख और दु:खसे निवृत्ति वे को पुरुषार्थ माने हैं। उनका कारण सचा धर्म है इसमें किसीको भी विचाद नहीं है ॥२२॥

विशेषार्थ —यद्यपि धर्म, अर्थ, काम और मोख वे चार पुरुषार्थ समीने स्वीकार किये हैं। जो पुरुषोंकी अभिलापाका विषय होता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। सभी पुरुष ही नहीं, प्राणिमात्र चाहते हैं कि हमें सुलकी प्राप्ति हो और दु:खसे हमारा छुटकारा हो। उक्त चार पुरुपार्थोंका भी मूळ प्रयोजन सुलकी प्राप्ति और दु:खसे निवृत्ति ही है। अतः इन दोनोंको पुरुपार्थ कहा है। यद्यपि दु:खसे निवृत्ति और सुलकी प्राप्ति एक-जैसी ही लगती है क्योंकि दु:ख निवृत्ति होनेसे सुलकी प्राप्ति होनेसे दु:खकी निवृत्ति होती है, तथापि वैशेषिक आदि दर्शन सुकावस्थामें दु:खनिवृत्ति तो मानते हैं किन्दु सुलानुभूति नहीं मानते। इसलिए प्रन्थकारने दोनोंको गिनाया है। वैशेषिक दर्शनमें कहा है— '

बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, हेच, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार इन नौ आत्मगुणोंका अत्यन्त विनाश हो जाना मोक्ष है। उक्त दोनों पुरुषार्थोंका कारण धर्म है यह समीने स्वीकार किया है। जिससे अभ्युद्य और निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति हो उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्षका यह कक्षण समीने माना है।

यतः धर्मका फल सुलप्राप्ति और दुःखनिवृत्ति है अतः उसमें प्रवृत्ति करना योग्य है॥२२॥ उक्त अर्थको ही स्पष्ट करनेके लिए मुख्यफलको देनेमें समर्थ वर्मके समस्त आनुपंगिक फलका अभिनन्दन करते हैं—

मुन्तिरूपी छक्ष्मीकी प्राप्तिके छिए जिस धर्मको घारण करनेवाछे मनुष्यपर संसारकी छिक्ष्मियाँ स्वयं अनुरक्त होती हैं उस धर्मके माहात्म्यका वर्णन कीन कर सकनेमें समर्थ है ? ॥२३॥

विशेपांथ - धर्मपालनका मुख्य फल हैं संसारके दुःखोंसे लूटकर उत्तम सुखस्वरूप भोखकी प्राप्ति। जाचार्य समन्तमद्रने अपने रत्नकरण्ड ब्रावकाचारके प्रारम्भमें धर्मका

वैशेषिक वर्शनमें कहा है—"यतोऽम्युदयिनःश्रेयसिद्धिः स वर्मः ।" महापुराणमें आचार्य जिनसेनने कहा है—"यतोऽम्युदयिनःश्रेयसार्थसिद्धिः सुनिश्चिता स वर्मः ॥५।२०॥"

ş

क्त न केनापि म्रह्मादिना बनुमानतः प्रमानं कार्यं वार्ऽजित्य ॥२३॥ नतु क्षमतेतम्पोसवन्यफल्योरेककारणत्वं न विक्व्यते---निरुत्यति नवं पापमुपात्तं सप्यस्यपि । वर्मेऽनुरागाद्यत्कमं स वर्मोऽम्युदयप्रदः ॥२४॥

क्षपयति एकवेशेन नाशयति सति वर्षे सम्यव्दर्शनादियौगपदाप्रमृतौकत्नलक्षणे शुद्धातमपिरणामे । यत् कर्मं सद्धेचशुभायुर्नीमगोत्रलक्षणं पूण्यं स वर्षः । यथोकवर्षानृरागहेतुकोऽपि पृष्यवन्त्रो कर्मं इत्युपनर्यते । निमत्तं चोपचारस्यैकार्थसवन्धित्वम् । प्रयोवनं पुनर्लोकवास्त्रव्यवहारः कोके यथा—'स्याद्धमंनस्त्रिया पृष्यश्रेयसी सुक्कतं वृषः।' [ अमरकोश १।४।२४ ] इति

कथन करनेकी प्रविक्षा करते हुए भी धर्मके इसी फलका कथन किया है यथा -

भैं कर्मवन्यतको नष्ट करनेवाले समीचीन वर्मका कथन करता हूँ जो प्राणियोंको

संसारके दु:खसे खुड़ाकर उत्तम मुखमें घरता है।

इस मुख्यफलके साथ वर्मका आनुषंगिक फल भी है और वह है सांसारिक मुखाँकी प्राप्ति। जो मोक्षके लिए वर्माचरण करता है उसे उत्तम देवपद, राजपद आदि अनायास प्राप्त हो जाते हैं ॥२३॥

इससे यह संका होती है कि उत्तम देवपद आदि सांसारिक युख तो पुण्यवन्धसे प्राप्त होता है और मोक्ष पुण्यवन्यके भी अभावमें होता है। तो एक ही धर्मरूप कारणसे मोक्ष, और वन्य कैसे सम्भव हो सकता है ? मोक्ष और वन्यका एक कारण होनेमें विरोध क्यों नहीं है। इसका उत्तर देते हैं—

नवीन पापवन्यको रोकनेवाले और पूर्वबद्ध पापकर्मका क्षय करनेवाले धर्ममें अनुराग होनेसे जो पुण्यकर्मका बन्ध होता है वह भी धर्म कहा जाता है और वह धर्म अस्युद्यको—

स्वर्ग आदिकी सम्पदाको देता है।।२४॥

विशेषार्थं —प्रश्नकर्वाका प्रश्न था कि धर्मसे मोक्ष और छौकिक अभ्युद्ध दोनों कैसे सम्मव है । सोक्ष कर्मबन्धके नाशसे मिळता है और छौकिक अभ्युद्ध पुण्यवन्धसे मिळते हैं। इसके उत्तरमें प्रन्थकार कहते हैं कि नवीन पायवन्धको रोकनेवाछे और पुराने बंधे हुए पापकर्मका एकदेशसे नाश करनेवाछे धर्ममें विशेष प्रीति करनेसे जो सातावेदनीय, शुम आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्रक्ष पुण्यकर्मका बन्ध होता है उसे भी उपचारसे धर्म कहा है और उस धर्मसे स्वर्गादि क्य छौकिक अभ्युद्यकी प्राप्ति होती है। यथार्थमें तो सम्यन्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्तारित्रमें एक साथ प्रवृत्त एकावतारूप शुद्ध आत्मपरिणामका नाम धर्म है। आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसारके प्रारम्भमें धर्मका स्वरूप वतळाते हुए कहा है ने

'निख्ययसे चारित्र घर्म है और बो धर्म है उसे ही सममाव कहा है। तथा मोह और

क्षोमसे रहित आत्माका परिणाम सम है।'

 विश्वयामि समीचीन धर्मं कर्मनिवहंणम् । ससारदुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे ॥'—-रत्नः था., २ क्लो. ।

 'चारित्तं बाष्टु घम्मो घम्मो जो सो ससो ति णिहिट्टो । मोहम्बोहिनिहीणो परिणामो अव्यणो हु समो ॥'

Ę

शास्त्रे यथा---

धर्मादवाप्तविभवो धर्मं प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु । बीजादवाप्तधान्यः कृषीबल्स्तस्य बीजमिव ॥—[ बात्मानु , २१ क्लो. ]

अपि च-

'यस्मादस्युदयः पुंसां निश्चे यसफळाश्रयः । वदन्ति विदिताम्नायास्तं वर्में वर्मेंसूरयः' ॥२४॥ . —[ स्रोम. उपा., २१ छो. ]

इन्हीं आचार्य कुन्दकुन्दने अपने भाषपाहुडमें घर्म और पुण्यका मेद करते हुए कहा है —

'जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा अपने धर्मोप्देशमें कहा गया है कि देवपूजा आदिके साथ व्रताचर्ण करना पुण्य है। और मोह और श्लोभसे रहित आत्साके परिणामको धर्म

कहते हैं।

ऐसे बर्ममें अनुराग करतेसे जो पुण्यवन्य होता है उसे भी उपचारसे धर्म कहते हैं। शाक्षोंमें कहा है कि प्रयोजन और निमित्तमें उपचारकी प्रवृत्ति होती है। पुण्यको उपचारसे धर्म कहतेका प्रयोजन यह है कि छोकमें और शाक्षमें पुण्यके छिए धर्म शब्दका ज्यवहार किया जाता है। छोकमें शब्दकोशोंमें पुण्यको धर्म शब्दसे कहा है।

शार्कोंमें भी पुण्यको धर्म शब्दसे कहा है। पहले लिख आये हैं कि आयार्य जिनसेनने जिससे सांसारिक अभ्युद्यकी प्राप्ति होती है ज्से भी धर्म कहा है। तथा उनके शिष्य आयार्य

गुणभद्रने कहा है-

"जैसे किसान बीजसे घान्य प्राप्त करके उसे योगता भी है और मविष्यके लिए कुछ बीज सुरक्षित भी रखता है उसी प्रकार धर्मसे सुख-सन्पत्तिको पाकर धर्मका पाछन करते हुए

मोगोंका अनुमवन कर।"

यहाँ भी पुण्यके छिए ही धर्म शब्दका व्यवहार किया गया है। इस तरह छोकमें शास्त्रोंमें पुण्यको भी धर्म कहा जाता है। यह प्रयोजन है उपचारका और निभित्त है धर्म और पुण्यको भी धर्म कहा जाता है। यह प्रयोजन है उपचारका और निभित्त है धर्म और पुण्यका एकार्यसम्बन्धी होना। धर्मका प्रारम्भ सम्यग्दर्शन है। सात तस्त्रोंका यथार्थ श्रद्धान करके निज गुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकारकी कियका नाम सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दृष्टि पुण्य और पाप दोनोंको ही हैय मानता है फिर भी पुण्यवन्धसे वचता नहीं है। सम्यग्दृष्टि पुण्य और पाप दोनोंको ही हेय मानता है फिर भी पुण्यवन्धसे वचता नहीं है। हैय मानकर भी वह पुण्यवन्ध कैसे करता है इसे एक दृष्टान्तके द्वारा त्रह्मदेवजीने द्वय-संग्रह [गा. ३८] की टीकामें इस प्रकार स्पष्ट किया है—जैसे कोई पुरुप किसी अन्य देशमें स्थित किसी सुन्दरीके पाससे आये हुए मनुष्योंका उस सुन्दरीकी प्राप्तिके छिए दान-सम्मान आदि करता है उसी तरह सम्यग्दृष्टि भी उपादेय क्ष्यसे अपने गुद्ध आत्माकी ही भावना करता है, परन्तु चारित्र मोहके उद्यसे उसमें असमर्थ होनेपर निदीप परमात्मस्वरूप आईन्तों और सिद्धोंकी तथा उनके आराधक आचार्य उपाध्याय और साधुओंकी दान-पूजा आदिसे

 <sup>&#</sup>x27;प्यादिसु वयसिह्यं पुष्णं हि निणिहि सासणे मणियं । मोहनसोहिनहीणो परिणामो अव्यणो धम्मो ॥'

8

Ę

थय धर्मत्यानुषष्ट्रिकफलतानपुरस्तरं मुख्यफलसंगदनमुपदिशति— धर्माद् दृक्फलमभ्युदेति करणैक्वृगीर्यमाणोऽनिशं, यस्त्रीणाति मनो वहन् मवरसो यत्युंस्यवस्थान्तरम् । स्याज्जन्मज्वरसंज्वरज्युपरमीपक्कम्य निस्तीम तत्, तादुक् शर्मे युखाम्बृधिष्लवसर्यं सेवाफलं स्थस्य तत् ॥२५॥

दृक्फलं—दृष्टिफलं धर्मविषमश्रद्धानजनितपुष्णसाध्यमित्यर्थः । यथा राजादेः सकाशादागन्तुसेवकस्य दृष्टिफलं सेवका(सेवा)फलं च हे स्त इत्युक्तिकेशः । करणै:—चक्षुरादिशिः श्रीकरणादिनियुक्तैरच । भवरसः—संसारसारमिन्द्रादियः श्राम-सुवर्ण-वस्तु-वाहनादि च । पुँसि—श्रीवे सेवकपुरुषे च । श्रवस्थान्तरं—श्रापीरत्वं सामन्तादिपदं च । संच्यरः—संतापः । प्रवः—अवगाहनम् । अस्य धर्मस्य । तद्कम्—

तथा उनके गुणोंके स्तवन आदिसे परम मिक करता है। इस मिकिका उद्देश भी परमात्मपद की प्राप्ति ही होता है। तथा प्रयोजम होता है विषय कवायसे मनको रोकना। न तो उसके इस भव-सम्बन्धी मोगोंकी चाह होती है और न परमव-सम्बन्धी मोगोंकी चाह होती है। इस प्रकार निवान रहित परिणामसे नहीं चाहते हुए भी पुण्यकर्मका आक्षव होता है। उस पुण्यबन्धसे वह सरकर स्वगंमें देव—इन्द्र आदि होता है और वहाँ मी स्वगंकी सम्पदाको जीर्ण तुणके समान मानता है। वहाँसे बन्दनाके लिए विदेह क्षेत्रमें जाकर देखता है कि समवसरणमें वीतराग जिनदेव विराजमान हैं, भेद रूप या अभेद रूप रत्नत्रयके आराधक गणवर देव विराजमान हैं। उससे उसकी आस्था वर्मों और भी वृद्ध हो जाती है। वह चार्य गुणस्थानके योग्य अपनी अविरत अवस्थाको नहीं छोड़ते हुए मोगोंको मोगते हुए मी घर्मध्यान पूर्वक काल विताकर स्वगंसे उपत होकर मतुष्य पर्यायमें जन्म लेता है किन्द्र तीर्थकर चक्रवर्ती आदि पद पाने पर भी मोह नहीं करता और जिनदीक्षा लेकर पुण्य और पाप दोनोंसे रहित निज परमात्माके ध्यानसे मोध प्राप्त करता है। किन्द्र निध्वाद होड वांचे ग्रंथ पुण्यसे मोगोंको प्राप्त करके रावणकी तरह वरकर्म जाता है।

इस तरह धर्म और पुण्य दोनों एकार्थसम्बन्धी हैं इसे छिए पुण्यको उपचारसे धर्म कहा है। वस्तुतः पुण्य धर्म नहीं है। धर्म पुण्यसे बहुत ऊँची वस्तु है। जब तक पुण्य है संसारसे छुटकारा सम्भव नहीं है। पापकी तरह पुण्यसे भी ग्रुक्ति मिळने पर ही संसारसे अकि मिळनी है।।२४।।

आगे कहते हैं कि धर्म आनुषंगिक फल्डदानपूर्वक मुख्य फलको सी पूर्णतया

देता है—
 जैसे राजाके समीप आनेवाले सेवकको दृष्टिफल और सेवाफलकी प्राप्ति होती है वैसे
ही धर्मका सेवन करनेवालेको धर्मसे वे हो फल प्राप्त होते हैं। इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला
और दिन-रात रहनेवाला जो संसारका रस मनको प्रसन्त करता है वह दृष्टिफल है। तथा
संसारका महान्वरके विनाशसे उत्पन्त होनेवाला अमर्याद अनिवंचनीय आगमप्रसिद्ध सुख
रूपी अमृतके समुद्रमें अवगाहन रूप जो पुरुषकी अवस्थानतर,है—संसार अवस्थासे विपरीतआसिक अवस्था है उसकी प्राप्ति सेवाफल है।।२५॥

विशेषार्थ--राजा आदिके समीपमें आनेवाले सेवकको दो फलोंकी प्राप्ति होती है। प्रथम दुर्शनमें राजा उसे प्राम, सोना, वस आदि देता है। यह तो दृष्टिफल या राजदर्शन फल है और सेवा करने पर उसे सामन्त आदि बना देता है यह सेवाफल है। इसी तरह विद्वा अणादिनिच्छाविद्वी चम्हा खणेण सिद्धा य । आराधया चरित्तस्य तेण आराघणासारे ॥२५॥—[ म. आरा. १७ गा. ] बथ त्रयोविश्या वृतैरम्युदयस्त्रक्षणं वर्मफर्ज वर्षयति, तत्रादी तावत् समामतः ( समान्यतः )—

> वंशे विश्वमहिम्नि बन्म महिमा काम्पः समेवां श्वामो, मन्दाकं पुतपोजुषां श्रुतमृषिबह्माद्विसंघर्षेकृत् । त्यागः श्रीबदुराविदाननिरनुकोशः प्रवापो रिपु-स्त्रीश्रुङ्गारगरस्तरिङ्गतनगढमांद्यशङ्गाम् ॥२६॥

विश्वमहिम्नि—जगद्व्यापिमाहार्त्ये, समेषां—सर्वेपाम् । मन्दार्धा—ळज्जा । त्रह्माद्धः—ज्ञाना-विश्वयः । संहर्षः ( संपर्षः )—स्पद्धां । श्रीदः—क्रुवेरः । निरनुक्रोशः—निर्दयः । गरः—क्रुत्रिमविपम् । ९ तरिङ्गतं—तरङ्गवदाचरितं स्वल्पीमृतमिस्पर्षः ॥२६॥

बुद्धधादिसामग्र्यपि फलदाने पुच्यमुखं प्रेसतः एवेत्याह— .

बीस्तीक्ष्णानुगुषः कालो व्यवसायः सुसाहसः । वैर्यमुखसबीत्साहः सर्वं पुष्यादते बृथा ॥२७॥

15

धर्मका सेवन करनेवालेको भी दो फलोंकी प्राप्ति होती है। उसे मनको प्रसन्न करनेवाला सांसारिक सुख मिलता है यह दृष्टिफल है। दृष्टिफलका मतलव है—धर्मविषयक श्रद्धानसे होनेवाले पुण्यका फल। सांसारिक सुख उसीका फल है। तथा धर्मका सेवन करते हुए निज शुद्धात्म तत्त्वकी भावनाके फल्टबरूप जो शुद्धात्म स्वरूपकी प्राप्ति होती है जो अनन्त सुखका समुद्र है वह सेवाफल है। इस तरह धर्मसे आनुषंगिक सांसारिक सुखपूर्वक सुल्य फल मोक्षकी प्राप्ति होता है।।१५॥

आगे तेईस पर्योके द्वारा धर्मके अध्युद्वरूप फलका वर्णन करते हैं। उनमेंसे प्रथम

चौदह रहोकोंके द्वारा सामान्य रूपसे उसे स्पष्ट करते हैं-

धर्मसे प्राणियोंका ऐसे बंशमें जन्म होता है जिसकी महिमा जगत्-न्यापी है अर्थात् जिसकी महिमा तीर्यंकर लादि पदको प्राप्त कराने में समर्थ होती है। वर्मसे प्राणियोंको ऐसे तीर्यंकर आदि पद प्राप्त होते हैं जिनकी चाह सब लोग करते हैं। अपराध करनेवालोंको दण्ड देनेकी सामर्थ्य होते हुए भी धर्म से ऐसी सहन शक्ति प्राप्त होती है जिसे देखकर अच्छे-अच्छे वपस्वियोंको भी वृष्टि लक्जासे हुक जाती है। धर्मसे प्राणियोंको ऐसा अत्वज्ञान प्राप्त होता है। वर्मसे प्राणियोंको देसा अतुवज्ञान प्राप्त होता है। धर्मसे प्राणियोंको दान देनेकी ऐसी अमता प्राप्त होती है जो कुनेरके सनको भी निर्देशवापूर्वंक व्यथित करती है। धर्मसे प्राणियोंको ऐसा अताप प्राप्त होता है जो शतुओंकी खियोंके श्रद्धार-के लिए विषके समान है। तथा धर्मसे ऐसा यश प्राप्त होता है जो सतुओंकी कियोंके श्रद्धार के लिए विषके समान है। तथा धर्मसे ऐसा यश प्राप्त होता है जिसमें जगत् एक लहरकी तरह प्रतीत होता है अर्थात् तीनों लोकोमें ल्याप्त होता हुआ वह यश अलोकको भी ल्याप्त करने लिए तत्तर होता है।।१६॥

आगे कहते हैं कि बुद्धि आदि सामग्री भी अपना फळ देनेमें पुण्यका ही मुख देखा करती है—

डुशके अत्रमागके समान तीक्ष्ण दुद्धि, कार्यके अनुकूछ समय, कार्यके प्रति साहसपूर्ण अध्यवसाय, बढता हुआ धैर्य और वृद्धिगत उत्साह, ये सब पुण्यके विना ज्यर्थ हैं अर्थात् ₹

e; ;

13

24

अनुगुणः—कार्यं प्रत्युपकारी । व्यवसायः—क्रियां प्रत्युवयः । सुसाहसः—यंत्र नाहमित्यव्यव-सायस्तत्साहसं, स्वाम्यं यवास्ति ( सोऽयं यत्रास्ति ) । उद्यत्—वारोहत् प्रकथम् । तथा चोक्तम्—

> आदौ पश्यति बुद्धिव्यंवसायो हीनकालमारमते । धैयं व्यूदमहामरमुत्साहः साघयत्ययंस् ॥ [

ऋते विना ॥२७॥

६ मनु यदीष्टिसिद्धौ पुष्पस्य स्वातन्त्र्यं तिकिमेतत् स्वकर्तुंस्तत्र क्रियामपेक्षते इति प्रश्ने सति प्रत्यक्ष-• मुत्तरयति—

> मनस्विनामीप्सितवस्तुलामाद्रम्योऽभिमानः सुतरामितीव । 'पुण्यं सुद्वृत्यौरवयुर्मेदानां क्रियाः करोतोष्टफलाप्तिवृप्ताः ॥२८॥

मनस्विनां मानिनाम् ॥२८॥

विशिष्टा बायुरावयोऽपि पुण्योदयनिमित्ता एकेत्यावेदयति-

आयुः श्रेयोनुबन्धि प्रचुरमुखाुणं वस्रसारः क्षरीरं, श्रीस्त्यागप्रायभोगा सत्ततमुवयनी धीः पराध्यां श्रुताहचा । गीरादेया सदस्या व्यवहृतिरपयोन्मायिनी सद्भिरध्यां, स्वास्यं प्रस्ययिकाम्यं प्रणविपरवक्षे प्राणिमां प्रण्यपाकात् ॥१९॥

पुण्यका बद्य होने पर ही ये सब प्राप्त होते हैं और पुण्यके बद्यमें ही कार्यकारी होते हैं ॥२७॥

यि इष्टकी सिद्धिमें पुण्य कर्म स्वतन्त्र है अर्थात् यि पुण्यके ही प्रतापसे कार्यसिद्धि होती है तो पुण्य अपने कर्ताके क्रियाकी अपेक्षा क्यों करता है अर्थात् विना कुछ ्किये पुण्यसे ही इष्ट्रसिद्धि क्यों नहीं होती इस प्रश्नका उत्तर उत्प्रेक्षापूर्वक हैते हैं—

अभिमानी प्रदर्शको इच्छित वस्तुका लाम हो जाने पर अत्यन्त मनोरम अभिमान हुआ करता है। मानो इसीलिए छल्टहित उपकारक पुण्य अपने पौरुपका मिध्या अहंकार 'करनेवालोंकी क्रियाओंको—कार्योंको इष्टफलकी प्राप्तिके अभिमानरससे रंजित कर देता है। अर्थात् इष्टफलकी प्राप्ति तो पुण्यके प्रतापसे होती है किन्तु मनुष्य मिध्या अहंकार करते हैं कि इसने अपने पौरुषसे प्राप्ति की है। १८८।।

आगे कहते हैं कि विशिष्ट आयु आदि भी पुण्योदयके निमित्तसे ही होती है-

पुण्य कर्मके चदयसे प्राणियोंको सतत कल्याणकारी ज्लुष्ट आयु प्राप्त होती है, सौरूष्य आहि गुणोंसे युक्त तथा वज्रकी तरह अमेद्य शरीर प्राप्त होता है, जीवन पर्यन्त दिनोंदिन बढनेवाळी तथा प्रायः करके अर्थीजनोंके मोगर्मे आनेवाळी ळक्ष्मी प्राप्त होती है, सेवा आदि गुणोंसे सम्पन्न होनेके कारण चल्कुष्ट तथा शास्त्रज्ञानसे सस्द्र बुद्धि प्राप्त होती है, सभाके योग्य और सबके द्वारा आदरणीय वाणी प्राप्त होती है, साधु जनोंके द्वारा अमिळवणीय तथा दूसरोंको कुमार्गसे वचानेवाळा हितमें प्रवृत्ति और अहितसे निवृत्तिरूप व्यवहार प्राप्त होता है, तथा शत्रु मी जिसकी अमिळाषा करते है कि हम भी ऐसे हो, ऐसा प्रमुख प्राप्त होता है जो केवळ प्रियजनोंकी ही परवशता स्वीकार करता है। ये सब पुण्यकर्मके चद्यके निमित्तसे प्राप्त होते हैं ॥२९॥

Ę

٩

24

26

श्रेयोनुबन्धि -- अविध्वित्रकत्याणम् । वचसारः -- वचस्य सार इव विभिन्ने। धतमत्वात् । त्याग-प्रायसोगाः -- त्यागोर्जिषप् संविभागः प्रायेण बाहुत्येन सोगे अनुभवे यस्याः । सततं -- यावञ्जीवम् । उद्यिनी -- विने विने वर्षमाना । परार्घ्या -- उत्कृष्टा श्रुक्युशिदगुणसंपन्नत्वाद् । आदेया -- अनुस्कृत्व्याः । संदस्या -- सभायां पद्वी । व्यवहृतिः -- हिते प्रवृत्तिरहितान्निवृत्तिस्व । प्रणयिपरवर्शः -- वस्युमिन्नावीनामेव परतन्त्रं न श्रृणाम् ॥२९॥

अथ पुण्यस्य बहुफलयोगपर्चं दर्शयति-

चिव्सूम्युत्यः प्रकृतिशिखरिश्रेणिरापूरिताशा-

चक्रः सन्जीकृतरसभरः स्वण्छभावाम्बुपूरैः।

नानाशक्ति-प्रसव-विसरः साबुपान्योधसेव्यः,

पुण्यारामः फलति सुकृतां प्राधितांत्लुम्बिशोर्थान् ॥३०॥

चित्—चेतना पृष्यस्य जीवोपस्छिष्टत्वात् । प्रकृत्यः—बहेवावयः । शिखरिणः—वृक्षाः । आशाः— भविष्यार्थवाञ्का दिशश्य । रसः—विषाको मधुरादिश्य । भावः—परिणामः । विसरः—समूहः । सुष्ट्यः— १२ शोभनं तपोवानादिकृतवताम् । लुम्बिशः—त्रिचतुरादिष्रस्रस्तोमं प्रशस्तं कृत्वा ॥३०॥

**अय** सहुमाविवाञ्चितार्यफलस्तोनं पुण्यस्य स्वायति-

पित्रयेवेनियकेश विक्रमकलासीन्दर्यंचयोदिभि-

गाँछीनिष्ठरसैर्नुणां पृथवपि प्राच्याः प्रतीतो गुणैः ।

सम्यक्तिगय-विवग्ध-मित्रसरसाळापोल्ळसन्मानसो,

घन्यः सौधतलेऽसिलर्तुमधुरे कान्तेक्षणैः पीयते ॥३१॥

आगे बतलाते हैं कि पुण्यसे एक साथ बहुत फल प्राप्त होते हैं-

पुण्य वपनके तुल्य है। यह पुण्यरूपी वपनन चित्तरूपी भूमिमें वगता है, इसमें कर्मप्रकृतिरूपी वृद्धोंकी पंक्तियाँ होती हैं। वपनन दिशाचकको अपने फलभारसे घेरे होता है, पुण्य भी भिवव्यके मनोरथों प्रित होता है। वपनन स्वच्छ वलके समूहके कारण रसमारसे भरपूर होता है, पुण्य भी निर्मल परिणामरूपी जलके समूहसे होनेवाले अनुभागरूप रसमारसे भरपूर रहता है अर्थान् जितने ही अधिक मन्य कपायको लिये हुए निर्मल परिणाम होते हैं वतना ही अधिक अभ प्रकृतियों में फल्ट्रानकी शक्ति प्रचुर होती है। वपनन नाना प्रकारके फूलोंके समूहसे युक्त होता है; पुण्य भी नाना प्रकारकी फल्ट्रान शक्तिसे युक्त होता है। चूपन में सदा पिथक जन आते रहते हैं। पुण्य भी साधुजनोंके द्वारा सेवनीय होता है। यहाँ सावुजनसे धर्म, अर्थ और कामका सेवन करनेवाले लेना चाहिए।

र्द इस तरह पुण्यरूपी उपवनमें दान तप आदि करनेवाले पुण्यशालियोंके द्वारा प्राधित पदार्थ प्रचुर रूपमें फल्से हैं ॥३०॥

आगे कहते हैं कि पुण्यसे बहुत सहसाबी इच्छित परार्थ फलक्पमें प्राप्त होते हैं— माता-पितासे आये हुए और शिक्षासे प्राप्त विक्रम, कला, सीन्दर्थ, आचार आदि गुणोंसे, जिनकी चर्चा पारस्परिक गोष्ठीमें भी आनन्दरायक होती है और जिनमेंसे मनुष्य एक एक गुणको भी प्राप्त करनेके इच्छुक रहते हैं, सबकी तो बात ही क्या है ि ऐसे गुणोंसे युक्त पुण्यशाली मनुष्य सब ऋतुओंमें मुक्तरायक महलके तथर कान्ताके नयनोंके हारा जन- Ę

88

अर्थेनं पुण्यनतः स्वगता गुणसंपत्ति प्रदश्यं कान्तागतां तां प्रकाशयति-

साघ्वीस्त्रिवर्गविधिसाधनसावषानाः,

कोपोपदंशमधुरप्रणयानुभावाः ।

स्रावण्यवारितरगात्रस्ताः समान-

सौख्यासुखाः सुक्रतिनः सुदृशो छभन्ते ॥३२॥ [

लानण्यवारितराः—क्षतिकायिनि कान्तिमत्त्वे अलवद्व्यापिनि तरन्त्य इव छता । प्राशस्त्यं कार्ध्यं वा कोतयतीदम् । असुर्खं—दुःखम् । तञ्चात्र प्रथयमञ्जादिक्रतमेव न व्याध्यादिनिमित्तं तस्य कृतपुण्येव्वसंमवात् । यदि वा संतारे सुखदुःखे प्रकृत्या साम्तरे एव । तथा च क्षोकाः पठन्ति—

> सुखस्यानेन्तरं दुःखं दु।खस्यानन्तरं सुखस् । सुखं दुःखं च मत्यानां चक्रवत्यरिवतंते ॥३२॥

राग पूर्वक वेखा जाता है और उसका चित्त सच्चे प्रेमी रिसक मित्रोंके साथ होनेवाछे सरस

वार्तालापसे सदा आनिन्दत रहता है ॥३१॥

विशेषार्थ —गुण वो तरहके होते हैं —कुछक्रमसे आये हुए और शिक्षासे प्राप्त हुए। पराक्रम, सौन्दर्थ और प्रियमदिता आदि तो कुछक्रमागत गुण हैं। छिखना, पदना, गायन, प्रातःकाळ उठकर देवपूजा आदि करना, आचार, ये शिक्षासे प्राप्त होनेवाछ गुण हैं। तथा कान्तासे मतळव अपनी पत्नीसे हैं जो पिनत्र नागरिक आचारसे सम्पन्न हो, तथा चरित्र, सरळता, श्वमा आदिसे भूषित हो, अवस्थाके अनुसार वह वाछा युवती या प्रौढा हो सकती है। एक श्लोकके हारा अन्यकारने सद्गुणोंकी प्राप्त और सच्चे गुणी मित्रोंकी गोष्ठी तथा सद्गुणोंसे युक्त पत्नीकी प्राप्तिको पुण्यका फळ कहा है और जिसे वे प्राप्त हैं एस पुरुवको धन्य कहा है। जो छक्ष्मी पाकर कुसंगतमें पढ़ जाते हैं जिनमें न कुळीनता होती है और न सदाचार, जो सदा कुमित्रोंके संग रमते हैं, शराव पीते हैं, वेश्यागमन करते हैं वे पुण्यशाळी नहीं हैं, पापी हैं। सच्चा पुण्यात्मा वही है जो पुण्यके एदयसे प्राप्त युख- सुविधाओंको पाकर भी पुण्य कर्मसे विमुख नहीं होता। कुसंगति पुण्यका फळ नहीं है, पापका फळ हो। है। पापका एक नहीं है, पापका एक नहीं है, पापका एक हो। हो।

इस प्रकार पुण्यवान्की स्वयंको प्राप्त गुणसम्पदाका कथन करके दो रलोकोंके द्वारा

खीविषयक गुणसम्पदाको बतलाते हैं-

पुण्यशािख्योंको ऐसी खियाँ पत्नी रूपसे प्राप्त होती हैं जो सुछोचना, सीता, द्रौपदी-की तरह पतिव्रता होती हैं, धर्म, अर्थ और कामका शाकोक विधिसे सम्पादन करनेमें सावधान रहती हैं—उसमें प्रमाद नहीं करतीं, जिनके प्रेमके अनुमाव—कटाक्ष फेंकना, सुसकराना, परिहासपूर्वक न्यंग वचन बोलना आदि—बनावटी कोपरूपी स्वादिष्ठ न्यंजनसे मधुर होते हैं, जिनकी शरीररूपी लता लावण्यरूपी जलमें मानो तैरती है अर्थात् उनका शरीर ल्वाकी तरह कोमल और लावण्यसे पूर्ण होता है, तथा जो पतिके सुखमें सुखी और दु:खमें दु:खी होती हैं।।३९॥

ş

٩

१२

24

अपि च-

व्यालोलनेत्रमधुपाः सुमनोभिरामाः, पाणिप्रवालक्विराः सरसाः कुलीनाः । वानुष्यकारणसुपुत्रफलाः पुरन्ध्र्यो,

घन्यं वतस्य इव शाखिनमास्वजन्ते ॥३३॥

सुमनसः-सुनित्ताः पुष्पाणि च । सरसाः-सानुरागाः सार्वादन । कुछीनाः-कुछनाः भूमिविछष्टाश्च । ६ वानुष्यस्-अपुत्रः पुतान् पितृपामृणनावनसित्यत्रोपनीव्यम् । शास्तिनं-नृक्षं बहुगोत्रविस्तारं च ॥३३॥

भय बालात्मज्ञीन्त्रावन्नोकनसुसं कृतपुष्पस्य प्रकाश्यते—

क्रीत्वा वक्षोरजोभिः कृतरमसमुरखन्दनं चाटुकारैः,

किचित संतर्घं कर्णो ब्रुतचरणरणद्घुर्घुरं दूरमित्वा।

क्रीडत् डिम्भैः प्रसादप्रतिघघनरसं सस्मयस्मेरकान्ता-

दुर्सेबार्च जिहीते नयनसरसिबान्यौरसः पुण्यभाजाम् ॥३४॥

क्रीत्वा-पणविस्ता स्वीकृत्य इत्यर्गः । 'इत्या-गत्वा । प्रतिष:-कोपः । सस्मया:-सगर्वाः । संकट कान्सावृशोऽप्यौरसोअपि युगपलयनयोः सञ्जरन्तीत्वर्यः ॥३४॥

वय पुत्रस्य कौनारयीयनोचिता गुणसंपर्व पुष्यवतः शंतिर-

आयुके अनुसार अपनी पत्नीके भी दो रूप होते हैं-युवती और पुरन्श्री। जब तक प्रारम्भिक युवाबस्था रहती है तबतक युवती और वाल-वच्चोंसे कुटुम्बके पूर्ण हो जाने पर पुरन्त्री कही जाती है। इनमें-से युवतीसम्बन्धी सुख-सम्पद्मका कथन करके अब पुरन्त्री-विषयक सुख वतलाते हैं--

जैसे चंचल नेत्रोंके समान भौरोंसे युक्त, पुष्पोंसे शोमित, इयेलीके तुल्य नवीन कोमल पत्तोंसे मनोहर, सरस और फल्मारसे पृथ्वीमें सुकी हुई ख्वाप वृक्षका आर्लिंगन करती हैं उसी प्रकार भौरे-जैसे चंचछ नेत्रवाछी, प्रसन्न मन, कोमछ परूछव जैसे करोंसे सुन्दर, बतुरागसे पूर्ण, इलीन और अपने पतिको पिरुखणसे मुक्त करनेमें कारण सुपुत्रकरी फलोंसे पूर्ण पुरन्ध्रियाँ पुण्यशाली पतिका आर्छिगन करती हैं ॥३३॥

अब बतळाते हैं कि पुण्यवानको अपने वालपुत्रकी ळीळाको देखनेका सुख प्राप्त होता है---

खेळते हुए अपनी छातीमें लगी हुई भूलके साथ बेगसे आकर पितासे लिपट जानेसे पिताकी छाती पर छगा चन्दन बालककी छाती पर छग जाता है और बालककी छाती पर छगी घूछ पिताकी छातीसे छग जाती है। कमी अपने प्रियवचनोंसे पिताके कानोंको तुप्त करता है, कभी जल्दी-जल्दी चलनेसे पैरोंमें वॅवे हुए घुंघुरूके झुतझुत अन्दके साथ दूर तक जाता है और बालकोंके साथ खेलते हुए क्षणमें कुछ और क्षणमें तुष्ट होता है। उसकी इन कीडाजोंसे जाकुष्ट वालककी माता गर्वसे भरकर सुसकराती हुई उसे निहारती है तो गुण्य-शाली पुरुष के नयनकमल अपने पुत्रकी कीढाओंको देखनेमें वाषाका अनुमन करते हैं क्योंकि प्रिय पुत्र और प्रिय पत्नी दोनों ही उसे अपनी ओर आक्रष्ट करते हैं। यह पुण्यका विलास है ॥३४॥

पुण्यशालीके पुत्रकी कुमार अवस्था और शौवन अवस्थाके थोग्य गुण-सम्पदाकी प्रशंसा करते हैं-

ğ

¢

१२

सिंद्रचाविभवेः स्फुरन् वृरि गुरूपास्त्यांजतेस्तज्जुवां, वोःपाञ्चन बलात् सितोऽपि रसया बज्नन् रणे वेरिणः । आजेश्वयंमुपागतस्त्रज्ञज्ञतीजाप्रवश्यान्द्रमा, वेहेनेव पृथक् सुतः पृथुक्वस्यैकोऽपि लक्षायते ॥३५॥

तज्जुषां—सदिवाविभवसावां, सितः—बढः, रसया—कक्ष्म्या, पृथुवृषस्य—विगुलपुण्यस्य पुंसः, लक्षायते—शतसहस्रपुत्रसाव्यं करोतीत्यवः ॥३५॥

भय गुणजुन्दरा दुहितरोपि पुष्पादेव संभवन्तीवि दृष्टान्तेन स्पष्टयंति ।

कन्यारत्नमुजां पुरोऽभवदिह द्रोणस्य वात्रीपतेः,

पुष्यं येन जगरभतीतमहिमा द्रष्टा विश्वत्यात्मजा ।

कूरं राक्षसचिक्रणा प्रणिहितां द्राग् छक्ष्मणस्योरसः,

क्षांक्त प्रास्य यया स विश्वदारणं रामो विद्यालयोक्तः ॥३६॥

द्रोणस्य—द्रोणर्वननाम्नः । रेप्तससचिकणा—रावणेन ॥३६॥ वय पुष्पोवयवित्ता कर्मायासं प्रत्यस्यति—

गुरुओंकी सेवासे उपाजित समीचीन विचाके विकाससे जो विचाके वैभवसे गुरू झानी जनोंके मध्यमें उनसे ऊपर शोभता है, जो उद्दमीके वाहुपाशसे बरुपूर्वक बद्ध होने पर भी गुद्धमें शत्रुओंको बॉधता है, आज्ञां और ऐश्वर्यसे सन्पन्न है, जिसका वशरूपी चन्द्रमा तीनों छोकोंमें छाया हुआ है, तथा जो पितासे केवछ शरीरसे ही भिन्न है, गुणोंमें पिताके ही समान है, गुण्यशाळी पिताका ऐसा एक भी पुत्र छाखों पुत्रोंके समान होता है।।१५॥

गुणोंसे शोमित कन्याएँ भी पुण्यसे ही होती हैं, यह दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं-

इस छोकमें कन्यारूपी रत्नको जन्म देनेवाळोंमें राजा द्रोणका पुण्य प्रधान था जिन्होंने विशल्या नामक पुत्रीको जन्म दिया जिसकी महिमा जगतमें प्रसिद्ध है। जब राध्यसराज रावणने ऋरतापूर्वक लक्ष्मणकी छातीमें विकिसे प्रहार किया तो उस विशल्याने तत्काछ ही उस शक्तिको निरस्त करके जगतके छिए शरणरूपसे प्रसिद्ध रामचन्द्रको अपने छघुआता छक्ष्मणकी मृत्युके भयसे मुक्त कर दिया।।३६॥

विशेषार्थ —यह कथा रामायणमें आती है। पद्मपुराणमें कहा है कि राम और रावणके युद्धमें रावणने अपनी पराजयसे कुद्ध होकर छक्ष्मण पर शक्तिसे प्रहार किया। छक्ष्मण
मूर्छित होकर गिर गये। मूर्छित छक्ष्मणको मरे हुए के समान देखकर रामचन्द्र शोकसे
विह्वल होकर मूर्छित हो गये। मूर्छा दूर होने पर छक्ष्मणको जिलानेका प्रयत्न होने लगा।
इतनेमें एक विद्याधर रामचन्द्रजीके दर्शनके लिए आया और उसने छक्ष्मणकी मूर्छा दूर
होनेका उपाय वताया कि राजा द्रोणकी पुत्री विश्वल्याके स्नानजल्से सब व्याधियाँ दूर हो
जाती हैं। तब विश्वल्याका स्नानजल छेनेके लिए इनुमान आदि राजा द्रोणके नगरमें गये।
राजा द्रोणने विश्वल्याको छक्ष्मणसे विवाहनेका संकल्प किया था। अतः उसने विश्वल्याको
ही हनुमान आदिके साथ भेज दिया। विश्वल्याको देखते ही शक्तिका प्रभाव समाप्त हो
गया और छक्ष्मणको मूर्छा दूर हो गयी। रामचन्द्रजीकी चिन्ता दूर हुई। अतः ऐसी कन्या
भी पुण्यके प्रतापसे ही जन्म छेती है।

जिनके पण्यका उदय है उनको कामके लिए अस करनेका निषेध करते हैं-

विधास्यत स्फुरत्युण्या गुडेखण्डसितामृतैः । स्पर्द्धमाना फलिष्यन्ते भावाः स्वयंमितस्ततः ॥३७॥

सिता—शर्करा, भावाः—पदार्थाः ॥३७॥ , , व्याप्तिकार्यः ।।३७॥ , , व्याप्तिकार्यः अथाः अध्यक्षावयोऽपि धर्माधीनवृत्तय इत्युपदिशर्वि —

वर्मः स नार्लं कर्मीयो यस्य मृत्याः वुरद्रुमाः । विन्तायणिः कर्मकरः कामचेनुत्र्यं किकरां ॥३र्रे॥

अलंकर्मीण:-कर्मक्षम: ॥३८॥

विना किसी वाधाके अपना कार्य करनेमें समर्थ पुण्यके घारी जीवों! अपने कार्यकी सिद्धिके लिए दौड़धूप करनेसे विरत होओ। क्योंकि गुड़, खाण्ड, शक्कर और असतसे स्पद्धी करनेवाले पदार्थ आपके प्रयत्नके विना स्वयं ही इघर-डघरसे आकर प्राप्त होंगे ॥३७॥

विशेषार्थ—बॅघनेवाले कसौंकी पुण्य प्रकृतियोंमें जो फल्दानकी शक्ति पड़ती है उसकी उपमा गुड़, खाण्ड, शक्कर और अस्तसे दी गयी है।

अचातिया कर्मोंकी इक्तिके भेद प्रशस्त प्रकृतियोंके तो गुड़ खाण्ड शर्करा और अस्त-के समान होते हैं। और अप्रशस्त प्रकृतियोंके नीम, कांकौर, विष और हाळाहळके समान होते हैं।

जैसे गुड़, खाण्ड, शक्कर और अमृत अधिक-अधिक मीठे होनेसे अधिक मुखके कारण होते हैं। उसी प्रकार पुण्य प्रकृतियोंमें जो अनुभाग पड़ता है वह भी उक्त रूपसे अधिक-अधिक मुखका कारण होता है। इस प्रकारके अनुभागके कारण जीवके परिणाम जैसे विशुद्ध, विशुद्धतर, विशुद्धतम होते हैं तदनुसार ही अनुभाग भी गुड़, खाण्ड, शर्करा और अमृतके तुल्य होता है। उसका विपाक होने पर वाझ वस्तुऑकी प्राप्ति विना प्रयत्नके ही अनुकृत होती है।।३आ।

आगे कहते हैं कि कल्पवृक्ष आदि भी धर्म ( पुण्य ) के आधीन हैं---

कल्पवृक्ष जिसके सेवक हैं, चिन्तामणि रत्न पैसेसे खरीदा हुआ दास है और कामघेतु आहाकारी दासी है वह धर्म अभ्युद्य और मोक्ष सम्बन्धी किस कार्यको करनेमे समर्थ नहीं है ? ॥३८॥

विशेषार्थ —कल्पवृक्ष, चिन्तामणि रत्न और कामचेनु ये तीनों इच्छित वस्तुको देनेमें प्रसिद्ध हैं। कल्पवृक्ष मोगमूमिमें होते हैं। इनसे माँगने पर मोग-उपमोगकी सामग्री प्राप्त होती है। आचार्य जिनसेनने इन्हें पार्थिव कहा है—

"ये करपब्ध न तो वनस्पतिकायिक हैं और न देवोंके द्वारा अधिष्ठित हैं। केवल पृथिवीके साररूप हैं।"

गृडखंडसक्करामियसरिसा सत्या हु जिंवकंजीरा ।
 विसहालाहरूसरिसाञ्चल्या हु अधादिपहिमागा ॥—गो. क., गा. ८४ ।

न वनस्पतयोऽप्येते नैन दिव्यैरिधिवृताः ।
 केवलं पृथिवीसारास्तरमयत्वमुपागताः ॥—महापु, ९१४९ ।

ş

अय ययाकवित् पूर्वपृष्यमुदीणं स्वप्रयोक्तारममुगृह्णतीत्याह्— प्रियान् दूरेऽप्यर्थाञ्चनयति पुरो वा जनिजृवः, करोति स्वाबीनान् सखिबदय तत्रैव दयते । ततस्तान्वानीय स्वयमपि तदुद्देशसच्दा, नरं नीत्वा कामं रसयति पुरापुण्यमुदितम् ॥३९॥

पुरः—मोनतुब्स्पत्तेः प्रागेव, जनिजुषः—जस्मनानु, द्यति (न) रक्षति । ततः—दूरावेशात् । उक्त

दीपान्तराद्दिशोऽन्यन्तादन्तरीपदपांनिधेः । विधिर्षटयतीष्टार्थमानीयात्नीपतां गतः॥ [

] 113811

चिन्तामणि रत्तको प्रन्थकारने अपनी टीकामें रोहणपर्वंत पर उत्पन्न होनेवाला रत्न विशेष कहा है। और कामचेनु किन कल्पनामें देवलोककी गाय है। ये सभी पदार्थ माँगने पर इच्लित पदार्थोंको देते हैं। किन्तु विना पुण्यके इनकी प्राप्ति नहीं होती है। अतः ये सव . भी धर्मके ही दास हैं। धर्मसे ही प्राप्त होते हैं। यही बात कविवर भूषरदासजीने बारह भावनामें कही हैं। १८८।—

आगे कहते हैं कि पूर्वकृत पुण्य उदयमें आकर अपने कर्ताका किसी न किसी रूपमें उपकार करता है—

प्वेमें फिया हुआ पुण्य अपना फल देनेमें समर्थ होने पर दूरवर्ती प्रदेशमें भी स्पर्धन आदि हिन्द्रयोंसे मोगने योग्य प्रिय पदार्थोंको उत्पन्न करता है। यदि वे प्रिय पदार्थ अपने भोक्ता की उत्पत्तिसे पहले ही उत्पन्न हो गये हों तो उन्हें उसके अधीन कर देता है। अयवा मित्रकी तरह वहाँ ही उनकी रक्षा करता है। और उन पदार्थोंको दूर या निकट देशसे छाकर अयवा उस मनुष्यको स्वयं उन पदार्थोंके प्रदेशमें छे जाकर यथेच्छ भोग कराता है।।।३९।।

विशेषायं—यह कथन पुण्यकी महत्ता बतलानेके लिए किया गया है। पदार्थ तो अपने-अपने कारणके अनुसार स्वयं ही क्यन्त होते हैं। तथापि जो पदार्थ क्रम्न होकर जिस न्यन्तिक हपमोगमें आता है उसके कर्मको भी उसमें निमित्त कहा जाता है। यि कर्म स्वयं कर्ता होकर बाख सामगीको उत्पन्न करे और सिलावे तब तो कर्मको चेतनपना और बल्नानपना मानना होगा। किन्तु ऐसा नहीं है स्वामाविक एक निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। जब कर्मका उद्य होता है तब आत्मा स्वयं ही विभाव रूप परिणमन करता है तथा अन्य द्वय भी वैसे ही सम्बन्ध रूप होकर परिणमन करते हैं। जब पुण्य कर्मका उद्यक्ताल आता है तब स्वयमेव उस कर्मके अनुसागके अनुसार कार्य बनते हैं, कर्म उन कार्योंको उत्पन्न नहीं करता। उसका उद्यक्ताल आने पर कार्य बनता है ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। अधाति कर्मोंमें वेदनीयके उद्यक्त सुल-दुम्लके बाह्यकारण उत्पन्न होते हैं। अरीरमें नीरोगता, बल आदि सुलके कारण हैं, मूल प्यास आदि दु-लके कारण हैं। बाहरमें इच्ट सी पुत्रादि, सुहावने देश कालादि सुलके कारण हैं अनिष्ट सी पुत्रादि असुहावने

रै. जीचे मुरतर देव सुख, चिन्ती जिन्ता रैन । विन जीचे विन जितवे चरम सकुछ सुखदैन ॥ े . . . . . . .

अय-वर्गस्यामुनिकफलातिवार्यं स्तौति--

यह्च्यं वपुराप्य सङ्खुं हृषितः पर्श्यन् पुरा सत्कृतं, द्वाग् बुद्धवावधिना यथा स्वममरानावृत्य सेवावृतान् । सुप्रीतो जिनयन्वनां बुरि परिस्फूर्कनुदारिषयां, स्वाराज्यं भजते चिराय विलसन् वर्मस्य सोऽनुप्रहः ॥४०॥

मङ्सु—अन्तयुद्धर्वतः, हृषितः.—विस्मितः । सुक्कृतं—सवाचरणम् । अविधना—तत्काळोत्पक्षा-वीन्त्रियज्ञानविषयेण, यथास्वं—यो यस्य नियोगस्तं तत्रैव प्रत्यवस्थाप्य इत्यर्षः । समरान्—सामानिकावीन् । जिनयज्वनां—व्यर्हत्पूणकानामैवानादिशकाणाम् । स्वाराज्यं—स्वर्गेऽिषपतित्वम्, विरुसन्—शच्यादिदेवी-विकासप्रसक्तः सन् । स अनुग्रहः—जपकारः ॥४०॥

देश-कालादि दु:सके कारण हैं। बाह्य कारणोंमें कुछ कारण तो थेसे होते हैं जिनके निमित्तसे शरीरकी अवस्था सुल-दु:खका कारण होती है और कुछ कारण पेसे होते हैं जो स्वयं ही सुख-दु:खकै कारण होते हैं। ऐसे कारणोंकी प्राप्ति वेदनीय कर्मके उदयसे वतलायी है। साता वेदनीयके उदयसे मुखके कारण मिछते हैं और असाता वेदनीयके उदयसे द्वासके कारण मिलते हैं। किन्तु कारण ही सुख-दु:खको उत्पन्न नहीं करते, जीव मोहके उद्यसे स्वयं सुख-दुःख मानता है। वेदनीय और मोहनीय कर्मोंके खर्यका ऐसा ही सम्बन्ध है। जब सातावेदनीयके उदयसे प्राप्त बाह्य कारण मिछता है तब सुख मानने रूप मोहका उदय होता है और जब असावावेदनीयके उद्यसे प्राप्त बाह्य कारण सिळता है तब दुःख मानने रूप मोहका उदय होता है। एक ही बाह्य कारण किसीके सुखका और किसीके दु:खका कारण होता है। जैसे फिसीको सातावेदनीयके ख्दयमें मिछा हुआ जैसा वस सुसका कारण होता है वैसा ही वस किसीको असातावेदनीयके चदयमें मिछे तो दु.खका कारण होता है। इसलिए बाह्य बस्तु सुल-दु:बका निमित्त मात्र है सुख-दु:ब तो मोहके निमित्तसे होता है। निर्मोही सुनियोंको ऋदि आदि तथा परीष आदि कारण मिलते हैं फिर भी उन्हें सुख-दुःख नहीं होता। अतः मुख-दु:खका बळवान कारण मोहका उदय है, अन्य वस्तुएँ वंछवान कारण नहीं हैं। परन्तु अन्य वस्तुओं के और मोही जीवके परिणामों के निमित्त नैमित्तिककी मुख्यता है इससे मोही जीव अन्य वस्तुओंको ही सुख-दु:खका कारण मानता है। पुण्य कर्मके उदयमें सुखरूप सामग्रीकी ग्राप्ति होती है इसीलिए उसमें पुण्य कर्मको निमित्त माना जाता है ॥३९॥

इस प्रकार अनेक प्रकारके शुम परिणामोंसे संचित पुण्यिवशेषके अतिशय युक्त विचित्र फलोंका सामान्य कथन किया। अब विशेष रूपसे उसके पारलीकिक विचित्र फलोंको बताते हैं। सबसे प्रथम स्वर्गलोक सम्बन्धी सुख का कथन करते हैं—

अन्तर्मुहूर्तमें हो उपपाद शिला पर उत्पन्न हुआ दिन्य सरीर प्राप्त करके विस्सयपूर्वक चारों ओर देव और देवियोंके समृह्को देखता है। देखते ही तत्काल उत्पन्न हुए अवधि-झानसे जानता है कि पूर्व जन्ममें शुम परिणामसे उपार्धित पुण्यका यह फल है। तव प्रसन्न होकर सेवामें तत्पर प्रतीन्द्र सामानिक खादि देवोंका यथायोग्य सत्कार करता है। और महर्द्धिक देवोंके चित्तमें भी आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली अणिमा खादि आठ ऋद्धियोंके पेश्वर्यसे सम्पन्न ईशान आदि इन्द्रोंके, जो जिनदेवके पूजक होते हैं, भी अगुआ यनकर - 8

१२

इन्द्रपदानन्तरमावि चिक्रमदमि पृष्यविशेषादेवासाञ्चत इत्याह-

उन्बेगींत्रमभिप्रकास्य शुभकृहिक्चक्रवालं करै-

राकामन् कमलाभिनन्तिभरनुपुष्मन् रथाङ्गोत्सवम् । दूरोत्सारितराजमण्डलरुचिः सेव्यो मक्त्लेचर-

रांसिन्होस्तनुते प्रतापमतुर्छं युष्याञ्जयुष्यादिनः ॥४१॥

एञ्चैगौति—इस्वाक्वादिवंशिवशेषं कुर्खाद्वं च । अभि—निर्मर्गं समन्ताद्वा । शुभकृत्—शुभं कृन्तिन्ति छिन्दिन्ति शुमकृतः प्रतिपक्षमूपास्तृदुपलक्षितं दिक्चकं, पक्षे प्रवाना सेमंकरः । करैः—सिद्धार्थः किरणैक्ष । कृमला—लक्ष्मी, कमलानि च पदानि । अनुप्रथ्तन्—दीर्घीकुर्वन् । रथाङ्गीत्सर्व—चक्ररत्तस्योद्धपं चक्रवाक्प्रीति च । राजमण्डलं—मृपगणं चन्द्रविम्वं च । मरुर्त्वचरैः—देविवद्याप्ररैल्योतिष्कदेवग्रहेक्च । इनः—
स्वामी सुर्यस्य ॥४१॥

अयार्डचित्रपदमपि सनिदानसर्मानुभावादेव भवतीत्याह्— छित्वा रणे सञ्जूशिरस्सदस्तचक्रेण बृप्यम् धरणीं त्रिखण्डाम् । बलानुगो भोगवशो सुनक्ति कृष्णो वृषस्यव विज्निम्सतेन ॥४२॥

शृत्रु:—प्रतिवासुवेवः । त्रिखण्डां—विजयार्षादवीन्माविनीय् । बळानुगः—वळमद्रं पराक्रमं चानु-गन्छन् । भोगवदाः—सम्बनितादि-विषयतन्त्रः । मोर्गं वा नागशरीरं वष्टि कामयते नागशस्याशायित्वात् । विजृम्भितेन—दु खावसानसुखावसायिनानुमावेन, तस्य मिथ्यात्वानुभावेन नरकान्तपळत्वात् ॥४२॥

अपना प्रभाव फैलाता है। तथा चिरकाल तक शची आदि देवियोंके साथ विलास करते हुए स्वर्गमें जो राज्यसुख भोगता है वह सब सम्यक् तपश्चरणमें अनुरागसे उत्पन्न हुए पुण्यका ही उपकार है।।४०॥

आगे कहते हैं कि इन्द्रपदके प्रधात चक्रीका पद भी पुण्य विशेषसे ही प्राप्त होता है—
जैसे सूर्य उच्चगोत्र—निषघाचलको प्रकाशित करके कमलोंको आनन्दित करनेवाली
किरणोंके द्वारा दिशामण्डलको ज्याप्त करके प्रजाका कल्याण करता है, और चक्रवेको
चक्रवीसे मिलाकर उन्हें आनन्द देता है, चन्द्रमण्डलकी कान्तिको समाप्त कर देता है
च्योतिष्क प्रहोंसे सेवनीय होता है और समुद्र प्रयन्त अपने अतुल प्रतापको फैलाता है। वैसे
ही पूर्वकृत पुण्यके योगसे चक्रवर्ती भी अपने जन्मसे उच्चकुलको प्रकाशित करके लक्ष्मीको
बढ़ानेवाले करोंके द्वारा प्रतिपक्षी राजाओंसे युक्त दिशामण्डलको आक्रान्त करके चक्ररत्नका
चत्सव मनाता है, राजागणोंके प्रतापको नष्ट कर देता है, देव और विद्याघर उसकी सेवा
करते हैं तथा वह अपने अतुप्म प्रतापको समुद्रसे लेकर हिमाचल तक् फैलाता है।।।४१॥

आगे कहते हैं कि अर्थ चक्रीपद भी निदान पूर्वक किये गये घर्मके प्रभाषसे ही प्राप्त होता है—

अपने शत्रु प्रतिनारायणके द्वारा युद्धमें चलाये गये चक्रके द्वारा उसीका मस्तक काट-कर गर्वित हुआ विषयासक कृष्ण वल्लदेवके साथ तीन खण्ड पृथ्वीको मोगता है यह उसके पूर्वजन्ममें निदानपूर्वक तपके द्वारा संचित पुण्यका ही विषद्ध विलास है ॥४२॥

विशेषार्थ—चक्रवर्तीके तो घरमें चक्ररत्न चत्पन्न होता है किन्तु अर्धचक्री नारायणके प्रतिद्वन्दी प्रतिनारायणके पास चक्ररत्न होता है। जब दोनोंका युद्ध होता है तो प्रतिनारायण नारायण पर चक्र चळाता है। इस तरह वह चक्र प्रतिनारायणसे नारायणके पास आ जाता

₹

Ę

## अय कामदेवत्वमपि धर्मविशेषेण सम्पद्मत इत्याह-

यासां भूभङ्कमात्रप्रवरवरभरप्रकारत्सत्त्वसारा

वीराः कुर्वन्ति तेऽपि त्रिभुवनवयिनब्राद्यकारान् प्रसत्ये ।

तासामप्यङ्गनानां हृदि नयनपथेनैव संक्रम्य तन्वन्

याच्यामञ्जेन दैन्यं जयति सुचरितः कोऽपि धर्मेण विश्वम् ॥४३॥

विद्येशीभूय घर्माद्वरविभवमरभाजमानैविमानै-

व्योंम्नि स्वेरं चरन्तः प्रिययुवतिपरित्यन्वसान्त्रप्रमोदाः।

दीव्यन्तो दिव्यवेशेष्यविहतमणिमाद्यद्भतौत्सृप्तिदृप्ता,

निकान्ताविश्रमं धिग्श्रमणमिति सुरान् गत्यहंयून् क्षिपन्ति ॥४४॥

है और फिर नारायण क्सी चक्रसे प्रतिनारायणका मसक काटकर विजयार्धपर्यन्त तीनखण्ड पृथ्वीका स्वामी होकर अपने बढ़े माई बळ्यद्रके साय मोग मोगता है और मरकर नियमसे नरकमें जाता है। प्वजन्ममें निदानप्वक तप करनेसे संचित हुए पुण्यका यह परिणाम है कि सांसारिक सुख वो प्राप्त होता है किन्तु इसका अन्त हु:खके साथ होता है क्योंकि मिथ्यात्वके प्रमावसे इस पुण्यके फळका अन्त नरक है।

## आगे कहते हैं कि कामदेवपना भी धर्मविशेषका ही फल है-

तीनों छोकोंको जीतनेकी शक्ति रखनेवाछे जगत् प्रसिद्ध वीर पुरुष भी जिन श्वियोंके केवछ कटाश्वपातरूपी वाणसे अतिपीड़ित होकर अपना विवेक और वछ सो बैठते हैं और उनकी प्रसन्नताके छिए बादुकारिता करते हैं—विरीरी आदि करते हैं, उन श्वियोंके भी इत्यमें वृष्टिमार्ग मात्रसे प्रवेश करके उनकी प्रार्थनाको स्वीकार न करनेके कारण उनके मनस्तापको बढ़ानेवाछे अखण्डितशीछ विरक्षे पुरुष ही वर्मके द्वारा विश्वको वश्में करते हैं।। ४३॥

## आगे कहते हैं कि विद्याघरपना भी धर्मविशेषसे प्राप्त होता है-

धर्मके प्रतापसे विद्याघर होकर ब्वजा, माला, घण्टाबाल आदि श्रेष्ठ विसवके प्रकर्षसे शोमायमान विमानोंमें त्वच्छन्दतापूर्वक बाकाशमें विचरण करते हैं, साथमें तरुणी वक्षमाओंकी प्रंगार-रचनासे उनका आनन्द और भी घना हो जाता है। वे अणिमा-महिमा आदि आठ विद्याओंके अद्भुत बद्दगमसे गर्विष्ठ होकर नन्दनवन, कुलाचल, नदी, पर्वत आदि दिन्य देशोंमें क्रीड़ा करते हुए मातुषोत्तर पर्वतसे वाहर भी जा सकनेकी शक्तिसे गर्वित देव-के भी अमणको धिक्कारते हुए उनका विरस्कार करते हैं क्योंकि देवांगनाओंकी आँखें निर्निनेष होती हैं —उनकी पलके नहीं लगतीं अवः कटाक्ष निक्षेपका जानन्द स्वगंमें नहीं है ॥४४॥

विशेपार्थ—विद्याधर मनुष्य होनेसे मनुष्यछोकसे वाहर नहीं जा सकते। किन्तु देव वाहर भी विचरण कर सकते हैं। किन्तु फिर मी विद्याधर देवोंसे अपनेको सुखी मानते हैं। षयाहारकशरीरसंपदपि पुष्यपित्रमेत्याह--

प्राप्पाहारकदेहेन सर्वेजं निश्चितश्रुताः । योगिनो घर्ममाहारूयामन्दनस्यानन्दमेदुराः ॥४५॥

प्राप्येत्यादि---

प्रमत्तसंगतस्य यदा श्रुतविषये नशित् संखयः स्यात्ततः स्त्रान्तरस्यतीर्थंकरवेवात्तं निराकर्तुंमसावाहारक-भारमते । तष्य हस्तमात्रं शुद्धस्फटिकसंकाशमुत्तमाङ्गोन निर्मण्डति । तस्र केमिषद् व्याहन्यते, न किमीप व्याहन्ति । तष्यान्तमृहूर्तेन संख्यमपनीय पुनस्तत्रैव प्रविद्यति । आनन्दमेदुराः—प्रीतिपरिपुष्टाः ॥४५॥

आगे कहते हैं कि आहारकशरीररूप सम्पत्ति मी पुण्यके उदयसे ही मिलती है— भर्मके माहात्म्यसे आहारकशरीरके द्वारा केवलीके पास जाकर और परमागमके अर्थका निर्णय करके मुनिजन आनन्दसे पुष्ट होते हुए झान और संयमसे समृद्ध होते है।।४५॥

विशेषार्थ — जो सुनि चारित्र विशेषका पाछन करते हुए आहारक शरीरनामकर्म नामक पुण्य विशेषका बन्ध कर छेते हैं, मरत और ऐरावत क्षेत्रमें रहते हुए यहि छन्हें शास्त्र-विषयक कोई शंका होती है और वहाँ केवछीका अभाव होता है तब तत्त्वनिर्णयके छिए महाविदेहोंमें केवछीके पास जानेके छिए आहारकशरीरकी रचना करते हैं क्योंकि अपने औदारिक शरीरसे जानेपर उनका संयम न पछनेसे महान असंयम होता है। वह आहारकशरीर एक हाथ प्रमाण होता है, शुद्ध स्फटिकके समान घवछ वर्ण होता है और मस्त्रकसे निकछता है। न तो कोई उसे रोक सकता है और न वही किसीको रोकता है। एक अन्य-सुंह्रतमें संशयको दूर करके पुनः सुनिके ही शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है। इसे ही आहारक समुद्रवात कहते है। कहा मी है —

आहारक शरीर नामकर्मके खर्यसे प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती मुनिके आहारक शरीर होता है। यह असंयमसे बचावके छिए तथा सन्देहको दूर करनेके छिए होता है। सुनि निस क्षेत्रमें हों बस क्षेत्रमें केवछी अवकेवछीका अमाव होनेपर तथा विदेह आदि क्षेत्रमें तप-कल्याणक आदि सम्पन्न होता हो था जिनेन्द्रदेव और जिनाछथोंकी वन्द्रना करनी हो तो इसकी रचना इस प्रकारकी होती है—वह मस्तकसे निकलता है, थातुसे रहित होता है, शुभ होता है, संहननसे रहित होता है, समचतुरक्ष संस्थानवाछा होता है, एक हाथ प्रमाण और प्रशस्त चन्यवाछा होता है। ज्याचात रहित होता है, ज्यम्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्युहुत होती है। आहारक शरीर पर्याप्तिके पूर्ण होनेपर कहाचित्त सुनिका मरण भी हो सकता है।

श. आहारस्युवयेण पमत्तिवरदस्य होदि बाहारं। असंनमपरिहरणहुं सवेहिषणासणट्ठं न ।। णियखेत्ते केविल्रहुणविरहे णिक्कमणपहृदि कल्लाणे। परखेत्ते संवित्ते जिणिकणषरवंदणट्ठं न ।। चत्तमनंगिम्ह हते बादुविहीणं सुद्धं असम्बर्णः। सुहस्राणं घवलं हत्वपमाण पसत्युद्धं ॥ अववाधादी वंतीमुहुत्तकालट्ठिदी नहिष्णदरे। पज्जत्तीसपुण्णे मरणं पि कदानि संभवहः॥ —गो. जीव., गा. २३५-२३८

ŧ

. €

\$8

स्रथ घर्मानुभावजनितंस्वपरान्तरज्ञानाना मुनोन्द्राणामतोन्द्रियसुखर्सवित्या अहमिन्द्रपदग्यावृत्ति दर्शयति—

> कथयतु महिमानं को नु वर्मस्य येन स्फुटघटितविवेकक्योतिषः शान्तमोहाः । समरससुखर्सविल्छक्षितात्यक्षसौक्यास्तदपि पदमपोहन्त्याहमिन्द्रं मुनीन्त्राः ॥४६॥

विवेकज्योत्तिः—स्वपरविभागज्ञानम् । अपोहन्ति—व्यावर्तयन्ति । 'चपसर्गादस्य त्यूहौ वा' इति परस्मैपदम् । आहमिन्द्रं—अहमिन्द्रः कस्यातीतदेवः । तल्लक्षणमार्थोक्तं यथा—

'नासूया परनिन्दा वा नात्मक्लाघा न मत्सरः। केवरूं सुखसादभूता दीव्यन्त्येते दिवीकसः॥'

अपि च— 'अहमिन्द्रोऽस्मि नेन्द्रोऽन्यो मत्तोऽस्तोत्यात्तकर्तृताः । अहमिन्द्राख्यया ख्याति गतास्ते हि सुरोत्तमाः ॥"

[ महा पू. ११।१४४, १४६ ]

बह्मिन्त्रस्येदं पदमित्यण् ॥४६॥

आगे कहते हैं कि घर्मके माहात्म्यसे जिन्हें स्वपर भेद-झान हो जाता है वे मुनीन्द्र अतीन्द्रिय मुखका संवेदन होनेसे अहमिन्द्र पदसे भी विमुख होते हैं—

उस धर्मके माहारम्यको कौन कह सकता है जिसके माहारम्यसे स्पष्ट रूपसे स्वपरका भेदज्ञान प्राप्त कर छेनेवाछे शान्तमोह अर्थात् उपशान्त कवाय गुणस्थानवर्ती और समरस अर्थात् यथाल्यात चारित्रसे होनेवाछे सुखकी अनुमृतिसे अतीन्द्रिय सुखको साक्षात् अनुभवन करनेवाछे सुनीद्र उस छोकोत्तर अहमिन्द्र पद से भी विमुख हो जाते हैं ? ॥४६॥

विशेषार्थ—सावर्ने गुणस्थानके पश्चात् गुणस्थानोंकी दो अणियाँ है—एकको उपशम श्रेणी कहते हैं और व्यर्तिको अपक श्रेणी। उपशम श्रेणीमें मोहनीय कर्मका उपशम किया जाता है। आठसे दस तक गुणस्थान दोनों श्रेणियों से अपिर क्षपक श्रेणीमें मोहका अप किया जाता है। आठसे दस तक गुणस्थान दोनों श्रेणियों से सिमालित हैं। उनके बाद ग्यारहवाँ उपशान्त क्षाय गुणस्थान उपशम श्रेणीका ही है। इस तरह आठसे ग्यारह तक चार गुणस्थान अपक श्रेणीके हैं। इस तरह आठसे ग्यारह तक चार गुणस्थान अपक श्रेणीके हैं। उपशम श्रेणीके हैं और ग्यारहवें छोड़कर आठसे वारह तकके चार गुणस्थान अपक श्रेणीके हैं। उपशम श्रेणीप आरोहण करने वाला ग्यारहवें गुणस्थानमें जाकर नियमसे तीचे गिरता है क्योंकि दबा हुआ मोह उमर आता है। यदि वह ग्यारहवें में मरण करता है तो नियमसे अहमिन्द्रदेव होता है। किन्तु जो चरमशरीरी होते हैं वे उपशम श्रेणीपर यदि चहें तो गिरकर पुनः अपक श्रेणीपर वहते हैं और उसी मवसे मोक्ष प्राप्त करते हैं। उक्त श्लोकों पेसे ही चरमशरीरी श्रुनिराजोंका कथन है। जो श्रुनिराज श्रुद्धोपयोगसे मिले हुए योग-विशेषसे अहमिन्द्र पदकी प्राप्तिके योग्य पुण्य विशेषके वन्यके अभिग्रुल होकर भी शुद्धोपयोगके वलसे उसे विना बाँचे ही उपशम श्रेणीसे उत्तरकर क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं वे जीवनमुक्त होकर परमामुक्तिको प्राप्त करते है। महापुराणमें अहमिन्द्रका लक्षण इस प्रकार कहा है—

मैं ही इन्द्र हूँ, मेरे सिवाय कोई अन्य इन्द्र नहीं है इस प्रकार अपनी सराहना करनेसे वे उत्तम देव अहमिन्द्र नामसे ख्यात हुए। वे न तो परस्पर में असूया करते हैं न परनिन्दा, न आत्मप्रशंसा और न डाह। केवल वे सुखमय होकर क्रीड़ा करते हैं।

ş

१२

वय गर्भादिकल्याणाश्चर्यविभूविरपि सम्यक्त्वस्चारिपुष्यविश्वेषादेव संपद्यत इत्याह— स्रोरेध्यन् विश्वपूज्यौ जनयति जनको गर्भगोऽतोव जीवो जातो भोषान् प्रभुङ्क्ते हरिभिरुपहृतान् मन्दिरासिष्क्रभिष्यन् । ईर्ते देर्वाषकीति सुरखचरनृपैः प्रजनत्याहितेज्यः प्राप्यार्हन्त्यं प्रशास्ति त्रिजगवृषिनृतो याति सूर्तिक च धर्मात् ॥४७॥

व्योगमार्गात् एष्यन् । तीर्थंकरे हि जिनव्यमाणे प्रागेव मासषट्कात्तन्माहारूयेन तिस्तरौ जगरपृष्यो भवतः । ईत्तें—गच्छित प्राप्नोति । देविषिकीति—कौकान्तिकदेवकृता स्तुतिम् । प्रव्रजिति—दीक्षा गृह्णिति याति मृक्ति व । अत्रापि धर्मोदित्येव केवळम् । धर्मोऽत्र यो मुख्यसया प्राप् व्यास्थातः । तस्यव क्वत्तनकर्मनिवासीक्षे सामर्थ्योपपत्तेः ॥४७॥

क्षय धर्मोदयानुदयाम्या सम्पदाभिवाधमोदयानुदयाभ्यां विपदामुपमोगानुपमोगौ मवत इत्याह---धर्म एव सतां पोष्यो यत्र आग्रति आग्रति ।

भक्तुं मीछति मीछन्ति संपदो विपदोऽन्यया ॥४८॥

पोष्यः । एतेनोपमानं कसयति । ततो यथा उपरिके सावधाने राज्ञां सेवनायावरोधिकाः सावधानाः भवन्ति निरवधाने व निरवधानाः तथा प्रकृतेऽपि योज्यम् । जाग्रति—स्वन्थापारं प्रवर्धयति सित । मीलिति—स्वन्थापारं प्रवर्धयति सित । मीलिति—स्वन्थापारादुपरमति । अन्यया—अवर्थे वाग्नति (विपदो ) वाग्नति तस्विम्यन मीलित मीलित मीलितः ॥४८॥

नौ भैवेयकसे छेकर सर्वार्धसिद्धि तकके देव अहमिन्द्र कहलाते हैं। वे सब अधायारी होते हैं, उनमें देवांगना नहीं होती ॥४६॥

आगे कहते हैं कि गर्भावतरण आदि कल्याणकोंकी आश्चर्यजनक विभूति भी सच्चक्त्व सहचारी पुण्यविशेषसे ही सम्पन्न होती है--

घर्मके प्रभावसे जब जीव स्वर्गसे ज्युत होकर आनेवाला होता है तो माता-पिताको जगत्में पूज्य कर देता है। अर्थात् तीर्थं करके गर्भमें आनेसे छह मास पूर्व ही उनके माहात्त्र्य-से माता-पिता जगत्में पूज्य वन जाते हैं। गर्भमें आनेपर और भी अधिक पूज्य हो जाते हैं। जन्म लेनेपर सौधर्म आदि इन्होंके द्वारा भेंट किये गये मोगोंको भोगता है। जब वह घरका परित्याग करना चाहता है तो लोकान्त्रिकट्टेचोंके द्वारा की गयी स्तुतिका पात्र होता है। फिर देव, विद्याघर और राजाओंसे पूजित होकर जिनदीक्षा प्रहण करता है। अर्हन्त अवस्थाको प्राप्त करके तीनों लोकोंको धर्मका उपदेश करता है तथा गणधरदेष आदिसे पूजित होता है। अन्तर्में ग्रुक्ति ग्राप्त करता है। ॥४०॥

विशेषार्थ—इनमें गर्भावतरण आदि सहोत्सव तो पुण्य विशेष रूप औपचारिक धर्में वदयसे होते हैं। किन्तु मोक्षकी प्राप्ति तो पूर्वमें प्रतिपादित मुख्य धर्मसे ही होती है क्योंकि समस्त कर्मोंसे छुड़ानेकी शक्ति मुख्य धर्ममें ही है।।४०।।

आगे कहते हैं कि जैसे धर्म—पुण्यके उदयसे सम्पत्तिका भोग और अनुदयमें अनुप्रभोग है वैसे ही अधर्म—पापके उदयमें विपत्तिका उपभोग और अनुदयमें विपत्तिका अनुप्रभोग होता है—

विचारशील सत्युरुषोंको धर्मका ही पोषण करना चाहिए जिसके जाप्रत् रहने परकार्यशील रहनेपर सम्पदार्थ अपने स्वामीकी सेवाके लिए जाप्रत् रहती हैं और विराम लेने

₹

Ę

क्षयेदानी धर्मस्य सुखसम्पादकत्वमनिधायेदानी दुःखनिवर्तकत्वं तस्यैव पर्योवनतुर्दशभिः प्रपञ्चयति । तत्र तानदृद्गिरेशेषु धर्मस्योपकारं दर्शयति—

> कान्तारे पुरुपाकसत्त्वविगध्यसत्त्वेऽम्बुधौ बम्भ्रमत् साम्यस्नक्रपयस्युर्दीचिष मरुचकोच्चरच्छोचिषि । संग्रामे निरवग्रहद्विषत्रुपस्कारे गिरौ दुर्गम-ग्रावप्रन्थिलदिङमुखेऽप्यशरणं धर्मो नरं रक्षति ॥४९॥

कान्तारे वरण्ये मार्गे व दुर्गमे । पाकसत्त्वाः कृत्वीवाः सिह्व्याघ्रावयः । सत्त्वं मनोगुणः । सत्त्वा वा प्राणितः । स्विचिष-अग्नौ । स्परकारः अतियस्तो वैकृतं वा । प्रान्यस्त्रानि-निम्नोन्नतत्वं नीतानि ॥४९॥

वय वर्गो नानादुरबस्याप्राप्तं नरमुद्धरतीत्याह-

कुत्सामं तर्षतप्तं पवनपरिष्कृतं वर्षश्चीतातपातं रोगाञ्चातं विषातं ग्रह्मशुपहतं ममंश्वल्योपतप्तम् । बुराज्यानप्रभगनं प्रियविरहमृह्युत्वानुदूनं सपरम-

व्यायन्तं वा युनांसं नयति सुविहितः प्रीतिमुद्धत्य वर्मः ॥५०॥

ग्रहरक्—ग्रहाणा वर्नेक्चरादीनां ब्रह्मराक्षसादीना वा पीडा । दूराञ्चानप्रमन्नं विप्रकृष्टमार्गे विन्नम् । १५ अञ्चानक्षन्देशिप मार्गापींशिस्त । यल्कक्षम्—'करितुरगमनुष्यं यत्र वाञ्चानदीनस् ।' वृहद्भानुः---क्षमिः ॥५०॥

अयोक्तार्यसमर्थनार्यं त्रिमि: क्लोकै: क्रमेण सगर-तोयदबाहन-राममद्वान् वृष्टान्तत्वेनाचच्टे---

38

18

पर विरास छे छेती हैं। तथा पापके जामत् रहने पर विपत्तियाँ पापीकी सेवाके छिए जामत् रहती हैं और पापके विरासमें विपत्तियाँ भी दूर रहती हैं।।४८।।

इस प्रकार धर्म मुखका वाता है यह वतलाकर अब चौदह पशोंसे उसी धर्मको दुःख का दूर करनेवाला बतलाते हैं। उनमेंसे सर्वप्रथम दुर्गम देशमें धर्मका उपकार कहते हैं—

जहाँ ज्याम, सिंह आदि क्र्र प्राणियोंके द्वारा अन्य प्राणियोंका संहार प्रचुरतासे किया जाता है ऐसे वीहड़ वनमें, जिसके जलमें भीषण मगरमच्छ होलते हैं ऐसे समुद्रमें, बायु-मण्डलके कारण ज्वालाओंसे दीप्त अन्तिमें, सनुजोंके निरकुंश प्रतियत्नसे युक्त युद्धमें और हुर्गम पत्थरोंसे दिशामण्डलको दुरुह बनानेवाले पर्वतपर अशरण मनुष्यकी धर्म ही रक्षा करता है ॥४९॥

कागे कहते हैं कि घर्म अनेक दुरवस्थाओं के विरे हुए मनुष्यका रद्धार करता है—
म्वत्ये पीड़ित, प्याससे ज्याकुछ, बायुसे अत्यन्त किम्पत, वर्षा शीत घामसे दुखी,
रोगोंसे आकान्त, विषसे त्रत, शनीचर आदि ग्रहाँकी पीड़ासे सवाये हुए, मर्गस्थानमें छगे
हुए काँटे आदिसे अत्यन्त पीड़ा अनुभव करनेवाले, बहुत दूर मार्ग चछनेसे अत्यन्त थके हुए,
स्वी पुत्र वन्यु मित्र आदि प्रियननेकि वियोगसे आगकी तरह तपे हुए तथा शत्रुओंके द्वारा
विविध आपत्तियोंमें ढाछे हुए मनुष्यको निष्ठापूर्वक पाछन किया गया धर्म कष्टोंसे निकाछ
कर आनन्द प्रदान करता है। ॥५०॥

उक्त अर्थका समर्थन करनेके लिए तीन क्लोकोंके द्वारा क्रमसे सगर मेघवाहन और रामभद्रको दृष्टान्तरूपसे उपस्थित करते हैं— É

88

24

सगरस्तुरगेर्षेकः किछ दूरं हृतोऽटवीम् । खेटैः पुष्पात् प्रसृक्तस्य तिछकेवीं व्यवाह्यत ॥५१॥

हृतः-नीतः। खेटैः-सहस्रनयनादिविद्यावरै ॥५१॥

कीर्णे पूर्णाघने सहस्रनयनेनान्वीर्यमाणोऽजितं सर्वेज्ञं शरणं गतः सह महाविद्यां श्रिया राक्षसीम् ।

दत्वा प्राग्मवपुत्रवत्सल्तया भीमेन रक्षोन्वय-प्राज्योऽरच्यत मेघबाहमखगः पुण्यं स्व जार्गात न ॥५२॥

कीर्णे—हते । पूर्णेघने—पुछोचनवातिनि स्वजनके । सहस्रतयनेन—पुछोचनपुत्रेण । सानीयमाणः ९ ( अन्वीर्यमाणः ) तद्वछरनुद्र्यमाणः । श्रिया—नवग्रहास्यहारछकाऽछद्भारोवरास्यपुरव्यकामगास्यविमान-प्रभृतिसम्पदा सह । भीमेन—भीमनाम्ना राक्षतेन्द्रेण । रक्षोऽन्वयप्राज्यः—राक्षसर्वशस्याितपुरवः । अरच्यत—छतः ॥५२॥

> राज्यश्रीविमुखीकृतोऽनुजहृतैः कालं हर्रस्त्वक्फ्लेः संयोगं प्रियया वज्ञास्यहृतया स्वप्नेऽप्यसंभावयन् । क्लिष्टः ज्ञोकविकाचिषा हनुमता तहार्तयोज्जीवितो

रामः कीशबलेन यसमवधीत् तत्पुण्यविस्फूजितम् ॥५३॥

रायज्ञीविम्बोक्कतः---राज्यलक्ष्म्याः पित्रा दशरयराजेन निर्वाततः । अनुबहुतैः---लक्ष्मणानीतैः । कीशवकेन---वानरतैन्येन ॥५३॥

१८ अस धर्मस्य नरकेश्प घोरोपसर्गनिवर्तकर्त्वं प्रकाशयति-

आगममें ऐसा सुना जाता है कि एक घोड़ा अकेले राजा सगरको हरकर दूर अटवीमें। हे गया। वहाँ पुण्यके प्रभावसे सहस्रनयन आदि विद्याधरोंने उसे अपना स्वामी बनाया और विद्याधर-कन्या तिलकेशीके साथ उसका विवाह हो गया ॥५१॥

विशेषार्थ-यह कया और आगेकी कथा पदापुराणके पाँचवें पर्वमें आयी है।

सहस्रनथनके द्वारा पूर्णघनके मारे जानेपर सहस्रनयनकी सेना पूर्णघनके पुत्र मेघ-वाहनके पीछे छग गयी। तब मेघबाहनने मगवान् अजितनाथ तीर्थंकरके समवसरणमें शरण छी। वहाँ राष्ट्रसराज मीमने पूर्वजन्मके पुत्र प्रेमवश नवत्रह नामक हार, छंका और अछंका-रोदय नामक दो नगर और कामग नामक विमानके साथ राष्ट्रसी महाविद्या देकर मेघवाहन विद्याघरको राष्ट्रसवंशका आदि पुरुप बनाया। ठीक ही है पूर्वकृत पुण्य सुख देने और दुःख को मेटने रूप अपने कार्यमें कहाँ नहीं जागता, अर्थात् सर्वत्र अपना कार्य करनेमें तत्पर रहता है। । पर।।

श्रीरामको उनके पिता दशरथने राजसिंहासनसे वंचित करके वनवास दे दिया था। वहाँ वह अपने उन्नुआता उद्दमणके द्वारा जाये गये वनके फर्डों और वल्कडोंसे काठ विताते थे। रावणने उनकी श्रियपत्नी सीताको हर डिया था और उन्हें स्वप्नमें भी उसके साथ संयोगकी सन्मायना नहीं थी। ओकरूपी विषकी ज्वाडासे सन्तप्त थे। किन्तु हनुमानने सीताका संवाद जाकर उन्हें उन्जीवित किया। और रामने वानर सैन्यकी सहायतासे रावणका वध किया, यह सव पुण्यका ही माहात्न्य है। १५३॥

आते कहते हैं कि वर्भ नरकमें भी चौर उपसर्गका निवारण करता है-

## इलाचे कियद्वा धर्माय येन जन्तुरुपस्कृतः । तत्तादृगुपसर्गेन्यः सुरैः श्वञ्जेऽपि मोच्यते ॥५४॥

चपस्कृतः—बाहितातिगयः । तत्तादृषाः—नारकः संनिकष्टासुरैश्च स्वैरमुदीरिताः । सुरैः—कल्प-वासिदेवैः । ते हि पण्नासामुःसेपेन नरकादेष्यता तीर्थकराणामुपसर्गाधिवारयन्ति । तथा चागमः—

> तित्येयरसत्तकम्मे उवसम्पनिवारणं करंति सुरा । छम्माससेसनिरए सम्गे अमलाणमालानो ॥५४॥

षय धर्ममाचरतो विपदुपतापे तम्निवृत्यर्थं धर्मस्यैव वलावानं कर्तव्यमित्यनुवास्ति-

व्यभिचरति विपक्षक्षेपदक्षः कदाचिद्

बरुपतिरिव वर्मो निर्मलो न स्वमीशम्।

तदिमचरति काचित्तस्प्रयोगे विपच्चेत्

स तु पुनरभियुक्तैस्तहाँ पाने क्रियेत ॥५५॥

१२ ज्योक्तरं

बलवितः ( वलपतिः ) सेनापतिरत्नम् । निर्मेलः—निर्तिनारः सर्वोपवाविज्ञुडश्च । ईशं प्रयोक्तारं चक्रिणं च । स तु—स एव धर्मः स्रपाजे क्रियेत—आहितवलः कर्तन्यः ॥५५॥

चस वर्मकी कितनी प्रशंसा की जाय जिसके द्वारा मुशोमित प्राणी नरकमें भी नारिक्यों और अमुरक्कमारोंके द्वारा दिये जानेवाले अत्यन्त दु-खके कारणभूत चपसगोंसे देवोंके द्वारा वचाया जाता है।।५४।।

विश्लेवार्थ—जो जीव नरकसे निकलकर तीर्थंकर होनेवाले होते हैं, जब उनकी आयु छह मास शेव रहती हैं तो कल्पवासी देव नरकमें जाकर उनका उपसर्ग निवारण करते हैं, नारिकयों और असुरकुमारोंके उपसर्गोंसे वचाते हैं। जो स्वर्गसे च्यूत होकर तीर्थंकर होते हैं स्वर्गमें उनकी मन्दारमाला सुरहाती नहीं ॥५४॥

धर्मका आचरण करते हुए यदि विपत्ति कष्ट देती है तो उसको दूर करनेके लिए धर्म-को ही सवल बनानेका उपदेश देते हैं—

जैसे शत्रुओं के निराकरणमें समर्थ और सब प्रकारसे निर्दोप सेनापित रत्न कभी भी अपने स्वामी चक्रवर्तीके विरुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार अवर्मका तिरस्कार करनेमें समर्थ निरित्तचार वर्म अपने स्वामी धार्मिक पुरुपके विरुद्ध नहीं जाता—उसके अनुकूछ ही रहता है। इसिछए उस धर्म था, सेनापितके अपना काम करते हुए भी कोई देवकृत, मनुष्यकृत, विर्यंचकृत या अचेतन कृत विपत्ति स्वाती है तो कार्यतस्य सत्युरुपंकि हारा उसी सेनापित की तरह धर्मको ही यळवान करनेका प्रयत्न करना चाहिए ॥५५॥

विशेषार्थ—जैसे स्वामिमक निर्दोष सेनापतिको नहीं बद्छा जाता उसी प्रकार विपत्ति आने पर भी वर्मको छोड़ना नहीं चाहिए। किन्तु विश्लेप तत्परतासे वर्मका साघन करना चाहिए।।५५॥

वित्ययरसंतकम्मुवसमां णिरए णिवारयंति सुरा ।
 छम्मासाचगरेसे सम्मे अमकाणमाकंको ॥—वि. सार, १९५ गा. ।

ş

थय दुर्गिनारेऽपि दुष्कृते विषवति सति धर्मः पुगांसमुणकरोत्येव स्त्याह--यण्जीवेन कथायकर्मेठतया कर्माजितं तद् श्रुवं
माभुक्तं भयमृष्कृतीति घटयत्युण्चैःकदूनुद्भटम् ।
भावान् कर्मेणि दारुणेऽपि न तदेवान्वेति नोपेक्षते
धर्मः किन्तु ततस्त्रसक्षिय सुधां स्नौति स्वधामन्यस्फुटम् ॥५६॥

 कषायकर्मेटत्या—क्रोघादिशिर्मनोवाक्कायक्यापारेषु घटमानत्वेन । उच्चै:कटून्—हाळाहळप्रस्थान् ।
 चतुर्घो हि पापरसः विम्व-काजीर-विष-हाळाहळतुरुयत्वात् । उद्भटं—प्रकटदर्पाटोपम् । भावान्—अहि-विषकण्टकादीन् पदार्थान् । सुधास्—छद्याण्या सर्वोङ्गीणयानन्दम् । स्वधाम्नि—स्वाधयमुतो पृष्ठि ।
 अस्पुटं—गूदं बाह्यळोकानायविदितम् । अत्रयं मावना-बाह्यादुर्वीरदुष्कृतपाकोत्यमुपर्युपर्युपर्युपर्यंग्यंग्यनेव पर्यान्त न पुनः पुंसो धर्मणानुगृह्यमाणसस्वोत्साहस्य तदनिधमतम् ।।५६॥

कठिनतासे इटाने योग्य पाप कर्मका खद्य होने पर भी धर्म पुरुषका उपकार ही करता है ऐसा उपदेश देते हैं—

जिसका प्रतिकार अश्ववय है ऐसे नयानक पाप कर्मके क्रवयमें भी धर्म न तो उस पापकर्मका ही सहायक होता है और न धर्मात्मा पुरुषकी ही उपेक्षा करता है। इसपर यह शंका
हो सकती है कि सच्चे बन्धु धर्मके होते हुए भी पापरूपी शत्रु क्यों अशक्य प्रतीकार वाळा
होता है इसके समाधानके लिए कहते हैं—जीवने क्रोध, मान, माया और छोम क्यायसे
आविष्ट होकर मानसिक, वाचिनक और कायिक व्यापारके द्वारा पूर्वमें जो कर्म वॉधा वहं—
अवश्य ही भोगे विना नष्ट नहीं होता, इसलिए वह अपने फल्स्वरूप अत्यन्त कर्द्ध हालाहल
विषके समान दु:खदायी पदार्थों को मिलाता है। तब पुनः प्रश्न होता है कि जब धर्म न तो
उस पाप कर्मकी सहायता करता है और न धर्मात्मा पुरुषकी उपेक्षा करता है तब क्या करता
है १ इसके उत्तरमें कहते हैं—यदापि धर्म ये दोनों काम नहीं करता किन्तु चुपचाप छिपे रूपसे धर्मात्मा पुरुषमें आनन्दासृतकी वर्षा करता है। प्रकट रूपसे ऐसा क्यों नहीं करता, इसके
उत्तरमें उत्प्रेक्षा करते हैं मानो धर्म उस मयानक पाप कर्मसे दरता है।।१६।।

विशेषार्थ—जैसे रोगकी तीव्रतामें साधारण औषिष काम नहीं चलता—उसके प्रती-कारके लिए विशेष औषिष आवश्यक होती है वैसे ही तीव्र पाप कमें उदयमें धर्मकी साधारण आराधनासे काम नहीं चलता। किन्तु धर्माचरण करते हुए भी तीव्र पापका उदय कैसे आता है यह शंका होती है। इसका समाधान यह है कि उस जीवने पूर्व जन्ममें अवश्य ही तीव्र कथायके वशीमृत होकर ऐसे पाप कमें किये हैं जो विना मोगे नष्ट नहीं हो सकते। यह समरण रखना चाहिए कि कमें किसीके द्वारा न दिये जाते हैं और न लिये जाते हैं। हम जो कमें मोगते हैं वे हमारे ही द्वारा किये होते हैं। हम कमें करते समय जैसे परिणाम करते हैं हमारे परिणामोंके अनुसार ही उनमें फल देनेकी शक्ति पड़ती है। घाति कमोंकी शक्ति उपमा छता (वेल), दाह (लकड़ी), अस्थि(हड़ी) और पाषाणसे दी जाती है। जैसे ये उत्तरोत्तर कठोर होते हैं वैसे घातिकमोंका फल मी होता है। तथा अधातिया पाप कमोंकी शक्ति की उपमा नीम, कंजीर, विष और हालाहलसे दी जाती है। निकाचित बन्धका फल अवश्य

श्रतादार्वेस्थिपाषाणशक्तिभेदाच्चतुर्विषः ।
 स्याद् घातिकर्मणां पाकोऽन्येषा निम्बगुडादिवत् ॥

ŧ

Ę

अय पापपुण्ययोरपकारोपकारौ दृष्टान्तद्वारेण द्रबियतुं वृत्तद्वयमाहः—

तत्तावृक्कमठोपसर्गंलहरीसर्गप्रगल्भोष्मणः

कि पार्श्वे तमुदग्रमुग्रमुदयं निवंचिम दुष्कर्सणः । कि वा तादशद्देशाविङसितप्रच्यंसवीप्रीजसो

वर्मस्योर विसारि संस्थमिह वा सीमा न सावीयसाम् ॥५७॥

अत्रादोचत स्वयमेव स्तुतिषु यथा-

वजेष्वद्भुतपश्चवर्णंनलदेष्वत्युप्रवात्यायुष्य-द्वातेष्वप्सरसां गणेऽग्निजलिषव्यालेषु भूतेष्वपि । यद्ष्यानानुगुणीकृतेषु विदषे वृष्टि मरुद्वादिनी गोत्रा यं प्रतिमेषमात्यसुरराट् विश्वं स पार्वोऽवतात् ॥

लहरी—परम्परा, ऊष्मा—दुःसहवीर्यानुभावः । साधीयसास्—अतिचयशालिनाम् ॥५७॥

भोगना पड़ता है। फिर भी धर्माचरण करनेसे सनुष्यके सनमें दुःख भोगते हुए भी जो शान्ति बनी रहती है वही घर्मका फळ है। अन्यया विपत्तिमें मनुष्य आत्मवात तक कर छेते हैं॥ १६॥

पापके अपकार और पुण्यके उपकारको दृष्टान्तके द्वारा दृढ़ करनेके लिए दो पदा इते हैं----

हम तेईसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ पर कमठके द्वारा किये गये उन प्रसिद्ध भयानक उपसर्गोंकी परम्पराको जन्म देनेमें समर्थ दुःस्सह शक्तिशाळी दुःकर्मके उस आगम-प्रसिद्ध तीत्र दुःसह उदयका कहाँ तक कथन करें। तथा इन्द्रके द्वारा नियुक्त घरणेन्द्र और पद्मावती नामक यक्ष-यक्षिणी द्वारा भी दूर न की जा सकनेवाळी पार्श्व प्रमुक्ती अत्यन्त दुःख-हायक दुर्दशाको रोकनेमें अधिकाधिक प्रतापशाळी उस धर्मकी सर्वेत्र सर्वदा कार्यकारी महती मैत्रीका भी कहाँ तक गुणगान करें ? ठीक ही है इस छोकमें अतिशयशाळियोंकी कोई

सीमा नहीं है ॥५७॥

विशेषार्थ जैन शाकों में भगवान् पार्श्वनाथ और उनके पूर्व जन्मके आता कमठके वैरकी उन्नी कथा वर्णित है। जब भगवान् पार्श्वनाथ प्रश्नित्य छेकर साधु वन गये तो अहिच्छत्रके जंगलमें ध्यानमम्म थे। उपरसे उनका पूर्व जन्मोंका वैरी कमठ जो मरकर ज्यन्तर हुआ था, जाता था। भगवान् पार्श्वनाथको देखते ही उसका क्रोध महका और उसने भीवण जलहृष्टि, उपल्डृष्टि, इंझावातके साथ ही अन्ति, समुद्र, सर्प, भूत, वैवाल आहिके द्वारा इतना त्रस्त किया कि इन्द्रका आसन भी डोल उठा। इन्द्रके आदेशसे धरणेन्द्र और पद्मावती संकट दूर करनेके लिए आये। किन्तु वे भी उन उत्पाताका निवारण नहीं कर सके। किन्तु भगवान् पार्श्वनाथ रंचमात्र भी विचलित नहीं हुए, वे धरावर ध्यानमन्न वने रहे। उनकी उस धर्माराधनाने ही उस संकटको दूर किया। इसी परसे अन्यकार कहते हैं कि पापकर्मकी शिक्त तो प्रवल है ही किन्तु धर्मकी शक्त उससे भी प्रवल है जो वहे-वहे उपद्रवों-को भी दूर करनेकी ध्रमता रखती है।

आशाघरजीने अपनी टीकामें दो विशिष्ट वार्ते छिसी हैं। एक इन्द्रकी आज्ञासे घरणेन्द्र पद्मावती आये और दूसरे वे ब्यन्तर क्रुत चपद्रवको दूर नहीं कर सके। ş

12

अपि च---

प्रद्युन्नः षडहो.द्भूषोऽसुरिनवः सौभागिनेयः कृषा हृत्वा प्राग्वगुणोऽसुरेण शिलयाऽऽकान्तो वने रुन्द्रया । तत्कालीनविपाकपेशकतमेः पुण्यैः खगेन्द्रात्मकी-कृत्याऽकम्म्यत तेन तेन खयिना विद्याविमृत्यादिना ॥१८॥

सीभागिनेयः—सुभगाया इतरकान्तापेक्षया वित्तवल्लमाया विकाण्या वपत्यम् । प्रागृविगुणः—
प्राक् मधुराजभवे विगुण वस्लभावहरणादपकर्ता । असुरेण—हेमरबराजचरेण व्वलितवृमणिखनाम्ना दैत्येन ।
यने—महास्विदराटव्याम् । खगेन्द्रात्मजीकृत्य—कालसंवरनाम्नो विद्याघरेन्द्रस्य व्रनात्मजं सन्तमास्मजं
कृत्वा । अल्लम्भयत—योज्यते स्म ॥५८॥

ननु सन्त्रादिप्रयोगोऽपि विपन्निचारणाय क्रिव्टिव्यंविह्नयते। तत्कर्यं अवता तत्प्रतीकारे पुण्यस्यैव

सामर्थ्यप्रकाशनं न विरुध्यते इत्यत्राह-

यक्चानुश्र्यते हर्तुमापदः पापपनित्रमाः । उपायः पुण्यसद्यन्युं सोऽप्युत्यापयितुं परम् ॥९९॥

यापपिकत्रमाः--गापपाकेन निर्वृत्ताः ॥५९॥

ये दोनों वार्ते अन्य शाखोंमें वर्णित नहीं हैं। किन्तु दोनों ही यथार्थ प्रतीत होती हैं।
सध्यछोकमें सौधर्म इन्द्रका शासन होनेसे भवनवासी देव भी उसके ही अधीन हैं अतः
भगवास्पर उपसर्ग होनेपर इन्द्रकी आज्ञासे अरणेन्द्र-पद्मावतीका आना उचित है। दूसरे
इन दोनोंने आकर उपसर्गसे रक्षा तो की। वरणेन्द्रने अपना विशास फणामण्डप भगवास्पर
वान दिया। किन्तु उपसर्ग दूर हुआ मगवान्की आत्माराधन रूप धर्मके प्रभावसे। दोनों ही
बातें स्मरणीय हैं।।4७।।

दूसरा बदाहरण—
दैत्यका मर्दन करनेवाले श्रीकृष्णकी अतिवल्लमा किमणीके पुत्र प्रशुक्तको, जब वह
केवल छह दिनका शिशु था, मुद्ध न्वलित धूमशिखी नामके दैत्यने हरकर महाखदिर नामकी
अटवीमें बढ़ी मारी शिलाके नीचे दबा दिया और ऊपरसे भी दबाया। इसका कारण यह था
कि पूर्वजन्ममें मधु राजाकी पर्यायमें प्रशुक्तने उसकी प्रिय पत्नीका बलपूर्वक हरण किया
था। किन्तु तत्काल ही चदयमें आये अत्यन्त मधुर पुष्यकर्मके योगसे विद्याधरोंका स्वामी
कालसंवर उस बनमें आया और उसने शिलाके नीचेसे शिशुको निकालकर अपना पुत्र
बनाया। कालसंवरके अन्य पुत्र उसके विरुद्ध थे। प्रशुक्तने उन्हें पराजित किया तथा
विद्याधरोंकी विद्याएँ और सोलह अद्मृत लाम प्राप्त किये।।।५८॥

किन्हींका कहना है कि विपत्तिको दूर करनेके छिए शिष्टजन मन्त्रादिके प्रयोगका भी व्यवहार करते हैं। तब आप उसके प्रतिकारके छिए पुण्यकी ही शक्तिका गुणगान क्यों करते हैं ? इसका क्तर देते हैं—

पापकर्मके इदयसे आनेवाली विपत्तियोंको दूर करनेके लिए सिद्ध मन्त्र आदिका प्रयोग जो आप्त पुरुषोंकी उपदेश परम्परासे सुना जाता है वह भी केवल सच्चे बन्धु पुण्यको ही जावत् करके अपने कार्यमें लगानेके लिए किया जाता है। अर्थात् पुण्योदयके विचा सन्त्र-तन्त्र आदि सी अपना कार्य करनेमें असमर्थ होते हैं ॥९९॥

|  | क्षयोदयाभिमुख-तिह्नमुखत्वे द्वयेऽपि पुष्यस्य साधनवैपक्त्यं वर्शयति |    |
|--|--------------------------------------------------------------------|----|
|  | पुण्यं हि संमुखीनं चेत् सुखोपायशतेन किम् ।                         |    |
|  | न पुण्यं संमुखीनं चेत् मुखोपायशतेन किम् ॥६०॥                       | ş  |
|  | संमुखीनम्—उदयाभिमुखम् ॥६०॥                                         |    |
|  | अय पुण्यपापयोर्वछावर्छ चिन्तयति—                                   |    |
|  | क्षीतोष्णवत् परस्परविरुद्धयोरिह हि सुकृत-दुष्कृतयोः।               | Ę  |
|  | सुखदुःखफलोद्भवयोर्दुर्बलमभिमूयते वलिना ॥६१॥                        |    |
|  | स्पष्टम् ॥६१॥                                                      |    |
|  | अय क्रियमाणोऽपि धर्मः पापपाकमपकर्वतीत्याह                          | 9  |
|  | घर्सोऽनुद्वीयमानोऽपि घुमभावप्रकर्षतः ।                             |    |
|  | भङ्क्त्वा पापरसोत्कर्षं नरमुच्छ्वासयत्यरम् ॥६२॥                    |    |
|  | उच्छ्वासयति—किविदापवो चयति ॥६२॥                                    | १२ |
|  | अप प्रकृतार्यमुपसंहरन् धर्माराधनायां स्रोतृन् प्रोत्साहयति         |    |
|  | तत्सेक्यतामम्युवयानुषङ्गभलोऽखिलम्लेशविनाशनिष्ठः ।                  |    |
|  | अनन्तवार्मामृतदः सदार्थेविचार्यं सारो नृभवस्य वर्मः ॥६३॥           | 24 |

आगे कहते हैं कि पुण्य कर्म उदयके अभिमुख हो अथवा विमुख हो दोनों ही अव-

स्थाओं में सुखके साधन व्यर्थ हैं-

यदि पुण्य कर्म अपना फळ देनेमें तत्पर है तो सुसके सैकड़ों उपायोंसे क्या प्रयोजन है, क्योंकि पुण्यके उदयमें सुख अवश्य प्राप्त होगा। और यहि पुण्य उदयमें आनेवाला नहीं है तो भी सुखके सैकड़ों उपाय व्यर्थ हैं क्योंकि पुण्यके विना उनसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता।।६०।।

आगे पुण्य और पापमें वळावळका विचार करते हैं-

पुण्य और पाप शीत और उष्णकी तरह परस्परमें विरोधी हैं। पुण्यका फळ सुख है और पापका फळ दुःख है। इन दोनोंमें जो दुर्बळ होता है वह वळवानके द्वारा दवा दिया जाता है।।६१॥

वत्काळ किया गया धर्म भी पापके चद्यको मन्द करता है यह बताते हैं---

इसी समय किया गया धर्म भी शुभ परिणामोंके उत्कर्षसे पाप कर्मके फल देनेकी शक्ति उत्कटनाको धान कर शीष्ठ ही मनुष्यको शान्ति देवा है। अर्थात् पहलेका किया गया धर्म ही सुखशान्ति दाता नहीं होता, किन्तु विपत्तिके समय किया गया धर्म भी विपत्तिको दूर करता है ॥६२॥

प्रकृत चर्चाका उपसंहार करते हुए श्रोताओंका धर्मकी आराधनामें उत्साहित करते हैं— यतः धर्मकी महिमा स्थायी और अचिन्त्य है जतः विचारशीछ पुरुषोंको विचारकर प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणोंसे निश्चित करके सदा धर्मकी आराधना करनी चाहिए; क्योंकि धर्म मनुष्य-जन्मका सार है—अत्यन्त उपादेय होनेसे उसका अन्तः भाग है, उसका आनुर्यगिक फल अध्युदय है। अर्थात् धर्म करनेसे वो पुण्य होता है उससे सांसारिक अध्यु-दयकी प्राप्ति होती है अतः यह गौणफल है। वह सब प्रकारके क्लेशोंको नष्ट करनेमें सदा ħ

٩

अनुषंगः—अनुषज्यते वर्षेण संबच्यत इत्यनुषंगीः पृष्यम् । अनन्तकार्मामृतदः—निरविषयुवं मोसं दत्ते ॥६३॥

वय द्वाविशस्या पर्धेर्मनुष्यत्वस्य निःश्वारत्वं चिन्तयति तत्र तावच्छरीरस्त्रोकारदुःखमाह—

प्राष्ट्र मृत्युवलेशितात्मा द्रृतगतिख्दरावस्करेऽह्माय नार्याः संचार्याहार्यं जुकार्तवमञ्जूचितरं तिश्वगीर्णात्तपानम् । गृद्धचाऽद्यनन् सुत्तृषार्तः प्रतिभयभवनाद्वित्रसन् पिण्डितो ना दोषाक्षात्माऽनिद्यार्तं चिरमिह विधिना माह्यतेऽङ्कं वराकः ॥६४॥

द्वतगतिः—एक-द्वि-त्रिसमयप्राप्यशन्तव्यस्थानः । अवस्करः—वर्षोगृहम् । आह्यर्ये—प्राह्यिता । ९ तिन्तगीण- तया नार्या निगीर्णमाहृतम् । प्रतिभयभवनात्—निम्नोधतादिक्षोभकरणात् । ना—मनुष्पणिः नामकर्मोवयवर्ती जीवः । दोषाद्वारम—दोषघातुमव्यस्यभावम् । अनिद्यार्ते—नित्यातुरम् । चिरं— ववमासान् यावत् नुभवे ॥६४॥

तत्पर है और असन्त मुख स्वरूप मोक्षको देनेके साथ उनने समय तक सांसारिक मुख मी

देता है ॥६३॥

विशेषार्थ — धर्म सर्वार्थ सिद्धि पर्यन्त देवत्त रूप और तीर्थ करत्व पर्यन्त मातुषत्व कप फल देता है इसका समर्थन पहले कर आये हैं। वह धर्मका आतुर्वनिक फल है। अर्थात् धर्म करनेसे सांसारिक सुस्का लाभ तो उसी प्रकार होता है जैसे गेहूंकी खेती करनेसे मुसेका लाम अनायास होता है। किन्तु कोई बुद्धिमान भूसेके लिए खेती नहीं करता।।६३।।

आगे यहाँसे बाईस पद्योंके द्वारा मनुष्यमुवकी निस्सारताका विचार करते हैं। उसमें

सवसे प्रथम शरीर प्रहण करनेके तुः सको कहते हैं-

नया शरीर प्रहण करनेसे पहुंछे यह आत्मा पूर्वजन्मके मरणका कष्ट छठाता है। पुना नया शरीर धारण करनेके छिए शीघ्र गतिसे एक या हो या तीच समयमें ही अपने जन्मस्थानमें पहुँचता है। उस समय पहार्थों के जाननेके छिए प्रयत्न रूप उपयोग भी उसका नष्ट हो जाता है क्योंकि विश्रहगतिमें उपयोग नहीं रहता। वहाँ तत्काछ हो वह माताके उद्ररूपी शीचा छयमें प्रवेश करके अति अपवित्र रज-वीयको शहण करता है और भूख प्याससे पीड़ित होकर माताके द्वारा खाये गये अब पानको छिप्सापूर्वक खाता है। उनेनित्ते प्रहेशों पर माताके चछने पर भयसे ज्याकुछ होकर सिक्कड़ जाता है। रात-दिन दुखी रहता है। इस-प्रकार वेचारा जीव पूर्वकमके उद्यसे वात पित्त कफ, रस, दिघर, मांस, मेर, हुईी, मजा, वीर्यं, मलमूत्र आदिसे बने हुए शरीरको नो दस मासमें प्रहण करता है।

विशेषार्थ-इस विषयमें दो इलोक कहे गये हैं ॥६४॥

कळळं कळुषस्थिरत्वं प्रथग्दशाहेन बुद्बुदोऽय घनः। तद्वु ततः पळपेश्यथ क्रमेण मासेन पक्ष प्रळक्मतः॥ चर्मनखरोमसिद्धिः स्थादक्कोपाङ्गसिद्धिरथ गर्मे। स्पन्दनमष्टममासे नवमे दशमेऽथ निःसरणम्॥

माताके पदरमें वीयका प्रवेश होने पर दस दिन तक कळळ रूपसे रहता है। फिर दस दिन तक कळुपरूपसे रहता है। फिर दस दिन तक स्थिर रहता है। दूसरे मासमे बुद्बुद-

अध गर्मप्रसवनलेशमाह-

# गर्भक्छेत्रातुद्वतेर्विद्युतो वा निन्दाहारेणैव कुच्छ्राहिवृत्य । निर्णस्तत्तवृद्वःखबल्पाऽकृतार्थी नृतं बत्ते मातुरग्रामनस्यम् ॥६५॥

निद्वतः—वित्रस्तः । निन्द्यद्वारेण—आर्तववाहिना मार्गेण । निवृत्य—अघोमुको भूत्वा । तत्तद्-दुःखदत्त्या—गर्मानतरणक्षणात् प्रभृति वाघासंगावनेन । आमनस्यं—असूतिर्णं दुःखम् ॥६५॥

बुल्बुलाकी तरह रहता है। तीसरे मासमें घनरूप हो जाता है। चौथे मासमें मांसपेशियाँ वनती हैं। पांचवें मासमें पांच पुल्क-अंकुर फूटते हैं। छठे मासमें उन अंकुरोंसे अंग और इपांग वनते हैं। सातवें मासमें चर्म, नख रोम बनते हैं। आठवें मासमें हलन-चल्न होने छगता है। नौवें अथवा इसवे महीनेमें गर्भसे बाहर आता है।

अर्थात्—मृत्युके वाद जीव तत्काछ ही तया जन्म घारण कर छेता है। जब वह अपने पूर्व स्थानसे मरकर नया जन्म ग्रहण करनेके लिए जाता है तो उसकी गति सीधी भी होती है और मोड़े बाळी भी होती है। तत्त्वार्थसूत्र [ रा२६ ] में बतलाया है कि जीव और पुद्गळोंकी गति आकाशके प्रदेशोंकी पंक्तिके अनुसार होती है। आकाश यद्यपि एक और असण्ड है तथापि उसमें अनन्त प्रदेश हैं और वे जैसे वस्त्रमें धागे रहते हैं उसी तरह क्रमबद्ध हैं। इसीके अनुसार जीव गमन करता है। यदि इसके मरणस्थानसे नमें जन्मस्थान तक आकाश प्रदेशोंकी सीधी पंक्ति है तो वह एक समयमें ही इस स्थान पर पहुँचकर अपने नये शरीरके योग्य वर्गणाखोंको प्रहण करने लगता है। इसे ऋजुगति कहते हैं। अन्यया उसे एक या दो या तीन मोहे छेने पहते हैं और उसमें दो या तीन या चार समय छगते हैं उसे विमह्गति कहते हैं। विमह् गतिमें स्थूछ शरीर न होनेसे द्रव्येन्द्रियों भी नहीं होती अतः वहाँ वह इन्द्रियोंसे जानने देखने रूप ज्यापार भी नहीं करता। गर्भमें जानेके वादकी शरीर-रचनाका जो कथन प्रन्यकारने किया है सन्मन है वह भगवती आराधनाका ऋणी हो। स. था. में गाथा १००३ से शरीरकी रचनाका क्रम वर्णित है जो ऊपर हो इलोकोंमें कहा है। तथा लिखा है कि मतुष्यके शरीरमें तीन सौ अस्थियों है जो दुर्गन्धित मजासे भरी हुई हैं। तीन सौ ही सन्धियाँ है। नव सौ स्नायु हैं। सात सौ सिरा हैं, पाँच सौ मांसपेशियाँ हैं, चार शिराजाल हैं, सोल्ह कहेर (१) हैं, छह सिराजोंके मूल हैं और दो मांसरज्जू हैं। सात त्वचा हैं, सात कालेयक हैं, अस्सी लाख कोटि रोम हैं। पक्वाशय और आमाशयमें सोलह आँते हैं। सात मळके आशय हैं। तीन स्थूणा हैं, एक सी सात मर्मस्थान हैं। नी द्वार है जिनसे सदा मळ बहता है। मस्तिष्क, सेद, ओज और शुक्र एक एक अंजुळि प्रमाण है। षसा वीन अंजुलि, पित्त छह अंजुलि, कफ भी छह अंजुलि प्रमाण है। मृत्र एक आहफ, विष्टा छह प्रस्थ, नख वीस, दाँत वत्तीस हैं [ गा. १०२७-३५ ]।

आगे गर्भसे बाहर आनेमें को क्लेश होता है उसे कहते हैं-

गर्भके कष्टोंके पीछा करनेसे ही मानो सयमीत होकर गर्मस्थलीव सलमूत्रके निन्दनीय द्वारसे ही कष्टपूर्वक नीचेको मुख करके निकल्ता है। और गर्भमें आनेसे लेकर क्सने माताको जो कष्ट दिये क्ससे क्सका मनोरय पूर्ण नहीं हुआ मानो इसीसे वह माताको भयानक प्रसव-वेदना देता है।।६५॥।

É

1

अय जन्मानन्तरभाविवछेशं भावयति---

जातः कर्यंचन वपुर्वेहंनसमोत्य-हु:सप्रवोच्छ्वसनवर्धनसुस्थितस्य । जन्मोत्सवं सृजति बन्युजनस्य यावद् यास्तास्तमाग्रु विपयोऽनुपतन्ति तावतः ॥६६॥

यास्ताः-अविद्धाः फुल्लिकान्त्रा गोपिकाप्रमृतयः ॥६६॥

भय बाह्यं जुगुव्सते--

यत्र क्वापि विगत्रयो सहसरूसत्राणि सुद्धन् सृष्टु-येत् किचिद्ववनेऽयंयन् प्रतिसयं यस्मात् कृतिव्यात्पतन् । लिम्पन् स्वाङ्गसपि स्वयं स्वधकृता लालाविलास्योऽहिते, व्यापिद्धो हतवत् रदन् कथमपि च्छिद्येत बाल्यप्रहात् ॥६७॥

१२ यत्र स्वापि—अनियतस्थानश्चयनासमादौ । यॉक्कचित्—सद्यममध्यै वा । यस्मात् कृतिदिचत्— पतद्भावनश्च्यादे । पतत्—मण्डन् । (स्व) शकुता—निचपुरीवेष । अहिते—मृद्मक्षणादौ । छिद्येत— वियुज्येत मुस्तो मवेवित्यर्थः ॥६७॥

१५ अय कौमारं निन्दति--

घूळीयूसरगात्रो वावन्नवटाश्मकण्टकाविरतः। प्राप्तो हसत्सहेळकवर्गममर्वन् कुमारः स्वात् ॥६८॥

१८ अवट:---गर्तः । अमर्षेन्-ईर्घ्यन् ॥६८॥

आगे जन्मके पश्चात् होने वाले कष्टोंका विचार करते हैं-

किसी तरह महान् कष्टसे जन्म छेकर वह शिशु झरीर बारण करनेके परिश्रमसे उत्पन्न हुई दु.खदायक श्वास छेवा है उसके देखनेसे अर्थात् उसे जीवित पाकर उसके माता-पिता आदि छुदुम्बी उसके जन्मसे जब तक आनन्दित होते हैं तब तक शीव्र ही बचौंको होने वाली प्रसिद्ध व्यापियाँ घेर छेती हैं ॥६६॥

बचपनकी निन्दा करते हैं-

बचपनमें शिशु निर्छक्ततापूर्वक जहाँ कहीं भी निन्दनीय गरू-पूत्र आदि बार-बार करता है। कोई भी वस्तु खानेकी हो या न हो अपने मुखमें दे छेता है। जिस किसी भी अब्द आदि से भयभीत हो जाता है। अपनी टट्टीसे स्वयं ही अपने अरीरको भी छेप छेता है। मुख छारसे गन्दा रहता है। मिट्टी आदि खानेसे रोकने पर ऐसा रोता है सानों किसीने सारा है। इस बचपन रूपी ग्रहके चकरसे मनुष्य जिस किसी तरह छूट पाता है।।६७।

आगे कुमार अवस्थाका विरस्कार करते हैं-

वचपन और युवानस्थाने बीचकी अवस्थावाछे वालकको कुमार कहते हैं। कुमार रास्तेकी घूलसे अपने अरीरको मटीला बनाकर दौड़ता है तो गहहेमें गिर जाता है या पत्थरसे टकरा जाता है या तीखे काँटे वगैरहसे विंघ जाता है। यह देखकर साथमें खेलनेवाले बालक हँ सते हैं तो उनसे कठ जाता है।।६८।।

٩

12

16

सय यौवनमपबदति--

पित्रोः प्राप्य मृषामनोरयशर्तस्तैस्तारम्यमुन्मार्गेगो दुर्वारय्यसनाप्तिशङ्किमनसोर्दःसाचिषः स्फारयन् । तर्तिकचित्प्रसरस्मरः प्रकुरते येनोद्धधान्नः पितृन्

विलद्दनन् सुरिविष्ठस्वनाकलृषितो घिग्दुगतौ मञ्जति ॥६९॥

उद्धधास्तः-विपुष्ठतेषस्कान् प्रशस्तस्थानान् वा । विद्यम्बनाः-खरारोपणादिविगोपकाः । दुर्गती---वारिद्रये नरके वा ॥६९॥

षय तारुप्येऽपि अविकारिणः स्तौति-

धन्यास्ते स्मरवाडवानलशिखाबीप्रः प्रवल्पद्वल-क्षारास्त्रुनिरवग्रहेन्द्रियमहाग्राहोऽभिमानोर्मिकः । यैदौषाकरसंप्रयोगनियतस्कीतिः स्वसाच्चक्रिभि-स्तीणों बर्मयशःसुखानि वसुवत्तारुण्यघोराणैवः ॥७०॥

द्वापाकरः—वुर्वनक्रन्द्रक्षः। स्फोतिः—जितपतिवृद्धिक्षः। स्वसाञ्चकिभः—जात्मावत्तानि

मुर्वाणैः । वस्वत्--रत्नानीव ॥७०॥

अय मध्यावस्थामेकावश्चीमः पद्यैषिवकुर्वाणः प्रथमं तावदपत्यपोषणाकुलमतेर्धनाणितया कृष्यादिपरि- १६ क्लेशमालक्षयति—

> यत्कन्दर्पवद्यंगतो विरुसित स्वैरं स्वदारेक्विप प्रायोऽहंयुरितस्ततः कदु ततस्तुग्वाटको घावति । अप्यन्यायदातं विवाय नियमाद् भर्तं यमिद्धापहो विवयमा द्रविणाद्याया गतवयाः कृष्यविभिः प्युख्यते ॥७१॥

यौवनकी निन्दा करते हैं-

माता-पिताके सैकड़ों मिथ्या मनोरयोंके साथ कि वड़ा होनेपर यह पुत्र हमारे छिए अमुक-अमुक कार्य करेगा, युवावस्थाको प्राप्त करके कुमार्गगामी हो जाता है और कहीं पह ऐसे दुन्यसनोमें न पड़ जाये जिनमेंसे इसका निकाटना अशक्य हो इस आशंकासे दुःखीमन माता-पिताकी दुःखन्वाटाओंको बढ़ाता हुआ कामके तीव्रवेगसे पीड़ित होकर ऐसे निन्दनीय कर्मोको करता है जिससे प्रतिष्ठित साता-पिताको क्टेश होता है। तथा यह स्वयं समाज और राजाके द्वारा दिये गये दण्डोंसे दुश्वी होकर नरकादि दुर्गतिमें जाता है।।६९।।

जो युवावस्थामें भी निर्विकार रहते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं-

युवावस्था एक मयंकर समुद्रके समान है। चसमें कामरूपी वहवाग्नि सदा जलती रहती है, वलवीर्य-रूप खारा जल उमड़ा करता है, निरकुंश इन्द्रियरूपी वहे-वहे जलचर विचरते हैं, अभिमानरूपी लहरें उठा करती हैं। समुद्र दोषाकर खर्यात् चन्द्रमाकी संगति पाकर उफनता है, जवानी दोषाकर अर्थात् दुर्जनकी संगति पाकर उफनता है। जिन्होंने धनकी तरह धर्म, यश और मुखको अपने अधीन करके इस घोर जवानीरूपी समुद्रको पार कर लिया वे पुरुष धन्य हैं।।७०।।

युवावस्थाके प्रश्चात् आनेवाली मध्य अवस्थाकी ग्यारह पद्योंसे निन्दा करते हुए सर्व-प्रथम सन्तानके पालनके लिए ज्याकुल गृहस्थ धनके लिए जो कृषि आदि करता है उसके कर्षोको कहते हैं—

٩

٩

17

अहंयु:---साहबूतरः । तुरघाटक:---अपत्यघाटी । अपि इत्यादि । तथाहि बाह्या:---'वृद्धौ च मातापितरौ साम्बी भागी सुत. चित्रुः । अप्यन्यायक्षतं इत्वा मर्तव्या मनुखबीत् ॥७१॥ [मन्. ११।१]

यय कृपि-पशुपाल्य-वाणिज्याभिरुमयलोकभ्रमां दर्शयति---

यत् संसूय क्रवीवलैः सह पशुप्रायैः खरं लिद्यते यद् व्यापत्तिमयान् पशूनवित तद्देहं विश्वन् योगिवत् । यन्मुष्णाति वसून्यसूनिव ठककूरो गुरूणामपि श्रान्तस्तेन पशूयते विषुरितो छोकद्वयश्रॅयसः ॥७२॥

संभूय—मिलित्वा । विद्युरितः—वियोजितः ॥७२॥ अय वनसुरुवस्य देशान्तरवाणिकां निन्दति—

> यत्र तत्र गृहिष्यावीन् मुक्त्वापि स्वान्यनिर्देगः । न छञ्ज्यति बुर्गीणि कानि कानि बनाशया ॥७३॥

यत्र तत्र-अपरीक्षितेऽपि स्थाने । स्वः-आत्मा । अन्यः-सहायपश्यादिः ॥७३॥

जो सन्तान प्रायः अहंकारमें आकर जिस-तिस स्वार्थमें अनिष्ट प्रश्नुचि करती है और कामके वश होकर अपनी धर्मपत्तीमें भी स्वच्छन्दवापूर्वक कामकीड़ा करती है ज्सी सन्तानका अवस्य पालन करनेके लिए अति आग्रही होकर सम्य अवस्थावाला पुरुष बढ़ती हुई घनकी तृष्णासे सैकड़ों अन्याय करके भी कृषि आदि कमेसे खेदखित्र होता है।।।०१।।

आगे कहते हैं कि कृपि, पशुपाछन और न्यापार आदिसे दोनों छोक नष्ट होते हैं-

यतः वह मध्यावस्थावाछा पुरुष पशुके तुल्य किसानोंके साथ मिछकर अत्यन्त खेव-बिन्न होता है और जैसे योगी योग द्वारा अन्य पुरुषके शरीरमें प्रवेश करता है वैसे ही वह पशुओंके शरीरमें घुसकर विविध आपित्तवोंसे शस्त पशुओंकी रक्षा करता है। तथा ठगके समान क्र्र वह मतुष्य गुरुजनोंके भी प्राणोंके तुल्य धनको चुराता है इसछिए वह विपरीत-मति इस छोक तथा परछोकके कल्याणसे वंचित होकर पशुके समान आचरण करता है।।०२॥

विशेपार्थ — यहाँ खेती, पशुपालन और न्यापारके कहां और नुराइयोंको बतलाया है। विशेषा करनेवाले किसानोंको पशुतुल्य कहा है। यह कथन उस समयकी स्थितिकी दृष्टिसे किया गया है। आज भी गरीन किसानोंकी दशा, उनका रहन-सहन पशुसे अच्छा नहीं है। दूसरी वात यह है कि पशुओंका न्यापार करनेवाले पशुओंकी कितनी देखरेख करते थे यह उक्त कथनसे प्रकट होता है कि ने पशुओंके कष्टको अपना ही कह मानते थे तभी तो पशुओंके शरीरमें प्रनेश करनेकी बात कही है। तीसरी वात यह है कि न्यापारी उस समयमें भी अन्याय करनेसे सकुचाते नहीं थे। दूसरोंकी तो बात ही क्या अपने गुरुजनोंके साथ भी छलका व्यवहार करके उनका वन हरते थे। ये सब बातें निन्दनीय हैं। इसीसे इन कर्मोंकी भी निन्दा की गयी है। । ।।।।

आगे धनके छोमसे देशान्तरमें जाकर व्यापार करनेवालेकी निन्दा करते हैं— अपनी पत्नी, पुत्र आदिको यहाँ-वहाँ छोड़कर या साथ लेकर भी धनकी आशासे यह मनुष्य किन वन, पहाड़, नदी वगैरहको नहीं लॉधता और इस तरह अपनेपर तथा अपने परिजनोंपर निर्देय हो जाता है, स्वयं भी कष्ट उठाता है और इसरोंको भी कष्ट देता है।।७३॥

| <b>मय वृद्धधाजी-(वं)</b> निन्दति—                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| वृद्धिलुक्याघमर्णेषु प्रयुक्यार्थान् सहासुभिः ।                                        |     |
| तदापच्छिङ्कितो निस्पं चित्रं वार्घृषिकम्बरेत् ॥७४॥                                     | ę   |
| वृद्धिलुक्व्या—कवान्तरलोभेन । अध्यगेणेषु—बारणिकेषु ॥७४॥                                |     |
| सय सेवा गर्हते                                                                         |     |
| स्वे सद्वृत्तकुलभृते च निरनुकोशीकृतस्तृष्णया                                           | ę   |
| स्वं विक्रीय धनेक्वरे रहितवीचारस्तवाज्ञात् ।                                           |     |
| वर्षादिष्वपि वारुणेषु निविडध्यान्तासु रात्रिष्वपि                                      |     |
| क्यास्रोग्रास्वटबीष्वपि प्रचरति प्रत्यन्तकं यात्यपि ॥७५॥                               | 9   |
| स्वे—आत्मनि । व्यालोग्रासु—स्वापदमुजगरौद्वासु । प्रत्यन्तकं—यमाभिमुरतम् ॥७५॥           |     |
| अय कारकर्मादीन् प्रतिक्षिपति —                                                         |     |
| चित्रैः कर्मकळाधर्मैः परासूयापरो मनः ।                                                 | 23  |
| हर्तं, तर्वाचनां श्राम्यत्यार्तपोध्येक्षितायनः ॥७६॥                                    | •   |
| चित्रै:नाना प्रकारैराक्षर्यकरैवा । धर्मो मृत्येन पुस्तकवाचनादिः । आर्तेपोध्येक्षितायनः |     |
| <b>भुवादिपीडिते</b> (त) करूनापरयादिगवेषितमार्गः ॥७६॥                                   | 0.6 |
|                                                                                        | 80  |

आगे ज्याजसे आजीविका करनेवालोंकी निन्दा करते हैं-

आश्चर्य है कि ज्याजसे आजीविका करनेवाला स्वकार ज्याजके लोभसे ऋण लेनेवालोंको अपने प्राणोंके साथ धन देकर सदा बसकी आपत्तियोंसे भयभीत रहकर प्रवृत्ति करता है। अर्थात् ऋणदाताको सदा यह भय सताता रहता है कि ऋण लेनेवालेपर कोई ऐसी आपत्ति न ला जाये जिससे वसका ऋण मारा नाये। और यहाँ आश्चर्य इस बातका है कि ज्याजके लोभीको धन प्राणोंके समान प्रिय होता है। वह धन दूसरेको दिया तो मानो अपने प्राण ही दे दिये। किन्तु दूसरोंको अपने प्राण देनेवाला तो प्रवृत्ति नहीं कर सकता क्योंकि वह निष्णाण हो जाता है किन्तु ऋणदाता प्राण देकर भी प्रवृत्तिशील रहता है। 1081।

आगे सेवाकर्मकी निन्दा करते हैं-

अपने पर और अपने संदाचार कुछ तथा झास्रह्मानपर निर्देय होकर छोभवश सैठ राजा आदिको अपनेको वेचकर योग्य-अयोग्यका विचार छोड़कर सनुष्य अपने स्वामीकी आहासे भयानक वर्षा आदिमें भी जाता है, घने अन्यकारसे आच्छन रात्रिमें भी विचरण करता है, भयानक जंगळी जन्तुओंसे मरे हुए वियावान जंगळमें भी घूमता है, अधिक क्या, सर्युके मुखमें भी चळा जाता है।।९५॥

आगे शिल्पकर्म आदि करनेवालोंकी निन्दा करते हैं-

शिल्प आदिसे आजीविका करनेवाला पुरुष शिल्पप्रेमी जनोंके मनको हरनेके लिए उनके सामने अन्य शिल्प्योंकी निन्दा करता है। उनके शिल्पमें दोष निकलता है और अनेक प्रकारके कर्म, कला और घर्मके निर्माणका अस उठाता है क्योंकि मूखसे पीड़ित उसके सी-पुत्रादि उसका रास्ता देखते हैं।

विशेषार्थ — छकड़ीके कासको कर्म कहते हैं, गीत चृत्य आदिको कला कहते हैं और मूल्य लेकर पुस्तकवाचन आदि करनेको धर्म कहते हैं 110611

Ę

१२

वय कारकदुरवस्थाः कथयति-

माज्ञावान् गृहजनमुत्तमर्णमन्यानध्याप्तैरिय सरसो धर्नेधिनोति । छिन्नाको विखपति भाजमाहते स्वं द्वेष्टीष्टानिप परवेशमध्युपैति ॥अऽ॥

उत्तमणै—विनिकम् । अन्यान्—सम्बन्धिसृह्दादीन् । बाहृते—तास्यति ॥ ७७॥ वयासौ देशेऽपि धनासया पुनः खिचत दत्याह्—स्पष्टम् ॥ ७८॥

> बाहाया जीवति नरो न ग्रन्याविष बद्धया । पञ्चाहातेत्युपायतस्ताम्यत्यर्थाहाया पुनः ॥७८॥

अय इष्टलामेऽपि तृष्णानुपरति दर्शयति---

क्यं क्यमिप प्राप्य किचिविष्टं विषेवंशात् । परयन् दीनं जगद् विश्वमध्यघीशतुमिच्छति ॥७९॥

अघोशितुं-स्वाधीना कर्तुम् ॥७९॥

अथ साधितवनस्यापरापरा विपदो दर्शयति-

बायाबाद्धेः क्रूरमाक्त्यंमान पुत्राद्धेर्वा मृत्युना छिद्यमानः । रोगार्खेर्वा बाज्यमानो हताको बुर्वेवस्य स्कन्मकं विग् बिर्मात ॥८०॥

१५ अावरर्यमानः--- छड्चनादिना कवर्ष्यमानः । छिद्यमानः--वियुज्यमानः । स्कन्धकं--कालनियमेन वियमणम् ॥८०॥

## शिल्पियोंकी द्वरवस्था बवळाते हैं-

मुक्ते अपने शिल्पका मूल्य आज या कछ मिछ जायेगा इस आशासे हरिंव होकर शिल्पी मानो धन हायमें आ गया है इस तरह अपने परिवारको, साहुकारको तथा दूसरे भी सम्बन्धी जनोंको प्रसन्न करता है। और निराश होनेपर रोता है, अपने मस्तकको ठोकवा है, अपने प्रिय जनोंसे भी छड़ाई-झगड़ा करता है तथा परदेश भी चछा जाता है। १९९॥

आगे कहते हैं कि वह परदेशमें भी धनकी आशासे पुनः खिन्न होता है-

'मनुष्य आशासे जीता है, गाँठमें बॅचे हुए सैकड़ों कपयोंसे नहीं,' इस छोकोक्तिके अनुसार जीविकाके उपायोंको जाननेवाछा शिल्पी फिर मी घनकी आशासे खिन्न होता है।।।७८॥

आगे कहते हैं कि इष्ट धनकी प्राप्ति होनेपर भी दुष्णा शान्त नहीं होती-

पूर्वकृत शुभकर्मके योगसे जिस किसी तरह सहान कष्टसे कुछ इष्टकी प्राप्ति होनेपर वह जगत्को अपनेसे हीन देखने छगता है और समस्त विश्वको भी अपने अधीन करनेकी इच्छा करता है। १९९॥

धन प्राप्त होनेपर आनेवाछी अन्य विपत्तियोंको कहते हैं--

धन सम्पन्न होनेपर मनुष्यको धनके मागीदार माई-मतीजे तुरी तरह सताते हैं अथवा मृत्यु आकर पुत्रादिसे उसका वियोग करा देवी है या रोगादि पीड़ा देते हैं। इस तरह वह अमागा दुर्वेवके उस. ऋणको छिये फिरता है जिसे नियत समयपर ही चुकाना होता है।।८०।।

थय मध्यवयसो विपद्भिररित चीविवोपरिचर्त (—वोपरित च) निरूपयि — पिपीलिकाभिः क्रष्णाहिरिवापद्भिर्दुर्दुराशयः । वैवश्यमानः क्रण्रति यानु जीवतु वा फियत् ॥८१॥

दंदश्यमानः---गहितं खाद्यमानः ॥८१॥

अय पिलतोद्भवदु.खमालक्षयति--

जराभुजङ्गीनिर्मोकं पिलतं वीक्ष्य बल्लभाः । यान्तीरुद्वेगमुत्परयन्नप्यपैत्योजसोऽन्वहम् ॥८२॥

निर्मोकः—कञ्चुकः । वीक्ष्य—अत्र यान्तोरित्युत्रस्यत्रिति वापेक्ष्य उत्पर्यन्—उद्येक्षमाणः । भोजसः—गुकार्त्वचातुपरमतेजसः । तस्रत्यवश्च प्रियाविरागदर्शनात् । तथा चोक्तम्—

'बोजः सीयेत कोपक्षुद्घ्यानशोकश्रमादिभिः' ॥८२॥

वय जरानुभावं भावयति-

विस्रसोद्देहिका देहवर्न नृषां यथा यथा। चरन्ति कामदा भावा विशीर्यन्ते तथा तथा ॥८३॥

विश्रसा-जरा ॥८३॥

मय जरातिव्याप्ति चिन्तयति-

१५

१२

Ę

8

मध्यम अवस्थावाछे मनुष्यको विपत्तिर्योके कारण होनेवाछी अरित और जीवनसे अक्विको वतछाते हैं—

चींटियोंसे दुरी तरह खाये जानेवाले काले सर्पकी तरह विपत्तियोंसे सव ओरसे विरा हुआ दुःखी मनुष्य किससे तो प्रीति करे और कवतक जीवित रहे ? ॥८१॥

-सफेद वार्लोको देखकर होनेवाछे दु:खको कहते हैं—

ष्टद्धावस्थारूपी सर्पिणीकी केंजुलीके समान सफेद वालोंको देखकर विरक्त होनेवाली प्रिय पत्नियोंका स्मरण करके ही बुढापेकी ओर जानेवाला मनुष्य दिनोंदिन ओजसे क्षीण होता है।।८२॥

विशेषार्थ-कहा भी है-कोप, मूख, ब्यान, शोक और अम आदिसे ओज श्रीण होता है। वैश्वक शास्त्रके अनुसार ओज शरीरके घातुरसको पृष्ट करना है।।८२॥

बुढापेका प्रभाव वतलाते हैं-

मनुष्योंके शरीररूपी उद्यानको बुढापारूपी दीमक जैसे-जैसे खाती है वैसे-वैसे उसके कामोदीपक भाव स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात् यह शरीर उद्यानके समान है उद्यानकी तरह ही इसका पाळन-पोषण यत्नसे किया जाता है। जैसे उद्यानको यदि दीमके खाने उगें तो वगीचा उगानेवाछेके मनोरर्थोंको प्रा करनेवाछे फड-फूड सब नष्ट हो जाते हैं वैसे ही बुदापा आनेपर मनुष्यके कामोदीपक भाव भी स्वयं ही तष्ट हो जाते हैं ॥८३॥

नुढापेकी अधिकताका विचार करते हैं-

3

٩

प्रक्षीणान्तःकरणकरणो व्याधिभिः सुब्द्विवाधि-स्पर्धाद्दृग्धः परिभवपर्वं याप्यकन्त्राऽक्रियाङ्गः । तृष्णेर्ध्यार्द्धीवळिगितगृहः प्रस्कछदृद्धित्रवन्तो प्रस्येताद्वा विरस इव न श्राद्धवेवेन वृद्धः ॥८४॥

इवाधिस्पद्धीत्—मनोदुःखसंहर्षादिव । याप्यानि—कृत्तितानि । विलगितगृहः—उपतप्तकलमादि-९ लोकः । अद्धा—प्रगिति । श्राद्धदेवेन—यमेन स्वयार्ह्मोन्येन च ॥८४॥

अय सावृग् दुष्टमपि मानुषत्वं परमसुखफकधर्माङ्गत्वेन सर्वोत्कृष्टं विदघ्यादिति शिक्षयित—

बीजक्षेत्राहरणजननद्वारस्थाञ्जूचीदृग्-

हु:साकीणं दुरसर्विविषप्रत्ययातक्यंमृत्यु । सत्पाप्रायुः कथमपि चिरात्छब्यमीदृग् नरत्वं सर्वोत्कृष्टं विमलमुखकृद्धमंसिद्धचेव कुर्यात् ॥८५॥

१२ वीजं—चुकार्तवम् । स्रेत्रं — सासुगर्भः । आहरणं—मातुनिगीणंभन्नपानम् । जननद्वारं—रज पषः । कृपं—दीपाधारमकरवसवातुरत्वम् । ईदृग्दुःखानि—गर्मादिवाद्विव्यान्तवाक्षः । दुरसः—दुनिवारः । विविधाः—न्याधिवास्त्राणिनपातावयः । प्रत्ययाः—कारणानि । अल्पाप्रायुः—अल्पं स्तोक्षमयं परमायुर्वत्र । १९ इह हीदानी मनुष्याणामुक्तवेंणापि विश्वं वर्षश्चर्तं वीवित्तमाहः । ईदृक्—सण्जातिकृष्णसूर्पेतम् ॥८५॥

वय बीजस्य (जीवस्य) त्रस्यत्वादि (त्रसत्वादि) यथोत्तरदुर्श्वमत्वं चिन्तयति-

जिसका मन और इन्द्रियाँ विनाशके उन्युख हैं, मानसिक व्याधियोंकी सद्धीसे ही मानो जिसे आरीरिक व्याधियोंने अत्यन्त क्षीण कर दिया है, जो सबके तिरस्कारका पात्र है, जिसके हाथ-पैर आदि अंग बुरी तरहसे काँपते हैं और अपना काम करनेमें असमर्थ हैं, अतिलोमी, क्रोधी आदि स्वमावके कारण परिवार भी जिससे उकता गया है, मुंहमें दो-वार स्वात शेष हैं किन्तु ने भी हिल्ते हैं, ऐसे युद्ध पुरुषको मानो स्वादरहित होनेसे युद्ध भी जस्दी नहीं खाती।।८४॥

इस प्रकार मनुष्यपर्याय बुरी होनेपर भी परम सुखके दाता धर्मका अंग है इसिंहए क्से सर्वोत्कृष्ट बनानेकी शिक्षा देते हैं—

इस मनुष्य शरीरका बीज रज और वीर्य है, उत्पत्तिस्थान माताका गर्भ है, आहार माताके द्वारा स्वाया गया अल-जल है, रज और वीर्यका मार्ग ही उसके जन्मका द्वार है, वात-पित्त-कफ-धातु उपधातु ही उसका स्वरूप है, इन सबके कारण वह गन्दा है, गर्भसे लेकर मरण पर्यन्त दुःखोंसे भरा हुआ है, ज्याधि, शस्त्राधात, वक्तपात आदि अनेक कारणोंसे आकस्मिक मृत्यु अवश्यस्थानी है, तथा इसकी उत्कृष्ट आयु भी अति अल्प अधिक से अधिक एक सी बीस वर्ष कही है। सभीचीन घमके अंगमूत जाति-कुल आदिसे युक्त यह ऐसा मतुष्य मन भी चिर्कालके बाद बढ़े कष्टसे किसी तरह प्राप्त हुआ है। इसे विमल अर्थात् दुःखदायी पापके संसर्गसे रहित मुक्तके दाता धर्मका साधन बनाकर ही देवादि पर्यायसे भी उत्कृष्ट बनाना चाहिए ॥८५॥

आगे जीवको प्राप्त होनेवाली जसादि पर्यायोकी उत्तरोत्तर दुर्लभताका विचार करते हैं-

### जगरयनन्तैकहृषीकर्तकुछे त्रसस्व-संज्ञित्व-मनुष्यतार्यंताः । सुगोत्रसद्गात्रविभृतिवार्तेता सुघीसुधर्मात्र यथाप्रदुर्छमाः ॥८६॥

वातंता-गारोग्यम् ॥८६॥

अय घर्माचरणे नित्योद्योगमुद्वोघयति -

स ना स कुल्पः स प्राज्ञः स बळ्श्रीसहायवान् । स सुखी चेह चामुत्र यो नित्यं वर्षमाचरेत् ॥८७॥

स्पष्टम् ॥८७॥

अनन्त एकेन्द्रिय जीवोंसे पूरी तरहसे भरे हुए इस छोकमें त्रसपना, संक्षिपना, मनुष्यपना, आर्यपना, उत्तमञ्जल, उत्तम-कारीर, सम्पत्ति, आरोग्य, सद्दुद्धि और समीचीन धर्म उत्तरीत्तर दुर्लभ हैं।।८६।।

विशेषार्थ-इस छोकमें यह जीव अपने द्वारा वाँवे गये कर्मके उदयसे वार-वार एकेन्द्रिय होकर किसी तरह दो-इन्द्रिय होता है। दो-इन्द्रिय होकर पुनः एकेन्द्रिय हो जाता है। इस प्रकार एकेन्द्रियसे दो-इन्द्रिय होना कठिन है, दो इन्द्रियसे तेइन्द्रिय होना कठिन है, तेइन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय होना कठिन है, चतुरिन्द्रियसे असंज्ञी पंचेन्द्रिय होना कठिन है, असंज्ञी पंचेन्द्रियसे संज्ञी पंचेन्द्रिय होना कठिन है, संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें भी मनुष्य होना कठिन है। मनुष्योंमें भी आर्च मनुष्य होना कठिन है। आर्य होकर भी अच्छा कुछ, अच्छा शरीर, सम्पत्ति, नीरोगता, समीचीन बुद्धि और समीचीन धर्मका छाम उत्तरोत्तर दुर्छंभ हैं। सर्वार्थंसिद्धि और तत्त्वार्थराजवार्तिक (अ.९७) में वोधिदुर्छंभ भावनाका स्वरूप इसी शैंडी खौर शब्दोंमें बवलाया है। अकर्डकदेवने छिखा है-आगममे एक निगोद शरीरमें सिद्धराशिसे अनन्त गुणे जीव वतलाये हैं। इस तरह सर्व लोक स्थावर जीवोंसे पूर्णतया भरा है। अतः त्रसपर्याय रेगिस्तानमें गिरी हुई हीरेकी कनीके समान मिलना दुर्लभ है। त्रसोंमें भी विकलेन्द्रियोंका आधिक्य है अतः उसमें पंचेन्द्रियपना प्राप्त होना गुणोंमें कृतकता गुणकी तरह कठिन है। पंचेन्द्रियोंमें भी पत्तु, सूग, पश्ची आदि तियेचोंकी बहुळता है। अतः मनुष्यपर्याय वैसी ही दुर्लम है जैसे किसी चौराहे पर रत्नराशिका मिलना दुर्लम हैं। मनुष्यपर्याय छूटनेपर पुनः उसका मिछना वैसा ही दुर्छम है जैसे किसी वृक्षको जला डालनेपर इसकी रासका पुनः वृक्षरूप होना। मनुष्यपर्याय मी मिली किन्तु हित-अहितके विचारसे शून्य पशुके समान मनुष्योंसे भरे हुए कुदेशोंका बाहुल्य होनेसे सुदेशका मिछना वैसा ही दुर्छम है जैसे पाषाणोंमें माण। सुदेश मी मिला तो सुकुलमें जन्म दुर्छम है क्योंकि संसार पापकर्म करनेवाळे कुळोंसे मरा है। कुळके साथ जावि भी प्रायः शीळ, विनय और आचारको करनेवाळी होती है। कुळ-सम्पत्ति मिछ जानेपर भी दीघार्यु, इन्द्रिय, वछ, रूप, नीरोगता वगैरह दुर्छम हैं। उन सबके मिळनेपर मी यदि समीचीन घमका छाम नहीं होता तो जन्म न्यर्थ है ॥८६॥

आगे धर्मका आचरण करनेमें नित्य तत्पर रहने की प्रेरणा करते हैं-

जो पुरुष सदा धर्मका पालन करता है वही पुरुष वस्तुतः पुरुष है, वही कुलीन है, वही दुद्धिशाली है, वही वलवान, श्रीमान और सहायवान हैं, वही इस लोक और परलोकमें धुजी है अर्थात् धर्मका आचरण न करनेवाले दोनों लोकोंमें दुःखी रहते हैं ॥८०॥

٩

88

वय वर्गार्जनविमुबस्य गुणान् प्रतिक्षिपति— वर्म श्रुति-स्मृति-स्नुतिसमर्थनाचरणचारणानुमतैः । यो नार्जयति कथंचन कि तस्य ग्रुणेन केनापि ॥८८॥

स्पष्टम् ॥८८॥

ननु क्लोकादेवावगम्य धर्मशब्दार्थोऽनुष्ठास्थते ताँत्क तदर्धप्रतिपादनाय श्वास्त्रकरणप्रयासेनेति वदन्त ६ प्रत्याह—

> लोके विषामृतप्रस्थमावार्यः सीरसञ्ख्यत् । वर्तते वर्मशब्दोऽपि तत्तदर्थोऽनुशिष्यते ॥८९॥

भावः—अभिषेयं वस्तु ॥८९॥

वय वर्मशब्दार्थं व्यक्तीकरोति-

षमंः पुंसी विद्युद्धिः सुवृगवगमचारित्ररूपा स च स्वां सामग्रें प्राप्य मिध्यार्श्विमतिषरणाकारसंक्लेशरूपम् । सूरुं बन्बस्य दुःखप्रभवफल्स्यावयुन्वसवर्मं संजातो जन्मदुःखाद्धरति सिवसुखे जीवमित्युच्यतेऽर्यात् ॥९०॥

जो पुरुष धर्मसे विमुख रहता है उसके गुणोंका तिरस्कार करते हैं— जो पुरुष श्रुति, स्पृति, स्तुति और समर्थना इनमें-से किसी भी उपायके द्वारा किसी भी तरहसे स्वयं आचरण करके या दूसरोंसे कराकर या अनुमोदनाके द्वारा धर्मका संचय

नहीं करता उसके अन्य किसी भी गुणसे क्या छाम है ॥८८॥

विशेषार्थ — वर्मके अनेक सावन हैं। गुरु आदिसे धर्म मुनना श्रुवि है। उसे स्वयं स्मरण करना स्मृति है। धर्मके गुणोंका बखान करना स्तुति है। युक्ति पूर्वक आगमके बळ्से धर्मका समर्थन करना समर्थन है। स्वयं धर्मका पाळन करना आवरण है। दूसरोंसे धर्मका पाळन कराना चारण है। और अनुमोदना करना अनुमत है। इस प्रकार कृत कारित अनुमोदनाके द्वारा श्रुति, स्मृति, स्तुति, समर्थना पूर्वक धर्मकी साधना करनी चाहिए। इनमें से कुछ भी न करके धर्मसे विमुख रहनेसे मनुष्यपर्याय, मुक्क, मुदेश, मुजाति आदिका पाना निर्यक है।।८८।।

धर्म शब्दका अर्थ छोगोंसे ही जानकर उसका आचरण किया जा सकता है। तब उसके अर्थको बतछानेके छिए शास्त्ररचना करनेका अस उठाना बेकार है। ऐसा कहनेबाछे

को उत्तर देते हैं-

जैसे छोकमें सीर शब्दसे विषतुल्य अर्क आदि रस और अमृततुल्य गोरस अर्थ छिया जाता है वैसे ही धर्म शब्दसे मी विषतुल्य दुर्गतिके दुःखको देनेवाला हिंसा आदि रूप अर्थ मी छिया जाता है और अमृततुल्य अहिंसा आदि रूप अर्थ मी छिया जाता है। इसिंछए उसमें भेद बतलानेके छिए धर्म शब्दका उपदेश परम्परासे आगत अर्थ कहते हैं।।८९।।

आगे धर्मशब्दका अर्थ स्पष्ट करते हैं— जीवकी सम्यक्तान सम्यक्तान और सम्यक्तारित्ररूप विशुद्धिको धर्म कहते हैं। और सिध्यादर्शन, सिध्याझान और सिध्याचारित्र रूप संक्छेशपरिणासको अधर्म कहते हैं। वह अधर्म उस पुण्य-पापरूप बन्धका कारण है जिसका फळ दुःखदायक संसार है। जीवकी

₹

Ę

पूंसी विशुद्धि:--बीवस्य विशुद्धिपरिणामः । तथा चौकम्--भाउविसुद्धउ अप्पणउ घम्मु भणेविणु लेहु । चलगइद्क्सिह जो घरइ जीउ पढंतर एउ ॥

[ पर. प्र. २१६८ । ]

सामग्री-बाह्येतरकारणकलापं सद्धधानं वा । तदुक्तम्-स च मुक्तिहेतुरिद्धो घ्याने यस्मादवाप्यते द्विविधोऽपि । तस्मादभ्यस्यन्तु ध्यानं सुधियः सदाप्यपास्यालस्यस् ॥

वित्त्वानुशासन---३३ ]

विशुद्धि रूप वह धर्म अधर्मको पूरी तरहसे इटावे हुए अपनी अन्तरंग वहिरंग कारण रूप सामग्रीको प्राप्त करके जब अयोगकेवली नामक चौदहवे गुणस्थानके अन्तिम समयमें सम्पूर्ण होता है तब जीवको संसारके दु:खोंसे चठाकर मोक्षस्रखमें घरता है इसलिए उसे परमार्थसे

धर्म कहते हैं ॥९०॥ विशेषार्थ-धर्म शब्द जिस 'धृ' घातुसे बना है उसका अर्थ है घरना इसलिए धर्म शब्दका अर्थ होता है-जो घरता है वह धर्म है। किसी वस्तुको एक जगहसे चठाकर दूसरी जगह रखनेको घरना कहते हैं। धर्म भी जीवको संसारके दु:स्रॉसे वठाकर मोक्षसुखर्मे घरता है इसलिए उसे धर्म कहते हैं। यह धर्म शब्दका न्युत्पत्तिसिद्ध अर्थ है। किन्तु धरना तो एक किया है। किया तो परमार्थसे धर्म या अधर्म नहीं होती। तब परमार्थ धर्म क्या है ? परमार्थं धर्मे हैं आत्माकी सम्यन्दर्शन, सन्यन्ज्ञान और सन्यक्चारित्र रूप निर्मेखता। दर्शन, ज्ञान और चारित्र आत्माके गुण हैं। जब ये विपरीत रूप होते हैं तब इन्हें मिध्यादर्शन, मिध्याकान और मिध्याचारित्र कहते हैं। उनके होनेसे आत्माकी परिणित संबद्धेशरूप होती है। उससे ऐसा कर्मवन्य होता है जिसका फल अनन्त संसार है। किन्तु जब मृहता आदि दोषोंके दूर होनेपर दर्शन सन्यन्दर्शन होता है, संशय आदि दोषोंके दूर होने पर ज्ञान सम्यक्तान होता है और मायाचार आदिके दूर होने पर चारित्र सम्यक्षारित्र होता है तव जो आत्मामें निर्मलता होती है वही वस्तुतः धर्म है। ज्यों ज्यों सम्यन्दर्शन, सम्यन्ज्ञान और सम्यक्चारित्र पूर्णताकी ओर बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों निर्मछता बढ़ती जाती है और ज्यों ज्यों निर्मल्या बढती जाती है त्यों त्यों सम्यग्दर्शनादि पूर्णताकी ओर बढते जाते हैं। इस तरह वढते हुए जब जीव मुनिपद घारण करके अईन्त अवस्था प्राप्त कर अयोगकेविल नामक चौदहवे गुणस्थानके अन्तिम समयमें पहुँचता है तब सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सन्यक्चारित्र पूर्ण होते हैं और तत्काल ही जीव संसारसे क्रूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। परमात्मप्रकाशमें कहा है-

'आत्माका मिध्यात्व रागादिसे रहित विशुद्ध माव ही धर्म है ऐसा मान कर उसे स्वीकार करो । जो संसारमें पढ़े हुए जीवको उठाकर सोक्षमें घरता है ।' इसकी टीकामें ब्रह्म-देवने लिखा है--यहाँ घर्म शन्दसे निश्चयसे जीवका शुद्ध परिणाम ही लेना चाहिए। उससें वीतराग सर्वेह्नके द्वारा रचित नयविमागसे समी वर्मीका अन्तर्भाव होता है। उसका खुलासा इस प्रकार है-धर्मका लक्षण अहिंसा है। वह मी जीवके शुद्ध मावके विना सन्सव नहीं है। गृहस्य और मुनिधर्मरूप धर्म भी शुद्ध मावके विना नहीं होता। उत्तम क्षमा आदि रूप दस प्रकारका धर्म भी जीवके शुद्ध मानकी अपेक्षा रखता है। सन्धान्तर्शन सन्धान Ę

मिथ्या वैपरीत्येऽमावे च । दु.स्वप्रमव:—दुःखं प्रमवस्यस्मादिसम्बा भावे (भवे) । संजात:— अयोगिचरमसमये सपूर्णीमूतः । जन्मदुःसात्—संसारक्छेबादुद्वृत्य । अर्थात् अभिधेयं परमार्थे वै वाश्चित्य ॥९०॥

सय निश्चयरत्नत्रमलक्षणनिर्देशपुरस्सरं मोसस्य संवरिनर्वरयोर्वन्यस्य च कारणं निरूपयति—

मिध्यार्थाभिनिवेशशूत्यमभवत् संवेहसोहस्रमं दान्ताश्चेषकवायकर्मभिदुवासीनं च रूपं चितः। तत्त्वं सद्दृगवायनृत्तमयनं पूर्णं शिवस्येव तद् हस्द्वे निर्वारयपोतरदशं बन्यस्तु तद्वचत्ययात्॥९१॥

स्तौर सम्यक् चारित्र रूप धर्म भी शुद्धभावरूप ही है। रागद्वेष मोह रहित परिणामको धर्म कहा है, वह भी जीव का शुद्ध स्वमाव ही है। वस्तुके स्वभावको धर्म कहा है। वह भी जीवका शुद्धस्वमाव ही है। इस प्रकारका धर्म चारों गतिके दुःखों में पढ़े हुए जीवको चठाकर मोक्षमें धरता है।

प्रश्त-आपने पहले कहा था कि शुद्धोपयोगमें संयम आदि सब गुण प्राप्त होते हैं। यहाँ कहते हैं कि आत्माका शुद्ध परिणाम ही धर्म है उसमें सब धर्म गर्भित हैं। इन दोनोंमें

क्या अन्तर है—

समाधान—वहाँ शुद्धोपयोग संझाकी मुख्यता है और यहाँ धर्म संझा मुख्य है—इतना ही विशेष हैं। दोनोंके तारपर्यमें अन्तर नहीं है। इसिछए सब प्रकारसे शुद्धपरिणाम ही कर्तन्य है। धर्मकी इस अवस्थाकी प्राप्तिमें ध्वानको प्रमुख कारण बतलाया है। कहा भी हैं कि अ्यानमें दोनों ही प्रकारके मोक्षके कारण मिल जाते हैं अतः आलस्य छोड़कर ध्यानका अभ्यास करना चाहिए॥१॥

निद्ययरत्तन्नयके छक्षणके निर्देशपूर्वक मोक्ष, संवर, निर्करा तथा वन्धके कारण

कहते है-

मिध्या अर्थात् विपरीत या प्रमाणसे वाधित अर्थको मिध्या अर्थ कहते हैं। और सर्वथा एकान्तरूप मिध्या अर्थके आग्रहको मिध्या अर्थका अभिनिवेश कहते हैं। इससे रिह्त आत्माके स्वरूपको निश्चय सम्यग्दर्भन कहते हैं। अथवा जिसके उदयसे मिध्या अर्थका आग्रह होता है ऐसे दर्शनमोहनीयकर्मको भी मिध्या अर्थका अभिनिवेश कहते हैं। उस इंशनमोहनीय कर्मसे रिहत आत्माका स्वरूप निश्चय सम्यग्दर्शन है। यह स्थायु (ठूंठ) है या पुरुष इस प्रकारके चंचल ज्ञानको सन्देह कहते हैं। चलते हुए पैरको छूनेवाले तृण आदिके झानकी तरह पदार्थका जो अनध्यवसाय होता है उसे मोह कहते हैं। जो वैसा नहीं है उसे उस रूपमें जानना—जैसे ठूठको पुरुष जानना—अग्र है। इन सन्देह मोह और अग्रसे रिहत आत्माके स्वरूपको निश्चय सम्यग्नान कहते हैं। कोघादि क्षाय और हास्य आदि नोकपायों से रिहत, ज्ञानावरण आदि कर्म और मन वचन कायके ज्यापार रूप कर्मको नष्ट करनेवाला

दुनिहं पि मोनस्रहेर् झाणे पाठणदि जं मुणी णियमा ।
 तम्हा पयत्तित्ता ज्यं झाणे समन्त्रसह ॥ — इच्य संग्रह ४७ ।
 स च मुक्तिहेरुदिहो च्याने यस्मादनाय्यते हिमिषोऽपि ।
 तस्मादम्यस्यान्तु च्यानं सुप्तियः सदाऽय्यपालस्यम् ॥ — तत्त्वानुशा. ६३ २लो. ।

Ę

٩

संदेह:—स्याणुर्वा पुरवो बेति चलिता प्रतीतिः । मोहः—गच्छत्वस्यर्धज्ञानवत् पदार्थोनध्यवसायः । त्रयः वर्तास्मस्तिति ग्रहणं स्थाणौ पृश्वज्ञानवत् । कर्मैभित्—ज्ञानावरणादि कर्मछेदि मनोवाक्कायव्यापार-नेरोधि वा । तथा बोक्तं तस्वार्थस्त्रोकवार्तिके—

> 'मिथ्याभिमानिर्मृतिर्ज्ञानस्थेष्टं हि दश्चेनम् । ज्ञानत्वं चार्थविज्ञाप्तिश्वयत्वं कर्महन्तृता ॥' [ त. स्टो. १-५४ ]

चितः—चेतनस्य । सत्त्वं—गरमार्थस्थम् । सदृगवायवृत्तं —सम्यन्दर्धनन्नानचारित्रं निम्धेत्या-दिना क्रमेणोक्तळक्षणम् । संहतिप्रधाननिर्देशात्तत्त्रयमय आस्मैव निस्त्यमोक्षमार्थं इति रुक्षयति । तदुक्तम्—

'णिच्छयणएण भणिको तिहि तेहि समाहिदो हु जो अप्पाः । ष गहिद किचिवि अण्णे ण मुयदि सो मोक्समग्गो ति ॥' [ पञ्चास्ति. १६१ गा. ]

भात्याका च्दासीन रूप निश्चय सम्यक्षारित्र है। पूर्ण अवस्थामें होने पर तीनों मोक्षके ही मार्ग हैं। किन्तु ज्यवहारक्ष तथा अपूर्ण सम्यग्दर्शन, सम्यग्हान और सम्यक्षारित्र अशुमकर्मको रोकता मी है और एक देशसे क्षय भी करता है। परन्तु मिथ्यादर्शन, मिथ्याकान और मिथ्याचारित्रसे बन्य होता है।।९१।।

विशेषार्थ — उपर निज्ञयरत्नप्रयके उसणके साथ मोधा, संवर, निर्वरा तथा बन्धका कारण कहा है। मिथ्या अर्थके आग्रहसे रहित आत्मरूपको अथवा जिसके कारण मिथ्या अर्थका आग्रह होता है उस दर्शन मोहनीय कमसे रहित आत्मरूपको निश्चय सम्यन्दर्शन कहते हैं। तथा संशय, विपर्वय और मोहसे रहित आत्मरूपको निश्चय सम्यन्दर्शन हैं। तथा समस्य कथायोंसे रहित आत्मरूपको निज्ञय सम्यन्दर्शन हैं। तथा समस्य कथायोंसे रहित आत्मरूपको निज्ञय सम्यक्चारित्र कहते हैं। तस्वार्थ-

'कानका मिण्या अभिमानसे पूरी तरहसे मुक्त होना सम्बन्दर्शन है। अर्थको यथार्थ रीतिसे जानना सम्बन्धान है और कर्मोंका नाज सम्बन्धारित्र है।' ये वीनों ही आत्मरूप होते हैं। इसलिए अमृतचन्द्राचायने आत्माके निम्नयको सम्बन्दर्शन, आत्माके परिज्ञानको सम्बन्धान और आत्मामें स्थितिको सम्यक्चारित्र कहा है। और ऐसा ही पद्मनन्दि पञ्च-विश्विका (४११४) में कहा है।

इतसेंसे सबसे प्रथम सम्यन्दर्शन प्रकट होता है। समयसार गा. ३२० की टीकाके उपसंहारमें विशेष कथन करते हुए आचार्य जयसेनने कहा है—जब काउउठिथ आदिके योगसे मन्यत्व क्षिकी ज्यक्ति होती है तब यह जीव सहज क्षुद्ध पारिणामिक मावरूप निज परमात्मद्वयके सम्यक् श्रद्धान, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् अनुचरण कृष पर्यायसे परिणत होता है। इस परिणमनको आगमकी मागमें जीव्हामिक माव या आयोपशमिक माव या अयोपशमिक माव य

स्यनं---मार्गः । इतरत्-स्थनहाररूपमपूर्णं च । तद्वश्रययात्--मिष्यादर्शनात्वत्रयात् । तक्ष

'रत्नत्रयमिह हेर्तुनिर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य । आस्रवति यत्तु पुष्यं शुभोपयोगस्य सोऽयमपराधः ॥'

[ पुरुषार्थ, २२० ]

क्षय अथवा क्षयोपशमसे होता है। यह आत्माके श्रद्धागुणकी निर्मल पर्याय है। इसीसे इसे आत्माका मिथ्या अमिनिवेशसे सून्य आत्मरूप कहा है। यह चौथे गुणस्थानके साथ प्रकट होता है। किन्तु कहीं-कहीं निक्रय सन्यग्दर्शनको वीतरागचारित्रका अविनासावी कहा है इसिंखए कुछ विद्वान चतुर्थ गुणस्थानमें निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं मानते। टीकाकार ब्रह्मदेवने परमात्मप्रकाश ( २।१७ ) की टीकामें इसका अच्छा खुळासा किया है। 'आगममें सन्यक्त-के वो भेव कहे हैं-सराग सम्बन्दर्शन और वीतराग सम्बन्दर्शन। प्रशस संवेग अनुकर्मा आस्तिक्य आदिसे अभिव्यक्त होने वाला सराग सम्यग्दर्शन है। एसे ही न्यवहार सम्यग्दर्शन कहते हैं। उसके विषयम्त छह द्रव्य हैं। वीतराग सम्यक्त्वका छक्षण निज शद्धारमाकी अनुभृति है वह वीतराग चारित्रका अविनामाबी है। उसीको निरुचय सम्यक्त कहते हैं। ब्रह्मदेवजीके इस कथनपर शिष्य प्रश्न करता है कि 'निज शुद्धात्मा ही ज्यादेय है' इस प्रकारकी विचिक्तप निश्चय सन्यक्त्व है ऐसा आपने पहले बहुत बार कहा है अतः आप वीतराग चारित्रके अविनामानीको निरुचय सम्यक्त कहते हैं यह पूर्वापरिवरोध है। कारण-अपनी शुद्धात्मा ही खपादेय है इस प्रकारकी इचिक्रप निश्चय सम्यक्त गृहस्य अवस्थामें तीर्थंकर, मरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, राम, पाण्डव आदिके विद्यमान था किन्तु **बनके बीतराग चारित्र नहीं था यह परस्पर विरोध है। यदि बीतराग चारित्र था तो वे** असंयमी कैसे ये ? शिष्यकी इस अंकाके उत्तरमें ब्रह्मदेवजी कहते हैं-यद्यपि उनके शुद्धात्मा के उपादेयकी भावना रूप निद्यय सन्यक्त्व था किन्तु चारित्रमोहके उदयसे स्थिरता नहीं थी। अथवा जत प्रतिक्वा भंग होनेसे असंयत कहे गये हैं (यह कथन तीर्थं करके साथ नहीं ख्गाना चाहिए) जब भरत आदि शुद्धात्माकी भावनासे च्युत होते थे तब निर्दोष परमाला अईन्त सिद्ध आदिके गुणोंका स्तवन आदि करते थे, धनके चरित पुराण आदि सुनते थे। वनके आराधक आचार्य उपाध्याय साधुओंको विषयकपायसे वचनेके लिए दान, पूजा आदि करते थे। अतः शुमरागके योगसे सरागसम्यग्दृष्टि होते थे। किन्तु वनके सम्यनत्वकी निश्चयसम्यक्तव इसलिए कहा गया है कि वह वीतराग चारित्रके अविनामाची निश्चय सम्यक्तका परम्परासे साधक है। वास्तवमें वह सरागसम्यक्त वामक व्यवहारसम्यक्त ही हैं'। जिस तरह सम्यग्दर्शन आदिके दो प्रकार हैं उसी तरह मोखमार्गके भी दो प्रकार हैं-निश्चय मोक्षमार्ग और ज्यवहार मोक्षमार्ग । उक्त तीन मावमय आत्मा ही निरूचय मोक्षमार्ग है। सन्यग्दर्शन, सन्यग्ज्ञान और सन्यक्चारित्रकी पूर्णता अयोगकेवली नामक चौदहर्वे गुणस्थानके अन्तिम समयमें होती है। उसके प्रधात ही मोक्ष हो जाता है अतः सम्पूर्ण रत्नत्रय मोक्सका ही मार्ग है। किन्तु अपूर्ण रत्नत्रय ? जब तक रत्नत्रय अस म्पूर्ण रहता है नीचेके गुणस्थानोंमें साधुके पुण्य प्रकृतियोंका बन्ध होता है तब क्या उससे बन्ध नहीं होता ? इसके समाधानके लिए पुरुषार्थ सि. के २११ से २२० इलोक देखना चाहिए। उसमेंसे आदि और अन्तिम इलोक्सें कहा है-

ŧ

# असमग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबन्धो यः । स विपक्षकृतोऽवश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ॥

[ पुरुवार्थः २११ ] ॥९१॥

एकदेश रत्नत्रयका भावन करनेसे जो कर्मबन्ध होता है वह अवश्य ही विपक्षकृत है क्योंकि मोक्षका उपाय बन्धका उपाय नहीं हो सकता।

इस रछोकका अर्थ कुछ विद्वान् इस रूपमें करते हैं कि असममरत्नत्रयसे होनेवाला कर्मवन्य मोक्षका चपाय है। किन्तु यह अर्थ आचार्य अमृतचन्द्रके तथा जैन सिद्धान्तके सर्वथा विरुद्ध है। क्योंकि आगे वे कहते हैं —

इस छोक्में रत्नत्रय मोक्षका ही हेतु है, कर्मवन्यका नहीं। किन्तु एकदेश रत्नत्रयका पाछन करते हुए जो पुण्य कर्मका खास्मव होता है वह शुमोपयोगका अपराध है। जिसे वन्य अपराध कहा है वह मोक्षका उपाय कैसे हो सकता है।

ज्यवहार रूप रत्तन्त्रथसे जो अपूर्ण होता है, अशुमकर्मका संवर और निर्जरा होती है। यहाँ अशुम कर्मसे पुण्य और पाप दोनों ही छिये गये हैं क्योंकि सभी कर्म जीवके अपकारी होनेसे अशुम कहे जाते हैं। निश्चयरत्तन्त्रथकी समयता तो चौदहवे गुणस्थानके अन्तमें ही होती है उसके होते ही मोक्ष हो जाता है इसिए उसे मोक्षका ही कारण कहा है। किन्तु उससे पहले जो असम्पूर्ण रत्तन्त्रय होता है उससे नवीन कर्मबन्धका संवर तथा पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्णरा होती है। पञ्चास्तिकायके अन्तमें आचार्य कुन्दकुन्दने निश्चय मोक्षमार्ग और अयवहार मोक्षमार्गका कथन किया है और अमृतचन्द्राचार्यने दोनोंमें साध्यसाधन भाव बतलाया है।

इसकी टीकामें कहा है—ज्यवहार मोधमार्गके साध्यरूपसे निक्षय मोधमार्गका यह कथन है। सन्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रसे समाहित हुआ आत्मा ही जीव स्वमावमें नियत चारित्र रूप होने से निक्षयसे मोधमार्ग है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—यह आत्मा किसी प्रकार अनादि अविद्याके विनाशसे व्यवहार मोधमार्गको प्राप्त करता हुआ धर्मादि तस्वार्थका अध्रद्धान, अंगपूर्वगत पदार्थ सम्बन्धी अज्ञान और सत्पर्मे चेष्टाका त्याग तथा धर्मादि तस्त्वार्थका श्रद्धान, अंगपूर्वगत अर्थका ज्ञान और तप्में चेष्टाका स्वारा तथा धर्मादि तस्त्वार्थका श्रद्धान, अंग पूर्वगत अर्थका ज्ञान और तप्में चेष्टाका स्वारान करनेके लिए अपने परिणाम करता है। किसी कारणसे यदि स्वारोद्धिय मावनाके सौध्यका श्रहण हो जाता है तो उसका प्रतीकार करता है। ऐसा करते हुए विशिष्ट मावनाके सौध्यके कारण स्वभावमूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्द्धान, सम्यक्त्वारित्रके साथ अंग और अद्विमावरूप परिणातिके साथ प्रकमेक होकर त्याग और स्वाद्धानके विकल्पसे शून्य होनेसे परिणामोंके व्यापारके रुक जाने पर यह आत्मा निक्षय हो जाता है। उस समयमें यह ही आत्मा तीन स्वभावमें नियत चारित्र रूप होनेसे निश्चय मोधमार्ग कहा जाता है। इस लिए निश्चय और व्यवहार मोधमार्गमें साध्य-साधन माव अत्यन्त घटित होता है। श्रा

रत्नत्रयमिह हेर्तुनिर्वाणस्यैन भवति नान्यस्य । आस्रवित यत्तु पूण्यं श्रूत्रोपयोगस्य सोऽयमपराधः ॥

Ę

4

अथ निरुचगरत्नत्रयं केन साध्यत इत्याह---

चद्द्योतोद्द्यवनिर्वाहिसिद्धिनिस्तरणैर्भवन् । भन्यो मुक्तिपर्वं भाक्तं साघयत्येव वास्तवम् ॥९२॥

उद्यव:--- उत्क्रष्टं मिश्रणम् । भाकं---व्यावहारिकम् ॥९२॥

अय व्यवहाररत्नत्रयं छक्षयति-

श्रद्धानं पुरुषावितत्त्वविषयं सद्दर्शनं बोधनं सञ्ज्ञानं कृतकारितानुमतिभियोगैरवद्योगमनम् । तत्पूर्वं व्यवहारतः सुचरितं तान्येव रत्नत्रयं तस्याविभवनार्थमेव च भवेविच्छानिरोधस्तपः ॥९३॥

निश्चयरत्नत्रयकी प्राप्ति किससे होती है यह कहते हैं-

डबोत, डबब, निर्वोद्द, सिद्धि और निस्तरणके द्वारा मेव्रूप न्यनहार मोक्षमार्गका आराधना करनेवाळा अन्य पुरुष पारमार्थिक मोक्षमार्गको नियमसे प्राप्त करता है ॥९२॥

आगे व्यवहार रत्नत्रयको कहते हैं-

व्यवहार नयसे जीव, अजीव, आसव, वन्य, पुण्य, पाप, संवर, निजंरा और मोक्ष इन नी पदार्थोंका जैसा इनका परमार्थस्वरूप है वैसा ही अद्धान करना सन्यग्दर्शन है, जानना सन्यग्द्धान है तथा मन वचन काय इत कारित अनुमोदनासे हिंसा आदि पाँच पापोंका सन्यग्द्धानपूर्वक छोड़ना सन्यक्चारित्र है। इन्हीं तीनोंको रत्नत्रय कहते हैं। इसी रत्नत्रयको प्रकट करनेके छिए इन्द्रिय और मनके द्वारा होने वाळी विषयोंकी चाहको रोकना तप है। १२३॥

विशेषार्थं—जिसके द्वारा विषिपूर्वंक विभाग किया जाये उसे व्यवहार नय या अगुद्ध द्रव्याधिक नय कहते हैं। यह नय अभेद रूप वस्तुको भेदरूप प्रहण करता है। इसका उपयोग अज्ञानी जनोंको समझानेके लिए किया जाता है। क्योंकि वस्तुका यथार्थं स्वरूप वस्तके द्वारा नहीं कहा जा सकता। व्यवहारनयका आश्रय छेकर ही उसे वस्तक द्वारा कहा जा सकता। व्यवहारनयका आश्रय छेकर ही उसे वस्तक द्वारा कहा जा सकता है। और वैसा करने पर गुणों और पर्यायोंके विस्तारसे उसकी सैकड़ों शाखार पैलेळती जाती हैं। इस तरह व्यवहारनयके आश्रयसे ही प्राथमिक पुरुष शुख्य और उपचार कथनको जानकर शुद्ध स्वरूपको अपनाते हैं इस वृष्टिसे व्यवहार भी पूज्य हैं।

'जैसे छोग आत्मा कहनेसे नहीं समझते। किन्तु जब ज्यनहार नयका आश्य छेकर कहा जाता है कि दर्शन झान और चारित्रवाडा आत्मा होता है तो समझ जाते हैं। किन्तु ये तीनों परमार्थसे एक आत्मा ही हैं, कोई अन्य वस्तु नहीं हैं। जैसे देवदत्तका झान श्रद्धान

तत्त्वं वागतिर्वातं, व्यवहृतिमासाध चायते वाच्यम् ।
गुणपर्यायादिविवृत्ते प्रसरति तच्चापि कतवाख्यम् ॥
मुख्योपचारिववृत्ति व्यवहारोपायतो यतः सन्तः ।
ज्ञात्वा अयन्ति घृद्धं तत्त्वमिति व्यवहृतिः पूच्या ॥ ----पदा, पद्धः ११।१०-११ ।

ŧ

Ę

योगै:---मनोवाकायन्यापारैः । तैः प्रत्येकं इतादित्रयेण श्रवद्योज्ज्ञनम् इति योज्यम् । तस्येत्यादि । 'रत्तत्रयाविभावार्यमिच्छानिरोघस्तप इति ह्यागमः । ॥९३॥

क्षण श्रद्धानादित्रयसमुदायेनैव भावितं हेयभुपादेयं च तत्त्वं रक्षायनौषषमिव समीहितसिद्धये स्यान्ना-न्ययेति प्रययति---

धद्धानबोद्यानुष्ठानैस्तत्त्वमिष्टार्यसिद्धिकृत् । समस्तैरेच न व्यस्तै रसायनमिवीषषम् ॥९४॥

सीर चारित्र देवदत्त रूप ही है। उससे भिन्न वस्तु नहीं है। उसी प्रकार आत्माका झान, श्रद्धान और चारित्र आत्मरूप ही है भिन्न वस्तु नहीं है। अतः व्यवहारसे ऐसा कहा जाता है कि साधुको नित्य दर्शन झान और चारित्रकी आराधना करना चाहिए। किन्तु परमार्थसे तीनों आत्मरूप ही हैं। इसी तरह निद्ययसे आत्माके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं और व्यवहारसे जीव आदि नौ पदार्थ के ब्रह्मनको सम्यग्दर्शन कहते हैं। ये नौ पदार्थ व्यवहारकी प्रवृत्तिके छिए व्यवहार नयसे कहे गये हैं क्योंकि जीव और अजीवके मेळसे ये नौ तत्त्व बनते हैं। एकके ही नहीं वन सकते। बाझ दृष्टिसे देखने पर जीव और पुद्गुलकी अनादि बन्य पर्यायको लेकर उनमें एकपने का अनुभव करने पर तो ये नौ तत्त्व सत्यार्थ है। किन्तु एक जीव क्रव्यके ही स्वमावको लेकर देखने पर असत्यार्थ हैं हिन्तु एक जीव क्रव्यके ही स्वमावको लेकर देखने पर असत्यार्थ हैं क्योंकि जीवके प्रकाशर स्वरूपमें ये नहीं हैं। अन्तदृष्टिसे देखने पर झायक भाव जीव है, जीवके विकारका कारण अजीव है, प्रज्य-पाप, आसव बन्ध, संवर, निजैरा, मोक्ष ये अकेले जीवके विकार नहीं हैं किन्तु अजीवके विकारसे जीवके विकार करके स्वपादिन स्वरूपने स्वरूपने स्वरूपने स्वरूपने हैं। इसी तरह इनका जानना सम्यक्ष्य अद्भान करना व्यवहारनय-से या व्यवहार सम्यक्ष्य है। इसी तरह इनका जानना सम्यक्ष्य है।

मन वचन काय क्रुत कारित अनुमोदनसे हिंसा, शुरु, चोरी, क्रुशीछ, परिप्रह इन पॉच पापोंका त्याग करना ज्यवहार सन्यक्चारित्र है। अर्थान् मनसे करने-कराने और अनुमोदना करनेका त्याग, इसी तरह वचनसे और कायसे मी हिंसादि पापोंके करने-कराने और अनुमोदनाका त्याग, इसी तरह वचनसे और कायसे मी हिंसादि पापोंके करने-कराने और अनुमोदनाका त्याग होना चाहिए। यशपि ये बाह्यत्याग प्रतीत होता है इसिछए इसे ज्यवहार नाम दिया है तथापि इसका छक्ष्य है आत्याको राग-द्वेषसे निवृत्त करना। राग द्वेषव्य ही पापकमोंमें प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्तिको रोकनेसे रागद्वेषकी निवृत्तिमें सहायता मिछती है। यशपि तप चारित्रमें ही अन्तर्म्त्त है तथापि आराधनामें तपको अलग गिनाया है। इसिछए तपका छक्षण भी कहा है। तप रत्नत्रयको प्रकट करनेके छए किया जाता है। आगममें कहा है कि रत्नत्रयको प्रकट करनेके छए विषयोंकी इच्छाको रोकना वप है। १३॥

आगे कहते हैं कि जैसे श्रद्धा हान और आचरणपूर्वक ही रसायन औषध इष्टफल-दायक होती है इसी तरह सम्यग्दर्शन, सम्यग्द्धान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंके समुदायपूर्वक किया गया हेय और उपादेश तत्त्वका चिन्तन ही इष्टसिद्धिकारक होता है अन्यथा नहीं—

जैसे रसायन जीवधके खद्धानसात्र या झानमात्र या आचरणमात्रसे इष्टार्थ-दीर्घ आयु आदिकी सिद्धि नहीं होती फिन्तु रसायनके झान और अद्धा पूर्वक आचरण करनेसे ही होती

٩

٩

18

इष्टार्थः--वम्युदयमोसी दीर्घायुरादिक्च । तथा चोक्तम्--

दीर्घमायुः स्मृतिमेषा आरोग्यं तरुणं वयः । प्रभावणंस्वरौदार्यं देहेन्द्रियबछोदयस् ॥ वाक्सिद्धं वृषतां कान्तिमवाप्नोति रसायनात् । छाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनस् ॥ [

न व्यस्तै. । उक्तं च--

ज्ञानादवगमोऽर्थानां न तत्कार्यंसमागमः । तर्षापकर्षपेषि स्याद् दृष्टमेवान्यया पयः ॥

[ सोम. खपा. २० ]

1

व्यामहीचे--

श्रद्धानगन्यसिन्युरमदुष्टमुद्धववगममहामात्रम् । षीरौ त्रतबरूपरियुत्तमारूढोऽरीन् वयेत् प्रणिषहेत्या ॥९५॥

है। वैसे ही श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान इन तीनोंके समुदायके साथ ही तत्व अभ्युदय और मोश्रदायक होता है मात्र दर्शन या ज्ञान या चारित्र अथवा इनमेंसे किन्हीं हो के भी होने पर इष्ट अर्थकी सिद्धि नहीं हो सकती ॥९४॥

आगे कहते हैं कि व्यवहारमार्ग पर चलनेवालेको समाधि रूप निश्चय मार्गके द्वारा कर्मरूपी शत्रुऑको परास्त करना चाहिए--

जैसे चीर-वीर बोद्धा, कुश्छ पीछवानके द्वारा नियन्त्रित गम्धहस्तीपर चढ़कर, सेनाके साथ, शक्षसे शत्रुओंको जीतता है वैसे ही घीर अअध्य भी उच ज्ञानक्रपी पीछवानके साथ निर्दोष सम्यग्दर्शनक्रपी गम्बहस्ती पर आकृद होकर व्रवक्षपी सेनासे घिरा हुआ समाधिकपी शक्षके द्वारा कर्मक्रपी शत्रुओंको जीतता है ॥९५॥

विशेषायं —यहाँ निर्वोष सम्यग्दर्शनको गन्धहस्तीकी उपमा दी है। गन्धहस्ती अपने पश्चको वल देता है और परपक्षको नष्ट करता है। निर्दोष सम्यग्दर्शन भी आत्माकी शिक्को बहुता है और कर्मोंकी शिक्को क्षीण करता है। ज्ञानको पीलवानकी उपमा दी है। कुशल पीलवानके विना गन्धहस्तीका नियन्त्रण सम्यन नहीं है। इसी तरह अद्धानके साथ आत्म-श्चानको होना आवश्यक है। तथा त्रतोंको सेनाकी उपमा दी है। सेनाके विना अकेला वीर शत्रुको परास्त नहीं कर सकता। इसी तरह बिना चारित्रके अकेल सम्यग्दर्शनसे भी कर्मोंको नहीं जीता जा सकता। किन्तु इन सबके सिवा भी अत्यन्त आवश्यक शक्ष है समाधि—आत्म-थान, आत्माकी निर्विकल्प रूप अवस्था हुए विना क्रवादिसे भी कर्मोंसे युक्ति नहीं मिलती। यह ध्यानमें रखना चाहिए कि चारित्रमें जितना भी प्रवृत्तिमूलक अंश है वह सब वन्धका कारण है केवल निवृत्ति रूप अंश ही बन्धका रोघक और घातक है। अतः आत्मा-भिमुख होना ही अयस्कर है। अपनी ओर प्रवृत्ति और वाह्म ओर निवृत्ति ही चारित्र है किन्तु सम्यग्वर्शन और सम्यग्वानके विना यह सम्यव नहीं ॥९५॥

१. द्वादवां पत्रं नास्ति मुकप्रती ।

\$

Ę

बृष्ट्याबीनां मछनिरसनं द्योतनं तेषु शम्बद्
वृत्तिः स्यस्योद्धवनमुदितं धारणं निस्पृहस्य ।
निर्वाहः स्याद् भवभयभृतः पूर्णता सिद्धिरेषां
निस्तीणिस्तु स्थिरमपि तटप्रापणं कृष्क्रृपति ॥९६॥
शाङ्कादयो मछा वृष्टेर्ध्यासानिक्ययो मतेः ।
वृत्तस्य भावनात्यागस्तपसः स्यावसंयमः ॥९७॥

अव उद्योव आदिका सञ्जूण कहते हैं-

अपने सन्यन्दर्शन, सन्यन्द्वान, सन्यन् चारित्र और तपके दोयोंको दूर करके उन्हें निर्में करनेको आचार्योने उद्योतन कहा है। तथा उनमें सदा अपनेको एकमेक रूपसे वर्तन करना उद्ययन है। छाभ, पूजा, स्थाति आदिको अपेक्षा न करके निस्पृह भावसे उत्त सन्यन्दर्शन आदिको निराकुछता पूर्वक वहन करना धारणा है। संसारसे भवभीत अपनी आसामें इन सन्यन्दर्शनादिको पूर्ण करना सिद्धि है। तथा परीषह उपसर्ग छाने पर मी स्थिर रहकर अपनेको मरणान्य तक छ जाना अर्थात् समाधिपूर्वक मरण करना निस्तरण है।।१६॥

विशेषार्थ-सम्यक्त्रीन, सम्यक्तान, सम्यक् चारित्र सौर तपके उद्योतन, उद्यवन, निर्वहण, साधन और निस्तरणको आराधना कहते हैं।

शंका आदि दोनोंको दूर करना उद्योतन है यह सम्यन्स्वकी आराधना है। शासमें निरूपित वस्तुके विषयमें 'क्या ऐसा है वा नहीं हैं' इस प्रकार उत्पन्न हुई शंकाका, जिसे सन्देह भी कहते हैं, युक्ति और आगमके बलसे दूर करके 'यह ऐसे ही हैं' ऐसा निश्चय करना उद्योतन है। निश्चय संशयका विरोधी है। निश्चय होनेपर संशय नहीं रहता। निश्चय नहीं रहता अथवा विपरीत ज्ञान होना ज्ञानका मल है। जब निश्चय होता है वो अनिश्चय नहीं रहता तथा यथार्थ ज्ञान होनेसे विपरीतता चली जाती है यह ज्ञानका उद्योतन है। मावनाका न होना चारित्रका मल है। अतादिकी भावनाओं लगना चारित्रका उद्योतन है। अस्वयनस्व परिणाम होना तपका दोष है। उसको दूर करके संयमकी भावना वपका उद्योतन है। उसको हुर करके संयमकी भावना वपका उद्योतन है। उसके हुर करके संयमकी भावना वपका उद्योतन है। उसके हुर करके संयमकी भावना वपका उद्योतन है। उत्कृष्ट यवनको उद्यवन कहते हैं। आत्मका निरन्तर सम्यग्दर्शनादि रूपसे परिणाम उद्यवन है। निर्वाङ्गलता पूर्वक वहन अर्थात् वारण करनेको निर्वाहण कहते हैं। परीषह आदि आनेपर भी आकुलताके विना सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणामोंको उत्पन्न करना साधन है। सम्यग्दर्शन आदिको आगामी सबमें भी ले जाना निरवरण है। इस तरह आराधना शब्दके अनेक अर्थ हैं। जब जहाँ जो अर्थ उपयुक्त हो वहाँ वह लेना चाहिए।।९६॥

आगे सम्यग्दरीन आदिके मलोंको कहते हैं-

सम्यग्दर्शनके मळ शंका आदि हैं। हातके मळ विपर्यय, संशय और अनन्यवसाय हैं। चारित्रका मळ प्रत्येक व्रतकी पॉच-पाँच मावनाओंका त्याग है। तपका मळ प्राणियों और इन्द्रियोंके विषयमें संयमका असाव है।।९७॥

चन्नीयणमुन्नवर्ण णिव्यह्णं साहणं च णिच्छरणं । वंसणणाणचिरत्तं तवाणमाराहणा अणिया ॥——म. आरा. २

वृत्तिर्जातसुदृष्टधादेस्तव्गतातिरायेषु या । चद्योताविषु सा तेषां मक्तिराराधनोच्यते ॥९८॥ व्यवहारमभूतार्थं प्रायो भूतार्थविमुखजनमोहात् । केवलमुपयुञ्जानो व्यञ्जनवद् भ्रद्म्यति स्वार्थात ॥९९॥

पहले रलोक ९२ में उद्योतन आदिके द्वारा मोक्षमार्गका आराधना करना कहा था। भक्ति भी आराधना है अतः उसका लक्षण कहते हैं—

जिसको सम्यग्दर्शन आदि परिणाम उत्पन्न हो गये हैं अर्थात् सम्यग्दृष्टि पुरुषकी सम्यग्दर्शन आदिमें पाये जानेवाळे उद्योतन आदि रूप अतिशयोंमें जो प्रवृत्ति होती है उसे सम्यग्दर्शनादिकी मक्ति कहते हैं। उसीका नाम आराधना है।।९८।।

निस्रयनयसे निरपेक्ष न्यवहारनयका विषय असत् है। अतः निरुचय निरपेक्ष व्यवहारका उपयोग करनेपर स्वार्थका विनाश ही होता है यह वृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

व्यंजन ककार आदि अक्षरोंको भी कहते हैं और दाल-शाक वगैरहको भी कहते हैं। जैसे स्वर रहित व्यंजनका वच्चारण करनेवाला अपनी बात दूसरेको नहीं समझा सकता अतः स्वार्थसे अव्य होता है या जैसे घी, चावल आदिके विना केवल वाल-शाक खानेवाला स्वस्थ नहीं रह सकता अतः वह स्वार्थ-पुष्टिसे अष्ट होता है। वैसे ही निश्चयनयसे विमुख वहिदंधियाले मतुष्योंके सम्पर्क से होनेवाले अज्ञानवश्च अधिकतर अभूतार्थ व्यवहारकी श्री मावना करनेवाला अपने मोक्षसुखक्षी स्वार्थसे अष्ट होता है—कभी भी मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकता ॥९९॥

विशेषायं — आचार्यं कुन्दकुन्द स्वामीने व्यवहारनयको अभूतार्थं और शुद्धनयको भूतार्थं कहा है। तथा जो जीन भूतार्थंका आश्रय छेता है वह सम्यग्हुष्टी होता है। आचार्यं अमृतार्थंक है नहीं निश्चयको भूतार्थं और व्यवहारको अभूतार्थं कहते हैं। तथा कहते हैं कि प्रायः सभी संसार भूतार्थंके झानसे विमुख है — भूतार्थंको नहीं जानता। भूतार्थंको नहीं जानतेवाछे वाह्यदुष्टिट छोगोंके सम्पर्कसे ही अझानवश व्यवहारको ही यथार्थ मानकर उसीमें चछमे रह जाते हैं। भ्तार्थंका मतछब है भृत अर्थात् पदार्थोंमें रहनेवाछा अर्थं अर्थात् भाव, उसे जो प्रकाशित करता है उसे भूतार्थं कहते हैं। जैसे जीव और पुद्गारुमें अनादि कालसे एक क्षेत्रावगाह सम्वन्य है। दोनों मिळे-जुरु एक जैसे प्रतीत होते हैं। किन्तु निश्चयनय आत्मद्रव्यको झरीर आदि परद्रव्योंसे भिन्त ही प्रकट करता है। और मुक्ति दशमें वह भिन्तता स्पष्ट रूपसे प्रकट हो जाती है। इसिलए निश्चयनय सत्यार्थं या भूतार्थं है। जैसे अभूतार्थंका मतछब है पदार्थोंमें न होनेवाछा माव। उसे जो कहे वह अभूतार्थ है। जैसे जीव और पुद्गारुका अस्तित्व भिन्न है, स्वमाव मिन्न है, प्रदेश मिन्न हैं। फिर भी एक-क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होनेसे आत्मद्रव्य और शरीर आदि परद्रव्यको एक कहा जाता है।

ववहांरोऽम्यत्यो भूयत्यो देसिदो हु सुद्धणको ।
 भूयत्यमस्सिदो खनु सम्माइट्टी हवइ जीवो ॥—समयः, ११

निरुचयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम् ।
 भूतार्थवोषविमुक्तः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥—पुरुपार्थः, ५

अतः व्यवहारतय असत्यार्थ है। आञ्चय यह है कि जीवके परिणाम निश्चयनयके श्रद्धानसे विमुख होकर शरीर आदि परद्रव्योंके साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर जो प्रवृत्ति करते हैं उसीका नाम संसार है। उस संसारसे जो मुक्त होना चाहते हैं उन्हें निरुवयनयसे विसस नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत-से मनुष्य वर्षाऋतुमें नदीके मैछे जलको ही पीते हैं। फिन्त जो समझहार होते हैं वे पानीमें निर्मां डालकर मिट्टीसे जलको पृथक करके निर्मल जल पीते हैं। इसी तरह अधिकांश अज्ञानीजन कर्मसे आच्छादित अशुद्ध आत्माका ही अतुमव करते हैं। किन्तु कोई एक ज्ञानी अपनी बुद्धिके द्वारा निश्चयनयके स्वरूपको जानकर कमं और आत्माको जुदा-जुदा करता है तव निर्मछ आत्माका स्वमाव ऐसा प्रकट होता है कि ब्समें निमंख जलकी तरह अपना चैतन्य स्वरूप शलकता है। बस स्वरूपका वह बारवादन छेता है। अतः निरुचयनय निर्में छांके समान है उसके श्रद्धानसे सर्वसिद्धि होती है। किन्तु अत्तादि कालसे अज्ञानमें पड़ा हुआ जीव व्यवहारनयके उपदेशके विना समझता नहीं, अतः आचार्यं व्यवहारनयके द्वारा उसे समझाते हैं कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, किन्तु वह कर्मजनित पर्यापसे संयुक्त है अतः व्यवहारसे उसे देव मनुख्य आदि कहते हैं। किन्तु बज्ञानी उसे देव मनुज्य आदि स्वरूप ही जानता और मानता है। अतः यदि उसे देव मतुष्य आदि नामोंसे समझाया जाये तब तो समझता है। किन्तु चैतन्य स्वरूप आत्मा कहने-से समझता है कि यह कोई अछग परमेश्वर है। निरुचयसे तो आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है। परन्तु अज्ञानीको समझानेके लिए गति, जावि आदिके द्वारा आत्माका कथन किया जावा हैं। अतः अज्ञानी जीवोंको समझानेके लिए व्यवहारका उपदेश हैं। किन्तु जो केवल व्यवहार-की ही श्रद्धा करके उसीमें रसता है वह अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्माके श्रद्धान, ज्ञान और बाचरण रूप निखय मोक्षमार्गसे विमुख हो, ज्यवहार सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रका साधन करके अपनेको मोक्षका अधिकारी मानता है। अरिहन्तदेव, निर्मन्यगुरु, द्याधर्मका श्रद्धान करके अपनेको सन्यग्दृष्टि मानता है, योड़ा-सा शास स्वाच्याय करके अपनेको ज्ञानी मानता हैं महाअतादि बारण करके अपनेको चारित्रवान् मानता है। इस तरह वह शुभोषयोगमें सन्तुष्ट रहता है, शुद्धोपयोग रूप मोक्षमार्गमें प्रमादी रहता है। आचार्य कुन्दकुन्दने शुमो-पयोगी सुनिके लिए कहा है कि रोगी, गुरु, बाल तथा बृद्ध असणोंकी बैयावृत्यके लिए छैकिक जनोंके साथ शुसोपयोगसे युक्त वार्वाङाप करना निन्दनीय नहीं है।

िकन्तु जब कोई मुनि रोगी आदि अमणोंकी सेवामें संख्यन होकर छौकिक जनोंके साथ वातचीतमें अत्यन्त छगा रहता है तो वह साधु ध्यान आदिमें प्रमादी होकर स्वार्थसे हिंग जाता है। अतः भुमोपयोगी असणको भी भुद्धात्मपरिणतिसे भून्य सामान्य वर्नोंके साथ व्यर्थ वार्वोछाप करना भी निविद्ध है। अतः मूतार्थसे विमुख जनोंके संसर्गसे भी वचना चाहिए ॥९९॥

जैसे निश्चयसे शून्य व्यवहार व्यर्थ है वैसे ही व्यवहारके विना निश्चय भी सिद्ध वहीं होता यह व्यतिरेक द्वारा कहते हैं---

वेज्जावच्चणिमित्तं गिलाणगुरुवालवृद्धसमणाणं । लोगिगवणसमासा ण णिदिदा वा शुहोबबुदा ॥—अवचनसार, गा० २५३

व्यवहारपराचीनो निश्वयं यश्चिकीर्षति । बोनादिना विना मुद्धः स सस्यानि सिसुसति ॥१००॥ -भूतार्थं रज्जुवत्स्वैरं विहतु वंशवन्त्रुहः । श्रेयो घोरेरभूतार्थो हेपस्तद्विहृतीश्वरै: ॥१०१॥ कर्त्राद्या वस्तुनो भिन्ना येन निश्चयसिद्धये । साच्यन्ते व्यवहारोऽसी निश्चयस्तदभेदवृक् ॥१०२॥

जो व्यवहारसे विमुख होकर निश्चयको करना चाहता है वह मूढ वीज, खेत, पानी आदिके विना ही बुझ आदि फलोंको उत्पन्न करना चाहता है ॥१००॥

विक्षेषायें—यदापि ज्यवहारनय अम्वार्थ है तथापि वह सर्वथा निपिद्ध नहीं है। अस्त-चन्द्राचार्यने कहा है—

'केपोचित् कदाचित् सोऽपि अयोजनवान्'

किन्हीं को किसी काल्में व्यवहारनय सी प्रयोजनीय है, अर्थात् जवतक यथार्थ ज्ञान अद्धानकी प्राप्तिक्य सन्यवहाँ नकी प्राप्ति नहीं हुई तयतक जिन्वचनोंका धुनना, वारण करना, जिनहेवकी भिक्त, जिनविन्यका दर्शन आदि व्यवहार मार्गमें लगना प्रयोजनीय है। इसी तरह अणुव्रत महाव्रतका पालन, समिति, ग्रुप्ति, पंचपरमेष्ठीका व्यान, तथा उसका पालन करनेवालोंकी संगति, शाक्षाभ्यास आदि व्यवहार मार्गमें स्वयं प्रवृत्ति करना, वृसरोंको प्रवृत्त करना प्रयोजनीय है। व्यवहार नयको सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ देनेसे तो शुमोपयोग भी लूट जायेगा और तब शुद्धीपयोगकी साक्षान् प्राप्ति न होनेसे अशुभोपयोगमें प्रवृत्ति करने संसारमें ही अभण करना पढ़ेगा। इसलिए जवतक श्रुद्धनयके विपयम्त शुद्धात्माकी प्राप्ति न हो तवतक व्यवहारनय भी प्रयोजनीय है। कहा भी है—

. "यद्यपि प्रथम पवृचीमें पैर रखनेवालोंके लिए व्यवहारनय हस्तावलम्ब रूप है। फिर भी जो पुरुप परद्रव्यके मार्वोसे रहित चैतन्य चमस्कार मात्र परम अर्थको लन्तरंगमें -देखते हैं उनके लिए व्यवहारनय कुछ भी प्रयोजनीय नही है।"

आगे व्यवहारके अवलम्बन और त्यागकी अवधि कहते हैं-

जैसे नट रस्सीपर स्त्रच्छन्दतापूर्वक विहार करने के लिए वारम्वार वाँसका सहारा छेते हैं और उसमें दक्ष हो जानेपर वाँसका सहारा छेना छोड देते हैं वैसे ही धीर सुसुक्ष-को निश्चयनयमे निरालम्बनपूर्वक विहार करनेके लिए वार-वार ज्यवहारनयका आलम्बन छेना चाहिए तथा उसमें समर्थ हो जानेपर ज्यवहारका आलम्बन छोड़ देना चाहिए।।१०१॥

आगे व्यवहार और निश्चयका रुक्षण कहते हैं— जो निश्चयकी प्राप्तिके छिए कर्ता, कर्म, करण आदि कारकोंको जीव आदि वस्तुसे मिन्न वतलाता है वह व्यवहारनय है। और कर्ता आदिको वस्तुसे अभिन्न देखनेवाला निश्चयनय है।।१०२॥

व्यवहरणनयः स्थाद्यद्यपि प्राक्षवरुगामिह निहित्यदाना हृश्य इस्तावश्रम्यः ।
सदिपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं परिवरहित्यन्तः पश्यता नैष किचित्।—सम. कल , क्लो. ५

विशेपार्थ-आचार्य अमृतचन्द्रजीने निश्चयनयको आत्माश्रित तथा शुद्ध द्रव्यका निरूपक कहा है और व्यवहारनयको पराश्रित तथा अशुद्ध इन्यका निरूपक कहा है। परके संयोगसे द्रव्यमें अञ्द्रता आती है उसको छेकर जो वस्तुका कथन करता है वह व्यवहारनथ है। संसारी जीवका स्वरूप व्यवहारनयका विषय है। जैसे, संसारी जीव चार गतिवाला है, पाँच इन्द्रियोंवाला है, मन-वचन-कायवाला है आदि। ये सव उसकी अशुद्ध दशाका ही कथन है जो पराश्रित है। जीव ज़ुद्ध-बुद्ध-परमात्मस्वरूप है यह ज़ुद्ध द्वयका निरूपक निश्चय-नय है। शुद्ध दशा आत्माश्रित होती है किन्तु परद्रव्यके सम्पर्करे ही अशुद्धता नही आती, षसण्ड एक वस्तुमें कथन द्वारा भेद करनेसे भी अगुद्धता आती है। अतः आत्मामें दर्शन-हान-चारित्र हैं ऐसा कथन भी व्यवहारनयका विषय है क्योंकि वस्तु अनन्तधर्मात्मक एक-धर्मी रूप है। फिन्तु व्यवहारी पुरुष धर्मीको तो समझते हैं एकधर्मीको नही समझते। अतः ष्ट्रें समझानेके लिए अभेद रूप वस्तुमें भेद उत्पन्न करके कहा जाता है कि आत्मामे ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। अभेद्में भेद करनेसे यह ज्यवहार है परमार्थसे तो अनन्त घर्मीको पिये हुए एक अभेद रूप द्रव्य हैं। अतः जो अभेद रूपसे वस्तुका निश्चय करता है वह निश्चयनय है और जो भेद रूपसे बस्तुका व्यवहार करता है वह व्यवहारनय है। इसीको वृष्टिमें रखकर ऐसा भी कहा गया है कि निश्चयनय कर्ता, कमें आदिको अभिन्न प्रहण करता है अर्थात् निरुषय कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरणको मिन्न नहीं मानता और व्यवहार इन्हें भिन्न मानता है। जो स्वतन्त्रतापूर्वक अपने परिणामको करता है वह कर्ता है। कर्ताका जो परिणाम है वह उसका कर्म है। उस परिणामका जो साधकतम है वह करण है। कर्म जिसके छिए किया जाता है उसे सन्प्रदान कहते हैं। जिसमें-से कर्म कियां जाता है उस ध्रुव वस्तुको अपादान कहते हैं। कर्मके आधारको अधिकरण कहते हैं। ये छह फारक निश्चय और व्यवहारके भेदसे दो प्रकारके है। जहाँ परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि मानी जाती है वहाँ व्यवहार कारक हैं और जहाँ अपने ही उपादानसे कार्यकी सिद्धि कही जाती है वहाँ निश्चय कारक है। जैसे कुन्हार कर्ता है, घड़ा कर्म है, दण्ड आदि करण हैं, जल भरनेवालेके लिए घड़ा बनाया गया अतः जल भरनेवाला मनुष्य सन्प्रदान है। टोकरी-में से मिट्टी छेकर घड़ा बनाया अतः टोकरी अपादान है और प्रथ्वी अधिकरण है। यहाँ सब कारक एक दूसरे से जुदे-जुदे हैं। यह ज्यवहारनयका विषय है किन्तु निश्चयनयसे एक इत्यका दूसरे द्रव्य के साथ कारक सम्बन्ध नहीं होता ! इसका सफ्टीकरण आचार्य अमृत-चन्द्रने प्रवचनसार गाथा १६ की टीकामे तथा पञ्जास्तिकाय गाथा ६२ की टीकामे किया है। प्रवचनसारमें आचार्य कुन्दकुन्द स्वामीने आत्माको स्वयम्भू कहा है। स्वयम्भूका अर्थ है 'स्वयमेव हुआ'। इसका व्याख्यान करते हुए अमृतचन्द्रजीने खिखा है-शुद्ध अनन्त शक्ति-युक्त कायक स्वभाव के कारण स्वतन्त्र होनेसे यह आत्मा स्त्रयं कर्ता है। गुद्ध अनन्तराक्ति-उक ज्ञान रूपसे परिणमित होनेके स्वमावके कारण स्वयं ही प्राप्य होनेसे कर्म है। शुद्ध अनन्त शक्तियुक्त ज्ञान रूपसे परिणियत होनेके स्वमावके कारण स्वयं ही साधकतम होनेसे करण है। शुद्ध अनन्तशक्ति युक्त ज्ञान रूपसे परिणमित होनेके स्वमावके कारण स्वयं ही कर्म द्वारा समान्नित होनेसे सम्प्रदान है। शुद्ध अनन्त शक्ति युक्त ज्ञान रूपसे परिणमित होनेके समय पूर्वमें वर्तमान मतिज्ञान आहि विकल ज्ञान स्वभावका नाग होनेपर भी सहज ज्ञान स्वमावमें भ्रुव होनेसे अपादान है। तथा शुद्ध अनन्त शक्ति युक्त झान रूपसे परिणमित होनेके

#### सर्वेऽपि शुद्धबुद्धैकस्वभावाश्चेतना इति । शुद्धोऽशुद्धश्च रागाचा एवारभेत्पस्ति निश्चयः ॥१०३॥

स्वभावका स्वयं ही आधार होनेसे अधिकरण है। इस प्रकार आत्मा स्वयं ही पट्कारक रूप होनेसे स्वयम्भू है।

पंचास्तिकाय गाथा ६२ में कहा है कि निश्चयनयसे अभिन्न कारक होनेसे क्रम और जीव स्वयं ही अपने-अपने स्वरूपके कर्ता हैं। इसका न्याख्यान करते हुए आचार्य असृतयन्द्र-ने कहा है—कर्मरूपसे प्रवर्तमान पुद्गळ स्कन्य ही कर्म रूप होता है अतः वही कर्ता है। स्वयं द्रव्य कर्म रूप परिणामका न्यय करके द्रव्य क्रमें अभिन्न होनेसे पुद्गळ स्वयं ही क्रमें हैं। अपनेमें-से पूर्व परिणामका न्यय करके द्रव्य रूप कर्म-परिणामका कर्ता होनेसे तथा पुद्गळ द्रव्य रूप घुच होनेसे पुद्गळ स्वयं ही अपादान है। अपने को द्रव्य कर्म रूप परिणामका कर्ता होनेसे तथा पुद्गळ स्वयं ही अधिकरण है। इसी तरह जीव स्वतन्त्र रूपसे जीव-मावका कर्ता होनेसे पुद्गळ स्वयं ही अधिकरण है। इसी तरह जीव स्वतन्त्र रूपसे जीव-मावका कर्ता होनेसे स्वयं ही कर्ता है। स्वयं जीवमाव रूपसे परिणमित होनेकी शक्तिवाळा होनेसे जीव ही करण है। जीवमावका करनेसे तथा जीव द्रव्य रूपसे धुव रहनेसे स्वयं ही अपादान है। अपनेको ही जीवमावका करनेसे तथा जीव द्रव्य रूपसे धुव रहनेसे स्वयं ही अपना आधार होनेसे जीव स्वयं ही सम्प्रदान है। स्वयं ही अपना आधार होनेसे जीव स्वयं ही सम्प्रदान है। स्वयं ही अपना आधार होनेसे जीव स्वयं ही सम्प्रदान है। स्वयं ही अपना आधार होनेसे जीव स्वयं ही सम्प्रदान है। स्वयं ही अपना आधार होनेसे जीव स्वयं ही सम्प्रदान है। हस तथा हो स्वयं ही छह कारक रूपसे प्रवृत्त होनेसे अन्य कारकों की अपेका नहीं करते। यह निश्चयनयकी दृष्टि है। ॥१०२॥

शुद्ध और अशुद्धके भेवसे निश्चयके दो भेव हैं। इन दोनोंका स्वरूप कहते हैं— सभी जीव, संसारी भी और मुक्त भी एक शुद्ध-बुद्ध स्वभाववाछे हैं यह शुद्ध निश्चय-भयका स्वरूप है। तथा राग-द्वेष आदि परिणाम ही आत्मा हैं यह अशुद्ध निश्चयनय है।।१०३॥

विशेपार्थ — अध्यात्मके प्रतिष्ठाता आचार्य कुन्दकुन्दने निश्चयनय के छिए शुद्ध शब्द क्षा प्रयोग तो किया है किन्तु निश्चयनयके शुद्ध-अशुद्ध मेद नहीं किये। चनकी दृष्टिमें शुद्धनय निश्चयनय है और ज्यवहारनय अशुद्ध नय है। कुन्दकुन्दके आद्य ज्याख्याकार आचार्य अमृतचन्द्रने भी जन्दीका अनुसरण किया है। चन्होंने भी निश्चय और ज्यवहारके किन्हीं अवान्तर भेदों का निर्देश नहीं किया। ये अवान्तर भेद आछाप पद्धतिमें, नयवकरें, प्रद्धादेवजी तथा जयसेनाचार्यकी टीकाऑमें मिलते हैं।

समयसार गाथा ५६ में वर्णसे क्रेकर गुणस्थान पर्यन्त मार्चोको व्यवहारनयसे जीवका कहा है। तथा गाथा ५७ में उनके साथ जीवका दूध-पानीकी तरह सम्बन्ध कहा है। इसकी टीकामें आचार्य जयसेनने यह अंका उठायी है कि वर्ण आहि तो वहिरंग हैं उनके साथ व्यवहारनयसे जीवका दूध-पानीकी तरह सम्बन्ध हो सकता है। किन्तु रागादि तो अभ्यन्तर हैं उनके साथ जीवका सम्बन्ध अग्रुद्ध निश्चयनयसे कहना चाहिए १ उत्तरमें कहा है कि ऐसा नहीं है, द्रव्य कर्मबन्धको असद्मृत व्यवहारनयसे जीव कहा जाता है उसकी अपेक्षा तारतन्य वतलानेके लिए रागादिको अग्रुद्ध निश्चयनयसे जीव कहा जाता है। बास्तवमें तो शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वारतन्य वतलानेके लिए रागादिको अग्रुद्ध निश्चयनय सी व्यवहारनय ही है। इस तरह जयसेन

Ę

सद्भूतेतरभेदाद् व्यवहारः स्याद् द्विषा भिदुपचारः । गुणगुणिनोरभिदायामिष सद्भूतो विषयंयादितरः ॥१०४॥ सद्भूतः शुद्धेतरभेदाद् द्वेषा तु चेतनस्य गुणाः । केवलबोषादय इति शुद्धोऽनुपचरितसंज्ञोऽसौ ॥१०५॥ मत्पादिविभावगुणाहिचत इत्युपचरितकः स चाग्रुदः । वेहो मदीय इत्यनुपचरितसंज्ञस्त्वसद्भृत ॥१०६॥

जीने सप्ट किया है। ब्रह्मदेवजीने द्रव्यसंब्रह गाया जीनकी टीकाके अन्तमें अध्यात्म मापाके हारा संक्षेपसे छह नयोंका छक्षण इस प्रकार कहा है—सभी जीव एक शुद्ध-युद्ध स्वभाववाछे हैं यह शुद्ध निश्चयनयका छक्षण है। रागादि ही जीव हैं यह अशुद्ध निश्चय नयका छक्षण है। गुण और गुणीमें अभेद होनेपर भी भेद का चपचार करना सद्भूत व्यवहारनयका छक्षण है। मेद होनेपर भी अभेदका चपचार करना असद्भूत-व्यवहार नयका छक्षण है। यथा— जीवके केवछज्ञानादि गुण हैं यह अनुपचरित शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयका छक्षण है। जीवके मित्रज्ञान आदि बैभाविक गुण है यह उपचरित अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नयका छक्षण है। जीवके मित्रज्ञान सहित पदार्थ शरीर आदि मेरे हैं यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयका छक्षण है। संश्लेष सम्वन्ध सहित पदार्थ शरीर आदि मेरे हैं यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय है। जिनके साथ संश्लेप-सम्बन्ध नहीं है ऐसे पुत्र आदि मेरे हैं यह उपचरित असद्भूत व्यवहारनयका छक्षण है। यह नयचकके मूछभूत छह नयोंका छक्षण है। आछापपद्धिके अन्तमें भी इन नयोंका ऐसा ही स्वस्थ कहा है।।१०३॥

्वयहारनयके दो भेद हैं—सद्भूत और असद्भूत। इन दोनोका चहेश्यपूर्वक छक्षण

सद्भूत और असद्भूतके भेदसे व्यवहारके दो सेत् ह। गुण और गुणीमें अभेद होने-पर भी भेदका उपचार करना सद्भूत व्यवहारनय है। और इससे विपरीत अर्थात् भेदमें भी अभेदका उपचार करना असद्भूत व्यवहारनय है। १०४॥

सद्भूत व्यवहारनयके भी दो भेद हैं-शुद्ध और अशुद्ध। इन दोनों भेदोंका नाम विवकाते हुए शुद्ध सद्भूत का वत्लेख तथा नामान्तर कहते हैं-

सद्भूत न्यवहारनय शुद्ध और अशुद्धके भेट्से दो प्रकारका है। केवलज्ञान आदि जीवके गुण है यह अनुपचरित नामक शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है।।१०५॥

विशेषार्थं—गुण और गुणी अभिन्न होते हैं। फिर मी जब उनका कथन किया जाता है तो उनमें अभेद होते हुए भेदका उपचार करना पड़ता है। जैसे जीवके केवछज्ञानादि गुण हैं। ये केवछज्ञान आदि जीव के शुद्ध गुण हैं और उपचरित नहीं हैं अनुपचरित हें—वास्त-विक हैं। अतः यह कथन अनुपचरित शुद्ध सद्भृत व्यवहारनथका विषय है।

आगोके रछोकके पूर्वार्द्धमें अझुद्ध सद्भूत ज्यवहारनयका कथन और उत्तरार्द्धमें अनुपचरित असद्भूत ज्यवहारनयका कथन करते हैं—

मतिज्ञान आदि वैभाविक गुण जीवके हैं यह उपचरित नामक अशुद्ध सद्भूत

व्यवहारनय है। 'मेरा शरीर' यह अनुपचरित असद्मृत व्यवहार नय है।।१०६॥

विशेषार्थ-वाह्य निमित्तको विभाव कहते हैं। जो गुण वाह्य निमित्तसे होते हैं उन्हें वैभाविक गुण कहते हैं। केवळज्ञान जीवका स्वामाविक गुण है वह परकी सहायतासे नहीं

#### देशो मदीय इत्युपचरितसमाह्नः स एव चेत्युक्तम् । नयचक्रमूलभूतं नयषट्कं प्रवचनपटिष्ठैः ॥१०७॥

होता। किन्तु मितज्ञानादि अपने प्रतिवन्यक मितज्ञानावरणादिके क्षयोपश्म तथा इन्द्रिय मन आदिकी अपेक्षासे होते हैं। ऐसे गुणोंको जीवका कहना उपचरित नामक अशुद्ध सद्मृत व्यवहारनय हैं। यह ध्यानमें रखना चाहिए कि शुद्धकी संज्ञा अनुपचरित हैं और अशुद्धकी संज्ञा उपचरित हैं। आलापपद्धितमें सद्मृत और असद्मृतके भेद उपचरित और अनुपचरित ही किये हैं। किन्तु ब्रह्मदेवजीने सद्मृतके शुद्ध और अशुद्ध भेद करके उनकी संज्ञा अनुपचरित और उपचरित दी हैं। उन्हींका अनुसरण आशाधरजीने किया हैं। अस्तु, भिरा शरीर' यह अनुपचरित असद्मृत व्यवहार नयका कथन है, क्योंकि बस्तुतः शरीर तो पौद्गलिक हैं उसे अपना कहना असद्मृत व्यवहार है किन्तु शरीरके साथ जीवका संश्लेप सम्बन्ध है अतः उसे अनुपचरित कहा है।

उपचरित असद्भूत व्यवहार नयका कथन करके प्रकृत चर्चाका उपसंहार करते हैं— 'मेरा देश' यह उपचरित असद्भूत व्यवहारनयका उदाहरण कहा है। इस प्रकार अध्यात्म शास्त्रके रहस्यको जाननेवाळोंने नयचक्रके मृत्यम्त छह नय कहे हैं ॥१०॥

विशेषार्थ—मित, श्रुव, अविष, सनःपर्यय और केवल्झान थे पाँच झान प्रमाण हैं। इनमें-से श्रुवझानको छोड़कर शेष चारों झान स्वार्थ हैं, उतसे झावा स्वयं ही जानवाह है, वूसरों को झान करानेमें असमर्थ है। श्रुवझान ही ऐसा है जो स्वार्थ भी है और परार्थ भी। उससे झावा स्वयं भी जानवा है और दूसरों को भी झान करा सकता है। झानके द्वारा स्वयं जानना होता है और वचनके द्वारा दूसरों को झान कराया जाता है। अवः श्रुवझान झानरूप भी होता है और वचनरूप भी होता है। उसी के भेद नय हैं। नय प्रमाणके द्वारा जानी गयी वस्तु के एक देशको जानता है। तथा मित, अविध और मनःपर्ययके द्वारा जाने गये अर्थक एक देशको जानता है। तथा मित, अविध और मनःपर्ययके द्वारा जाने गये अर्थक को विषय करवा है, किन्तु मित आदि झानका विषय सीमित है। केवल्झान यद्यपि श्रिकाल और श्रिकोकवर्ती समी पदार्थों को जानता है किन्तु वह स्पष्ट है और नय अस्पष्टमाही हैं। स्पष्टमाही झानके भेद अस्पष्टमाही नहीं हो सकते। किन्तु श्रुवके भेद होनेपर यह आपित नहीं रहती [देखो—त. इलोक वा., शिकी]।

किसी भी वस्तुके विषयमें ज्ञाताका जो अभिप्राय है यसे नय कहते हैं। नयके भेद दो प्रकारसे मिलते हैं। आगम या सिद्धान्तमें नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समिस्हद और एवंमूत ये सात मेद कहे हैं। किन्तु अध्यात्म अर्च छह भेद कहे हैं। जिसका केन्द्रविन्दु आत्मा है उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म आत्माको वृष्टिसे प्रत्येक वस्तुका विचार करता है। अखण्ड अविनाशी आत्माका जो अद्ध स्वरूप है वह शुद्ध निश्चय नयका विषय है और अशुद्ध स्वरूप अशुद्ध निश्चय नयका विषय है। आत्माके शुद्ध गुणोंको आत्मा के कहना अनुपचरित सद्मूत व्यवहार नयका विषय है और आत्माके वैमाविक गुणोंको आत्माका कहना उपचरित सद्मूत व्यवहार नयका विषय है और आत्माके ही हैं इसलिए सद्मूत हुए। उन्हें आत्मासे मेद करके कहनेसे व्यवहार हुआ। शुद्ध गुण अनुपचरित है अशुद्धगुण उपचरित हैं। मेरा शरीर यह अनुपचरित असद्मृत व्यवहार है। शरीरका जीवके साथ सम्बन्ध होनेसे इसे अनुपचरित कहा है। किन्तु शरीर तो जीव नहीं है इसलिए साथ सम्बन्ध होनेसे इसे अनुपचरित कहा है। किन्तु शरीर तो जीव नहीं है इसलिए

अनेकान्तात्मकावर्षावपोद्धत्याञ्जसान्नयः । तत्वाप्युपायमेकान्तं तदंशं व्यावहारिकम् ॥१०८॥ प्रकाशयन्न मिथ्या स्याच्छव्यात्तच्छास्त्रवत् स हि । मिथ्याऽनपेक्षोऽनेकान्तक्षेपान्नान्यस्तवत्ययात ॥१०९॥

₹

असद्भृत कहा है। 'मेरा देश' यह चपचरित असद्भृत व्यवहार है क्योंकि देशके साथ तो संरक्षेप रूप सम्बन्ध भी नहीं है फिर भी उसे अपना कहता है। इस नय विवक्षाके भेदसे यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्माका किसके साथ कैसा सम्बन्ध हैं। ऐसा होनेसे परमें आत्म- चुढिकी भावना हट जाती है।।१०७।

दो इलोकोंके द्वारा नयके मिध्या होनेकी शंकाको दूर करते है-

वस्तु अनेकान्तात्मक है—परस्परमें विरोधी प्रतीत होनेवाछे अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व आदि अनेक धर्मवाछी है। वह श्रुतझानका विषय है। यस परमार्थ सन् अनेकान्तात्मक अर्थसे उसके एक धर्मको, जो प्रवृत्ति और निवृत्तिमें साधक हो तथा जिसके द्वारा अनेकान्तात्मक अर्थका प्रकाशन किया जा सकता हो ऐसे एक धर्मको भेदिविवक्षाके द्वारा प्रथक करके प्रदृण करनेवाछा नथ मिथ्या नहीं है। जैसे 'देवदत्त पकाता है' इस प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट यथार्थ वाक्यसे उसके एक अंश प्रकृति प्रत्यय आदिको छेकर प्रकट करनेवाछा ज्याकरण शास्त्र मिथ्या नहीं है। हाँ, निरपेक्ष नथ मिथ्या होता है क्योंकि वह अनेकान्तका घातक है। किन्तु सापेक्ष नय मिथ्या नहीं है क्योंकि वह अनेकान्त-

का अनुसरण करता है ॥१०८-१०९॥

विशेपार्थ-जैनदर्शन स्याहाही या अनेकान्तवादी कहा जाता है। अन्य सब दर्शन पकान्तवादी हैं, क्योंकि वे वस्तको या तो नित्य ही मानते हैं या अनित्य ही मानते हैं। एक ही मानते है या अनेक ही मानते हैं। उनकी समझमें यह वात नहीं आती कि एक ही वस्तु नित्य-अनित्य, एक-अनेक, सत्-असत् आदि परस्पर विरोधी धर्मवाछी कैसे हो सकती है। किन्छ जैनदर्जन युक्ति और तर्कसे एक ही बस्तुमें परस्पर विरोधी धर्मीका अस्तित्व सिद्ध करता है। वह कहता है प्रत्येक वस्त स्वरूपकी अपेक्षा सन् है, पररूपकी अपेक्षा असन् है, घट घट रूपसे सत् है, पटरूपसे असत् है। यदि घट पटरूपसे असत् न हो तो वह पटरूपसे सत कहा जायेगा और ऐसी स्थितिमें घट और पटका भेद ही समाप्त हो जायेगा। अतः वस्तुका वस्तुत्व दो वार्तोपर स्थिर है, प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूपको अपनाये हुए है और पररूपको नहीं अपनाये हुए है। इसीको कहा जाता है कि वस्तु स्वरूपसे सत् और पररूपसे असत् है। इसी तरह द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। वस्तु न केवल द्रव्यरूप है और न केवल पर्याय रूप है किन्तु द्रव्यपर्यायात्मक है। द्रव्य नित्य और पर्याय अनित्य होती हैं। अतः द्रव्यरूपसे वस्तु नित्य है, पर्यायरूपसे अनित्य है। द्रव्य एक होता है पर्याय अनेक होती हैं। अतः द्रव्यरूपसे बस्तु एक है, पर्यायरूपसे अनेक है। इन्य अमेर्ट्रूप होता है, पर्याय मेर्ट्रूप होती है। अतः वन्यरूपसे अभिन्न और पर्याय रूपसे भेदात्मक वस्तु हैं। इस तरह वस्तु अनेकान्तात्मक हैं। ऐसी अनेकान्तात्मक वस्तके एकवर्मको ग्रहण करनेवाला नय है। नयके द्वारा ग्रहण किया गया धर्म काल्पनिक नहीं होता, वास्तविक होता है तथा धर्म और धर्मीम भेटकी विवक्षा करके उस एक वर्मको प्रहण किया जाता है। उससे अनेकान्तात्मक अर्थका प्रकाशन करनेसे सरलता भी होती है। असलमें अनेक धर्मात्मक वस्तुको जानकर ज्ञाता विवधाके अनुसार

#### येनांशेन विशुद्धिः स्याज्जन्तोस्तेन न बन्धनम् । येनांशेन तु रागः स्यात्तेन स्यादेव बन्धनम् ॥११०॥

एक धर्मको प्रहण करता है। जैसे जब आत्माके युद्ध स्वरूपके कथनकी विवद्या होती है तो कहा जाता है आत्माके गुणस्थान नहीं हैं, मार्गणस्थान नहीं हैं, जीवसमास नहीं हैं, और जब आत्माकी संसारी दशाका चित्रण करना होता है तो उसके गुणस्थान, जीवसमास आदि सभी बतलाये जाते हैं। इससे आत्माके स्वामाविक और वैभाविक दोनों रूपोंका वोध हो जाता है। यदि कोई यह हठ पकड़ ले कि संसारी जीवके संसारावस्थामें भी गुणस्थानादि नहीं है और वह द्रव्य रूपसे ही नहीं पर्याय रूपसे भी युद्ध-बुद्ध है तो वह मिध्या कहलायेगा। जो वस्तुके एक धर्मको प्रहण करके भी अन्य धर्मोंका निषेध नहीं करता वह नय है और जो ऐसा करता है वह दुर्नय है। दुर्नय अनेकान्तका घातक है, नय अनेकान्तका पोपक है। ॥१०८-१०९॥

ं आगे एफदेश विशुद्धि और एफदेश संक्लेशका प्रत्न कहते हैं— जीवके जितने अंशसे विशुद्धि होती हैं ज्याने अंशसे कमवन्य नहीं होता और जितने अंशसे राग रहता है ज्याने अंशसे वन्य अवश्य होता है ॥११०॥

विशेपार्थ-मिध्यादृष्टि गुणस्थानसे छेकर श्रीणकवाय गुणस्थान पर्यन्त गुणस्थान भेदसे अभुम, भुम और बुद्धरूप तीन ज्ययोग होते हैं। मिध्यादृष्टि, सासादन और मिश्र गुणस्थानोमें ऊपर-ऊपर मन्द होता हुआ अञुमीपयोग होता है। उससे आगे असंयत सन्यन्दृष्टि, देशसंयत और प्रमत्त संयत गुणस्थानोंमें ऊपर-ऊपर शुम, शुमतर और शुभतम होता हुआ शुमोपयोग रहता है जो परम्परासे शुद्धोपयोगका साधक है। उसके अनन्तर अप्रमत्त गुणस्थानसे हेकर क्षीणकपाय गुणस्थान पर्यन्त जधन्य, मध्यम और ब्ल्क्टिके भेदसे शुद्ध नयहर शुद्धोपयोग होता है। इनमें से प्रथम गुणस्थानमें तो किसी भी कर्मका संबर नहीं है, सभी कर्मीका यथायोग्य बन्ब होता है। किन्तु सासादन आदि गुणस्थानोंमें बन्धका निरोध इस प्रकार है - मिध्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरकगति, एकेन्द्रियजाति, दो इन्द्रियजाति, तेइन्द्रियजाति, चौइन्द्रिय जाति, हुण्डक संस्थान, असंप्राप्तास्रपाटिका संहनन, नरकगतित्रायोग्यातुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साथारणशरीरनाम, ये सोल्ह प्रकृतियाँ मिध्यात्वके साथ वंधती हैं, अतः मिध्यात्वके चले जानेपर सासादन आदि गुणस्थानोंमें उनका संवर होता है। निद्रानिद्रा, प्रचलापचला, स्यानगृद्धि, अनन्तानुवन्धी कपाय, स्त्रीवेद, तिर्यंचायु, तिर्यंचगति, सध्यके चार संस्थान, चार संहतन, तिर्यंचगति-प्रायोग्यातुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविद्यायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, नीचगोत्र इन प्रकृतियोके वन्धका कारण अनन्तानुवन्धी कथायके उदयसे होनेवाला असंयम है। अतः एकेन्द्रियसे लेकर सासादन गुणस्थान पर्यन्त बीव इनके बन्धक हैं। आगे इनका बन्ध नहीं होता। अप्रत्याख्यानावरण कषाय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वजर्पभनाराचसंहनन, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, इन दस प्रकृतियोंके वन्यका कारण अप्रत्याख्यातावरण कृपायके उद्यसे होनेवाळा असंयम है। अतः एकेन्द्रियसे छेकर

सोलस पणनीस णमं दस चड छन्केक बंघनोच्छिण्णा । दुरातीसचढुरपुक्ते पण सोलस जोगिणो एक्को ॥—मो. कर्म., गा. ९४ ।

असंयत सन्यग्दृष्टि गुणस्थान पर्यन्तके जीव उनके बन्धक हैं। आगे उनका बन्ध नहीं होता। वीसरे गुणस्थानमें आयु कर्मका बन्ध नहीं होता। प्रत्याख्यानावरण क्षायका आसव प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे होनेवाळे असंयमके कारण होता है। अतः एकेन्द्रियसे हेकर संयतासंयत गुणस्थान पर्यन्तके जीव उनके वन्यक होते हैं। आगे उनका संवर होता है। असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अञ्चम, अयशःकीर्ति ये छह प्रकृतियाँ प्रमादके कारण वेंघती हैं, अतः प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे आगे चनका संवर होता है। देवायुके बन्धका प्रारम्भ प्रमाद्के ही कारण होता है किन्तु प्रमत्त गुणस्थानके निकटवर्ती अप्रमत्त गुणस्थानमें भी उसका बन्ध होता है। आगे उसका संवर होता है। संज्वलन कषायके निमित्तसे जिन प्रकृतियोंका आसव होता है उनका उसके अभावमें संवर हो जाता है। वह संव्वलन कषाय वीज, मध्यम और जघन्य रूपसे तीन गुणस्थानोंमें होती है। अपूर्वकरणके आदिमें निद्रा और प्रचला, मध्यमें देवराति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक शरीरांगोपांग, आहारक शरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुछतु, उपचात, परघात, उछ्वास, प्रशस्त विहाबोगति, न्नस्, बांदर, पर्याप्तक, प्रत्येकज्ञरीर, स्थिर, ज्ञुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्यंकर, अन्तमें द्वास्य, रति, भय, जुगुप्सा । तीत्र संब्वलन कथायसे इनका आसव होता है अतः अपने-अपने भागसे आगे उनका संवर होता है। अनिवृत्ति वादरसाम्पराय गुणस्थानके प्रथम समयसे छेकर संख्यात भागोंतक पुरुषवेद और संज्वलन क्रोधका, मध्यके संख्यात मार्गो तक संब्बलन मान संब्बलन मायाका और अन्त समयतक संब्बलन बोमका आसव होता है। आने उनका संवर है। पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, यश-कीर्ति, सञ्चगोत्र, पाँच अन्तराय ये सोल्ड प्रकृतियाँ मन्द कवायमें भी सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानतक वँघती हैं। आगे उनका संवर है। योगके निमित्तसे केवल एक सातावेदनीय ही वेंघता है अत: उपशान्तकषाय, भ्रीणकषाय और सयोग केवळीमें उसका बन्ध होता है। अयोग केवळीके संबर होता है।

यहाँ यह अंका होती है कि संबर तो मुद्धोपयोग रूप होता है। और मिध्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें आपने अनुम, मुम और मुद्ध तीन उपयोग कहे हैं तब यहाँ मुद्धोपयोग कैसे सम्मव है? इसका उत्तर यह है कि मुद्धिनश्चयरूप मुद्धोपयोगों मुद्ध-चुद्ध एक स्वमाव अपना आत्मा अयेय (ध्वान करने योग्य) होता है। इसिक्ष्य मुद्ध ब्येय होनेसे, मुद्धका अववस्यन होनेसे और मुद्ध आत्मस्वरूपका साधक होनेसे मुद्धोपयोग घटित होता है। उत्तिकों भावसंबर कहते है। मावसंवर रूप यह मुद्धोपयोग संसारके कारण मिध्यात्व राग आदि अगुद्ध पर्यायकी तरह अगुद्ध नहीं होता, और न मुद्धोपयोगके फलरूप केवलज्ञान लक्षण मुद्ध पर्यायकी तरह भुद्ध ही होता है। किन्सु उन सुद्ध और अगुद्ध पर्यायोंसे विलक्षण एक तीसरी अवस्था कही जाती है जो मुद्धारमाकी अनुमृतिरूप निश्चयरत्वत्रमात्मक होनेसे मोक्षका कारण होती है तथा एक देश व्यक्तिरूप और एक देश निरावरण होती है [ दृन्य सं. टी., गा. २४]। अतः वहाँ जितने अंशमें विश्वद्ध है उतने अंशमें संवर माना है।

नित्य, अत्यन्त निर्मल, स्व और पर पदार्थोंके प्रकाशनमें समर्थ, चिदानन्दात्मक परमात्माकी मावनासे प्रकट हुआ, शुद्ध स्वात्मानुम्विक्य निश्चयरत्नप्रयात्मक धर्म अमृतके समान है। उसका अवगाहन करनेवालींके द्वारा उदीर्ण रसका छेश भी उसमें स्थित

Ę

٩

१५

~

कयमपि भवकक्षं जाज्वलवृदु:खदाव-ज्वलनमशरणो ना बम्भ्रमन् प्राप्य तीरम्।

श्रितबहुबिधसस्वं धर्मपीयूषसिन्धो-

रसळवमपि मज्बत्कीणैमृष्नोति विन्दन् ॥१११॥

[तच्चानुशा., २२४]

ऋष्नोति-ज्ञानसंयमादिना प्रह्लादवले (न्हीन) वीर्यादिना च वर्दते । विन्दन्-लभमानः ॥१११॥ **अथ धर्माचार्येन्युंत्पादितमत्तिः सञ्जन्त्यागादिना स्वात्मानं तन्द्रवे भवान्तरेषु वा नि संसारं करोतीत्याह—** 

त्यक्त्वा सङ्गः सुधीः साम्यसमभ्यासवद्माद् ध्रुवम् । समाधि मरणे लब्बा हत्त्यल्पयति वा भवम् ॥११२॥

समाधि रत्नत्रयैकावताम् । हन्ति चरमदेह इति शेषः । तथा चोक्तम्-

ध्यानाभ्यासप्रकर्षेण त्रुट्यन्मोहस्य योगिनः । चरमाञ्जस्य मुक्तिः स्यात्तदैवान्यस्य च क्रमात् ॥११२॥

१२ अथामेदसमाधिमहिमानमभिष्टीति-

> अयमात्मात्मनात्मानमात्मन्यात्मन आस्मने । समादवानो हि परां विशुद्धि प्रतिपद्यते ॥११३॥

परां विशुद्धि-वाविकर्मसयलकामा सकलकर्मस्रयलकामा वा ॥११३॥

हपासक वर्गके अनुप्रहके लिए होता है, यह कहते है-

जिसमें दुःखरूपी दावानछ प्रन्वलित है ऐसे संसाररूपी जंगलमें भटकता हुआ अग्ररण मतुष्य किसी तरह धर्मरूपी अमृतके समुद्रके तीरको प्राप्त होता है जहाँ निकट भव्य , आदि अनेक प्राणी आश्रव लिये हुए हैं। और धर्मरूपी अमृतके समुद्रमें स्नान करनेवाले मुमुक्षु घटमान योगियोंके द्वारा प्रकट किये गये रसके छेशको भी प्राप्त करके ज्ञान संयम आदिके द्वारा तथा आह्वाद, ओज, बळवीर्य आदिके द्वारा समृद्ध होता है ॥१११॥

धर्माचार्यके द्वारा प्रबुद्ध किया गया मजुष्य परिप्रह त्याग आदि करके उसी भवमें या भवान्तरमें अपनेको संसारसे मुक्त करता है, यह कहते हैं-

परिमहको त्यागकर सामायिककी निरन्तर भावनाके बछसे, मरते समय अवश्य ही रत्नत्रयकी एकामतारूप समाधिको प्राप्त करके, प्रमाण नय-निक्षेप और अनुयोगोंके द्वारा ब्युत्पन्न हुआ चरमशरीरी अव्य संसारका नाम करता है। यदि वह अचरमशरीरी होता है उसी भवसे मोक्ष जानेवाला नहीं होता तो संसारको अल्प करता है, उसे घटाता है ॥११२॥

अभेद समाधिकी महिमाकी प्रशंसा करते हैं-

स्वसंवेदनके द्वारा अपना साक्षात्कार करनेवाला यह आत्मा शुद्ध चिदानन्द स्वरूप आत्माके छिए, इन्द्रिय मनसे उत्पन्न होनेवाछे क्षायोपशमिक ज्ञानरूप आत्मस्यरूपसे हटकर, निर्विकल्प स्वारमार्मे, स्वसंवेदनरूप स्वात्माके द्वारा, शुद्धचिदानन्दमय आत्माका ध्यान करते हुए घातिकमोंके क्षयस्वरूप या समस्त कर्मोंके क्षयस्वरूप उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त करता है ॥११३॥

ŧ

٤

वय व्यानस्य सामग्रीकर्मं साक्षादसाक्षाच्च फूछं कथ्यति-

इष्टानिष्टार्थेमोहादिच्छेदाच्चेतः स्थिरं ततः । घ्यानं रत्नत्रयं तस्मात्तस्मान्मोक्षस्ततः सुखम् ॥११४॥

मोहादिः—इद्यानिष्टार्थयोः स्वरूपानववोधो मोहः । इष्टे प्रीती रागः । अनिष्टे वाप्रीतिर्हेषः । ततः स्थिरान्वेतसः । इति प्रद्रम् ॥११४॥

इत्याशाधरदृब्धायां धर्मामृतपश्चिकाया ज्ञानदीपिकापरसंज्ञाया प्रथमोऽज्याय । अत्राच्याये ग्रन्थप्रमाणं द्वादशोत्तराणि च चत्वारि शतानि । असूतः ॥४१२॥

विशेषार्थ — ऊपर समाधिका अर्थ रत्नत्रयकी एकामता कहा है। यहाँ उसे ही स्पष्ट किया है। यहाँ वतलाया है कि छहों कारक आत्मस्वरूप जब होते है तभी रत्नत्रयकी एकामता होती है और तभी मोछकी प्राप्ति होती है।।११३॥

आगे ध्यानकी सामग्रीका क्रम और उससे होनेवाले साझात् या परम्परा फलको कहते हैं---

इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोइ-राग-द्वेषको नष्ट करनेसे चित्त स्थिर होता है, चित्त स्थिर होनेसे ध्यान होता है। ध्यानसे रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है। रत्नत्रयसे मोक्ष होता है। सोक्षसे सुख होता है।।११४॥

विशेपार्थ-द्रव्यसंग्रहके अन्तमं कहा है कि ध्यानमे निरुवय मोक्षमार्ग और व्यवहार मोक्षमार्ग दोनों ही प्राप्त होते है इसिछए ध्यानाम्यास करना चाहिए। किन्तु चित्त 🔅 स्थिर हुए विना ध्यान होना सम्भव नहीं है अतः ध्यान के छिए चित्तका स्थिर होना जरूरी है। जिन्न स्थिर करनेके छिए इष्ट विषयोंसे राग और अनिष्ट विषयोंसे द्वेष हटाना चाहिए। ये राग-द्वेप ही हैं जो ध्यानके समय वाधा डालते है और मन इघर-उधर सटकता है। यहाँ मोह-राग-द्रेपका स्वरूप कहते है-शुद्ध आत्मा आदि तत्वोमें मिथ्या अभिप्रायका जनक दर्शनमोह है उसीका भेट सिध्यात्व है जो अनन्त संसारका कारण है। अध्यात्ममें मोह दर्शनमोहको ही कहा है और रागद्वेप चारित्रमोहको कहा है। निर्विकार स्वसंवित्तिरूप वीदराग चारित्रको ढॉकनेवाला चारित्रमोह है अर्थात् रागद्वेप है, क्योंकि कवायोंने क्रोध-मान तो ह्रेप रूप हैं और साथा छोम रागरूप है। नोकवायोंमें खीवेद, नपुंसकवेद, पुरुषवेद, हात्य, रित तो रागरूप हैं, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा द्वेषरूप हैं। यह प्रश्न हुआ फरता है कि रागद्वेप कमसे पैदा होते है या जीवसे पैदा होते है। इसका क्तर यह है कि जैसे पुत्र की और पुरुप दोनों के संयोगसे पैदा होता है वैसे ही रागद्वेष भी जीव और कर्मके संयोग-से उत्पन्न होते है। फिन्त नथविवक्षासे एक देश शुद्धनिश्चयनयसे कर्मजनित हैं और अगुद्ध निरुचयनयसे, जो गृद्धनिरुचयकी अपेक्षा ज्यवहार ही है, जीव-जनित है। इनसे वचना चाहिए तभी धर्ममें सन लग सकता है। [ - द्रव्य सं. टी., गा. ४८] ॥११४॥

इस प्रकार साक्षाधर रचित धर्मापृतके सन्तर्गत अनगार धर्मापृतको स्वोपङ्ग टोकानुसारी हिन्दी टीकार्से धर्मस्वरूप निरूपण नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुवा ।

## द्वितीय ऋध्याय

इह हि—'उद्योतोद्यवनिर्वाहसिद्धिनिस्तरणैर्मंबन् । भव्यो मुक्तिपथं भाकं साध्यत्येव वास्तवस् ॥'

Ę

१५

वास्तविमिति पूर्वोक्तम् । तत्रादौ सम्यक्त्वाराधनाप्रक्रमे मुमुक्षूणा स्वसामग्रीतः समुद्गूतमि सम्यक्त्वानासन्त्रमञ्जस्य सिद्धिसंपादनार्थमारोहत्प्रकृषं चारित्रमपेक्षत इत्याह—

> खासंसारविसारिगोऽन्यतमसान्तिभ्याभिमानान्वया-च्च्युत्वा काल्यकान्निमीलितभवानम्त्यं पुनस्तव्यलात् । मीलित्वा पुनरुव्यतेन तवपक्षेपादविद्याच्छिदा, सिद्धपे कस्यचिद्रुच्छ्रयत् स्वमहसा वृत्तं सुहृन्मुग्यते ॥१॥

अन्यत्तमसात्—इव्यमिष्यात्वात् पक्षे दुर्णयविकासितात् निय्याभिमानान्वयात् (—विपरीतकक्षणात्
काळाविळव्यवष्टम्भात् ) विपरीताभितिवेशकक्षणमाविमध्यात्वेन पक्षे दुरिभिनिवेशावष्टम्भरूपायुक्तिप्रणीताहृद्धारेण चानुगम्यमानात् । काळवळात्—उपक्रमणात् काळाविळव्यवष्टम्भात् पक्षे कार्यसिद्धपनुकूळसमय१२ सामध्यति । निमीळितभवानन्त्यं—तिरस्कृतामन्तसंसारं यथा भवति । तथा चोक्तम्—

'रुब्धं मुहूर्तमिपि ये परिवर्जंयन्ति सम्यक्त्वरत्नमनवद्यपदप्रदायि । भ्राम्यन्ति तेऽपि न चिरं भववारिराशौ तद्विभ्रतां चिरतर किमिहास्ति वाच्यस् ॥' [ अभितः आ. २।८६ ]

पहले कहा या कि उद्योत, उद्यव, निर्नोह, सिद्धि और निस्तरणके द्वारा निश्चय मोक्षमार्गकी सिद्धि होती है। यहाँ चार आराधनाओं में सन्यक्त्व आराधनाका प्रकरण है। उसको प्रारम्भ करते हुए कहते है कि मुमुख जीवों के अपनी सामग्रीसे उत्पन्न हुआ भी सन्यग्दर्शन निकट सल्यकी मुक्तिके छिए उत्तरोत्तर उन्नतिशीछ चारित्रकी अपेक्षा करता है—

समस्त संसारमें मिथ्या अभिप्रायको फैंडानेवाडे और विपरीत अभिप्राय रूप भाव मिथ्यात्व जिसका अनुगमन करता है ऐसे द्रव्य मिथ्यात्वसे किसी प्रकार काळादिछिडियके बड़से छूटकर अनादि मिथ्यादृष्टि भव्य संसारकी अनन्तताका अन्त करके अपने संसारको सान्त बनाता है। पुनः कसी अनादिकाळसे चड़े आते हुए मिथ्यात्वकी शक्तिसे उसका सम्य- ग्वर्शन छुप्त हो जाता है। पुनः किसी निकट भव्यके उस मिथ्यात्वक्त्पी अन्यक्तरका विनाश होनेसे कुमति, कुश्रुत और कुअविषक्त अथवा मोह-संशय और विपर्ययक्तप अज्ञानका छेदन करनेवाडे सम्यग्दर्शनका उदय होता है। किन्तु सम्यग्दर्शनका अपने तेजसे ऊँचा सठता हुआ निकट मव्य स्वात्माकी उपछन्धिके छिए अपने मित्र चारित्रकी अपेक्षा करता है।।१॥

₹

तद्वलात्---भनाधनुवद्यिमध्यात्ससामर्थ्यात् । भन्यः खलु बनादिमिध्यादृष्टिः कालादिलक्व्याज्त-मृहूर्तनीपश्चिमकसम्पन्त्वमनुगम्य पुनस्ततः प्रच्युत्य नियमेन मिध्यात्यसाविशति । तदुक्तम्---

> 'निशीयं वासरस्येव निर्मेळस्य मळीमसस् । पश्चादायाति सिथ्यात्वं सम्यक्तस्यास्य निश्चितस् ॥' [ बमित. बा. २।४२ ]

तदपक्षेपात्—सथाविधाञ्च तमसः प्रञ्बंसात् । अविद्याञ्छिदा—अविद्यां कुमतिकुश्रुतविभङ्गस्यभावं मोह-संसय-विपर्ययस्यं वा बज्ञानभयं छिनति सम्यम्मत्यादिस्पतां प्रापयतीत्यविद्याछित् तेन । सिद्धवै—स्वात्मोपन्नथ्ये आत्मोत्कर्षपरापकर्पसाधनार्वं च । कस्यज्ञित्—सासन्तमभ्य (स्य) जिगीपोश्च । स्वमहसा—सम्यदर्शनस्वरोन प्रतापरूपेण च निजतेनसा ॥१॥

विशेषार्थ-संसारी जीव अनादिकालसे मिध्यात्वके कारण अपने स्वरूपको न जानकर नाना गतियोंमें भटकता फिरता है। यह मिध्यात्व भाव और द्रव्यके भेदसे हो प्रकारका है। जीवके जो मिध्यात्वरूप मान हैं वह भाव मिध्यात्व है, और जो दर्शन मोहनीय कर्मका भेद सिध्यात्व मोहनीय है उस रूप परिणत पौद्रगलिक कर्म द्रव्य मिध्यात्व है। इन्य मिध्यात्वके उद्यमें माव मिध्यात्व होता है अतः माव मिध्यात्व इत्य मिध्यात्वका अनुगामी है। तथा मिध्यात्वके उदयमें ही नवीन सिध्यात्व कर्मका वन्य होता है। इस तरह इसकी परम्परा चलती आती है। जब पॉच लब्धियोंका लाम होता है तब भव्य पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवको एक अन्तर्सुहुर्तके छिए सम्यग्दर्शनका छाम होता है। जब जीवके संसार परिश्रमणका काछ अर्धपुद्गाछ परावर्त शेप रहता है तय वह प्रथम सम्यक्त्वके प्रहण करनेके योग्य होता है इसे काललिक कहते हैं। उसे सद्गुरुके द्वारा तत्त्वोंका उपदेश मिलना देशनाकविष और विश्रुद्ध परिणाम होना विशुद्धिछिष है। विशुद्ध परिणाम होनेपर पाप मकृतियोंमें स्थिति अनुमाग घटता है, प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुमाग बढ़ता है। इस तरह प्रति समय अनन्तगुणी विश्व होते हुए जब कर्मीकी स्थिति अन्तःकोटाकोटी सागर मनाण बॉधता है तब क्रमसे अधाकरण, अपूर्वकरण और अतिवृत्तिकरण रूप परिणामीको करता है। यह करणछित्र है। अनिवृत्तिकरणके अन्तर्गत अन्तरकरण करता है। इसमें अनन्तानुवन्धी कृषाय और मिध्यात्वका अपवर्तन करता है उससे मिध्यात्व कर्म मिष्यास्व, सन्यक्तिभ्यात्व और सन्यक प्रकृति इन तीन रूप हो जाता है अर्थात् प्रथमोपशम सन्यक्त रूप परिणामोंसे सत्तामें स्थित सिच्यात्व कर्मका द्रव्य तीन रूप हो जाता है। तब अनन्तातुवन्त्री क्रोध-मान-माया-छोम, मिथ्यात्व, सन्यक्मिथ्यात्व और सन्यक्ष्मकृति इन सात प्रकृतियोका उपरास करके सम्यक्त्वको प्राप्त करता है। इसकी स्थिति एक अन्तर्मूहर्तकी होती है अतः पुनः सिध्यात्वमें चला जाता है। मगर एक वार भी सम्यक्तवके होनेसे अनन्त संसार सान्त हो जाता है। कहा भी है कि जैसे निर्मेख दिनके पीछे अवस्य मिछन रात्रि जाती है, वैसे ही इस प्रथमीपशम सन्यक्तके पीछे अवस्य मिथ्यात्व आता है। एक वार सम्यक्त छूटकर पुनः हो जाता है किन्तु मुक्तिके लिए चारित्रकी अपेक्षा करता है। चारित्रके विना अकेळे सम्यक्तमसे मुक्तिलाम नहीं हो सकता ॥ १ ॥

र सम्यद्दर्शनकी उत्पत्तिका कथन विस्तारसे जाननेके छिए पट्खण्डागम पु. ६ के अन्तर्गत सम्यक्रदेश्यित-चूलिका देखें।

~ 3

٩

१२

अय मिष्यात्वस्योपस्कारिका सामग्री प्रतिनिवर्तयितुं मुसुसुन् व्यापारयति-दवयन्तु सदा सन्तस्तां द्रव्यादिश्रत्षष्ट्रयोम् । पुंसां दुर्गतिसमें या मोहारे: कुलदेवता ॥२॥

दवयन्तु—दूरीकुर्वन्तु । द्रव्यादिचतुष्टयीं—द्रव्यक्षेत्रकास्त्रमानान् । तत्र द्रव्यं परसमयप्रतिमादि, क्षेत्रं तदायतनतीर्थादि, काल संक्रान्तिग्रहणादिः, मावः खद्धादिः। दुर्गतिसर्गे-मिष्याज्ञानस्य नरकादि-ह गतेवी पक्षे दारिक्यस्य सर्गे निर्माणे ॥२॥

अय मिथ्यात्वस्य कारणं स्रक्षणं चोपस्याति-

सिष्णात्वकर्मपाकेन जीबो सिष्यात्वमृच्छति । स्वादं वित्तव्वरेणैय येन वर्मं न रोचते ॥३॥

पावकः (पाकः)-स्वफलदानायोद्मृतिः । सिच्यात्वं-विपरीताभिनिवेशम् । धर्म-वस्तु-याथारम्यम् । तदुक्तम्--

'मिच्छत्त' वेदंतो जीवो विवरीयदंसणो होदि । ण य धम्मं रोचेदि हु महुरं खु रसं जहां जरिदी ॥३॥'[ गो. नीव. १७ गा. ] .

सिध्यात्वको बढ़ानेवाछी सामगीको दूर करनेके छिए मुसुक्षुओंको प्रेरणा करते हैं-मुमुक्षु जन उस द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप सामग्रीको सदा दूर रखें जो मनुष्योंकी

दुर्गतिके निर्माण करनेमें मोहरूपी शत्रकी कुछदेवता है।।श।

विशेपार्थ — जैसे प्रतिपक्षके मनुष्योंको दरिद्री बनानेके लिए जीतनेवालेका कुल्देवता जागता रहता है वैसे ही प्राणियोंकी दुर्गति करनेमें मोहका कुछदेवता द्रव्य-क्षेत्र काल और भाव हैं। मिथ्या देवताओं की प्रतिमा वगैरह द्रव्य हैं, उनके धर्मस्थान तीर्थस्थान क्षेत्र हैं। संक्रान्ति, प्रहण, पितृपक्ष आदि काल हैं। और समीचीन वर्मके सम्बन्धमें शंका आदि मान है। सिथ्या देवताओंकी आराधना करनेसे, उनके धर्मस्थानोंको पूजनेसे, संक्रान्ति प्रहण वगैरहमें दानादि करनेसे तथा समीचीन धर्मं ही सत्यतामें सन्देह करनेसे मिध्यात्वका ही पोपण होता है। अतः उनसे दूर रहना चाहिए।।२॥

मिथ्यात्वका कारण और छक्षण कहते हैं-

मद्यके समान दर्शनमोह कर्मके चदयसे जीव मिध्यात्वको प्राप्त होता है जिससे आविष्ट हुए जीवको धर्म उसी तरह रुचिकर नहीं लगता जैसे पित्तज्वरके रोगीको मधुर

रस अच्छा नहीं लगता—कद्भा लगता है ॥३॥

विशेषार्थ - यहाँ यह बात ध्यान देनेकी है कि जिस मिध्यात्व कर्मके उद्यसे जीव मिध्यात्वको प्राप्त होता है वह मिध्यात्व कर्म स्वयं उस जीवके द्वारा ही बाँचा गया है। यदि जीव मिध्यात्व कर्मके उदयमें भी मिध्यात्वरूप परिणमन न करे अपने भावोंको सन्हाले तो मिध्यात्व कर्मका बन्व भी न हो या मन्द हो। ऐसा होनेसे ही तो सन्यक्तवकी प्राप्ति होती है। अवः मिथ्यात्व अपनी ही गळतीका परिणाम है। वसे सुधारनेसे मिथ्यात्वसे चढार हो सकता है और उसे सुवारनेका रास्ता यही है कि मिध्यात्वके सहायक द्रव्य, क्षेत्र, काळ और मार्बसे दूर रहा जाये ॥३॥

ą

Ę

अथ मिध्यात्वस्य विकल्पान् तत्प्रणेतृमुखेन स्रक्षयर्ति—

ेबीद्ध-त्रेव-द्विज-श्वेतपट-मस्करिपूर्वकाः । एकान्त-विनय-भ्रान्ति-संज्ञयाज्ञानदुर्दृज्ञः ॥४॥

भ्रान्ति:--विपर्ययः । तदुक्तम्--

'मिथ्योदयेन मिथ्यात्वं तत्त्वाश्रद्धानमञ्जिनाम् । एकान्तं संशयो मौढ्यं विपर्यासो विनीतता ॥' बौद्धादिः सितवस्त्रादिमंस्करी विप्रतापसौ । मिथ्यात्वे पञ्चषा भिन्ने प्रसवः प्रसवत्त्यमी ॥ [

]

मिध्यात्वके भेद धनके पुरस्कर्ताओंके साथ वतलाते हैं-

वौद्ध एकान्त मिथ्यादृष्टि हैं। श्लेव विनय मिथ्यादृष्टि है। द्विज विपरीत मिथ्यादृष्टि

हैं, श्वेतास्वर संशय मिध्यादृष्टि हैं और मस्करी अज्ञान मिध्यादृष्टि हैं।

विशेषार्थ-सिध्यात्वके पाँच भेद् हैं-एकान्त, विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान ! पाँच भेदकी परम्परा प्राचीत है। आचार्य पुच्यपादने अपनी सर्वार्थसिद्धि (१।१) में मिध्यात्व-के मेदोंका कथन दो प्रकारसे किया है--'सिंग्यादर्भनके दो मेद है-नैसर्गिक और परोपदेश-पूर्वक। परोपदेशके बिना मिध्यात्व कर्मके चदयसे जो तत्त्वार्थका अश्रद्धान होता है वह नैसर्गिक मिध्यात्व है। परोपदेशके निमित्तसे होनेवाला मिध्यात्व चार प्रकारका है—क्रिया-वादी, अक्रियाचादी, अज्ञानी और वैनयिक। अथवा मिध्यात्वके पाँच भेद हैं--एकान्त मिच्यादशंत, विपरीत मिच्यादर्शन, संशय मिच्यादर्शन, वैनयिक मिच्यादर्शन, अज्ञान मिच्या-वर्शन। यही है, ऐसा ही है इस प्रकार घर्मी और घर्मके विषयमें अभिप्राय एकान्त है। यह सब पुरुप-ब्रह्म ही है अथवा नित्य ही है यह एकान्त है। परिप्रहीको निर्प्रन्थ मानना, केवली-को कवलाहारी मानना, स्त्रीकी मुक्ति मानना आदि विपर्यय है। सम्यग्हान, सम्यग्हान, सम्यक्चारित्र मोक्षके मार्ग हैं या नहीं, इस तरह किसी भी पक्षको स्वीकार न करके डॉवा-होछ एहना संशय है। सब देवताओं को और सब वर्मों को समान मानना वैनियक है। हित और अहितकी परीक्षाका अभाव अज्ञान है। अकलंकदेवने वस्वार्थवार्तिक (८।१) में पूज्य-पादके ही कथनको दोहराया है। प्राकृत पंचसंग्रहके जीवसमास प्रकरणमें (गा० ७) तथा सगवती आराधना (गा० ५६) में सिध्यात्वके तीन मेद किये हैं —संशयित, अभिगृहीत, जनिमगृहीत । आचार्य जटासिंहनन्दिने अपने वरांगचरित [११।४] में मिध्यात्वके सात भेद किये हैं-ऐकान्तिक, सांशयिक, मृद्ध, स्वामाविक, वैनयिक, व्युद्ग्राहित और विपरीत। आचारं अमितगतिने अपने शावकाचारके द्वितीय अध्यायके आदिमें वरांगचरितका ही अनुसरण किया है। इवेदास्वर परस्परामे स्थानांग सूत्र (३ ठा.) में मिध्यात्वके तीन भेद किये हैं-अक्रिया, अवितय, अज्ञान । तत्त्वार्थ भाष्यमें दो भेद किये हैं-अभिगृहीत, अनिमगृहीत । टीकाकार सिद्धसेन गणिने 'च' शब्दसे सन्दिग्ध भी छे लिया है । धर्मसंग्रह-में पाँच सेद किये हैं-आसिग्रहिक, अनामिग्रहिक, आमिनिवेशिक, सांशयिक, अना-भोगिक। प्रायः नासमेद है, लक्षणभेद नहीं है।

एयंतमुद्धदरसी विवरीयो ब्रह्म चावसो विणओ । इदो विय संसहओ मनकणिओ चेव अण्णाणी ॥

मस्करिपूरणनामा पावर्वनाषतीर्थोत्पन्न ऋषिः स ससोबातकेवलज्ञानाद् वीरिजनाद् व्यक्तिक्छन् (व्यक्तिमिष्छम् ) तत्राजातथ्यनौ मय्येकादसाङ्गधारिष्यपि नास्य व्यक्तिनिर्गमीऽभूत् स्वे खिव्ये तु गोतमे से सोऽभूदिति मत्सराद् विकल्पे नायं सर्वञ्च इति त्रतोऽपसूत्य 'वज्ञानान्मोकाः' इति मतं प्रकाशितवान् ॥४॥

प्रन्थकारने एकान्त मिध्यात्वका प्रणेता वौद्धको, विनय मिध्यात्वका पुरस्कर्ता श्रेवको, विपरीत मिध्यात्वका द्विजोंको, संशय मिध्यात्वका श्वेताम्वरोंको और सञ्चान मिध्यात्वका मस्करीको कहा है। गोमट्टसार जीवकाण्डमें भी कहा है—

'वौद्धदर्शन एकान्तवादी है, ब्रह्म विपरीतिमध्यात्वी है, तापस विनयमिध्यात्वी हैं। इन्द्र संशयमिध्यात्वी है और मस्करी अज्ञाती है।'

वर्शनसारमें देवसेनने प्रत्येकका विवरण देते हुए छिखा है-भगवान् पार्वनाथके तीथमें पिहिताश्रव मुनिका शिष्य बुद्धिकीर्ति मुनि हुआ। उसने रक्तान्बर धारण कर एकान्त-मतकी प्रवृत्ति की। उसने मांसमञ्जूणका उपदेश दिया और कहा कर्ता अन्य है, भोका अन्य है। यह बुद्धिकीर्ति, बौद्धधर्मके संस्थापक बुद्ध हैं उन्होंने श्रणिकवादी बौद्धदर्शनकी स्थापना की। उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि एक समय मैं नंगा रहता था। केशलोंच करता था. हाथमें खाता था आदि । यह सब दिगम्बर जैन साधुकी चर्या है । अतः उन्होंने अवश्य ही किसी जैन साधुसे दीक्षा छी होगी। जब उन्होंने घर छोड़ा तब मगवान पार्वनायका वीर्ध चलता था। भगवान महावीरने तीर्थंप्रवर्तन तवतक नहीं किया था। अतः दर्शनसारके कशनमें तथ्य अवश्य है। विपरीत मतकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें लिखा है कि मुनिसन्नतनायके तीर्थमें श्लीरफदम्य नामक सम्यग्दृष्टि उपाध्याय था। उसका पुत्र पर्वत वहा दुष्ट था। उसने विपरीत मतका प्रवर्तन किया। जैन कथानकों में नारव पर्वतके शास्त्रार्थकी कथा आती है। 'अजैर्यष्टव्यम्' इस श्रुविमें अजका अर्थ बकरा पर्वतने बतलाया और राजा बसुने वसका समर्थन किया। इस तरह वैदिक हिंसाका सूत्रपात हुआ। पर्वत ब्राह्मण्था। अतः हिज या वद्य शब्दसे उसीको विपरीत मिध्यात्वका प्रवर्तक कहा है। विनय मिध्यात्वके सम्बन्धमें कहा है कि सभी तीथों में वैनयिक होते हैं उनमें कोई जटाधारी, कोई सिर सुंहाये, कोई शिखाधारी और कोई नग्न होते हैं। दृष्ट या गुणवान हों मिकपूर्वक सबको साष्टांग नमस्कार करना चाहिए ऐसा उन मृढों ने माना। जीवकाण्डमें तापसको और आशाधरजीने शैंबोंको वैनयिक कहा है। दर्शनसारमें जो कहा है वह दोनोंमें घटित होता है। आशाधरजी-ने श्वेताम्बरों को संशय मिष्यादृष्टि कहा है। दर्शनसारमें भी श्वेताम्बर मतकी उत्पत्ति बतलाकर उन्हें संशय मिथ्यादृष्टि कहा है। किन्तु आचार्य प्रथपादने उन्हें विपरीत मिथ्या-दृष्टि कहा है क्योंकि वे परिप्रदीको निर्यन्य कहते है। अतः विपरीत कथन करनेसे विपरीत मिध्यादृष्टि ही हुए । मस्करीको अज्ञान मिध्यादृष्टि कहा है । इसके सम्बन्धमें एर्शनसारमें कहा है--श्री बीर मगवान्के तीथमें पार्वनाय तीथंकरके संघके गणीका शिष्य मस्करी पूरण नामका साम्रु था उसने अज्ञानका उपदेश दिया। अज्ञानसे मोक्ष होता है, जीवका पुनर्जन्म नहीं है आदि । भगवान् महाबीरके समयमें ब्रद्धकी ही तरह पूरण और मक्खि गोज्ञालक नामके दो आस्ता थे। मनखिल तो नियतिवादीके रूपमें प्रख्यात है। व्वेतान्वर क्षागर्मोके अनुसार वह महावीरका शिष्य भी रहा किन्तु उनके विरुद्ध हो गया। आशाधरजी-ने अपनी टीकामें छिखा है-मस्करी अर्थात् पाहर्वनायके तीर्थमें क्यन हुआ। मस्करी-पूरण नामक ऋषि । मगवाच् सहावीरको केवलज्ञान होनेपर भी दिव्यध्वनि नहीं खिरी और

3

9

१५

धर्यकान्तमध्यात्वस्य दोषमास्याति-

विभसरित यतोऽङ्गी सर्वयैकान्तसंवित्

परयुवतिमनेकान्तात्मसंवित्त्रियोऽपि ।

मुहूरपहितनानाबन्ध दु:सानुबन्धं

तमनुषजति विद्वान् को नु मिध्यात्वशत्रुम् ॥५॥

सर्वयैकान्ताः—केवलित्य-क्षणिक-भावाभाव-मेदाभेववाबाः । संवित् —प्रतिज्ञा भानं वा । अप्, न परं मिथ्यादृष्टित्त्वर्यः । नानावन्धाः—प्रकृतिस्थित्यादिकर्भवन्वप्रकाराः रञ्जुनिगढादिवन्धनानि च । अनुषजिति—अनुवज्ति ॥५॥

अय विनयमिष्यात्वं निन्दति-

शिवपूजादिमात्रेण मुक्तिमम्युपगच्छताम् । निःशङ्कं मृतघालोऽगं नियोगः कोऽपि दुर्वियैः ॥६॥

शिवपूजा—स्वयमाह्यवित्वपत्रादियजन-गदुक(भुदक)प्रदान-प्रवक्षिणीकरणात्मविडम्बनादिका । आदि- १२ शन्दाद् गुरुप्जादि । मुक्ति । तथा चोक्तम्—

'विणयाओ होइ मोक्सं किज्जइ पुण तेण गहहाईणं । अमुणिय गुणागुणाण य विणयं मिच्छत्तनिहिएण ॥' [ आवसंग्रह ७४ ]

दुर्विधे:--दुर्वेवस्य दुरागमध्योगस्य वा ॥६॥

गौतम स्वामीके गणधर होनेपर खिरी। इससे वह रुष्ट हो गया कि मुझ न्यारह अंगके धारीके होते हुए भी दिन्यध्वित नहीं हुई और गौतमके होनेपर हुई। द्वेषवश वह 'यह सर्वझ नहीं है' ऐसा कहकर अलग हो गया और अझानसे मोख होता है इस मतको प्रकाशित फिया। अस्तु।

आगे एकान्त मिध्यात्वके दोष कहते हैं-

जिसके कारण यह प्राणी अनेकान्त संवित्तिरूप प्यारी पत्नीके होते हुए भी सर्वथा एकान्त संवित्तिरूप परस्त्रीके साथ अभिसार करता है, उस शत्रुतुल्य भिध्यात्वके साथ कौन विद्वान् पुरुष सम्यन्ध रसेगा, जो बार-बार प्रश्वतिवन्त्र आदि नाना वन्धोंके कारण होनेवाळे

दुर्खोकी परम्पराका जनक है ॥५॥

विशेषार्थ—सिध्यात्वसे बड़ा कोई शत्रु नहीं है इसीके कारण जीव नाना प्रकारके कर्मवन्धनोंसे बद्ध होकर नाना गतियोंमें दुःख चठाता है। इसीके प्रमावसे अनेकान्तात्मक वस्तुतत्त्वको एकान्तरूप मानता है। वस्तु खणिक ही है, नित्य ही है, भावरूप ही है या अभावरूप ही है। सेदरूप ही है या अभेदरूप ही है इस प्रकारके एकान्तवाद फैंछे हुए हैं। एकान्तवाद की संवित्ति—झानको प्रस्त्रीकी उपमा दी है और अनेकान्तवाद की संवित्ति—झानको स्वस्त्रीकी उपमा दी है। जैसे दुष्ट छोगोंकी संगतिमें पड़कर मनुष्य घरमें प्रियपत्नीके होते हुए भी प्रस्त्रीके कक्रमें फंसकर जेछ आदिका कष्ट उठाता है उसी तरह अनेकान्तरूप वस्तुका झाता भी मिध्यात्वके प्रभावमें आकर एकान्तका अनुसरण करता है और क्रमें बन्धने वद्ध होकर दुःख घठाता है।।॥।

आगे विनय सिध्यात्वकी निन्दा करते हैं-

केवल शिवपूजा आदिके द्वारा ही मुक्ति माननेवाले वैनयिकोंका निःशंक प्राणिघात दुरेंवका कोई अलैकिक ही ज्यापार है।।६।।

Ę

٩

अथ विपर्यासिमध्यात्वपरिहारे श्रेरयति-

येन प्रमाणतः क्षिप्तां बहुब्बनाः धृति रसात्। चरन्ति श्रेयसे हिंसां स हिस्यो मोहराक्षसः ॥७॥

प्रमाणतः---वनासप्रणीतत्व-पशुवधप्रधानत्वादिवकेन । श्रति--वेदम् । रसात्---वानन्दमाश्रत्य । श्रेयसे—स्वर्गादिसाधनपुण्यार्थम् । तदुक्तम्—

> 'मण्णइ जलेण सुद्धि तित्ति मंसेण पियरवग्गाणं । पस्कयबहेण सम्मं भीजीजिफासेण ॥' [ भावसंग्रह गा. ५ ]

मोह:-विपरीतमिध्यात्वनिमित्तं कर्म ॥७॥

अय संघयमिच्याद्देः कलिकालसहायकमाविष्करोति-

अन्तस्खलच्छरयमित्र प्रविष्टं रूपं स्वमेव स्ववधाय येषाम् । तेषां हि भाग्यैः कलिरेष नूनं तपत्यकं कोकविवेकमइनन् ॥८॥

श्रुल्यं -- काण्डादि । रूपं -- कि केवली कवसाहारी उदिश्वक्यवा इत्यादिवीलायितप्रतीतिस्रक्षणमात्म-१२

विशेपार्थ-पहळे शैवोंको विनय मिध्यावृष्टि कहा था। शैव केवछ शिवपूजासे ही मोक्ष मानते हैं। स्वयं छाये हुए चेलपत्रोंसे पूजन, जलदान, प्रदक्षिणा, आस्मिवस्थना, ये उनकी शिवोपासनाके अंग हैं। शैव सन्प्रदायके अन्तर्गत अनेक पन्य रहे हैं। ग्रुब्य भेद हैं दक्षिणमार्ग और वासमार्ग । वासमार्ग झैवधर्मका विकृत रूप है। उसीमें मच, मास, मिर्ा, मैथुन और मुद्राके सेवनका विधान है ॥६॥

आगे विपरीत सिध्यात्वको छोड्नेकी प्रेरणा करते है-

जिसके कारण वेदपर श्रद्धा करनेषाछ मीमांसक प्रमाणसे विरस्कृत हिंसाको स्वृर्ग आदिके साधन पुण्यके लिए आनन्दपूर्वक करते है उस मोहरूपी राक्षसको मार डालना

चाहिए ॥औ

विशेषार्थ-वेदके प्रामाण्यको स्वीकार करनेवाला मीमांसक दर्शन वेदविहित हिंसाको वही श्रद्धा और इपंके साथ करता था। उसका विश्वास था कि यहारे पशुवित करनेसे पुण्य होता है और उससे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। 'स्वर्गकामो बजेत्' स्वर्गके इच्छुकको यह करना चाहिए यह शृति है। बौद्धों और जैनोंने इस वैदिकी हिंसाका घोर घिरोध किया। फळतः यज्ञ ही बन्द हो गये। अकलंक देवने तत्त्वार्यवार्तिक (८।१) में लिखा है, वैदिक ऋषि अज्ञानी थे क्योंकि उन्होंने हिंसाको धर्मका साधन माना। हिंसा तो पापका ही साधन हो सकती है, धर्मका साधन नहीं। यदि हिंसाको घर्मका साधन माना जाये तो मछलीमार, चिड़ीमारोंको भी धर्म-प्राप्ति होनी चाहिए। यज्ञकी हिंसाके सिवाय दूसरी हिंसा पापका कारण है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि दोनों हिंसाओंमें प्राणिवध समान रूपसे होता है, इत्यादि। क्षतः जिस विख्यात्व मोहनीयके कारण ऐसी विषरीत मति होती है उसे ही समाप्त कर देना चाहिए।।।।।

आगे कहते है कि संशय मिख्यादृष्टिकी कलिकाल सहायता करता है-जिनका अपना ही रूप शरीरमें प्रविष्ट हुए चंचल काँटेकी तरह अपना घात करता है इन इचेतास्वरोंके भाग्यसे ही छोगोंके विवेकको नष्ट करनेवाला कलिकाल पूरी तरहसे तपता

है-अपने प्रमानको फैलाये हुए हैं। यह इस निश्चित रूपसे सानते हैं।।।।

| स्वरूपम् । स्ववधाय-वारमनो विपरीताभिनिवेशख्याणपरिणमनेनोपवातार्थम् । किलः-एतेन कलिकाले        |    |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| ववेतपटमतमूदभूदिति ज्ञापित स्थात् । यद् वृद्धाः                                              |    |  |  |  |  |  |
| 'छत्तीसे वरिसंसए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।                                                  |    |  |  |  |  |  |
| सोरट्टे उप्पण्णो सेवहसघो य वलहीए ॥' [ भावसंग्रह गा. १३७ ]                                   |    |  |  |  |  |  |
| लोकविवेर्क-व्यवहर्त्जनाना युक्तायुक्तविचारम् ॥८॥                                            |    |  |  |  |  |  |
| अथाज्ञानमिष्यादृशाः दुर्लिलतान्यनुशोचति                                                     | Ę  |  |  |  |  |  |
| युक्तावनाश्वास्य निरस्य चाप्तं सूतार्थमञ्चानतमोनिमग्नाः ।                                   |    |  |  |  |  |  |
| जनानुपायैरतिसंदघानाः पुष्णन्ति ही स्वव्यसनानि धूर्ताः ॥९॥                                   |    |  |  |  |  |  |
| युक्ती-सर्वज्ञोऽस्ति सुनिविचतासंमवद्वाषकप्रमाणत्वात् सुखादिवत् इत्यादि प्रमाणव्यवस्थायाम् । | 9  |  |  |  |  |  |
| मृतार्थं—बास्तवम् । तदुनतम्—                                                                |    |  |  |  |  |  |
| ''अण्णाणाओ मोनखं एवं कोयाण पयडमाणी हू ।                                                     |    |  |  |  |  |  |
| देवो ण अत्यि कोई सुण्ण झाएह इच्छाए ॥ <sup>,,,</sup> [ मावसंग्रह गा. १६४ ]                   | १२ |  |  |  |  |  |
| उपायै:—तवभित्रामानुत्रवेशोपक्रमै: । तथा चोक्तम्—                                            |    |  |  |  |  |  |
| "बृष्टान्साः सन्त्यसंख्येया मतिस्तद्वश्चर्वितनी ।                                           |    |  |  |  |  |  |
| किन्न कुर्युंमँही घूर्ता विवेकरहितासिमास् ॥''                                               | १५ |  |  |  |  |  |
| [ सीम. चपा., श४१ वली. ]                                                                     | •  |  |  |  |  |  |
| अतिसंदघानाः—बञ्चयमानाः ॥९॥                                                                  |    |  |  |  |  |  |

विशेषार्थ-सगवान् महावीर स्वामीके पश्चात् उनके अनुयायी दो भागोंमें विभाजित हो गये-स्वेताम्बर और दिगम्बर। स्वेताम्बर सम्प्रदायके साधु स्वेत वस्त्र पहनते हैं, स्त्रीकी मुक्ति मानते हैं और मानते हैं कि केवली अईन्त अवस्थामें भी प्रासाहार करते है। दिगन्बर इन वातोंको स्वीकार नहीं करते। दिगम्बर अभिलेखोंके अनुसार चन्द्रगुप्त सीर्थके समयमें वारह वर्षका द्वांमक्ष पढ़नेपर श्रुवकेवली भद्रबाह, जो उस समय भगवान महाबीरके सर्वसंघके एकमात्र प्रधान थे. अपने संघको छेकर दक्षिणाप्यकी ओर चछे गये। वहीं अमण वेलगोलामें उनका स्वर्गवास हो गया। जो साझु दक्षिण नहीं गये उन्हें उत्तरभारतमे हुर्मिक्षके कारण वस्त्रादि वारण करना पड़ा। दुर्मिक्ष बीतनेपर भी चन्होंने उसे छोड़ा नहीं। फलतः संघमेद हो गया। उसीको लेकर कलिकालको उनका सहायक कहा गया है क्योंकि पंचमकालमें ही संघमेद हुआ था। किन्तु इवेतान्वर सन्प्रदाय स्त्रीमुक्ति आदिके विपयमें संशयशील नहीं है। इसीसे आचार्य पूज्यपादने इवेताम्बर मान्यताओंको विपरीत मिथ्यादर्शन वतलाया है। हाँ, एक वापनीय संघ भी था जो स्त्रीमुक्ति और केवलिमुक्तिको तो मानता था किन्तु दिगम्बरत्वका पोषक था । दोनों वातोंको अंगीकार करनेसे उसे संज्ञय मिध्यादष्टि कहा जा सकता है। संशय मिध्यात्वको शरीरमें घुसे हुए काँटेकी उपसा दी है। जैसे पैर्से घुसा हुआ काँटा सदा करकवा है वैसे ही संशयमें पड़ा हुआ व्यक्ति भी किसी निर्णयपर स पहुँचनेके कारण सदा दुखमुख रहता है।।।।।

आगे अज्ञान मिथ्यादृष्टियोंके दुष्कृत्योंपर खेद प्रकट करते हैं-

वड़ा खेद हैं कि अझानलपी अन्धकारमें हुने हुए और अनेक उपायोंसे छोगोंको ठगनेवाछे घूर्तजन परमार्थ सन् सर्वज्ञका खण्डन करके और युक्तिपर घिश्वास न करके अपने इच्छित दुराचारोंका ही पोषण करते हैं ॥९॥

ş

ę

१२

वय प्रकारान्तरेण मिष्यात्वभेदान् कथगन् सर्वत्र सर्वदा तत्यापकारकत्वं कथ्यति— तत्त्वारिवरतत्त्वाभिनिवेदारतत्त्वसंद्रायः । मिष्यात्वं वा क्वचित्किचिद्राष्ट्रयो बातु ताद्शम् ॥१०॥

तत्त्वारुचि — वस्तुयायात्म्ये नैर्वाणकमध्यदानम् । तया चोक्तम् — एकेन्द्रियादिजीवानां घोराज्ञानविर्वातनाम् । तोव्रसंतमसाकारं मिथ्यात्वमगृहोतकस् ॥

[ बमित. पं. सं. १।१३५ ]

अतत्त्वाभिनिवेशः-गृहीतिमध्यात्वम् । सञ्च परोपदेशाज्वातं, तञ्च त्रिषष्टयिकत्रिशतभेषम् ।

९ तद्यपा--

'भेदाः क्रियाक्रियाचादिविनयाज्ञानवादिनास् । गृहीतासत्यदृष्टीनां त्रिषष्टित्रिशतप्रमाः ॥' तत्राशीतिशतं ज्ञेयमशीतिस्चतुष्तरा । द्वात्रिशत सप्तषष्टिस्च तेषां भेदा त(य)याक्रमस् ॥'

[ अभित. पं. सं. १।३०८-३०९ ]

विशेषार्थ —वेदको अपौरुषेय कहकर उसके ही प्रामाण्यको स्वीकार करनेवाले मीमांसक पुरुषको सर्वज्ञाको स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि वेदसे भूत, भावि, वर्तमान, तथा स्क्ष्म, ज्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुओंका ज्ञान होंता है। उसके अध्ययनसे ही मनुष्य सर्वज्ञात हो सकता है। उसके विना कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। मीमांसावर्शनके प्रक्षात विद्वान कुमारिलने अपने मीमांसाइलोकवार्तिक, तन्त्रवार्तिक आदि प्रन्थोंमें पुरुषकी सर्वज्ञताका वहे जोरसे खण्डन किया है। क्योंकि जैनहर्शन अपने तीर्थंकरोंको और बौद्धदर्शन बुद्धको सर्वज्ञ मानते वे और समन्तमद्र स्वामीने अपनी आप्तमीमांसामें सर्वज्ञकी सिद्ध की है। उसीका खण्डन कुमारिलने किया है और कुमारिलका खण्डन महाकलंकदेवने तथा उनके टीकाकार विद्यानन्द स्वामी, प्रभावन्द्र खादि आचारोंने किया है। यह सब युक्ति और तर्कके आधारपर किया गया है। इसी तरह वेदमें प्राणिहिंसाके विधानको भी धर्म करा जाता है। हिंसा और धर्म परस्परमें विरोधी हैं। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है और जहाँ घर्म है वहाँ हिंसा नहीं है। यह सब अज्ञानका ही विलास है कि मनुष्य धर्मके नामपर अधर्मका पोषण करता है। अदः अज्ञान मिण्यात्व महादुःखवायी है।।।।

प्रकारान्तरसे मिध्यात्वके मेदोंका कथन करते हुए बतलाते हैं कि मिध्यात्व सर्वेत्र

सर्वदा अपकार ही करता है-

वत्त्वमें अरुचि, अवस्वाभिनिवैश और वत्त्वमें संशय, इस प्रकार मिध्यात्वके तीन भेद है। किसी भी वेशमें और किसी भी कालमें मिध्यात्वके समान कोई भी अकृत्याणकारी नहीं है। १९०॥

विशेषार्थ-वस्तुके यथार्थ स्वरूपके जन्मजात अग्रद्धानको तस्व-अत्ति रूप सिध्यात्व कहते हैं। इसको नैसर्गिक सिध्यात्व या अगृहीत सिध्यात्व भी कहते हैं। यह सिध्यात्व घोर अज्ञानान्धकारमें पढ़े हुए एकेन्द्रिय आदि जीवंकि होता है। कहा भी है—'घोर अज्ञान-में पढ़े हुए एकेन्द्रिय आदि जीवंकि तीज अन्वकारके तुल्य अगृहीत मिध्यात्व होता है।'

٩

तत्र क्रियावादिनामास्तिकानां कौत्कळकांठविद्धि-कोधिक-हरिसमध्-मांचविक-रोमश-हरीत-मुण्डाश्वकाय-नादयोऽशीतिशतप्रमाणभेदाः । तेपामानयनमुज्यते—स्वभाव-नियति-काळेखरात्मकर्तृत्वानां पञ्चानामघो जीवादि-पदार्थानां नवानामधः स्वतः परतो नित्मत्वानित्यत्वानि च चत्वारि संस्थान्य व्यस्ति जीवः स्वतः स्वभावतः ॥१॥ कृत्ति परतो जीवः स्वभावतः ॥२॥ व्यस्ति नित्यो जीवः स्वभावतः ॥३॥ वस्त्यनित्यो जीवः स्वभावतः ॥४॥ इत्याद्यच्चारणतो राशित्रयस्य परस्परवधे नव भेदा छम्यन्ते ॥१८०॥ स्वभावतीनाह—

> कः स्वभावमपहाय वक्रतां कण्टकेषु विहरीषु चित्रतास् । मत्त्यकेषु कुरुते पयोगींत पङ्कतेषु सरदण्डता परः ॥ [ बमित. पं. सं. १।३१० ]

वाह्या वप्पाहः--

काकाः कृष्णीकृता येन हंसास्य घवलीकृताः। मयूराविचत्रिता येन स मे वृत्ति विधास्यति ॥

परके उपदेशसे उत्पन्न हुए गृहीत मिध्यात्वको अतत्त्वाभिनिवेश कहते हैं। उसके तीन सौ नेसठ भेद हैं। कहा भी है—क्रियावादी, अक्रियावादी, वैनयिक और अझानवादी गृहीत मिध्यादृष्टियोंके तीन सौ नेसठ भेद हैं। उनमें-से क्रियावादियोंके १८० भेद हैं, अक्रिया-वादियोंके ८४ भेद हैं, वैनयिकोंके ३२ भेद हैं और अझानवादियोंके ६७ भेद हैं।

क्रिया कर्ता के बिना नहीं होती और वह आत्मा के साथ समवेत है ऐसा कहनेवा के क्रियावादी हैं। अथवा, जो कहते हैं कि क्रिया प्रधान है ज्ञान प्रधान नहीं है वे क्रियावादी हैं। अथवा, क्रिया अर्थोत् जीवादि पदार्थ हैं इत्यादि जो कहते हैं वे क्रियावादी हैं [ अग.

सत्र, टी. ३०।१]

इन क्रियावादियोंके कौत्कल, काण्ठेविद्धि, कौलिक, हरिहमशु, सांचविक, रोमश, हारीत, मुण्ड, आञ्चलायन आदि एक सौ अस्सी भेद हैं। चनको छानेकी विधि इस प्रकार है—जीव, अजीव, आसव, वन्ध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप ये नौ पदार्थ हैं। ये नौ पदार्थ स्वतः, परतः, नित्य, अनित्य, इन चार विकल्पोंके द्वारा तथा काल, ईश्वर, आत्मा, नियति और स्वभाव इन पाँच विकल्पोंके द्वारा हैं। यथा—जीव स्वतः स्वभावसे है।।१॥ जीव परतः स्वभावसे है।।१॥ जीव परतः स्वभावसे है।।॥ जीव स्वभावसे अनित्य है।।॥ इस प्रकार उचारण करनेसे ९ × ५ × ४ इन तीनों राशियोंको परस्परमें गुणा करनेसे १८० भेद होते हैं। केहा भी है—

जीवादि पदार्थ नहीं है ऐसा कहनेवाले कियाबादी हैं। जो पदार्थ नहीं उसकी किया मी नहीं है। यदि किया हो तो वह पदार्थ 'नहीं' नहीं हो सकता। ऐसा कहनेवाले भी

अक्रियाबादी कहे जाते हैं [ मग. सूत्र, टीका ३०११, स्था. टी. ४।४।३४५ ]

अफ़ियावादी नास्तिकोंके मरीचिकुमार, कपिछ, चलूक, गाम्ये, व्याव्रमूति, वाह्रछि, माठर, मौद्गलायन आदि ८४ मेट हैं। चनके छानेकी विधि इस प्रकार है—स्वभाव आदि पाँचके नीचे पुण्य-पापको छोड़कर जीवादि सात पदार्थ स्थापित करो। फिर उनके नीचे स्वतः-परतः स्थापित करो। जीव स्वभावसे स्वतः-परतः हो। जीव स्वभावसे परतः नहीं

मिल्प सदो परदो नि य णिज्नाणिक्नसमेण य पनत्या ।
 कालीसरप्पणियदिसहावेहि य ते हि भंगा हु ॥
 —भो. कर्म., गा. ७८७ ।

٤

9

15

19

यदा यथा यत्र यतोऽस्ति येन यत् तदा तथा तत्र ततोऽस्ति तेन तत्। स्फुटं नियत्येह नियंत्र्यमाणं परो न शक्तः किमपीह कर्तुम् ॥ [ अभित. पं. सं. १।३११ ]

स्विधिक्व —

विनैवोपादानैः समसमयमोयासविगमादानकाकारत्वदि पृथगवस्थानविषमस् ॥
अखण्डब्रह्माण्ड विघटय वि(ति)याद्वाग् घटयति
चमत्कारोद्रेकं चयति न सा कास्य नियतिः ॥
कालः पचित भूतानि कालः संहरते प्रजाः ।
कालः सुप्तेषु जार्गात तस्मान् कालस्तु कारणस् ॥
अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुख-दुःखयोः ।
ईश्वरप्रेरितो गच्छेन् स्वगं वा स्वभ्रमेव वा ॥ [ ब्रह्मभा० वनपर्वं ३०१२८ ]
एको देवः सर्वभूतस्व लोनो नित्यो व्यापी सर्वकार्योणि कर्ता ।
आत्मा मृतः सर्वभृतस्वरूपं साक्षाज्ज्ञाता निर्गुणः शुद्धरूपः ॥

िअमित. पै. सै. १।३१४]

परेऽप्याह —

कर्णनाम इवांशूंनां चन्द्रकान्त इवास्मसास् । प्ररोहाणामिव प्लक्षः स हेतुः सर्वेजन्मिनास् ॥

है ॥२॥ अजीव स्वमावसे स्वतः नहीं है ॥३॥ अजीव स्वभावसे परतः नहीं है ॥४॥ इस प्रकार उचारण करने पर ५ x ७ x २ को परस्परमें गुणा करनेसे ७० भेव होते हैं। तथा नियति और कालके नीचे सात पदार्थीको रखकर जीव नियतिसे नहीं है ॥१॥ जीव कालसे नहीं है ॥२॥ इत्यादि कथन करनेपर चौदह मेद होते हैं। दोनोंको मिळानेसे ८४ मेद होते हैं। इवेतान्वर टीका अन्योंके अनुसार [आचा., टी. १।१।१।४, नन्दी. टी. मलय सू. ४६ ] जीवादि सात पदार्थ स्व और पर तथा काल, बदुच्छा, निर्यात, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा इन सबको परस्परमें गुणा करनेपर ७×२×६=८४ भेद होते हैं। विनयवादियोंके वसिष्ठ, पाराशर, जतुकर्ण, वाल्मीकि, रोमर्हाषण, सत्यदत्त, ज्यास, एलापुत्र, औपमन्यव, ऐन्द्रदत्त, अयस्त्रूण आदि ३२ भेद हैं। उनको लानेकी विधि इस प्रकार है—देव, राजा, ज्ञानी, यि, वृद्ध, बाल, माता और पिता इन आठोंकी मन, वचन, काय और दानसे विनय करनेपर ८×४=३२ भेद होते हैं। यथा—देवोंकी मनसे विनय करनी चाहिए ॥१॥ देवोंकी वचनसे विनय करना चाहिए ॥२॥ देवोंकी कायसे विनय करनी चाहिए ॥३॥ देवोंकी दानसे विनय करनी चाहिए ॥४॥ अज्ञानवादियोंके साकल्य, बाकल्य, कुथिमि, नारायण, कठ, माध्यन्दिन, मौद, पैप्पळाद, बादरायण, ऐतिकायन, वसु, जैमिनि आदि ६७ भेद हैं। उनको ळानेकी विधि इस प्रकार है—जीवादि नौ पदार्थोंके नीचे सत्, असत्, सदसत्, अवाच्य, सदवाच्य, असदवाच्य, सदसदवाच्य इन सात मंगोंको रखना चाहिए। इस तरह ९x७ = ६३ मेद होते हैं। पुनः एक शुद्ध पदार्थको सत्, असत्, सदसत् और अवक्तव्य इन चार भंगोंके साथ मिळानेसे चार मेद होते है। इस तरह अज्ञानवादियोंके ६७ भेद होते हैं। इवेतास्वरीय टीका अन्योंके अनुसार जीव आदि नी पदार्थोंको अस्ति आदि सात मंगोंके

Ę

٩

28

स्रक्रियाबादिनां नास्तिकाना सरीचि-कुमारोळूक-कपिछ-गार्ग्य-व्याद्यभूति-वाद्वलि-माठर-मोदिगतृल्याद-यश्चतुरक्षीतिप्रमा भेदाः । तेषामानयनमाह----

स्वभावादीनां पञ्चानामधः पृथ्यपापानिन्देः सप्तानां जीवादीनामधः स्व-यद्धयं निक्षिप्य नास्ति स्वतो जीवः स्वभावतः ।१। नास्ति परतो जीवः स्वभावतः ।२। नास्ति स्वतोऽजीवः स्वभावतः ।३। नास्ति परतोऽजीवः स्वभावतः ।४। इत्याद्युच्चारणे परस्यरास्यासे वा छन्धा मेदाः सप्तितः ७० । नियतिकाछयोरघो जीवादिसाकं विन्यस्य नास्ति जीवो नियतितः ।१। नास्ति जीवः काछतः ॥२॥ इत्याद्युच्चारणे छन्धाष्यपुर्देशः ॥१४॥ पूर्वेः सहैते चतुरज्ञीतिः ॥८४॥ विनयवादिनां विषष्ठ-पाराधर-जतुकर्ण-वाल्यीकि-रोमहूप्ण-सन्वत्त-व्यासैछापुत्रोप-सन्यवेन्दुदत्तायस्यूणादयो हात्रिशद्यमेदाः । तेषामानयन माह—देव-नृपति-यति-जानिक-वृद्ध-साल-जननी-जनकानामधो मनोवानकायदानचतुष्टयं निक्षिप्य, विनयो मनसा देवेषु कार्यः। ।२॥ विनयः कायेन देवेषु कार्यः।।३॥ विनयो वानेन देवेषु कार्यः।।३॥

कज्ञानवादिनां साकत्य-जाकत्य-कृषिमि-जारामण-कठ-मार्घ्योदन-मौद-पिप्पर्छाद-बादरायणैतिकायन-बसु-वैमिनिप्रभृतयः सप्तपष्टिसंख्या मेदा । तेवामानयनमाह—नवाना जीवादीनामधः सत् असत् सदसत् (अ) वाष्यं १२ सद्वा(दवा)च्यं असदा(दवा)च्यं सदसद्वा(दवा)च्यमिति सत्त निक्षिप्य सम्बीदमावं को वेत्ति ।१। असम्बीदमावं को वेत्ति ।२। इत्यास्च्यारणे स्रव्या मेदास्त्रिपष्टिः ॥६३॥

पुनर्भावीत्पत्तिमाश्वित्व सद्भावासद्भाव-सदसद्भावासाच्यानां चतुष्ट्यं अस्तीर्यं सद्भावोत्पत्ति की १५ वेति ११। असद्भावोत्पत्ति को वेति १२। सदसद्भावोत्पत्ति को वेति १३। वाच्यमावोत्पत्ति को वेति १४। इत्युच्चारणया क्रव्यैक्चर्तुभिरेते सह पूर्वे सप्तवश्चि ६७। सर्वसमासे त्रिवष्टघषिकानि त्रीणि सतानि ३६३।

तत्त्वसंशय:-जिनोक्तं तत्त्वं सत्यं न वा इति सकश्यः ॥१०॥

साथ मिळानेसे ६३ और उत्पत्तिको प्रारम्भके चार भंगोंके साथ मिळानेसे चार इस तरह ६७ भंग होते हैं। यहाँ स्वभाव आदिका भी स्वरूप जान छेना चाहिए—

स्वभाववादियोंका कहना है कि स्वभावको छोड़कर दूसरा कौन कॉटोंको तीक्ष्ण बनावा है, पश्चियोंको नाना रूप देवा है, मछिख्योंको जलमें चलावा है और कमलोंमें कठोर नाल लगावा है।

अन्य जन भी कहते हैं —िजसने कीओंको काला किया, हंसोंको सफेद किया, मयूरों-को चित्रित किया, वहीं मुझे आजीविका देगा।

नियतिका स्वरूप इस प्रकार है—जब, जैसे, जहाँ, जिसके द्वारा, जो होता है तब, तहाँ, तैसे, तिसके द्वारा वह होता है। स्पष्ट है कि नियतिके द्वारा ही यहाँ सब नियन्त्रित है। दूसरा कोई छुछ भी नहीं कर सकता।

कालवादी कहते है —काल प्राणियोंको पकाता है, काल प्रजाका सहार करता है। काल सोते हुए भी जागता है इसलिए काल ही कारण है।

ईश्वरवादी कहते हैं -- यह अज्ञानी जीव अपने सुल-दुः लका स्वामी नहीं है। अतः ईश्वरके द्वारा प्रेरित होकर स्वर्गमें या नरकमें जाता है।

सब प्राणियोंमें एक देव समाया हुआ है, वह नित्य है. व्यापक है, सब कार्योंका कर्ता है, आत्मा है, मूर्त है, सब् प्राणिस्वरूप है, साक्षात् ज्ञाता है, निर्मुण है, शहुधरूप हैं।

एको देव- सर्वभूतेषु कीनो नित्यो व्यापी सर्वकार्योण कर्ता । भात्मा मूर्त- सर्वभूतस्वरूपं साक्षाच्याता निर्मृणः शुद्धरूपः ॥

Ę

अथ मिध्यात्वव्यवच्छेदपरं प्रश्नंसति---

यो मोहसप्तार्चिवि दीप्यसाने चेनिछ्द्यमानं पुरुषं शर्चं वा । , उद्युत्य निर्वापयतीद्धविद्यापीयूषसेकैः स कृती कृतार्थः ॥११॥

मोहसप्ताचिषि--विष्यात्वाग्नी । सप्तचिरित्युपमानपदे भिष्यात्वस्य सप्तापि भेदाः कैव्चिदिष्यन्त इति सूचयति । तथा च पठन्ति--

> ऐकान्तिकं सांशयिकं च भूढं स्वामाविकं वैनयिकं तथैव । व्युद्याहिकं तद्विपरीतसंशं भिच्यात्वमेदानवबोघ सप्त ॥ [ वरागचरित ११।४ ]

तदिवरणश्लोकाः क्रमेण यथा-

सर्वया क्षणिको जीवः सर्वया सगुणी गुणः। 8 इत्यादिभाषमाणस्य तदेकान्तिकमिष्यते ॥१॥ [ अगित. था. २।६ ] सवंज्ञेन विरागेण जीवाजीवादिमाषितम्। १२ तच्ये न वेति संकल्पे दृष्टिः सांशयिकी मता ॥२॥ [ म. घा. २-७ ] देवो रागी यतिः सङ्गी धर्मः प्राणिनिश्मनम् । मूढदृष्टिरिति बृते युक्तायुक्तविवेचकाः ॥३॥ [ ब. बा. २।१२ ] दीनो निसर्गमिध्यात्वस्तत्त्वातत्त्वं न बुध्यते । १५ सुन्दरासुन्दरं रूपं जात्यन्धं इव सर्वथा ।।४॥ [ बिमत. शा. २।११ ] आगमा लिज्जिनी (-नो) देवी(वा) धर्मः सर्वे सदा समाः। इत्येषा कथ्यते बुद्धिः पुंसो वेनयिकी जिनैः ॥५॥ [ अमित. आ २।८ ] १८ पूर्णं. कुहेतुदृष्टान्तैनं तत्त्वं प्रतिपद्यते । मण्डलक्वमंकारस्य भोज्य चमंछवैरिव ॥६॥ [ बमित. धा. २।९ ] अंतर्सं मन्यते तस्यं विपरीतरुचिषंनः। २१ दोषातुरमनास्तिकं ज्वरीव मधुरं रसस् ॥७॥ [ अमित. आ. २।१० ]

दूसरोंने भी कहा है—जैसे मकड़ी अपने तन्तुजालका हेतु है, चन्द्रकान्तमणि जलका हेतु है, बड़का पेड़ प्ररोहोंका हेतु है बैसे ही वह ईश्वर सब प्राणियोंका हेतु है। इन ३६६ मतोंका उपपादन प्रन्यकार आशाघरने अपनी ज्ञानदीपिका नाम पंजिकामें अमितगितकत पंचसंप्रहके आधारसे किया है।

जो मिध्यात्वका विनाश करनेमें तत्पर है उसकी प्रशंसा करते हैं-

जो प्रकालित मिध्यात्व मोहरूपी अग्निमें मळलीकी तरह तड़फड़ाते हुए जीवकी क्ससे निकालकर प्रमाण नय आदिके ज्ञानरूपी अमृतसिंचनके द्वारा शान्ति पहुँचाते हैं वे ही विद्वार पूर्णमनोरथ होते हैं ॥११॥

विशेषार्थ — यहाँ मिध्यात्वको सप्ताचिकी उपमा दी हैं। सप्ताचि अम्निको कहते हैं क्योंकि उसकी सात ज्वाकाएँ मानी हैं। इसी तरह मिध्यात्वके भी कोई आचार्य सात भेद मानते है यथा—

ऐकान्तिक, सांशयिक, मूढ, स्वासाविक, वैनयिक, ब्युद्पाहिंक और विपरीत, ये मिथ्यात्वके सात मेद जानो।

१. अतथ्यं मन्यते तथ्यं....।। अमि. श्रा. २-१ ।

बे स्त्रीवस्त्राक्षसूत्रादिरागाचङ्ककलङ्कृताः । निम्नहानुम्नहपरास्ते देवाः स्युनं मुक्तये ॥ नाचाट्टहाससंगीताचुपष्ठवित्तसंस्युलाः । छस्मयेयुः पदं शान्तेः प्रपन्नात् प्राणिनः कथस् ॥ [

ग्रिथिलः—परिग्रह्वान् । उन्तं च— सर्वाभिलाषिणः सर्वेभोजिनः सपरिग्रहाः । अत्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुरवो न तु ॥ [

हिंसामये । उनतं च---

देवातिथिसन्त्रीषधिपत्रादिनिमित्ततोऽपि संपन्ना । हिंसा घरो नरके कि पुनरिङ् नान्यथा विहिता ॥ [ बीम, का ६।२९ ]

कुदैव आदिका अद्यान दूर होता है इससे गृहीत मिध्यात्वका अभाव होता है। इसिछए इसे सम्यक्त्वका उक्षण कहा है। किन्तु यह सम्यक्त्वका नियासक उक्षण नहीं है क्योंकि न्यवहारधर्मके घारक मिध्यादृष्टियोंके मी ऐसा श्रद्धान पाया जाता है। अतः अरहन्त देवादिका श्रद्धान होनेपर सम्यक्त्व हो या न हो किन्तु अरहन्तादिका यथार्थ श्रद्धान हुए विना सम्यग्दर्शन कभी भी नहीं हो सकता। सम्यग्द्रिको उनका श्रद्धान होता ही है। किन्तु वैसा अद्धान मिथ्यादृष्टिको नहीं होता। वह पक्षमोहवश श्रद्धान करता है। क्योंकि उसके तत्त्वार्ध श्रद्धान नहीं है इसलिए उसके अरहन्त आदिका श्रद्धान भी यथार्थ पहचान सहित नहीं है। जिसके तत्वार्थश्रद्धान होता है उसके सच्चे अरहन्त आदिके स्वरूपका यथार्थ श्रद्धान होता ही है तथा जिसके अरहन्त आदिके स्वरूपका यथार्थ श्रद्धान होता है उसके तस्वश्रद्धान होता ही है; क्योंकि अरिहन्त आदिके स्वरूपको पहचाननेसे जीव आदिकी पहचान होती है अतः इन दोनोंको परस्परमें अविनामावी जानकर भी अरहत्त आदिके श्रद्धानको सम्यक्त कहा है। तथा सप्ततत्त्वोंके श्रद्धानमें अरहन्त आदिका श्रद्धान गर्भित है। क्योंकि तत्त्वश्रद्धानमें मोक्षतत्त्व सर्वोत्कृष्ट है। और अरहन्त सिद्ध अवस्था होनेपर ही सोक्षकी प्राप्ति होती है अतः सोक्षतत्त्वमें श्रद्धा होनेपर अरहन्त सिद्धमें श्रद्धा होना अनिवार्य है। तथा मोक्षके कारण संवर निर्जरा है। संवर निर्जरा निर्जन्य वीतरागी मुनियोंके ही होती है। अतः संवर निर्जरा तत्त्वॉपर श्रद्धा होनेपर संवर निर्जराके धारक मुनियोंपर श्रद्धा होगी ही। यही सच्चे गुरुका श्रद्धान हुआ। तथा रागादि रहित मानका नाम अहिंसा है। उसीको उपादेयरूप धर्म माननेसे वही धर्मका श्रद्धान हुआ। इस प्रकार तत्त्वश्रद्धानमें अरहन्त आदिका श्रद्धान भी गर्भित है। अतः सम्यक्त्वमें देव आदिके श्रद्धानका नियस है। इस विषयमें ज्ञातन्य यह है कि तत्त्वश्रद्धानके विना अरहन्तके छियाळीस गुणोंका यथार्थ ज्ञान नहीं होता क्योंकि जीव-अजीवको जाने विना अरहन्त आदिके आत्माश्रित गुणोंको और शरीराश्रित गुणोंको मिन्न-भिन नहीं जानता। यदि जाने तो आत्माको परद्रव्यसे भिन्न अवस्य माने। इसिंखए जिसके जीवादि तत्त्वोंका सच्चा श्रद्धान नहीं है । तथा मोक्ष आदि तत्त्वके श्रद्धान बिना अरहन्त आदिका भी माहात्म्य यथार्थ नहीं जानता। छौकिक अतिशयादिसे अरहन्तका, तपश्चरणादिसे गुरुका और परजीवोंकी हिंसा आदि न करनेसे घर्मका माहात्म्य जानता है। यह सब तो पराश्रित मान हैं। आत्माश्रित भागोंसे

٦-

अपि च--

वृक्षांश्चित्वा पश्तू हत्वा स्नात्वा स्विरकर्दमें]। यहोवं गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते ॥ [

सदी:-देवगुरुवर्मबृद्धिः । इतरा निर्दोपे देवे निर्धन्ये गुरी बहिसालक्षणे च घर्मे तदबृद्धिः ॥१२॥ वय सम्यक्त्वसामग्रीमाशंसति-

तद् ब्रव्यमध्ययमुदेतु जुभैः स देशः संतन्यतां प्रतपतु प्रततं स कालः । भावः स नन्दतु सदा यदनुप्रहेण प्रस्तौति तत्त्वरिचमाप्रगवी नरस्य ॥१३॥

द्रव्यं-जिनवेहतत्त्रतिमादि । देशः-समनभरगचैत्याख्यादिः । कालः-विनजन्माभिषेकिनस्त्र-मणादिः । भाव —औपश्चिमकादिः । तत्त्वर्शीच-तत्त्वं जीवादिवस्तुयायास्म्यम् । उक्तं च-

अरहन्त आदिका श्रद्धात ही यथार्थ श्रद्धान है और वह तत्त्वश्रद्धान होनेपर ही होता है। इसिंखए जिसके अरहत्व आदिका सच्चा श्रद्धान होता है उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही है। तथा तस्वोंमें जीव-अजीवके श्रदानका प्रयोजन त्व और परका भिन्न श्रदान है। और क्षाखब आदिके श्रद्धानका प्रयोजन रागादिकां छोड़ना है। सो स्व और परका मित्र श्रद्धान होनेपर परद्रव्यमें रागादि न करनेका श्रद्धान होता है। इस तरह तत्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन स्व और परका भिन्न श्रद्धान है और स्व और परके भिन्न श्रद्धानका प्रयोजन है आपको आप जानना अतः आत्मश्रद्धानको सन्यक्त्य कहा है नयोकि वही मूलभूद प्रयोजन है। इस तरह भिन्न प्रयोजनोंसे भिन्न छक्षण कहे हैं। वास्तवमें तो जब भिध्यात्व कर्मका उपरामादि होनेपर सम्यक्त्व होता है वहाँ चारों छक्षण एक साथ पाये जाते हैं। इसछिए सम्यग्दृष्टिके अद्यानमें चारों ही छक्षण होते हैं। यहाँ सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे वर्मके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है क्योंकि-

जो स्त्री, शख, रहाक्षमाला आदि रागके चिह्नोंसे कलंक्युक्त हैं तथा लोगोंका बुरा-

मळा करनेमें तत्पर रहते हैं, वे देव मुक्तिके साधन नहीं हो सकते।

तथा—जो सब प्रकारकी वस्तुओंके अभिछापी हैं, सब कुछ खाते हैं—जिनके मध्य-अमस्यका विचार नहीं है, परित्रह रखते हैं, ब्रह्मचर्यका पालन नहीं करते, तथा मिथ्या डपदेश करते हैं वे गुरु नहीं हो सकते।

तथा-देव, अतिथि, मन्त्रसिद्धि, औषघ और माता-पिताके उद्देश्यसे किये गये आदके निमित्तसे भी की गयी हिंसा मनुष्यको नरकमें छे जाती है। तब अन्य प्रकारसे की गयी

हिंसाका तो कहना ही क्या है ?

और भी कहा है-

यदि वृक्षोंको काटनेसे, पशुआंकी इत्या करनेसे और खूनसे मरी हुई कीचड्में स्नान फरनेसे स्वर्गमें वाते हैं वो फिर नरकमें क्या करनेसे जाते हैं ?

**जतः निर्दोष देव, निर्फ़न्य गुरु और अर्हिसामयी घर्ममें दुद्धि ही सन्यक्त्व है ॥१२॥** 

आगे सम्यक्तकी सामग्री वतलाते हैं-

वह द्रव्य विना किसी वाघाके अपना कार्य करनेके छिए समर्थ हो, वह देश सदा शुभ कल्याणोंसे परिपूर्ण रहे, वह काल सदा शक्ति सम्मन्त रहे, और वह माव सदा समृद्ध हो जिनके अनुग्रहसे परापर गुरुऑकी वाणी जीवमें उसी प्रकार, तत्त्व रुचि उत्पन्न करती हैं जैसे प्रामाणिक पुरुषके द्वारा दी गयी विश्वस्त गी मनुष्यको दूघ प्रदान करती है ॥१३॥

## धर्मामृत ( अनगार )

'चेतनोऽचेतनो बार्यो यो यथैव व्यवस्थितः।

तथैव तस्य यो भावो यायात्म्यं तत्त्वमुच्यते ॥ [ वत्त्वानुवा. १११ ]

तस्य रुचिः श्रद्धानं विपरीतामिनिवेशविविकमात्मस्वरूपं च त्विञ्छालक्षणं, तस्योपशान्तकषायादिषु मुक्तात्मसु वार्षमवात् । आसगवी—परापरगुरूषां गोवीक् तत्त्वर्शेव प्रस्तौति—प्रक्षरति सुरमिरिव सीरम् । नरस्य—मानुषस्यात्मनो वा ॥१३॥

अध परमाप्तरुक्षणमाह-

युक्तोऽच्टावशभिर्वोषयं कः सार्वश्रसंपवा । शास्ति मुक्तिपर्व भव्यान् योऽसावाप्तो जगरपतिः ॥१४॥

दोवै: । ते यथा---

ì,

13

14

क्षुषा तुषा सर्थ हेषो रागो मोहरूच चिन्तनस् । जरा रुजा च मृत्युरुच स्वेदः खेदो मदो रितः ॥ विस्मयो जनन निद्रा विवादोऽष्टादस्य ध्रुवाः । त्रिजगत्सर्वभूतानां दोषाः साधारणा इमे ॥ एतैदोंवैविनिमुकः सोऽयमासो निरक्षनः।—[ बासस्वरूप १५-१७ । ]

एतेनापायापगमातिश्चय उक्तः । सार्वश्यसंपदा—सार्वश्ये अनन्तश्चातिष्यग्रुष्टय-अक्षणाया जीवन्युक्ती, संपद्—समवसरणाब्दमहाप्रातिहायदिविमृतिस्तया । एतेन ज्ञानातिष्ययः पूजातिश्चयस्योकः । शास्तीत्यादिः । एतेन स्थनातिष्यय उक्तः । एवमुसरत्रापि बोध्यम् ॥१४॥

विशेषार्थ — सन्यग्दर्शनकी उत्पत्तिकी सामग्री है इत्य, क्षेत्र, काल, भाव । इत्य है जिनविम्ब आदि । क्षेत्र है समयसरण, चैत्यालय आदि । काल है जिन मगवानका जन्म-कल्याण या तपकल्याणक आदिका काल या जीवके संसार परिञ्रमणका काल जब अर्थ-कल्याण या तपकल्याणक आदिका काल या जीवके संसार परिञ्रमणका काल जब अर्थ-कल्याण या तपकल्याणक आदिका काल या जीव है । क्योंकि सम्यग्दर्शन होनेपर जीव इससे अविक काल तक संसारमें अमण नहीं करता । तथा जब जीव सम्यग्दर्शनके अभिमुख होता है तो उसके अधःकरण, अपूषकरण, अनिवृत्तिकरण रूप भाव होते हैं । ये ही मान हैं होता है तो उसके अधःकरण, अपूषकरण, अनिवृत्तिकरण रूप भाव होते हैं । ये ही मान हैं जिनके विना सम्यक्त्यकी प्राप्ति नहीं होती। इस सब सामग्रीके होनेपर जीवकी तत्त्वमें विवि होती हैं । आचार्य परम्परासे चली आती हुई जिनवाणीको मुनकर वस्तुके यथार्थ स्वरूपके प्रति रुद्धान होता है। तत्त्वका स्वरूप इस प्रकार कहा है—

जो चेतन या अचेतन पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसी रूपसे जो भाव है उसे

आगे परम आप्तका रुखण कहते हैं-

जो अठारह दोवोंसे मुक्त है, और सार्वज्ञ अर्थात् अनन्तज्ञान आदि चतुष्टयस्प जीवन्मुनितके होनेपर समवसरण, अष्ट महाप्रातिहाये आदि विभूतिसे युक्त है तथा भव्य जीवोंको मोक्षमागका उपदेश देता है वह तीनों कोकोंका स्वामी आप्त है ॥१४॥

ş

भय मुमुजून् परमासवेवायां व्यापारयति— यो जन्मान्तरतत्त्वभावनभुवा बोघेन बुद्ध्वा स्थयं, अयोमार्गमपास्य घातिदुरितं साक्षादशेषं विदन् । सद्यस्तीर्थंकरत्वपवित्रमणिरा कामं निरीहो जगत्, तत्त्वं शास्ति शिवाधिमः स भगवानाप्तोत्तमः सेव्यताम् ॥१५॥

षातिदुरितं—मोहनीय-सालावरण-दर्शनावरणान्यरायास्थकमंचतुष्टयम् । साक्षावसैपं विवत् । मीमा-सकं प्रत्येतत्साधनं यथा—कविचतुष्यः सक्ष्यदार्थसाक्षात्कारी तद्यहणस्वमावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्वप्रत्यय-त्वात् । यद्यहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययं तत्तत्साक्षात्कारि, यथापगतिनिर्मरं कोचनं रूप-साक्षात्कारि । सद्यहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययस्य विवादापद्यः कविचत्' इति सक्ष्यपदार्थमृहण-स्वभावत्वं नात्मनोऽसिद्धं चोवनात् ( —तः ) सक्ष्यदार्थपरिज्ञानस्याय्यायोगादन्धस्येवादर्धाद् रूपप्रतीति-रिति । ग्यापिक्षानोत्पत्तिवक्षान्वाद्येवविषयज्ञानसंभवः, केवकं वैश्वसं विवादः । सत्र दोपावरणापगम एव कारणं

विशेषार्थ — मूल, प्यास, मय, ह्रेष, राग, मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, अहंकार, रित, अचरज, जन्म, निद्रा और विषाद ये अठारह दोप तीनों छोकोंके सब प्राणियोंमें पाये जाते हैं। इन दोवोंसे जो छूट गया है वही निदीष सच्चा आप्त है। और जिनमें ये दोष सदा वर्णमान रहते हैं उन्हें संसारी कहते हैं। 7213

तीनों लोकोंके सब संसारी जीवोंमें ये अठारह दोप पाये जाते हैं। जो इन अठारह दोषोंको नष्ट करके उनसे युक्त हो जाता है उसे जीवन्युक्त कहते हैं। इन अठारह दोषोंके हटनेपर उस जीवन्युक्त परमात्मामें अनन्तदर्शन, अनन्तहान, अनन्तस्युक्त, अनन्तवीर्यक्तय अनन्तवाद्युक्त परमात्मामें अनन्तदर्शन, अनन्तहान, अनन्तस्युक्त, अनन्तवीर्यक्तय अनन्तवाद्युक्त परमात्मामें अनन्तवाद्युक्त, अनन्तवाद्युक्त अनन्तवाद्युक्त अनन्तवाद्युक्त अनन्तवाद्युक्त अनन्तवाद्युक्त अन्तवाद्युक्त अन्तवाद्युक्त अन्तवाद्युक्त अन्तवाद्युक्त अन्तवाद्युक्त अन्तवाद्युक्त स्वाद्युक्त स्

आगे मुमुक्षुओंको सच्चे आप्तकी सेवा करनेके छिए प्रेरित करते हैं-

भारके तीन उक्षण हैं--वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता ॥१४॥

जो प्रवेजन्ममें किये गये तत्त्वाभ्याससे उत्पन्न हुए झानके द्वारा परोप्रदेशके विना स्वयं मोक्षमार्गको जानकर मोहनीय, झानावरण, दर्भनावरण और अन्तराय कर्मरूप घातिया कर्मोंको नष्ट करके समस्त छोकाछोकवर्ती पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानता है और उसी धणमें उद्यमें आये तीर्थंकर नामक पुण्य कर्मके उदयसे खिरनेवाछी दिन्यच्विनके द्वारा अत्यन्त निष्काममावसे भन्यजीवोंको जीवादि तत्त्वका उपदेश देता है, मोक्षके इच्छुक मन्यजीवोंको उस मगवान परम आप्रकी आराधना करनी चाहिए॥१५॥

रकोनोहाराचावृतार्यज्ञानस्येव तदयगम इति । तस्याधनं यथा, धोपावरणे क्यचिक्तिर्मूष्टं प्रस्त्यमुपद्मजतः प्रकृत्य-माणहानित्वात् । यस्य प्रकृत्यमाणहानिः स क्वचिक्तिर्मून्तं प्रस्त्यमुपद्मजति, यथा श्रानिपृट्मकापसारितिकृत्का-स्त्रिक्ताचन्तरङ्गविहरङ्गमस्त्रयास्मिन हेम्नि मस्त्र इति, निर्होधाविश्ययवती च दोपायरणे इति । सद्य इत्यादि— केवस्त्रज्ञानोत्पत्त्यनन्तरभाविना तीर्घकरत्वास्थनामकर्मविधेपपाकेन निर्वृत्तया वाचा । कार्म---यथेस्यम् । अगता । निरोहः--शासनतत्परक्षवाञ्कारिहतः तिस्रिक्तिसमोहप्रस्त्रयात् । सगवान्, इन्ह्रादीना पूच्य. ॥१५॥

विशेषार्थ - आप्त कैसे बनता है यह यहाँ स्पष्ट किया है। पूर्वजन्ममें तत्वाभ्यास-पूर्वक सम्यक्षको आप्त करके सम्यब्दृष्टि कर्मभूमिया सनुष्य ही केवली या श्रुतकेवलीके पादमूलमें तीर्थकर नामक कर्मका बन्च करता है। कहा है --

अथमोपशम सम्यक्त्वमें या द्वितीयोपशम, श्वायिक वा श्वायोपशमिक सम्यक्त्वमें स्थित कर्मभूमिज मनुष्य अविरत सम्यन्दृष्टिसे छेकर चार गुणस्थानोंमें केवछी था

श्रु तकेवलीके निकट वीर्थं कर नामक कर्मके बन्धको प्रारम्य करता है।

खसके बाद मरण करके देवगितमें जाता है। यदि पहले नरककी आयुवन्ध कर लेता है तो नरकमे जाता है। यहाँसे आकर तीर्थं कर होता है। तव स्वयं ही मोक्षमार्गको जानकर दीक्षा लेकर तपस्योक हारा चार चातिकर्यांको नच्ट करके सर्वज्ञ हो जाता है। जिस क्षणमें सर्वज्ञ होता है इससे अवन है जाता है। जिस क्षणमें पहले वाँचा हुआ तीर्थं कर नामक कर्म उत्यमें आता है इससे पहले उसका उत्य नहीं होता। उसी कर्मके उत्यमें आते ही समवसरण अच्ट महाप्रातिहार्यं आदि विभूति प्राप्त होती है और उनकी वाणी खिरती है। पहले लिख आये हैं कि वेदवाँ मीमांसक पुरुवंकी सर्वज्ञता स्वीकार नहीं करते, वे उसका खण्डन करते हैं। उनके सामने जैनाचार्योंने जिन युक्तियोंसे पुरुवंकी सर्वज्ञता सिद्ध की है उसका थोड़ा-सा परिचय यहाँ विया जाता है—

कोई पुरुप समस्त पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानता है, क्योंकि समस्त पदार्थोंको जानतेका उसका स्वभाव होनेके साथ ही, जो उसके जानतेमें रुकावट पैदा करनेवाले कारण हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जो जिसके प्रहण करनेका स्वभाव रखते हुए रुकावट पैदा करनेवाले कारण दूर हो जाते हैं वह उसे अवश्य जानता है, जैसे रोगसे रहित ऑख रुपको जानती है। कोई एक विवादमस्त व्यक्ति समस्त पदार्थोंको प्रहण करनेका स्वभावला होनेके साथ ही रुकावट पैदा करनेवाले कारणोंको नष्ट कर देता है। इस अनुमानसे पुरुपविशेषकी सर्वज्ञता सिद्ध होती है। शायद मीमांसक कहे कि जीवका समस्त पदार्थोंको प्रहण करनेका स्वभाव असिद्ध है, किन्तु उसका ऐसा कहना मी ठीक नहीं है क्योंकि वह मानता है कि वेदसे पुरुपको समस्त पदार्थोंका ज्ञान हो सकता है। यदि पुरुपको समस्त पदार्थोंका ज्ञान नहीं हो सकता, जैसे अन्वेको दूर्पणके देखनेसे अपना सुँह दिखाई नहीं देता। तथा व्याप्तिज्ञानके बलसे भी यह सिद्ध होता है कि पुरुप सम्पदार्थोंको जान सकता है। जब कोई व्यक्ति घूमके होनेपर आग देखता है और आगके अमावमें धुआं नहीं देखता तब वह नियम बनाता है कि जहाँ खाग नहीं होती। दहाँ खुआं भी नहीं होता। इसीको व्याप्ति कहाँ आग होती है अतर व्याप्तिका निर्माता एक

पढमुवसमिये सम्मे सेसितये बनिरवादि चलारि । तित्ययरवंघपारमया णरा केनिल्दुगते ॥——गो कर्म., गा. ९३ ।

थय ऐरंयुगीनानां तथाविधासनिर्णयः श्रुतः स्थादित्यारेकायाभिदमाह— विष्टानुविधात् सोऽत्यक्षोऽप्यायमाध्यक्तिसंगमात् ।

पूर्वापराविरुद्घाच्च वेद्यतेऽक्षतनैरपि ॥१६॥

शिष्टानुशिष्टात्—शिष्टा वासोपदेशसंपादितशिक्षाविशेषाः स्वामिसमन्तभद्रादयस्तैरनुशिष्टाद् गुर-पर्वक्रमेणोपदिष्टात् । आगमात्—

'काप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वेज्ञेनागमेश्चिना । भवितव्यं तियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् ॥' [ रत्न० श्रा० ५ ]

· इत्यादिकात् । युक्तिसंगमात्—युक्त्या संयुज्यमानात् । युक्तिश्चात्र —आप्तागमः प्रमाणं स्याद् यथावद् वस्तुसूचकत्वादित्यादिका ।

पूर्वापराविरुद्धात्—'न हिस्यात्सर्वभूतानि' इति 'यक्षार्व पश्चतः स्रव्याः स्वयमेव स्ययंभुवा' इत्यादिवत् ( न ) पूर्वापरविरोषसहितात् । अद्यतनैः—सांप्रतिकैः अयोणितिः ॥१६॥

तरहसे सर्वदेश और सर्वकालका ज्ञाता होता है तभी तो वह इस प्रकारकी ज्याप्ति वनाता है। इस ज्याप्तिज्ञानसे सिद्ध है कि पुरुप सबको जान सकता है। केवल स्पष्ट रूपसे प्रस्थक्ष जाननेमें विवाद रहता है। सो उसमें होव और आवरणका हट जाना ही कारण है। जैसे घूल, वर्फ आदिसे ढके हुए पदार्थ के जानमें घूल, वर्फ आदिका हट जाना ही कारण है। होष और आवरणके दूर हो जानेका साधन इस प्रकार किया जाता है—किसी व्यक्ति विशेषमें दोष और आवरण जड़मूलसे नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी हानि प्रकृष्यमाण है—बढ़ती जाती है। जिसकी हानि बढ़ती जाती है वह कहीं जड़मूलसे नष्ट हो जाता है जैसे अनिमें तपानेसे सोनेमेंन्से कीट आदि अन्तरंग मल और काल्यमा आदि वहिर्ग मल नष्ट हो जाते हैं। दोप और आवरण भी क्षीण होते-होते एकदम क्षीण हो जाते हैं इस प्रकार पुरुषकी सर्वज्ञता सिद्ध होती है। स्वामी समन्तमहने केहा है—

किसी न्यक्तिमें दोप और आवरणकी हानि पूरी तरहसे होती हैं क्योंकि वह तरतम भावसे घटती हुई देखी जाती है। जैसे स्वर्णपाषाणमें बाह्य और अभ्यन्तर मलका सय हो

जाता है। [ विशेषके छिए देखी-अष्टसहस्री टीका ] ॥१५॥

इसपर शंका होती है कि आजके युगके मनुष्य इस प्रकारके आप्तका निर्णय कैसे करें ? इसका समाधान करते हैं—

यद्यपि आप्तता अतीन्द्रिय है चक्षु आविके द्वारा देखी नहीं जा सकती, फिर भी आप्त-कें उपदेशसे जिन्होंने विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की है ऐसे स्वामी समन्त्रभद्र जैसे शिष्ट पुरुपोंके द्वारा गुरु परम्परासे कहें गये, और युक्तिपूर्ण तथा पूर्वापर अविरुद्ध आगमसे आवक्रके मतुष्य भी परम आप्तको जान सकते हैं ॥१६॥

. विशेपार्थ अपने कल्याणके इच्छुक आजके भी मनुष्य आगमसे आप्तका निर्णय कर सकते हैं। आगमके तीन विशेषण दिये हैं। प्रथम तो वह आगम ऐसा होना चाहिए जो ,गुरुपरम्परासे प्राप्त उपदेशके आधारपर समन्तमद्र बैसे आचार्योंके द्वारा रचा हो इनके विना आप्नता नहीं हो सकती।

वोपावरणयोहीिर्निक्षेवास्त्यतिकायनात् । नविषद् यथा स्वहेतुम्यो वहिरन्तर्मञ्जायः ॥— बासमी., २को. ४ ।

ŧ

यतो वचसो पुष्टत्वादुष्टत्वे तयाविषाश्रयवद्याद् भवतस्वतः 'खिष्टानुधिष्टात्' इत्युक्तमतः एवेदमाह— विशिष्टमपि दुष्टं स्याद् वचो दुष्टाशयाभयम्। घनाम्बुवत्तदेवोच्चैवंन्द्धं स्यात्तीर्थंगं पुनः ॥१७॥

आश्यः-चित्तमाधारस्य । तीर्थंगं-अहुब्द्रचित्तः पुमान् पवित्रदेशस्य तीर्थं तदाश्रयम् । ॥१७॥ अय वाक्यस्य यत्र येन प्रामाण्यं स्यात्तत्र तेन तत्कववति---

दृष्टेऽर्थेऽध्यक्षतो बाक्यमनुमेथेऽनुमानतः। पूर्वापराविरोधेन परोक्षे च प्रमाण्यताम् ॥१८॥

दृष्टे-प्रत्यक्षप्रमाणग्रहणयोग्ये । प्रमाण्यतां-प्रमाणं क्रियताम् ॥१८॥

हूसरा विशेषण दिया है कि वह आगम युक्ति संगत हो। जैसे आप्तरबरूपके अयम

ऋोकमें ही कहा- है-

जैसाका तैसा वस्तुस्वरूपका सूचक होनेसे आप्तके द्वारा कहा गया आगम प्रमाण होता है। अतः जो यथावद् वस्तुस्वरूपका सूचक है चही आगम प्रमाण है। तीसरा विशेषण है, उसमें पूर्वापर अविरुद्ध कथन होना चाहिए। जसे स्मृतिमें कहा है, 'न हिस्यात् सर्व-भूतानि'—सब प्राणियोंकी हिंसा नहीं करना चाहिए। और उसीमें कहा है -

"ब्रह्माजीने स्वयं यहाके लिए ही पशुआंकी सृष्टि की है।" इस प्रकारके पूर्वीपर विरुद्ध बचन बतळाते हैं कि छनका रचयिता कैसा व्यक्ति होगा। दोषसहित या दोषरहित वक्ताके आश्रयसे ही वचनमें दोष या निर्दोवपना आता है। अतः आगमसे वक्ताकी पहचान 🕶

हो जाती है ॥१६॥

आगे उसीको कहते हैं-

जैसे गंगाजलकी वर्षा करनेवाले मेचका जल पथ्य होते हुए भी दूषित स्थानपर गिरकर अपथ्य हो जाता है वैसे ही आप्तके द्वारा उपदिष्ट बचन भी वर्शनमोहके उदयसे युक्त पुरुपका आर्श्रय पाकर श्रद्धाके योग्य नहीं रहता। तथा जैसे मेघका जल पवित्र देशमें पवित्र हो जाता है वैसे ही आप्तके द्वारा क्यदिष्ट वचन सम्यन्दृष्टि पुरुषका आश्रय पाकर अत्यन्त पूज्य हो बाता है ॥१७॥

विज्ञेषार्थ -- अपर कहा था कि वचनकी दुष्टता और अदुष्टता वचनके आअयमूत पुरुष-की दुष्टता और अदुष्टतापर निभैर है। यदि पुरुष कलुषित हृदय होता है तो अच्छा वचन भी कलुषित हो जाता है। अतः आप्तके द्वारा उपिदृष्ट बचन सी मिध्यादृष्टिकी व्याख्याके दोषसे दूपित हो जाता है। अतः आगमके प्रामाण्यका मी निर्णय करना चाहिए। आगम या वचनके प्रामाण्यका निर्णय विभिन्न प्रकारसे किया जाता है ॥१७॥

जहाँ जिस प्रकारसे वानवकी प्रमाणता हो वहाँ उसी प्रकारसे उसे करना चाहिए।

ऐसा कहते है-

प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रहण योग्य वस्तुके विषयमें वाक्यको प्रत्यक्षसे प्रमाण मानना चाहिए। अतुमान प्रमाणसे प्रहण योग्य वस्तुके विषयमें वान्यको अनुमानसे प्रमाण मानना चाहिए । और परोक्ष वस्तुके विषयमें वानयको पूर्वापर अविरोधसे प्रमाण मानना चाहिए॥१८॥

१. 'कासागमः प्रमाणं स्माखयायद्वस्तुसूचकः'—आसस्वरूप, १ क्लो.।

२, 'यज्ञार्थ पद्मवः सुष्टा स्वयमेव स्वयंगुवा ।'--- मनुस्मृति, ५।३९।

वय वासानासोक्तवास्ययोर्छसणमाह-

एकवाक्यतया विष्वव्यति सार्हती श्रृतिः । क्वचिदिव केनचिद् घूर्ता वर्तन्ते वाक्कियादिना ॥१९॥

एकवाक्यतया—एकादृशार्षप्रतिपादकत्वेन । विष्वक्—सिद्धान्ते तकें काव्यादी च । कचित्— नियतविषये । धूर्ताः—प्रतारणपराः । वर्तन्ते—जीवन्ति ॥१९॥

अय जिनवास्यहेतुप्रतिधातशङ्कां प्रत्यासध्ये---

जिनोक्ते वा कुतो हेतु बाषगन्घोऽपि शंक्यते । रागादिना दिना को हि करोति वितयं वदाः ॥२०॥

जिन:--रागादीनां जेता । यत्र तु रागादयः स्युस्तत्र बचसी वैतय्यं संभवत्येव । तद्क्तम्--

विशेषार्थं—परस्पर सापेक्ष पर्दोंके निरपेक्ष समुदायको वाक्य कहते हैं। यदि वाक्य-का विषय प्रत्यक्षगम्य हो तो प्रत्यक्षसे जानकर उस कथनको प्रमाण मानना चाहिए। यदि वाक्यका विषय अनुमान प्रमाणके द्वारा प्रहण करनेके योग्य हो तो साघनके द्वारा साध्यको जानकर उसे प्रमाण मानना चाहिए। यदि वह परोक्ष हो, हम छोगोंके प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे प्रहणके अयोग्य अतीन्द्रिय हो तो उस कथनको आगे पीछे कोई विरोध कथनमें न हो तो प्रमाण मानना चाहिए।।१८॥

आगे आप्त और अनाप्तके द्वारा कहे गये वाक्योंके लक्षण कहते हैं-

जो सिद्धान्त, तर्क, काव्य आदि सब निषयों में एक रूपसे अर्थका क्यन करता है वह अर्हन्त देवके द्वारा उपविष्ट प्रवचन है। क्योंकि दूसरोंको घोसा देनेमें तत्पर घूर्व छोग जिन वचनके किसी नियत विपयमें किसी नियत वचन, वेष्टा और वेष आदिके द्वारा प्रवृत्त होते है।।१९।।

विशेषार्थ — अन्यकार पं आशाघरजीने विक्रम संबत् १२०० में इसकी टीकाको पूर्ण किया था। उस समय तक महारक परम्परा प्रवर्तित हो चुकी थी। उन्होंने किन पूर्वोंको ओर संकेत किया है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। फिर भी उनके इस कथनसे ऐसा उगता है कि जिनवचनोंमें भी विषयांस किया गया है। भहारक युगमें कुछ इस प्रकारके प्रन्थ बनाये गये हैं जो तथोक घूर्तोंकी कृतियाँ हैं। सच्चे जिनवचन वे ही हैं जो सर्वत्र एकरूपताको छिये हुए होते हैं बाहे सिद्धान्त-विषयक अन्य हों, या तर्क-विषयक अन्य हों या कथा काव्य हों उनमें जिनवचनोंकी एकरूपता होती है। यही उनकी प्रायाणिकताका स्वक है। वीतरागताका पोषण और समर्थन ही जिनवचनोंकी एकरूपता है। यदि किसी आचार्य-प्रणीत पुराणादिमें प्रसंगवश रागवर्द्धक वर्णन होता भी है तो आगे ही रागकी निस्सारता भी वत्वा दी जाती है। यदि कहीं पापसे छुड़ानेके छिए पुण्य-संचयकी प्रेरणा की गयी है तो आगे पुण्यसे भी वचनेकी प्ररूणा सिळती है। अतः अत्येक कथनका पौवापर्य देखकर ही निकाडना उचित होता है। १९८॥

आप्तोक्त वचनमें युक्तिसे वाघा आनेकी आअंकाका परिहार करते हैं-

अथवा जिनमगवान्के हारा कहे गये बचनमें युक्तिसे वाघा आनेकी गन्यकी भी शंका क्यों की जाती है ? क्योंकि राग, द्वेष और मोहके विना मिच्या बचन कीन कहता है अर्थात् कोई नहीं कहता ॥२०॥ ş

Ę

'रागाद्वा द्वेषाद्वा मोहाद्वा वानयमुच्यते वितयस् । यस्य तु नैते दोषास्तस्यानृतकारणं नास्ति ॥' [बासस्वरूप ४]

गन्ध:—लेशः ॥२०॥

वय रागाधुपहतानामाप्ततां प्रतिविपति-

ये रागाविजिताः किचिंज्जानित जनयन्त्यपि । संसारवासनां तेऽपि यद्याप्ताः कि ठकैः कृतम् ॥२१॥ /

कि ठकै कुर्त येन तेऽप्यासत्वेन न प्रतिपञ्चन्त इति सामर्थ्याद् गम्यते ।।२१॥

षद बातामासानामुपेक्षणीयतोपायमुपदिश्वति-

विशेषार्थ —जो राग आदिको जीत छेता है उसे जिन कहते हैं। अतः रागादिके जेता जिसके वचनोंमें मिध्यापना होना सम्भव नहीं है। ऐसी दशामें उनके वचनोंमे युन्तिसे बाधा आ नहीं सकती। हाँ, जहाँ रागादि होते हैं वहाँ वचन मिध्या होते ही हैं। कहा भी है—

'राग से, अथवा द्वेष से, अथवा मोहसे मुठा वचन कहा जाता है। जिसमें ये दोष नहीं हैं उसके शुट बोडनेका कोई कारण नहीं है।'

जो राग आदिसे प्रस्त हैं उनकी आप्तताका निषेध करते हैं-

जो राग-द्रेष-मोहसे अभिमृत होते हुए थोड़ा-सा ज्ञान रखते हैं तथा संसारकी जासनाकी—जी-पुत्रादिकी चाहके संस्कारको पैदा करते हैं, वे भी यदि यथार्थ वक्ता माने जाते हैं तो ठगोंने ही क्या अपराध किया है, उन्हें भी आप्त मानना चाहिए॥२१॥

विशेषार्थं—प्रत्यकारने अपनी टीकामें ठकका अर्थ खारपट किया है। आचार्य अस्त्यचन्द्रने इन खारपटिकोंका मत इस प्रकार कहा है —

'थोड़े-से धनके छोमसे शिष्योंमें विश्वास पैदा करनेके छिए दिखछानेवाछे खारपटिकोंके तत्काछ घड़ेमें बन्द चिड़ियाके मोध्यकी तरह मोध्यका श्रद्धान नहीं करना चाहिए।' इस कथन- से ऐसा झात होता है कि खारपटिक छोग थोड़े-से भी धनके छोमसे मोध्यकी आशा दिछाकर छसे मार डाछते थे। और वे अपने शिष्योंमें विश्वास उत्पन्न करनेके छिए अपने इस मोध्यका श्रद्धान भी करते थे। और वे अपने शिष्यों वन्द है वैसे ही शरीरमें आत्मा बन्द है। और जैसे घड़ेको फोड़नेपर चिड़िया अक्त हो जाती है वैसे ही शरीरमें आत्मा बन्द है। और जैसे घड़ेको फोड़नेपर चिड़िया अक्त हो जाती है वैसे ही शरीरमें आत्मा वन्द हो। साम्याम मुक्त हो जाती है। ऐसा उनका मत प्रवीत होता है। ऐसे ठगोंसे सावधान रहना चाहिए। धर्मभागमें भी ठगीका ज्यापार चळता है। शिरा।

आप्तामासोंकी सपेक्षा करनेका उपदेश देते हैं-

धनश्रविपासिताना विनेयविश्वासनाय दर्शयताम् । झटिति धटनटकमोक्षं श्रद्धेयं नैव खारपटिकानाम् ॥

<sup>---</sup>पुरुषार्थं., क्लो. ८८ ।

योऽर्घाङ्गे शूलपाणिः कलयति दियतां भातृहा योऽति मांसं, पंस्क्यातीक्षाबलाची मनति भवरसँ ब्रह्मवित्तत्परो यः। यश्च स्वर्गाविकामः स्यति पशुमकृपो भातृजायाविभाजः,

कानीनाचाइच सिद्धा य इह तरविषप्रेक्षया ते हच्चेक्याः ॥२२॥

शुलस्त्रीयोगाद् द्वेषरागसंप्रत्यमेन शम्मोराप्तत्वनिषेव: । मातृहा इत्यादि-प्रसूतिकाले निजजननीजठर-विदारणात्स्यातस्यातिनिर्दयत्वम् ।

> 'मांसस्य मरणं नास्ति नास्ति मांसस्य वेदना । वेदनामरणाभावात् को दोपो मांसमक्षणे ॥' [

इति यक्तिवलाण्य मासमोजनेन रागः सिद्धभन्नासता व्याहन्ति । पुमित्यादि-पुमान्-पुरुपः, ख्याति:--प्रकृति:, तयोरीक्षा--ज्ञानं तदवष्टम्माद्विपयसुखसेविनः सांस्थस्य सूतरामा[मना-]सत्वम् । तथा च तन्मतम्--

'हेस पित्र लस खाद त्वं विषयानुपजीव मा कृथाः शङ्कास् । यदि विदिलं कपिछमतं प्राप्त्यसि सौख्यं च मोक्षं च ॥' [

तथा-

'पैज्जविंचतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राक्षमे रतः। शिखी मुण्डी जटी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥' [

जो महादेव अपने झरीरके आये मागमें अपनी पत्नी पार्वतीको और हाथमें त्रिश्छ घारण करते हैं, जो दुद्ध मांस खाता है और जिसने जन्मसमय अपनी माताका घात किया, जो सांख्य प्रकृति और पुरुषके ज्ञानके वळसे विषयसुखका सेवन करता है, जो वेदान्ती ब्रह्मको जानते हुए विपयसुखर्ने मन्न रहता है, जो याज्ञिक स्वर्ग आदिकी इच्छासे निदंय होकर पशुघात करता है, तथा जो ज्यास वरीरह माईकी पत्नी आदिका सेवन करनेवाले प्रसिद्ध हैं उन सबके शाखोंको पढ़कर तथा उनका विचार करके उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, अर्थात् न उनसे राग करना चाहिए और न द्वेष करना चाहिए।।२२॥

विशेषार्थ-महादेव त्रिश्छ और पार्वतीको धारण करते हैं अतः द्वेप और रागसे -सम्बद्ध होनेके कारण उनके आप्त होनेका निषेध किया है। ब्रुद्धने मावाकी योनिसे जन्म नहीं लिया था क्योंकि योनि गन्दी होती है अतः साताका उदर विदारण करके जन्मे थे इसलिए बुद्ध अतिनिर्देय प्रमाणित होते हैं। तथा बनका कहना है-

मांसका न तो मरण होता है और न मांसको सुख-दुःखका अनुमद होता है। अदः वेदना और मरणके अमावमें मांस मक्षणमें कोई दोष नहीं है।

इस युक्तिके वळसे उनका स्वयं मरे पशुकां मांस मोजनमें राग सिद्ध होता है अतः वे मी आप्त नहीं हो सकते। सांख्यका मत है-

'हँस, खा, पी, नाच-कूद, विषयोंको सोग । किसी प्रकारकी शंका सत कर । यदि तू कपिलके मतको जानता है तो तुमे मोख और मुख प्राप्त अवस्य होगा।

तथा-

हर्स पिव कल मोद नित्यं विषयानुषमुक्त कुरु च मा अक्ट्राम् । विदितं से कपिछमतं तत्त्राप्यसे मोक्ससौस्य च ॥—सां. का. माठर, पु ५३।

२. तथा च उक्तं पञ्चिश्रासेन प्रमाणवानयम्—पञ्चविश्वतितत्त्वज्ञो......। तत्त्ववा०, पू. ६१

.

84

ष्रहोत्यादि--- ब्रह्म आनन्दैकरूपं तत्त्वं वैश्ति अत्र च तत्त्ररो अवरसभजनप्रवानो वेदान्ती क्यमातः परीक्षकैर्लस्यते । तथा च केनचित्तं प्रत्फल्डच्चं (?)

> 'संघ्यावन्दनवेलायां मुक्तोऽहेमिति मन्यसे । खण्डलडुकवेलायां दण्डमादाय घावसि ॥' [

1

यश्चेत्यादि---'इनेतमनमाछभेत स्वर्गकामः' इत्याद्यपौष्येयवानगग्रहावेशात् विषयतृष्णातरिकतमनस'
पर्श्वाहसानन्दसान्द्रस्य याज्ञिकस्य कः सुधीरासतां अदृधीत । तथा च मुरारिसुनतं विश्वामित्राश्रमवर्णनप्रस्तावे---

'तत्तादृक् तृणपूरुकोपनयनक्षेशाञ्चिरद्वेषिश्-मेंध्या वत्सतरी विहस्य वट्टभिः सोल्कुण्ठमालम्यते । अप्येष प्रततूभवत्यतिथिभिः सोच्छ्वासनासापुटे-रापीतो मघुपकंपाकसुरिभः प्राग्वेशनन्यानिलः॥'

[ अनर्घराधव, अंक.,२, रलो. १४ ]

१२ ्स्यति—हिनस्ति । कानीनाखाः—कन्यामा अपत्यं कानीनो व्यासमुनिः । ध किछ प्रातुर्वायान्य-वायपरवान् प्रसिद्धः । सवा च पठन्ति—

> 'कानीनस्य मुनेः स्वबान्धववषूर्वेषव्यविष्वंसिनो नप्तारः किल गोलकस्य तनयाः कुण्डाः स्वयं पाण्डवाः । ते पञ्चापि समानजानय इति स्यातास्तंदुत्कीर्तनात् पुण्यं स्वस्त्ययनं भवेद्दिनदिने धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः॥' [

'जो सांख्यके पचीस तत्त्वोंको जानता है वह किसी भी आश्रममें आसक्त हो, चोटी रखता हो, या सिर सुँढ़ाता हो, या जटाजूट रखता हो, अवश्य ही सुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है।'

बेदान्तीके प्रति किसीने कहा है-

ह वेदान्ती! सन्ध्यावन्दनके समय तो तू अपनेको सुक्त मानता है (अतः सन्ध्या-वन्दन नहीं करता)। किन्तु खॉडके छड्डूके समय दण्ड छेकर दौड़ता है (कही छड्डू बॉट जाते हों तो सबसे पहछे पहुँचता है)।'

श्रुतिमें कहा है—'इवेतमजमालभेत स्वर्गकामः'। स्वर्गके इच्छुकको सफेद वकरेकी विल करनी चाहिए। यह अपीक्षेय वेदवानय है। इस प्रकारके आग्रहके वश होकर याक्षिक पश्रुहिंसामें आनन्द मानता है। उसे कीन बुद्धिमान आप्त मान सकता है। ग्रुरारि मिश्रने

विश्वामित्रके आश्रमका वर्णन करते हुए कहा है-

'मुनिवालकोंको गायोंके लिए घासके गहर लानेमें को कष्ट होता उसके कारण वे गायोंसे चिरकालसे हेप रखते । अतः अतिथिके स्वागतके लिए दो वर्षकी पवित्र गायको हॅसकर वर्षे चल्लासके साथ वे मारते । उससे मञ्जूपके वनता । हवनके स्थानसे पूरवकी ओर बने घरसे निकली हुई वायु को, जो मघुपके पाकसे सुगन्धित होती, अतिथिगण दीर्घ उच्छ्वासके साथ अपनी नाकसे पीते थे—सुंघते थे।'

व्यास ग्रुनिने अपने माईकी पत्नीके साथ सम्मोग किया यह प्रसिद्ध है। कहा है— 'व्यासजीका जन्म कन्यासे हुआ वा इसिक्टिए उन्हें कातीन कहते हैं। उन्होंने अपने भाईकी वहूके वैधव्यका विष्वंस किया था अर्थात् उसके साथ सम्मोग करके सन्तान उत्पन्न

Ę

٩

| तथा              | <b>व</b> सिष्ठोऽक्षमालाख्या | चण्डालकर्मा | परिणीयोपमुञ्जानो | महर्पिकविमूदवान् | 1 | एवमन्येऽपि |
|------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|---|------------|
| बह्दस्तच्छास्त्र | दृष्टचा प्रतीयन्ते । यन     | मनु:        |                  |                  |   |            |
|                  | ·                           |             |                  |                  |   |            |

'अक्षमाला विशिष्ठेन प्रकृष्टाधमयोगिनाः। शांगीं च मन्दपालेन नगामाम्यर्हणीयतास्।।' [ ] 'एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नवकृष्टप्रसूत्वयः। उत्कर्ष योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैभंतुगुणैः शुमैः॥' [ मनु. ९।२३-२४ ]

सत्कृते च वर्गोपदेशकः प्रेसानता समास्त्रासः । तथा च पठन्ति---

ज्ञानवान्मृत्यते कश्चित्तदुनतप्रतिपत्तये । अज्ञोपदेशकरणे विप्रस्मनशस्त्रकिमः ॥ [ प्रमाणवा. १।३२ ]

अविधः--शास्त्रम् ॥२२॥

वय युन्त्यनुगृहोतपरमागमाधिगतपदार्यव्यवहारपरस्य निव्यात्वविव्ययमाविष्करोति-

यो युक्त्यानुमृहीतयाप्तवस्वनङ्गप्त्यात्मिन स्फारिते-व्वर्येषु प्रतिपक्षक्रीक्षतसदाद्यानन्त्रयवर्मात्मयु । नीत्याऽऽक्षित्तविपक्षया तदविनाभूतान्यधर्मोत्यया वर्मं कस्यविद्यर्पतं व्यवहृदस्याहन्ति सोऽन्तस्तसः ॥२३॥

१५

१२

की थी। चनके पौत्र पाण्डव थे। पाण्डव स्वयं जारज थे। उनकी उत्पत्ति राजा पाण्डुसे न होकर देवोंसे हुई थी। फिर भी देवोंके वरदानसे ने पॉवों समान जन्मवाछे कहें गये। दिनों-दिन उनका कल्याण हुआ। ठीक ही है, धर्मकी गति सूक्ष्म है। उसका समझमें आना कठिन-है। विशिष्ठने अक्षमाछा नामक चण्डाङकी कन्यासे विवाह करके उसका उपमोग किया और महर्षि कह्छाये। इसी तरह उनके शास्त्रके अनुसार और भी बहुत-से हुए। मनु महाराजने कहा है—

'अत्यन्त नीच योनिमें उत्पन्न हुई अक्षमाला वशिष्ठसे तथा आङ्गी महपालसे विचाह करके पूच्य हुई। इस लोकमें ये तथा अन्य नीच 'कुलमें उत्पन्न हुई स्त्रियाँ अपने-अपने पतिके शुम गुणोंके कारण उत्कर्षको प्राप्त हुई।'

किन्तु सच्चे आप्तके लिए बुद्धिमानोंको घर्मोपदेशका ही सहारा है। कहा है— 'यदि अज्ञ मतुष्य उपदेश दे तो उससे ठगाये जानेकी आशंका है। इससे मसुष्य आप्तके हारा कही गयी बातोंको जाननेके लिए किसी ज्ञानीकी खोज करते हैं।'

युक्तिसे अनुगृहीत आगमके द्वारा पदार्थीको नानकर जो उनका ज्यवहार करनेमें तत्पर रहते हैं ने मिध्यात्नपर विजय प्राप्त करते हैं, यह कहते हैं—

जो युक्ति द्वारा व्यवस्थित आप्तवचनोंके ज्ञानसे आत्मामें प्रकाशित पदार्थोंमें, जो कि प्रतिपक्षी धर्मोंसे युक्त सत् आदि अनन्त धर्मोंको छिये हुए हैं, प्रतिपक्षी नयका निराकरण न करनेवाले तथा विवक्षित धर्मके अविनाभावी अन्य धर्मोंसे उत्पन्न हुए नयके द्वारा विवक्षित किसी एक धर्मका व्यवहार करता है वह अपने और दूसरोंके मिच्यात्व या अज्ञानका विनाश करता है।।२३।।

, 3

Ę

युक्त्या 'श्राप्तवचनं प्रमाणं वृष्टेष्टाविरुद्धत्वात्', सर्वमनेकान्तात्मकं सत्त्वादित्यास्यया । अनुगृहीतया---स्यवस्थितया जासवचनज्ञस्या ।

> 'जीवो ति हवदि चेदा उवस्रोगविसेसियो पहू कता। भोता य देहमेतो ण हु मुत्तो कम्मसंजुतो॥' [ पञ्चास्ति., वा. २७ ]

इत्याबानमज्ञानेन । वचनमृपलक्षणं तेन आससंज्ञाविजनितमिष ज्ञानमागम एव । तथा च सूत्रम्— 'आसवचनाविनिजन्धनमर्थज्ञानमागमः ।' इति [ परीक्षामृख ३।९५ । ]

स्फारितेषु - स्फुरद्रूपिकृतेषु ! अर्थेषु - जीव-पृद्गळ-चर्माधर्माकाकोलेषु पदार्थेषु प्रतीरपादि । सत् - सत् सार्वर्येषा नित्यभेवादीना धर्माणा ते सदावयः । प्रति-पत्ता मान इत्यर्थः । भानप्रधानोऽयं निर्देशः ! सत् सार्विर्येषा नित्यभेवादीना धर्माणा ते सदावयः । प्रति-पत्ता विश्वर्यः भावत्यः प्रति-पत्ता विश्वर्यः प्रति-पत्ति विश्वर्यः । पत्ति-पत्ति विश्वर्यः । पत्ति पत्ति विश्

विशेषार्थ-आप्त पुरुषके वचनोंसे होनेवाले झानको आगम कहते हैं। प्रीक्षामुख सूत्रमें ऐसा ही कहा है। जैसे--

"आत्मा जीव है, चेतनस्वरूप है, उपयोगसे विशिष्ट है, प्रमु है, कर्ता है, मोका

है, शरीरके बरावर है, अमूर्तिक है किन्तु कर्मसे संयुक्त है।"

इस आप्त वचनसे होनेवाछ ज्ञानको आगम कहते हैं। यहाँ 'वचत' शब्द उपछक्षण है। अतः आप्त पुरुषके हायके संकेत आदिसे होनेवाले ज्ञानको भी आगम कहते हैं। वह आगम युक्तिसे भी समर्थित होना चाहिए। जैसे, आप्तका वचन प्रमाण है क्योंकि वह प्रत्यक्ष और अनुमानप्रमाण आदिके अविकद्ध है। या सब वस्तु अनेकान्तात्मक है सत् होने से। इन यक्तियाँसे आगमकी प्रमाणताका समर्थन होता है। आगममें छह द्रव्य कहे हैं-जीव, पुद्रगल, धर्मद्रन्य, अधर्मद्रन्य, आकाश और काल। एक-एक पदार्थमें अनन्त धर्म होते हैं। और वे धर्म अपने प्रतिपक्षी घर्मोंके साथ होते हैं। अर्थात्, वस्तु सत् भी है और असत् भी है, नित्य भी है और अतित्य भी है, एक भी है और अनेक भी है आदि। यह अनन्त धर्मात्मक वस्त प्रमाणका विषय है। प्रमाणसे परिगृहीत पदार्थके एकदेशको जाननेवाला झान नय है। किन्तु वह नय अपने प्रतिपश्ची नयसे सापेश्च होना चाहिए। जैसे नयके मूळ भेद दो हैं-द्रव्यार्थिक नय और प्रयोगार्थिक नय। जो नय द्रव्यकी मुख्यतासे बस्तुको प्रहण करता है वह द्रन्यार्थिक है और जो नय पर्यायकी अल्यतासे वस्तुको प्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय है। द्रव्यार्थिक नय पर्यापाधिक सापेक्ष होनेसे सम्बक् होता है और पर्यायार्थिक नय द्रव्याधिक सापेक्ष होनेसे सन्यक् होता है। क्योंकि वस्तु न केवल द्रव्यरूप है और न केवल पर्यायरूप है किन्तु द्रव्यपर्यायरूप है। उस द्रव्यपर्यायरूप बस्तुके द्रव्यांश या पर्यायांशको प्रहण करनेवाला द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय है। यदि द्रव्यात्रप्राही द्रव्यार्थिक नय अपने विषयको ही पूर्ण वस्तु मानता है तो वह मिच्या है। इसी तरह वर्यायांशका प्राही पर्यायाधिक नय यदि अपने विषयको ही पूर्ण वस्तु कहता है तो वह भी मिच्या है। कहा भी है-

प्रतिपक्षका निराकरण ने करते हुए वस्तुके अंशके विषयमें जो ज्ञाताका अभिप्राय है उसे नय कहते हैं। और जो प्रतिपक्षका निराकरण करता है उसे नयामास कहते हैं। [ नयके सम्बन्धमें विशेष जाननेके छिए देखें तत्वा. इंडोक वा., शह ]

ş

भवित चात्रार्यं—
'ज्ञातुर्रानराक्कृते प्रतिपक्षो वस्त्वंशस्यास्त्यिमप्रायः ।
यः स नयोऽत्र नयासो निराकृतप्रत्यनीकस्तु ॥' [
चक्तं च तत्त्वार्यस्कोकवार्तिकार्यकारे—[ ११३३१२ ]
'सघर्मणैव साध्यस्य साधम्यिदिवरोषतः ।
स्याद्वादप्रविभक्तार्थविशेषव्यक्षको नयः ॥ [ बाप्तमीः १७६ ]
तथा श्रीमदकळक्कृदेवैरप्युक्तम्—
'उपयोगो श्रुतस्य द्वौ स्याद्वादनयसंज्ञितौ ।
स्याद्वादः सकळादेशो नयो विकळसंकथा ॥' [ क्रघोयस्त्रय ६२ ]

आक्षिप्तिययां—काक्षितिश्वयां कार्यार्थनयः वार्यायं वार्यं वार्यायं वार्यं वार्यायं वार्यायं वार्यायं वार्यायं वार्यायं वार्यायं वार्यायं

आचार्य समन्तमद्रने अपने आप्त मीमांसा नामक प्रकरणमें स्याह्वाद् के ह्वारा प्रविभक्त अर्थके विशेषिक व्यंजकको नय कहा है। 'स्याह्वाद'से उन्होंने आगम छिया है और नयबादसे हेतुवाद या युक्तिवाद छिया है। उसीको दृष्टिमें रखकर पं. आशाधरजीने भी नयको 'तद-विनामूत्वान्यधर्मोत्थया' कहा है। इसका अर्थ उन्होंने टीकामें इस प्रकार किया है—विवक्षित धर्मसे अविनामूत अर्थात् सहमाव या क्रमभाव रूपसे निश्चित अन्य धर्म यानी हेतु। क्योंकि कहा है—जिसका साध्यके साथ सुनिश्चित अविनामाव होता है उसे हेतु कहते हैं। इस छागका अविनामावी रूपसे निश्चित घुआँ है क्योंकि घुआँ आगके विना नहीं होता। अतः धूमसे आगको जानकर व्यवहारी पुरुष पर्वतमें होनेवाछी आगके पस जाते हैं या उससे वच जाते हैं। इसी तरह जीवादि छह पदार्थोंने से किसी एक पदार्थमें रहनेवाछे सत्-असत् आदि धर्मोंमें से किसी एक विवक्षित धर्मको जानकर ज्ञाता उसमें प्रवृत्ति या निवृत्ति करता है। इससे उसका अज्ञानान्यकार हटता है और वह वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जानता है। इससे उसका अज्ञानान्यकार हटता है और वह वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जानता है।

आचार्य विद्यानन्दिने अपने तस्वायंश्लोकवार्तिकर्में (११३३१२) हेतुवाह और नयमें भेद वतलाया है। उनका कहना है कि हेतु स्याद्वादके द्वारा प्रविभक्त समस्त अर्थके विशेषोंको व्यक्त करतेमें असमर्थ हैं। हेतुसे होनेवाला ज्ञान ही व्यंत्रक है और वही नय है। क्योंकि प्राथंके एकदेशका निर्णयात्मक ज्ञान नय है। पं. आशाघरजीका भी यही असिप्राय है। असः स्याद्वादके द्वारा प्रविभक्त अर्थ अनेकान्तात्मक है। अनेकान्तात्मक अर्थको कहनेका नाम ही स्याद्वाद है। उस अनेकान्तात्मक अर्थके विशेष हैं नित्यत्म, अनित्यता, सत्ता, असत्ता आदि। उसका कथन करनेवाला नय है। इस तरह अनेकान्तका ज्ञान प्रमाण है, उसके एक धर्मका ज्ञान नय है, और एक ही धर्मको स्वीकार करके अन्य धर्मोका निराकरण

24

जीवादिपदार्थान् प्रत्येकं युन्त्या समर्थयते---

सर्वेर्षा युगपद् गतिस्थितिपरीणामावगाहान्यथा योगाद् धर्मतेवस्थकालगगनान्यात्मा त्वहं प्रत्ययात् ।
 तिस्येत् स्वस्य परस्य वाक्प्रमुखतो मूर्तत्वतः पुदगल स्ते द्रव्याणि षद्येव पर्ययगुणात्मानः कर्षाचिद् ज्ञृ नाः ११२४।

सर्वेषां —गतिस्थितिपक्षे जीवपुद्गजानां तेवामेव सक्रियत्वात् गतिमतामेव च स्थितिसंगवात् । परिणामावगाहपक्षे पुनः षण्णामिप वर्षरिणामिनः खपुष्पकत्त्वात् वाधारमन्तरेण च वाधेयस्थित्ययोगात् । मनरं काळः परेषामिव स्वस्यापि परिणामस्य कारणं प्रवीप इव प्रकाशस्य । आकाशं च परेषामिव स्वस्याप्य-वकाशहेतुः 'आकाशं च स्वप्रतिष्ठिमस्यियधानात् । अन्यथायोगात् धर्मादीनन्तरेण जीवादीना गुगपद्मा-विगस्यादानुपपतेः । तदन्यः—चतः अतुत्वाद् चर्मादन्योऽधर्मः । अहंप्रत्ययात् —अहं मुखी अहं दुखीत्यादिक्षानात् प्रतिप्राणि स्वयं संवेद्यमानात् । सिद्धचेत्—निर्णयं गच्छेत् । वाक्प्रमुखतः वयनचेष्टादिविशेषकार्यात् । मूर्तेत्वात् —क्ष्पादिमस्वात् । सस्य हि क्ष्परस्यग्वस्थाः सत्त्या अग्निय्यस्या वा प्रतीयन्ते स सर्वोऽपि पुद्गलः । तेन पृथिव्यत्वेजवायूना पर्यायमेदेनान्योग्यं भेदो क्ष्याद्यात्मकपूद्गलद्रक्यास्यकत्वा वासेवः । ते द्रव्याणि गुणपर्यायवत्त्वात् । तत्रव्याः यथा—

'गुण इदि दव्यविहामं दव्यविकारो य पञ्जनो गणिको । तेहिं अणूणं दव्यं अजुदपसिद्धं हवदि णिच्चं ॥' [ सर्वार्षेति. ५।३८ में चद्वृत ]

करनेवाला दुर्नय है। जैसे अस्तित्वका विपक्षी नास्तित्व है। जो वस्तुको केवल सत् ही मानवा है वह दुर्नय है, निध्या है क्योंकि वस्तु केवल सत् ही नहीं है। वह स्वरूपसे सत् है और पररूपसे असत् है। जैसे घट घटरूपसे सत् है और पटरूपसे असत् है। यदि ऐसा न माना जायेगा वो घट-पटमें कोई भेद न रहनेसे दोनों एक हो जायेंगे। इस तरहसे वस्तुको जाननेसे ही यथार्थ प्रतीति होती है। और यथार्थ प्रतीति होनेसे ही आत्मापर पड़ा अज्ञानका पर्दा हटता है।।२१।

अब जीव आदि पदार्थों से प्रत्येकको युक्ति सिद्ध करते हैं—
यथायोग्य जीवादि पदार्थों का एक साथ गति, स्थिति, परिणास और अवगाहन
अन्यथा नहीं हो सकता, इससे वर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, काल और आकाशहव्यकी सिद्धि होती
है। 'मैं' इस प्रकारके ज्ञानसे अपनी आत्माकी सिद्धि होती है और बातचीत चेष्टा आदिसे
दूसरों की आत्माकी सिद्धि होती है। मूर्वपनेसे पुद्रगल ह्रव्यकी सिद्धि होती है। [इस प्रकार ये
छह ही ह्रव्य हैं जो गुणपर्यायात्मक हैं तथा कथंचित्त नित्य हैं।।२४।।

विशेषार्थं — जैनदर्शनमें मूळ द्रव्य छह ही हैं — जीव, पुद्गळ, वर्म, अवर्मद्रव्य, आकाश और काळ। इन्हींके समवायको छोक कहते हैं। सभी द्रव्य अनादि हैं तथा अनन्त हैं। उनका कभी नाश नहीं होता। न ने कम-ज्यादा होते हैं। इन छह द्रव्योंमें गतिशीळ द्रव्य हो ही हैं जीव और पुद्गळ। तथा जो चळते हैं ने ही ठहरीते भी हैं। इस प्रकार गतिपूर्वक स्थिति भी इन्हीं दो द्रव्योंमें होती है। किन्तु परिवर्तन और अवगाह तो सभी द्रव्योंमें होती है। परिवर्तन तो वस्तुका स्वमाव है और रहनेके ळिए सभीको स्थान चाहिए। इन छह द्रव्योंमें से इन्द्रियोंसे तो केवळ पुद्गळ द्रव्य ही अनुभवमें आता है क्योंकि अकेळा वही एक द्रव्य मूर्तिक है। मूर्तिक उसे कहते हैं जिसमें रूप, रस, गन्य और स्था गुण पाये जाते हैं। चक्षु रूपको देखती है,

अपि च---

घर्माघर्मनभःकाला अर्थपर्यायगोचराः । य्यञ्जनीर्थस्य संबद्धौ द्वावन्यौ जीवपुद्गली ॥ [ ज्ञाना. ६१४० ] मूर्तो व्यञ्जनपर्यायो वाग्गम्यो नस्वरः स्थिरः । सूक्ष्मः प्रतिक्षणध्वसी पर्यायक्वार्थसंज्ञकः ॥ [ ज्ञाना. ६१४५ ]

षडेव पृथिव्यप्तेजोवायूनां पुद्गळपरिणामविद्येषस्वेन व्रव्यान्तरत्वायोगात् । दिश्च आकाशप्रदेशपंक्ति-रूपतया वतोऽनर्यान्तरत्वात् । द्रव्यमनसः पुद्गळे मावमनसन्व आत्मनि पर्यायतयाऽन्तर्मावात् परपरिकरिपतस्य च मनोद्रव्यस्यासिद्धेः ।

रसना रसका स्वाद छेती है, घाण इन्द्रिय सुगन्य-दुर्गन्यका अनुसव करती है और स्पर्शन इन्द्रिय कोमल-कठोर, गर्म-सर्द आदिको जानती है। इस तरह इद्रियोंसे पुद्गल द्रव्यकी प्रतीति होती है। किन्तु पुद्गल द्रव्यकी प्रतीति होती है। किन्तु पुद्गल द्रव्यकी प्रतीति होती है। किन्तु पुद्गल द्रव्यकी अनित्त होती है। किन्तु पुद्गल द्रव्य तो अणुरूप है जो इन्द्रियोंका विषय नहीं है। अणुर्जोंके मेलसे को स्थूल स्कन्ध वनते हैं। इस्ट्रव्याँ जानती है। क्निहीं आधार पर हम लोग अनुमानसे परमाणुको जानते हैं। इस्ट्रव्याँ जानती है। किन्तु प्रमाणुर्जों किप-रस-गन्ध-स्पर्भ चारों गुण हैं। बलके परमाणुर्जों गन्धगुण नहीं है, अग्निके परमाणुर्जों किप-रस-गन्ध-स्पर्भ चारों गुण हैं। वायुके परमाणुर्जों केवल स्पर्भ गुण है। इस तरह उनके यहाँ प्रथ्वी, जल, आग और वायु चार अलग-अलग द्रव्य हैं। किन्तु जैन दर्शनमें परमाणुकी एक ही जाति मानी गयी है और उसमें चारों गुण रहते हैं। परिणमनके अनुसार किसीमें कोई गुण अव्यक्त रहता है और कोई गुण व्यक्त। यही वात आचार्य कृत्वकुन्दने कही है—

जो आदेश मात्रसे मूर्व है वह परमाणु है। वह पृथ्वी, जल, आग, बायु चारोंका कारण है। परिणमनकी वजहसे उसके गुण व्यक्त् अव्यक्त होते हैं। वह अव्वरूप नहीं है। शेव कोई भी द्रव्य इन्द्रियोंका विषय नहीं है। क्योंकि अमूर्तिक होनेसे उनमें रूपादि गुण नहीं होते। उनमें-से जीवद्ग्य स्वयं तो 'मैं' इस प्रत्ययसे जाना जाता है। जन्य किसी भी द्रव्यमें इस प्रकारका प्रत्यय नहीं होता। दूसरे चलते-फिरते, बातचीत करते प्राणियोंको देखकर अनुमान-से उनमें जीव माना जाता है। उसीके आधारपर लोग जीवित और स्वकी पहचान करते हैं। शेव चार द्रव्योंको उनके कार्योंके आधारपर जाना जाता है। स्वयं चलते हुए समस्त जीव और पुद्गलोंको उनके कार्योंके आधारपर जाना जाता है। स्वयं चलते हुए समस्त जीव और पुद्गलोंको जो चलनेमें उदासीन निमित्त है वह धर्मद्रव्य है। जो चलते-चलते स्वयं ठहरनेवाले जीव और पुद्गलोंके ठहरनेमें उदासीन निमित्त है वह अधर्मद्रव्य है। ये दोनों द्रव्य न तो स्वयं चलते हैं और न दूसरोंको चलते हैं किन्तु स्वयं चलते हुए और चलते-चलते स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलोंके चलने और ठहरनेमें निमित्त मात्र होते हैं। यह सिद्धान्त है कि जिस द्रव्यमें जो असित स्वयं नहीं है दूसरे द्रव्यके योगसे उसमें चलने और ठहरने-हो सकती। अतः धर्मद्रव्यके और अधर्मद्रव्यके योगसे जीव पुद्गलोंमें चलने और ठहरने-

 <sup>&#</sup>x27;व्यक्षनेन शु संवदी'—आस्रापप.। व्यक्षनार्येन स—अनगार. म. कु. टो.।

२. स्थूलो व्य--आलाप ; अनगार घ. म. टी ।

सादेशमेत्तमुत्तो बादुबदुक्कस्य कारणं जो दु ।
 सो णेखो परमाणु परिणामगुणो सवससहो ॥—मञ्जाः गा. ७८

9.

कर्यंचिद् ध्रुवाः—हन्यरूपतया नित्याः पर्यायरूपतया चानित्या इत्यर्थाल्लम्यते ! तथाहि—जीवादि वस्तु नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेः । यदि बाळावस्थायां प्रतिपणं वेवदत्तादिवस्तु तद् युवाद्यवस्थाया तदेवेदमिति । तथा तदिनित्यं वाळाववस्थातो युवाद्यवस्थाया तदेवेदमिति । निरारेकं प्रत्यभिज्ञानतो व्यवहरन्ति सर्वेऽपि । तथा तदिनित्यं वाळाववस्थातो युवाद्यवस्थाऽप्येति निर्वाधतया निर्णातिः । वथा प्रकारान्तरेण वमोदिसिद्धये प्रमाणानि ळिक्यन्ते । तथाहि—विवादापणाः सक्ळजीवपुद्गळा- क्या. सक्ळजीवपुद्गळा- स्थाराणवाह्यनिभित्तापेक्षा. युवपद्गवित्यतिक्षत्याद्विष्ठित्वादेककुण्डाळ्यानेकवदरादिस्यितिवत् । तथा सक्ळजीवपुद्गळिस्यतयः साधारणवाह्यनिभित्तापेक्षा युवपद्गवित्यितिकार्यानुपपत्तेः । तथा चागमः—

गइपरिषयाण धम्मो पुरगळजीवाण गयणसहयारी । तोयं जह सच्छाणं अच्छेता जैव सो णेइ ॥ ठाणजुवाण अहम्मो पुरगळजीवाण ठाण सहयारी । छाया जह पहियाणं गछता जेव सो घरइ ॥ [ इन्य वं. १७–१८ ]

१२ तथा विग्वेशकृतपरापराविप्रत्ययनिपरीताः परापरादिविशिष्ठप्रत्यया विशिष्टकारणपूर्वकाः विशिष्ट-प्रत्ययत्वात् । यो विशिष्टः प्रत्ययः स विशिष्टकारणपूर्वको वृष्टो यथा वण्डीत्याविप्रत्ययः, विशिष्टार्ण्वते परापर-यीगपष्यविर्दितप्रप्रत्यया इति । यत्त्वेषा विशिष्टं कारणं स काल इति । वास्त्वकालविद्धिः । आगमान्त्र —

की शक्ति उत्पन्न नहीं होती। वह शक्ति तो उनमें स्वमावसिद्ध है। इसी तरह सभी द्रव्योंने परिणसन करनेकी भी शक्ति स्वभावसिद्ध है। काल्ड्रव्य उसमें निमित्त मात्र होता है। इत्नी विशेषता है कि कालद्रव्य स्वयं भी परिणमनशील है और दूसरोंके भी परिणमनमें सहार्यिक है। इसी तरह आकाश द्रव्य स्वयं भी रहता है और अन्य सब द्रव्योंको भी स्थान देता है। 'स्थान देता है' ऐसा लिखनेसे यह नहीं समझ छेना चाहिए कि आकाश द्रव्य पहले बना और पीछेसे उसमें अन्य द्रव्य आकर रहे। छोकको रचना तो अनादि है। फिर भी छोकमें ऐसा व्यवहार किया जाता है कि आकाशमें सब द्रव्य रहते हैं क्योंकि आकाश सब ओरसे अनन्त है। अन्य द्रव्य केवल लोकमें ही हैं लोकके वाहर नहीं हैं। वास्तवमें तो सभी द्रव्य अपने-अपने आधारसे ही रहते हैं। कोई किसीका आधार नहीं है। इस प्रकार गति, स्थिति, परिणमन **और अवगाहन कार्य देखकर धर्म, अधर्म, काळ और आकाश द्रव्यकी सत्ता स्वीकार की जाती** है। आचार्योंने धर्मादि द्रव्योंकी सिद्धिके छिए जो प्रमाण चपस्थित किये हैं चन्हें यहाँ दिया जाता है। समस्त जीवों और पुद्गलोंमें होनेवाली एक साथ गति किसी साधारण वास निमित्तकी अपेक्षासे होती है, एक साथ होनेवाली गति होनेसे। एक तालावके पानीमें होने-षाली अनेक मललियोंकी गतिकी तरह। तथा सब जीव और पुद्गलोंकी स्थिति किसी साधारण बाह्य निमित्तकी अपेखा रखती है, एक साथ होनेवाली स्थित होनेसे, एक कुण्डके आश्रयसे होनेवाली बनेक बेरोंकी स्थितिकी तरह। जो साधारण निमित्त है वह घमहुव्य और अधमेंद्रव्य है, उनके बिना उनकी गति और स्थितिरूप फार्च नहीं हो सकता। आगममें कहा है-

चलते हुए जीव और पुद्गलोंको चलनेमें सहकारी धर्मद्रव्य है। जैसे मछिलयोंको चलनेमें सहायक जल है। वह धर्मद्रव्य उहरे हुए जीव पुद्गलोंको नहीं चलाता है। उहरे हुए जीव और पुद्गलोंको ठहरनेमें सहायक अधर्मद्रव्य है। जैसे छाया पियकोंको ठहरनेमें सहायक अधर्मद्रव्य है। जैसे छाया पियकोंको ठहरनेमें सहायक है। वह अधर्मद्रव्य चलते हुआंको नहीं ठहराता है। तथा दिशा और देशकृत पर-स्वप्र आदि श्रिष्ट प्रत्यय विशिष्ट कारणपूर्वक होते हैं

- 8

14

वर्तनालक्षणः कालो वर्तनावत्पराश्रया ।

यथास्वं गुणपर्यायैः परिणतत्वयोजना ॥ [ महा. पु. २४११३९ ]

स कालो लोकमात्रोऽस्ति रेणुर्मिनिचितस्थितिः ।

क्रेयोऽन्योन्यमसंकीर्णे रत्नानामिव राशिभः ॥ [ महा. पु. २४११४२ ]

लोयायासपदेसे एक्केक्के जे ठिया हु एक्केक्का ।

रयणाणं रासिमिव ते कालाणु असंसदक्वाणि ॥ [ ब्रब्य सं. २२ ]

अपि च---

तया--

भाविनो वर्तमानत्वं वर्तमानास्त्वतीततास् । पदार्यो प्रतिपद्यन्ते कालकेष्टिकदिषताः ॥ [ ज्ञानाणं, ६।३९ ]

तया युगपित्रिखिलावगाह साधारणकारणापेक्षो युगपित्रिखिलावगाहस्वात् य एविवयोऽवगाहः स एवे-विधकारणापेक्षो दृष्टो य्येकसर सिल्लान्यःपाति-मस्त्याद्यवगाहस्वयावगाहस्वायमिति । यज्य तत्साधारण- १२ कारणं तदाकाशित्याकाणसिद्धः। तयागमाण्य---

> घम्माधम्मा कालो पोग्गलजीवा य संति जाविदए । बायासे सो लोगो तत्तो परदो बलोगो खं ॥ [ इन्य सं. २० ]

विशिष्ट प्रत्यय होनेसे । जो विशिष्ट प्रत्यय होता है वह विशिष्ट कारणपूर्वक देखा गया है जैसे दण्डी आदि प्रत्यय । और पर, अपर, योगपद्य, श्रीव्र, देरमें इत्यादि प्रत्यय विशिष्ट है । इन प्रत्ययोंका जो विशिष्ट कारण है वह काछ है । इस प्रकार वास्तविक काछकी सिद्धि होती है। आगममे भी कहा है—

कालका लक्षण वर्तना है। वह वर्तना काल तथा कालसे मिन्न अन्य पदार्थिक आध्यसे रहती है और अपने-अपने यथायोग्य गुण और पर्यायों रूप जो सब पदार्थों में परिणमन

होता है उसमें सहायक होती है।

वह काछ रत्नों की राशिकी तरह परस्परमें जुदे-जुदे स्थिर काछाणुओंसे ज्याप्त है। तथा छोक प्रमाण हैं।

एक-एक लोकाकाशके प्रदेशपर एक-एक कालाणु रत्नोंकी राशिकी तरह स्थित हैं। वे कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं।

ुकालके वर्तनसे ही मावि पदार्थ वर्तमानका रूप छेते हैं और वर्तमान पदार्थ अतीतका

रूप लेते हैं। कहा है—

कालकी क्रीडा से सताये गये भावि पदार्थ वर्तमानपनेको और वर्तमान पदार्थ अतीत-पने को प्राप्त होते हैं।

तथा एक साथ समस्त पदार्थीका अवगाह साघारण कारणकी अपेक्षा करता है एक साथ समस्त पदार्थीका अवगाह होनेसे। जो इस प्रकारका अवगाह होता है वह इस प्रकारके कारणकी अपेक्षा करता देखा गया है। जैसे एक वाळावके पानीमें रहनेवाळी मळळियोंका अवगाह। यह अवगाह भी वैसा ही है। और जो साघारण कारण है वह आकाश है। इस प्रकार आकाश द्वयकी सिद्धि होती है। आगममे भी कहा है—

जितने आकाशमे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, काल्द्रव्य, पुर्गल और जीव रहते हैं वह लोक

है। उससे आगेका आकाश बछोक है।

Ę

٩

13

तया—जीवच्छरीरं प्रमत्तवताघीच्डितमिच्छानृविधार्मिक्रमांवयत्वाद् प्रव्यवत् । श्रीत्रादीन्युपर्कावः साधनानि कर्तुत्रयोजनानि करणत्वाद् वास्यादिवदिति च । यस्य प्रयत्नवान कर्ता च स जीव इति परशरीरे वै जीवसिद्धिः । स्वगरीरे तु स्वसंवेदनप्रत्यकादेवात्मा सिद्धः । तथा बछादयो मन्यादिमन्तः स्पर्धवत्यात् । यत्स्पर्शवत्तद् गन्वादिमत्त्रसिद्धं यथा पृथिवी । यत्पुनर्गन्धादिमन्न अवति भ तत् स्पर्शवत् यथाऽज्सादि, इत्यनुमानाद् जलादिपु गन्यादिसद्भावसिद्धैः पुद्गललकाणस्पादिमस्वयोगात्पुद्गलत्वसिद्धिः । उक्तं च--

> 'जवभोज्जमिदिएहि इंदियकाया मणो य कम्माणि । जं हवदि मत्तमण्य तं सब्बं पोगगरं जाण' ॥ [पञ्चास्ति. ८२ ]

तथा-

'द्विस्पर्शानंशनित्यैकवर्णगन्धरसोऽध्वनिः । द्रव्यादिसंख्यामेताऽणुः स्कन्धम्, स्कन्धशब्दकृत् ॥ द्वयधिकादिगुणत्यक्तज्वन्यस्नेहरीक्षतः। तत्तत्वमंवदात्वार्गमोग्यत्वेनायवोऽङ्गिनास् ॥ पिण्डिताद्या वर्न सान्तं संख्याः क्माम्भोऽग्निवायुकः।

स्कन्धाश्च ते व्यक्तचतुस्त्रिद्धवेकस्वगुणाः कमात् ॥'[

तथा जीवित शरीर किसी प्रयत्नवान्के द्वारा अधीष्ठित है, इच्छाके अनुसार क्रियाका आश्रय होनेसे । जाननेके साधन श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ कर्ताके द्वारा प्रयुक्त होती हैं कारण होनेसे विसीछे आदिकी तरह । और जो प्रयत्नवान कर्ता है वह जीव है। इससे परावे शरीरमें जीवकी सिद्धि होती है। अपने सरीरमें वो स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे ही आत्माकी सिद्धि होती है।

1

तथा जल आदि गन्धवाले है स्पर्शादिवाले होनेसे। जिसमें स्पर्श होता है उसमें गन्धका अस्तित्व भी प्रसिद्ध है, जैसे प्रथिवीमें । जिसमें गन्ध आदि नहीं होते उसमें स्पर्श भी नहीं होता, जैसे आत्मा वगैरह । इस अनुमानसे जरू आदिमें गन्य आदिके सद्भावकी सिद्धि होनेसे पुद्गळपना सिद्ध होता है क्योंकि जिसमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श होते हैं इसे पुद्गळ कहते हैं। कहा भी है-

'जो पॉचों इन्द्रियोंके द्वारा भोगनेमें आते हैं तथा इन्द्रियाँ, शरीर, मन, कर्म व जो अन्य मूर्तिक पदार्थ हैं वह सब पुद्रगछ द्रव्य जानो ।'

और भी कहा है-

'पुद्गालके एक परमाणुमें दो स्पर्शगुण, एक वर्ण, एक गन्य और एक रस रहते हैं। परमाणु नित्य और निरंश होता है, अञ्दूरूप नहीं होता। द्रव्योंके प्रदेशोंका साप परमाणुके द्वारा ही किया जाता है। परमाणुऑक मेल्से ही स्कन्य वनते हैं। शब्द स्कन्ध रूप होता है अतः परमाणु ही उसका कर्ता है।

जवन्य गुणवाले परमाणुओंको छोड़कर दो अविक गुणवाले परमाणुओंका ही परसर में बन्ध होता है। बन्धमें कारण हैं स्निग्ध और रूक्षगुण। जैसे दो स्निग्धगुणवाले परमाणुका बन्ध चार स्निग्ध गुणवाले या चार रुख गुणवाले परमाणुके ही साथ होता है तीन या पाँच गुणवालेके साथ नहीं होता। अपने अपने कमके वशसे परमाणु प्राणियोंके भोग्य होते हैं।

वे परमाणु परस्परमें पिण्डरूप होकर पृथ्वी, जल, अस्ति, वायु रूप स्कन्धोंमें परिवर्तित होते हैं। उनमें क्रमसे चार, वीन, दो और एक गुण व्यक्त होता है। अर्थात् पृथ्वीमें गन्ध,

एवं समासतो धर्मादिषद्पदार्वज्यवस्था मृमुसुनिर्लक्या । विस्तरतस्तु न्यायकुमुदचन्द्रादिशास्त्रेज्वसौ प्रतिपत्तक्ष्रीत । क्रिंच ज्यामोह्व्यपोहाय सुक्तानीमानि नित्यं भनसि संनिष्ठेयानि—

सदैव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात् । असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ [ बासमी. १५ ] अर्थेकिया न युच्येत नित्मक्षणिकपक्षयोः । क्रमाक्रमाभ्यां भावानां सा छक्षणतया मता ॥ [ छ्वीयस्त्रय. ८ ]

रस, रूप, स्पर्श चारों गुण व्यक्त होते हैं, जलमें रस, रूप, स्पर्श गुण व्यक्त होते हैं, अग्निमें रूप और स्पर्श गुण व्यक्त होते हैं तथा चायुमें केवल एक स्पर्श गुण ही व्यक्त होता है. शेष

गुण अन्यक्त होते हैं।"

इस तरह छह ही द्रव्य हैं क्योंकि प्रथिवी, जल, अग्नि और वायु पुद्गल द्रव्यके ही परिणाम विशेष होनेसे अन्य द्रव्य रूप नहीं हैं। दिशा तो आकाशसे भिन्न नहीं है क्योंकि आकाशके प्रदेशकी पंक्तियोंमें जो पूर्व-पश्चिम आदि व्यवहार होता है उसे ही दिशा कहते हैं। मन भी प्रथक् द्रव्य नहीं है क्योंकि द्रव्यमन पुद्गलकी पर्याय है और भावमन जीवकी पर्याय है। अतः न्यायवैशेषिक द्रश्र्ममें जो नौ द्रव्य माने हैं वे ठीक नहीं है।

गुणपर्यायवाला होनेसे इन्हे द्रव्य कहते हैं। उनका लक्षण इस प्रकार कहा है-

'एक द्रव्यसे दूसरा द्रव्य जिसके कारण सिन्न होता है वह गुण है। गुण ही द्रव्यका विधाता है। गुणके असावमें सब द्रव्य एक हो जायेगे। जैसे जीय झानादि गुणोंके कारण पुद्राज आदिसे मिन्न होता है और पुद्राज आदि स्पादि गुणोंके कारण जीवादिसे मिन्न होते हैं। यदि दोनोंमें ये गुण न हों तो दोनों समान होनेसे एक हो जायेगे। इसिल्ए सामान्यकी अपेक्षासे अन्वयी झानादि जीव के गुण है और रूपादि पुद्राज आदि के गुण हैं। उनके विकारको—विशेष अवस्थाओंको पर्याय कहते हैं। जैसे घटझान, पटझान, कोध, मान, तीव्र गन्य, मन्द गन्ध, तीव्र वर्ण, मन्द वर्ण आदि। उन गुण-पर्यायोंसे सहित नित्य द्रव्य होता है, गुण, पर्याय और द्रव्य ये सब अयुतसिद्ध होते हैं, इन सबकी सत्ता प्रयक्-पृथक् नहीं होती, एक ही होती है। पर्याय कम्मावी होती हैं, द्रव्यमें कमसे होती हैं। गुण सहमावी होते हैं। वे द्रव्यकी प्रत्येक अवस्थामें वर्तमान रहते हैं। पर्याय तो आती-जाती रहती हैं। पर्यायके भी हो प्रकार हैं—अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय। अर्थपर्याय धर्मादि द्रव्योंमें होती है तथा व्यंजनपर्याय जीव और पुद्राज द्रव्योंमें होती है। कहा भी है—

'धर्म, अधर्म, आकाश और काल तो अयं पर्यायके निषय हैं उनमें अर्यपर्याय होती है। किन्तु जीन और पुद्गलोंमें व्यंजन पर्याय मी होती है और अर्थपर्याय भी होती है। व्यंजन पर्याय मूर्त-स्यूल होती है। उसे नचनसे कहा जा सकता है। वह नश्वर भी होती है और स्थिर मी होती है। क्रिन्तु अर्थ पर्याय सूक्त और क्षण-खणमें नष्ट होनेवाली होती है। मूर्त इत्यके गुण अपूर्तिक होते हैं। गण क्रयंचित नित्य हैं अर्थात

द्रव्यरूपसे नित्य और पर्याय रूपसे अनित्य हैं।

जैन वस्वज्ञानके नीचे लिखे कुछ सूत्रोंको सदा हृदयमें पारण करना चाहिए। उससे

तत्त्व ज्ञान विषयक आन्तियाँ दूर होती हैं-

'द्रव्य और पर्याय एक वस्तु है। क्योंकि दोनोंमें प्रतिसास मेड़ होनेपर सी भेड़ नहीं है। जिनमें प्रतिमास मेड़ होनेपर मी अभेड़ होता है वे एक होते हैं। अतः द्रव्य और पर्याय 3

, É

द्रव्यपर्यायगोरेक्यं तयोरव्यतिरेकतः ।
परिणामिवशेषाच्यं शिक्तमच्छिक्तिभावतः ॥
संज्ञासंस्थाविशेषाच्यं स्वरुक्षणिवशेषतः ।
प्रयोजनादिभेदाच्यं तन्नानात्यं न सर्वथा ॥ [ बाह्य. ७१-७२ ]
समुदेति विरुपमुच्छितं भावो नियमेन पर्ययनयस्य ।
नोदेति नो विनङ्गति भवनतया छिज्जितो नित्यम् ॥ [
सिय अत्थ णत्थि उभयं अव्यत्तव्यं पुणो य तत्तिदयं ।
द्ववं स सत्तभंगं आदेसवसेण संभविदं ॥ [ वञ्चास्तः १४ ]

1

भिन्न नहीं है। इस तरह बस्त द्रव्य पर्यायात्मक है। इन दोनोंमें-से यदि एकको भी न माना जाये तो वस्तु नहीं हो सकती। क्योंकि सत्का छक्षण है अर्थिकिया। किन्तु पर्याय निरपेक्ष / अकेला द्रव्य अर्थिकिया नहीं कर सकता और न द्रव्य निरपेक्ष पर्याय ही कर सकती है। क्योंकि अर्थिकिया या तो क्रमसे होती है या युगपत् होती है किन्तु केवछ द्रव्यरूप या केवछ पर्यायरूप वस्तुमें क्रमयीगपद्य नहीं वनता, क्योंकि द्रव्य अथवा पर्याय सर्वथा एक स्वमाव होनेसे उनमें क्रमयोगपद्य नहीं देखा जाता। अनेक पर्यायात्मक द्रव्यमें ही क्रमयोगपद्य पाया जाता है। ज्ञायद कहा जाये कि द्रव्य और पर्याय यद्यपि वास्तविक हैं किन्तु उनमें अभेद नहीं है क्यों कि जैसे ज्ञानके द्वारा घट और पटका प्रतिभास भिन्न होता है उसी तरह घट आदि दुव्यसे रूप आदि पर्यायोंका भी भिन्न प्रतिमास होता है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रतिमास भेद एकत्वका विरोधी नहीं है। जैसे एक ही पदार्थको दूरसे वेखनेवाला अस्पष्ट वेखता है और निकटसे देखनेवाला स्पष्ट देखता है किन्तु इससे वह पदार्थ मिन्त् नहीं हो जाता। उसी तरह उपयोगकी विशेषतासे रूपादि झानमें प्रतिमास भेद होता है किन्तु इससे द्रव्य और पर्याय भिन्न नहीं हो जाते। इस तरह द्रव्य और पर्याय एक ही वस्तु हैं। फिन्तु एक बस्तु होनेपर भी उनमें परस्परमें स्वमाव। नाम, संख्वा आदिकी अपेक्षा मेव भी है। द्रव्य अनादि अनन्त है, एक स्वयाब परिणासवाला है, पर्याय साहि सान्त अनेक स्वभाव परिणामवाली है। द्रव्यकी संज्ञा द्रव्य है, पर्यायकी संज्ञा पर्याय है। द्रव्यकी संस्था एक है, पर्यायकी संख्या अनेक है। द्रव्यका कार्य है पकत्वका बोब कराना, पर्यायका कार्य है क्षनेकत्वका योध कराना। पर्याय वर्तमान कालवाली होती है, द्रव्य त्रिकालवर्ती होता है। हृज्यका लक्षण अलग है, पर्यायका लक्षण अलग है। इसतरह स्वमावसेद, संख्यामेद, नाममेद, लक्षणभेद, कार्यभेद, प्रयोजनभेद होनेसे द्रव्य और पर्याय मिन्न हैं किन्तु बस्तुरूपसे एक ही हैं। इसीसे द्रव्यदृष्टिसे वस्तु नित्य है और पर्याय दृष्टिसे अनित्य है। कहा मी है— पर्यायाधिकनयंसे पदार्थ नियमसे स्त्यन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। किन्तु द्रव्याधिकनयसे न उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं। अतएव नित्य हैं।

स्यात् (कथं जित् किसी अपेक्षा) द्रव्य है, स्यात् द्रव्य नहीं है, स्यात् द्रव्य है और नहीं है, स्यात् द्रव्य अवक्तव्य है, स्यात् द्रव्य है और अवक्तव्य है, स्यात् द्रव्य नहीं है और अवक्तव्य है, स्यात् द्रव्य नहीं है और अवक्तव्य है, स्यात् द्रव्य है, नहीं है और अवक्तव्य है। यह सप्तमंगी है। यहां स्यात् अवद्या अर्थ कर्यं चित् है। यह स्यात् अवद्य सर्वयापनेका निषेधक और अनेकान्तका चोतक है। चक्तं सात मंगोंका विवेचन इस प्रकार है—स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा द्रव्य नहीं है। क्रमसे अपेक्षा द्रव्य नहीं है। क्रमसे

É

4

]

एकेनाकर्षन्ती क्छथयन्ती बस्तुतस्विमितरेण ।
अन्तेन जयित जैनी नीतिर्मन्याननेत्रमिव गोपी ॥ [पुरुषार्थं, २२५ ] ॥२४॥
अधैन वर्गीदेवदास्रवाद्यपि समिषगम्य श्रद्धध्यादित्यनुशास्ति—
वर्मीदीतिवाम्य सच्छू तनयन्यासानुयोगैः सुवीः
अह् व्यादिवदास्रयेव सुतरां जीवांस्तु सिद्धेतरान् ।
स्यान्मन्दात्मरुदेः शिवाप्तिभवहान्ययों ह्यपार्थः अभी
मन्येताप्तिगरास्रवाद्यपि तथैवाराध्यिष्यन् दृशम् ॥२५॥

अधिगम्य--कात्वा । सञ्द्धुतं--सम्यक् युवज्ञानम् । तल्लक्षणं यथा---अर्थादर्थान्तरज्ञानं मतिपूर्वं अतं भवेत् । शाब्दतिल्लञ्जल वात्र द्वधनेकद्विषड्मेदगस् ॥ [

न्यास.--निक्षेप.। तल्लक्षणं यथा--

स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी विषक्षामें द्रव्य है और नहीं है। स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव और परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी यगपत् विवक्षा होनेपर द्रव्य अवक्तव्य है। स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव और युगपत् स्वप द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी विवक्षामें द्रव्य है। स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव और युगपत् स्व-परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी विवक्षामें द्रव्य है और अवक्तव्य है। स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल, परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी विवक्षा होनेपर् द्रव्य है, नहीं है और अवक्तव्य है। स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल, परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी विवक्षा होनेपर् द्रव्य है, नहीं है और अवक्तव्य है। जैसे एक देवदस्त गौण और अल्वक्व्य विवक्षा से अनेकरूप होता है, वह पुत्रकी अपेक्षा पिता कहा जाता है और अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र कहाता है। मामाकी अपेक्षा मानेज कहा जाता है और आनेजकी अपेक्षा मामा कहलाता है। रस्तीको अपेक्षा पित और द्रव्य विवक्षा वर सप्तमंगमय होता है। सत् , एक, नित्य आदि धर्मों से एक-एक धर्मको लेकर सात मंग होते हैं। जैसे व्वालिन मयानीकी रस्तीको एक ओरसे खींचती हुई और इतर धर्मकी अपेक्षासे गौण करती हुई जैनीनीति जयशील होती है। आचार्य अस्तवन्त्रजीने यही कहा है।।१४॥

आगे कहते हैं कि धर्म आदि की तरह आसव आदिको मी जानकर उनपर श्रद्धा करनी चाहिए—

वृद्धिशाली जीवोंको समीचीन श्रुव, नय, निक्षेप और अनुयोगोंके द्वारा धर्म आदि द्रव्योंको जानकर उनका श्रद्धान करना चाहिए। और मन्द्वुद्धि जीवोंको 'जिन भगवान् अन्यथा नहीं कहते' ऐसा मनमें धारण करके उनकी आहाके रूपमें ही उनका श्रद्धान करना चाहिए। किन्तु वृद्धिमानों और मन्द्बुद्धि दोनों ही प्रकारके प्राणियोंको सम्यक् श्रुव आदिके द्वारा तथा आहा रूपसे धर्म आदि अजीव द्रव्योंकी अपेक्षा गुक्त और संसारी जीवोंको विशेष रूपसे जानना चाहिए, क्योंकि जिसकी आत्म विषयक श्रद्धा मन्द्र होती है, मोक्षकी प्राप्ति और संसारकी समाप्तिके लिए उसका तपश्चरण आदि रूप श्रम व्यर्थ होता है। तथा सम्यग्दर्शनकी आराधनाके इच्छुक वृद्धिमान और मन्द्रवृद्धि जनको उसी प्रकार आप्त की वाणीसे आह्मव, वन्ध, पुण्य, पाप, संवर, निर्करा और मोक्ष तत्त्रको भी जानना चाहिए।।२५॥

ş

Ę

9

१२

1

1

जीवादीनां श्रुतासानां द्रव्यमावात्मनां नयैः । परीक्षितानां वाच्यत्वं प्राप्तानां वाच्यतेषु च ॥ यद् मिदा प्ररूपणं न्यासः सोऽप्रस्तुतिनराकृतेः । प्रस्तुतव्याकृतेरुवाध्यः स्यान्नामाधीक्वतुर्विधः ॥ अतद्गुणेषु भावेषु व्यवहारप्रसिद्धये । तत्संज्ञाकर्मं तन्नाम चरेच्छावशवर्वनात् ॥ साकारे वा निराकारे काष्ठादी यन्निवेशनस् । सोऽयमित्यवधानेन स्थापना सा नियद्यते ॥ आगामिगुणयोग्योऽयों द्रव्यं न्यासस्य गोचरः । तत्काळपर्ययाकान्तं वस्तु भावोऽभिधीयते ॥ [

अनुयोग:--प्रका उत्तरं च । तदावा---

'स्वरूपादीनि पृच्छ्यन्ते प्रत्युव्य (?) ते च वस्तुनः । . निर्देशादयस्तेऽनुयोगाः स्युवी सदादयः ॥ [

विशेपार्थे अतुतज्ञानका लक्षण इस प्रकार कहा है-

मतिक्वान पूर्वक होनेवाछे अर्थसे अर्थान्तरके क्वानको अनुक्वान कहते हैं। वह श्रुंतक्वान शब्दकन्य और लिंगजन्य होता है। ओनेन्द्रियसे होनेवाछे मतिक्वान पूर्वक जो क्वान होता है। और अन्य इन्द्रियोंसे होनेवाछे मतिक्वान पूर्वक जो श्रुतक्वान होता है। और अन्य इन्द्रियोंसे होनेवाछे मतिक्वान पूर्वक जो श्रुतक्वान होता है वह लिंगजन्य श्रुतक्वान है। शब्दजन्य श्रुतक्वान के दो भेद हैं, अंग-प्रविष्ट और अंगवाह्य । गणधरके द्वारा केवलीकी वाणी सुनकर जो वारह अंगोंकी रचना की जाती है वह अंगप्रविष्ट है और उसके वारह भेद हैं। तथा अल्प बुद्धि अल्पायु जनोंके लिए आचार्योंके द्वारा जो प्रन्थ रचे गये चन्हें अंगवाह्य कहते हैं। अंगवाह्यके अनेक भेद हैं।

निक्षेपका लक्षण तथा भेद इसप्रकार कहे हैं-

श्रुतके द्वारा निवक्षित और नयके द्वारा परीक्षित तथा वाच्यताको प्राप्त द्रव्य भावरूप जीवादिका वाचक जीवादि शब्दोंमें भेदसे कथन करना न्यास या निक्षेप है। वह निक्षेप

अप्रस्तुतका निराकरण और प्रस्तुतका कथन करनेके लिए होता है।

आज्ञाय यह है कि श्रोता तीन प्रकारके होते हैं, अन्युत्पन्न, विचिश्वत पदके सन अर्थोंको जाननेवाला और एक देशसे जाननेवाला। पहला तो अन्युत्पन्न होनेसे विविश्वत पदके अर्थ- को नहीं जानता। दूसरा, या तो संज्ञयमें पढ़ जाता है कि इस पदका यहाँ कौन अर्थ लिया गया है या निपरीत अर्थ लेता है। तीसरा भी संज्ञय या निपर्ययमें पढ़ता है। अतः अप्रकृत- का निराकरण करनेके लिए और प्रकृतका निरूपण करनेके लिए निर्म्चेप है। उसके चार भेद है नाम, स्थापना, द्रन्य और भाव। इनका स्वरूप—जिन पदार्थों गुण नहीं है, उनमें ज्यवहार चलानेके लिए मतुष्य अपनी इच्छानुसार जो नाम रखता है वह नाम निर्म्चेप है। साकार या निराकार लक्ष्में वगैरहमें 'यह इन्द्र है' इत्यादि रूपसे निवेश करनेको स्थापना कहते हैं। आगामी गुणोके योग्य पदार्थ द्रन्य निर्म्चेपका निष्मेप है (जैसे राजपुत्रको राजा कहना)। और तत्कालीन पर्यायसे विशिष्ट वस्तुको मान कहते हैं (जैसे, राज्यासनपर वैठकर राज करते हुएको राजा कहना)।

Ę

٩

12

स्वित्-मन्दमति.। आज्ञयेव-'नान्ययावादिनो जिनाः' इत्येवं कृत्वा । जीवान्-जीवनगुण-योगाज्जीव. । तदुक्तम्-

'पाणेहि चद्हि जीवदि जीविस्सदि जो हु जीविदो पूर्व्य । सो जीवो पाणा पुण वर्लामदियमाउ उस्सासो ॥' [ पञ्चास्ति. ३० ]

सिद्येतरान्—मक्तान् संसारिणक्य । अपार्थः—निष्फलः । श्रमः—तपक्यरणाद्यम्यासः । यत्तात्विकः-

अप्पा मिल्लिव जाजमन जे परदिन्व रमंति। अण्य कि मिच्छाइट्रियहो म इ सिंग हवंति ॥ [ 1 सप जीवपदार्थं विशेषेणाधिगमयति—

जीवे नित्येऽर्थसिद्धिः सणिक इव भवेन्न क्रमादक्रमाद्रा नामूर्ते कर्मवन्धो गगनवदणुवद् ब्यापकेऽध्यक्षबाधा । नैकस्मिन्तुः द्वादिप्रतिनियमगतिः क्मादिकार्ये न वित्तं यत्तन्तित्येतरादिप्रचुरगुणसयः स प्रसेयः प्रमाभिः ॥२६॥

नित्ये-यौगादीन प्रति अर्थेसिद्धि:-कार्योत्पत्तिनं गवेत्, पूर्वोत्तराकारपरिहारावातित्यितिलक्षण्-परिणानेनार्थक्रियोपपत्तेः । क्षणिके-बौद्धं प्रति, अमूर्ते-योगादीन् प्रति । सणुवत्-वटकणिकामात्रे यथा । १५ व्यापके-यौगाबीन् प्रति, एकस्मिन्-बह्माइतवादिनं प्रति, क्मादिकार्ये-पार्वाकं प्रति, चेतनत्वम् । नित्येत्यादि-नित्यानित्यमुर्वांश्चनेकथमीत्मकः । प्रमामिः-स्वसंवेदनानुमानागमप्रमाणैः ॥२६॥

अनुयोग कहते हैं प्रश्नपूर्वक उत्तर को। जैसे-

जिनके द्वारा वस्तुके स्वरूप संख्या आदि पूछी जायें और उनका उत्तर दिया जाये वे

निर्देश आवि या सत् संख्या आदि अनुयोग हैं।

इन सबके द्वारा जीवादि ब्रव्योंको जानना चाहिए। किन्तु वनमें भी अजीव ब्रव्योंसे जीव इल्यको विशेष रूपसे जानना चाहिए क्योंकि उसको जाने विना ब्रत, संयम, तपश्चरण सभी न्यर्थ है।।२५॥

जीवपदार्थको विशेष रूपसे कहते हैं-

जैसे जीवको क्षणिक माननेपर क्रम या अकससे कार्यकी निष्पत्ति सम्भव नहीं है वैसे ही जीवको सर्वथा नित्य माननेपर भी क्रम या अक्रमसे कार्यकी उत्पत्ति सम्मव नहीं है। तथा आकाशकी तरह सर्वथा अमूर्त माननेपर कर्मवन्य नहीं हो सकता। तथा जीवको अण् बरावर साननेपर जैसे प्रत्यक्षसे वाघा आती है वैसे ही सर्वत्र व्यापक साननेमें भी प्रत्यक्ष-बाधा है। सर्वथा एक ही जीन माननेपर जन्म-मरण आदिका नियम नहीं वन सकता। जीवको पृथिवी आदि पंच मूर्तोका कार्य माननेपर चेतनत्व नहीं वनता। इसिछए प्रमाणोंके द्वारा जीवको नित्य, अनित्य, मूर्त, अमूर्व आदि अनेक धर्मात्मक निश्चित करना चाहिए।।२६॥

विशेषार्य-क्षणिकवादी वौद्ध चित्तसर्णोंको मी श्वणिक मानवा है। योग आत्माको सर्वथा नित्य व्यापक और अमृर्तिक मानता है। ब्रह्माहैतवादी एक ब्रह्म ही मानता है। षाबीक जीवको पंच मूर्तोका कार्य मानता है। इन सबमे दोष है। जीवको सर्वया नित्य या सर्वथा क्षणिक साननेपर उसमें अर्थिकिया नहीं वनती। अर्थिकिया या वो क्रमसे होती है या युगपद् । क्षणिक पदार्थ तो कोई कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह उत्पन्न होते ही नष्ट É

- अथ जीवादिवस्तुनः सर्वेषा नित्यत्वे सर्वेषा खणिकत्वे च क्रमयौगपद्याम्मामयंक्रियाकारित्वानुपण्त्या-ऽवस्तुत्वं प्रस्तौति---

> ्तित्यं चेत् स्वयमयंकृत्तविष्ठार्थोत्यावनात् प्राक्ष्मणे नो किञ्चित् परतः करोति परिषाम्येवान्यकाड्कं भवेत् । तन्नेतत् क्रमतोऽयंकृत्न युगपत् सर्वोद्भवाग्नेः सकृन्-नातश्च क्षणिकं सहायंकृतिहाव्यापित्यहो कः क्रसः ॥२७॥

हो जाता है उसे कार्य करनेके लिए समय ही नहीं है। नित्य पदार्थ क्रमसे काम नहीं कर .' सकता। क्योंकि जब वह सदा वर्तमान है तो क्रमसे कार्य क्यों करेगा। और यदि सभी कार्य एक ही समयमें चलनन कर देगा तो दूसरे समयमें उसे करनेके लिए क्षक भी नहीं रहेगा। ऐसी अवस्थामें वह अवस्तु हो जायगा; न्योंकि वस्तुका लक्षण अर्थिकया है। इसी तरह आत्माको सर्वथा अमृतिक माननेपर आकाशको तरह वह कमोंसे वद नहीं हो सकता। आत्माको अणु वरावर या सर्वत्र ज्यापक माननेपर प्रत्यक्षवाचा है: क्योंकि, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष-से आत्मा अपने अरीरमें ही सर्वत्र प्रवीत होती है, उससे वाहर उसकी प्रतीति नहीं होती। , अद्वेतवादकी तरह केवळ एक आत्मा मामनेपर जन्म-मरण आदि नहीं वन सकता। एक ही आरमा एक ही समयमें कैसे जन्म-मरण कर सकता है। जीवको पृथिवी, जल, अग्नि, वायु-का कार्य मानने पर वह चेतन नहीं हो सकता; नयोंकि प्रथ्वी आदिमें चेतनपना नहीं पाया जाता। उपादान कारणका गुण ही कार्यमें आता है, उपादानमें जो गुण नहीं होता वह कार्य-में नहीं आ सकता। किन्तु जीवमें चैतन्य पाया जाता है। अतः आत्माको एक हप न मानकर अनेक गुणमय मानना चाहिए। वह द्रव्य रूपसे नित्य है, पर्याय रूपसे अनित्य है। अपने शुद्ध स्वरूपकी अपेक्षा अमूर्तिक है। कर्मबन्यके कारण मूर्तिक है। अपने शरीरके बरावर है। इस तरह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणींसे आत्माको अनेक गुणस्य जानना चाहिए।।२६॥

आगे कहते हैं कि जीवादि वस्तुको सर्वथा नित्य या सर्वथा क्षणिक माननेपर अर्थिकयाकारिता नहीं बनता, अतः अर्थिकयाकारिता न वननेसे अवस्तुत्वका प्रसंग

आता है--

यदि नित्य पदार्थ सहकारी कारणके विमा स्वयं ही कार्य करता है तो पहले खणमें ही समस्त अपना कार्य करनेसे दूसरे आदि क्षणों कुछ भी नहीं करता। यदि कहोंगे कि सहकारीकी अपेक्षासे ही वह अपना कार्य करता है तो अपना कार्य करनेसे सहकारीकी अपेक्षा करनेसे वह परिणामी-उत्पाद-जय-प्रोज्यात्मक ही सिद्ध होता है। अतः वित्य वस्तु क्रमसे-कालक्रमसे तो कार्यकारी नहीं है। यदि कहोंगे कि वह युगपत् अपना कार्य करता है सो भी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि सभी कार्योंके एक साथ एक ही क्षणमें उत्पन्न होनेका प्रसंग आता है। इसपर वौद्ध कहता है कि नित्य पदार्थ मले ही कार्यकारी न हो, खणिक वो हैं। इसपर जैनोंका कहना है कि खणिक वस्तु युगपत् कार्यकारी है तव भी एक ही अणमें सब कार्य उत्पन्न हो जोनेसे दूसरे खणमें वह अकार्यकारी हो जायेगा। यदि कहोंगे कि खणिक पदार्थ-क्रमसे कार्य करता है तो जैन कहते हैं कि आश्चर्य इस वातका है जो कालान्तर और देशान्तरमें अल्यापी है उसमें आप क्रम स्वीकार करते हैं, ऐसे पदार्थमें न देशक्रम वनता है और न कालक्रम वनता है ॥२७॥

`€

नित्यं—जीवादिवस्तु । स्वयं—सहकारिकारणमन्तरंगैव । अखिलार्थोत्पादनात्—सकलस्वकार्यंकर-णात् । प्राक्षणे—प्रथमक्षणे एव । परतः—हितीयादिसणेषु । परिणामि—सत्पादव्ययद्रौव्यैकत्वलक्षणवृत्ति-युक्तम् । अत्यकांक्षं—सहकारिकारणापेक्षम् । सर्वोद्भवातेः सकृत्—सर्वेषां कार्याणां युगपहुत्तत्तिप्रसंगात् । अतस्य—सकृत् सर्वोद्भवाप्तरेव, सह—युगपवक्रमणेत्यर्थः । अव्यापिनि—देशकालभ्याप्तिरहिते । कः क्रमः ?—न कोऽपि देशक्रमः कालक्रमो वा स्यादित्यर्थः । यथातुः—

1

यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव सः। न देशकालयोर्व्याप्तिर्भावानामिह विद्यते ॥ [

विशेषार्थ — आचार्य अकलंक देवने कहा है —
'नित्य और खणिक पक्षमें अर्थात् नित्यैकान्त और खणिकेकान्तमें अर्थिकया नहीं
बनती। वह अर्थिकया या तो क्रमसे होती है या अक्रम से होती है। अर्थिकयाको ही

पदार्थका उक्षण माना है।

आश्य यह है कि अर्थक्रिया अर्थात कार्य करना ही वस्तका लक्षण है। जो कुछ भी नहीं करता वह अवस्त है। अर्थिकिया या तो क्रमसे होती है या गुगपत होती है। फिन्तु नित्यैकान्त और अणिकैकान्तमें क्रम और अक्रम दोनों ही सम्मव नहीं है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-पहले एक कार्य करके फिर दूसरा कार्य करनेको क्रम कहते हैं। नितय पदार्थ क्रमसे तो कार्य नहीं कर सकता; क्योंकि जिस स्वनावसे वह पहला कार्य करता है उसी स्वभावसे यदि दूसरा कार्य भी करता है तो दोनों ही कार्य एककालीन हो जायेंगे। तब पीछेवाछा कार्य भी पहले वाले कार्यके कालमें ही हो जायेगा; क्योंकि जिस स्वभाव से पहला कार्य जन्म लेता है उसी स्वमावसे पीलेका कार्य भी जन्म लेता है। यदि वह जिस स्वभावसे पीछेवाछे कार्यको उत्पन्न करता है उसी स्वभावसे पहलेवाछे कार्यको उत्पन्न करता है तो पहले वाला कार्य भी पीछेवाले कार्यके कालमें ही उत्पन्न होना चाहिए; क्योंकि वह पीछेवाछ कार्यको उत्पन्न करनेवाछ स्वमावसे ही उत्पन्न होता है। यहि कहोगे कि यद्यपि दोनों कार्य एक ही स्वभावसे उत्पन्न होते हैं तथापि सहकारियोंके क्रमके कारण डनमें क्रम माना जाता है, तव तो वे कार्य सहकारियोंके द्वारा हुए ही कहे जायेंगे। यदि कहोगे कि नित्यके भी रहनेपर वे कार्य होते हैं इसलिए उन्हें सहकारिकृत नहीं कहा जा सकता तो जो कुछ कर महीं सकता: उसके रहनेसे भी क्या प्रयोजन है ? अन्यथा घड़ेकी उत्पत्तिके समय गया भी उपस्थित रहता है अतः घड़ेकी उत्पत्ति गवेसे माननी चाहिए। यदि कहोने कि नित्य प्रयम कार्यको अन्य स्वयायसे उत्पन्न करता है और पीछे-वाछे कार्यको अन्य स्वमावसे, तो उसके दो स्वमाव हुए। अतः वह परिणामी सिद्ध होता है। अतः नित्य क्रमसे कार्य नहीं कर सकता। युगपद भी कार्य नहीं करता, क्योंकि एक क्षणमें ही सब कार्योंको उत्पन्न करनेपर दूसरे आदि क्षणोमें उसे करनेके छिए कुछ भी शेप न रहनेसे उसके असत्त्वका प्रसंग आवा है। अतः नित्य वस्त क्रम और अक्रमसे अर्थ-किया न कर सकतेसे अवस्त ही सिद्ध होती है। इसी वरह क्षणिक वस्तु भी न तो क्रमसे अर्थिकया कर सकती है और न ग्रापत्। युगपत् अर्थिकया माननेसे एक ही क्षणमे सव

अर्थिक्रया न युज्येत नित्यसणिकपक्षयोः ।
 क्रमाक्रमास्या भाषाना सा उक्षणत्वा मता ॥ —-ज्योगस्त्रयः ८

₹ .

. 4

षय मात्मनः किंचिद् मूर्तत्वानुवादपुरस्तरं कर्मनन्नं समयंग्रते— स्वतोऽपूर्तोऽपि मूर्तेन यद्गतः क्रमंणकताम् । पुमाननादिसंतत्यां स्थान्स्तों बन्धमेत्यतः ॥२८॥

स्वतोऽमूर्तः—स्वस्येण स्थाविरहितः। चन्तं च— अरसमञ्चमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसद्दं। जाणमिलिंगगगहणं जीवमणिहिट्टसंठाणं॥ [ प्रवचनसार २८०।]

एकतां—सीरनीरवदेकछोछीमावम् । स्थान्यूतं. । अत इत्यत्रापि संवध्यते । स्थान्छन्दोऽनेकान्तवीतक एकान्तनिषेधकः कथंचिदर्ये निपातः । ततः कर्मणा सह अन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशछक्षणमेकत्वपरिणतिमापन्नी जीवो व्यवहारेण मूर्ते इत्युच्यते । तथा सोन्द्रम्—

बंधं पिंड एयत्तं लन्खणदो हवदि तस्स णाणतः । तम्हा अमुत्तिभावो णेयंतो हवदि जीवस्स ॥ [ सर्वांगंसि. ( २१७ ) में डद्षृत ]

१२ वतः कर्यंत्रिन्मूर्तत्वात् ॥२८॥

कार्योंकी उत्पत्तिका प्रसंग आनेसे दूसरे क्षणमें उसे कुछ मी करनेको शेष नहीं रहेगा। और देसी स्थितिमें वह अवस्तु सिद्ध होगा। रहा क्रम, सो क्रमके दो प्रकार हैं—देशकंग और कालकम। पहले एक देशमें कार्य करके फिर दूसरे देशमें कार्य करनेको देशकम कहते हैं। और पहले एक समयमें कार्य करके पुना दूसरे समयमें कार्य करनेको कालकम कहते है। अपिकमें ये दोनों ही क्रम सम्मव नहीं हैं। क्योंकि बौद्धमत में कहा है—

'क्षणिकवादमें जो जहाँ है वहीं है और जिस क्षणमें है उसी क्षणमें है। यहाँ प्वायोंने न देशव्याप्ति है और न काल्क्याप्ति है अर्थात् एकक्षणवर्ती वस्तु न दूसरे क्षणमें रहतों है और न दूसरे प्रदेश में । क्षणिक ही जो ठहरी। तब वह कैसे क्रमसे कार्य कर सकती हैं। १।१९॥

आगे जीवको करांचित् मूर्व बवलावे हुए कर्मबन्ध का समर्थन करते है-

यह जीव यद्यपि स्वरूपसे अमूर्तिक है तथापि बीज और अंकुर की तरह अनाहि सन्तानसे मूर्त पौद्गिलिक कर्मों के साथ दूध और पानीकी तरह एकमेक हो रहा है अतः कर्य-चित् मूर्तिक है। और कर्यचित् मूर्त होनेसे ही कर्म पुद्गिलों के साथ बन्धको प्राप्त होता है।।१८॥

विशेषार्थ—संसारी जीव भी स्वरूपसे अमृतिक है। जीवका श्वरूप इस प्रकार

कहा है---

'जीवमें रस नहीं है, रूप नहीं है, गन्ध नहीं है, खन्यक हैं महस्म है, शुद्ध नेतना उसका गुण है, शब्द रूप नहीं है, स्वसंवेदन झानका विषय है, इन्द्रियोंका विषय नहीं है

तथा सब संस्थानों-आकारोंसे रहित है।

किन्तु स्वरूपसे अम्विक होनेपर भी अनादि सन्तानसे जीव पौद्गलिक कर्में के साथ दूध पानीकी तरह मिला हुआ है। यदापि उस अवस्थामें भी जीव जीव ही रहता है और पौद्गलिक कर्म पौद्गलिक ही हैं। न जीव पौद्गलिक कर्मरूप होता है और न पौद्गलिक कर्म जीवरूप होते हैं। पौद्गलिक कर्मकी बात दूर, पौद्गलिक कर्मका निमित्त मात्र पाकर जीवमें होनेवाले रागादि मावोंसे भी वह तन्मय नहीं है। जैसे लाल पूलके निमित्तसे स्फटिक मिण लाल दिखाई देती हैं। परन्तु वह लाल रंग स्फटिकका निज भाष नहीं है, उस समय भी स्फटिक अपने खेतवणेंसे युक्त है। लालरंग , उसके स्वरूपमें प्रवेश

₹

٤

अथ आत्मनो मुर्तत्वे युक्तिमाह--

विद्युदाद्येः प्रतिभयहेतुभिः प्रतिहन्यते । यच्चाभिभूयते मद्यप्रायैर्मूर्तस्तदङ्गभाक् ॥२९॥

विद्यदाद्ये:--विहन्मेषगणिताशानिपातादिशिः । प्रतिहन्यते -- निद्वयं निषद्ध )प्रसरः क्रियते । समिम्यते-व्याहतसामर्थाः क्रियते । मद्यप्रायेः - मदिरा-यदन-कोन्नव-विषयत्तरकादिभिः ॥२९॥

वय कर्मणी मूर्तत्वे प्रमाणमाह-

किये बिना उपर-उपर झलक मात्र दीखता है। रतनका पारबी तो ऐसा ही जानता है किन्तु जो पारबी नहीं है इसे तो वह ठाठमणिकी तरह ठाठ ही प्रतिमासित होती है। इसी तरह जीव कर्मोंके निमित्तसे रागादिक्ष परिणमन करता है। वे रागादि जीवके निजमान नहीं हैं, आत्मा तो अपने चैतन्यगुणसे विराजना है। रागादि उसके स्वरूपमें प्रवेश किये विना क्यरसे झलक मात्र प्रविमासिव होते हैं। ज्ञानी वो ऐसा ही जानवा है न्योंकि वह आत्म-स्वरूपका परीक्षक है। किन्तु जो उसके परीक्षक नहीं हैं उन्हें तो आत्मा रागादिस्वरूप ही प्रतिमासित होता है। यह प्रतिसास ही संसारका बीज है। इस तरह कर्मोंके साथ परस्परमें एक दूसरेके प्रदेशोंका प्रदेशका एकत्वको प्राप्त हुआ जीव व्यवहारसे मूर्त कहाता है। कहा भी है-

'बन्धकी अपेक्षा जीव और कर्ममें एकपना है किन्तु छक्षण से दोनों भिन्न-भिन्न हैं। इसलिए जीवका अमूर्तिकपना अनेकान्त रूप हैं'। अतः जीय कर्यचित् मूर्त हैं। इसीसे कर्मवन्ध होता है। यदि सर्वथा अमूर्तिक होता तो सिद्धों के समान उसके बन्ध नहीं होता ॥२८॥

आगे आत्माके मूर्व होनेमें युक्ति देते हैं-

अचानक उपस्थित हुए विजलीकी कड़क, मेचोंका गर्जन तथा वज्जपात आदि भयके कारणोंसे जीवका प्रतिघात देखा जाता है तथा मिंदरा, विव, चतुरा आदिके सेवन से जीवकी शक्तिका अभिभव देखा जाता है—वह बेहोश हो जाता है अतः जीव मुर्त है ॥२९॥

विशेषार्थ मशीछी वस्तुओंके सेवनसे मनुष्यकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वह वेहोश होकर छकड़ीकी तरह निश्चल पड़ जाता है। इसी तरह कर्मीसे अभिभूत आत्मा मूर्त है ऐसा निश्चय किया जाता है। शायद कहा जाये कि मच, चक्षु आदि इन्द्रियोंको ही अभिमृत करता है क्योंकि इन्द्रियाँ पृथिवी खादि भ्वाँसे बनी हैं, आत्साके गुणाँपर मद्यका कोई प्रमाव नहीं होता क्योंकि वह अमूर्तिक है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि विचारणीय यह है कि इन्द्रियों चेतन हैं या अचेतन ? यदि अचेतन हैं,तो अचेतन होनेसे मद्य उनपर कुछ मी प्रमाव नहीं ढाळ सकता। यदि अचेतनपर भी मचका प्रमाव होता तो सबसे प्रथम उसका प्रभाव उस पात्रपर होना चाहिए जिसमें मद्य रखा जाता है। यदि कहोगे कि इन्द्रियाँ चेतन हैं तो पृथिवी आदि मे तो चैतन्य स्वमाव पाया नहीं जाता। अतः पृथिवी आदि मृतोंसे बनी इन्द्रियोंको चेतन द्रव्यके साथ सम्बन्ध होनेसे ही चेतन कहा जाता है। अतः मद्य आत्मगुणीं-को ही मोहित करता है यह सिद्ध होता है। और इससे आत्साका कथंचित् मूर्तिकपना सिद्ध होता है क्योंकि अमूर्तिकका मूर्तिकके हारा अभिषात आदि नहीं हो सकता ॥१९॥

आगे कर्मोंके मूर्व होनेमें प्रमाण देते हैं-

## यदाखुनिषयन्मूर्तसंबन्धेनानुसूयते । यपास्वं कर्मणः पुंसा फलं तत्कर्मं मूर्तिमत् ॥३०॥

फलं—सुखदुःखहेतुरिन्द्रियविषयः । प्रयोगः—कर्मं मूर्तं मूर्तसंबन्धेनानुभूयमानफललादाखुविषवत् । असुविषयसे फलं शरीरे मूषकाकारशोफस्पो विकारः ॥३०॥

षय जीवस्य स्वोपात्तवेहमात्रत्वं सावयति-

स्वाङ्ग एव स्वसंवित्या स्वात्मा शानसुखादिमान् । यतः संवेद्यते सर्वेः स्वदेहप्रमितिस्ततः ॥३१॥

स्वाङ्ग एव न परश्चरोरे नाप्यन्तराने स्वाङ्गेर्येष सर्वत्रैव तिलेषु तैलिमत्यादिवदिम्य्यापकाषारस्य विविद्यातस्यात् । ज्ञानवर्श्वनादियुणैः सुखदुःखादिमिक्य पर्यागैः परिणतः । प्रयोगः—वेवदसात्मा तरेहे एव तत्र सर्वत्रैव च विद्यते तत्रैव तत्र सर्वत्रैव च स्वासाषारणगुणाघारतयोपलस्यमानत्यात् । यो यत्रैव यत्र सर्वत्रैव च (स्वासाधारणगुणाबारतयोपलस्यते स तत्रैव तत्र सर्वत्रैव च विद्यते । यथा वेवदत्तगृहे एव तत्र सर्वत्रैव ) १२ चोपलस्यमानः स्वासाधारणमासुरत्वादिगुणः प्रवीपः । तथा चार्यः, तस्मात्त्रवेति । तवसाधारणगुणा ज्ञानवर्धन-सुखवीर्यलक्षणाः ते च इसर्वोङ्गोणास्तत्रैव चोपलस्यन्ते ।

यतः जीव चूहेके विवकी तरह कर्मके फल सुल-दुःसको मूर्वेके सम्बन्धसे ही यथायोग्य भोगता है अतः कर्म मूर्तिक है। इसके आधारपर अनुमान प्रमाणसे सिद्ध होता है—कर्म मूर्वे है क्योंकि उनका फल मूर्वेके सम्बन्धसे भोगा जाता है, जैसे चूहेका विव। चूहेके काटनेपर उसके विवके प्रभावसे शरीरमें चूहेके आकारकी सूजन आती है।।३०।।

विशेषार्थं —जो मृर्तिकके सम्बन्धसे पकता है यह मृतिक होता है। जैसे अन्त-पान्य वगैरह जल, सूर्यका तापद्वेआदिके सम्बन्धसे पकते हैं अतः मृर्तिक हैं। इसी तरह कर्म भी गुड़, काँटा आदि मृर्तिमान द्रव्यके मिल्नेपर पकता है—गुड़ खानेसे युलका अनुभव होता है, काँटा चुमनेसे दुःखका अनुभव होता है। इसलिए वह मृतिक है।।३०॥

आगे जीवको अपने शरीरके बराबर परिमाणवाळा सिद्ध करते हैं-

यतः समी छोग अपने शरीरमें ही झान सुख आदि गुणोंसे युक्त अपनी आत्माका स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा अनुमन करते हैं। अतः आत्मा अपने शरीरके बराबर ही परिमाण-वाला है।।३१।।

विशेषार्थं—क्षान-दर्शन आदि गुणों और मुख-दुःख आदि अपनी पर्यायोंके साथ अपनी आत्माका अनुमव अपने शरीरमें ही सर्वत्र होता है, व तो पर-शरीरमें होता है और न अपने शरीर और पर-शरीरके मध्यमें होता है किन्तु तिल्में तेलकी तरह अपने शरीरमें ही सर्वत्र अपनी आत्माका स्वसंवेदन अत्यक्षसे अनुमव होता है। जैसे मैं मुखी हूं या में दुःखी हूं। क्सीपर-से यह अनुमान होता है—देवदत्तकी आत्मा क्सके शरीरमें ही सर्वत्र विद्यमान है क्योंकि वसके शरीरमें ही सर्वत्र अपने असाधारण गुणोंको लिये हुए पायी जाती है। जो जहाँपर ही सर्वत्र अपने असाधारण गुणोंको लिये हुए पायी जाती है। जो जहाँपर ही सर्वत्र अपने असाधारण गुणोंको लिये हुए पायी जाता है वह वहाँ ही सर्वत्र विद्यमान रहता है, जैसे देवदत्तके वरमें ही सर्वत्र अपने असाधारण प्रकाश आदि गुणोंको लिये हुए पाया जानेवाला दीपक। वैसे ही आत्मा भी सर्वत्र शरीरमें ही पायी जाती है इसलिए

| 'सुखमाह्नादनाकार' विज्ञानं मेयबोधनस् ।                                                                                                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| वक्तिः क्रियानुमेया स्याचनः कान्तासमागमे ॥ [ स्यादाबमहार्णव ]                                                                                                                                   |            |
| इति वचनात् । तस्मादारमा स्वदेहप्रमाण इति ॥३१॥                                                                                                                                                   | ₹          |
| देहे देहे भिन्नो जीव इति दर्शयित—<br>यदैवेकोऽक्रनुते जन्म जरां मृत्युं सुखादि वा ।<br>तदैवान्योऽन्यदित्यङ्गचा भिन्नाः प्रत्यङ्गमङ्गिनः ॥३२॥                                                     | ę          |
| अन्यत्—जरादि जन्मादि च । यदा ह्येको जायते तदैवान्यो जीर्यति—स्नियते वा । यदा चैको जी<br>त्रियते वा तदैवान्यो जायते । तथा यदैवैकः सुखमैक्वर्यादिकं वाऽनुभवति तदैवान्यो दुःखं दीर्गत्यादिकं वाऽनु |            |
| तीति जयद्वैनित्री कस्य न वास्तवी निरावाधवोधे प्रतिमासात् । अङ्ग्रह्माः—वोष्याः ॥३२॥<br>अय चार्वाकं प्रति जीवस्य पृथिव्यादिभूतकार्यता प्रतिपेधयति—                                               | 8          |
| वित्तक्ष्वेत् क्ष्माद्युपादानं सहकारि किमिष्यते ।<br>तज्वेत् तत्वान्तरं तत्त्वचतुष्कनियमः कृतः ॥३३॥                                                                                             | <b>१</b> २ |
| चित्तः—चेतनाया उपादानम् । तत्त्वक्षणं यथा—<br>त्यक्तात्यक्तात्मरूपं यत्पौर्वापर्येण वर्तते ।                                                                                                    | • •        |
| कालत्रयेऽपि तद्ब्रव्यमुपादानमिति स्मृतम् ॥ [                                                                                                                                                    | 9 6        |

वह शरीरमें ही सर्वत्र रहती है। उसके असाधारण गुण हैं-श्वान, दर्शन, सुख, बीर्य आदि। ये गुण सब शरीरमें ही पाये जाते हैं। कहा है-

'आहादनाकार अनुभृतिको सुख कहते हैं और पदार्थके जाननेको ज्ञानं कहते हैं। अत. आत्मा अपने अरीरके ही वरावर परिमाणवाळा है' ॥३१॥ आगे कहते हैं कि प्रत्येक शरीरमें भिन्न जीव हैं-

जिस समय एक जीव जन्म छेता है उसी समय दूसरा जीव मरता है या वृद्ध होता है। जिस समय एक जीव मरता है या बूढा होता है उसी समय दूसरा जीव जन्म छेता है। जिस समय एक जीव झुख या पेरवर्यका मोग करता है उसी समय दूसरा जीव हु.ख या दारिद्रयको भोगता है। जगत्की यह वास्तविक विचित्रता किसको सत्यरूपसे प्रतिमासित नहीं होती। अतः प्रत्येक शरीरमें मिन्न-मिन्न जीव जानना चाहिए।।३२॥

विशेषार्थ - जैसे कुछ दार्शनिक आत्माको सर्वन्यापी या अणुमात्र मानते है वैसे ही श्रद्वेतवादी सव जीवोंको एक ब्रह्मरूप ही मानते हैं। इन मतोंके खण्डनके लिए प्रमेय कमल मार्तण्ड, अष्ट सहस्री आदि दार्शनिक प्रन्य देखना चाहिए ॥३२॥

चार्वीक मानता है कि जीव पृथिवी आदि मूर्तोका कार्य है। उसका निवेध करते हैं---यदि चार्चीक पृथिची, जल, अग्नि और वायुको चेतनाका ख्यादान कारण मानता है वो उसका सहकारी कारण-यहिरंग कारण क्या है ? क्योंकि समी कार्य अन्तरंग और वहिरंग कारणोंके समृहसे ही उत्पन्न होते हैं। और यदि पृथिवी व्यादि चार म्तोंसे सिन्न कोई सहकारी कारण चार्वाक मानता है तो चार्वाकदर्शनमें कहा है---

<sup>'</sup>ष्ट्रिथिक्यापस्तेजो वायुरिति तत्त्वानि । तत्सग्रुदये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः' पृथिवी, बुछ, तेज, वायु ये चार ही तत्व हैं। उनके एकत्र होनेपर अरीर, इन्द्रिय, विषय आदि वनते हैं। ये जो चार तस्वोंका नियम है वह कहाँ रहता है ॥३३॥

17

सहकारि—विहरङ्गं कारणं तदन्तरेण क्ष्माद्युपादानादेव चैतनास्रक्षणकार्योत्परयनुपपत्तेः । सकलकार्याः णामन्तरङ्गविहरङ्गकारणकलापाद्यीनवन्त्रत्त्वत् । तत्त्वान्तरं—पृथिव्याः पत्तेवायुरिति तत्त्वानि तत्त्वमृदये शरीरेन्द्रियविषययंत्रां इति चार्वाकिसिद्धान्ते प्रसिद्धः । न च भूताना चैतन्यं प्रत्युपादानत्वमनुमानवाधनात् । तचाहि—यिस्मिन् विक्रियमाणेऽपि यन्त विक्रियते न तत्त्त्योपादानं, यथा गोरहवः, विक्रियमाणेव्यपि कायाकारपरिणतमृत्येषु न विक्रियते च चैतन्यमिति । न चैवमसिद्धम्, अन्यत्र च गतिचत्तानां वासीचन्दनकल्पानां वा सत्त्वसंपातादिना शरीरिवकारेऽपि चैतन्यस्याविकारप्रसिद्धेः । तदिवकारेऽपि विक्रियमाणत्वाच्च तद्वदेव । न चैदमप्यसिद्धं शरीरगतं प्राच्याप्रसन्तताधाकारविनाशेऽपि कमनीयकारिनीसिप्तयाने चैतन्ये हर्पोदिविकारोपळम्यात् ॥३३॥

९ ' अय का चेतना इत्याह-

ृ सन्वितमहमहिमकया प्रतिनियतार्थावमासिनोधेषु । प्रतिमासमानमिखलेयेंद्रुपं चेद्यते सवा सा चित् ॥३४॥

अहमह्मिकया—य एवाहं पूर्वं षटमद्वावं स एवाहमिदानी यटं पश्यामीत्यादिपूर्वोत्तराकारणरामधं-रूपया संवित्या । असिले:—समस्तैरस्प्यस्वैर्जीवं: । वेद्यते—स्वयमनुमूथते । चित्—चेतना । सा च कर्म-फल-कार्य-ज्ञानचेतनाभेदातित्रया ॥३४॥

विशेपार्थ — प्रत्येकः कार्यकी कराचि छपादानक्तप अन्तरंग कारण और सहकारिक्ष बहिरंग कारणसे होती है। दोनोंके बिना नहीं होती। चार्याक केवळ चार ही तरव मानता है और उन्हें जीवका उपादान कारण मानता है। ऐसी स्थितिमें प्रश्न होता है कि सहकारी कारण क्या है। यदि सहकारी कारण चार तत्वोंसे मिझ है तो चार तत्वका नियम नहीं रहता । तथा प्रथिवी आदि भूत चैतन्यके उपादान कारण भी नहीं हो सकते। उसमें युक्ति वाघा आती है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है— जिसमें विकार आनेपर भी जो अविकारी रहता है वह उसका उपादान कारण नहीं होता। जैसे गायमें विकार आनेपर मी जो अविकारी रहता है वह उसका उपादान कारण नहीं है। इसी तरह अरीरके आकारकपसे परिणत पृथिवी आदि मृतोंमें विकार आ जानेपर भी चैतन्यमें कोई विकार नहीं आती, अतः वे उसका छपादान कारण नहीं है। इसी तरह अरीरके आकारकपसे परिणत पृथिवी आदि मृतोंमें विकार आ जानेपर भी चैतन्यमें कोई विकार नहीं आती, अतः वे उसका छपादान कारण नहीं हो सकते। यह बात अधिय नहीं है; जिनका ध्यान दूसरी ओर है और जिनके छिए छुरा और चन्दन समान हैं, अस्त्रके घातसे उनके अरीरमें विकार आनेपर भी चैतन्यमें कोई विकार नहीं आता। यह प्रसिद्ध बात है। इसका विशेष कथन प्रमेयकमळ-मार्तण्ड आदि प्रन्थोंमें देखा जा सकता है।।३॥।

आगे चेतनाका स्वरूप कहते हैं-

यथायोग्य इन्द्रियोंके द्वारा प्रहण करने योग्य घट-पट आदि पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानोंमें अनुस्यूत और जो मैं पहले घटको देखता या वही मैं अब पटको देखता हूँ इस प्रकार पूर्व और उत्तर आकारको विषय करनेवाले ज्ञानके द्वारा अपने स्वरूपको प्रकाशित करनेवाला जो रूप सभी अल्पज्ञानी जीवोंके द्वारा स्वयं अनुमव किया जाता है वही चेतना है ॥इश्ला

विशेपार्थ — प्रत्येक मतुष्य अपनी प्रत्येक कियाकी अनुमृति करते समय ऐसा विकल्प करता है, मैं खाता हूं। मैं बाता हूं। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं। इस तरह यह जो प्रत्येक झानमें में में यह रूप मोतीकी मालामें अनुस्मृत वागेकी तरह पिरोया हुआ है। इसके साय ही 'जो में पहले अमुक पदार्थको देखता हा है। इस प्रकारका झान होता है जो पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्था दोनोंको अपनाये हुए हैं। इस

यद्येवं तर्हि कः कि प्राधान्येन चैतयत इत्याह-

## सर्वं कर्मफलं मुख्यभावेन स्थावरास्त्रसाः । सकार्यं चेतयन्तेऽस्तप्राणित्वा ज्ञानमेव च ॥३५॥

कर्मफलं—सुस्रदुःसम् । स्यावराः—एकेन्द्रिया बीवाः पृषिषीकायिकादयः । श्रसाः—द्वीन्द्रियादयः । सिकार्यं—क्रियत इति कार्यं कर्मः वृद्धिपूर्वो व्यापार इत्यर्थः । तेन सिह्ततम् । कार्यंचेतना हि प्रवृत्तिनिवृत्तिकारण-भूतिक्रयाप्राधान्योत्पाद्धमानः सुस्रदुःखपरिणामः । चेतयन्ते—अनुभवन्ति । अस्तप्राणित्वाः—व्यवहारेण षीवनमुक्ता । परमार्थेन परममुक्ता एव हि निवीर्णकर्मफल्रत्वादत्यन्तकुकुत्यत्वाच्च स्वतोऽष्मितिरिक्तस्वाभाकिकसुखं ज्ञानमेव चेतवन्ते । जीवन्मुक्तात्वु मृद्ध्यभावेन ज्ञानं गोणत्या त्वन्यविष् । ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं कर्मफल्रवेतना ॥ । तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्मफल्रवेतना ॥ । तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्मभवेतना ।

मानमें जो रूप प्रतिमासित होता है वही चेतना है। यह रूप न तो इन्द्रियमूल्फ है और न इन्द्रियजन्य ज्ञानमूल्फ है। इन्द्रिया तो अचेतन हैं और ज्ञान अणिफ है। घटड़ान घटको जाननेके बाद नष्ट हो जाता है और पटकान पटको जाननेके बाद नष्ट हो जाता है। घटको जाननेपाला ज्ञान भिन्न है और पटको जाननेवाला ज्ञान भिन्न है। फिर भी कोई एक ऐसा व्यक्तित्व है जो दोनों ज्ञानोंमें अनुस्यूत है, तभी तो वह अनुभव करता है कि जो मैं पहले अमुकको जानता था वही अब मैं अमुकको जानता हूँ यही चेतना चा आत्मा है। उस चेतनाके तीन प्रकार हैं—कर्मचेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञानचेतना ॥३४॥

किन जीवोंके कीन चेतना होती है यह वतलाते हैं-

सव प्रथिवीकायिक आदि एकेन्द्रिय स्थावर जीव मुख्य रूपसे सुल-दुःखरूप कर्म-फलका अनुभवन करते हैं। दो-इन्द्रिय आदि श्रस जीव सुख्य रूपसे कार्य चेतना का अनु-भवन करते हैं और जो प्राणिपनेको अतिकान्त कर गये हैं वे ज्ञानका ही अनुभवन करते हैं ॥३५॥

विशेपार्य-आत्माका स्वरूप चैतन्य ही है। आत्मा चैतन्यरूप ही परिणमित होता है। इसका आशय यह है कि आत्माका कोई भी परिणाम चेतनाको नहीं छोडता। चेतनाके तीन भेद है-ज्ञानचेतना, कर्मचेतना और कर्मफल्पेतना। अर्थ विकल्पको ज्ञान कहते हैं। स्व और परके मेदको लिये दुए यह समस्त विश्व अर्थ है। और इसके आकारको जानना विकल्प है। जैसे दर्पणमें स्व और पर आकार एक साथ प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार जिसमें एक साथ स्व-पर आकार प्रतिमासित होते हैं ऐसा अर्थ विकल्प ज्ञान है। जो भारमाके द्वारा किया जाता है वह कमें है। अतः भारमाके द्वारा प्रति समय किया जानेवाला जो भाव है वही आत्माका कर्म है। वह कर्म यदापि एक प्रकारका है तथापि द्रव्यकर्मकी छपाधिकी निकटताके होने और न होनेसे अनेक रूप है। उस कर्मके द्वारा होनेवाला सुझ-दु:ख कर्मफळ है। द्रव्यकर्महर चपाधिके नहीं होनेसे जो कर्म होता है उसका फळ अना-कुछता रूप स्वाभाविक युख है। और द्रव्यकर्मरूप छपाधिका सान्तिय्य होनेसे जो कर्म -होता है उसका फल विकाररूप दुःख है क्योंकि संसारके मुखमें मुखका उक्षण नहीं पाया जाता। इस तरह चेतनकि तीन रूप हैं। जिन आत्माओंका चेतक स्वमाव अति प्रगाद मोहसे मिलन होता है तथा तीव्रतर ज्ञानावरण कर्मके उद्यक्षे उसकी शक्ति कुण्ठित होती है और अति प्रकृष्ट वीर्यान्तरायसे कार्य करनेकी शक्ति भी नष्ट हो जाती है ऐसे स्थावर एकेन्द्रिय जीव प्रधान रूपसे मुख-दु:खरूप कर्मफलका ही अनुमवन करते हैं। जिन जीवोंका चेतक

ŧ

ज्ञानादत्यत्रेदं चेतयेऽहमिति चेतनं कर्मफलचेतना । सा चौभव्यपि जीवन्मुक्ते गणी (गौणी) बुढिपूर्वककर्तृतः भोक्तृत्वयोरच्छेदात् । क्लोकः---

निर्मलोन्मुद्रितानन्त्रश्चित्तचेतयितृत्वतः । ज्ञानं निस्सीमञ्चमोरम विन्दन् जीयात् परः पुमान् ॥ ´

उषतं च--

सब्वे खलु कम्मफलं यावरकाया तसा हि कज्जजुदा । पाणित्तमदिक्कंदा णाणं विदेति ते जीवा ॥३५॥

[ पद्मास्ति, ३९ ]

स्वभाव अति प्रगाह मोहसें मिलन होनेपर मी और तीव ज्ञानावरण कमेंसे शक्तिके सदित होनेपर भी थोड़े-से वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपलयसे कार्य करनेकी शक्ति प्राप्त है वे सुख-दु:ख-रूप कर्मफाडके अनुभवनसे मिश्रित कर्मको ही प्रधान रूपसे अनुभवन करते हैं। किन्तु समस्य मोहनीय कर्म और ज्ञानावरणीय कर्मके नष्ट हो जानेसे जिनका नेतक स्वमाव अपनी समस्त शक्तिके साथ प्रकट है वे वीर्यान्तरायका क्षय होनेसे अनन्त वीर्यसे सम्पन्न होनेपर भी अपनेसे अभिन्त स्वामाविक मुखरूप ज्ञानका ही अनुमवन करते हैं क्योंकि कर्मफलकी निर्जरा हो जानेसे और अत्यन्त कृतकृत्य होनेसे कर्मफड चेतना और कर्म चेतनाको वहाँ अवकाश ही नहीं है। आचार्य क्रन्दकन्दने ऐसा ही कहा है कि सब स्थावरकाय कर्मफलका अनुमवन करते हैं। त्रस कर्मचेतनाका अनुमवन करते हैं। और प्राणित्वको अतिकान्त 'करनेवाले ज्ञानचेतनाका अनुभवन करते हैं। यहाँ प्राणित्व अतिकान्तका अर्थ आचार्य अमृतचन्द्रने केवलज्ञानी किया है और आचार्य जयसेनने सिद्धजीव किया है। इन बोजों आचार्योके कथनोंको दृष्टिमें रखकर अन्यकार आसाधरने अपनी टीकामें 'अस्तप्राणित्वाः'का अर्थ प्राणित्वसे अतिकान्त जीव करके ज्यवहारसे जीवन्त्रनत और परमार्थसे परमसुन्त दोनोंको लिया है। और लिखा है-मुक्त जीव ही अपनेसे अभिन्न स्वामाविक सुखरूप ज्ञानका ही अनुभवन करते हैं क्योंकि उनके कर्मफल निर्जीण हो चुका है और वे अत्यन्त कृतकृत्य हैं। किन्तु जीवनमुक्त केवली मुख्य रूपसे झानका और गीण रूपसे अन्य चेतनाका भी अनुभवन करते हैं। क्योंकि वनमें बुद्धिपूर्वक कर्त्तव और भोक्तृत्वका उच्छेद हो जाता है। अंसलमें आत्मा ज्ञानस्वरूप है। आचार्य असृतवन्द्रने कहा है श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है इतना ही नहीं, वह स्वयं कान है। क्वानसे अन्य वह क्या करता है। आत्मा परमावका कर्ता है यह कहना तो व्यवहारी जीवोंका अझान है।

अतः ज्ञानसे अन्य भावों में ऐसा अनुभव करना कि यह मैं हूँ यह अज्ञान चेतना है। उसीके दो भेद हैं — कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। ज्ञानके सिवाय अन्य भावों में ऐसा अनुभव करना कि इसका मैं कर्ता हूँ यह कर्म चेतना हैं और ज्ञानके सिवाय अन्य भावों में ऐसा अनुभव करना कि इसका मैं भोगता हूँ यह कर्मफल चेतना है। ये दोनों अज्ञान चेतना संसारकी वीज हैं। क्योंकि संसारके बीज तो आठ कर्म हैं उनकी बीज अज्ञान चेतना है। उसलिए मुम्रुसुको अज्ञान चेतनाका विनास करनेके लिए सकल

आत्मा ज्ञानं स्वय ज्ञानं ज्ञानादम्यत् करोवि किम् ।
परभावस्य करोत्मा गोहोऽयं व्यवहारिणान् ॥ —समय, कळवा, ६२

ş

सय सासवतत्त्वं व्याचध्दे-

ज्ञानाबृत्यादियोग्याः सवृत्यविकरणा येन भावेन पुंसः शस्ताशस्तेन कर्नप्रकृतिपरिणांत पुद्गवा ह्यालवन्ति । आगच्छन्त्याल्रवोसावकाच पृथगसद्वृग्मुक्तस्तत्प्रदोष-पृष्ठो वा विस्तरेणालवणपुत मतः कर्मताप्तिः स तेषाम् ॥३६॥

सदगिवकरणाः-जीवेन सह समानस्थानाः । उन्तं च-

अत्ता कुणिद सहावं तत्य गदा पोग्गला सहावेर्हि । गच्छंति कम्मभावं अण्णोण्णागाढमवगाढा ॥ [ पञ्चास्ति. ६५ ]

शस्ताशस्तेन---वस्तेन युक्तः शस्तः, अशस्तेन युक्तोऽशस्तः । शस्ताशस्तेन शुभेनाशुभेन नेस्पर्यः ।

तत्र बुमः प्रशस्तरागादिः पुष्पासवः । अक्षुमः संज्ञादिः पापासवः । तथा कोक्तम्---

कर्म संन्यास मावना और कर्मफल संन्यास भावनाके द्वारा नित्य ही एक ज्ञान चेतनाको मानना चाहिए। इन वार्तोको दृष्टिमें रखकर पंचाध्यायीकारने सन्यग्वृष्टिके ज्ञानचेतना कही है। यथा—

'यहाँ ज्ञान शब्दसे आत्मा बाज्य है क्योंकि आत्मा स्ववं ज्ञानमात्र है। ज्ञानचेतनाके द्वारा वह शुद्ध आत्मा अनुमवनमें वाता है इसंक्रिए उसे शुद्धज्ञान चेतना कहते है। इसका आश्य यह है कि जिस समय ज्ञानगण सम्यक् अवस्थाको प्राप्त होकर आत्माकी उपछिच्य रूप होता है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। वह ज्ञान चेतना नियमसे सम्यव्ष्टि जीवके होती हैं, मिध्यावृष्टिके कभी भी नहीं होती क्योंकि मिध्यात्वकी दशामें ज्ञान चेतनाका होना असम्मव है। इस तरह सम्यक्तके साथ ज्ञान चेतनाका आंशिक प्रादुर्माव होता है। क्योंकि सम्यव्यूष्टि ज्ञानके सिवाय परमावों में कर्तत्व और मोक्टत्व बुद्धि नहीं रखता। किन्तु उसकी पूर्ति जीवन्मुक केवठी दशामें होती है। १३५॥

आस्त्रवतत्त्वको कहते हैं---

जीवके जिस गुम या अगुम मावसे ज्ञानावरण आदि कर्मोंके योग्य और जीवके साथ उसके समान स्थानमें रहनेवाले पुद्गल आते हैं—ज्ञानावरण आदि कर्मरूपसे परिणत होते हैं उसे आस्रय कहते हैं। विस्तारसे मिध्यादर्शन आदि तथा तत्प्रदोप आदि रूप आस्रय कहा है। अथवा उन पुद्गलोंका आना—उनका ज्ञानावरण आदि कर्मरूपसे परिणत होना आस्रय पूर्वाचार्योंको मान्य है।।३६॥

विशेषार्थ — जैन सिद्धान्तमें २३ प्रकारकी पुद्गळ वर्गणाएँ कही हैं। एन्हींमें-से कर्मवर्गणा है। कर्मयोग्य पुद्गळ सर्वळोकव्यापी हैं। जहाँ आत्मा होती हैं वहाँ विना बुळावे स्वयं ही वर्तमान रहते हैं। ऐसी स्थितिमें संसार अवस्थामें आत्मा अपने पारिणामिक चैतन्य

१० अत्रात्मा ज्ञानक्रवेन वाज्यस्तन्मात्रतः स्वयम् । स चेत्यवेऽनया शुद्धः शुद्धा सा ज्ञानचेतना ॥ अर्थान्जानं गुणः सम्यक् प्राप्तावस्याम्बरं यदा । आत्मोपछित्यक्णं स्पाटुच्यते ज्ञानचेतना ॥ सा ज्ञानचेतना नृतमस्ति सम्यव्यात्मवः । न स्यान्मिय्याद्वाः ववापि तदात्वे तदसम्यवात् ॥—-पञ्चाच्याः उ., १९६-१९८

3

75

रागो जस्स पसत्यो अणुकंपासंसिदो थ परिणामो । चित्तम्मि पत्थि कलुसं पुण्णं जीवस्सासवदि ॥ [ पञ्चास्ति. १३५ ] संण्णाओ य तिलेस्सा इंदियवसदा अ अट्टस्हाणि । णाणं च दुप्पउत्तं मोहो पावप्पदा होति ॥ [ पञ्चास्ति. १४० ]

स एप भावास्त्रवः पुष्पपापकर्मेल्पद्रव्यास्त्रवस्य निभित्तसात्रत्वेन कारणमूदत्वात्तर्।लबसणादूष्यं स्यात् । ६ तन्त्रिमित्तस्य श्रुमाशुभकर्मपरिणामो योगद्वारेण प्रविश्वतां पुद्गळानां द्रव्यास्तृवः स्यात् । तथा चोक्तम्—

आसवदि जेण कम्मं परिणासेणप्यणो स विष्णेको । भावासवो जिणुत्तो कम्मासवर्णं परो होवि ॥ [ ब्रव्यसं २९ ]

कर्मेत्रक्रतिपरिणति-ज्ञानावरणादिकमं स्वमावेन परिणमनम् । उक्तम्--

स्वभावको वो नहीं छोड़वा, किन्तु अनादिकाछसे कर्मवन्यनसे बद्ध होनेके कारण अनादि मोह राग द्वेपसे स्निग्य हुए अविद्युद्ध भाव करता रहता है। जिस भी समय और जिस भी स्थानपर वह अपने मोहरूप, रागरूप या द्वेयरूप भाव करता है, उसी समय उसी स्थानपर उसके भावोंका निमित्त पाकर जीवके प्रदेशोंमें परस्पर अवगाह रूपसे प्रविष्ट हुए पुद्गछ स्वभावसे ही कर्मरूप हो जाते हैं। इसीका नाम आस्रव है। यह आस्रव योगके द्वारा होता है। मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिका नाम योग है। योगरूपी द्वारसे आस्पामें प्रवेश, करनेवाछे कर्मवर्गणारूप पुद्छ जानावरण आदि कर्मरूपसे परिणमन करते हैं। आस्रवके हो भेद हैं—द्रव्यास्रव और भावास्रव। इनका स्वरूप इस प्रकार है—

'आत्माके जिस परिणामसे कर्म आते हैं उसे मावासव जानो और कर्मीका बाना दुव्यासव है।'

जीवके जिस परिणामसे कर्मे आते हैं वह परिणाम या भाव या तो शुभ होता है या अशुभ होता है। शुभ भावसे पुण्यकर्मका आसव होता है और अशुभ भावसे पापकर्मका आसव होता है।

कहा भी है-

'जिसका राग प्रशस्त है अर्थात् जो पंचपरमेग्नीके गुणोंमें, उत्तम धर्ममें अनुराग करता है, जिसके परिणाम दयायुक्त हैं और मनमें क्रोध आदि रूप कलुपता नहीं है उस जीवके पुण्यकर्मका आस्रव होता है।'

तीज मोहके छर्यसे होनेवाछी आहार, मय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा, तीज क्यायके छर्यसे रॅगी हुई मन-क्यन-कायकी प्रवृत्तिकप कृष्ण, नीछ, कापोत ये तीन छेर्याएँ, राग-द्रेपके छर्यके प्रक्षिसे तथा इन्द्रियों की अधीनतारूप राग-द्रेपके छर्देकसे प्रिय संयोग, अप्रियका वियोग, कप्टसे युक्ति और आगामी मोगोकी इच्छारूप आतंब्यान, क्यायसे वित्तके कृर होनेसे हिंसा, असत्य, जोरी और विषय संरक्षणमें आनन्द मानने रूप रीद्र ध्यान, शुमकर्मको छोड़कर दुक्तमोंमें छगा हुआ ज्ञान और दश्तेनमोहनीय तथा जारित्र मोहनीयके छ्रवसे होनेवाछा अधिवेकरूप मोह ये सब पापास्रवके कारण है।

आसमिद जेण कम्मं परिणामेप्पणो स विष्णेको ।
 भावासवो जिण्लो कम्मासवणं परो होदि ॥—इत्यसं, गा. २९ ।

१२

णाणावरणादीणं जोगां नं पोगारां समासवदि । दव्वासवो स णेनो अणेयसैको जिणनखादो ॥ [ इध्यसं. ३१ ]

पृथक् —प्रत्येकम् । असद्दृरमुखः — भिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगपञ्चकम् । तत्प्रदोषपृष्टः — 'तत्प्रदोषिक्त्वमात्सर्यान्तरायासावनोपषाता ज्ञानदर्शनावरणयोः' इत्यादिसूत्रपाठकमोक्तः । सः — आसवः । तेया ज्ञानावृत्यादियोग्यपृद्गलानाम् । अत्रेष ज्ञयासवः पूर्ववेष भागासवः इति मन्तव्यम् ॥३६॥

सय भावास्रवभेदप्रतिपरपर्यमाह--

निष्यांदर्शनपुक्तलक्षणमसुर्ज्जशिकाऽसंयमः शुद्धावष्टविष्या दशात्मनि वृषे मान्द्रां प्रमादस्तया । क्षोद्यादिः किल पञ्चाँदशिततयो योगस्त्रिष्या चालवाः पञ्चते यदुपाषयः कलियुनस्ते तत्प्रदोषादयः ॥३७॥

उत्तरुक्षणं —'मिध्यात्वकर्मपाकेन' इत्यादिग्रन्थेन । असुअंशादिकः--हिसाविषयाभिकापप्रमुखः । अप्रविषी — अप्रकाराया वस्यमाणायाम् । मान्दां — अनुत्साहः । उत्तं च---

इस प्रकार शुम और अशुम माव द्रव्य पुण्यास्त्रव और द्रव्य पापास्त्रव के निमित्तमात्र होनेसे कारणभूत हैं। अतः जिस क्षणमें द्रव्य पुण्य या द्रव्य पापका आसव होता है उसके परचात् उन शुमाशुम भावोंको भावपुण्यास्त्रव और भावपापास्त्रव कहा जाता है। और उन शुमाशुम भावोंके निमित्तसे योग द्वारा प्रविष्ट होनेवाले पुद्गलोंका जो शुमाशुम कर्मरूप परिणाम है वह द्रव्यपुण्यास्त्रव और द्रव्यपापास्त्रव है। इस तरह भावास्त्रवक्षे निमित्तसे द्रव्यास्त्रव और द्रव्यास्त्रवक्षे निमित्तसे आवास्त्रव होता है। सावास्त्रवक्षे विस्तारसे अनेक मेद हैं। सामान्यसे पिष्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच मेद हैं। तथा तत्त्वार्थसूत्रके छठे अध्यायमें प्रत्येक ज्ञानावरण आदि कर्मके आसवक्षे भिन्न-भिन्न कारण वत्त्वारे हैं। जैसे—

हान और दर्शनके विषयमें प्रदोप, निह्नव, मास्तर्थ, अन्तराय, आसादन और वपवात करनेसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मका आसव होता है। इत्यादि । प्रत्येकके जन्म-अलग कारण कहे हैं।।३६॥

भागे भावास्त्रवके भेद कहते हैं-

मिथ्यादर्शनका छक्षण पहले कह आये हैं। प्राणिका घात आदि करना असंयस है। आठ प्रकारकी शुद्धियोंसे और दश प्रकारके वर्समें आलस्य करना प्रमाद है। क्रीघ आदि पचीस कपाय हैं। तीन प्रकारका योग है। ये पॉच मावासवके भेद हैं। इन्हींके विशेष मेद प्रदोप आदि हैं जो जीवसे क्रमोंको संगुक्त करते हैं। 1201

विशेषार्थ -- भावास्त्रविके मूळ भेद पाँच हैं -- सिध्यादर्शन, असंयम या अविरित्त, प्रमाद, कपाय और योग। मिध्यादर्शन का स्वरूप पहळे वतळा दिया है। प्राणोंके घात करने आदिको असंयम या अविरित्त कहते हैं; उसके वारह भेद हैं -- पृथिवी काय आदि छह कायके जीवोंका घात करना और पाँचों इन्द्रियों तथा मनको वशमें न रखना। अच्छे कार्यों करसाहके न होनेको या उनमे अनाव्रका माव होनेको प्रमाद कहते हैं। उसके अनेक भेद हैं। जैसे उत्तम क्षमा आदि इस धर्मों तथा आठ प्रकारकी शुद्धियों में प्रमाद का होना। कहा भी हैं--

₹

٩

## धर्मामृत (अनगार)

संज्वलनोकषायाणां यः स्यात्तीद्वोदयो यतेः । प्रमादः सोऽस्त्यनुत्साहो घर्मे बुद्धष्टके तथा ॥ [ लहा पं. सं. १।३९ ]

तद्भेदाः पश्चदश यथा---

विकहा तहा कसाया इंदिय णिद्दा तह य पणको य । ` चढु चढु पण एगेगं होंति पमादा हु पण्णरसा ॥ [ गो. बी. ३४ ]

क्रीधादिः—क्रोधमानमायाखोगाः प्रत्येकमनन्तानुबन्ध्यप्रत्यास्यानावरण - प्रत्याख्यानावरणाधेन्यक्रा-विकल्पाः चोडण हास्यरत्यरिवशोकमयजुगुप्सा-स्त्रोवेद-पुंवेद-नपुसकवेदाश्च नवेति पञ्चनिशत्यवयनः कृषायवर्गः किछ ।

> 'कर्षायाः षोड्य प्रोक्ता नोकषाया यतो नव । ईपद्धेदो न भेदोऽतः कषायाः पश्चविद्यतिः ।' [

]

'जिससे सुनिके संन्वलन और नोकषायका तीत्र' उदय होता है उसे प्रमाद कहते हैं। तथा दस धर्मों और आठ गुद्धियोंके पालनमें अनुत्साहको प्रमाद कहते हैं। उसके पन्त्रह मेद हैं--चार विकया ( स्नीकया, मोजनकथा, देशकथा, राजकथा), चार कवाय, पॉच इन्द्रियाँ, एक निद्रा और एक स्नेह—ये पन्द्रह प्रमाद हैं। पचीस कवाय हैं-अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, छोम, अत्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोम, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ, संब्बलन क्रोध, मान, माया, छोभ। इस तरह ये सोलह कपाय हैं। तथा नौ नोकवाय हैं-हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्नीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद । ये ईपत् कवाय है, क्रोधादि कषायोंका बल पाकर ही प्रद्युद्ध होती है इसलिए इन्हें नोकवाय कहते हैं। ये सब पचीस कपाय हैं। आत्माके प्रदेशोंमें जो परिस्पन्द-कम्पन होता है उसे योग कहते हैं। मन-वचन-कायका व्यापार उसमें निमित्त होता है इसलिए योगके तीन भेद होते हैं। इनमें-से पहले गुणस्थानमें पाँच कारण होते हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्बद् मिध्यादृष्टि, असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें चार ही कारण होते है क्योंकि वनमें मिध्यात-का अभाव है। संयतासंयतके अविरति तो विरतिसे मिश्रित हैं क्योंकि वह देश संयमका धारक होता है तथा प्रमाद कवाय और योग होते हैं। प्रमत्तसंयतके मिध्यात्व और अविरतिका अभाव होनेसे केवल प्रमाद कवाय और योग होते हैं। अप्रमत्तसे लेकर सूक्ष्म साम्पराय-संयत पर्यन्त चार गुणस्थानोंमें केवल कवाय और योग होते हैं। उपशान्तकवाय, क्षीणकपाय और सयोगकेवलींके एक योग ही होता है। अयोगकेवली अवन्यक हैं उनके धन्धका हेत नहीं है।

सर्वार्थिसिद्धि, तत्त्वार्थराजवार्तिक, पञ्चसंग्रह, गोमट्टसार. कर्मकाण्ड आदि सभी अन्योंमें गुणस्थानोंमें बन्धके उक्त कारण बतलाये हैं। किन्तु पं. आशाधरजीने अपनी टीका म. कु. च. में तृतीय गुणस्थानमें पाँच कारण बतलाये हैं अर्थात् मिध्यात्वको भी बतलाया है किन्तु मिध्यात्वका उदय केवल पहले गुणस्थानमें ही बतलाया गया है। सम्यक्षिध्यात्व कर्म वस्तुतः मिध्यात्वकर्मका ही अध्युद्ध रूप है, सम्मवत्या इसीसे आशाधरजीने मिध्यात्व-

 <sup>&#</sup>x27;पोडर्शैय'कपायाः स्युर्नोकपाया नवेरिताः । ईयद्भेदो न मेदोऽत्र कथायाः पञ्चनिकातिः ॥' [ तत्त्वार्थसार ५।११ ]

ş

É

इति व्यागमोन्त्या । योगः व्यात्पत्रदेशपरिस्पन्दरुवा मनोवानकायव्यापारः । यदुपाधयः—येपां मिष्यादर्श्वनादिभानाक्षवभेदानां विशेषाः । कल्यियुजः—ज्ञानावरणादिकर्मवन्मकाः ॥३७॥

अय वन्धस्यरूपनिर्णयार्थमाह्-

स बन्दो बध्यन्ते परिणतिविशेषेण विवशी-क्रियन्ते कर्माणि प्रकृतिविवुषो येन यदि वा । स तत्कर्माम्नातो नयति पुरुषं यत्स्यवशतां, प्रदेशानां यो वा स भवति मिथ- क्लेष उभयो: ॥३८॥

परिणत्तिविद्योषेण-मोहरागद्वेपस्निग्धपरिणामेन मोहनीयकर्मोद्वयसंपादितविकारेणेत्यर्थः । स एप जीवभावः कर्मपुद्गळाना विशिष्टशक्तिपरिणामेनावस्थानस्य निमित्तत्वाद् वन्यस्यान्तरङ्गकारणं जीवप्रदेशवर्ति कर्मस्कन्यानुप्रवेतालक्षणकर्मपुद्गलस्य कारणत्वाद् बहिरङ्गकारणं योगः । तद्विवक्षायां परिणतिविद्योपेणेत्यस्य

का बदय तीसरेमें माना है। किन्तु यह परम्परासम्मत नहीं है। इसी तरह उन्होंने संयता-संयतमें मिध्यात्वके साथ अविरितका अभाव वतलाया है किन्तु यह कथन भी शास्त्रसम्मत नहीं है। पाँचवें गुणस्थानमें पूर्णविरित नहीं होती, पकदेशविरित होती है। हम नहीं कह सकते कि आशाधर-जैसे वहुश्रुत प्रन्यकारने पेसा कथन किस दृष्टिसे किया है। आगममें हमारे देखनेमें ऐसा कथन नहीं आया। यहाँ हम कुछ प्रमाण सद्धृतं करते हैं—

प्राक्तत पंचसंग्रह और कर्मकाण्डमे प्रमादको अलगसे बन्धके कारणोर्ने नहीं लिया है। इसल्लिए वहाँ प्रथम गुणस्थानमें चार, आगेके तीन गुणस्थानोंमें तीन, देशविरतमें अविरतिसे मिश्रित विरति तथा क्षाय योग बन्धके हेतु हैं।।३७॥

बन्धका स्वरूप कहते हैं-

पूर्ववद्ध कर्मोंके फलको भोगते हुए सीवकी जिस परिणित विशेषके द्वारा कर्म बंधते हैं अर्थात् परतन्त्र कर दिये जाते हैं उसे वन्य कहते हैं। अथवा जो कर्म जीवको अपने अधीन कर छेता है उसे वन्य कहा है। अथवा जीव और कर्मके प्रदेशोंका जो परस्परमें मेल होता है उसे वन्य कहते हैं।।३८॥

विशेषार्थ—यहाँ तीन प्रकारसे वन्धका स्वरूप ववलाया है। पहले कहा है कि कर्मवद्भ संसारी जीवकी जिस परिणित विशेषके द्वारा कर्म वाँचे जाते हैं —परतन्त्र वनाये जाते हैं वह बन्ध है। यहाँ कर्मसे कर्मरूप परिणत पुद्गल द्रव्य लेना चाहिए। और परतन्त्र किये जानेसे यह आश्य है कि योगरूपी द्वारसे प्रवेश करने की दशामें पुण्य-पापरूपसे परिणमन करके और प्रविष्ट होनेपर विशिष्ट शक्तिरूपसे परिणमाकर मोग्यरूपसे सम्बद्ध किये जाते हैं। यहाँ परिणित विशेषसे मोह-राग और द्वेषसे स्निग्ध परिणाम लेना चाहिए। अर्थात् मोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाले विकारसे युक्त जीव साव। वही जीव साव कर्मपुद्गलोंके विशिष्ट शिक्त रूपसे अवस्थानमें निमित्त होनेसे वन्धका अन्तर्ग कारण है। और कर्मपुद्गल प्रवण-

१. 'सामादन-सम्यन्दृष्टि-सम्यक्मियादृष्टि-असंगतसम्बन्दृष्टीनामविरत्यादयश्चत्वारः । संगतासंगतस्याविरतिरिवर-तिमियाः । —सर्वीर्यः, त. रा. वा. ८।१

चदुपच्चह्यो वधो पढमे वर्णसरितये तिपच्चद्द्यो ।

निस्सय विदिनो स्वरिमदुगं च देसेनकदेसम्हि ॥ ---प्रा. पं. सं. ४१७८

ŧ

13

योग इत्यर्षो बाच्यः मनोवानकायवर्गणाळम्बनात्पप्रदेशपरिस्पन्दस्यापस्य तस्यापि जीवविकारित्वाविशेषात्। एतेन बाह्यमान्तरं बन्धकारणं व्याख्यातं प्रतिपत्तव्यम् । उत्तरं च---

> जोगणिमित्तं गहणं जोगो मणवयणकायसंग्रदो । भावणिमित्तो बंघो भावो रदिरायदोसमोहजुदो ॥ [ पञ्चास्ति. १४८ ]

प्रकृतिविद्युषः—प्रान्तवनं कर्मानुभवतो जीवस्य । स तत्कर्मेत्यादि—एषः कर्मस्वातन्त्र्यविवक्षामा वन्त्र
 ७ जक्तो द्विष्ठत्यातस्य । मिषः क्षेत्रः । वन्त्रनं वन्त्य इति विक्तिपक्षे । उक्तं च---

परस्परं प्रदेशानां प्रवेशो जीवकर्मणोः । एकत्वकारको बन्धो क्वमकाश्चनयोरिव ॥ [ अभित, पं. सं. (पृ. ५४) पर उद्दत ]

त्तवत्र मोहरागद्वेषस्निग्वः श्वभोऽश्वभौ वा परिणामो जीवस्य भावबन्धः । विश्वमित्तेन श्वभाश्वमकर्मत्व-परिणवानां जीवेन सहान्योत्यमुच्छन पुद्गलानाः प्रव्यवन्यः । उक्तं च—

> बज्हादि करमं जेण दु चेदणमावेण भाववंघो सो । करमादपदेसाणं क्षण्णोण्णपवेसणं इदरो ॥

का अर्थ है अविके प्रदेशोंमें कर्मस्कन्थोंका प्रवेश। उसका कारण है योग। अतः योग विद्रिरंग कारण है। उसकी विवस्तामें परिणित विशेषका अर्थ योग छेना चाहिए। मनोवर्गणा, वचन-वर्गणा और कायवर्गणाके आलम्बनसे जो आत्मप्रदेशोंमें हलन-चलन होता है बसे योग कहते हैं। वह योग मी जीवका विकार है। इस तरह बन्धके अन्तरंग और वहिरंग कारण जानना।

पंचास्तिकाय गाथा १४ की व्याख्यान करते हुए आचार्य असृतचन्त्रजीने कहाँ है—
प्रह्णका अर्थ है कर्मपुद्गलोंका जीवके प्रदेशोंके साथ एक क्षेत्रमें स्थित कर्मस्कन्धोंमें
प्रवेश। उसका निमित्त है योग। योग अर्थात् वचनवर्गणा, मनोवर्गणा और कायवर्गणाके
आल्म्बनसे होनेवाला आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्त। वन्त्रका अर्थ है कर्मपुद्गलोंका विशिष्ट
क्षावित्तस्प परिणाम सहित स्थित रहना। उसका निमित्त है जीवभाव। जीवभाव मोह रागहेषसे युक्त है अर्थात् मोहनीयके उद्यसे होनेवाला विकार। अतः यहाँ पुद्गलोंक प्रहणका
कारण होनेसे विहरंग कारण योग है और विशिष्ट शक्तिकी स्थितिमें हेतु होनेसे जीव भाव
ही अन्तरंग कारण है। वन्त्रका दूसरा उक्षण है जो जीवको परतन्त्र करता है। यह कर्मकी
स्वातन्त्र्य विवश्वामें बन्यका स्वरूप कहा है क्योंकि बन्य दोमें होता है। तोसरा उक्षण है
जीव और कर्मस्कन्यके प्रदेशोंका परस्परमें श्लेष। कहा है—

'चाँदी और सोने की तरह जीव और कमके प्रदेशोंका परस्परमें एकरव करानेवाला प्रवेश बन्ध है ।'

जैसे पात्रविशेषमें डाले गये अनेक रस और शक्तिवाले पुष्प और फल शराबके रूपमें बदल जाते हैं वैसे ही आत्मामें स्थित पुद्गल भी योगकषाय आदिके प्रभावसे कर्मरूपसे परिणिमत हो जाते हैं। यदि योग कषाय मन्द होते हैं तो बन्ध भी मन्द होता है और तील होते हैं तो बन्ध भी तील होता है। मोह राग और हेपसे स्निष्ध शुभ या अशुभ परिणाम भावबन्ध है। उसका निमित्त पाकर शुभाशुभ कर्मरूपसे परिणत पुद्गलोंका जीवके साथ परस्परमें संश्लेष द्रव्यवन्ध है। कहा भी है—

ŧ

पयिडिट्रिदिकणुभागप्पदेसभेदा दु चदुविधो बंधो । जोगा पयिडपदेसा ठिदि कणुभागा कसायदो होंति ॥ [ ब्रव्यसं ३२-३३ ] ॥३८॥

सय के ते प्रकृत्यादय इत्याह---

ज्ञानावरणाद्यात्मा प्रकृतिस्तिद्विचिरविच्युतिस्तस्मात् । स्थितिरनुभवो रसः स्यादणुगणना कर्मणां प्रदेशस्य ॥३९॥

ज्ञानावरणस्य कर्मणोऽर्षानवगमः कार्यम् । अक्तियते प्रमवत्यस्य इति प्रकृतिः स्वभावो निम्नस्येव तिक्तता । एवं वर्शनावरणस्यार्थानालोचनम् । वेद्यस्य सदसल्क्ष्मणस्य सुख-दुःखसंवेदनम् । वर्शनमोहस्य तत्त्वार्षाश्रद्धानम् । चारित्रमोहस्यासंयमः । बायुपो अवधारणम् । शम्नो नारकाविनामकरणम् । गोत्रस्य सन्वैनीचै.स्यानसंबाद्यनम् । बन्तरायस्य दानादिविन्तकरणम् । क्रमेण तद्दृष्टान्तार्थां गाथा यया—

पश्यिबहारसिमज्जाहिल-चित्तकुलालभंडयारीण। जह एदेसि आवा तह कम्माणं वियाणाहि॥ [ गो. क. २१ ]

'जिस अशुद्ध चेतनामावसे कर्म बॅघते हैं उसे भाववन्य कहते हैं। कर्म तथा आत्माके प्रदेशोंका परस्परमें दूध-पानीकी तरह मिळ जाना द्रव्यवन्य है। वन्धके चार मेद हैं— प्रकृतिबन्ध, स्थितिवन्ध, अनुसागवन्य और प्रदेशवन्ध। इनमें-से प्रकृतिबन्ध और प्रदेशवन्ध तो योगसे होते हैं और कृपायसे स्थितिवन्ध, अनुसागवन्थ होते हैं।'

द्रव्यसंप्रहकी संस्कृत टीकामें बझदेवने एक शंका उठाकर समाधान किया है, आशाधर जीने भी अपनी संस्कृत टीकामें उसे दिया है। शंका—सिध्यात्व, अधिरित आदि आसवसे भी हेतु हैं और वन्धके भी। दोनोंमें क्या विशेषता है? समाधान—पहछे समयमें कमौंका आना आसव है, आगमनके अनन्तर दूसरे आदि समयमें जीवके श्रदेशोंमें स्थित होना बन्ध है। तथा आसवमें योग सुस्य है और वन्धमें कमाय आदि!

इस प्रकार आसव और बन्धमें क्यंचित् कारणभेद जानना ॥३८॥

आगे प्रकृतिवन्ध आदिका स्वरूप कहते हैं-

द्रव्यवन्यके चार भेद हैं। कर्मोंमें ज्ञानको ढाकने आदि रूप स्वमावके होनेको प्रकृति-वन्य कहते हैं। और उस स्वमावसे खुत न होनेको स्थितिवन्य कहते हैं। कर्मोंकी सामध्ये विशेषको अनुभववन्य कहते हैं और कर्मरूप परिणत पुद्गळ स्कन्योंके परमाणुओंके द्वारा गणनाको प्रदेशवन्य कहते हैं। 18९॥

विशेषार्थ — प्रकृति कहते हैं स्वभावको । जैसे नीमकी प्रकृति कहुकता है, गुड़की प्रकृति मधुरता है। इसी तरह झानावरणका स्वभाव है पदार्थका ज्ञान नहीं होना । दर्शना-वरणका स्वभाव है पदार्थका ज्ञान नहीं होना । दर्शना-वरणका स्वभाव है पदार्थका ख्रान है स्वभाव है सुख-दुःखका अनुभवन । दर्शनमोहका स्वभाव है तत्त्वार्थका अग्रद्धान । चारित्र मोहनीयका स्वभाव है असंयम । आयुका कार्य है यवमें अग्रुक समय तक रहना । नामकर्मका स्वभाव है नारक देव आदि नाम रखाना । गोत्रका स्वभाव है चन्न-नीच व्यवहार कराना । अन्तरायका स्वभाव है विद्या करना । कहा भी है—

'पट (पर्दा), द्वारपाछ, सहद छगी तछवार, मस, हिछ (विसमें अपराधीका पैर फाँस देते थे), चित्रकार, कुम्हार, और सण्डारीके जैसे साव या कार्य होते हैं वैसा ही कार्य आठ कर्मोका भी जानना चाहिए'। इस प्रकारके स्वयाववाछे परमाणुओं के वन्यको प्रकृति-वन्य कहते हैं। तथा जैसे वकरी, गाय, मैस आदिके दूषका अमुक काछ तक अपने माधुर्य तिद्विधिः—प्रव्यवन्धप्रकारः । तस्मात्—ज्ञानावरणादिकक्षणात् स्वभावात् । रसः—कर्मपुद्रवाता स्वगतसामर्थ्यविशेषः । अणुगणना—परमाणुपरिच्छेदेनाववारणम् । कर्मणां—कर्मभावपरिणतपुद्रवास्त्वानाम् । उक्तं च—

स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्ता स्थितिः काळावघारणस् । अनुभागो विपाकस्तु प्रदेशोऽञकल्पनस् ॥ [ बमितः श्रावः २।५६ ] ॥३९॥

स्वभावसे च्युत न होना स्थिति है। उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मीका पदार्थको न जानने देने रूप अपने स्वभावसे अगुक कालतक च्युत न होना स्थिति है। अर्थात् पदार्थको न जानने देनेमें सहायक आदि कार्यकारित्व रूपसे च्युत न होते हुए इतने काछ तक ये वॅघे रहते हैं। इसीको स्थितियन्य कहते हैं। तथा जैसे वकरी, गाय, भैंस आदिके दूधका तीव्रता-मन्दता आदि रूपसे अपना कार्य करनेमें शक्ति विशेषको अनुमव कहते हैं वैसे ही कर्म पुद्गलोंका अपना कार्य करनेमें जो शक्तिविशेष है उसे अनुभाग वन्य कहते हैं। अर्थात् अपना-अपना कार्य करनेमें समर्थ कर्म परमाणुओंका बन्च अनुमागवन्य है। प्रकृतिवन्थमें तो आस्रवके द्वारा छावे गये आठों कर्मोंके योग्य कर्मपरमाणु बॅघते हैं और अनुमागवन्धमें शक्ति विशेषसे विशिष्ट होकर वँघते हैं इस तरह प्रकृतिवन्धसे इसमें विशेषता है। किसी जीवमें शुम परिणामोंका प्रकर्ष होनेसे शुम प्रकृतियोंका प्रकृष्ट अनुमाग वंघता है और अशुम प्रकृतियोंका निकृष्ट (अल्प) अनुभाग वॅघता है। और अशुम परिणामोंका प्रकर्ष होनेपर अशुम प्रकृतियोंका प्रकृष्ट अनुभाग वेंघता है और शुभ प्रकृतियोंका सन्द अनुभाग वेंघता है। उस अनुभागके भी चार भेद हैं। चातिकर्मीके अनुमागकी उपमा छता, दारु, हड्डी और पत्थरसे दी जाती है। अशुम अवातिकर्मीके अनुमागकी उपमा नीम, कांजीर, विष और हलाहल विषसे दी जाती है। तथा शुम अघातिकमोंके अनुभागकी उपमा गुड़, खाण्ड, शर्करा और अमृतसे दी काती है। जैसे वे उत्तरोत्तर विशेष कठौर या कटुक या संघुर होते हैं वैसे ही कर्मीका अनुमाग मी जानना । तथा कर्मरूप परिणत पुद्गळ स्कन्धोंका परिमाण परमाणुओंके द्वारा अवधारण करना कि इतने परमाणु प्रमाण प्रदेश ज्ञानावरण आदि रूपसे वॅघे हैं इसे प्रदेशवन्य कहते हैं। कहा भी है---

'स्वभावको प्रकृति कहते हैं। कालकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं। विपाकको अनुमाग

कहते हैं और परिमाणके अववारणको प्रदेश कहते हैं'।

जैसे खावे गये अन्नका अनेक विकार करनेमें समर्थ वात, पित्त, कफ तथा खळ और रसरूपसे परिणमन होता है वैसे ही कारणवन्न आये हुए कर्मका नारक आहि नानारूपसे आत्मामें परिणमन होता है। तथा जैसे आकाशसे वरसता हुआ जळ एकरस होता है किन्तु पात्र आहि सामग्रीके कारण अनेक रसरूप हो जाता है, वैसे ही सामान्य झानावरण रूपसे आया हुआ कर्म कपाय आहि सामग्रीकी हीनाधिकताके कारण मतिज्ञानावरण आहिरूपसे परिणमता है। तथा सामान्यरूपसे आया हुआ वेदनीय कर्म कारणविश्वपसे सातावेदनीय, असातावेदनीय रूपसे परिणमता है। इसी प्रकार क्षेत्र कर्मोंके भी सम्बन्धमें जानना चाहिए। असातावेदनीय रूपसे परिणमता है। इसी प्रकार क्षेत्र कर्मोंके मी सम्बन्धमें जानना चाहिए। इस तरह सामान्यसे कर्म एक है। पुण्य और पापके भेदसे दो प्रकारका है। प्रकृतिवन्ध झा तरह सामान्यसे कर्म एक है। झानावरण आहिके भेदसे जाठ प्रकारका है। इस तरह आदिके भेदसे चार प्रकारका है। इस तरह कार्यके संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद होते हैं। इन बन्धोंका मूळ कारण जीवके योग और क्षायरूप भाव ही है।।३९॥

वय पुण्यपापपदार्थनिर्णयार्थमाह—

पुण्यं य. कर्मात्मा शुभपरिणामैकहेतुको बन्धः ।

सद्वेदाशुभायुर्नामगोत्रभित्ततोऽपरं पापम् ॥४०॥

पुण्यं—स्व्यपुण्यसित्यर्थः । यावता पृद्गळस्य कर्तुनिस्वयकर्मतामापन्नो विशिष्टप्रकृतित्वपरिणामो जीवशुभपरिणामनिमित्तो द्रव्यपुण्यम् । जीवस्य च कर्तुनिस्वयकर्मतामापन्नः शुभपरिणामो द्रव्यपुण्यस्य निमित्तमान्नत्वेन कारणीभूतत्वात्तदास्रवस्वणादुर्ध्यं भावपुण्यम् । भित्—मेदः । ततोऽपरं—पृण्यादस्यत् अणुभपरिणान्
मैकहेतुककर्मस्वव ( वन्य )रूपं द्रश्यवीतिक्षानावरणादि-प्रकृतिभेदिमित्यर्थः । तद्यथा—ज्ञानावरणप्रकृतयः एञ्च,
वर्धनावरणीयस्य नव, मोहनीयस्य घद्विस्रतिः सम्यवस्यसम्यक्षिम्य्यात्ववर्धाः, पश्चान्तरायस्य, भरकगतिविर्यमाती
हे, चतस्रो जातयः, पश्चित्रयज्ञतिवर्जाः, पश्च संस्थानानि समचतुरस्यवर्जानि, पश्च सहनानि वष्यप्रभारापाववर्जानि, अप्रशस्तवर्णगन्यरसस्यग्राः, गरकगतिविर्यमात्यानुपूर्णदयम्, उपघाताप्रशस्तविद्यागिति-स्थावर-सूक्ष्मापर्यास-साधारणशरीरास्यराञ्चभवुर्यगतुस्वरानादेवायका-कीर्तयस्यिति नामप्रकृतयश्चतुर्दित्रशत् । असद्वेच नरकायुगीवगोनिमिति । पार्यं—प्रवयपार्पमित्यर्थः । यतः पृद्गळस्य कर्तुनिस्वयकर्मतामायन्नो विशिष्टप्रकृतिस्वरिरणामो
श्रीवागुमपरिणामनिमित्तो द्रश्यपारम् । जीवस्य च कर्तुनिस्वयकर्मतामायन्नो व्यवुभपरिणामो द्रश्यपारस्य
निमित्तमात्रस्येन कारणीभूतस्याद्यस्यक्षस्याद्वस्य भावपारम् ।।४०।।

आगे पुण्य और पाप पदार्थका स्वरूप कहते हैं-

शुम परिणामकी प्रधानतासे होनेवाला कर्मरूप वन्य पुण्य है। सातावेदनीय, शुभ आयु,

शुभ नाम, शुभ गोत्र उसके मेद हैं। उससे अतिरिक्त कर्म पाप है ॥४०॥

विशेषार्थं —यहाँ पुण्यसे द्रव्यपुण्य और पापसे द्रव्यपाप छेना चाहिए। पुद्गल कर्वा है और झानावरण आदि प्रकृतिरूपसे परिणमन उसका निश्चय कर्म है। जीवके झुम-परिणाम उसमें निमित्त है। कर्वा जीवके निश्चयकर्म रूप शुमपरिणाम द्रव्यपुण्यमें निमित्तमात्र होनेसे कारणमृत् है। अवः द्रव्यपुण्यका आस्रव होनेपर वे शुमपरिणाम मावपुण्य कहे जाते हैं। अर्थात् द्रव्य पुण्यास्रव और द्रव्य पापास्रव में जीवके शुमाशुम परिणाम निमित्त होते हैं इसिं उन परिणामों को भाव पुण्य और भाव पाप कहते हैं। पुण्यास्रवका प्रधान कारण शुम परिणाम है, योग वहिरंग कारण होनेसे गौण है। युण्यास्रवके भेद हैं सातावेदनीय, शुम आयु-नरकायुको छोड़कर तीन आयु। शुम नाम सैंतीस—मनुष्यगति, देवगित, पंचिन्द्रयजाति, पाँच शरीर, तीन अंगोपांग, समचतुरस्रसंस्थान, वक्षयुप्यनाराच संहनन, प्रशस्त वर्ण, गन्ध-रस-स्पर्श, मनुष्यगत्यानपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुख्यु, उपघात, परघात, उद्ध्वास, आतप, ख्योत, प्रशस्तिहायोगिति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुम, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीति, निर्माण और तीर्थंकर, एक उच्चगोत्र, इसतरह ४२ पुण्य प्रकृतियाँ हैं।

कर्ता पुद्गलका निश्चय कर्म है पुद्गलका विशिष्ट प्रकृतिरूपसे परिणास! उसमें निमित्त हैं नीवके अग्रुस परिणास! कर्ता नीवके निश्चयकर्मरूप वे अग्रुस परिणास, द्रन्य-पापके निमित्तमात्र होनेसे कारणमूत हैं, अत. द्रन्यपापका आस्त्रव होनेपर उन अग्रुसपरिणासों को साव पाप कहते हैं। इस तरह अग्रुसपरिणासकी प्रधानतासे हानेवाला कर्मधन्य पाप हूं। उसके ८२ मेद हैं—ज्ञानावरण कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ, दर्भनावरणको नी, मोहनीयकी छन्त्रीस सम्यक्त और सम्यक्षिध्यात्वको छोड़कर क्योंकि इन दोनोंका वन्य नहीं होता, अन्तराय कर्मकी पाँच, नरकगित, तिर्यंचगित, पंचेन्द्रियको छोड़कर चार जातियाँ, समचतुरस्रको छोड़कर पाँच संहनन, अप्रशस्तवर्ण-गन्ध-रस

ą

Ę

8

१२

१५

वय संवरस्वरूपविकल्पनिर्णयार्वमाह्-

स संबरः संब्रियते निरुष्यते कर्मास्रवो येन सुदर्शनादिना । गुप्त्यादिना वात्मगुणेन संवृतिस्तकोग्यतःहावनिराकृतिः स वा ॥४१॥

संवरः----भावसंवरः श्वभाश्वभपरिणामिनरोघो द्रव्यपुष्यपापसंवरस्य हेतुरित्यर्थः । उक्तं व----'जस्स ण विज्जिदि रागो दोसो मोहो व स्ववद्ववेसु । णासविद सुहमसुहं समसुहदुवस्तस्स भिवस्तुस्स ॥' [ पञ्चास्ति. १४६ ]

कर्मास्रवः — कर्म ज्ञानावरणादि आसवति अनेन । आनास्रवो मिध्यादर्शनादिः । सुदर्शनादिनाः — सम्यय्दर्शनज्ञानसंयमादिना गुप्त्यादिना । उक्तं च---

वसिमदीगुत्तीओ धम्मणुवेहा परीसहज्जवी य ।

चारित्तं बहुसेया णायव्या सावसंवरिवसेसा ॥ [ द्रश्य तं. व कर्मयोग्यानां पूद्मकानां कर्मत्वपरिणतिनिराकरणं द्रव्यसंवर इत्यशंः । उक्तं च—

'चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेऊ। सो भावसंवरो खलु दव्वासवरोहणो बण्णो ॥ [ इब्ब र्स. ३४ ] ॥४१॥

षय निर्जरात्तस्वनिर्जरार्ष(/-निश्वयार्थ- )माह---

तिर्जीयंते कर्म निरस्यते यया पुंतः प्रदेशस्थितमकवेशतः । सा निर्जरा पर्ययवृक्षिरंशतस्तत्संक्षयो निर्जरणं मताच सा ॥४२॥

स्पर्श, नरकगत्यानुपूर्वी, विर्थनगत्यानुपूर्वी, खपचात, अप्रशस्त्रिहायोगित, स्थावक सूर्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति वे चौतीस नामकर्म, असातावेदनीय, नीच गोत्र। वे सब पाप कर्म हैं ॥४०॥

संवरका स्वरूप कहते हैं— आत्माके जिन सम्यग्दर्शन आदि अथवा गुप्ति आदि गुणोंके द्वारा कर्मीका आकृष संवृत होता है—चकता है उसे संवर कहते हैं। अथवा कर्मयोग्य पुद्गलेंकि कर्मरूप होनेसे

रकनेको संवर कहते हैं ॥४१॥

विशेषार्थ—संवरके दो सेव् हैं, सावसंवर और द्रव्यसंवर। शुम और अशुम परिणामोंको रोकना माव संवर है। यह द्रव्यपुण्य और द्रव्य पापके संवरका कारण है क्योंकि शुम और अशुम परिणामोंके ककनेसे पुण्यपाप कर्मोंका आना दक जाता है। दूसरे शब्दोंमें भावास्त्रवके ककनेको मावसंवर कहते हैं। मावास्त्रव है सिच्यादर्शन आदि, उन्होंसे झानावरणादि कर्मोंका आसव होता है। मिच्यादर्शनके विरोधी हैं सम्यरदर्शन आदि और शुप्ति आदि कप वेतन परिणाम। अतः इन परिणामोंको मावसंवर कहा है। कहा भी है—

'श्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषद्दजय तथा अनेक प्रकारका चारित्र ये भाव संवरके भेद जानना । भावसंवरके होने पर कर्मथोग्यपुद्गळोंका परिणमन ज्ञानावरण आदि

रूप नहीं होता। यही द्रव्यसंवर हैं ॥४१॥

आगे निर्करातत्त्वका स्वरूप कहते हैं—
'जिसके द्वारा जीवके प्रदेशोंमें स्थित कर्म एकदेशसे निर्जीण किये जाते हैं—आत्मासे
पृथक् किये जाते हैं वह निर्जरा है। वह निर्जरा पर्ययवृत्ति है—सक्छेश निवृत्ति रूप परिणति
है। अथवा जीवके प्रदेशोंमें स्थित कर्मका एक देशसे क्षव हो जाना निर्जरा है'॥४२॥

٩

12

पर्ययवृत्ति:--संक्लेशिवशुद्धिरूपा परिषाति. परिशुद्धी यो वीचः पर्ययस्तत्र वृत्तिरिति व्यूत्पत्ते । वैषा मावनिर्वरा । यावता कर्मवीर्यशातनसमर्थो बहिरङ्गान्तरञ्जतपोभिर्वृहितः शुद्धीपयोगो भावनिर्वरा । तवनुभाव-नीरसीभूतानामेकदेशसंक्षयः समुपात्तकर्मपृद्यलाना च ब्रव्यनिर्वरा । एतेन 'अंशत' इत्यासि व्याख्यातं वीद्धव्यम् । वक्तं च---

> 'जह कालेण तवेण भूत्तरसं कम्मपुगण्ठं जेण । भावेण सहदि णेया तस्सहणं चेदि णिष्जरा दुविहा' ॥ [ क्रव्य सं. ३६ ] ॥४२॥

सय निर्जराभेदनिज्ञनिार्थमाह-

द्विचा कामा सकामा च निर्वारा कर्मणासपि । फलानामिव यत्याकः कालेनोयक्रमेण च ॥४३॥

अकामा-कालप्रवक्तर्गनिर्वरणस्त्रणा । सकामा-उपक्रमप्रवक्तर्गनिर्वरणस्त्रणा । उपक्रमेण-वृद्धिपूर्वकप्रयोगेण । स च मुमुक्तूणा संवरयोगयुक्तं तथ. । उक्तं च--

'संवरजोगेहि जुदो तवेहि जो चिट्ठदे वहूविहोई । कम्माणं णिज्जरणं बहुगाणं कुणदि सो णियदं ॥' [ पञ्चास्ति. १४४ ]

विशेषार्थं—निर्जराके भी दो भेद है—मावनिर्जरा और द्रव्यनिर्जरा। भावनिर्जरा पर्ययकृति है अर्थात् संक्छेशसे निवृत्ति रूप परिणित भावनिर्जरा है, क्योंकि संक्छेशसिवृत्ति रूप परिणित भावनिर्जरा है, क्योंकि संक्छेशसिवृत्ति रूप परिणितसे ही कात्माके प्रदेशोंके स्थितकर्म एक देशसे श्रद्ध जाते हैं, आत्मासे छूट जाते है। और एक देशसे कर्मोंका श्रद्ध जाना द्रव्य निर्जरा है।

शंका-पर्ययवृत्तिका अर्थ संक्छेशनिवृत्तिरूप परिणति कैसे हुआ ?

समाधान—परिशुद्ध वोधको—ज्ञानको पर्यथ कहते है, उसमें वृत्ति पर्यथवृत्ति है, इस न्युत्पित्तिके अनुसार पर्यथवृत्तिका अर्थ होता है संक्छेशपरिणाम निवृत्तिहप परिणित। साराश यह है कि कर्मकी शक्तिको काटनेमें समर्थ और वहिरंग तथा अन्तरंग तपोंसे वृद्धिको प्राप्त शुद्धोपयोग मावनिर्जरा है। और उस शुद्धोपयोग के प्रमावसे नीरस हुए कर्म- पुद्गार्जोका एक देशसे क्षय होना ब्रव्यनिर्जरा है। कहा भी है—

'यथा समय अथवा तपके द्वारा फळ देकर कर्मपुद्गळ जिस भावसे नष्ट होता है वह भावनिजरा है। कर्मपुद्गळका आत्मासे प्रथक् होना द्रव्य निर्जरा है। इस प्रकार निर्जराके दो भेद हैं'॥४२॥

द्रव्यनिर्जराके भेद कहते हैं-

निर्वरा दो प्रकारकी है-अकामा और सकामा। क्योंकि फर्टोंकी तरह कर्मोंका भी

पाक कालसे भी होता है और अपक्रमसे भी होता है ॥४३॥

विशेपार्थ—यहाँ निर्जरासे द्रव्यनिर्जरा छेना चाहिए। अपने समयसे पक्कर कर्मकी निर्जरा अकामा है। उसे सविपाक निर्जरा और अनौपक्रमिकी निर्जरा मी कहते हैं। और उपक्रमसे विना पके कर्मकी निर्जराको सकामा कहते हैं। उसे ही अविपाक निर्जरा और औपक्रमिकी निर्जरा भी कहते हैं।

जैसे आम आदि फर्डोंका पाक कहीं तो अपने समयसे होता है कहीं पुरुपोंके द्वारा किये गये उपायोंसे होता है। इसी तरह ज्ञानावरण आदि कर्म भी अपना फर्ट देते हैं। जिस फार्ट्से फर्ट देने वाळा कर्म वॉघा है उसी कार्ट्से उसका फर्ट देकर जाना सविपाक निर्जरा ş

Ę

9

इतरजनाना तु स्वपरयोर्बुद्धिपूर्वकः सुखदुःखसाधनप्रयोगः 'वर्ययवृत्तिः' इत्यनेन सामान्यतः परिणाम-मात्रस्याप्याश्ययणात् । यल्लोकिकाः---

'कर्मान्यजन्मजनितं यदि सर्वेदैवं तत्केवरुं फलति जन्मिन सत्कुलाद्ये। बाल्यात्परं विनयसौष्ठवपात्रतापि पुरैदेवजा कृषिवदित्यत उद्यमेन॥' 'उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीदैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति। दैवं निहस्य कुरु पौरुषमात्मसनत्या यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः॥'

मार्षेऽप्युक्तम्—

'असिर्मेषी कृषिविद्या बाणिच्यं शिल्पमेव च । कर्माणीमानि षोढा स्युः प्रजाजीवनहेतवः ॥' [ महापु. १६।१७९ ] ॥४३॥

धव मोक्षतत्त्वं छक्षवति--

येन कृत्स्नानि कर्माणि मोक्यन्तेऽस्यन्त आत्मनः । रत्नत्रयेण मोक्षोऽसौ मोक्षणं तत्क्षयः स वा ॥४४॥

१२ रत्नत्रयण साक्षाऽसा साक्षण तत्क्षयः स वा ॥४४॥

कृत्स्नानि---प्रथमं वादीनि पश्चाववातीनि च । अस्यन्ते अपूर्वीण परमसंवरद्वारेण निरुधन्ते पूर्वीपासानि च परमनिर्जराद्वारेण शृशं विश्विष्यन्ते येन रत्नत्रयेण सो भोक्षो बीवन्मुक्तिरुक्षणो भावमोक्षः स्यात् ।

१५ तत्क्षयः---वेदनीयायुर्नामयोत्रक्षपाणा कर्मपुद्वकाना जीवेन सहात्यन्तविश्वेषः । स एव व्रव्यमोक्षः । उक्तं च---

है और कर्मको जो बल्पपूर्वक उदयावलीमें लाकर मोगा जाता है वह अविपाक निर्जरा है। बुद्धिपूर्वक प्रयुक्त अपने परिणामको उपक्रम कहते हैं। जुम और अजुम परिणामका निरोध रूप जो भावसंवर है वह है जुद्धोपयोग। उस जुद्धोपयोग से युक्त तप मुमुक्षु जीवोंका उपक्रम है। कहा भी है—

'संवर और शुद्धोपयोगसे युक्त जो जीव अनेक प्रकारके अन्तरंग बहिरंग तपोंमें संख्या

होता है वह नियमसे बहुत कर्मीकी निर्जरा करता है'।

मुमुक्षुओंसे भिन्न अन्य छोगोंका अपने और दूसरोंके मुख और दुःखके साघनोंका बुद्धिपूर्वक प्रयोग भी उपक्रम है। क्योंकि 'पर्ययवृत्ति' शब्दसे सामान्यतः परिणाम मात्रका भी प्रहण किया है। अतः अन्य छोग भी अपनी या दूसरोंकी दुःख निवृत्ति और मुख प्राप्तिके छिए जो कुळ करते हैं उससे उनके भी औपक्रमिकी निर्जरा होती है। कहा भी है—

अचानक उपस्थित होने याळा इष्ट या अनिष्ट दैवकत हैं उसमें बुद्धिपूर्वक व्यापारकी अपेक्षा नहीं है। और प्रयत्नपूर्वक होनेवाळा इष्ट या अनिष्ट अपने पौरुपका फळ हे क्योंकि उसमें बुद्धिपूर्वक व्यापारकी अपेक्षा है।।४३॥

मोक्षतत्त्वको कहते हैं-

जिस रत्नत्रयसे बात्मासे समस्त कर्म प्रथक् किये जाते हैं वह मोक्ष है। अथवा

समस्त कर्मीका नष्ट हो जाना मोक्ष है ॥४४॥

विशेषार्थ—मोक्षके भी दो भेद हैं—मावसोक्ष और इम्बसोक्ष। रत्नप्रयसे निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्द्वान और निश्चय सम्यक्षाति छेना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि छन रूप परिणत आत्सा छेना चाहिए। अतः विस निश्चय रत्नप्रयरूप आत्साके द्वारा

अबुद्धिपूर्विपक्षायामिष्टानिष्टं स्वदैवतः । बुद्धिपूर्वव्ययेक्षायामिष्टानिष्टं स्वपौक्षात् ॥ —आसमो., ९१ वळो. ।

Ę

'आत्यन्तिक: स्वहेतोयों विश्लेषो जीवकमंणोः । स मोक्ष फलमेतस्य ज्ञानाद्याः क्षायिका गुणाः ॥ [ तत्त्वानुषाः २३० ] तथा---'वन्षहेत्वमावनिर्जराम्यां कृत्त्नकमंविप्रमोक्षो मोक्षः' [ त. सू. १०१२ ] इत्यादि । तथैव संजप्राह मगवान्नेमिचन्द्रः---

'सब्बस्स कम्मणो जो खयहेळ बप्पणो हु परिणामो । णेलो स भावमोक्खो दव्वविमोक्खो य कम्मपुघभावो ॥' [ द्रव्यसं. ३७ ] ॥४४॥

आत्मासे समस्त कर्म छूटते हैं—अर्थात् नवीन कर्म तो परम संवरके द्वारा रोक दिये जाते हैं और पूर्ववद्ध समस्त कर्म परम निर्जराके द्वारा आत्मासे अत्यन्त पृथक् कर दिये जाते हैं वह निश्चय रत्नत्रयरूप आत्मपरिणाम भावमोक्ष है। समस्त कर्मसे आठों कर्म छेना चाहिए। पहछे मोहनीय आदि चाति कर्मोंका विनाश होता है पीछे अघाति कर्मोंका विनाश होता है। इस तरह समस्त कर्मोंका क्षय हो जाना अर्थात् जीवसे अत्यन्त पृथक् हो जाना द्वयमोक्ष है। कहा भी है—

'वन्धके कारणोंका असाव होनेसे नवीन कर्मोंका असाव हो जाता है और निर्जराके कारण मिळनेपर संचित कर्मका असाव हो जाता है। इस तरह समस्त कर्मोसे छूट जानेको

मोक्ष कहते हैं'।

'अपने कारणसे जीव और कर्मका जो आत्यन्तिक विश्लेप है—सर्ववाके लिये पृथक्ता है वह सोस है। उसका फल झायिक ज्ञानादि गुणोंकी प्राप्ति है। कर्मोंका क्षय हो जानेपर आत्माके स्वामायिक गुण प्रकट हो जाते हैं।

'आत्माका जो परिणाम समस्त कर्मोंके खयमें हेत है उसे मावमोक्ष जानो। और

आत्मासे कर्मीका प्रथक् होना द्रव्यमोक्ष है'।

तत्त्वार्थरलोकवार्तिकर्में निश्चयनय और ज्यवहारनयसे मोक्षके कारणका विवेचन इस प्रकार किया है—

'इसके पश्चात् मोहतीय कर्मके क्षयसे युक्त पुरुष केवल्रज्ञानको प्रकट करके झयोग-केवली गुणस्थानके अन्तिम श्रणमें अशरीरीपनेका साक्षात् हेतु रत्नश्रयरूपसे परिणमन करता है। निश्चयनयसे यह कथन निर्वाध है। अर्थात् निश्चयनयसे अयोगकेवली गुणस्थानके अन्तिम क्षणमें रहनेवाला रत्नश्रय मोक्षका साक्षात् कारण है क्योंकि उससे अगले ही क्षणमें मोक्षकी प्राप्ति होती है। और व्यवहारनयसे तो रत्नश्रय इससे पहले मी मोक्षका कारण कहा जाता है, अतः इसमें विवाद करना उचित नहीं है। अर्थात् व्यवहारनयसे रत्नश्रय मोक्षका कारण है। यह कथन परम्पराकारणकी अपेक्षा है। किन्तु साक्षात् कारण तो चौदहवे गुणस्थानके अन्तिम समयमें वर्तमान रत्नश्रय ही है क्योंकि उसके दूसरे ही क्षणमें मोक्षकी प्राप्ति होती है।।४४।।

१ वतो मोहसवीपेतः पुमानृद्भूतकेवलः । विशिष्टकरणः सासादशरीरत्वहेतुना ॥ रत्नित्रवयरूपेणायोगकेविज्ञोऽन्तिये । सणे विवर्तते ह्येतदबाष्यं निक्तयास्रयात् ॥ व्यवहारनयाश्रिरया त्वेतत् श्रायेव कारणम् । मोसस्येति विवादेन पर्योप्तं व्यायद्धिनः ॥—१।१।९३-९६

ą

१५

वय गुक्तत्पस्यरूपं प्ररूपयति—
प्रक्षीणे मणिवन्मले स्वमहसि स्वार्थप्रकाशात्मके
मज्जनतो निक्पास्यमोधनिविध्नमोक्षाणितीर्थक्षियः ।
कृत्वानाद्यपि जन्म सान्तममृतं साद्यप्यनन्तं श्रिताः
सद्दर्योनयवृत्तसंयमतपः सिद्धाः स्वानन्दिनः ॥४५॥

भ भज्जन्तः — एतेन बैलक्षण्यं कक्षयितं निष्याख्येत्यादि । निष्याख्यमोष्ठार्थियः प्रदीपनिर्वाणकत्यमार्थनिर्वाणमिति निःस्वभावमोष्ठावादिनो बौद्धाः मोचिन्मोधार्थितः 'वैतन्यं पृष्ठवस्य स्वरूपं तन्त्र होयराकारः परिच्छेदपराह्मुद्धमिति निष्फळचैतन्यस्वभावमोक्षवादिनः सांख्याः । व्यविन्योक्षार्थितः हुद्धपादिन्वार्यः । विशेषकाः । वेषा तीर्षान्यागमान् क्षिपन्ति निराकुर्वन्ति तद्विक्षणण्योक्षप्रदिष्टितस्य । जन्म — संसारः, संतानक्ष्यत्यादिरिहतमि सान्तं — सदिनाणं कृरवा । अमृतः — भोक्षं पर्यायस्यत्या साद्यपि पुनर्भवाभावाद्यनन्ति । सदृशित्यादि — आरम्भावस्थापेक्षया सम्यक्तादिनाः । सद्विद्यादिनाः । विद्याद्यानिराधनाप्राधान्येन अक्षम्य संपूर्णरस्यत्रवं कृरवा प्रक्षीणमक्षकच्याः स्वारमेपकिष्यः कक्षया सिद्धिमध्यासिता । एवं सम्यक्षानादाविप योज्यम् । तथा चोक्तम् —

'तवसिद्धे णयसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य । णाणंभि वंसणं मिय सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥' [सिडमिक ]

इति समासतो जीवादिनवपदार्थन्यदस्या । व्यासतस्तु परमागमार्गवावगाहमादिवगन्तन्या ॥४५॥

आगे मुकात्माका स्वरूप कहते हैं-

मणिकी तरह द्रव्यक्रमें और भावकर्मरूपी मछके पूर्णरूपसे श्वय हो जानेपर, अपने और त्रिकाछवर्ती क्रेय पदार्थोंका एक साथ प्रकाश करनेवाछे दर्शन ज्ञानरूप स्वामाधिक निज तेक्षमें निमनन और निरूपास्वयुक्ति, निष्फछ चैतन्यरूप मुक्ति और अचेतन युक्तिके इच्छुक दार्शनिकोंके मतोंका निराकरण करनेवाछे, अनादि भी जन्मपरन्पराको सान्त करनेवाछे, तथा सादि भी मोक्षको अनन्त रूपसे अपनानेवाछे, और सन्यग्दर्शन, सन्यग्द्रान, नय, चारित्र, संयम और तपके द्वारा आत्म स्वमावको साध छेनेवाले सदा आनन्द स्वरूप युक्त जीव होते हैं ॥४५॥

विशेषार्थं — जैसे मणि अपने ऊपर छगे मछके दूर हो जानेपर अपने और परका प्रकार करनेवाछे अपने तेजमें इवी रहती है उसी तरह मुफारमा भी द्रव्यक्रम और मायकमंके नष्ट हो जानेपर अपने और त्रिकाछवर्ती प्रवार्थोंको जाननेवाछे अनन्य दर्शन अनन्य हानक्ष्य अपने स्वरूपको छिये हुए उत्पाद-व्यय-घ्रौव्य रूपसे सदा परिणमन करते हैं। अन्य दर्शनिकोंने मुक्तिकों अन्यक्ष्य माना है। बौद्ध दर्शन निःस्वमाव मोछवादी है। जैसे तेछ और वातिके मुक्तिकों अन्यक्ष्य माना है। बौद्ध दर्शन निःस्वमाव मोछवादी है। जैसे तेछ और वातिके अलक्ष्य समाप्त हो जानेपर दीपकका निर्वाण हो जाता है उसी तरह पाँच स्कन्धोंका निरोध होनेपर आत्माका निर्वाण होता है। बौद्ध आत्माका अस्तित्व नहीं मानता और उसका निर्वाण शून्य रूप है। सांख्य मुक्तिमें जैतन्य वो मानता है किन्तु ज्ञानादि नहीं मानना। वैशेषिक मोछमें आत्माके विशेष गुणोंका विनाझ मानता है। जैन दर्शन इन सबसे विछक्षण मोछ मानता है। अतः जैन सम्मत गुफारमा इन दार्शनिकोंकी मुक्ति सम्बन्धी आदि तो काटनेवाछे हैं। वे अनन्य संसारको सान्य करके मोछ प्राप्त करते हैं उस मोक्षकी आदि तो है किन्तु अन्य नहीं है वहाँ से जीव कभी संसारमें नहीं आता। इस तरह संक्षेपसे जीव खादि नौ पदार्थोंकी व्यवस्था जानना। विस्वारसे जाननेके छिए समयसार तत्त्वार्थसूत्र आदि पहना चाहिये।

\$

१र्

अय एवंनियतत्त्वार्यश्रद्धानलक्षणस्य सम्यन्त्वस्य सामग्रीविश्वेषं रछोकद्वयेनाह-

दृष्टिप्नसप्तकस्यान्तर्हेतावुपश्चमे सये । क्षयोपशम बाहोस्तिद्भुष्यः कालादिल्यमाक् ॥४६॥ पूर्णः संज्ञो निसर्गेण गृह्णात्यिष्ममेन वा । प्रयज्ञानश्चिदं तत्त्वश्वद्धानात्मसुदर्शनम् ॥४७॥

दृष्टिघ्नसप्तकस्य—दृष्टि सम्पन्तव ध्नन्ति दृष्टिघ्नानि मिय्यात्वसम्यग्नियात्वसम्यन्त्वानन्तानु-विन्धकोषमानमायालोभारयानि कर्माणि । उपश्चमे—स्वफलदानसामध्यानुद्भवे । क्षये—आत्यन्तिकनिवृत्तौ । क्षयोपश्चमे—श्रीणाक्षीणवृत्तौ । भव्यः—सिद्धियोग्गो जीवः । कालादिस्रव्धिमाक्-काल आदिर्येपां वेदनाभिमवादीना ने कालादयस्त्रेपा लव्यः सम्यन्त्वोत्पादने योग्यता सा अनन् ॥४६॥

पूर्णे. - पट्पर्यातियुवतः । तत्कक्षणं यथा-

'आहाराञ्जह्योकान-माषामानसरुक्षणाः । पर्याप्तयः पष्टत्रादि ज्ञनित-निष्पत्ति-हेतवः ॥' [ अमित पं. सं. १।१२८ ]

संजी--

शिक्षालापोपदेशानां ग्राहको यः स मानसः । स संज्ञी कथितोऽसंज्ञी हेया(-देया)विवेचकः ॥ [ अग्वत. पं सं. ११३१९ ]

स सज्ञा कायतोऽसज्ञा ह्या(-दया)विवचकः ॥ [ अग्वत, प च. ११६९ ] १५
आगे तत्त्वार्थं श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनकी विशेष सामग्री दो इलोकोंसे कहते हैं—

काल तर्वाय अद्भावस्य सम्यन्दर्शनका विश्वयं सामग्रा दा रक्षाकास कहत हु— कालादिलिक्सिसे युक्त संज्ञी पर्याप्तक मन्य जीव सम्यन्दर्शनका वात करनेवाली सात कर्म प्रकृतियोंके उपलग्न, क्षय या क्षयोपल्लासस्य अन्तरंग कारणके होनेपर निसर्गसे या अधिगमसे तत्त्वश्रद्धानस्यरूप सम्यन्दर्शनको प्रहण करता है। उस सम्यन्दर्शनके होनेपर कुमति, कुश्रुत भीर कुअवधिज्ञान सम्यन्द्रान हो जाते हैं ॥४६-४७॥

विञेपार्थ —जो शिक्षा, वातचीत और उपदेशको अहण कर सकता है वह जीव संजी है। कहा भी है—

'जो जिक्षा, आछाप उपदेशको ग्रहण करता है उस मनसहित जीवको संज्ञी कहते हैं। जो हेय उपादेयका विचार नहीं कर सकता वह असंज्ञी हैं।

जिसकी आहार, हारीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन ये छह पर्याप्तियाँ पूर्ण होती हैं बसे पर्याप्तक कहते हैं। कहा भी है—'आहार, हारीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन ये छह पर्याप्तियाँ शक्तिकी निष्पत्तिमें कारण हैं'। 'ि

जिसे जीवमें मोक्ष प्राप्तिकी योग्यता है जसे भव्य कहते हैं । और सम्यक्त्वंग्रह्णकी योग्यताको उविध कहते हैं । कहा भी है—

'चारों गतियोंमें-से किसी भी गतिवाला भन्य, संज्ञी, पर्याप्तक, मन्द कपायी, ज्ञानोप-योगयुक्त, जागता हुआ, शुभलेश्यावाला तथा करणलिवसे सम्पन्न जीव सम्यक्तवको प्राप्ते करता है'।

सम्यग्दर्शनका भात करनेवाळी सात कर्म प्रकृतियाँ हैं—सिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, सम्यक्त्व, अनन्तानुवन्धी, कोष, मान, माया, छोम । इनका वपशम, क्षय या क्षयोपशम सम्यग्दर्शनका अन्तरंग कारण है। अपना फळ देनेकी शक्तिको प्रकट होनेके अयोग्य कर देनी उपशम है। कर्मका विनाश क्षय है। आत्माके गुणोंको एकदम ढाँकनेवाळी कर्मशक्तिको

58

(त्र-) अज्ञानशुद्धिदं—श्रयाणामज्ञानामा मिष्यामतिश्रुवावधीना बुद्धि यथार्षग्राहित्वहेतुं नैर्मत्यं वत्ते । तत्त्वार्थश्रद्धानात्म---तत्त्वामा श्रद्धानं तथेति प्रतिपृत्तिर्यस्मात्तह्र्यनमोह्ररहितमात्मस्वरूपं न पुना विनत्तस्याः दे सीणमोहेष्वमावात् । तथा च सम्यक्त्याभावेन ज्ञानचारित्राभावात् तेवा मुक्त्यभावः स्यात् । तदुक्तम्---

'इच्छाश्रद्धानमित्येके तदयुक्तममोहिनः।

श्रद्धानविरहासक्तेर्ज्ञानचारित्रहानितः ॥' [ तत्त्वार्थरलोक. २।१० ]

. यत्तु तत्त्वर्शनिमिति प्रायुक्तं तद्रुपनारात् । तक्तं च---'चतुर्गेतिमयो मव्यः सुद्धः सज्ञी सुजागरी ।

सल्लेड्यो लिब्बमान् पूर्णी ज्ञानी सम्यक्त्वमहाति ॥ [

अय कालादिलविषयितरणम् — मन्यः कर्माविष्टोऽर्द्यपुद्गलपरिवर्तपरिमाणे काले विशिष्टे (अवधिष्टे) प्रयमसम्पन्तयोग्यो भवतीति काललविषः । आदिशन्तेन वेदगाभिभवनातिस्मरण-निनेन्द्रानीदर्शनादयो गृह्यन्ते । स्लोकः —

, , 'क्षायोपश्रमिकीं कब्बि शिद्धी देशनिकी भवीस् । े प्रायोगिकी समासाद्य कुश्ते करणत्रयस् ॥' [ बांग. पं. सं. १।२८७ ]

सर्वचाति स्पर्केक कहते हैं। और आत्माक गुणोंको एकदेशसे ढॉकनेवाळी कर्मशिको हेशचाति स्पर्केक कहते हैं। सर्वचातिस्पर्क्षकोंका उदयामानस्प श्रय और आगामी कालमें उदय आनेवाळे कर्मनिवेकोंका उपशम तथा देशचातिस्पर्क्षकोंका उदय, इस सबको अग्रोपशम कहते हैं। कर्मोंसे बद्ध मन्य जीव अर्थ पुद्गळ परावर्त प्रमाण काल शेष रहनेपर प्रथम सम्यक्त्वक योग्य होता है, क्योंकि एक बार सम्यक्त्व होनेपर जीव इससे अधिक समयतक संसारमें नहीं रहता। इसे ही काललेकि कहते हैं। सम्यक्त्वकोंक बाह्य कारण इस प्रकार हैं— वैचोंमें प्रथम सम्यक्तिका बाह्य कारण धर्मअवण, जातिस्मरण, अन्य देवोंकी ऋदिका वृश्तेन और जिन महिमाका दर्शन हैं। ये आनत स्वगंसे पहले तक जानना। आनत, प्राणंत, आरण, अच्युत स्वगंके देवोंके देविद्वर्शनको छोड़कर अन्य तीन बाह्य कारण हैं। नव-प्रवेयकवासी देवोंके धर्मअवण और जातिस्मरण दो ही बाह्य कारण हैं। मनुष्य और तिर्यचोंक जातिस्मरण, धर्मअवण और देववर्शन थे तीन बाह्य कारण हैं। शेष नरकोंमें जातिस्मरण स्मरण, धर्मअवण और देवना अभिभव ये तीन बाह्य कारण हैं। शेष नरकोंमें जातिस्मरण

ं छिन्यों के विषयमें कहा है—
भन्य जीव क्षयोप्त्रमञ्जिक, विशुद्धि छिन्दि, देशनाठिन्द और प्रायोग्यछिन्यको प्राप्त करके तीन करणोंको करेता है। पूर्वबद्ध कर्मपटलके अनुभाग स्पद्ध कोंका विशुद्ध परिणामोंके योगसे प्रति समय अनन्त गुणहीन होकर उदीरणा होना क्षयोपश्म छिन्ध है।

- अनुभागस्पद्धेकका स्वरूप इस प्रकार केंहा है-

और वेदनामिभव दो ही बाह्य कारण हैं।

वर्गणाना समृहस्तु स्पर्धकं स्पर्धकापहै ॥ —अमितः पं. सं. १।४५

प्रागुपात्तकर्मपटलानुभागस्यर्दकानां श्रुद्धियोगेन प्रतिसमयानन्तमुणहीनानामुदीरणा सायोपशमिकी लिवः। ११ सयोपश्चमिविशिद्यां प्रामुभागस्यर्दक्षममः परिणामः सातादिकर्मवन्यनिमित्तं सावद्यकर्मवन्य-विरुद्धा शौद्धी लिवः। ११ यद्यार्पदत्वोपदेशतदुपदेशकाचार्याचुपलिवस्यर्द्धार्थग्रहणभारणविचारणशिक्तां ३ देशनिकी लिवः। ३। अन्तःकोटाकोटीसागरोपमस्यितिकेषु कर्मसु बन्धमापद्यमानेषु विशुद्धपरिणामयोगेन सरकर्मसु संस्थेयसागरोपमसहस्रोनायामन्तःकोटीकोटीसागरोपमस्थितौ स्थापितेषु बाद्धसम्यन्त्ययोग्यता भवतीति प्रायोगिकी लिवः। १ क्लोकः—

'अयाप्रवृत्तकापूर्वानिवृत्तिकरणत्रयस् ।

विधाय क्रमतो भव्यः सम्यक्त्वं प्रतिपद्यते ॥' [ बिमत्त॰ पञ्च. १।२८८ ]

भग्योऽनादिमिथ्यादृष्टि, पिंड्वजितमोह्मकृतिसत्कर्मक. सादिमिय्यादृष्टिवी पिंड्वंशितमोह्मकृतिसत्कर्मकी सार्वाविधीदमोह्मकृतिसत्कर्मकी सार्वाविधीदमोह्मकृतिसत्कर्मकी सार्वाविधीदमोह्मकृतिसत्कर्मकी सार्वाविधीदमेह्मकृतिसत्कर्मकी सार्वाविधीदस्व प्राप्त स्वाविधीदस्व प्राप्त स्वाविधीद स

'समान अनुयाग शक्तिवाले परमाणुके समूहको वर्ग कहते हैं। वर्गोंके समूहको वर्गणा कहते हैं और वर्गणाओंके समूहको स्पर्धक कहते हैं।

क्षयोपराससे युक्त बदीरणा किये गये अनुमाग स्पर्धकोंसे होनेबाछे परिणामोंको विशुद्धिछिध कहते हैं। वे परिणाम साता आदि कमोंके बन्धमें कारण होते हैं और पायकमेंके
बन्धको रोकते हैं।।।।। यथार्थ तत्त्वका उपदेश और उसके उपदेशक आचार्योकी प्राप्ति अथवां
उपदिष्ट अर्थको प्रहण, घारण और विचारनेकी शक्तिको देशनाछिष्ट कहते हैं।।।।। अन्तःकोटाकोटी सागरकी स्थितिको छेकर कमोंका बन्ध होनेपर विशुद्ध परिणामके प्रमावसे उसमें
संख्यात हजार सागरकी स्थिति कम हो जानेपर अर्थात् संख्यात हजार सागर कम अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण स्थिति होनेपर प्रथम सन्यक्त्वको प्रहण करनेकी योग्यता होती
है। इसे प्रायोग्यछिष्ठ कहते हैं। इन चारों छिध्योंके होनेपर भी सन्यक्त्वकी प्राप्ति होनेका
नियम नहीं है। हा, करणछिष्ठ होनेपर सन्यक्त्व नियमसे होता है। कहा है—

'अथाप्रमृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणको क्रमसे करके मन्यजीव सन्यक्त को प्राप्त करता है'।

इनका स्वरूप इस प्रकार है-

जिस जीवको सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं हुई है उसे अनाहि सिच्यावृष्टि कहते हैं। उसकें मोहनीय कर्मकी अद्वाईस प्रकृतियों में से अन्वीसकी ही सत्ता रहती है क्योंकि सम्यक्त्वके होनेपर ही एक सिच्यात्व कर्म तीन रूप होता है। जो जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसे छोड़ देता है उसे सादिमिध्यावृष्टि कहते हैं। उसके सोहनीय कर्मकी अद्वाईस प्रकृतियोंकी भी सत्ता होती है, सत्ताईसकी भी और अन्वीसकी भी। जब ये दोनों ही प्रकारके मिध्यावृष्टि प्रथम सम्यक्त्वको प्रहण करनेके अभिभुख होते हैं वो उनके सुम परिणाम होते हैं, अन्वधुईत काल कर उनकी विशुद्धि अनन्त गुणवृद्धिके साथ वर्षमान होती है, चार सनोयोगोंमें-से कोई एक सनोयोग, जौदारिक और वैक्रियिक कांययोगमें-

प्रथमसमये स्वल्पाशुद्धिस्ततः प्रतिसमयमन्तर्मृहूर्वसमाप्तेरनन्तगुणा द्रष्टव्या । सर्वाणि करणान्वर्षाति । वर्ष प्रागवृत्ताः कदाचिदीदृशाः करणा परिणामा यत्र तदघःप्रवृत्तकरणिति चान्वयंसजा । अपूर्वा समये समये अन्ये शुद्धतराः करणा यत्र तदर्निवृत्तिकरणम् । एकसमयस्थानायनिवृत्तयो मिन्ना करणा यत्र तदर्निवृत्तिकरणम् । सर्वेषु नानाजीनानामसंख्येयलोकप्रमाणाः परिणामा द्रष्टव्याः । तथा प्रवृत्तकरणे स्थितिखण्डनानुमागखण्डनपुणश्रीणसंक्रमाः स सन्ति । परमनन्तगुणवृद्धचा विश्वद्धचा अशुभग्रकृतीरनन्तगुणानुभागहीना वन्नन्ति वृत्त६ प्रकृतीनामनन्तगुणरसवृद्धचा स्थितिसणि पत्योषमा संख्येयभागहीना करोति । अपूर्वकरणानिवृत्तिकरणयोः

से कोई एक काययोग, तथा तीनों वेदोंमें-से कोई एक वेद होता है। संक्लेश परिणाम हट जाते हैं, कपाय हीयमान होती है, साकार उपयोग होता है। वर्धमान सूम परिणामके योगसे सव कर्मप्रकृतियोंकी स्थितिमें कभी करता है, अञ्चम प्रकृतियोंके अनुभागवन्धको घटाता तथा शुभ प्रकृतियोंके अनुमागको बढाता हुआ तीन करण करता है। प्रत्येकका काल अन्तर्शृह्व हैं। कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोटि-कोटि सागर करके क्रमसे अघःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करता है। सब करणोंके प्रथम समयमें अल्प विशृद्धि होती है। एसके बाद अन्तर्महते काल समाप्त होने तक प्रतिसमय अनन्तराणी विशक्ति होती जाती है। समी करणोंके नाम सार्थक हैं। पहले कभी भी इस प्रकारके करण-परिणाम नहीं हुए वह अया-प्रवृत्त करण है। अथवा नीचेके समयोंमें होनेवाले परिणामोंसे जहाँ ऊपरके समयोंमें होने-बाले परिणाम समान होते हैं उसे अधः प्रकृतकरण कहते हैं। ये दोनों पहले करणके सार्थक नाम हैं। जिसमें प्रति समय अपूर्व-अपूर्व-जो पहले नहीं हुए ऐसे परिणाम होते हैं बसे अपूर्वकरण कहते हैं। जिसमें एक समयवर्ती जीवोंके परिणाम अनिवृत्ति = अभिने=समान होते हैं इसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। सब करणोंमें नाना जीवोंके असंख्यात लोक प्रमाण परिणास होते हैं। अथाप्रवृत्तकरणमें स्थिति खण्डन, अनुमागसण्डन और गुणश्रेणसंकर नहीं होते, केवल अनन्त गुण विश्वद्धिके द्वारा अञ्चम प्रकृतियोंका अनुमाग अनन्त गुणहीन और ज्ञुभ प्रकृतियोंका अनुमाग अनन्त गुण अधिक बॉधता है। स्थितिको भी पल्यके असंख्यातवें भाग हीन करता है। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमें स्थिति खण्डन आदि होते हैं। तथा क्रमसे अञ्चम प्रकृतियोंका अनुभाग अनन्त गुणहीन होता है और भुभ प्रकृतियों का अनुमाग अनन्त गुण वृद्धिको छिये हुए होता है। अनिवृत्तिकरणके असंख्यात भाग बीतनेपर अन्तरकरण करता है। उस अन्तरकरणके द्वारा दर्शन मोहनीयका धात करके खन्तिम समयमें शुद्ध, अशुद्ध और मिश्रके भेदसे तीन रूप करता है उसीको सन्यक्त, सन्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व कहते हैं। कहा है—

उसके पश्चात् अव्यजीव अनन्तानुबन्धीके साथ दर्शन मोहनीयकी उन तीन प्रकृतियोंका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यन्त्वको प्राप्त करता है। संवेग, प्रशम, आस्तिक्य, ह्यामाव आदिसे उस सम्यक्तवकी पहचान होती है तथा वह सम्यक्तव अंका आदि दोषोंसे रहित होकर समस्त दुःखोंका विनाश कर देता है अर्थात् सुक्ति प्राप्त कराता है।

यदि मोहनीय कर्मकी उक्त सात प्रकृतियोंका क्षत्र होता है तो क्षायिक सम्यक्त होता है, यदि उपराम होता है तो औपरामिक सम्यक्त्व होता है तथा क्षयोपराम होनेपर क्षायोप रामिक सम्यक्त्व होता है। कहा भी है—द्रव्य, क्षेत्र, काल, मावरूप सामग्रीसे सोहनीय

 <sup>&#</sup>x27;क्षीणप्रशान्तिमधासु मोहमक्कतियु क्रमात्। -प्रचाद हम्यादिसामस्या पुंसा सहर्शनं त्रिका' ॥

₹

٩

स्यितिखण्डनादयः सन्ति । क्रमेण ( अधुमप्रकृतीनामनुमागोऽनन्तगुणहान्या घुम- ) प्रकृतीनामनन्तगुणवृद्धा वर्तते । तत्रानिवृत्तकरणस्य संस्येयेषु आयेषु गतेष्वन्तरः—( कैरणसारमते येन वर्शनमोहनीयं निहत्य चरमसमये ) त्रिमाकरोति शुद्धाशुद्धमिश्रमेदेन सम्यन्त्वं मिष्यात्वं सम्यक्षिण्यात्व चेति । क्लोकः—

प्रश्न ( मैंय्य ततो भव्यः सहानन्तानुबन्धिमः । ता मोहप्रकृती-) स्तिको याति सम्यक्त्वमादिमस् ॥ संवेगप्रश्नमास्तिक्यदयादिव्यक्तलक्ष्यणम् । तत्सर्वेदुःखविष्वसि त्यक्तशंकादिदूषणम् ॥ [बमित. पं. वं. १।२८९-२९०] ॥४६-४७॥

**अथ को निसर्गाधिगमावित्याह**—

विना परोपवेक्षेन सम्यक्त्वप्रहणक्षणे । तत्त्ववोघो निसर्गः स्यात्तत्कृतोऽधिगमक्ष्व सः ॥४८॥

कर्मकी सात प्रकृतियोंका क्रमसे क्षय या उपशम या क्षयोपशम होनेपर जीवोंके आयिक, औपशमिक और आयोपशमिक सम्यक्ट्र्यन होता है। एक जीवके एक कालमें एक ही सम्यक्र्यन होता है। वह सम्यक्र्यन दर्शन होता है। एक जीवके एक कालमें एक ही सम्यक्र्यन होता है। वह सम्यक्र्यन दर्शन नहीं है। क्योंकि कचि कहते हैं इच्छाको, अनुरागको। किन्दु जिनका मोह नष्ट हो जाता है उनमें विचका अभाव हो जाता है। ऐसी स्थितिमे उनके सम्यक्त्वका अभाव होनेसे सम्यक्ता और सम्यक्तारित्रका भी अभाव होनेसे सुन्तिका भी अभाव हो जायेगा। पहले जो सम्यक्तका लक्षण तत्वकि कहा है वह उपचारसे कहा है। अवला टीकामे कहा है— 'अथवा 'तत्व विको सम्यक्त्व कहते हैं' यह लक्षण अगुद्धतर नयकी अपेक्षासे जानना।'

आचार्य विद्यानन्दने भी कहा है—किन्हींका कहना है कि इच्छाश्रद्धानको सन्यक्त्य कहते हैं। यह ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा माननेसे मोहरहित जीवोंके श्रद्धानका अभाय प्राप्त होनेसे ज्ञान और चारित्रके भी अभावका प्रसंग आता है ॥४६-४७॥

निसर्ग और अधिगमका स्वरूप कहते हैं-

सन्यग्दर्शनको प्रहण करनेके समय गुरु आदिके वचनोंकी सहायताके विना जो तत्त्व-झान होता है वह निसर्ग है। और परोपदेशसे जो तत्त्वझान होता है वह अधिगम-है।।४८॥

विशेषार्थ-आचार्य विद्यानन्दने भी कहा है-

'परोपदेशके बिना तत्त्वार्थके परिज्ञानको निसर्ग कहते हैं और परोपदेशपूर्वक होने-षाळे तत्त्वार्थके परिज्ञानको अधिगम कहते हैं ।

इस वार्तिक की टीकामें आचार्य विद्यानन्दने जो चर्चा उठायी है उसे यहाँ उपयोगी होनेसे दिया जाता है—यहाँ निसर्गका अर्थ स्वमाव नहीं है क्योंकि स्वभावसे उत्पन्न हुआ

१-२-३. ( ) एतिचन्ह्राव्ह्रिता. पाठा मूळत्रतो विनष्टाः । म. कृ. च. पूरिताः । सर्वमिदममितगित-पञ्चसंग्रहादेव गृहीतं ग्रन्थकृता ।

V. अथवा तत्त्वविः सम्मन्त्वं अशुद्धतरमयसमाध्ययणात् ।

ą

विनेत्यादि-अद्वार्तिकम्-[त. क्लोक, ३१३]

विना परोपदेशेन तत्त्वार्थप्रतिमासनम् । निसर्गोऽधिगमस्तेन कुरूं तदिति निरुवयः ॥४८॥

सम्यक्त तत्त्वार्थके परिज्ञानसे शन्य होनेके कारण सन्मव नहीं है। निसर्गका अर्थ है परोक् देशसे निरपेक्ष ज्ञान । जैसे सिंह निसर्गसे शुर होता है। यद्यपि उसका शौर्य अपने विशेष कारणोंसे होता है तथापि किसीके उपदेशकी उसमें अपेक्षा नहीं होती इसलिए लोकमें उसे नैसर्गिक कहा जाता है। उसी तरह परोपदेशके बिना मति आहि ज्ञानसे तत्त्वार्थको जानकर होनेवाला तत्त्वार्थश्रद्धान निसर्ग कहा जाता है। शंका-इस तरह तो सम्यग्दर्शनके साथ मति आदि ज्ञानोंकी जो उत्पत्ति मानी गयी है कि सम्यग्दर्शनके होनेपर ही मति आदि ज्ञान होते हैं उसमें विरोध आता है। क्योंकि, सम्यग्दर्शनसे पहले भी मति आदि ज्ञान आप कहते हैं ? समाधान-नहीं, सन्यग्दर्शनको उत्पन्न करनेके योग्य मति अज्ञान आदिको मित ज्ञान कहा जाता है। वैसे मित आदि ज्ञानोंकी उत्पत्ति तो सम्यग्दर्शनके समकालमें ही होती है। शंका-तब तो मिध्याझानसे जाने हुए अर्थमें होनेबाला सन्यग्दर्शन मिध्या कहा जायेगा ? समाधान-यदि ऐसा है तब तो ज्ञान भी मिथ्या ही कहा जायेगा। शंका-सत्य-ज्ञानका विषय अपूर्व होता है इसिछए मिध्याज्ञानसे जाने हुए अर्थमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती । समाधान-तव तो समीके सत्यज्ञानकी सन्तान अनादि हो जायेगी । शंका-सत्य-ज्ञानसे पहले उसके विषयमें मिध्याज्ञानकी तरह सत्यज्ञानका भी अभाव है इसलिए सत्य-श्चानकी अनादिताका प्रसंग नहीं आता । समाधान—तब तो मिध्याहानकी तरह सत्यज्ञानका भी अभाव होनेसे सर्वज्ञानसे जून्य ज्ञाताके जड्खका प्रसंग आता है। किन्तु ज्ञाता जड़ नहीं हो सकता। शंका-सत्यक्षानसे पहले उसके विषयका ज्ञान न तो मिध्या है नयोंकि उसमें सत्यज्ञानको उत्पन्न करनेकी योंग्यता है और न सत्य है क्योंकि वह पदार्थके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानता । किन्तु वह सत्य और मिध्यासे भिन्न ज्ञान सामान्य है अतः उसके द्वारा जाने गये अर्थमें प्रवृत्त होनेवाला सत्यक्षान न तो मिध्याक्षानके द्वारा जाने गये अर्थका प्राहक है और न गृहीतप्राही है। समाधान-तथ तो सत्यक्षानका विषयं कथंबित् अपूर्व है सर्वधा नहीं, यह बात सिद्ध होती है। और उसे स्वीकार करने पर सम्यग्दर्शनको भी वैसा ही स्वीकार करना होगा। तब मिध्याज्ञानसे जाने हुए अर्थमें या सत्यज्ञान पूर्वक सन्यग्दर्शन केसे हुआ कहा जायेगा। जिससे उसके समकाल्में मति ज्ञानादिके माननेमें विरोध आये। शंका-सभी सम्यन्दर्शन अधिगमज ही होते हैं क्योंकि ज्ञान सामान्यसे जाने हुए पदार्थमें होते हैं। समाघान-नहीं, क्योंकि अधिगम शब्दसे परोपदेश सापेक्ष तत्त्वार्थ झान लिया जाता है। शंका-इस तरह तो इतरेतराश्रय दोष खाता है क्योंकि सन्यग्दर्शन हो तो परोपदेशपूर्वक तत्त्वार्थज्ञान हो और परोपदेशपूर्वक तत्त्वार्थज्ञान हो तो सम्यग्दर्शन हो। समाधान-परोपदेश निरपेक्ष तत्त्वायंज्ञानकी तरह सम्यन्दर्शनको उत्पन्न करनेके योग्य परोपदेश सापेक्ष तत्त्वार्थज्ञान सम्यग्दर्शनके होनेसे पूर्व ही अपने कारणसे उत्पन्न हो जाता है। इसल्पि इतरेतराश्रय दोष नहीं आता। शंका—सभी सम्यग्दर्शन स्वामाविक ही होते हैं क्योंकि मोक्षकी तरह अपने समयपर स्वयं ही उत्पन्न होते. हैं। समाधान-आपका हेर्ड असिद्ध है तथा सर्वथा नहीं जाने हुए अर्थमें श्रद्धान नहीं हो सकता। शंका-जैसे शृहको

एतदेसं (-देव) समर्थयते— केनापि हेतुना मोहर्वेधुर्यात् कोऽपि रोचते । तत्त्वं हि चर्चनायस्तः कोऽपि च कोदियान्त्वीः ॥४९॥ केनापि—देदनामिमयादिना । मोहवेधुर्यात्—दर्धनमोहोपश्चमादेः । चर्चनायस्तः—चर्चया आयास-मप्राप्तः । क्षोदियान्निश्चीः—विचारिष्डण्टमनाः । उर्कं च— 'निसर्गोऽधिगमो वापि तदासौ कार्ण्द्वयम् ।

'निसर्गोऽधिगमो वापि तदासौ कारणद्वयम् । सम्यवस्त्रभाक् पुमान् यरमादल्पानल्पप्रयासतः' ॥ [मोमः उपा. २२३ म्लो ] ॥४९॥

क्षय सम्बद्धभेदानाह्---

तत्तरागं विरागं च द्विघौपशमिकं तया । क्षाविकं वैदकं त्रेघा दशघाज्ञादिगेदतः ॥५०॥

स्पष्टम् ॥५०॥

क्य गरागेतरग्रमायस्यगोर्यागारुमायान्यागार्थमाह—

9 5

٤

٩

वेदके अर्थको विना जाने भी उसमें श्रद्धान होता है उसी तरह हो जायेगा। समाधान — नहीं, क्योंकि महाभारत आदि सुननेसे श्रद्धको उसीका श्रद्धान देखा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मिणको प्रत्यक्ष देखकर तथा उसकी चमक आदिसे मिण होनेका अनुमान करके उसे प्रहण करता है। यदि ऐसा नहों तो वह मिणको प्रदण नहीं कर सकता। तथा मोक्ष भी स्वामाविक नहीं है, वह स्वकालमे स्वयं नहीं होता। किन्तु सस्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रके आत्मरूप होनेपर ही होता है। इसी तरह मस्यग्दर्शन भी दर्शनमोहके खपशम आदिसे उसक होता है, केवल स्वकालमें ही उसक नहीं होता। इसलिए वह स्वामाविक नहीं है। १९८॥

आगे इसी का समर्थन करते हैं--

कोई भेल्य जीव तत्त्वचर्चा का श्रम न उठाकर किसी भी निमित्तसे मिथ्यात्व आदि सान कर्म प्रकृतियोंका उपशम, क्षय या क्षयोपश्रम होनेसे तत्त्वकी श्रद्धा करता है। और कोई भव्य जीव तत्त्वचर्चा का बढंश उठाकर मिथ्यात्व आदिका अभाव होनेसे तत्त्वकी श्रद्धा करता है।।४९॥

विशेपार्थ-कहा भी है-

'उस सन्यग्दर्शन की प्राप्तिमें निसर्ग और अधिगम दो कारण हैं; क्योंकि कोई पुरुप तो थोड़े-से प्रयाससे मन्यक्त्वको प्राप्त करता है तथा कोई बहुत प्रयत्तसे सन्यक्त्वको प्राप्त करता है, तथा जैसे शूद्रको वेद पढनेका अधिकार नहीं है। फिर भी रामायण, महाभारत आदिक समवटोकनसे उसे वेदके अर्थका स्वयं ज्ञान हो जाता है। उसी तरह किसी जीवको तत्त्वार्थका स्वयं ज्ञान हो जाता है।।।१९॥

अय सम्यग्दर्शनके भेद कहते हैं-

सराग और वीतरागके भेदसे सम्यग्दर्शनके दो भेद हैं। औपशमिक, क्षायिक और वैदकके भेदसे तीन भेद हैं। तथा आज्ञा सम्यक्त आदिके भेदसे दस भेद हैं॥५०॥ सराग और वीतराग सम्यक्तका अधिकरण, इक्षण और वपस्रवण कहते हैं—

रैः 'यथा शूद्रस्य वेदार्थे शास्त्रान्तरसमीक्षणात् । स्वयमुत्पचते ज्ञानं तत्त्वार्वे कस्यवित्तचा ॥'

## ज्ञे सरागे सरागे स्याच्छमादिव्यक्तिलक्षणम्। विरागे दर्शने त्वात्मशुद्धिमात्रं विरागकम् ॥५१॥

ज्ञे—ज्ञाविर पूँमि । विरागे—उपभान्तकपायाविगुणस्थानविति । आत्मगुद्धिमार्त्र—जात्मते जीवस्य, गुद्धिः—दृग्मोहस्योपभ्यमेन क्षयेण वा जनितप्रसादः, सैव तन्मार्थं न प्रभगदि । तत्र हि चारित्रमोहस्य सहवारिणोऽपायान्न प्रथमाद्यमिन्यक्तिः स्यात् । केवलं स्वसंवेदनैनैव तद्वेदोत । उक्तं च---

असंयत सम्यन्दृष्टि आदि रागसहित तत्त्वज्ञ जीवके सराग सम्यन्दर्शन होता है। प्रश्नम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्यकी व्यक्ति उसका छलण है—इनके द्वारा उसकी पहचान होती है। बीतराग उपञान्त कपाय आपि गुणस्थानवर्ती जीवोंके वीतराग सम्यन्दर्शन होता है। यह सम्यन्दर्शन दर्शनमोहनीय कमके उपशम या क्षयसे होनेवाछी आत्माकी विशुद्धि मात्र होता है अर्थान् प्रशम संवेग आपि वहाँ नहीं होते; क्योंकि इनका सहायक चारित्र मोहनीय कमें वहाँ नहीं रहता। केवछ स्वसंवेदनसे ही सम्यक्त्व जाना जाता है।।५१॥

विज्ञेपार्थ-स्वामी विद्यानन्दने भी केंहा है-

जैसा ही विशिष्ट आत्मस्वरूप श्रद्धान सरागी जीवोंमें होता है वैसा ही वीतरागी जीवोंमें होता है। दोनोंके श्रद्धानमें अन्तर नहीं है, अन्तर है अभिव्यक्तिमें। सरागी जीवोंमें सम्यग्दर्शनकी अभिन्यक्ति प्रशम, संवेग, अनुकरपा और आस्तिक्य मावसे होती है और वीतरागियोंमें आत्मविशुद्धि मात्रसे। प्रत्रम आदिका स्वस्तर प्रन्थकार आगे कहेंगें। ये प्रजमादि एक-एक या सब अपनेमें स्वसंवेदनके द्वारा और दसरोंमें शरीर और वचनके व्यवहाररूप विशेष हिंगके द्वारा अनुमित होकर सराग सम्यग्दरीनको सुचित करते हैं। सम्यग्दर्शनके अभावमें मिथ्यादृष्टियोंमें ये नहीं पाये जाते। यदि पाये जायें तो वह मिथ्यादृष्टि नहीं है। शंका-किन्हीं मिध्यादृष्टियोंमें भी क्रोबादिका उद्रेक नहीं देखा जाता। अतः प्रशंम भाव मिथ्यादृष्टियोंमें भी होता है। समाधान-मिथ्यादृष्टियोंके एकान्तवाद्में अनन्तानुबन्धी मानका उदय देखा जाता है। और अपनी अनेकान्तात्मक आत्मामें हेपका उदय अवस्य होता है। तथा प्रथिवीकाय आदि जीवोंका घात भी देखा जाता है। जो संसारसे संविग्न होते हैं, दयाळ होते हैं उनकी प्राणिधातमें निःशंक प्रवृत्ति नहीं हो सकती। शंका-अज्ञानवश सन्य-ग्दृष्टि की भी प्राणियातमें प्रवृत्ति होती है। समाधान-सम्यग्दृष्टि भी हो और जीवतत्त्वसे अनजान हो यह यात तो परस्पर विरोधी है। जीवतत्त्व-विषयक अज्ञान ही मिध्यात्व विशेष-का रूप है। शंका-यि प्रजमादि अपनेमें स्वसंवेदनसे जाने आते हैं तो तत्त्वार्थीका श्रद्धान भी स्वसंवेदनसे क्यों नहीं जाना जाता ? उसका प्रश्नमादिसे अनुमान क्यों किया जाता है ? यदि तत्वार्थ श्रद्धान भी स्त्रसंवेदनसे जाना जाता है तो फिर प्रश्नमादिसे तत्त्वार्थ श्रद्धानका अनुमान किया जाता है, और तत्त्वार्थ श्रद्धानसे प्रश्नमादिका अनुमान नहीं किया जाता ? यह बात कीन विचारजील गानेगा ? समाधान-आपके कथनमें कोई सार नहीं है। दर्शन-मोहके उपजम आदिसे विशिष्ट आत्मस्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धानके स्वसंवेख होनेका निश्चय नहीं है। प्रशम संवेग अनुकम्पाकी तरह आस्तिक्यमाव उसका अभिन्यंत्रक है और वह तत्त्वार्थ-श्रद्धानसे कथंचित् सिन्न है क्योंकि उसका फल है। इसीलिए फल और फलवानमें अमेर

 <sup>&#</sup>x27;सरागे वीतरागे च सस्य संभवतोऽन्ता ।
प्रश्नमादेरभिव्यक्तिः वृद्धिमात्राच्च चेतसः ॥'—तः क्छो, वाः १।२।१२

₹

"सरागवीतरागात्मविषयं तिद्वधा स्मृतस् । प्रशमादिगुणं पूर्वं परं त्वात्मविशुद्धिमाक् ॥" [ सो. च- पा. २२७ क्लो. ] ॥५१॥

अय प्रश्नमादीनां उक्षणमाह-

प्रश्नमो रागादीनां विगमोऽनन्तानुवन्धिनां संवेगः। भवभयमनुकस्पाखिलसत्त्वकृपास्तिवयमखिलतत्त्वमतिः॥५२॥

रागादीना--क्रोवादीनां साहचर्यान्मिष्यात्वसम्यग्निष्यात्वयोश्च, विगमः--अनुष्टेकः, अखिलतत्त्व-मतिः--हेयस्य परद्वव्यादेर्हेयत्वेनोपादेयत्वेन प्रतिपत्तिः ॥५२॥

अप स्वपरगतसम्यक्त्वसद्भावनिर्णयः केन स्यादित्याह-

विवक्षा होनेपर आस्तिक्य ही तत्त्वार्थ श्रद्धान है। शंका-प्रशमादिका अनुमव सम्यग्दर्शनके समकालमें होता है इसलिए प्रश्नमादि सम्यग्दर्शनके फल नहीं हैं। समाधान-प्रश्नमादि सम्यग्दर्शनके अभिन्न फड है इसिंडए सम्यग्दर्शनके समकालमें उनका अनुमव होनेमें कोई विरोध नहीं है। शंका-दूसरोंमें प्रश्मादिका अस्तित्व सन्दिग्धासिद्ध है इसलिए उनसे सम्यग्दर्शनका बोध नहीं हो सकता ? समाधान-अरीर और बचनके व्यवहार विशेषसे दूसरोंमें प्रशमादिका निर्णय होता है यह हम कह आये हैं। अपनेमें प्रशमादिके होनेपर जिस प्रकारके कायादि व्यवहार विशेष निर्णीत किये जाते हैं, दूसरोंमें भी इस प्रकारके व्यवहार निशेष प्रशमादिके होनेपर ही होते हैं ऐसा निर्णय करना चाहिए। शंका-तो फिर जैसे सरागी जीवोंमें वस्वार्थ श्रद्धानका निर्णय प्रशसादिसे किया जाता है वैसे ही वीतरागियोंमें भी उसका निर्णय प्रशमादिसे क्यों नहीं किया जाता ? समाधान-नहीं, क्योंकि वीतरागीमें तरवार्थ अद्धान आत्मविश् दि मात्र है और समस्त मोहका अमाव हो जानेपर संशयादि सम्मव नहीं हैं। अतः स्वसंवेदनसे ही उसका निश्चय हो जाता है। दूसरोंमें निष्क्रयके ख्पाय यद्यपि सन्यन्दर्शनके चिह्न प्रशम आदि होते हैं किन्तु प्रशम आदिके निर्णयके खपाय कायादि व्यवहार विशेष वहाँ नहीं होते। शंका-तो अप्रमत्त गुणस्थानसे छेकर सूक्ष्म सास्य-राय गुणस्थान पर्यन्त प्रशमादिके द्वारा सन्यग्दर्शनका अनुमान कैसे किया जा सकता है ? क्योंकि वीतरागके समान अभमत्त आदिमें भी कोई व्यापार विशेष नहीं होता ? समाधान--नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कहा है कि सभी सरागी जीवोंसे सन्यन्दर्शनका अनुसान प्रशसादिसे होता है। यथायोग्य सरागियोंमें सम्यग्दर्शन प्रश्नमादिके हारा अनुमान किया जाता है और बीतरागियोंमें आत्मविशद्धि मात्र है, यह कहा है ॥५१॥

प्रशस आदिका लक्षण कहते हैं-

धनन्तानुबन्धी अर्थात् वीजांकुर न्यायसे अनन्त संसारका प्रवर्तन करनेवाछे क्रोध, मान, माया, छोम तथा उनके सहचारी सिध्यात्व और सम्यक् भिध्यात्वके अनुद्रेकको प्रशम कहते हैं। संसारसे हरनेको संवेग कहते हैं। नरकादि गतियोंमें कष्ट भोगनेवाछे समस्त प्रस और स्थावर जीवोंपर द्या अनुक्रम्या है। समस्त स्व और पर द्रव्योंकी उपादेय- और हेय रूपसे प्रतिपत्ति अर्थात् हेय परद्रव्यादिको हेयरूपसे और उपादेय अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको उपादेय रूपसे अद्वान करना आस्तिक्य है।।४२॥

अपनेमें तथा दूसरोंमें सम्यक्तवके सद्भावका निर्णय करनेका खपाय चतलाते हैं---

٩

१२

तैः स्वसंविदितैः सूक्ष्मलोभान्ताः स्वां दृश्चं विदुः । प्रमत्तान्तान्यगां तन्त्ववाक्चेष्टानृमितैः पूनः ॥५३॥

सूक्ष्मलोभान्ताः—वसंग्वतसम्यग्दृष्टचाहिसुक्मसाम्यरायपर्यन्ताः सप्त । प्रमत्तान्तान्यगां—वसंग्व-सम्यग्दृष्टि-संयतासंयतप्रमत्तसंयतास्थपरवर्षिनीम् । 'तन्त्र' इत्यादि—तेग्मः प्रश्चमादिम्यो जाता वाक्-वन्तं, वेष्ठा च कायव्यापारः । अयमर्थः—सम्यन्त्विनित्तकान् प्रश्चमादीन् स्वस्य स्वसंवेदनेन निविचत्य तदिनाभाविन्यो ६ च वाक्कायनेव्दे यथास्यं निर्णाय तथाविधि(वै)च परस्य वाक्नेव्दे दृष्ट्वा ताम्या तद्वेतुन् प्रश्चमादीन् निविचत्य तैः परसम्यक्त्यमनुमिनुयात् ॥५३॥

अय बौपशमिकस्यान्तरङ्गहेतुमाह-

श्वमान्मिश्यात्वसम्यक्त्विमधानन्तानुबन्धिनाम् । शुद्धेऽस्मसीव पङ्कस्य पुंस्यौपशिनकं भवेत् ॥५४॥

मिश्रं-सम्बग्मिध्यात्वम् ॥५४॥

वय सायिकस्यान्तरङ्गहेतुमाह —

तत्कमंसमके सिमे पङ्कथत्स्फटिकेऽम्बुवत् । जुद्धेऽतिजुद्धं सेत्रज्ञे भाति कायिकमक्षयम् ॥५५॥

असंयत सन्यग्वृष्टि गुणस्थानसे लेकर सूक्ष्मसाम्पराथ नामक दसमें गुणस्थान तकके जीव अपने द्वारा सम्यक् रीविसे निर्णात, अपनेमें विद्यमान सम्यक्त्यरे होनेवाले प्रश्नमादिके द्वारा अपने सम्यक्त्वको जानते हैं। तथा असंयत सम्यक्त्वरे होनेवाले प्रश्नमादिके द्वारा अपने सम्यक्त्वको जानते हैं। तथा असंयत सम्यक्त्वसे होनेवाले प्रश्मादिसे जन्य वचन गुणस्थानवर्ती दूसरे जीवोंके सम्यक्त्वको अपनेमें सम्यक्त्वसे होनेवाले प्रश्नमादिसे जन्य वचन व्यवहार और काय व्यवहारके द्वारा अनुमान किये गये प्रश्नमादिके द्वारा जानते हैं-॥५२॥

विश्लेषार्थ — आशय यह है कि सम्यक्त्यके होनेपर प्रशस, संवेग, अनुक्रम्या और आस्तिन्य भाव अवश्य होते हैं। किन्तु ये भाव कमी-कमी सिण्यावृष्टिमें भी हो जाते हैं। यद्यपि मिण्यावृष्टि और सम्यम्बृष्टिके प्रश्नमादि मावोंमें अन्तर होता है। उसी अन्तरको समझकर यह निर्णय करना होता है कि वे प्रश्नमादि भाव यथार्थ हैं वा नहीं। तभी उनके हारा अपनेमें सम्यक्त्यके अस्तित्वका यथार्थ रीतिसे निक्षय करनेके छिए कहा है। जब ये भाव होते हैं तो वचन और कायकी चेष्टामें भी अन्तर पढ़ जाता है। अतः सम्यक्ति अपनी-जेसी चेष्टाएँ दूसरोंमें वेसकर वूसरोंके सम्यक्त्यको अनुमानसे जानता है। चेष्टाएँ अपनी-जेसी चेष्टाएँ दूसरोंमें वेसकर वूसरोंके सम्यक्त्यको अनुमानसे जानता है। थेथार्थ छठे गुणस्थानपर्यन्त जीवोंके ही पायी जाती हैं। आगेके गुणस्थान तो ध्यानावस्था रूप हैं। अतः छठे गुणस्थानपर्यन्त जीवोंके ही सम्यक्त्यको अनुमानसे जाना जा सकता है। धरशा

औपशभिक सम्यक्तके अन्तरंग कारण कहते हैं-

जैसे निर्माठीके डाडनेसे स्फटिकके पात्रमें रखे हुए वडमें एंक शान्त हो जाती है— नीचे बैठ जाती हैं और वड स्वच्छ हो जाता है। उसी वरह मिध्यात्व, सम्यक्त्व, होतसे जीवमें औपसमिक सम्यक्त्व, होता है। १५४॥

क्षायिक सम्यक्तका अन्तरंग कारण कहते हैं— जैसे पंकके दूर हो जानेपर झुद्ध स्फटिकके पात्रमें अति शुद्ध जळ शोमित होता है वैसे ही मिथ्यात्व आहि सात कर्मोंका सामग्री विशेषके द्वारा क्षय होनेपर शुद्ध आत्मामें अति शुद्ध अविनाशी क्षायिक सम्यक्त्य सदा प्रदीप्त रहता है ॥५५॥

ş

Ę

٩

क्षिति—विश्लेषिते । स्फृटिके —स्फृटिकथानने । अतिशुद्धं —त्यक्तशंकादिदूषणत्वेन शुद्धादौपशिमका-तिशयेन शुद्धं प्रक्षोणप्रतिबन्धकत्वात् । बतएव शाति—नित्यं दीप्यते कदाचित् केनापि सोमियतुमशक्यत्वात् । तदुक्तम्—

"रूपैर्भयद्भरैविन्यैहेंतुदृष्टान्तदिश्विभः । जात् क्षायिकसम्यक्तो न क्षुम्यति विनिश्चलः ॥ [बाध. पं. सं. १।२९३]

क्षेत्रज्ञे-आत्मिन ॥५५॥

वय वेदकस्यान्तरङ्गहेतुमाह-

पाकाद्देशधनसम्यक्त्वप्रकृतेख्वयक्षये । इति च वेदकं षण्णासगाढं सिक्तं चलम् ॥५६॥

पाकात्—उदयात् । उदयक्षये—मिथ्यात्वादीवा पण्णामुदयप्राप्तामामुदयस्य निवृत्तौ 1 शमेति— तेवामेवानुदयप्राप्तानामुपशमे सदबस्याञ्यको ॥५६॥

विशेपार्थ — साथिक सम्यक्त्व प्रकट होकर पुनः लुप्त नहीं होता, सदा रहता है; क्योंकि ससके प्रतिवन्धक मिध्यात्व लादि कर्मोंका क्षय हो जाता है। इसीसे शंका आदि होष नहीं होनेसे वह औपश्मिक सम्यक्शंनसे अति शुद्ध होता है। कभी भी किसी भी कारणसे ससमें क्षोम पैदा नहीं होता। कहा भी है—

'भयंकर रूपोंसे, हेतु और वृष्टान्तपूर्वक वचन विन्याससे खायिक स्न्यक्त्व कभी भी खगमगाता नहीं है, निरुचल रहता है अर्थात् भयंकर रूप और युक्तितकके बाज्जाल भी

वसकी श्रद्धामें इलचल पैदा करनेमें असमर्थ होते हैं ।।५५॥

वेदक सम्यक्तका अन्तरंग हेतु कहते हैं-

सन्यग्दर्शनके यक्देशका घात करनेवाळी देशघाती सन्यन्त्व प्रकृतिके उद्यसे तथा उदय प्राप्त मिध्यात्व आदि छह प्रकृतियोंके उद्यकी निवृत्ति होनेपर और आगामी काळमें उदयमें आनेवाळी उन्हीं छह प्रकृतियोंका सद्दस्थारूप उपश्चम होनेपर वेढक अर्थात् क्षायो-पश्मिक सन्यन्त्व होता है। वह सन्यन्त्व चळ, मिलन और अगाह होता है। १५६॥

विशेषार्थं—इस सम्यक्तवको झायोपशसिक भी कहते हैं और वेदक भी कहते हैं। कार्मिक परम्परामें प्रायः वेदक नाम मिळता है। झायोपशसिक सम्यक्तवका सर्वत्र यही उक्षण पाया जाता है जो उपर प्रन्यकारने कहा है, किन्तु वीरसेन स्वासीने धवळामें (पु. ५, पू. २००)

इसपर आपित की है। वे कहते हैं-

'सम्यक्तव प्रकृतिके देशघाती स्पर्द्धकोंके उदयके साथ रहने वाला सम्यक्तव परिणास खायोपशिमक है! मिध्यात्वके सर्वघाती स्पर्द्धकोंके उदयामावरूप खयसे, उन्होंके सदवस्था- रूप उपश्मसे, और सम्यग्निध्यात्व प्रकृतिके सर्वघाती स्पर्द्धकोंके उदयक्षयसे तथा उन्होंके सदवस्थान् प्रकृतिके देशघाती स्पर्द्धकोंके उदयक्षयसे तथा उन्होंके सदवस्थाक्य उपश्मसे अथवा अनुदयोपशमसे और सम्यक्त्य प्रकृतिके देशघाती स्पर्द्धकोंके उदयसे खायोपशमिक माच कितने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु वह घटित नहीं होता; नयोंकि उसमें अन्याप्ति दोष आता है। अतः यथास्थित अर्थके अद्धानको घात करनेवाली शक्ति सम्यक्तव प्रकृतिके स्पर्धकोंके ह्यां हो। अति हो जाती है इसल्यि उनकी खायिक संज्ञा है। खीण हुए स्पर्धकोंके उपश्म अर्थात् प्रसन्नताको खयोपशम कहते हैं। उससे उत्पन्न होनेसे देवक सम्यक्तव क्षायोपशमिक है वह घटित होता है।'

वह सम्यक्त अगाढ़, मलिन और चल होता है ॥५६॥

ş

Ė

9

88

24

क्षय वेदकस्यागाहत्वं दृष्टान्तेनाचच्टे---बृद्धपव्टिरिवात्यक्तस्याना करत्तके स्थिता । स्थान एव स्थितं कस्प्रमगाढं वेदकं यथा ॥५७॥

स्थाने—विषये देवादी ॥५७॥

वय तदगाढतोल्लेखमाह—

स्वकारितेऽहॅंच्चैत्याबौ देवोऽयं मेऽन्यकारिते । अन्यस्यासाविति भ्राम्यन् मोहाच्ब्राद्धोऽपि चेष्टते ॥५८॥

मोहात्—सम्यक्त्वप्रकृतिविपाकात् । आद्धः—अद्धावान् । चेष्टते—प्रवृत्तिनिवृत्ति करोति ॥५८॥ अय दन्यानिन्यं व्याचव्टे—

> तदप्यस्रव्यमाहारम्यं पाकात् सम्यम्स्वकर्मणः । मिलनं मरुसङ्गेन मुद्धं स्वर्णमिथोःद्भवेत् ॥५९॥

अरुड्यमाहात्स्यं--वन्नासकमंत्रपणातिवयम् । मरूसञ्जोन--वंकादीना रवसादीना च ससर्गेण ॥५९॥ अय तन्त्रकरतं विवृणोति---

छसत्कल्लोलमालामु जलमेकमिन स्थितम् । नानास्मीयविशेषेषु जलतीति चलं यथा ॥६०॥

नानेत्यादि--नानाप्रकारस्वविषयदेवादिमेदेषु ॥६०॥

वेदक सम्यक्तकी अगाइताको वृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं— जैसे बृद्ध पुरुषके हाबकी छाठी हाबमें ही रहती है उससे छूटती नहीं है, न अपने स्थानको ही छोड़ती है फिर भी कुछ कॉपती रहती है। वैसे ही वेदक सम्यक्त अपने विषय देव आदिमें स्थित रहते हुए भी बोड़ा सकम्प होता है— स्थिर नहीं रहता ॥५७॥

इस अगादताको बतछाते हैं—

मिध्यादृष्टिकी तो बात ही क्या, अद्धावान सन्यव्ष्ष्टि भी सन्यक्त प्रकृतिके चर्यसे अममें पड़कर अपने बनवाये हुए जिनग्रतिमा, जिनमन्दिर वगैरहमें, यह मेरे देव है, यह मेरा जिनाल्य है तथा दूसरेके बनवाये हुए जिनमन्दिर—जिनाल्य वगैरहमें, यह अमुकका है।
दिसा व्यवहार करता है।।५८।।

वेदक सम्यक्त्वके मिनता दोषको कहते हैं—
जैसे स्वर्ण पहले अपने कारणोंसे मुद्ध उत्पन्न होकर भी चाँदी आदिके मेलसे मिलन हो जाता है वैसे ही झायोपश्चित्रक सम्यग्दर्शन उत्पत्तिके समय निर्मल होनेपर भी सम्यक्ति कर्मके उदयसे कर्मक्ष्यके द्वारा होनेवाले अतिशयसे अलूता रहते हुए शंका आदि दोषोंके संसर्गसे मिलन हो जाता है।।५६॥

वेदक सम्यक्तक चलपनेको कहते है-

जैसे चठती हुई छहरोंमें जल एकरूप ही स्थित रहता है, छहरोंके कारण जलमें कोई अन्तर नहीं पड़ता, वैसे ही सम्यग्दर्शनके विषयमुत नाना प्रकारके देव आदि मेदोंमें स्थित रहते हुए भी चंचलताके कारण वेदक सम्यक्त चल होता है ॥६०॥ जैसे—

Ę

अथ तदुल्लेखमाह---

समेऽप्यनन्तर्वाक्तित्वे सर्वेषामहैतामयम् । देवोऽस्मे प्रभुरेषोऽस्मा इत्यास्था सुवृवामपि ॥६१॥

स्यः देवः--पार्वनाषादिः । अस्मै---उपसर्गादिनिवारणाय । प्रमुः---समर्थः । आस्था---प्रतिपत्ति-दार्ह्यम् ॥६१॥

अय आज्ञासम्यन्त्वादिभेदानाह्—

क्षाज्ञामार्गोपदेशार्थबीजसंक्षेपसूत्रजाः । विस्तारजावगाहासौ परमा बन्नवेति दुक् ॥६२॥

सभी तीर्श्वंकरोंमें अनन्तशक्ति समान होनेपर भी सम्यग्दृष्टियोंकी भी ऐसी अद्धा रहती है कि यह भगवान पार्श्वंनाथ उपसर्ग आदि दूर करनेमें समर्थ हैं और यह भगवान शान्तिनाथ शान्तिके दाता हैं ॥६१॥

विशेषार्थ-इन दोपोंका स्वरूप इस प्रकार भी कहा है-

जो कुछ काछ तक ठहरकर चलायमान होता है बसे चल कहते हैं और जो शंका आदि होनोंसे दूषित होता है बसे मिलन कहते हैं। वेदक सम्यक्त्य चल और मिलन होनेसे अगात और अनवस्थित होनेके साथ किसी अपेक्षा नित्य भी है क्योंकि अन्तर्मुहूर्तसे लेकर छियासठ सागर तक रहता है अर्थात् वेदक सम्यक्त्वकी जायन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और बत्कुब्ट स्थिति छियासठ सागर तक रहता है अर्थात् वेदक सम्यक्त्वकी जायन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और बत्कुब्ट स्थिति छियासठ सागर होनेसे वह चल भी है और स्थायी भी है ॥६१॥

आगे आज्ञा सम्यक्त आदि इस मेद कहते हैं--

सम्यक्त्वके इस भेद हैं—आहा सम्यक्त्व, मार्गसम्यक्त्व, उपदेशसम्यक्त्व, अर्थ-सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, संक्षेपसम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, विस्तार सम्यक्त्व, अवगाढ सम्यक्त्व, परमावगाढ सम्यक्त्व ॥६२॥

विशेषार्थ —दर्शनमोहके उपसमसे शास्त्राध्ययनके विना केवळ वीतराग भगवान्की आहासे ही जो तत्त्वश्रद्धान होता है उसे आहा सम्यक्त्व कहते हैं। दर्शनमोहका उपसम होनेसे शास्त्राध्ययनके विना रत्नत्रय रूप मोक्षमागर्में विच होनेको मार्ग सम्यक्त्व कहते हैं। वेसठ शळाका पुरुषोंके चरितको सुननेसे जो तत्त्वश्रद्धान होता है वह उपदेश सम्यक्त्व है। किसी अर्थके द्वारा प्रवचनके विषयमें जो श्रद्धा उत्यन्न होती है उसे अर्थ सम्यक्त्व कहते हैं। वीजपदोंसे होनेवाळे तत्त्वश्रद्धानको वीज सम्यक्त्व कहते हैं। वीजपदोंसे होनेवाळे तत्त्वश्रद्धानको वीज सम्यक्त्व कहते हैं। वेच, शास्त्र,

१ 'कियन्तमि यत्कार्ज स्थित्वा चर्लात तच्चकम् । वेदकं मिलनं जातु शङ्कार्वीर्यत्करुङ्कथते ॥ यच्चर्ज मिलनं चास्मादगाढमनवस्थितम् । नित्यं चान्तर्मृहर्तादि चटपष्टमञ्चयन्तर्वातं यत ॥'

₹

٩

वय आज्ञासम्यन्त्वसाधनोपायमाह— देवोऽर्हुन्नेव तस्यैव वचस्तच्यं ज्ञिवप्रदः । धर्मस्तदुक्त एवेति निर्बन्धः साधयेद् वृज्ञम् ॥६३॥

निर्वेन्धः—अभिनिवेचः, साघयेत्—चरपाक्येत् ज्ञापयेत् ॥६३॥ अय वृत्तपञ्चकेन सम्यग्दर्शनमहिमानमभिष्टौति—तत्र तावद्विनेयानां सुबस्मृत्यर्थं तत्सामग्रीस्वरूपे अनुव ६ संक्षेपेणानन्यसंभवतन्महिमानमभिव्यक्तुमाहः—

> प्राच्येनाथ तदातनेन गुरुवाखोचेन काळारूण-स्थामक्षामतमक्ष्ठिचे दिनकृतेबोदेव्यताविष्कृतम् । तस्यं हेयमुपेयवत् प्रतियता संवित्तकान्ताश्रिता सम्यवस्वप्रभुणा प्रणीतमहिमा बन्यो अगज्जेव्यति ॥६४॥

मत, पदार्थ आदिको संक्षेपसे ही जानकर को तत्वार्थ श्रद्धान होता है वह संक्षेप सम्यग्दर्शन है। सुनिके आचरणको सुचित करनेवाळे आचार सूत्रको सुननेसे जो तत्वश्रद्धान होता है उसे सूत्र सम्यग्दर्शन कहते हैं। बारह अंग, चौदह पूर्व तथा अंग बाह्यरूप विस्तीणं श्रुवको सुनकर जो तत्वार्थश्रद्धान होता है उसे विस्तार सम्यग्दर्शन कहते हैं। अंग, पूर्व और प्रकीणंक रूप आगर्मोको पूरी तरहसे जानकर श्रद्धानमें जो अवगाहपन आता है उसे अवगाह सम्यग्दर्शन कहते हैं। और केवळकानके द्वारा पदार्थोंको साक्षात् जानकर जो श्रद्धारें, परमावगाहपना होता है उसे परमावगाह सम्यग्दर्शन कहते हैं। सम्यग्दर्शनके थे भेद प्रायः तत्वज्ञानके वास्य निमित्तोंकी प्रधानवासे कहे हैं। सम्यक्त्वको उत्पत्ति तो दर्शनमोहकी अपश्चमना आदि पूर्वक ही होती है।।६२॥

आगे आज्ञा सम्यक्तको प्राप्त करनेके उपाय बताते हैं-

अर्ड्न्त ही सच्चे देव हैं, उन्होंके वचन सत्य हैं, उन्होंके द्वारा कहा गया वर्ष मोक्षदाता है, इस प्रकारका आप्रहपूर्ण भाव सम्यय्दर्शनका उत्पादक भी होता है और ज्ञापक भी होता है अर्थात् उक्त प्रकारकी दृढ़ भावना होनेसे ही सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तथा उससे ही यह समझा जा सकता है कि असुक पुरुष सम्यव्हृष्टि है। १६३॥

आगे पाँच पद्योंसे सन्यग्दर्शनकी, महिमा बतलाते हैं। सर्वप्रथम शिष्योंको सुखपूर्वक स्मृति करानेके लिए सन्यग्दर्शनकी सामगी और स्वरूप बताकर संक्षेपसे नसकी असाधारण

महिमा प्रकट करते हैं-

जैसे सूर्यंके सार्थिकी शक्ति मन्द हुए अन्यकारका छेदन करने छिए सूर्यंका एदय होता है उसी तरह काल क्षेत्र द्रव्यमावकी शक्ति द्वारा मन्द हुए दर्शनमोहका छेदन करने हिए सम्यव्दर्शनसे पहले अथवा उसके समकालमें गुरु अर्थात् महान् आगमज्ञान या गुरुके उपदेशसे होनेवाला ज्ञान उदित होता है। उससे उपादेय तर्वकी तरह हैय तर्वकी भी प्रतिति करनेवाला और सम्यक् इप्तिक्पी पत्नीसे युक्त सम्यव्दर्शन प्रसुके द्वारा महत्ताको प्राप्त हुआ पुण्यशाली सम्यव्दृष्टि जीव निश्चयसे स्वचिन्मय और व्यवहारसे जीवादि द्रव्योंके समुदाय-क्रप लोकको वश्में करता है अर्थात् वह सर्वज्ञ और सर्वजगत्का मोका होता है। १६४॥

विशेषार्थ— उक्त श्लोकमें केवल काल शब्द दिया है। उससे सम्बन्दर्शनकी उत्पत्तिके योग्य काल-क्षेत्र-द्वय-माव वारों लेना चाहिए। उस कालको अरुण—सूर्यके सारियकी उपमा दी है क्योंकि वह सूर्यके सारियकी तरह दर्शनमोहरूपी अन्यकारको मन्द करनेमें

ş

Ę

٩

१२

प्राच्येत—सम्यक्त्वोत्पत्तिः प्राग्भाविना । तदात्तेन—सम्यक्त्वोत्पत्तिसमसमयभाविना । काले-त्यादि—सम्यक्त्वोत्पत्तियोग्यसमयसुर्यसार्विकाक्त्या (क्रुवी)क्रवत्य मिष्यात्वस्य तिमिरस्य च निरासार्थे । दिनकृता—आदित्येन । उदेष्यता—सम्यक्षावाभिमुखेन उदयाभिमुखेन च । एतेन सम्यक्त्वोत्पत्तिनिमित्त-मूतो बोध स्वरूपेण (अ-)सम्यक् सम्यक्त्वोत्पत्तिनिमित्तत्विन सम्यगिति न मोक्षमार्गं इत्युक्तं स्यात् । अतः सम्यक्त्वसहुजन्मेन बोधो भोक्षमार्गं इति प्रतिपत्तव्यम् । न चैवं तथो कार्यकारणमावि(भाव)विरोधः, समसमयभावित्वेऽपि तयोः प्रदीपप्रकाशयोरिव सस्य सुषटत्वात् । तथा चोकम्—

'कारणकार्येविघानं समकारुं जायमानयोर्राप हि । दोपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटस् ॥' [ पृख्वार्थः १४]

वत एव सम्यक्तराधनानन्तरं ज्ञानाराधनोपदेशः । तदम्युक्तम्— 'सम्यग्ज्ञानं कार्यं सम्यक्त्यं कारणं वदन्ति जिनाः । ज्ञानाराधनमिष्टं सम्यक्तवानन्तरं तस्मात् ॥' [ पुरुषार्यः ३३ ]

तेनैतत् सितपटाचार्यवचनमनुचितम्---

'चतुर्वर्गाग्रणीमोंक्षो योगस्तस्य च कारणम् ज्ञानश्रद्धानचारित्ररूपं रत्नत्रयं च सः ॥' [योगकास्त्र १।१५]

उपेयवत्—तपादेयेन स्वशुद्धात्मस्वरूपेण तुल्यम्। प्रतियता—त्र(ती)तिविषयं कुर्वता। १५ संवित्तिकान्ताश्रिता—सम्यक्तिप्रियायुक्तनः। स एव सम्यक्ताक्त्वरमाराष्यो मोक्रमार्गमूतो बोधः। व चानयोः पृथगाराधनं न संगच्छते छक्षकमेदेन भेवात्। तदुक्तमृ—

निमित्त होता है। तथा सम्यन्दर्शनके उत्पन्न होनेसे पहले और उसके समकालमें भी तत्वार्थ का बोध होना आवश्यक है, उसीको देशनालिश कहते हैं। यदि वह बोध परोपदेशसे हुआ हो तो उससे होनेवाले सम्यन्दर्शनको अधिगमज कहते हैं। यदि वह बोध परोपदेशसे हुआ हो तो उससे होनेवाले सम्यन्दर्शनको अधिगमज कहते हैं। इसीको लक्ष्यमें रक्षकर 'गुरुवाग्बोध'का अर्थ—गुरु अर्थात् महान्, वाग्बोध—आगमज्ञान—तत्वार्थ-बोध, और गुरुके बचनोंसे होनेवाला बोध, किया गया है। सम्यन्दर्शनसे पहले होनेवाले इस तत्वज्ञानको 'उदेण्यता' कहा है। उदेण्यताका अर्थ है उद्यके अभिग्रुख। क्योंकि सम्यन्दर्शनसे पहले होनेवाला ज्ञान सम्यक् नहीं होता। अतः सम्यन्दर्शनकी उत्पत्तिमें निमित्त हुआ ज्ञान सम्यक् नहीं होता। अतः सम्यन्दर्शनकी उत्पत्तिमें निमित्त हुआ ज्ञान सम्यक् नहीं है किन्तु सम्यक्त्वकी अत्पत्तिमें निमित्त होनेसे सम्यक् कहा जाता है। इसिलए वह मोक्षका मार्ग नहीं है किन्तु सम्यक्त्वकी साथ होनेवाला ज्ञान ही मोक्षका मार्ग है। किन्तु सम्यक्त्वके साथ उत्पन्त होनेपर भी सम्यन्ज्ञान और सम्यन्दर्शनमें कार्यकारणपना होनेमें कोई विरोध नहीं है। जैसे दीपक और प्रकाश समानकाल मार्वी हैं फिर भी उनमें कार्यकारणपना है वैसे ही सम्यन्ज्ञान और सम्यन्दर्शनमें अत्ति होने की हैं कि सम्यन्ज्ञान और सम्यन्दर्शनमें कार्यकारणपना होनेमें कोई विरोध नहीं है। जैसे दीपक और प्रकाश समानकाल मार्वी हैं फिर भी उनमें कार्यकारणपना है वैसे ही सम्यन्ज्ञान और सम्यन्दर्शनमें भी जानवा। कहा भी हैं—

'सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान दोनों एक समयमें उत्पन्न होते हैं फिर मी दीपक और प्रकाशकी तरह उनमें कारण-कार्य-विधान सुघटित होता है।'

इसीलिए सम्यग्दर्शनकी आराघनाके अनन्तर ज्ञानाराघनाका उपदेश है। कहा

'जिनेन्द्रदेन सम्यग्ज्ञानको कार्य और सम्यग्दर्शनको कारण कहते हैं। इसिछए सम्यग्दर्शनके अनन्तर ही ज्ञानकी आराधना योग्य है।' ۹,

Ę

# धर्मामृत ( अनगार )

'पृथगाराधनमिष्टं दर्शनसहमाविनोऽपि बोवस्य । रुक्षणभेदेन यतो नानात्वं संभवत्यनयोः ॥' [पृक्षार्वः ३२]

·सम्यनत्वप्रभुणा—सम्यनत्वं च तत्रमुश्च परमाराध्यः तत्प्रसावैकसाध्यत्वात् सिद्धेः ।

यत्तात्विकाः ---

'किं पल्लविएण बहु सिद्धा जे णरवरा गए का छे। सिज्झिहींह जे वि भविया ते जाणह सम्ममाहप्यं॥' [वा. बणु. ९०]

सम्पन्तवं प्रमुरिवेत्यत्रोक्तिलेशायक्षे प्रमुः स्वमते शकादिः, परमते तु पार्वतीपतिः श्रीपतिनाै। ९ प्रणीतमहिमा--प्रवातितमाहारम्यः। जेष्यति--वशीकरिष्यति । सर्वेतः--सर्वजगद्गोकाः च भविष्यती-स्यर्थः ॥६४॥

अय निर्मेक्षगुणाश्रंकृतसम्यक्तस्य निरित्वसयमाहात्म्ययोनितया सर्वोत्कर्षवृत्तिमार्श्वसित--

अतः श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्रका कथन उचित नहीं है ! उन्होंने ज्ञानको प्रथम स्थान दिया है और सम्यन्दर्शनको द्वितीय ।

अतः मोक्षमार्गभूत सम्बन्धानकी आराधना सम्बन्धर्शनके अनन्तर करना चाहिए। शायद कहा जाये कि इन दोनोंकी अलग आराधना नहीं हो सकती; किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है। लक्षणके भेदसे दोनोंमें भेद है। कहा है—

'यद्यपि सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनका सहमावी है फिर भी वसंकी अलग आराधना योग्य है क्योंकि लक्षणके भेवसे दोनोंमें भेद है।

यहाँ सम्यग्दर्शनको प्रमु कहा है क्योंकि वह परम आराध्य है। उसीके प्रसादसे मृक्ति की प्राप्ति होती है। कहा भी है—

'अधिक कहनेसे क्या श अतीतमें जो नरश्रेष्ठ मुक्त हुए और भविष्यमें जो मुक्त होंगे वह सम्यक्त्वका माहात्म्य जानो । इस प्रकार सम्यक्त्वकी महिमा जाननी चाहिए।'

इस विषयमें दो आर्था हैं—उनका भाव इस प्रकार है—तस्वकी परीक्षा अतत्वका निराकरण करके तस्वके निश्चयको जन्म देती है। तस्वका निश्चय दर्शनमोहका उपलम आदि होनेपर तस्वमें तचि उत्पन्न करता है और तस्वमें विच सर्वमुखको उत्पन्न करती है। अनन्तामुबन्धी कथाय, मिध्यात्व और सम्यक्षिध्यात्वका उपलम होनेपर शुम परिणामके द्वारा मिध्यात्वकी शक्तिको रोक देनेवाला सम्यक्त्व होता है वह प्रशम आदिके द्वारा पहचाना जाता है।।६४॥

जिसका सम्यक्त निर्मूळ गुणोंसे सुशोसित है वह सन्यके निरितशय माहात्म्यका धारक है अतः उसके सर्वोत्कवको कामना करते हैं—

 <sup>&#</sup>x27;तत्त्वपरीक्षाऽतत्त्वच्यविच्छ्या तत्त्विविच्यं वनयेत् । स च दृग्मोहशमादौ तत्त्वर्शेष सा च सर्वसुब्रम् ॥ शुमपरिणामनिषद्धस्वरसं प्रश्नमदिकैरिमव्यक्तम् । स्यात् सम्यक्त्यमनन्तानुबन्धीमिष्यात्विम्थासे ॥'

यो रागाविरिपूरिनरस्य दुरसान्निर्वाषमुद्धन् रथं संवेगच्छलमास्थितो विकचयन् विष्वकृपाम्मोजिनीम् । व्यक्तास्तिक्यपयस्त्रिलोकमहितः पन्थाः शिवश्रीजुषा-माराद्युन्णृणतीप्सितैः स जयतात् सम्यक्त्वतिग्मद्युतिः ॥६५॥

रागादिरिपून्—सस मिध्यात्वादीन् पष्टिकोटिसहससंख्यान्यदेहराक्षता ते हि सन्ध्यात्रयेऽपि सूर्यं प्रतिविष्णान्ति । निरस्य—उदयतः स्वरूपती वा काललन्यादिना न्युत्लेखः, पक्षे ब्राह्मणॅनिपात्य । मंदेहा हि सन्ध्योपासनानन्तरत्त्ताषां निर्धालन्य । निर्धार्थः— क्षेत्रस्य निर्धालन्य । निर्धार्थः— विष्यक्षः । विष्यक्षः । निर्धार्थः— विष्यक्षः । विष्यक्षः

तथा चोक्तं संन्यासविधी--

'संन्यसन्तं द्विजं दृष्ट्वा स्थानाच्चलति मास्करः । एष मे मण्डलं भिस्वा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥' [

११

]

जो दुनिवार रागादि शत्रुओंका विनाश करके उत्परको चठते हुए संवेगरूपी रथपर आरूढ होकर सर्वत्र व्यारूपी कमिलनीका विकास करता हुआ, आस्तिक्यरूपी मार्गको प्रकट करता है, तीनों लोकोंमें पूजा जाता है, मोझरूपी लक्ष्मीका प्रेमपूर्वक सेवन करनेके इच्छुकोंको लसकी प्राप्तिका लपाय है, तथा जो आराधकोंको इच्छित पदार्थोंसे सन्तुष्ट करता है वह सम्यक्त्वरूपी सूर्य जयवन्त हो, अपने समस्त उत्क्रपेके साथ शोभित हो ॥६५॥

विशेषार्थ-यहाँ सम्यग्दर्शनको सूर्यकी उपमा दी है, सूर्य भूखसे पीढ़ित जनोंका सर्वोत्कृष्ट आराध्य है तो सम्यग्दर्शन मुसुक्ष जनीका परम आराध्य है। सम्यग्दर्शनको दुनि-बार मिध्यात्व आदि सात कर्मशत्रु घेरे रहते हैं तो हिन्दू भान्यताके अनुसार तीनों सन्ध्याओं में सूर्यको साठ कोटि हजार राह्यस घेरे रहते हैं। काछछविय जाहिके द्वारा सम्यव्हानसे उन कर्म शत्रुओंका विनाश होता है तो बाह्यणोंके द्वारा किये जानेवाछे सन्ध्या-वन्दनके अन्तमें दी जानेवाली अर्वाञ्चलिक जलविन्दुरूपी वजसे सूर्य उन राह्मसोंको मार गिराता है। तय सूर्य रथमें सवार होकर समस्त भूतळ पर कमळिनियोंको विकसित करता है तो सम्यन्दर्शन भी भागे वटकर वैराग्यरूपी रवपर सवार हो समस्त प्राणियोंमें द्याको विकसित करता है। रथ आकाशको लॉबता है तो संवेगसे झेप संसार सुसप्वेक लाँचा जाता है। अतः संवेगको रथकी उपमा दी है। सूर्य दोपा अर्थात् रात्रिका अमोव होनेसे निर्दोष है तो सम्यग्दर्शन शंकादि दोषोंसे रहित होनेसे निर्दोष है। सूर्य मार्गको आछोकित करता है तो सम्यग्दर्शन आस्तिक्य भावको प्रकट करता है। आस्तिक्यको मार्गकी ज्यमा ही है क्योंकि वह मार्गकी तरह इष्ट स्थानकी प्राप्तिका हेतु हैं। सम्यक्दर्शन भी त्रिलोक-पूज्य है और सूर्य भी। सम्यग्दर्शन भी मोक्षकी प्राप्तिका पय-उपाय है और सूर्य भी मोक्षस्थानमें जानेवालोंके लिए पथ है क्योंकि किन्हींका मत है कि मुक्त जीव सूर्य मण्डलका मेदन करके जाते हैं।

१. त्रिसन्ध्यं किल द्विषी-म. कु. च ।

٩

٩

स्रोकेऽपि-

णमह परमेसरं तं कप्पंते पानिकण रिनिबम्बं । णिव्याणजणयछिद्ं जेण कयं छारछाणणयं ॥ [ ] पृणति —श्रोणयति, पृण त्रीणने सुदादिः ॥६५॥

वय पुष्पमपि सक्ष्यकस्थाणनिर्माणे सम्यक्तानुग्रहादेव समर्थं यवतीति प्रतिपावयितुमाह— वृक्षाः कष्टिकिनोऽपि कल्पतरवी प्रावापि चिन्तामणिः, पुण्याद् गौरपि कामघेनुरथवा तन्तास्ति नासून्त वा । भाव्यं भव्यमिहाङ्किनो सृगयते यञ्जातु तद्श्रकृटिं, सम्यक्टानविषसी यदि पदच्छायासपाच्छन्ति ते ॥६६॥

प्रावा—सामान्यपावाणः । साव्यं—सविष्यति । सव्यं—कत्याणम् । तद्भुकुटि—पृष्यभूकृटि
इयमत्र भावना—ये सम्यव्दर्शनमाराधयन्ति तेषा तावृत्तपुष्यमास्रवित येग कैकाल्ये वैकोक्येऽपि ये तीर्पकरत्वणः
१२ पर्यन्ता अस्युद्यास्ते संपाचन्ते । भूकुटिवचनमत्रे कक्षयित यो महाप्रमुस्तवाक्रा योऽतिक्रामित स तं प्रति क्रोषणः
भूकुटिमारचयति । न च सम्यक्त्यसङ्चारिपुष्यं केनाणि संपादयितुमारक्षेनाम्मुदयेन कड्षेत सर्वोऽयानु
दयस्तवृद्यानन्तरमेव संपद्यत इत्यवं । एदच्छायां—प्रतिष्ठां सम्यवाययं च ॥६६॥

संन्यासविधिमें कहा भी है— हिजको संन्यास छेते देखकर सूर्य अपने स्थानसे मानो यह जानकर चळता है हि यह मेरे मण्डळका मेदन करके परमजझको प्राप्त हुआ जाता है। इस प्रकार सम्यग्दर्शन सूर्ये समान है ॥६५॥

पुण्य भी सम्पूर्ण कल्याणको करनेमें सम्यक्त्यके अनुमहसे ही समर्थ होता है, या

कहते हैं-

यि वे प्राणी सम्यग्दर्शनरूपी ब्रह्माके चरणोंका आश्रय छेते हैं तो पुण्यके डद्यरे बयूछ आदि काँटेवाले ब्रह्म भी करपबृद्ध हो जाते हैं, सामान्य पाषाण भी चिन्तामणिरत हो जाता है। साधारण गाय भी कामचेतु हो जाती है। अथवा इस छोक में प्राणियोंका ऐस कोई करयाण न हुआ, न है, न होगा जो कभी भी पुण्यकी श्रुक्कटिकी अपेक्षा करे।।६६॥

विशेषाय — इसका आशय है कि जो सम्यग्दर्शनकी आराधना करते हैं उनका ऐस पुण्योदय होता है जिससे तीनों काळों और तीनों छोकोंमें भी तीर्यंकरपद्पर्यन्त जितने पुण्योदय होता है जिससे तीनों काळों और तीनों छोकोंमें भी तीर्यंकरपद्पर्यन्त जितने अध्युद्ध हैं वे सब प्राप्त होते हैं। 'शुक्कटि' शब्द बतळाता है कि जो अपने महान् स्वामीक आशाका उल्लंधन करता है उसके प्रति उसका स्वामी क्रोधसे भी जन्मवाह है। किन्तु सम्यन्दर्श के सहचारी पुण्यकी आझाका उल्लंधन कोई भी अध्युद्ध नहीं कर सकता। सम्यन्दर्श सहचारी पुण्यका उद्ध होते ही सब अध्युद्ध स्वतः प्राप्त होते हैं। सम्यन्दर्शनको नहींक जम्मा दी है क्योंकि वह सर्व पुत्रवार्थोंके निर्माणमें समर्थ है। इसिसे शास्त्रोंमें सम्यन्दर्शनके पुण्यको मोक्षका भी कारण कहा है। इसके यथार्थ आश्चयको न समझनेवाले सम्यन्दर्शनके माहात्म्यको मुलाकर केवल पुण्यके ही माहात्म्यको गाने लगते है। इससे अम पैदा होता है। पुण्य तो कर्मबन्धन है और बन्धन मोक्षका कारण नहीं हो सकता। यह बन्धन सम्यन्दर्शनसे नहीं होता किन्तु सम्यन्दर्शन साथ रहनेवाले शुमरागसे होता है। सम्यन्दर्शन तो उसका निवारक होता है। इसि

₹

Ę

۹

18

१५

सय सुसिद्धसम्पन्त्वस्य न परं विषदपि संपद् भवति कि तींह तन्नामीक्वारिणोऽपि विपद्भिः सद्यो मुन्यन्त इति प्रकाशयति—

सिंहः फेररिभः स्तन्भोऽन्निरुदर्भं भीष्मः फणी भूळता पायोधिः स्यळमन्दुको मणिसरक्ष्मौरश्च दासोऽञ्जसा । तस्य स्याद् प्रहुश्चाकिनीगदरिपुत्रायाः पराश्चापद-स्तन्नाम्नापि वियन्ति यस्य वदते सद्दृष्टिदेवी हृदि ॥६७॥

फेर —श्रुगाल. । मूलता —गण्डूषव । अन्दुक: —श्रुंशका । मणिसर —मुक्ताफलमाला । अञ्जसा — क्रांगिति परमार्थेन वा । वियन्ति —विक्श्वन्ति । वदते —विद्तुं दीप्यते सुविद्धा मवतीत्पर्थः । 'दीप्युपाक्ति-क्षानेहविमत्युपमंत्रणे वद' इत्यात्मनेपदम् ॥६॥।

जय मुमुझून् सम्यन्दर्शनाराधनायां प्रोत्साहयन् हुर्गविप्रतिबन्धपुरस्तरं परमाम्युदयसाधनाङ्गत्वं साक्षान्मोकाङ्गत्वं च तस्य दुविवतुमाह—

> परमपुरुषस्याद्या शक्तिः सुदृग् वरिवस्यतां नरि शिवरसासाचीक्षां या प्रसीदति तन्वती । कृतपरपुरभ्रंशं स्लूप्नप्रभाग्युदयं यया सुजति नियतिः फेलाभोक्तीकृतत्रिजगरपतिः ॥६८॥

वरिवस्यतां—हे मुमुक्षको युष्माभिराराध्यताम् । तरे—पुरुषे । शिवरमासाचीक्षां—मोक्षक्षमी-कटाक्षम् । प्रसीदिति—र्शकादिमकककञ्चूविककतया प्रसन्ता भवति । तस्वती—वीर्षीकुर्वती । मोक्षकस्मी तञ्जकस्या द्वित्रमक्कस्या वा कुर्वतीत्यर्थः । कृतपरपुरश्रंशं—परेण—सम्यक्षस्या मिष्यात्वेन सम्याद्यानि १८

आगे कहते हैं कि जो सम्यग्दर्भनको अच्छी तरहसे सिद्ध कर चुके हैं बनकी विपत्ति सी संपत्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, किन्तु उनका नाम छेनेवाछे सी विपत्तियोंसे तत्काछ मुक्त हो जाते हैं—

जिस महात्माके हृदयमें सन्यक्ष्मं देवता बोळता है उसके छिए मयंकर सिंह मी म्यूगाछके समान हो जाता है अर्थात् उसके हुंकार मात्रसे भयंकर सिंह मी डरकर माग जाता है, भयंकर हाथी जड़ हो जाता है अर्थात् क्रूर हाथीका वकरेकी तरह कान पकड़कर उसपर वह चढ जाता है, भयंकर आग भी पानी हो जाती है, भयंकर सर्प केंचुआ हो जाता है अर्थात् केंचुआकी तरह उसे वह छांच जाता है, समुद्र स्थळ हो जाता है अर्थात् समुद्रमें वह स्थळकी तरह चछा जाता है, साँकछ मोतीकी माछा वन जाती है, चोर उसका दास वन जाता है। अधिक क्या, उसके नामका उच्चारण करने मात्रसे मी मह, आकिनी, ज्वरादि ब्याधियाँ और अत्र वगैरह जैसी प्रकृष्ट विपत्तियाँ मी नष्ट हो जाती हैं।।६७।।

सुरुक्षुओंको सम्यग्दर्शनकी आराधनामें प्रोत्साहित करते हुए, सम्यग्दर्शन दुर्गतिके निवारणपूर्वक परम अभ्युदयके साधनका अंग और साक्षात् मोक्षका कारण है, यह दृढ करनेके छिए कहते हैं—

हे मुसुक्षुओ ! परम पुरुष परमात्माकी आद्य-प्रधानमूत शक्ति सम्यग्दर्शनकी उपासना करो, जो मनुष्यपर शिवनारीके कटाक्षोंको विस्तृत करती हुई शंकादि दोषोंसे रहित होनेसे प्रसन्न होती है तथा जिसके द्वारा प्रमावित हुई नियति अर्थात् पुण्य मिध्यात्वके द्वारा प्रमाहोनेवाले एकेन्द्रियादि शरीरोंकी उत्पत्तिको रोककर ऐसा अम्बुद्य देती है जो तीनों लोकोंके स्वामियोंको उच्छिश्योजी बनाता है ॥६८॥

ξ

38

पुराणि, शरीराणि एकेन्द्रियादिकायाः । यसे—शत्रु । तेषां श्रंशः—कायभक्षेत्र्यादुर्माने नगरपक्षे च विनातः । कृतोऽसी यत्राम्युदयसर्जनकर्मणि सम्यक्त्वारामको हि जीवः सम्यक्त्वग्रहणात् प्रागनद्वायुष्करुचेत्तदा नरकादिषु व अपनोति । सद्यायुष्कारेप्यघोनरकसृतिषद्कादिषु नोत्यस्तते । तथा जीकाम्—

'छसु हेट्टिमासु पुढिवसु जोहसि-वण-भवण-सव्वहत्वीसु । वारस मिच्छववाए सम्माइट्टी ण उववण्णा ॥' [ वं. सं ११९९३ ]

एतेनेवमपि योगमतं प्रत्युक्तं सवति---

'नामुक्तं क्षीयते कर्मं कल्पकोटिशतैरपि । अवस्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्मं शुप्ताशुभस् ॥' [ ]

व चोपभोगात् प्रक्षवे कर्मोन्तरस्यावरयंभावात् संसारानुच्छेदः, समाधिवलादुत्पक्षतत्वज्ञानस्यावगतः
कर्मसामर्थ्योत्पादितयुगपदक्षेषज्ञरीरद्वारावासाक्षेषभोगस्योपासकर्मप्रक्षयात्, आविकर्मोत्पत्तिनिमित्तिम्य्याज्ञानः
जनितानुसन्वानविकल्रत्वाच्च संसारच्छेदोपपतः । अनुसंघीयते यतं वित्तमनेनेत्यनुसमार्गं रागद्वेपाविति ।
क्ष्यत्प्रभा—आहितप्रभावातिष्ठ्या नियतिः—दैवं, तच्चेह पृथ्यं, पक्षे महेश्वरक्षक्षिविक्षेषः । तनाव्यानितिहि
पार्वती तथा चाहितातिष्यया सती नियतिर्भवतान् प्रति परमाम्युवयं करोतीति क्षावः । फेलेत्यावि फेला—
भुक्तोचिष्ठप्रम् । सा चेह सुरेन्द्रादिविन्तितः । ता हि भुक्त्वा त्यवत्वा च सम्यक्त्वारावकाः परमाहंस्यक्षम्मीलक्षणं
परमाम्युवयं कञ्चवा शिवं क्षभन्ते । तथा चोनतम्—

'देवेन्द्रचक्रमहिमानमभेयमागं राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोऽर्जनीयस् । क्रिनेन्द्रचक्रमभरीकृतसर्वज्ञोकं स्टब्स्या शिवं च जिनमक्तिस्पेति भस्यः ॥' [ रत्न. बा. ४१ ] फेस्रा बोक्तार वाच्छीन्यादिना भून्यानाः फेस्राभोकारः, अववासुवास्वयानुवाः कृता वगस्तवम

कर्चमध्याचीभूवनस्वामिनी यत्र यया वा ॥६८॥

विशेषार्थ- जैसे शैवधर्ममें महादेव परमपुरुष हैं और उनकी आखा शक्ति पार्षती है। उस शक्तिसे प्रमावित होकर नियति शत्रुओंके नगरोंको नष्ट करती है। इसी तरह जैनधर्मने परमपुरुष परमात्मा है और उसकी आय या प्रधान शक्ति सम्यग्दर्शन है। उस सम्यग्दर्शनसे प्रभावित नियति अर्थात पुण्य एकेन्द्रियादि पर्यायमें जन्मको रोकता है। आज्ञय यह है कि सम्यक्तवका आराधक जीव सम्यक्त्व महणसे पहले यदि आगामी भवकी भागुका बन्ध नहीं करता तो वह सरकर नरक आदि दुर्गतिमें नहीं जाता। यदि आयुवन्ध कर छेता है तो नीचेके छह नरकों आदिमें जन्म नहीं छेता। कहा भी है—नीचेके छह नरकोंमें, ब्योतिपीदेव, व्यन्तरदेव, भवनवासी देवोंमें और सब क्रियोंमें अर्थात तिर्यंची, मानुषी और देवी इन बारह मिथ्योपपादमें अर्थात् जिनमें मिथ्यादृष्टि जीव ही जन्म छेता है, सन्यग्दृष्टिका जन्म नहीं होता। इससे नैयायिक वैशेषिकोंका यह मत भी खण्डित होता है कि सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जानेपर भी मोगे बिना कर्मोंका क्षय नहीं होता। किये हुए शुम और अशुम कर्म अवस्य ही भोगने पड़ते हैं। इस तरह सम्यक्त्वके प्रभावसे दुर्गतियोंका नाश होता है; नरेन्द्र सुरेन्द्र आदिकी विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। सन्यव्हृष्टि जीव बन्हें भी भोगकर छोड़ देते हैं और परम आईन्त्य छक्ष्मीरूप परम अभ्युदयको प्राप्त करके सोक्ष प्राप्त करते हैं। आचार्य समन्तमद्रने कहा है - जिनेन्द्रका मक सन्य सम्यग्दृष्टि अपरिभित माहात्म्यवाठी देवेन्द्र्रेक समूहकी महिमाको, राजाओंके शिरोंसे पूजनीय राजेन्द्रचक अर्थात् चकवर्ती पदको, और समस्त छोकोंको निम्न करनेवाछ धर्मेन्द्रचक अर्थात् तीर्थंकर पदको प्राप्त करके मोह्नको प्राप्त करता है ॥६८॥

१२

अय एवमनन्यसामान्यमहिमा सम्यक्त्वपरमप्रमुः क्यमाराज्यत इति पुच्छन्तं प्रत्याह-

मिथ्यावृग् यो नृतत्त्वं श्रयति तदुव्तिं मन्यतेऽतत्त्वमुक्तं, नोक्तं वा तावृगात्माऽऽभवमयममृतेतीवमेवागमार्थः । निग्रंन्यं विद्वसारं सुविमलमिदमेवामृताध्वेति तत्त्व-श्रद्धामाशाय दोषोन्सनगुणविनयापादनाम्यां प्रयुष्येत् ॥६९॥

मिय्यादृक्—स मिय्यादृष्टिर्भवतीति संवन्वः । उदिर्तः—'यो युक्त्या' इत्यादिना प्रवन्धेन प्रागुक्तम् । उक्तं—उपदिष्टम् । तथा चोक्तम्—

'मिच्छाइट्टी जीवो उवइट्टं पवयणं ण सह्हदि । सह्हदि असग्यावं उवइट्टं अणुवइट्टं वा ॥'—[ गो. बी. १८ ]

तादृक्—िमध्यादृक् सन् । आमवं—आसंसारम् । अमृतामृतः । इति हेतोः वत्त्वश्रद्धां प्रपृष्येदिति संबन्धः । आगमार्थः—सकलप्रवचनवाष्यम् । निर्मृत्यं—प्रध्नन्ति दोर्घीकुर्वन्ति संसारमिति ग्रन्थाः— मिध्यादर्शनज्ञानवारित्राणि तेम्यो निष्कान्तं रत्नत्रयमित्यर्थः । तदुक्तम्—

> 'णिरगंथं पव्वयणं इणमेव अणुत्तरं मुपति ( रं-सुपरि- ) सुद्धं । इणमेव मोक्समरगो(ति) मदी कायव्विया तम्हा ॥' [ म. बारा. ४३ ]

अमृताध्वा—मोक्षमार्गः । अत्र 'इति'शब्दः स्वरूपार्थः । मिध्यात्वादित्रयं हेयं तत्त्वं—रत्ननयं १५ चो उपादेयमित्येवंविवप्रतिपत्तिरूपमित्यर्थः । आसाय—अन्तः अक्षिहितां कृत्वा । दोष:—स्वकार्यकारित्वहायनं स्वरूपालक्षुरणं वा । प्रयुष्पेत्—प्रकृष्टगुष्टि नयेत सायिकरूपा कुर्यादित्यर्थः ॥६९॥

इस प्रकार असाधारण महिमावाले सम्यक्त्वरूप परम प्रमुकी आराधना कैसे की जाती है इसका उत्तर देते हैं—

'मैं' इस अनुपचरित झानका विषयमूत आत्मा अनादिकालसे वैसा मिध्यादृष्टि होकर जन्ममरण करता आता है। इसलिए मुमुक्षुको यह प्रतीयमान निर्मन्थ ही सकल आगमका सार है, सकल जगतमें उत्कृष्ट है, अत्यन्त शुद्ध है, असृतका—जीवन्मुक्ति और परममुक्तिका मार्ग है, इस प्रकारकी तत्त्वश्रद्धाको अन्त करणमें समाविष्ट करके, उसे दोवोंके त्याग और दोघोंसे विपरीत गुणों तथा विनयकी प्राप्तिक द्वारा खूब पुष्ट करना चाहिए अर्थात् उसे खायिक सम्यन्त्वरूप करना चाहिए ॥६९॥

विशेषार्थं—जो पीछे तेईसवें इलोक द्वारा कहे गये तत्त्वको नहीं मानता और उपिह्ट या अनुपिह्ट अतत्त्वको मानता है वह मिध्यादृष्टि है। कहा भी है—मिध्यादृष्टि जीव उपिह्ट भवचनका अद्धान नहीं करता। किन्तु उपिह्ट या अनुपिह्ट अतत्त्वका अद्धान करता है। अस्तु। यहाँ मिध्यादृष्टिका स्वरूप और मिध्यात्वका फल वतलाकर तत्त्व-अद्धाका कर वतलाया है तथा उसे पुष्ट करनेकी प्रेरणा की है। एकमात्र तत्त्वकी अद्धा और अतत्वकी अद्धार्क्स मिध्यात्वके कारण ही यह आत्मा अनादिकालसे संसारमें जन्ममरण करता है इसिल्ये अतत्त्वकी अद्धा छोड़कर तत्त्वकी अद्धा करनी चाहिए। वह तत्त्व है निग्नेन्थ। जो संसारको लम्बा करता है वह है प्रन्थ—मिध्याद्वेन, मिध्याद्वान और मिध्याचारित्र, उससे जो रहित हो वह है निर्मेन्थ अर्थात्रं त्त्वत्रय—सम्यक्त्रंन, सम्यक्तान, सम्यक् चारित्र। अभिध्यात्व आदि हेथ हैं, रत्वत्रय उपादेश हैं—इस प्रकारकी दृह अद्या ही तत्त्व अद्या है। कहा है—

ą

Ę

٩

१२

वय सम्यन्त्वस्थोचोतेनाराधना विचापयिष्यन् मुमुश्रंत्तदविचारपरिहारे व्यापारयति । दुःखेत्यादि---- दुःखत्रायभवोपायच्छेदोखुक्तापक्रुच्यते । दुग्लेश्यते वा येनासौ त्याज्यः शख्यादिरस्ययः ॥७०॥

दु.सं प्रायेण यस्मित्रसी मवः संसारस्वस्योगायः कर्मवन्यः, अपक्रव्यते स्वकार्यकारित्वं हाप्यते । उक्तं प-'नाङ्गहीनम्छं छेत्तुं दर्शनं जन्मसंतितम् ।

न हिं मन्त्रोऽक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम् ॥'—[ रत्न. था. २१ ]

स्रेदयते—स्वरूपेणाल्पीक्रियते । अत्ययः—अतिचारः ॥७०॥

अय शब्दालक्षणमाह---

विद्यं विद्यविदान्नयाम्युपयतः श्रञ्कास्तमोहोदयाज्-ज्ञानावृत्युवयान्मतिः प्रवचने रोलायिता संदायः । वृष्टि निद्ययमाधितां मिलनयेत् सा नाहिरज्ज्वादिगा, या मोहोदयसंदायासवरुचिः स्थास्मा तु संदीतिवृक् ॥७१॥

विश्वं—समस्तवस्तुविस्तारम् । अम्युपयतः—तथा प्रतीतिगोचरं कुर्वतः । अस्तमोहोदयात्— वर्धनमोहोदयरहितात् । प्रवचने—सर्वज्ञोक्ततस्व । निरुचयं—प्रत्ययम् । सा—प्रवचनगोचरा सङ्गा । अहि-

निर्प्रन्थ-रत्नत्रय ही प्रवचनका सार है, वही छोकोत्तर और अत्यन्त विशुद्ध है। कृष्टी मोक्षका मार्ग है, इसर्छिए इस प्रकारकी श्रद्धा करनी चाहिए। और उस श्रद्धाको पुष्ट करना चाहिए।।

सम्यादर्शनके उद्योतके द्वारा आराधना करनेकी इच्छासे मुमुक्कुओंको उसके अतीचारी

को त्यागनेका उपदेश करते है-

यह संसार दु:खबहुछ है। इस दु:खका साक्षात् कारण है कर्मबन्ध और परम्परा कारण है सिध्यादर्शन, मिध्याझान और मिध्याचारित्र। उनका अस्यन्त विनाश करनेमें समर्थ है सम्यग्र्शन। किन्तु शंका आदि अतीचार उस सम्यग्र्शनको अपना कार्य करनेमें कमजोर बनाते हैं तथा उसके स्वरूपमें कमी अते हैं अतः उन्हें ओड़ना चाहिए॥ ७०॥

विशेषार्थ—सम्यन्दर्शनंकी अपेक्षा रखते हुए अन्तरंग व्यापार या बाह्य व्यापारके द्वारा उसके एक अंशके खण्डित होनेको अतीचार कहते हैं। कहा भी है—'नि:शंकित आदि अंगोंसे हीन सम्यन्दर्शन जन्मकी परम्पराको छेदन करनेमें असमर्थ है; क्योंकि अक्षरसे हीन मन्त्र सर्पादिके विषकी वेदनाको दूर नहीं करता' ॥७०॥

शंका नामक अतीचारका स्वरूप कहते हैं-

दर्शन मोहके उदयका अभाव होनेसे, सर्वक्षकी आज्ञासे विश्वको—समस्त वस्तु विस्तारको—'यह ऐसा ही हैं' इस प्रकार मानते हुए ज्ञानावरण कर्मके उदयसे सर्वक्षके द्वारा कहे गये तत्वमें 'यह है या यह नहीं हैं' इस प्रकारकी जो उगमगाती हुई प्रतिपत्ति होती है उसे संशय कहते हैं। उसे ही गंका नामक अतीचार कहते हैं। वह प्रवचन विषयक गंका निश्चयसे—वस्तु स्वरूपके बथार्थ प्रत्ययसे सम्बन्ध रखनेवाळे सम्यग्दर्शनको मिलन करती है। किन्तु यह साँप है या रस्सी है इस प्रकारकी गंका सन्यग्दर्शनको मिलन नहीं करती। किन्तु दर्शन मोहके उदयसे होनेवाळे सन्देहसे जो प्रवचनमें अभद्धा होती है, वह संशय मिथ्यात्व है।।१॥।

ŧ

Ę

१२

रज्ज्वादिगा-अहिर्वा रज्जुर्वेति, स्थापुर्वा पुरुषो वेत्यादिका । मोहोदयसंशयात् - दर्शनमोहोदयसंपादित-संदेहात् । तदरुचि:--प्रवचनाषद्धाः । संशीतिद्क्--संशयमिष्यात्वनामातिचारः स हि एकदेशसङ्गः ॥७१॥

अय शङ्कानिराकरणे नियुक्के -

प्रोक्तं जिनेनं परथेत्युपयन्निदं स्यात् किवान्यदित्यमयवाऽपरयेति शङ्काम ।

स्वस्योपदेष्द्रकत कुण्ठतयानुषक्तां

सद्यक्तितीर्थमचिरादवगाह्य मृज्यात् ॥७२॥

उपयत्—गृह्धन् । इदं-जिनोक्तं वर्मादितत्त्वं । अन्यत्-वैशेषिकोक्तं द्रव्यगुणादि, नैयायिकोक्तं प्रमाणप्रमेयादि, साक्योक्तं प्रवानपुरुषादि, बौद्धोक्तं दु खसमुदयादि । इत्थं-सामान्यविश्वेषात्मकत्वेम प्रकारेण । अपरथा—भेदैकान्ताविप्रकारेण । कुण्ठतया—स्वस्य मित्रगान्द्वेन गुर्वदिर्वननानयेन अनाचरणेन वा । सद्यक्ति-तीर्थं - युक्त्यागमकुशलम्पाच्याय युक्त्यनुगृहीतमागमं वा, तयोरेव परमार्थतीर्थत्वात् । तदुक्तम् --

]

'जिन्धततदाधारी तीर्थं द्वावेव तत्त्वतः। संसारस्तीयंते ताभ्यां तत्सेवी तीर्थंसेवकः ॥' [

अवगास्य-अन्तः प्रविश्य । मृज्यात्-शोधयेत् ॥७२॥

विशेषार्थ- शंकाका अर्थ भी संशय है। 'यह साँप है या रस्सी है, ठूंठ है या पुरुष हैं इस प्रकारकी चलित प्रतीतिको संशय कहते हैं। इस प्रकारका संशय तो सन्यग्दृष्टिको भी होता है, कुछ अँघेरा होनेके कारण ठीक-ठीक दिखाई न देनेसे इस प्रकारका सन्देह होता है। यह सन्देह अद्भामूलक नहीं है अतः इससे सन्यग्दर्शन मलिन नहीं होता। दर्शन मोहके चढयके अभावमें सर्वज्ञोक्त तत्वोंकी श्रद्धा करते हुए भी ज्ञानावरण कर्मके चढ्यसे जो सन्देह-रूप प्रतीति होती है वह सन्देह शंका नामक अतीचार है। उससे सम्यग्दर्शन मिलन होता है। इसीसे यह कहा है कि अच्छे समझानेवालेके न होनेसे, अपनी बुद्धि मन्द होनेसे और पदार्थके सूक्त होनेसे यदि कोई तत्त्व समझमें न आता हो तो उसमें सन्देह न करके सर्वज्ञ प्रणीत आगमको ही प्रमाण मानकर गहन पदार्थका श्रद्धान करना चाहिए। तो सम्यग्हर्शन अज्ञान मूलक प्रवचन विषयक शंकासे मलिन होता है। किन्तु यदि शंका अश्रद्धानमूलक हो. उसके मूलमें दर्शन मोहका उदय कारण हो तो उसे संशय मिध्यात्व कहते हैं। संशय मिध्यात्वके रहते हुए वो सम्यन्दर्शन हो नहीं सकता। वह अवीचार नहीं है। अवीचार तो एक देशका भंग होनेपर होता है ॥७१॥

इस शंका अतीचारके निराकरणकी प्रेरणा करते हैं-

वीतराग सर्वज्ञ देवके द्वारा कहा गया 'सव अनेकान्तात्मक हैं' यह मत अन्यथा नहीं हो सकता, इस प्रकार श्रद्धा करते हुए, अपनी बुद्धि मन्द्र होनेसे अथवा गुरु आदिके नय प्रयोगमें कुशल न होनेसे, यह जिन सगवान्के द्वारा कहा गया धर्मादिवत्व ठीक है या बौद्ध आदिके द्वारा कहा गया ठीक है, वह जिनोक तत्त्व इसी प्रकार है वा अन्य प्रकार है. इस प्रकार हृदयमें लगी हुई शंकाको युक्ति और आगममे कुशल गुरु या युक्तिसे समर्थित आगमरूपी तीर्थका तत्काल अवगाहन करके दूर करना चाहिए ॥७२॥

विशेषार्थ-छोकमें देखा जाता है कि छोग पैरमें कीचड़ छग जानेपर नदी आदिके घाटपर जाकर उसमें अवगाहन करके मुद्धि कर छेते हैं। इसी तरह अपनी वुद्धि मन्द होनेसे या समझानेवाटेकी अकुशलताके कारण यदि हृदयमें यह शंका पैदा हो जाती है कि जिनोक्त

Ę

8

वय शङ्कामलादपायमाह-

सुरुचिः क्रुतनिङ्बयोऽपि हन्तुं द्विषतः प्रत्ययमाधितः स्पृशन्तम् । उभयों जिनवाचि कोटिमाञी तुरगं वीर इव प्रतीयंते तैः ॥७३॥

सुरुचि:--सद्दृष्टिः सुदीप्तिम्न । कोटि---धस्तुनो रणमूमेश्वाश्चम् । आजी---रणमूमी । प्रतीर्यते---प्रतिक्षित्यते प्रतिहत्यतः इत्यर्थः ॥७३॥

अय भयसंश्यात्मकशङ्कानिरासे यत्नमुपविश्वति— अक्तिः परात्मनि परं श्वरणं नुरस्मिन् देवः स एव च शिवाय सदुक्त एव । धर्मंदच नान्य इति भाष्यमशङ्कितेन सम्मार्गनिदचलक्केः स्मरताऽञ्चनस्य ॥७४॥

क्षरायं — अपायपरिरक्षणोपायः । नुः —पुरुषस्य । अर्शकितेन — समसंध्यरिहतेन पद्मेदा ( - ए ) १२ हिवा हि शक्का । उक्तं च—

तत्व ठीक है या नहीं या वह अनेकान्त रूप ही है वा एकान्त रूप है तो ससुवितरूपी वीथेंसे अवगाहन करके उसे दूर करना चाहिए। युनित कहते हैं नय प्रमाणरूप हेतुको। समीचीन-अवाधित युनितको ससुवित कहते हैं। ससुवित तीथ है युनित और आगममें कुशल गुढ़ तथा युनितसे समर्थित आगमों कुशल गुढ़ तथा

'जिनागम और जिनागमके ज्ञाता गुरु, बास्तवमें वे दो ही तीय हैं क्योंकि उन्हेंकि

द्वारा संसाररूपी समुद्र विरा जाता है। उनका सेवक ही तीर्थसेवक हैं । १७३॥

शंका नामक अदीचारसे होनेवाले अपायको कहते हैं-

जैसे श्र्वीर पुरुप शत्रुओंको मारनेका संकल्प करके भी युद्धमें यदि ऐसे घोडेपर चढा हो जो नेगसे दौड़ता हुआ कभी प्रच और कभी परिचमकी और जाता हो तो वह शत्रुओंके हारा मारा जाता है। उसी तरह सम्यक्टृष्टि मोहरूपी शत्रुओंको भारनेका निश्चय करके भी यदि सर्वज्ञके वचनोंमें 'यह ऐसा ही है या अन्यवा है' इस प्रकार दोनों ही कोटियोंको सर्व करनेवाळी प्रतीतिका आश्रय छेता है तो वह मोहरूपी शत्रुओंके हारा सम्यक्ष्यंन च्युत कर दिया जाता है। १०३॥

भय और संशयरूप शंकाको दूर करनेके छिए प्रयत्न करनेका छपदेश करते हैं— इस छोकमें जीवको केवल परमात्मामें मिन्त ही शरण है, मोक्षके छिए उसी पर-मात्माकी आराधना करनी चाहिए, दूसरेको नहीं, उसी परमात्माके द्वारा कहा गया धर्म ही मोक्षदावा है दूसरा नहीं। इस प्रकार सन्मागं पर निश्चल श्रद्धा करनेवाले अंजन चोरका स्मरण करते हुए ग्रुमुक्षुको मय और संशयको छोड़कर निःशंक होना चाहिए।।७४॥

विशेषाय — शंकाके दो मेद हैं — भय और संशय। कहा भी हे — में अकेला हूँ, तीनों लोकों में मेरा कोई रक्षक नहीं है, इस प्रकार रोगों के आक्रमण के भयको शंका कहते हैं। अथवा 'यह तत्व है या यह तत्व है ? यह अव है या यह जत है ? यह इव है या यह देव हैं दा प्रकार के संशयको शंका कहते हैं। इन दोनों से जो युक्त है वही निःशंक है। उसीका उपाय बताया है। स्त्यु आदिके भयसे युक्त होने के लिये यह अद्धा करना चाहिए कि परमात्मा सिवाय इस संसारमें अन्य कोई शरण नहीं है। स्वासिकातिके यानुप्रेक्षा में अश्य भावनाका चिन्तन करते

₹

É

٩

१२

'श्रहमेको न भे किस्चिदस्ति त्राता जगत्त्रये । इति व्याधित्रजोत्क्रान्ति भीति शङ्कां प्रचक्षते ॥ एतत्तत्त्विमदं तत्त्वभेतद्वतिमदं व्रतम् । एष देवस्च देवोऽयमिति शङ्का विदुः पराम् ॥'—[ सोम. उपा. ]

अञ्जनस्य—जञ्जननाम्नश्चोरस्य ॥७४॥ अथ काक्षातिचारनिश्चयार्थमाह—

> या रागात्मनि अङ्गुरे परवज्ञे सन्तापतृष्णारसे दुःखे दुःखवदन्वकारणतया संसारसोस्ये स्पृहा । स्याज्जानावरणोवयैकजनितभान्तेरियं वृक्त्पो-

माहात्म्यादुवियान्ममेत्यतिचरत्येषैव काड्क्षा दुधम् ॥७५॥

रागात्मिनि—इप्टबस्तुविषयप्रीतिस्वमावे । सन्तापतुष्णारसे—सन्तापश्च तृष्णा च रसो निर्या-सोऽन्त.सारोऽस्य । सक्तं च—

हुए कहा है-जिस संसारमें देवोंके स्वामी इन्द्रोंका भी विखय देखा जाता है तथा जहाँ महाा, विष्णु, महेश-जैसे देव भी कालके प्रास वत चुके हैं उस संसारमें कुछ भी शरण नहीं हैं। जैसे शेरके पंजेमें फॅसे हुए हिरनको कोई नहीं बचा सकता, वैसे ही मृत्युके मुखमें गये हुए प्राणीको भी कोई नहीं बचा सकता। यदि सरते हुए जीवको देव, तन्त्र, सन्त्र, क्षेत्रपाछ वगैरह वचा सकते तो मतुष्य अमर हो जाते। रक्षाके विविध साधनोंसे युक्त बलवान्से बलवान् मनुष्य भी मृत्युसे नहीं बचता। यह सब जानते-देखते हुए भी मनुष्य तीव्र मिध्यात्वके फन्देमें फॅसकर भूत, प्रेत, यक्ष, आदिको अरण मानता है। आयुका क्षय होनेसे मरण होता है और भायु देनेमें कोई भी समर्थ नहीं है अतः स्वर्गका स्वामी इन्द्र भी मृत्यु से नहीं बचा सकता। दूसरोंको बचानेकी बात तो दूर है, यदि देवेन्द्र अपनेको स्वर्गसे च्युत होनेसे बचा सकता तो वह सर्वोत्तम भोगोंसे सम्पन्न स्वर्गको ही क्यों छोड़ता। इसिक्ट सम्बग्दर्शन, सम्बग्हान और सन्यक्चारित्र ही शरण है, अन्य कुछ भी संसारमें शरण नहीं है, इसीकी परम श्रद्धासे सेवा करनी चाहिए। इस प्रकारकी श्रद्धाके बखसे मयरूप शंकासे ख़ुटकारा मिछ सकता है। अतः परमात्मामें विश्रद्ध माव युक्त अन्तरंग अनुराग करना चाहिए और उनके द्वारा कहे गये धर्मको मोक्षमार्ग मानकर संशयरूप शंकासे मुक्त होना चाहिए और सम्यग्दर्शनके निश्नंकित अंगका पाछन करनेमें प्रसिद्ध हुए अंजनचौरके जीवनको स्मृतिमें रखना चाहिए कि किस तरह चसने सेठ जिनदत्तके द्वारा बताये गये मन्त्रपर दृढ श्रद्धा करके पेडमें छटके छीकेपर वैठकर बसके बन्धन काट डाले और नीचे गई अख-राखोंसे स्त्युका मय नहीं किया। तथा अंजनसे निरंजन हो गया ॥७४॥

कांक्षा नामक अतीचारको कहते है-

सासारिक मुख इष्ट वस्तुके विषयमें प्रीतिक्ष्य होनेसे रागक्ष है, स्वयं ही नम्बर है, पुण्यके उदयके अधीन होनेसे पराधीन है, सन्ताप और तृष्णा उसके फल हैं, दुःखदायक अभुस कर्मके बन्धका कारण होनेसे दुःखरूप है। ऐसे सांसारिक मुखमें एकमान्न ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाली आन्तिसे जो आकांक्षा होती है कि सम्यग्दर्शनके या तपके माहात्म्यसे मुमे यह इन्द्र आदिका पद या संसारका मुख प्राप्त हो, यही कांक्षा सम्यग्दर्शनमें अतीचार लगाती है। १९४॥

ą

'यसु सांसारिकं सौस्यं रागात्मकमशाश्वतम् । स्वपरद्रव्यसंमूततृष्णासंतापकारणम् ॥ मोह-द्रोह-मद-कोष-माया-कोर्मानबन्धनम् । द्रु:खकारणबन्धस्य हेतुत्वाद् द्रु:खमेव तत् ॥' [ तत्वानुशाः २४३-२४४ ]

अपि च---

'सपरं बाधासहिदं विच्छिन्नं बन्धकारणं विसमं । खं इंदिएहि छद्धं तं सुक्खं दुक्खमेव तहा ॥' [ प्रवचनवार १।७६ ]

एकः—दुग्मोहोदयसहायरहितः। सुदृष्टीना चित्रमित्तज्ञान्त्यसंगवादन्यवा मिध्यात्रानप्रसङ्गात्। तया

९ चोक्तम्--

'उदये यद्विपर्यस्तं ज्ञानावरणकर्मेणः । तदस्थास्नुतया नोक्तं मिथ्याज्ञानं सुदृष्टिषु ॥' [ अमित. पं. सं. १।२३३ ]

१२ इदं-इन्द्राविपदं संसारसीस्यं वा । उदियात्-उद्भुयात् ।

एवैव न कृष्यादिना धान्यधनादावाकासाञ्च्यवातिप्रसङ्गात् । उक्तं च---

'स्यां देवः स्यामहं यक्षः स्यां वा वसुमतीपतिः । यदि सम्यक्त्वमाहात्म्यमस्तीतीच्छां परित्यजेत् ॥' [ सोस. खगा. ] ॥७५॥

१५

विशेषार्थ — संसारके मुखका स्वरूप आचार्य कुन्दकुन्दने इस प्रकार कहा है क्रुंजो परत्रव्यक्षी अपेक्षा रखता है, भूख-प्यास आदिकी बाषासे सहित है, प्रतिपक्षी असाताके सद्यसे सहित होनेसे बीष्यों नष्ट हो जातां है, कर्मबन्धका कारण है, घटता-बढता हे, तथा जो इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त होता है ऐसा मुख दु:खरूप ही है।'

अन्यत्र भी कहा है—
'जो रागात्मक सांसारिक शुस है वह अनित्य है, स्वद्रव्य और परद्रव्यके मेलसे उत्तन 'जो रागात्मक सांसारिक शुस है वह अनित्य है, स्वद्रव्य और परद्रव्यके मेलसे उत्तन होता है, तृष्णा और अमका है है है। होह, मद, क्रोध, माया और लोमका है है है। हुःसका कारण जो कर्मबन्ध है उसका कारण है इसलिए दुःसक्य है।' सम्यव्धृष्टिको भी दुःसका कारण कर्मके उद्यसे संसारके शुसमें शुसकी आन्ति होती है। एकमात्र क्टने-एकमात्र हानावरण कर्मके उद्यसे संसारके शुसमें शुसकी आन्ति होती है। एकमात्र क्टने-का यह अमित्राय है कि उसके साथमें दुर्शनमोहका उदय नहीं है क्योंकि सम्यवद्धियोंके का यह अमित्राय है कि उसके साथमें दुर्शनमोहका उदय नहीं है क्योंकि सम्ववद्धियोंके दुर्शनमोहके उदयसे होनेवाली आन्ति असम्मव है। यहि उनके वैसी आन्ति हो तो उनके मिथ्याझानका प्रसंग आता है। कहा भी है—

'ज्ञानावरण कर्मके छदयमें को ज्ञानमें विपरीतपना आता है वह तो अस्थायी है इसिंबर

सम्यग्दृष्टियोंमें मिण्याझान नहीं कहा है।'

तो ज्ञानावरण कर्मके चदयजन्य भ्रान्तिसे सम्यग्दृष्टिको मी संसारके मुखकी नाह

होती है। वही बाह सम्यव्दर्शनमें अतीवार छगाती है। कहा है-

'यदि सम्यक्त्वमें माहात्म्य है तो सै देव होऊँ, यक्ष होऊँ अथवा राजा होऊँ, इस प्रकारकी इच्छाको छोड़ना चाहिए।' 'वही चाह' कहनेसे अभिप्राय यह है कि यदि कोई सम्यक्टिए छिष-व्यापार आदिके द्वारा घन-घान्य प्राप्त करनेकी इच्छा करता है तो यह इच्छा सम्यक्त्वका अतीचार नहीं है ।।७५।।

१५

| अवाकांक्षापराणां सम्पन्तवफलहानि कवयति—                                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| यस्त्रीलाचललोचनाञ्चलरसं पातुं पुनर्लालसाः                                             |            |
| स्वधोणां बहु रामणीयकमर्दं मृद्नस्यपीग्द्रादयः ।                                       | ą          |
| तां मुक्तिथियमुरकयद्विषयते सम्यक्त्वरहनं भव-                                          |            |
| श्रीदासीरतिमृत्यमाजुलियो घन्यो ह्यविद्यातिमः ॥७६॥                                     |            |
| लालसाः—बत्तिलम्पदाः । मृद्ननित्त—संनूर्णयन्ति । उत्कयद्—उत्कण्ठितः कुर्वत् । उत्तं च— | Ę          |
| 'उदस्वितेव माणिन्यं सम्यनत्वं भवनैः सुखैः ।                                           |            |
| विक्रीणानः पुमान् स्वस्य वश्चकः केवर्लं भवेत्' ॥ [ सोम. स्या. ] ॥७६॥                  |            |
| अथ सम्यक्त्वादिजनितपुग्याना संसारसुखाकाङ्काकरणे न किसपि फलमिति दर्शयति—               | ٩          |
| तत्त्वश्रद्धानबोघोपहितयमतपःपात्रवानाविषुण्यं,                                         |            |
| यद्गीर्वाणायणीभिः प्रगुणयति गुणैरहेणामहंणीयैः ।                                       |            |
| तत्प्राध्वंकृत्य बुद्धि विधुरयसि मुखा क्वापि संसारसारे,                               | १२         |
| तत्र स्वैर हि तत् तामनुचरित पुनर्जन्मनेऽजन्मने वा ॥७७॥                                | •          |
| अहंगां-पूजाम् । प्राध्वंकृत्य-वद्म्बा । तामनु-तवा बृढणा सह । पुनर्जन्मने-उत्तमदेव-    |            |
| मनुष्यत्वस्त्रसम्प्रमार्थे । सजन्मने—अपुनर्भवार्थम् ॥७७॥                              | <b>શ</b> ધ |

संसारके सुखकी आकाक्षा करनेवालोंके सम्यक्त्यके फलकी हानि वतलाते हैं-जिसकी छींछासे चंचछ हुए नेत्रोंके कटाक्षरूपी रसको पीनेके छिए आतुर इन्ह्रावि भी अपनी लक्षिमयोंके-देवियोंके सम्मोग प्रवृत्तिके विपुछ मदको चूर-चूर कर देते हैं उस मुक्ति-रूपी छक्ष्मीको उत्कण्ठित करनेवाछे सम्यक्तवरूपी रत्नको विषय सेवनके छिए उत्सक मनो-पृत्तिवाले पुरुष संसारको लक्ष्मीरूपी दासीके साथ सम्मोग करनेके माडेके रूपमें दे डालते हैं। अतः जो अविद्याके जालमें नहीं फंसता वह घन्य है ॥७६॥

विशेषार्थ-सम्यक्त रूपी रत्न मुक्तिरूपी अक्ष्मीको आकृष्ट करनेवाला है क्योंकि सम्यग्दृष्टि ही मुक्तिलक्ष्मीका वरण करता है। और मुक्तिलक्ष्मीका वरण करनेके लिए इन्द्रादिक भी इतने उत्सुक रहते हैं कि वे स्वर्गके सुखोंमें सम्न न होकर पुनः सनुष्यजन्म प्राप्त करके तपरचरण करनेकी इच्छा रखते हैं। ऐसे सम्यक्त रत्नके बदछेमें जो विषय-सुलकी आकांक्षा करता है वह मनुष्य इस विषयी मनुष्यके तुल्य है जो किसी दासीके साथ सम्मोग करनेके बदलेमें चिन्तामणि रत्न दे डालता है। कहा भी है-

'जो सांसारिक सुर्खोंके वद्छेमें सम्बक्तवको वेचता है वह छाछके बद्छेमें माणिक्यको

वेचनेवाले मन्ष्यके समान केवल अपनेको ठगता हैं' ॥७६॥

भागे कहते हैं कि सम्यक्त्व आदिसे पुण्यकर्मका संचय करनेवाछे मनुष्योंको संसार

सुखकी आकांक्षा करनेसे कुछ भी छाभ नहीं होता-

तत्त्वश्रद्धान और सम्यग्झानसे विशिष्ट यम, तप, पात्रदान आदिके द्वारा होनेवाला पुण्य पूजनीय तीर्थंकरत्वादि गुणोंके कारण इन्द्रादिके द्वारा पूजा कराता है। तथा तेरी कल्पनोकी अपेक्षा न करके स्वयं ही तेरी भावनाके अनुसार उत्तम देव और मनज्य रूपमें पुनर्जन्मके लिए या अपुनर्जन्म-मोक्षके लिए प्रवृत्त होता है। ऐसे महान् पुण्यका बन्ध करके त् संसारके रसमें न्यर्थ ही अपनी बुद्धिको परेशान करता है कि इस पुण्यके उदयसे मुझे अमुक अध्यद्य प्राप्त होवे ॥७७॥

•

84

वय वाकांब्रानिरोबेश्यन्तं यत्तमुपदिशति—
पुण्योदयेकनियतोऽम्युदयोऽत्र अन्तोः,
प्रेरपाप्यतम्म सुखमप्यभिमानमात्रम् ।
तत्त्वात्र पौरुषतृषे परवागुपेक्षापक्षो द्वानन्तमतिबन्मतिमानुपेयात् ॥७८॥

प्रेत्यापि—परक्रोकेऽपि । अत्र—अञ्युदयतच्यन्तितसुखयोः । परवाचः—सर्वर्षकान्तवादिमताति । जपेयात् ॥७८॥

वय विचिकित्सातिचारं स्थायति-

कोपादितो बुगुप्सा घर्माङ्गे याऽशुचौ स्वतोऽङ्गादौ । विचिकित्सा रत्नत्रयमाहातम्याचितया दृशि मरुः सा ७९॥

सशुची-अपवित्रेऽरम्ये च ॥७९॥

१२ अय महता स्वदेहे निर्विचिकित्सितामाहातम्यमाह-

यहोषबातुमलपुरुमपायपुरु-मञ्जूं निरङ्गमहिमस्पृहया वसन्तः। सन्तो न जातु विचिकित्सितमारभन्ते संविद्रते हृतमले तविमे खलु स्व ॥८०॥

निर्जा:-सिद्धाः । संवित्ति कमन्ते-हृतमले-विकीनकमैमाकिन्ये ॥८०॥

आगे आक्रीक्षाको रोकनेके लिए अधिक प्रयत्न करनेका उपदेश करते हैं—
इस लोक और परलोकमें भी जीवका अभ्युद्य एकमात्र पुण्योदयके अधीन है,
पुण्यका उदय होनेपर ही होता है उसके अभावमें नहीं होता। और इस अभ्युद्यसे मुख भी
'मैं मुखी हूँ' इस प्रकारकी कल्पना मात्र होता है। इसलिए सर्वेषा एकान्तवादी नर्वोके
प्रति, उपेक्षाका मान रखनेकाले बुद्धिमान् पुरुषको अष्टीपुत्री अनन्तमतीको तरह अभ्युद्यके
साधनोंमें पौदण प्रयत्न नहीं करना चाहिए तथा उससे होनेवाले मुखमें कृष्णा नहीं करना
चाहिए ॥७८॥

आगे विचिकित्सा नामक अवीचारका स्वरूप कहते हैं—
क्रोध आदिके वस रत्नत्रयरूप धर्ममें साधन किन्तु स्वमावसे ही अपवित्र शरीर
आदिमें जो ग्लानि होती है वह विचिकित्सा है। वह सम्यग्दर्शन आदिके प्रमावमें अविच रूप होनेसे सम्यग्दर्शनका मल है—दोष है। १७९॥

विशेषार्थ - शरीर तो स्वभावसे ही गन्दा है, इसके मीतर मछ-मृत्र-कियर आहि
भरा है, उत्परसे चामसे मढ़ा है। किन्तु धर्मका साधन है। मुनि उस शरीरके द्वारा ही
वपअरण आदि करके धर्मका साधन करते है। किन्तु वे शरीरकी उपेक्षा ही करते हैं।
इससे उनका शरीर बाहरसे भी मिलन रहता है। धेसे शरीरको देखकर उससे घृणा करना
वस्तुतः धर्मके प्रति ही अकिचका धोतक है। अतः वह सम्यन्दर्शनका अतीचार है।।।९९॥

महापुरुषोंके द्वारा अपने ज़रीरमें विचिकित्सा न करनेका माहात्म्य बतलाते है— सन्त पुरुष भुक्तात्माओंकी गुणसम्पत्तिकी अमिलावासे दोष—वात-पित्त-कफ, घातु— रुचिर, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, वीर्य, और मल, पसीना वगैरहसे बने हुए तथा आपत्तियोंके

₹

Ę

वय महासत्त्वाना निमित्तसंनिधानेऽपि जुगुप्तानुद्भावं भावयति-

किंचित्कारणमाप्य लिङ्गमुदयन्निर्वेदमासेदुवो, धर्माय स्थितिमात्रविष्यतुगमेऽप्युच्चैरवद्याद्भिया । स्नानाविप्रतिकर्मेदुरमनसः प्रव्यक्तकृत्स्याकृति,

कायं वीक्ष्य निमन्जतो मुदि जिनं स्मतुः हा श्रुकोद्गमः ॥८१॥

लिङ्गं—आवेडक्यलोचादि । आसेदुषः—आश्रितस्य ॥८१॥

सय विचिकित्साविरहे यत्नमादिश्वति-

7

व्रध्यं विडादि करणैर्नं मयैति पृक्ति, भावः श्रुदादिरिप वेकृत एव मेऽयम् । तर्तिक मयात्र विचिकित्स्यिमिति स्वमृच्छे-बृङ्गायनं मूनिकगुद्धरणे स्मरेच्च ॥८२॥

विडादि-पुरीवपूत्रावि । पृक्ति-संवर्कम् । अत्र-एतवोर्क्रमभावयोर्मध्ये । कि विचिकित्स्यं-न १२ किमपोत्पर्यः । स्वमुच्छेत्-आरमानमाविधेत् सम्यन्दृष्टिरिति होषः ॥८२॥

अय परदृष्टिप्रशंसां सम्यक्त्वमछं निषेद्धं प्रयुक्के-

मूळ शरीरमें रहते हुए कभी भी उससे ग्लानि नहीं करते हैं। इससे वे सन्त पुरुप निश्चय ही कर्म-मळसे रहित अपनी आत्मामें ज्ञानको प्राप्त करते हैं।।८०।।

महापुरुषोंको निभित्त सिळनेपर भी ग्ळानि नहीं होती-

फिसी इष्टिवियोग आदि कारणको पाकर, वैराग्यके बढनेपर केशलोंच पूर्वक दिगम्बर मुनिलिंगको धारण करके, धर्मकी साधनाके हेतु शरीरकी केवलस्थिति बनाये रखनेके लिए, न कि बाग्र चमक-दमक के लिए, विधिपूर्वक आहार आदि प्रहण करते हुए भी, पापके अत्यधिक भयसे स्नान, तेलमर्दन आदि प्रसाधनोंसे जिनका मन अत्यन्त निष्ठुच है. अतएब अत्यन्त स्पष्ट बीमत्स रूपवाले चन मुनिराजके शरीरको देखकर जिन भगवान् का स्मरण करते हुए आनन्दमें निमन्त सम्यन्दृष्टि को ग्लानि कैसे हो सकती है अर्थात् नहीं हो सकती।।८१॥

विचिकित्साके त्यागके लिए प्रयत्न करनेका उपदेश देते हैं-

विष्टा, मूत्र, आदि द्रव्य अवेतन, स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध करता है, मेरे विद्रूपके साथ नहीं, क्योंकि मूर्तका सम्पर्क मूर्तके ही साथ होता है। मेरे वह मृख प्यास आदि भी कमेंके बद्यसे होनेके कारण वैकारिक ही हैं। इसिक्ष्य इन इन्य और मार्वोमें किससे मुझे विचिक्तिसा करनी चाहिए? ऐसा विचार करते हुए सम्यन्दृष्टिको मुद्ध चैतन्य रूप आत्मामें स्थिर होना चाहिए। तथा मुनियोंके रोगका निवारण करनेमें राजा उद्दायनका स्मरण करना चाहिए।।८२॥

विशेपार्थ—राजा उदायन निर्विचिकित्सा अंगका पालन करनेमें प्रसिद्ध हुआ है। उसने मुनिको वमन हो जानेपर भी म्लानि नहीं की थी और उनकी परिचर्यामें लगा रहा था।।८२॥

सम्यक्त्वके परदृष्टि प्रशंसा नामक अवीचारको दूर करनेकी प्रेरणा करते हैं-

Ę

٩

एकान्तध्वान्तविष्वस्तवस्तुयायात्म्यसंविदाम् । न कुर्यात् परदृष्टोनां प्रशंसां दृक्कलक्किनोम् ॥८३॥

परदृष्टीनां—बौद्धादीनाम् ॥८३॥

अय अनायतनसेवां दृग्मछं निषेषति —

मिञ्चावृज्ज्ञानवृत्तानि त्रीणि त्रींस्तहतस्तथा । षडनायतनान्याहुस्तत्सेवां बृङ्गर्स्नं त्यजेत् ॥८४॥

सद्धतः--मिथ्यादृगादियुक्तान् पुरुषान् । उक्तं च--

"मिथ्यादर्शनविज्ञानचारित्रैः.सह माषिताः । सदाघारजनाः पापाः बोढाऽनायतनं जिनैः ॥ [बिमि. श्रा. २।२५] ॥८४॥

अय निष्यात्वाख्यानायतनं निषेद्धं नयति--

वस्तु सर्वथा क्षणिक ही है इस प्रकारके एकान्तवादक्पी अन्यकारसे जिनका वस्ति वयार्थ स्वरूपका ज्ञान अर्थात् अनेकान्त तत्त्वका बोध नष्ट हो गया है उन बौद्ध आहि एकान्तवादियोंकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे सम्यक्तकों दूषण छगता है।।८३॥

सम्यग्दर्शनके अनायवन सेवा नामक दृष्टिद्वेषका निषेध कहते हैं— मिध्यादर्शन, मिध्याझान और मिध्याचारित्र वे तीन तथा इनके घारक मिध्यादृष्टि, मिध्याझानी और मिध्याचारित्री वे छह अनायतन हैं। सम्यग्दृष्टिको इन छहाँकी ध्यासनी छोंडनी चाहिए; क्योंकि यह सम्यक्त्यका दोष है ॥८४॥

विशेषार्थ-अन्यत्र भी ये ही छह अनायतन कहे है यथा-

'मिध्यावर्शन, सिध्याझान, मिध्याचारित्रके साथ उनके वारक पापी जन ये छह अनायतन जिनवेयने कहे हैं। किन्तु इव्यसंप्रह (गा. ४१) की टीकामें मिध्यादेष, मिध्यादेष-के आराधक, मिध्यातप, मिध्यातपस्वी, मिध्याआगम और मिध्याआगमके घारक ये छह अनायतन कहे हैं। कर्मकाण्ड (गा. ७४)की टीकामें भी ये ही छह अनायतन कहे हैं। भगवती आराधनामें सन्यग्वर्शनके पांच अतीचार इस प्रकार कहे हैं—

शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अनायतन सेवा। उपरके कथन-से ये पॉचों अतीचार आ जाते हैं। इस गाथाकी विजयोदया टीकामें भी आशाधरजीके द्वारा कहे गये छह अनायतन गिनाये हैं। कांक्षा नामक अतीचारको स्पष्ट करते हुए विजयोदया टीकामें कहा है कि असंयत सन्यग्दृष्टि और देशसंयमीको आहारादिकी कांक्षा होती है। प्रमन्त संयत सुनिको परीषहसे पीड़ित होनेपर खानपानको कांक्षा होती है। इसी तरह मन्यों को सुसकी कांक्षा होती है किन्तु कांक्षा मात्र अतीचार नहीं है, दर्शनसे, ज्रतसे, हातसे, देवपूजासे करपन्न हुए पुण्यसे सुके अच्छा कुळ, रूप, धन, क्षी पुत्रादिक प्राप्त हों, इस प्रकार की कांक्षा सम्यग्दर्शनका अतीचार है।।८४॥

आगे मिच्यात्व नामक अनायतनके सेवनका निषेघ करते हैं-

सम्मतादीचारा संका कंखा तहेव विविधिछा ।
परिदिद्दीणपर्ससा समायदन सेवका चेव ।। —ना. ४४ ।

# सम्यक्त्वगन्यकलभः प्रबलप्रतिपक्षकरदिसंघट्टम् । कुर्वन्नेव निवार्यः स्वपक्षकल्याणमभिरुषता ॥८५॥

प्रतिपक्ष:--प्रिथ्यात्वं शत्रुव्य । स्वपक्ष:--बात्माम्युपगतव्रतादिकं निमयुपं च ॥८५॥

3

वय सम्पन्त्वप्रौडिमतो मदिमध्यात्वावेशशृद्धा निरस्यति-

मा नैषोर्दृष्टिसिहेन राजन्वति मनोवने । न मदान्योऽपि मिथ्यात्वगन्यहस्तो चरिष्यति ॥८६॥

Ę

राजन्वति—दुष्टिनग्रह्शिष्टपरिपास्त्रमपरेण राज्ञा युक्ते परपराभवाविषये इत्यर्थः । मदः—जात्यादि-अभिमानो दानं च ॥८६॥

क्षय जात्यादिभिरात्मोत्कर्पसंभाविन सधर्माभिभवनमुखेन सम्यक्त्यमहारम्यहानि दर्शयति-

संभावयन् जातिकुलाभिक्ष्यविभूतिषीद्यक्तितपोऽर्चनाभिः । स्वोत्फर्वमन्यस्य सधर्मणो चा कुर्वन् प्रघर्वं प्रदुनोति बृष्टिम् ॥८७॥

माप्तिरूप्यं—वीरूपम् । घी:—विरूपकळादिज्ञानम् । अन्यस्य—बारणदिना हीनस्य । प्रदुनोति— १२ माह्यारुप्यावपकर्यति ॥८७॥

अय जातिकुलमदयो. परिहारमाह--

जैसे अपने यूथका कल्याण चाहनेवाला यूथनाथ—हस्तीसमूहका स्वामी प्रधान हाथी अपने होनहार बाल हाथीको अपने प्रतिपक्षके प्रवल हाथीके साथ लढाई करते ही रोक देता है, वसी तरह अपने द्वारा धारण किये गये जतादिका संरक्षण चाहनेवाले सम्यक्तके आराध्यक मध्यको प्रवल सिध्यात्वके साथ संवर्ष होते ही अपने सम्यक्तको रक्षा करनेमे तत्पर रहना चाहिए क्योंकि आगामी झान और चारित्रकी पुष्टिमें सम्यक्त्व ही निमित्त होता है ॥८५॥

प्रौद सम्यक्त्वके धारक सम्यग्दृष्टिके अभिमानरूपी मिध्यात्वके आवेशकी शंकाको दूर करते हैं---

हे सुदृढ़ सन्यग्दृष्टि ! तू मत हर, क्योंकि सन्यग्दर्शन रूपी सिंहका जहाँ राज्य है इस मन रूपी वनमें मदान्य (हाथीके पक्षमें मदसे अन्य, मिध्यात्वके पक्षमें मदसे अन्या— हिताहितके विचारसे शून्य करनेवाला) मिध्यात्वरूपी गन्धहस्ती विचरण नहीं कर सकेगा ॥८६॥

जाति आदिके मदसे अहंकाराविष्ट हुआ सम्यन्दृष्टि सावर्मीके अपमानकी ओर अभिमुख होनेसे सम्यक्त्वके माहात्म्यको हानि पहुँचाता है यह नतजाते है—

जावि, कुछ, सुन्दरता, समृद्धि, झान, शिक, तप और पूजासे अपना चत्कर्ष मानने-वाला—मैं उससे वहा हूँ ऐसा समझनेवाला अथवा अन्य सामर्गीका तिरस्कार करनेवाला सम्यक्तकी महत्ताको घटाता है ॥८०॥

विशेषार्थ — कहा भी है, जो अहंकारी अहंकारवज्ञ अन्य सामर्मियोंका अपमान करता है वह अपने धर्मका अपमान करता है क्योंकि धार्मिकोंके विना धर्म नहीं रहता ॥८०॥

जातिमद और कुळमदको त्यागनेका उपदेश देते हैं-

9

१२

पुंसोऽपि क्षतसत्त्वमाकुलयति प्रायः करूक्तेः कलो, सद्दृग्वृत्तवदान्यतावसुकलासीख्य्यशौर्यादिभिः । स्त्रीपुंसैः प्रयितैः स्फुरत्यिभक्तने जातोऽसि चेहैवत-स्तन्जात्या च कुलेन खोपरि मृषा पश्यम्नवः स्वं क्षिपेः ॥८८॥

आकुलयति—द्रूषयित सित । वदान्यता—दानशोण्डत्यम् । वसु—वनम् । कला.—गीतारः । ६ स्त्रीर्योदि —गादिशन्दान्तय-विनय-गाम्भीर्योदि । अभिजने—वन्त्रये । जात्या—मातृपक्षेण । कुलेन— पितृपक्षेण । उपरि—प्रक्रमात् समर्माणाम् । सार्धमिकापमानमेव हि सम्यक्तस्यातिवारः । तदुन्तम्—

> 'स्मयेन योऽन्यानत्येति धर्मस्यान् गॉवताश्यः । सोऽत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैविना ॥' [रत्न. श्राव. २६]

मृषा----कातिकुरुयोः परमार्थतः वृद्धेनिश्चेतुमशक्यत्वात् । नु---किम् । लघः----कम्पक्तिवराषनाया श्ची(-न)पदस्य सुघटस्यात् । तथा चोक्तम्---

> 'जातिरूपकुलैस्वर्यंशीलज्ञानतपोवलै: । कुत्राणोऽहंकृति नीचं गोत्रं बष्नाति मानवः ॥' [

] neen

### अय सौक्प्यमदाविष्टस्य दोवं वर्शयति-

है जाति और कुल्से अपनेको ऊँचा माननेवाले! पूर्व पुण्यके खर्यसे यदि तू सम्यक्तन, सदाचार, दानवीरता, धन, कला, सौन्द्र्य, वीरता आदि गुणोंसे प्रसिद्ध की पुरुषोंके द्वारा जनताके मनमें चमत्कार करनेवाले कुल्में पैदा हुआ है तो इस कि केलिंगे तो खियोंकी तो बात ही क्या, पुरुषोंका भी मनोवल प्रायः अपवाहोंसे तिर जाता है। इस लिए जाति और कुल्के मिथ्या अभिमानसे तू अन्य सार्धामयोंसे उत्तर मानकर अपनेको नीचे क्यों गिराता है। १८८॥

विशेवार्थ-आगममें जाति आदिके मदको बहुत बुरा बतलाया है। कहा है'जाति, रूप, कुल, ऐहवर्य, शील, झान, तप और बलका आहंकार करनेवाला मतुष्य नीच गोत्रका बन्ध करता है।'

इसके सिवाय इस कलिकालमें जाति और कुलकी उरुपताका अभिमान इसलिए मी व्यर्थ है कि कुल नारीमूलक है। और कलिकालमें कामदेवका साम्राज्य रहता है। का कहाँ किसका मन विकृत होकर शिलको दूषित कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं है अतः जाति— कुलका अभिमान व्यर्थ है। कहा भी है—

'संसार अनादि है, फामदेवकी गति दुर्निवार है और कुछका मूछ नारी है ऐसी स्थितिमें जातिकी फल्पना ही वेकार है'।।८८।।

सौन्दर्यका मद करनेवाछे सम्यग्दृष्टिका दोप बतलाते हैं---

 <sup>&#</sup>x27;सनादाबिह संसारे हुवारे मकरण्यके । कुले च कामिनीमूळे का चातिपरिकल्पना ॥'

यानारोप्य प्रकृतिसुभगानञ्जनायाः पुमांसं, पुंसश्चास्याविषु कविठका मोहयन्त्यङ्गनां द्राक् । तानिन्द्वादीन्न परमसहन्तुन्मविष्णून्वपुस्ते, स्रष्टाऽस्राक्षीव स्रवमनुपर्मं त्वां च विश्वं विजिष्णुम् ॥८९॥

3

आरोप्य-कल्पयित्वा । आस्यादिपु-मुखनयनादिपूषमेयेपु । इन्द्वादीन्-चन्द्रकमछादीनुपमान-भूतान् । उन्मदिष्णून्-स्वोत्कर्पसंभावितः । अनुपमं-मुखादिपु चन्द्राद्युपमामतीतं प्रत्युत चन्द्रादीन्प्युपमेयान् कर्तुं मृष्टवामिति भाव । त्वामित्यादि-स्वामिप सम्यक्त्ववकेन समस्तवगढिवयं साघु कुर्वाणमसहमानो विद्याता तव घरीरमनन्योपसं व्यवादित्यहं संमावयामि । इयमत्र मावना मवान् सम्यक्त्वमाहात्म्याद् विव्वं व्यवेष्यत् यदि हत्विधिस्तादृक् सौरूप्यमुत्याद्य तन्मदेन सम्यक्त्वं मामिक्रनिषम्यत् ॥८९॥

**अय** छक्ष्मीमदं निपेद्षुं वक्रमणित्या नियुद्<del>यते</del>—

या देवैकनिबन्धना सहभुवां याऽऽपिद्भयामामिषं, या विस्नम्भमजस्रमस्यति यणासत्तं तुभक्तेष्वपि । या बोषेष्वपि सन्वती गुणधियं युद्क्तेऽनुरक्त्या जनान्, स्वभ्यस्वात्त तथा श्रियास् ह्रियसे यान्त्यान्यमान्ध्यात्त चेत् ॥९०॥

१२

٩

ये किविक्तपी ठग जिन स्वभावसे ही सुन्दर चन्द्रमा, कमळ जादि उपमानभूत पदार्थों-को नारीके मुख नयन आदि उपमेय भूत अंगोंमें आरोपित करके तत्काळ पुरुषको मोहित करते हैं और पुरुपके अंगोंमे आरोपित करके नारीको तत्काळ मोहित करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चय ही उन्मादकी ओर जानेवाळे उन चन्द्र आदि को न केवळ सहन न करके ब्रह्माने तुन्हारे अनुपस शरीरको रचा है किन्द्र सम्यक्तक बळसे समस्त जगस्को विजय करनेवाळे तुमको सहन न करके ब्रह्माने तुन्हारा अनुपम शरीर रचा है ॥८९॥

विशेषार्थं — छोकोसर वर्णन करनेमें निपुण कविगण अपने काव्योंमें स्त्रीके मुखको चन्त्रमाकी, नेत्रोंको कमलकी उपमा देकर पुरुषोंको स्त्रियोंकी ओर आक्रप्ट करते हैं और पुरुषोंके अंगोंको उपमा देकर स्त्रीको पुरुषोंको और आक्रुष्ट करते हैं। इसलिए कवियोंको ठग कहा है क्योंकि वे पुष्पार्थं का घात करते हैं। इसके साथ ही मन्यकारने यह संमावना ज्यक की है कि ब्रह्माने इन चन्द्रमा आदिके अहंकारको केवल सहन न करके ही पुरुषके अंगोंको उनसे भी सुन्दर बनाया है, वित्क उसने सोचा कि यह सम्यग्दृष्टि अपने सम्यक्त्वके माहात्म्यसे विश्वको जीत लेगा इसलिए उसने तुम्हारा शरीर इतना सुन्दर बनाया कि तुम अपनी सुन्दरताके मदसे अपने सम्यक्त्वको दृषित कर लो। जिससे तुम जगत्को न जीत सको।।८९॥

वक्रोक्तिके द्वारा छक्ष्मीका सद त्यागनेकी प्रेरणा करते हैं-

जो छक्ष्मी एकमात्र पुराकृत झुमकर्मसे प्राप्त होती है, जो छक्ष्मी एक साथ आनेवाछी विपत्तियों और मीतियोंका स्थान है, जो छक्ष्मी अपने अत्यन्त मक्त निकट सम्बन्धी पुत्र माई आदिमे भी निरन्तर विश्वासको घटाती है, जो छक्ष्मी दोपोंमें भी गुणोंको कल्पना कराकर छोगोंको अनुरागी वनाती है, हे माई, युक्त-अयुक्त विचारसे विकल होनेके कारण ऐसी लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर अन्य पुरुषके पास जाये इससे पहले ही त् अपनेको उक्त लक्ष्मीसे बड़ा मान ॥९०॥

٤

18

१५

## धर्मामृत ( अनगार )

आमिर्ष---मासो विपयो वा । तथा चोकम्---'बह्वपायमिदं राज्यं त्याज्यमेव मनस्विनास् ।

यत्र पुत्राः ससोदर्याः वैरायन्ते निरन्तरस् ॥' [

दोषेषु---बहाहत्यादिषु । अनुरक्तया । बहान्नोऽपि वनी वनकोशाद् वृद्धरप्याधीयते । तदुक्तम्---'वयोवृद्घास्तपोवृद्घा ये च वृद्घा बहुश्रुताः । सर्वे ते घनवृद्घस्य द्वारे तिष्ठन्ति किन्दुराः ॥' [

स्वभ्यस्व --- आत्मानमुक्तृष्ट संभावय त्वम् । अञ्च --- हे भ्रातः । आस्वित्यादि --- अयमर्थं --- भ्राणकः तया पृष्णान्तरं गच्छन्त्या छक्ष्या यदि सद्योजन्यत्वान्त प्रच्यात्यसे अन्यवा पृष्णान्तरं मम क्रमीरेवा गच्छतित । दुःसहयुःसं प्राप्नोवि न चैवं सर्वस्यापि प्रायेण क्रम्मीसमागमे पश्यतोज्यदर्शनस्य तद्विगमे च वर्शनस्योपकम्भात् । अन्छोकोक्तिः ----

संपय पडलॉह लोयणइं बंभनि छाइन्जंति । ते दालिद्दसलाइयइं अंजिय णिम्मल होंति ॥ [

1 119011

अय शिल्पादिज्ञानिनां मदावेशमनुशीचति-

हित्यं वै मबुपक्कमं जडिवयोऽप्याशु प्रसावेष मे, विदर्शं शासित कोकवेदसमयाचारेष्यहं दृष्ट् नृणाम् । राज्ञां कोऽहमिवावधानकुतुकामोदैः सदस्यां मनः, कर्षस्येवमहो महोऽपि मवति प्रायोऽख पूंसां तमः ॥९१॥

विशेपार्थं - छक्ष्मीकी प्राप्तिमें पौठ्वसे अधिक दैवका हाथ होता है फिर छक्ष्मी पाकर

मनुष्य आपत्तियोंका शिकार बन जाता है। कहा है-

"यह राज्य बहुत-सी दुराइयोंसे भरा है, यह मनस्वी पुरुषोंके छोड़ देने योग्य है। जिसमें सहोदर माई और पुत्र सदा वैरीकी तरह व्यवहार करते हैं।" उहसी पाकर मनुष्य अपने निकट वन्धुओंका भी विश्वास नहीं करता। उहसीके छोमसे घनवान्के दोष भी ग्रण कहलाते हैं। कहा भी है—'जो अवस्थामें बड़े हैं, तपमें बड़े हैं और जो बहुश्रुत चूढ़जन हैं

वे सब लक्सीमें बढ़े पुरुषके द्वार पर आज्ञाकारी सेवककी तरह सहे रहते हैं।

ऐसी छदमीको प्राप्त करनेवाछेको प्रन्यकार उपदेश देते हैं कि छहमीसे अपनेको बड़ा मान, छहमीको बड़ा मत मान न्योंकि छहमी तो चंचल है। यह एक पुरुषके पास सदा नहीं रहती न्योंकि इसे पाकर मनुष्य अन्धा हो जाता है; उसे हिताहितका विचार तहीं रहता। अतः जब लक्ष्मी उसे छोड़कर दूसरेके पास जाती है तो मनुष्य बहुत दुली होता है। प्रायः धन पानेपर मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता और उसके जाने पर उसकी ऑखे खुलती हैं। एक छोकोकि है—विधि सम्पत्तिकपी पटलसे मनुष्योंके जिन नेत्रोंको ढॉक देता है वे दारिद्रक्षी श्रांकासे अंजन ऑजनेपर निर्मल हो जाते हैं—पुनः खुल जाते हैं।।१०।।

शिल्प आदि कलाके जाताओं के मदावेशपर दुःख प्रकट करते हैं-

अमुक इस्तकलाका आविष्कार मैंने ही किया या, उसे देखकर ही इसरोंने उसकी नकल की है। मन्दबुद्धि लोग भी मेरे अनुमहसे श्रीष्ठ ही चराचर जगत्का स्वरूप दूसरोंको बतलाने लगते हैं अर्थात् लोककी स्थितिविषयक ज्ञान करानेमें मैं ही गुरु हूँ। लोक, वेद और नाना मतों के आचारोंके विषयमें मैं मनुष्योंका नेत्र हूँ, अर्थात् लोक आदिका आचार स्पष्ट स्पसे दिखलानेमें मैं ही प्रवीण हूँ। राजसमामें अवधानरूप कौतुकोंके आतन्दके हारा

| शिल्पं—पत्रच्छेदादि करकीश्रष्टम् । मदुपक्रमं—मया प्रथमारव्यम् । अवधानानि—युगपत्पाठगीत-<br>नृत्यादिविषयावधारणानि । यल्लोके—                                                                                                                                                            | r  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 'व्यावृत्तं प्रकृतं वियद् विलिखितं पुर्व्ठापितं व्याकृतं<br>मात्राचेषममात्रमञ्जूरावलं तत्सर्वतो भद्रवत् ।                                                                                                                                                                             | ą  |
| यः शक्तो युगपद् ग्रहीतुमसिरुं काव्ये च संचारयन्<br>वाचं सूक्तिसहस्रमज्जियुमगां गृह्णातु पत्रं स मे ॥' [ ]<br>महः—शिल्पादिज्ञानास्थतेच. ॥९१॥                                                                                                                                           | ę  |
| थय कुलीनस्य वलमददुर्लक्षता छक्षयति—<br>शाकिन्या हरिमाययाभिचरितान् पार्थः किलास्यदिद्वषो,<br>बीरोदाहरणं वरं स न पुना रामः स्वयं कूटकृत् ।                                                                                                                                              | ٩  |
| इत्यास्थानकथाप्रसंग्लेहरीहेलाभिष्य्णावतो,<br>हुत्कोडास्ल्यमेति वो:परिमलः कस्यापि जिह्नाञ्चले ॥९२॥<br>अभिचारितान्—वपत्तान् । आस्थत्—निराकृतवान् । द्विषः—कौरवान् । वीरोदाहरणं—अर्जु-<br>नेन सनुषा इमे वीरा इत्यस्तु । कृटकृत्–वालिवधारिप्रस्तावे कथाप्रसङ्गः वार्ता । लयं—अलक्यस्तम् । | १२ |
| वो:परिमल:रुक्षणया मुनवीर्यम् । क्ल्यापि कुलीनस्य पुंसः ॥९२॥<br>अय तपोमदस्य दुर्णयत्वं व्यमक्तिः                                                                                                                                                                                       | १५ |
| कर्मारिक्षयकारणं तय इति ज्ञात्वा तपस्तप्यते,<br>कोऽप्येर्ताह यवीह र्ताह विषयाकांक्षा पुरो घावति ।<br>अप्येकं विनमीवृत्रास्य तपसो जानीत यस्तत्पद-<br>इन्द्रं मुप्ति वहेयनित्पपि वृत्रं सथ्नाति सोहासुरः ॥९३॥                                                                           | १८ |
| तप्यते—सर्वयति । एतर्हि—एतस्मिन् काळे । इह-बस्मिन् क्षेत्रे । ईदृशस्य-समा निरीहतया<br>विधीयमानेन तपदा सदृशस्य । जानीत-ईदृशं तपश्चरितुं प्रवर्तेत इस्पर्यः । 'ज्ञा स्वायें करण' इति पष्ठी ।                                                                                            | २१ |

राजाओंके मनको दूसरा कौन ज्यक्ति मेरे समान आकृष्ट कर सकता है, खेद है कि इस प्रकार आज प्रायः पुरुषोंका ज्ञिल्प आदिका झानरूप तेज मी अन्धकाररूप हो रहा है ॥९१॥

आगे कहते हैं कि कुळीन पुरुष वल का मद नहीं करता-

पेला सुना जाता है कि शाकिनीके समान विष्णुको मायासे मोहित हुए कौरव-शतुओं को अर्जुनने मारा। अतः वीरोंके ब्दाहरणके रूपमें अर्जुन ही श्रेष्ठ है, रामचन्द्र नहीं, क्योंकि बन्होंने वालिके वध में छल्से काम लिया था। इस प्रकार जनसमुदाय में जब कभी उठने-वाले कथाप्रसंगरूपी लहरोंसे अन्तस्तलसे ऊपर उठा वीरोंकी वाहुओंका सौरम किसी भी कुलीनकी जिह्वाके अप मागमें आकर विलीन हो जाना है अर्थात् वह अपने मुखसे अपनी वीरताका गुणगान नहीं करता। और दूसरोंके मुखसे मुनकर भी उधर कान नहीं देता॥९२॥

तप का मद दुर्जय है यह स्पष्ट करते हैं-

वहेर्य-बोडव्यं नया इत्यर्थः ॥९३॥

इस क्षेत्र और इस कालमें यदि कोई 'तप, मोह आदि सनुओं के विनाशका कारण है' यह जानकर भी तप करता है तो विषयों की चाह आगे दौड़ती है। मेरे समान निरीह हो कर किये जानेवाले तपके समान तप यदि कोई एक दिन भी कर सके तो में उसके दोनों चरण

१२

वय पूजामदकर्तुदौषं दर्शयति— स्वे वर्गे सकले प्रमाणमहमित्येतत्कियद्यावता,

पौरा जानपदाश्च सन्त्यपि मम श्वासेन सर्वे सवा ।

यत्र काप्युत यामि तत्र सपुरस्कारां छमे सक्रिया-

मित्यर्जामदमूर्णनाभवदवस्तन्तुं वितन्यन् पतेत् ॥९४॥

यावता---येन कारणेन । व्यसन्ति-मदेकायत्तास्तिष्ठन्तीत्यर्थः । ऊर्णनाभवत्-कौलिको यथा । तन्तुं-लाकास्वरूपम् ॥९४॥

अर्थवं प्रसङ्गायातैः सार्घामकान् प्रति शाल्यादिमदैः सह मिष्यास्वास्यमनायतनं त्याज्यतया प्रकारय

साम्प्रतं तद्वतः सत त्याज्यतया प्रकाशयति--

सम्यक्त्वाविषु सिद्धिसाधनतया त्रिव्वेव सिद्धेषु ये, रोजन्ते न तथैकशस्त्रय इमे ये च द्विशस्ते त्रयः।

यश्च त्रीण्यपि सोऽप्यमी शुभदृश्चा सप्तापि मिध्यादृश-

स्त्याच्या खण्डियतुं प्रचण्डमतयः सद्दृष्टिसस्राद्पवम् ॥९५॥

त्रिञ्चेव-समुदितेषु म व्यस्तेषु । सिद्धेषु — वागमे निर्णतिषु । तथा — सिद्धिसाधनताप्रकारेष । एकदा — एकैकं कर्मतापल्यम् । तबाहि — किंदिन सम्यन्त्वकाने मोक्षमार्गं मन्यते न चारित्रम्, अन्यः सम्यन्त्व कार्यन्ति न कार्यन्त् । विशः — हे हे सिद्धिसाधनतथा न रोचन्ते । मिष्यादृष्यः । उन्तं च —

अपने मस्तकपर घारण करूँ, इस प्रकार मोहरूपी दैत्य न केवल चारित्रको किन्दु सन्यग्दशनको मी नष्ट-भ्रष्ट कर देवा है। अर्थात् तपस्वी भी तप का मद करके भ्रष्ट होते हैं।।९३॥

पूजाका सद करनेवालेके दोष दिखलाते हैं--

में अपने समस्त सजातीय सम्हमें प्रमाण माना जाता हैं. इतना ही नहीं, किन्तु सब नगरवासी और देशवासी सदा मेरे इवासके साथ भास छेते हैं, उनका जीवन मेरे अधीन हैं, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूं वहाँ पुरस्कारपूर्वक सत्कार पाता हूं इस प्रकारका पूजाका मद मकडीके समान अपना जाळ फैळाता हुआ अधःपतन करता है ॥९४॥

इस प्रकार साथमियोंके प्रति प्रसंग प्राप्त जाति आहि आठ महों के साथ मिध्यात्व नामक अनायतनको त्यागने योग्य वतळाकर आगे सात प्रकारके मिध्यादृष्टियोंको त्याव्य

वतलाते हैं—
सन्यवर्शन, सन्यव्हान और सन्यक् चारित्र ये तोनों ही मोक्षके कारण हैं यह
सन्यवर्शन, सन्यव्हान और सन्यक् चारित्र ये तोनों ही मोक्षके कारण हैं यह
आगमसे निर्णीत है। इनमें-से जो एक-एकको मोक्षका कारण नहीं मानते ऐसे तीन, जो गेवोको मोक्षका कारण नहीं मानते ऐसे तीन और जो तीनोंको ही मोक्षका कारण नहीं मानता
ऐसा एक, इस तरह सम्यव्दर्शनरूपी चक्रवर्ती पदका खण्डन करनेके लिए उसके प्रमाल और
स्वरूपको दूपित करनेके लिए ये सावों ही मिक्यादृष्टि वढ़ दक्ष होते हैं। सम्यव्हृष्टिको इनसे
वूर ही रहना चाहिए।।१५॥

विशेपार्थ — सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान और सम्यक् चारित्र ये तीनों ही मोक्षके कारण हैं। जो इनमें-से एकको या दोको या तीनोंको ही स्वीकार नहीं करते ने मिध्यादृष्टि हैं। इस सरह मिध्यादृष्टिके सात भेद हो जाते हैं — सम्यग्दर्शनको न माननेवाला एक, सम्यग्नानको न माननेवाला दो, सम्यक् चारित्रको न माननेवाला तीन, सम्यग्नानको न

Ę

१२

'एकेकं न त्रयो हे हे रोचन्ते न परेऽत्रयः। एकस्त्रीणीति जायन्ते सप्ताप्येते कुदर्शनाः॥' [ बिम. श्रा. २।२६ ] ॥९५॥

अथापरैरपि मिथ्यादृष्टिभिः सह संसर्गं प्रतिपेषति-

मुद्रां सांव्यवहारिकी त्रिजगतीवन्द्यामपोद्याहेतीं, वामां केदिबहुंयचो व्यवहरन्त्यन्ये बहिस्तां श्रिताः ।

लोकं मृतवदाविद्यान्त्यविद्यानस्तच्छायया चापरे,

म्खेन्छन्तीह तकैस्त्रिका परिचयं पुँदेहमोहैस्त्यन ॥९६॥

मुद्रां—आचेलक्यादिलिङ्गं टंकादिनाणकाकृति च । सांव्यवहारिकी—समीचीनप्रवृत्तिप्रयोजनाम् । अपोद्य—अपवादिवयां कृत्वा 'निविद्धच' इत्यवं । वामां—चिद्वपरीता । केचित्—तापसादयः । अहंयवः— अहङ्कारिणः । अपरे—इव्यजिनिलङ्गमलकारिण । तच्छायया—आईद्गतप्रतिरूपकेण । अपरे—इव्यजिनिलङ्गमलकारिण । तक्के.—कृत्सितैस्तं । त्रिष्ठा परिचयं—मनसानु-मोदनं वाचा कीर्तनं कायेन ससगं च । तदुक्तम्—

माननेवाला चार, सम्यग्रहोन सम्यक्षारित्रको न माननेवाला पाँच, सम्यग्रहान और सम्यक्ष् चारित्रको न माननेवाला लहा मी है—

'जिन्हें तीनोंमें-से एक-एक नहीं रुचता ऐसे तीन, जिन्हें दो-दो नहीं रुचते ऐसे तीन और जिन्हें तीनों भी नहीं रुचते ऐसा एक. इस तरह ये सातों भी मिध्यादृष्टि हैं।'

ये सम्यग्दर्शनके प्रभाव और स्वरूपको श्वति पहुँचानेमें तत्पर रहते हैं। अतः सम्यग्दृष्टि-को इनसे दूर रहना चाहिए ॥९५॥

अन्य मिण्यादृष्टियोंके भी साथ सम्बन्ध रखनेका निषेध करते हैं-

विगन्यरत्वरूप जैनी मुद्रा वीनों छोकों वन्त्नीय है, समीचीन प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप व्यवहारके छिए प्रयोजनीमृत है। किन्तु इस क्षेत्रमें वर्तमान काछमें उस मुद्राको छोड़कर कुछ अहंकारी तो उससे विपरीत मुद्रा धारण करते हैं—जटा धारण करते हैं, शरीरमें मस्म रमाते हैं। अन्य द्रुव्य जिनिर्छमके धारी अपनेको मुनि माननेवाछे अजितेन्द्रिय होकर उस जैन मुद्राको केवछ शरीरमें धारण करके धर्मके इच्छुक छोगोंपर मृतकी तरह सबार होते हैं। अन्य द्रुव्यिकाके धारी मठाधीश मद्दारक हैं जो जिनिर्छमका वेष धारण करके म्हेच्छोंके समान आचरण करते हैं। ये तीनों पुरुषके रूपमें साक्षात् मिश्यात्व हैं। इन वीनोका मनसे अनुमोदन मत करो, वचनसे गुणगान मत करो और शरीरसे संसर्ग मत करो। इस तरह मन-वचन-कायसे इनका परित्याग करो। १९६॥

विशेषार्थं — इस रछोकके द्वारा अन्यकारने अपने समयके तीन अकारके सिध्यादृष्टि साधुओंका चित्रण करके सम्यवृष्टिको उनसे सर्वथा दूर रहनेकी प्रेरणा की है। इनमें-से प्रथम तो अन्य मतानुयायी साधु हैं जो मस्म रमाते हैं और जटा वगैरह घारण करते हैं। किन्तु शेप दोनों जैन मतानुयायी साधु हैं जो बाहरसे दिगम्बर जैन सुनिका रूप घारण किये होते हैं — नग्न रहते हैं, केश छोंच करते हैं। किन्तु अन्तरंगमें सच्चे सुनि नहीं होते। इन दोमें-से अन्तिम मठाधीश मट्टारक होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शंकराचायने जैनों और वौद्धोंके विरुद्ध जो अभियान चछाया था और दण्डी साधुओंकी सृष्टि करके धर्मके संरक्षणके छिए मारतमें मठोंकी स्थापना की थी उसीके अनुकरणपर जैनोंमे भी साधुओंने वनवास छोड़कर मन्दिरोंमें रहना शुरू किया और मन्दिरोंके छिए दानादि स्वीकार करके धर्मकी रक्षाका

Ę

१२

'कापये पथि दु:खानां कापस्येऽप्यसम्मति: । असंपृक्तिरनुत्कीतिरमृढा दृष्टिरूव्यते ॥ [ रत्न. श्रा. १४ ] ॥९६॥

**अथ** मिथ्याज्ञानिभिः संपर्कं व्यपोहत्ति---

विद्वानविद्याशाफिन्याः क्रूरं रोद्घुमुप्प्लवम् । निरुच्यादपराज्यन्तीं प्रज्ञां सर्वत्र सर्वदा ॥९७॥ कुहेतुनयदृष्टान्तगरसोदगारदारगैः । सादार्यव्यञ्जनैः सङ्गं मुकद्गैर्जातु न स्रजेतु ॥९८॥

व्यञ्जनं--विषः । उनतं च---

'शाक्यनास्तिकयागञ्जजटिलाजीवकादिमि: । सहावासं सहालापं तत्सेवां च विवर्जयेत् ॥' अज्ञाततत्त्वचेतोभिदुंराग्रहमलीमसै: । युद्धमेव भवेद् गोष्ठयां दण्डादण्डि कचाकचि ॥ [ सोम, स्पा. ८०४-८०५ रहो.]

विस्ति सर्वह गांकवा देकाराक राजानाच हि वान कार कर हर राजा

कार्य करने उने वे सट्टारक कहळाये। अन्यकारने छिखा है कि वे न्छेच्छोंके समान आचरण करते हैं इससे झात होता है कि उनका आचरण बहुत गिर गया था। उन्होंने एक श्लोक भी उद्भृत किया है—जिसमें कहा है—

'चरित्रश्रष्ट पण्डितोंने और बनावटी तपस्वियोंने जिनचन्द्रके निर्मेष्ठ शासनको मिलन

कर दिया।

सम्यन्दृष्टिको ऐसे वेषी जैन साघुओंसे भी मन-वचन-काय-से दूर रहने की प्रेरणां की है नयोंकि ऐसा न करनेसे सम्यन्दर्शनके अमूद्दृष्टि नामक अंगको क्षति पहुँचती है। उसका स्वरूप इस प्रकार है—

दुःखोंके मार्ग कुमार्गकी और कुमार्गमें चलनेवालोंकी मनसे सराहना न करना, कारसे

संसर्ग न रखना और बचनसे प्रशंसा न करना अमृद्वृष्टि अंग कहा जाता है।

दूसरे मत्वाळॉने भी ऐसे साधुओंसे दूर रहनेकी प्रेरणा की है-

'लोटे कर्म करनेवाले, विलावके समान जत घारण करनेवाले, ठग, वगुला भगत तथा किसी देतुसे साधु बननेवाले साधुओंका वचन मात्रसे भी बादर नहीं करना चाहिए।'

मिण्याज्ञान नामक अनायतनको छुड़ाते हैं—
त्रिकाछवर्ती निषयोंके अर्थको जाननेवाछी बुद्धिको प्रज्ञा कहते हैं। उसका काम है कि
वह अनिवारूपी पिशाचिनीके क्र्र उपद्वोंको सर्वत्र सर्वदा रोके अर्थात् ज्ञानका प्रचार करे।
यदि वह ऐसा न करे और निमृद्ध हो जाये तो निद्धानुको उसका निवारण करना चाहिए॥९॥

सिथ्याज्ञानियोंसे सम्पर्कका निषेध करते हैं-

स्रोटे हेतु नय खौर दृष्टान्तस्पी विषको स्थास्त्रेके कारण सयानस आचार्य वेपवारी सपों या दुष्टोंके साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए अर्थात् खोटी युक्तियों, खोटे नयों और खोटे दृष्टान्तोंके द्वारा भिथ्या पक्षको सिद्ध करनेवाले गुक्लोंसे भी दूर रहना चाहिए ॥९८॥

- पण्डितैर्ज्ञन्दचारित्रैर्बर्ठरैश्च तपोषनैः । शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मेछं मिलनीकृतम् ॥
- पाखण्डिनो विकर्मस्यान् वैदालब्रितकान् क्षठान् । हेतुकान् दकनृतीक्ष काङ्मानेणापि नार्चयेत् ।।

Ę

भूयोऽपि भङ्गधन्तरेणाह—

भारियत्वा पटीयांसमप्यज्ञानविषेण ये । विचेष्टयन्ति संचक्ष्यास्ते सुद्राः सुद्रमंत्रिवतु ॥९९॥

भारयित्वा—विकलीकृत्य । पटीयांसं—चत्ववैत्तारमदृष्टपूर्वं च । विचेष्टयन्ति—विरुद्धं वर्तयन्ति । संचक्ष्याः—वर्जनोयाः । क्षुद्वाः—मिष्योपदेक्वारो दुर्वनाः । क्षुद्रमन्त्रिवत्—दुष्टगारुद्धिका यथा ।।९९॥ अय मिष्याचारित्राक्यसनायतनं प्रतिक्षिपति—

> रागारीको विषारीको न हन्याबात्मकत् परम् । श्रुषं हि श्राग्वषेऽनम्तं दुःसं भाज्यमुदग्वषे ॥१००॥

प्राग्वघे—रागद्वेषादिभिरात्मनः परस्य च वाते । भाज्यं—विकल्पनीयम् । उद्य्वघे—विवशस्त्रा-दिभिः स्वपरवोषति । अयमभिश्रायः विवादिभिर्ह्न्यमानोऽपि यदि पञ्चनमस्कारमनाः स्यात्तवा नानन्ततु क्ष-म्राण्भवति अन्यया भवत्येवेति ॥१००॥

पुनः प्रकारान्तरसे इसी वातको कहते हैं-

जैसे सर्पके विषको दूर करनेका डॉग रचनेवाले हुष्ट मान्त्रिक निसे सॉपने नहीं काटा है ऐसे न्यक्तिको भी विषसे मोहित करके कुचेष्टाएँ कराते हैं, उसी तरह मिथ्या उपदेश देने-वाले दुष्ट पुरुष तत्त्वोंके जानकारको भी मिथ्याज्ञानसे विमृद्ध करके उनसे विरुद्ध व्यवहार कराते हैं। अता सम्यक्त्वके आराषकोंको उनसे दूर रहना चाहिए ॥१९॥

विशेषार्थं —आवार्यं सोमदेवने भी कहा है — बौद्ध, नास्तिक, याक्रिक, जटाधारी तपस्वी और आजीवक आदि सन्प्रदायके साधुओं के साथ निवास, वातचीत और उनकी सेवा वगैरह नहीं करना चाहिए। तन्वोंसे अनजान और दुराप्रही मसुव्योंके साथ वार्तीछाप करनेसे छड़ाई ही होती है जिसमें डण्डा-डण्डी और झोंटा-झोंटी तककी नौवत आ जाती है ॥९९॥

आगे मिध्याचारित्र नामक अनायतनका निषेध करते है--

मिण्याचारित्र नामक अनायतनको त्यागनेको इच्छुक सम्यग्दृष्टिको मोहोदयजन्य रागादि विकारोंसे तथा विष, शस्त्र, जल, अग्निप्रवेश आदिसे अपना और दूसरोंका घात नहीं करना चाहिए; क्योंकि रागादिसे घात करनेमे तो निश्चय ही अनन्त दुख मिलता है किन्तु विषादिसे घात करनेपर अनन्त दुःख हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।।१००॥

विशेषार्यं —तास्पर्यं यह है कि रागादिक्य परिणितिके द्वारा अपने या दूसरोंके विशुद्ध परिणामस्वरूप साम्यसावका बात करनेवाछके भाव मिथ्याचारित्र रूप अनायतनकी सेवासे सम्यस्त्व मिथ्याचारित्रका हो। और विपादिके द्वारा अपना या परका घात करनेवाछा दृश्य मिथ्याचारित्रका सेवी होता है। आश्रय यह है कि हिंसाके हो प्रकार हैं — भाविहंसा और दृश्यि हिंसा। पहले प्रकारकी हिंसा माविहंसा है और दूसरे प्रकारकी हिंसा दृश्यि हो। जहाँ जैनधमें भाविहंसाको ही हिंसा माना है। चाहे दृश्यि हुई हो या न हुई हो। जहाँ भावों हिंसा वहाँ अवश्य ही हिंसा है। किन्तु दृश्यिहंसा होनेपर भी यदि भावों हिंसा नहीं है तो हिंसा नहीं है। अतः रागादिक्य परिणाम होने पर आत्माके विशुद्ध परिणामोंका घात होनेसे हिंसा अवश्य है और इसलिए उसका पर अवन्य हु.स अवश्य सोगना पड़ता है। किन्तु दृश्यिहंसामें ऐसी नियासकता नहीं है। कहाचित् विष साकर मरनेवाला आदमी

ą

Ę

१२

वय हिंसाहिसयोगीहातम्यमाह—

होनोऽपि निष्ठया निष्ठागरिष्ठः स्यार्वोहसया । हिसया श्रेष्ठनिष्ठोऽपि स्वपचादपि होयते ॥१०१॥

निष्ठया--वतादिना ॥१०१॥

अय मिथ्याचारित्रवरै. सह सागत्यं प्रत्यास्थाति-

केचित् सुखं दुःखनिवृत्तिमन्ये प्रकर्तुकामाः करणोपुळजाम् । कृत्वा प्रमाणं गिरमाचरन्तो हिंसामहिंसारसिकैरगस्याः ॥१०२॥

करणीगुरूणा-मिन्याचार्याणम् ॥१०२॥

वय त्रिमूढापोढत्वं सम्यन्दृब्टेर्भूषणत्वेनोपदिश्रति---

यो वेचलिङ्गिसमयेषु तसोमयेषु लोके वतानुगतिकेऽन्यपर्येकपान्ये ।

न हे व्याति न च प्रचरिह चारः सोऽमूढवृष्टिरिह राजित रेवतीवत् ॥१०३॥ समयः—कास्त्रम् । तमोमयेषु —बजानरूपेच्यानबहुकेषु वा । वपयेकपान्थे —केवलोन्मार्गानय-वारिणि । तन् च कथनेतद् वावता लोकदेवतायावण्डिनेदात् त्रिवैव मूहमनुष्युतः । तथा च स्वानिसुक्तानि—

यदि तत्काळ सद्बुद्धि आ जानेसे पंचनमस्कार मन्त्रका जप करते हुए प्राण छोड़वा है वो वह अपनी गळतीका प्रतीकार तत्काळ कर लेता है अतः अनन्त दु:सका मागी नहीं होता ॥१००॥

हिंसा और अहिंसाका साहात्म्य कहते हैं—

अताविके अनुष्ठानरूप निष्ठासे हीन भी व्यक्ति द्रन्य और भावहिंसाके त्यागसे निष्ठाशाली होता है और उत्क्रष्ट निष्ठाबाला भी व्यक्ति हिंसा करनेसे चाण्डालसे भी नीच होता
है ॥१०१॥

सिध्याचारित्रका पाछन करनेवाडोंके साथ संगति करनेका निषेष करते हैं—
कुछ छोग स्वयं अपनेको और अपने सम्बन्धियोंको खूब सुखी करनेकी इच्छासे और
कुछ दु:ख दूर करनेकी इच्छासे मिध्या आचार्योंकी वाणीको प्रमाण मानकर हिंसा करते हैं।
अहिंसाप्रेमियोंको उनसे दूर ही रहना चाहिए।।१०२॥

क्षागे कहते हैं कि तीन मूहताओंका त्याग सम्यग्दृष्टिका भूषण है-

को विचारशील पुरुष अझानमय या अझानबहुल देव, गुरु, शास्त्रमें तथा केवल कुमागर्में नित्य गमन करनेवाले गतानुगतिक लोगोंमें न होप करता है और न राग करता है वह अमूद्दृष्टि इस लोकमें रानी रेवतीको तरह सम्यक्तके आराधकके ल्पमें शोभित होता है ॥१०३॥

विश्लेपार्थ — प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमके द्वारा जो वस्तु जिस रूपमें स्थित है उसकी उसी रूपमें ज्यवस्थित करनेमें हेतु तर्क वितर्कको विचार कहते हैं। तथा देश काल और समस्त पुरुषों की अपेक्षा वाधकामावरूपसे विचारका प्रवर्तन करनेवालेको विचारशिल कहते हैं। विना विचार काम करनेवालोंका देखादेखी अनुसरण करनेवालोंको गतानुगिरिक कहते हैं। ऐसे लोगोंमें और छुदेब, छुगुरू और छुशास्त्रमें जो न राग करता है और न द्वेष करता है अर्थात् उनकी टपेक्षा करता है वह अमृददृष्टि है। यहाँ यह शंका होती है कि मृद्वताके तो तीन ही मेद हैं लोकमृद्वता, देवमृद्वता और पाषिण्डमृद्वता। स्वामी समन्तमहने कहा है—

| 'क्षापंगासाग्रस्नानमुच्चयः ।सकताश्मनास् ।                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते ॥'                                                                   |    |
| 'वरोपलिप्सयाञ्चावान् रागद्वेषम <del>ळी</del> मसाः ।                                                       | ₹  |
| देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥'                                                                         |    |
| 'सग्रन्थारम्महिसानां संसारावर्तवर्तिनास् ।                                                                |    |
| पापण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम् ॥' [ रस्त. था. २२-२४ ]                                          | Ę  |
| नेप दोपः, कुदेवे कुलिङ्गिनि वा कदागमस्यान्तर्भावात् । कयमम्यवेदं स्वामिसूनतमूपपचेत-                       | -  |
| 'भयाशास्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनाम् ।                                                                   |    |
| प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः ॥' [ रत्न. श्रा. ३० ]                                            | 9  |
| एतदनुसारेणैव ठक्तुरोऽभीदमपाठीत्—                                                                          |    |
| 'लोके शास्त्रामासे समयागासे च देवतामासे ।                                                                 |    |
| नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यममुढदृष्टित्वस् ॥' [ पुरुपार्यः २६ ]                                         | १२ |
| विचार:-प्रत्यक्षानुमानागर्मर्यथावस्थितवस्तुव्यवस्थापनहेतुः क्षोवः । अमूछदृष्टिः-अमूछा पडनाय-              |    |
| तनत्यागादनिभमुता दृष्टिः सम्यक्तवं यस्य । एतेन पडायतनवर्जनहारेणामूबद्धित्वगुणोऽपि पञ्चमः स्मृति-          |    |
| प्रसिद्धः संवृहीतः । सिद्धान्ते तु चत्वार एव दृश्विशुद्धिवृद्धयर्था गुणाः श्रूयन्ते । तथा चारावनाशास्त्रं | १५ |
| 'चवगूह्ण ठिविकरणं वच्छल्छ पहावणा गुणा मणिया ।                                                             |    |
| सम्मत्तविसुद्धीए उवगृहणगारया चउरो ॥' [ ग. बारा. ४५ ]                                                      |    |
|                                                                                                           |    |

'कल्याणका सावन मानकर नदी या समुद्रमें स्नान करना, वाळू और पत्थरोंका स्तूप बनाना, पर्वतसे गिरना, अन्तिमें प्रदेश करना छोकमूढ़ता है॥ इस छोक सम्बन्धी फलकी आशा रखनेवाछा मनुष्य इच्छित फल प्राप्त करनेकी इच्छासे जो राग-द्वेपसे मिछन देवताओंकी उपासना करता है उसे देवमूढ़ता कहते हैं॥ परिप्रह और आरम्भ सिहत तथा संसारमें मटकानेवाछे पाषण्डियोंका—साधुओंका आव्र-सत्कार पाषण्डिमूढ्ता हैं।॥

इस तरह तीन ही मूढ़ता हैं किन्तु यहाँ चार मूढ़ताएँ वतायी हैं। किन्तु यह कोई दोप नहीं है क्योंकि कुदेव और कुगुरुमें कुशास्त्रका अन्तर्भाव होता है। यदि ऐसा न होता तो स्वामी समन्तमह ऐसा क्यों कहते कि,

'निर्मल सम्यन्दृष्टियोंको मय, आशा, स्नेह और लोमसे कुर्व, कुशास और कुगुरुओं-

को प्रणाम और विनय भी नहीं करना चाहिए।

स्वामीके रक्त कथनका अनुसरण करके अमृतचन्द्रजीने भी कहा है-

'लोकमें, शास्त्रामासमें, घर्मामासमें और देवामासमें वत्त्वोंमें रुचि रखनेवाले

सम्यग्दृष्टिको सदा अमूद्दृष्टि होना चाहिए।

अमूढा अर्थात् छह् अनायतनोंके त्यागसे अनिममूत है दृष्टि-सम्यक्त्य जिसका बसे अमृढदृष्टि कहते हैं। इससे छह् अनायतनोंके त्यागके द्वारा पाँचवाँ अमृढदृष्टि अंग भी संगृहीत होता है। सिद्धान्तमें तो सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि करनेवाछे चार ही गुण सुने जाते हैं। आराधना शासमें कहा है—

'चपगूह्न, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना वे चार गुण सम्यग्दर्शनको विज्ञह्निः

को वढानेवाछे हैं।

ŧ

€

एतद् विपर्ययाक्ष्मान्ये अनुपगृहनादयक्ष्मत्वारो दर्शनदोषाः संभवन्ति । अत एव विस्तरस्वीन् प्रति पञ्जनिश्चतिसम्यक्तदोषान् न्याचक्षते । तथा चोनर्तः—

'मूढत्रयं मदारुवाष्ट्रो तथानायतनानि षट् । अष्टी शंकादयरचेति, दृग्दोषाः पञ्चिवर्जातः ॥' [सोम. उपा., २४१ ६ळो.] ॥१०३॥ अथानुपगूहनादिकारिण. सम्यक्तवैरिण इत्याचष्टे—

> यो दोषमुद्भावयति स्वयूभ्ये यः प्रत्यवस्थापयतीममित्ये । न योऽनुगृह्णाति न दोनमेनं मार्गं च यः प्लोवति दृग्द्विषस्ते ॥१०४॥

दोषं—सन्तमसन्तं वा सम्यन्त्वव्यभिचारम् । स्वयूच्ये—सप्तर्मेणः । प्रत्यवस्यापयित इमं स्वयूच्ये ९ दर्शनादेः प्रत्यवस्यन्तम् । दीनं—प्रक्षोणपुरुषार्थसाधनसामर्थ्यम् । द्लोषित—दहित माहात्म्याद् प्रंशर्यातः, ति प्रभावतया क्रोके प्रकाशयतीत्मर्थः । ते अनुपगृहनास्थितीकरणावात्सस्याप्रभावनाकर्तारस्वतारः क्रमेणोक्ताः ॥१०४॥

आचार्य कुन्दकुन्दने समयसारके निजंराधिकारमें, आचार्य समन्तमद्रने रत्नकरण्ड शावकाचारमें सम्यन्दर्शनके आठ अंगोंका विवेचन किया है। पूज्यपाद अकलंक आदिने मी तत्त्वायसूत्र ६—२४ की ज्याख्यामें सम्यन्दर्शनके आठ अंग गिनाये हैं। किन्तु भगवती आयः धनामें सम्यन्दर्श के बार ही गुण कहे हैं। इवेताम्बर परम्परामें भी हमें आठ अंगोंका चल्लेख नहीं मिछा। रत्नकरण्डमें सम्यन्दर्शनको तीन मृद्तारहित, आठ मदरहित और आठ अंगसहित कहा है। उत्तर कालमें इनमें छह अनायतनोंके मिल जानेसे सम्यन्दर्शनके पचीस दोव माने गये। उपासकाध्ययनमें कहा है—

'तीन मृद्दा, आठ सद, छह अनायतन और शंका आदि आठ ये सम्यग्वर्शनके

पचीस दोष है।

भगवती आराधनामें ही सम्यग्दर्शनके पाँच अतीचारोंमें अनायतन सेवा नामक अतीचार गिनाया है। अनायतनकी परम्पराका उद्गम यहींसे प्रतीत होता है। उसकी टीकामें अपराजित सूरिने अनायतनके छह भेद करते हुए प्रथम भेद मिध्यात्वके सेवनको अतीचार नहीं, अनाचार कहा है अर्थात् वह सिध्यादृष्टि ही है। व्वेतान्वर साहित्यमें अनायतन शब्द तो आया है किन्तु छह अनायतन हमारे देखनेमें नहीं आये ॥१०३॥

आगे कहते हैं कि उपगृहनं आदि नहीं करनेवाछे सम्यक्तके वैरी हैं-

जो साधर्मीमें विद्यमान या अविद्यमान दोषको—ितससे सम्यक्त आदिमें अतीवार छगता है, प्रकाशित करता है, जो सम्यग्दर्शन आदिसे विगते हुए साधर्मीको पुनः उसी मार्ग-में स्थापित नहीं करता, जो पुरुषार्थिक साधनकी सामर्थ्यसे हीन साधर्मीको साधन सम्पन्न नहीं करता, तथा जो अम्युद्य और मोधकी प्राप्तिक उपायरूप मार्गको उसकी महतासे अष्ट करता है—छोकमें उसे प्रमावशून्य वतछाता है, वे क्रमशः उपगृहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना गुणोंका पाछन न करनेवाछे चारों सम्यक्त्वके विराधक हैं ॥१०॥

विशेषार्थ—इन चारों गुणोंका स्वरूप समयसारमें तो स्वपरक कहा है और रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें परपरक कहा है। प्रथम कथन निश्चयसे है और दूसरा कथन व्यवहारसे हैं। जो सिद्ध भक्तिसे युक्त है और सब मिध्यात्व राग आदि विभाव धर्मोंको ढाँकनेवाला— दूर करनेवाला है वह सम्यवृद्धि उपगृह्स अंगका पालक है। जो उन्मार्गमें जाते हुए अपने

Ę

इति दोषोज्झनम् ।

इतो गुणापावनम्ब्यते । तत्र ताबदुपगृहनगुणमन्वर्वीहर्वृत्तिक्ष्मेण द्विविषमध्यवस्यकर्तव्यतयोपदिस्रति— धर्मं स्ववन्धुमिभभूष्णुकषायरक्षः सेष्तुं समाविषरमास्त्रपरः सदा स्यात् । धर्मोपवृहण्णिधयाऽवलवालिकात्मयुष्यात्ययं स्थगयितुं च जिनेन्द्रभक्तः ॥१०५॥ अभिभूष्णु—ताच्छीस्येन व्याहतशनितकं कुर्वन् । कषायरक्षः—क्रोवादिराक्षसिमः चोरदुर्निवार-स्वात् । जिनेन्द्रभक्तः—संशेयम् । चक्तं च—

> 'धर्मो विवर्द्धनीयः सदात्मनो मार्दैवादिमावनया । परदोषनिगृहनमपि विधेयमुषवृ हणगुणार्थम् ॥' [ पुरुवार्थः २७ ] ॥१०५॥

आत्माको सन्मार्गमें स्थित करता है वह सम्यग्दृष्टि स्थितिकरण अंगका पालक है। जो मोक्षमार्गके साधक सम्यग्दर्शन, सम्यग्द्रान और सम्यक्चारित्रको अपनेसे अमिन्न रूपसे अनुमय करता है वह वात्सरुय अंगका धारक है। जो विवारूपी रथपर चढ़कर मनरूपी रथके मार्गमें भ्रमण करता है वह सम्यग्दृष्टि प्रभावना अंगका पालक है (समय. गा. २३३-३६)। स्वयं शुद्ध रत्तत्रयरूप मोक्षमार्गमें वाल और अञ्चल जनोंके द्वारा होनेवाली निन्दाको जो दूर करता है वसे वपगूहन कहते हैं। सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रसे दिगते हुआंको धर्मप्रेमी पण्डितजनके द्वारा अपने धर्ममें स्थिर करना स्थितिकरण है। सार्थीमर्योके प्रति समीचीन मावसे लल्कपटरहित यथायोग्य आदर माव वात्सरूप है। अज्ञानान्धकारके फैलावको जैसे भी बने वैसे दूर करके जिनशासनके माहात्स्यको प्रकट करना प्रभावना है [रत्त. हलो. १५-१८]॥१०४॥

यहाँ तक सम्यग्दर्शनके दोषोंको त्यागनेका कथन किया। आगे गुणोंको उत्पन्न करने-का कथन करते हैं। उनमें से प्रथम अन्तर्कृति और बहिवृत्ति रूपसे दोनों प्रकारके उपगृह्न गुणको अनिवार्यतः पाछन करनेका उपदेश देते हैं—

धर्मको बढानेकी भावनासे मुमुक्षुको अपने बन्धुके समान सम्यक्त्वरूप अथवा रत्नत्रयरूप धर्मकी शक्तिको कुण्ठित करनेवाछे क्षायरूप राक्षसोंका निग्रह करनेके लिए सदा उत्तम क्षमा आदि दिन्य आयुर्घोंसे मुसञ्जित होना चाहिए। और अपने अशक्त तथा अज्ञानी साधर्मी जनोंके दोषोंको ढाँकनेके लिए ज्ञिनेन्द्रभक्त नामक सेठकी तरह चेष्टा करना चाहिए॥१०५॥

विशेषार्थं — इस छोक और परछोकमें वन्धुके समान उपकारी होनेसे धर्म अपना वन्धु है और क्रोधादिहर कपाय भयानक तथा दुनिवार होनेसे राक्षसके समान है। यह कषाय धर्मकी शिक्तको क्रुण्ठित करती है। कपायके रहते हुए सम्यक्तहर या रत्नत्रयहर धर्म प्रकट होना कठिन होता है। प्रकट भी हो जाये तो उसकी अध्युन्ति कठिन होती है। अतः कषायों के विरोधी उत्तम क्षमा आदि सावनासे क्षायहरी राक्षसका दछन करनेके छिए तत्पर रहना चाहिए। उसके विना आव्यधर्मका पूर्ण विकास सम्मव नहीं है। यह उपर्षंदण गुण जो अन्तर्वृत्तिकर है उसीकी वाह्य वृत्तिका नाम उपगृहन है अर्थोत् एक ही गुणको दो नाम दो दृष्टियोंसे दिये गये हैं। अज्ञानी और असमर्थ साधर्मी जानेंके द्वारा होनेवाछे अपवादको डॉककर धर्मको निन्दासे चयाना उपगृहन है। इस उपगृहतसे धर्मका उपगृहं — चृद्धि होती है क्योंकि धर्मकी निन्दा होनेसे धर्मके प्रसारको हानि पहुँचती है।

9

१२

वय स्वपरयोः स्थितिकरणाचरणमाह---

दैवप्रमादवशतः सुपषश्चस्रन्तं

स्वं घारयेल्छघु विवेकसुद्भृद्वलेन।

तत्प्रच्युतं परसपि वृद्धयन् बहुस्वं,

स्याद्यारिवेणववलं महतां महाहैं: ॥१०६॥

सुपथ:—व्यक्ताव् समस्ताद्वा रत्नत्रमात् । चारयेत्—स्थिरीकुर्यात् । तत्प्रच्युतं—सम्मार्गत्रच्यवनेक्युलम् । दृढयन्—स्थिरीकुर्वन् । बहुस्वं—बाल्गानमिव । ईषदसिद्धः स्व इति विगृह्य 'वा सुपो बहुः प्रक्'
इत्यनेन बहुप्रत्ययः पूर्वो विधीयते । महाहै:—पुच्यः ।

उसा च-- कामकोधमदादिषु चलियतुमुदितेषु वर्त्मनो न्याय्यात्।

द्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यस् ॥' [ पुरुषार्यः २७ ] ॥१०६॥

वयाऽन्तर्वहिर्वात्सस्यकरणे प्रयुद्कते-

थेनु: स्ववत्स इव रागरसादभीक्णं

दृष्टि क्षिपेन्न मनसापि सहेत् क्षांत च ।

घमें सधमेस सुधीः कुशलाय बद्ध-

प्रेमानुबन्धमय विष्णुबहुत्सहेत ॥१०७॥

वृष्टि---जन्तमीतं चञ्चरव । सिपेत्--ग्यापारवेत् । विष्णुवत्--विष्णुकृमारो यवा । उत्त यु--'अनवरतमहिंसायां शिवसुखलस्मीनिबन्धने धर्मे । सर्वेष्वपि च सधर्मेस् परमं वात्सत्यमवलम्ब्यम् ॥' [पुरुपायं. २९] ॥१०७॥

28

१५

इस अंगका पाछन करनेवालोंमें जिनेन्द्र सक्त सेठ प्रसिद्ध हुआ है। उसने एक क्षुल्छक मेक् धारी चोरके अपने चैत्यालयसे मणि चुरा होनेपर भी धर्मकी निन्दाके मयसे उसका उपगृहन किया था ॥१०५॥

अपना और दूसरोंका स्थितिकरण करनेकी प्रेरणा करते हैं-

षळवान् दैव — पूर्वकृत कर्म और प्रसादके वज्ञसे सम्पूर्ण रत्नश्रवरूप या उसके एक देशक्प सुमागसे गिरनेके अभिमुख अपनेको युक्तायुक्त विचारक्प मिश्रकी सहायतासे शीव ही सन्मागमें स्थिर करना चाहिए। सन्मागसे गिरनेके अभिमुख दूसरे सावर्मीको भी अपनी ही तरह सन्मागमें स्थिर करनेवाळा श्रेणिक-पुत्र वारिषेणकी तरह इन्द्रादिके द्वारा महान पूज्य होता है।।१०६॥

अन्तरंग और बाह्य वात्सल्यके करनेकी प्रेरणा करते हैं-

वैसे तत्कालको ज्याही हुई गाय अपने बच्चेपर अनुरागवश निरन्तर दृष्टि रखती है। उसे आंखाँसे ओझल नहीं होने देती, और उसकी हानि नहीं सह सकती, उसी तरह युर्धुं को भी धर्ममें अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। तथा मनसे भी की गयी धर्मकी झितको नहीं सहना चाहिए। और साधर्मी जनोंके कल्याणके लिए निष्णुकुमार युनि की तरह स्तेहके अनुवन्धको लिये हुए प्रयत्न करना चाहिए॥१०॥

विशेषार्थ-वात्सत्य अंगका पालन करनेवालोंमें मुनि विष्णुकुमार प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने विलक्षे द्वारा अकम्पनाचार्थ सिहत सात सी मुनियों पर किये गये उपसर्गको अपनी

विक्रिया दृष्टिके द्वारा दूर करके वात्सत्य अंगका पालन किया था।।१००।।

٩

99

## अथान्तरञ्जबहिरञ्जप्रभावनामावनामाह-

रत्नत्रयं परमधाम सदानुबञ्जन्

स्वस्य प्रभावमभितोऽद्भुतमारमेत ।

विद्यातपोयजनवानमुखावदानै-

वंद्यादिवन्जिनमतिशयमुद्धरेच्य ॥१०८॥

सवदानं—अञ्चुतकर्म । वज्जादिवत्—वज्जकुमारादयो यथा । जिनसतिश्चरं—जिनशासन-भाहात्म्यम् । उद्धरेत्—प्रकाशयेत् । उत्तरं च—

'आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव ।

ज्ञानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैश्च जिन्धमः ॥' [ पुरुषार्व. ३० ] ॥१०८॥

अय प्रकारान्तेरण युगापादनमाह-

देवादिष्यनुरागिता भववपुर्भोगेषु नीरागता

दुर्वृत्तेऽनुश्रमः स्यदुष्कृतकया सूरेः क्रुवाद्यस्यितिः ।

पूजाईत्प्रभृतेः सघर्यविषदुच्छेदः सुघाद्यदिते-

व्यङ्गिष्वाह्रमनस्कताऽष्ट चिनुयुः संवेगपूर्वा दृशम् ॥१०९॥

देवादिपु—देवे गुरी संघे घर्षे फलदर्शने च । नीरागता—वैरायम् । अनुवाय:—पव्चासारः । १५ क्रुषाद्यस्थितः —क्रोषादेरित्यरस्वं, अनन्तानुवन्धिनासभाव इत्यर्थः । चिनुयुः—वर्दयेषुः । संवेगपूर्वाः । ते यथाक्रमं यथा—

अन्तरंग और बाग्र प्रमावनाको कहते हैं--

प्रकृष्ट तेजस्वी रत्तत्रथका सदा अनुवर्तन करते हुए अपने प्रभावको सर्वत्र आइचर्य-जनक रूपसे फैछाना चाहिए। तथा वजकुमारकी तरह विद्या, मन्त्र, तप, जिनपूजा, दान प्रमुख अद्मुत कार्योके द्वारा जिनशासनके माहास्थका प्रकाश करना चाहिए॥१०८॥

विशेषार्थ — जो साधन करतेसे सिद्ध होती है वह विद्या है, जैसे आकाशगामिनी विद्या। जो पाठ मात्रसे सिद्ध हो उसे मन्त्र कहते हैं। इच्छाको रोकना तप है। इस प्रकारके अद्भुत कार्यों द्वारा जैतशासनका माहारूच छोकमें प्रकट करना नाह्य प्रभावनांग है। इसमें चज्जुकमार प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने अध्याहिका प्रवेमें जैन रथयात्राकी रोकको हटवाकर धर्मका प्रभाव फैछाया था। १९८॥

अन्य डपायोंसे भी गुण प्राप्त करनेकी प्रेरणा करते हैं-

देन, गुर, संज, धर्म और धर्मके फलमें स्थाति आदिकी अपेक्षा न करके किये जाने-वाले अनुरागको संनेग कहते हैं। संसार, शरीर और भी आदि भोगोंमें राग न करना— उनसे विरक्त होना वैराज्य है। दुष्ट कार्य हो जानेपर उसका पश्चाताप होना निन्दा है। आचार्यके सम्मुख अपने जुरे कार्यको प्रकट करना गर्हा है। कोघ आदि कषायोंको अस्थि-रताको उपशम कहते हैं। जिनदेस, सिद्ध आदि पून्य वर्गको पूजा करना सक्ति है। साधर्मियों पर आयी आपत्तियोको दूर करना वात्सस्य है। मूख आदिसे पीड़ित प्राणियोंको देखकर हृदयका दयासे द्रवित होना अनुकम्पा है। इस प्रकार ये संवेग आदि आठ गुण सम्यन्तवको वढ़ाते हैं॥१०९॥

विशेषाय - सम्यग्दर्शनके आठ अंगोंका विवेचन करके अन्य गुणोंका कयन यहाँ

किया है-

Ę

'संवेको णिव्वेको णिदा गरुहा य उवसमो मत्ती । वच्छल्लं अणुकंपा गुणा हु सम्मत्तजुत्तस्स ॥' [भाव सं. २६३—वसुनन्दि. ४९] ॥१०९॥ इति गुणापादनम् । षष विनयापादनमुच्यते—

घर्माहैदादितच्चैत्यश्रुतभक्त्यादिकं भनेत् । दृग्विशुद्धिविवृद्धघर्षं गुणवद्विनयं दृशः ॥११०॥

यसुनिन्द् आवकाचारमें कहा है— 'संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, खपशम, भिन्त, बात्सल्य, अनुकम्पा ये सम्यन्दृष्टिके गुण हैं।' इन्हींका स्वरूप उपर कहा है'।।१०९॥

विनय गुणको प्राप्त करनेका उपदेश देते हैं-

जैसे सम्यग्दर्शनकी निर्मेळताको बढ़ानेके छिए उपगृहन आदि गुणोंका पाउन किया जाता है वैसे ही धर्म, अर्हन्त आदि, उनके प्रतिविम्ब और श्रुतकी मक्ति आदिरूप सम्यग्दर्शन

की विनयका भी पालन करना चाहिए॥११०॥

विशेषार्थ-भगवती आराधना (गा. ४६-४७) में जो कहा है उसका बिस्तृत व्याख्यान अपराजिताचार्य रिचत मूळाराधना टीका तथा पं. आज्ञाधर रिचत मूळाराधना वर्षणसे वहीं दिया जाता है-अरि अर्थात् मोहनीय कर्मका नाश करनेसे, झानावरण दर्शनावरण कर्मका नाश करनेसे, अन्तराय कर्मका अगाव होनेसे और अतिशय पूजाके योग्य होनेसे 'अर्हत् नामको प्राप्त नोआगम भावरूप अईन्तोंका यहाँ प्रहण है। जो नाममात्रसे अईन्त हैं उनका प्रहण यहाँ नहीं है; क्योंकि उनमें 'अरिहनन' आदि निमित्तोंके असावमें सी वलात अहंन्त नाम रख दिया जाता है। अईन्तोंके प्रतिबिग्न भी 'यह यह हैं' इस प्रकारके सन्दन्धसे अर्हन्त कहे जाते हैं। यद्यपि वे अतिशय पूजाके योग्य हैं तथापि बिम्बोंमें 'अरिहनन' आदि गुण नहीं है इसलिए उनका भी यहाँ प्रहण नहीं है। अहन्तके स्वरूपका कथन करनेवाले शास्त्रका ज्ञावा है किन्तु उसमें उपयुक्त नहीं है, अन्य कार्यमें लगा है उसे आगम द्रव्य अहन्त कहते हैं। उस शास्त्रके ज्ञाताके त्रिकालवर्ती शरीरको ज्ञायक शरीर अहन्त कहते हैं। जिसू आत्मामें अरिहनन आदि गुण मविष्यमे होंगे उसे मानि अर्हन्त कहते हैं। तीर्यंकर नामक्रमें तद्वयतिरिक्त द्रव्य अर्हन्त है। अर्हन्तके स्वरूपका कथन करनेवाले शास्त्रका झान और अहुन्तके स्वरूपका ज्ञान आगममाव अर्हन्त है। इन समीमें अरिहनन आहि गुर्गोका अमाद होनेसे चनका यहाँ अहत् अञ्दर्भे अहण नहीं होता। इसी प्रकार जिसने सम्पूर्ण आत्मरनरूप-को नहीं प्राप्त किया है इसमें ज्यवहृत सिद्ध शब्द नामसिद्ध है। अथवा निमित्त निरपेक्ष सिद्ध संक्षा नामसिद्ध है। सिद्धोंके प्रतिनिम्न स्थापना सिद्ध है। श्रंका-संशरीर आत्माका प्रतिविम्य तो छचित है, मुद्धात्मा सिद्ध तो शरीरसे रहित हैं छनका प्रतिविम्य कैसे सम्मव है ? समाघान-पूर्वभाष प्रज्ञापन नयकी अपेक्षासे जो सयोग केवली या इतर शरीरातुगत जात्मा है उसे शरीरसे पृथक् नहीं कर सकते। क्योंकि शरीरसे उसका विमाग करतेपर संसारीपना नहीं रहेगा। अझरीर भी हो और संसारी भी हो यह तो परस्पर विरुद्ध बात है। इसलिए शरीरके आकाररूप चैवन आत्मा भी आकारवाला ही है क्योंकि वह आकारवान्से अभिन्न है जैसे शरीरमें स्थित आत्मा। वही सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे सम्यन्न है इसिंहए सिद्धोंकी स्थापना सम्भव है। जो सिद्ध विषयक शास्त्रका ज्ञाता उसमें उपयुक्त नहीं है और

भक्त्यादिकं----भिक्त पूजा वर्णजननमवर्णवादनाशनभत्यासादनपरिद्वारं च । स्वतं च---'अरहंतसिद्धचेदियसुदे य घम्मे य साहृदग्गे य । आयरियस्वक्सायसु प्वयणे दंसणे चावि ॥'

उसे सिद्ध शब्दसे कहा जाता है तो वह आगम द्रव्यसिद्ध है। सिद्धविषयक शास्त्रके ज्ञाता-का शरीर ज्ञायकशरीर है। जो भविष्यमें सिद्ध होगा वह माविसिद्ध है। वह्रवितिरक्त सिद्ध. सम्भव नहीं है क्योंकि सिद्धपर्यायका कारण कर्म नहीं है, समस्त कर्मीके नष्ट हो जानेपर सिद्धपर्योग प्राप्त होती है। पुरुपछ हुन्य सिद्धपर्यायका स्पकारक नहीं है इसलिए नोकर्म सिद्ध भी नहीं है। सिद्धविषयक शासका जाता जो उसीमें उपयुक्त है वह आगम भावसिद्ध है। जिसके भावकर्स और दृव्यकर्मरूपी कलंक नष्ट हो गये है तथा जिसने सब शायिक भावोंको शाप्त कर लिया है वह नोआगम मावसिद्ध है। उसीका यहाँ प्रहण है, शेषका नहीं क्योंकि चन्होंने पूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त नहीं किया है। 'चेदिय' शब्दसे अर्हन्त और सिद्धोंके प्रतिविस्य प्रहण किये हैं अथवा साधु आदिकी स्थापनाका भी प्रहण किया जाता है। श्रुत-ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ और वस्तुके यथार्थ स्वरूपको प्रहण करनेवाला श्रद्धानपूर्वक ज्ञान श्रुत है। बारह अंग, चौदह पूर्व और अंगवाझ ये उसके भेद हैं। अथवा तीर्थंकर और श्रुतकेषको आदिके द्वारा रचित वचनसमूह और छिपिरूप अक्षरसमूह भी शत है। धर्म शब्दसे समीचीन चारित्र कहा जाता है। वह चारित्र सम्यग्दर्शन और सम्यक्तानका अनुगत होना चाहिए। उसके सामायिक आदि पाँच मेव हैं। जो दुर्गतिमें पदे जीवको गुम स्थानमे धरता है वह धर्म है। अथवा उत्तम-क्षमा आदि रूप दस धर्म है। जो रत्नत्रयका साधन करते हैं वे साधु हैं उनका वर्ग अर्थात् समूह । वस्तुके यथार्थ स्वरूपको प्रहण करनेवाछे झानरूपसे परिणविको झानाचार कहते हैं। तत्वश्रद्धानरूप परिणासको दर्शनाचार कहते हैं। पापकियासे निवृत्तिरूप परिणतिको चारित्राचार कहते हैं। अनञ्जन आदि तप करनेको तप आचार कहते हैं। ज्ञानादिमें अपनी शक्तिको न छिपाने रूप बृत्तिको वीर्याचार कहते हैं। इन पॉच आचारोंको जो स्वयं पाछते हैं और दूसरोंसे पाछन कराते हैं वे आचार्य हैं। जो रत्नत्रयमें संख्यन हैं और जिनागमके अर्थका सम्यक् उपवेश देते हैं वे स्पाध्याय हैं। जिनके पास विनय पूर्वक जाकर श्रुतका अध्ययन किया जाता है वे छपाध्याय हैं। 'पवयण' से प्रवचन छेना। शंका-पहले शुत सन्द आवा है और श्रुतका अर्थ भी प्रवचन है, अतः पुनरुक्त दोष आता है। समाधान-यहाँ प्रवचन शब्दसे रत्तन्नय छेना चाहिए। कहा है-'ज्ञान, दर्शन और चारित्र प्रवचन है।' अथवा पहले श्रुतसे श्रवज्ञान लिया है और यहाँ जीवादि पदार्थ लिये हैं अर्थात् सन्दश्रुत प्रवचन है। दर्शनसे सम्यन्दर्शन लिया है। अईन्त आदिने गुणोंसे अनुरागको मिक कहते हैं। पूजाके हो प्रकार हैं-इन्य-पूजा और भावपूजा। अर्हन्त आदिका उद्देश करके गन्य, पुष्प, भूप, अक्षत आदिका दान द्रव्यपूजा है। आदरपूर्वक खड़े होना, प्रदक्षिणा देना, नमस्कार आदि करना, वचनसे गुणोंका स्तवन करना भी द्रव्यपूजा है। और मनसे गुणोंका स्मरण करना भावपूजा है। वर्ण शब्दके अनेक अर्थ हैं। यहाँ उनमें-से यश अर्थ छेना चाहिए। विद्वाने की परिपद्में अर्हन्त आदिका यश फैलाना, उनके वचनोंको प्रत्यक्ष अनुमान आदिके अविरुद्ध वतलाकर महत्ता-का ख्यापन करना भगवानका 'वर्णननन' है। निर्वाणको चैतन्य मात्रमें अवस्थिति माननेपर अपर्व अतिशयोंकी प्राप्ति सम्भव नहीं है नयोंकि विना प्रयत्नके ही सभी आत्माओंसे चैतन्य

'भत्ती पूरा वण्णजणणं च णासणमवण्णवादस्स । आसादणपरिहारो दंसणविणओ समासेणा!' [ अय. वा. ४६-४७ ]॥ ११०॥

सदा वर्तमान रहता है। विशेष रूपसे रहित चैतन्य आकाशके फूछकी तरह असत् है। प्रकृति तो अचेतन है उसके लिए मुक्ति अनुपयोगी है। प्रकृतिके वंधने या छूटनेसे आत्माका क्या ? इस प्रकार सांक्य मतमें सिद्धपना सम्भव नहीं है। नैयायिक वैशेषिक सिद्ध अवस्थामें बुद्धि आदि विशेष गुणोंका अभाव मानते हैं। कौन समझदार आत्माको जड़ बनाना पसन्द करेगा। वथा विशेष गुणोंसे शून्य आत्माकी सत्ता कैसे सम्मव हे ? जो बुद्धि आदि विशेष गुणोंसे रहित है वह तो आत्मा ही नहीं है जैसे मस्म। इस प्रकार अन्य मर्तों में कथित सिद्धोंका स्वरूप नहीं बनता। अतः बाघा करनेवाळे समस्त कर्मळेपके विनाशसे उत्पन्न हुए निश्वल स्वास्थ्यमें स्थित और अनन्त ज्ञानात्मक सुखसे सन्तुष्ट सिद्ध होते हैं। इस प्रकार सिद्धोंके माहात्म्यका कथन सिद्धोंका वर्णजनन है। जैसे वीतरागी, वीतहेवी, त्रिलोकके चूड़ामणि भव्य जीवोंके जुसोपयोगमें कारण होते हैं। उसी प्रकार उनके विन्व भी होते है। बाह्य द्रव्यके अवलन्यनसे ही शुम और अञ्चम परिणाम होते हैं। जैसे आत्मामें इप्र और अनिष्ट विषयोंके साजिष्यसे राग-हेंच होते हैं, अपने पुत्रके समान व्यक्तिका दर्शन पुत्रके स्मरणका आध्न्यन होता है। इसी तरह प्रतिबिम्यको देखकर अईन्त आदिके गुणोंका स्मरण होता है। वह स्मरण नवीन अञ्चम कर्मीका आसव रोकनेम, नवीन शुभकर्मोंक बन्धमें, वंधी हुई शुम्, प्रकृतियोंके अनुमागको वढानेमें और पूर्वबद्ध अञ्चम प्रकृतियोंके अनुमागको घटानेमें समर्थ है। इसंबिए जिनश्रिमशॅकी उपासना करना चाहिए। इस प्रकार विन्यकी महत्ताका प्रकाशन विम्बका वर्णजनन है। श्रुत केवछज्ञानकी तरह समस्त जीवादि ब्रुज्योंका यथार्थ स्वरूप प्रकाशन करनेमें समर्थ है। कर्मरूपी तापका निर्मूछन करनेमें तत्पर शुमध्यानरूपी चन्त्रके छिए मछयगिरिके समान है, स्व और परका उद्घार करनेमें छीन विद्वानोंके द्वारा मनसे आराधनीय है, अगुम आसवको रोकता है, अप्रमत्तका छाता है, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष झातका बीज है, सम्यग्दर्शन, सम्यग्झानमें प्रवृत्त कराता है, ऐसा कहना श्रुतका वर्ण-जनन है। जिन सगवान्के द्वारा वपदिष्ट धर्म दुःखसे रक्षा करनेमें, सुख दैनेमें तथा मोक्षकी प्राप्त करानेमें समर्थ है। इस प्रकार धर्मके माहात्म्यको कहना धर्मका वर्णजनन है। साधु अनित्य भावनामें छीन होनेसे शरीर आदिकी ओर ध्यान नहीं देते, जिनप्रणीत धर्मको ही दु:बॉसे रक्षा करनेमें समर्थ जानकर बसीकी शरण छेते हैं, कमीको प्रहण करने, उसका फड भोगने और उनको जड़मूलसे नष्ट करनेवाले हम अकेले ही हैं ऐसा वनका दृढ़ निश्चय होता है, न ने मुखसे राग करते हैं और न दु:खसे द्वेप, मुख-प्यासकी बाघा होनेपर भी परिणामी को संक्छिष्ट नहीं करते, ज्ञान ध्यानमें तत्पर रहते हैं इस प्रकार साम्रुके साहात्म्यका प्रकाशन साधुका वर्णजनन है। इसी प्रकार आचार्य और चपाच्यायके माहात्म्यका प्रकाशन उनका वर्णजनन है। रतनत्रयके जामसे भन्य जीवरात्रि अनन्त कालसे मुक्ति जाम करती काती है इत्यादि कथन मार्गका वर्णजनन है। समीचीन दृष्टि मिध्यात्वको हटाकर ज्ञानको निर्मेछ करती है, अशुम गतिमें जानेसे रोकती है इत्यादि कथन सम्यग्दृष्टिका वर्णजनन है। झुठा दोष लगानेको अवर्णवाद कहते हैं। अहन्त सिद्ध आदिमें मिख्यावादियोंके द्वारा लगाये गये दोषोंका प्रतिवाद करके छन्हें दूर करना चाहिए। आसादना अवज्ञाको कहते हैं। उसे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अहँन्त आदिमें मक्ति आदि करना सन्यक्तवकी विनय है ॥११०॥

•

۴

#### अथ प्रकारान्तरेण सम्यक्त्वविनयमाह—

बन्योऽस्मीयमवापि येन जिनवागप्राप्तपूर्वा मया, भो विष्वग्जगदेकसारिमयमेवास्यै नखच्छोटिकाम् । यच्छाम्युरसुक्षमुरसहाम्यहमिहैवाद्येति कृत्स्नं युवन्, श्रद्धाप्रत्ययरोचनैः प्रवचनं स्पृष्टचा च वृष्टि भजेत् ॥१११॥

चत्सुकं —सोत्कष्ठम् । युवत् —मिश्रयन् योजयन्तित्यर्थः । स्पृष्ट्या—स्पर्शतेम । उन्तं च— 'सद्ह्या पत्तियया रोजयफार्सतया पवयणस्य । सयळस्स जे णरा ते सम्मत्ताराहृया होति ॥' [ मा. जा. ७ ] ॥१११॥

सथलस्य ज गरा त सम्भताराहृया हु॥त ॥ ॄ मा. सा. ७ ] ॥१११॥ स्थाष्टाजुपुष्टस्य संवेगाविविशिष्टस्य च सम्यक्तस्य फळं दृशान्ताक्षेपमुखेन स्फुटयति—

पुष्टं निःशिद्धितस्वाद्धेरङ्गेरष्टाभिरत्कटम् । संवेगादिगुणैः कामान् सम्यक्तवं दोग्वि राज्यवत् ॥१९२॥

निःसिद्धितत्त्वाद्यैः—निःसिद्धितत्त्व-निक्वांसितत्व-निर्विचिकित्सस्य - अमूब्दृष्टिरवोषगृहन-स्थितीकरण- १२ वात्सस्य-प्रमावनावयैः अञ्चैः माहारूयसायनैः अष्टाभिः । राज्यं तु स्वाम्यमारयसुद्धृत्कोषाराष्ट्रदुर्गवकावयैः सप्तिपरङ्गः पुष्टमिति ततोऽस्य व्यतिरेकः । उत्कटस् । राज्यं तु सीविविग्रह्यानासनद्वैधोभावंस्वयैः विह्मरेव गुर्णीविधिष्टं स्यात् । अत एव काक्वा राज्यवत् सम्यक्तयं मनोरयान् पूरवित ? नैवं पूरयित । तिह् सम्यक्तिमव १६ पूरयित इति कोकोत्तरस्य माहारम्यमाविष्करोति ।।११२॥

प्रकारान्तरसे सम्बक्त्वकी विनय कहते हैं-

सुसुको श्रद्धा, प्रत्यय, रोचन और स्पर्धनंके द्वारा समस्त जिनागमको युक्त करते हुए सम्यन्त्रांनकी आराधना करनी चाहिए। मैं सौमाग्यक्षाछी हूँ क्योंकि मैंने अभी तक संसारमें रहते हुए भी न प्राप्त हुई जिनवाणीको प्राप्त किया। इस प्रकार अन्तरंगसे श्रद्धान करना श्रद्धा है। अहो, यह जिनवाणी ही समस्त छोकमें एकमात्र सारमूत है इस प्रकारकी मावना प्रत्यय है। इसी जिनवाणीके छिए मैं नखोंसे चिक्टी छेता हूँ। (अँगूठा और उसके पासकी तर्जनी अँगळीके नखोंसे अपने प्रियके शरीरमें चिक्टी छेनोसे उसमें दिन ज्यक्त होती है)। यही रोचन है। आज उत्कण्ठाके साथ मैं उसी जिनवाणीमें उत्साह करता हूँ यह स्पर्शन है। १९११।

विशेषार्थं - कहा भी है - 'जो मनुष्य सुमस्त जिनागमका अद्धान, प्रत्यय, रोचन और

स्पर्शन करते हैं वे सम्यक्तवके आराधक होते हैं।।१११॥

आठ अंगोंसे पुष्ट और संवेग आदिसे विशिष्ट सम्यक्त्वका फळ दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं—

निःशंकित आदि आठ अंगोंसे पुष्ट और संवेग आदि आठ गुणोंसे प्रमावशाली

सम्यग्दर्शन राज्यकी तरह मनोरशोंको पूर्ण करता है ॥११२॥

विशेषार्थ —सम्यग्दर्शन नि.शंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूद्दृष्टि, उपगृह्न, रियतीकरण, वात्सल्य, प्रभावना इन आठ गुणोंसे पुष्ट होता है और संवेग, निवेंद, गहीं, निन्दा, उपशम, मिनत, वात्सल्य और अनुकम्पा नामक आठ गुणोंसे अत्यन्त प्रभावशाळी होता है। किन्तु राज्य, स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना इन सात ही अंगोंसे पुष्ट होता है तथा सन्यि, विप्रह, यान, आसन, द्वैधीमान और आश्रय इन छह गुणोंसे प्रमावशाळी होता है। इससे स्पष्ट है कि राज्यसे सम्यक्त्य बळशाळी है। अतः अर्थ करना चाहिए—क्या राज्यकी तरह सम्यक्त्य मनोरयोंको प्रा करता है श्वर्थात पूरा नहीं करता।

व्यवनमुद्योतनपूर्वकस्य सम्यन्दर्शनोत्तनभाचाराधनोपायनतुष्टयस्य प्रयोक्तुः फलमाचष्टे— इत्युद्द्योत्त्य स्वेन सुष्ट्र्वेकलोलीकृत्याकोमं विश्वता पूर्यते वृक् । येनाभीक्ष्णं संस्क्रियोद्येव बीजं तं जीवं सान्वेति जनमान्तरेऽपि ॥११३॥

स्वेन—श्वात्मना शह । एक्छोलोकुत्य—निम्मियता । उद्यवनार्थमियम् । अक्षोर्म विभ्रता— निराकुळं बहुता । निर्वेहेणार्थमियम् । पूर्वते—श्वाच्यहे । सामनाराधनेया । अमीक्ष्णं—पुनः पुनः । संक्षित्राः— ६ मंजिच्ळाविरायानुवेधः । बीर्णं—कार्याधावित्ररीहृषम् । जन्मान्तरेऽपि—उद्मवे मोक्षेऽपि च हत्यपि छन्दार्थः । पक्षे तु पुनः प्रावुभविऽपि ॥११३॥

अय सायिकेतरसम्यनत्वयोः साव्यसाधनमावं ज्ञापगति-

सिद्धयौपतमिक्येति वृष्ट्या वैदिकवापि च । क्षायिकों साथयेद् वृष्टिमिष्टदूतीं शिविश्रयः ॥११४॥

किन्तु सम्यक्त सम्यक्तको तरह ही मनोरथोंको पूरा करता है उसे राज्यकी उपमा नहीं देना चाहिए। उसका माहात्म्य तो लोकोत्तर है ॥११२॥

इस प्रकार उद्योतनपूर्वेष सम्यग्दर्शनकी आराधनाके उद्यवन आदि चार उपायोंके कर्ताको जो कछ प्राप्त होता है उसे कहते हैं—

जैसे कपास आदिके बीजमें गंजीठके रंगका अन्तरंग-बहिरंगत्यापी योग कर देनेगर वह योग बीजके उगनेपर भी उसमें रहता है, वैसे ही उक्त प्रकार सम्बद्धांनको निर्मेष्ठ करके आत्माके साथ दृढतापूर्वक प्रक्रोक करके निराक्तुकतापूर्वक धारण करते हुए जो प्रिष्ट खण सम्यग्दर्शनको सम्पूर्ण करता है, उस जीवका वह सम्यग्दर्शन न केवळ उसी पर्यायमें किन्तु जन्मान्तरमें भी अञ्चसरण करता है। १११२॥

विशेषार्थं — सिद्धान्तमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्दान, सम्यक्चारित्र और तप प्रत्येक्की पाँच-पाँच आराधनाएँ प्रसिद्ध हैं। उस्त इलोकमें चन्हींका कथन है, यथा—'उचात्य'—निर्मेष करके, पदके द्वारा सम्यग्दर्शनकी ध्योतन नामक आराधना जानना। 'आत्माके साथ पकः मेक करके' इस पदके द्वारा उद्यवन आराधना कही है। 'मिराकुल्तापूर्वक पारण करते हुए' इन शब्दोंके द्वारा निर्वेहण आराधना कही है। 'प्रतिक्षण पूर्ण करता है' इस पदके द्वारा साधन और 'उस जीवको' इत्यादि पदके द्वारा निःसरण आराधना कही है।।१११॥

आगे श्वायिक सम्यक्त्व तथा शेष हो सम्यक्त्वोंमें साध्य-साधन भाव धतलाते हैं— अनन्तर कहे गये उद्योतन आहि पाँच उपायोंके प्रयोगके द्वारा निष्पत्न जौपशिमिक रूप सम्यक्त्वेनके और वेदक सम्यक्त्वके द्वारा अनन्त ज्ञानाहि चतुष्ट्यरूप जीवन्युक्ति और परमयुक्तिकी प्रियदूती श्वायिक दृष्टिको साधना चाहिए॥११४॥

विशेषार्थ—विपरीत अभिनिवेशसे रहित आत्मरूप तत्त्वार्थअद्धानको हृष्टि या सम्य-ग्वर्शेन या सम्यक्त्व कहते हैं। उसके तीन भेद हैं—औपश्मिक, वेदक या क्षायोपश्मिक और क्षापिक। मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्व नामक दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियों-के और अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-प्राया-क्रोम इन चार चारित्रमोहनीयकी प्रकृतियोंके उपश्मसे होनेवाके सम्यक्त्वको औपश्मिक सम्यक्ष्यंन कहते हैं। इन्हीं सात प्रकृतियोंके क्ष्येंसे होनेवाले सम्यक्तवको क्षायिक सम्यक्तव कहते हैं। मिध्यात्व आदि छह प्रकृतियोंका उपराम होने पर और शुभ परिणामोंके द्वारा सम्यक्तव प्रकृतिके स्वरसका निरोध होनेपर वेदक सम्यक्तव होता है। सम्यक्तव प्रकृतिके उद्यके साथ होनेसे इसका नाम वेदक है क्योंकि इसमें उसका वेदन—अनुभवन होता है। यह सम्यक्तव ही व्यवहारमार्गी है क्योंकि इसमें उसका वेदन—अनुभवन होता है। यह सम्यक्तव ही व्यवहारमार्गी है क्योंकि इसमें उद्योतन आदि आराधनाओंका स्पष्ट रूपसे अनुभव होता है। आयिक सम्यक्त्य या वो औपरामिक सम्यक्त्र्य पूर्वक होता है या वेदक सम्यक्तव पूर्वक होता है। इसीसे इनमें और आयिक सम्यक्त्य साधन हैं और आयिक सम्यक्त्य साधन हैं। यह क्षायिक सम्यक्त्य सुक्ति की प्रियद्ती है। आयिक सम्यक्त होनेस कमी

छूटता नहीं है उसी भवमें या तीसरे भवमें नियमसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है।

अकरुंक देवने कहा है कि श्रुतसे अनेकान्तरूप जीवादि पदार्थीको जानकर, नयोंके हारा ज्यावहारिक प्रयोजनके साधक उन-उन अनेक धर्मोंकी परीक्षा करे। फिर नाम, स्थापना आदि स्वभावसे भिन्न जीवादि द्रव्योंके जाननेमें कारणमूत नय निक्षेपोंके द्वारा श्रुतके द्वारा विवक्षित द्रव्य-मावरूप अर्थात्मक, नामरूप वचनात्मक और स्थापनारूप प्रत्ययात्मक भेदोंकी रचना करके निर्देश स्वामित्व आदि भेदवाछे अनुयोगोंके द्वारा जीवादि हर तत्त्वों-को जानकर अपने सम्यग्दर्शनको पुष्ट करे । इस तरह जीवसमास, गुणस्थान और मार्गणा-स्थानोंके रहस्यको जानकर तपके द्वारा कर्मोंकी निर्जरा करके मुक्त होकर मुखको प्राप्त करता है। अर्थात तत्त्वको जाननेके जो स्पाय प्रमाण, नय, निक्षेप, सत्, संस्था, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व आदि बतलाये हैं उन सबको जानकर उनके द्वारा गुणस्थान और मार्गणात्यानको जानकर जीवकी विविध दशाओंको हृदयंगम करनेसे सम्यक्तवका पोपण होता है। इसीसे परमागममें गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणा और रुपयोग इन बीस प्ररूपणाओं के द्वारा जीव तत्वका विवेचन करके संसारी जीवके स्वरूपका चित्रण किया है। उपादेयकी तरह हेयको भी जानना आवश्यक है। हेयको जाननेसे चपादेयमें आस्था दृढ होती है। इसीसे शाचार्य कुन्दकुन्दने जहाँ समयसार-जैसे अध्यातम प्रधान प्रन्थको रचा वहाँ षट्खण्डागम-जैसे सिद्धान्त प्रन्थपर भी परिकर्म नामक ज्याख्या प्रन्थ रचा। अतः सुमुक्षके छिए एकमात्र समयसार ही पठनीय नहीं है, किन्तु चारों अनुयोग

१. 'श्रुतादर्धमनेकान्त्रमधियम्याभिसन्धिमः । परीक्ष्य तास्तास्तद्धमिननेकान् व्यावहारिकान् ।। परीक्ष्य तास्तास्तद्धमिननेकान् व्यावहारिकान् ।। विरचय्यार्थनाक्ष्मस्ययार्थनाक्ष्मस्ययार्थनाक्ष्मस्ययार्थनात्र् । अनुयोज्यानुयोगैक्च निर्वेद्यादिभिदा गतैः । प्रव्याणि जीवादीन्यास्मा विवृद्धाभिनिनेकातः ।। जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानतत्त्वविद् । तपोनिजीणंकर्माप्त्यं विमक्त स्वयुष्कितं ॥'

<sup>---</sup> छघोयस्त्रय, ७३-७६।

इत्याशाघरदृब्धायां घर्मामृतपश्चिकायां शानदीपिकापरसंज्ञायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ अत्राध्याये ग्रन्थप्रमाणं पञ्चविद्यति अब्दी शतानि । अंकतः रुकोकाः ८२५॥

पठनीय हैं। तभी तो तपके द्वारा मोख प्राप्त किया जाता है। बिना तपके तीन कालमें मोख नहीं हो सकता। किन्तु कोरे तपसे भी मोख प्राप्त नहीं है। आत्मश्रद्धान झानमूलक तप ही यथार्थ तप है॥११४॥

इस प्रकार पं. आक्षाधररचित धर्मामृतके अन्तर्गत अनगारधर्मकी सन्यकुमुद्दचित्रका गामक दीका तथा ज्ञानदीपिका नामक पंजिकाकी अनुसारिकी हिन्दी टीकामें सम्यक्षका उत्पादनादिकम सामक द्वितीय अध्याय समाग्न द्ववा ॥२॥

۲,

## तृतीय ऋध्याय

'विद्यावृत्तस्य संभूतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः । न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥' [ रत्न. था. ३१ ]

इति प्रथमं सम्यवत्वमाराध्येदानी सम्यवानाराधना प्राप्नोति । तत्र तावत् परमज्ञानप्राप्त्युपाय-भृतत्वाच्युतम्य तदाराधनाया मुमुक्ष्निनयुद्धते—

> सङ्जैनसाह्ममुहूर्तैदृय्यन्मनःप्रसादास्तमसां छवित्रम् । भक्तुं परं सह्म भजन्तु अन्दसह्माञ्जसं नित्यमयारमनीनाः ॥१॥

Ę

ज्ञाह्ममूहूर्तैः—पञ्चवामुहूर्ताथा रात्रेक्चतुर्दको मृहूर्तः । स च चित्तकानुष्पापसारणहारेण संदेहादि-च्छेबाद्यवायाँ ( वृद्धिमृद्वोषयम् प्रसिद्धः । सन्तीतिः —त्राह्मे मृहूर्ते स्त्यायितिकर्तव्यताया समाधिमुपेयात् । सुक्षनिप्राप्रसन्ते हि मनसि प्रतिफक्षन्ति समायां ) बुद्धय इति । दृष्यम् —उत्कटीमवन् । परं ब्रह्म-—शुद्धचिद्गूपं स्वात्मस्वरूपम् । तदि श्रव्यब्रह्मसावनावष्टम्मादेव सम्यग्द्रष्टुं श्वयते । तथा चौक्तम्—

रत्नकरण्डश्रावकाचार (इलो. ३२ में) कहा है—'वीवके अमावमें वृक्षकी तरह सम्यक्त्वके अमावमें ज्ञान और चारित्रकी चत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलकी चत्पत्ति नहीं होती।'

इस आचार्यवचनके अनुसार सर्वप्रथम सम्यन्त्वकी आराधना करके अब सम्य-ग्ज्ञानकी आराधना प्रस्तुत करते हैं। उनमें श्रुतज्ञान उत्कृष्ट केवळज्ञानकी प्राप्तिके छिए उपायमूत है इस्ळिए मुमुश्रुओंको श्रुतज्ञानकी आराधनामें छगाते हैं—

सम्यग्दर्शनकी आराधनाके पश्चात् जिनके सनकी निर्मछता सम्यग्दर्शनरूपी ब्राह्म स्रुह्तेसे ख्दुबुद्ध हो गयी है, उन आत्माका हित चाहनेवाछे सुमुक्षुओंको, मोहनीय और ज्ञाना-वरण, वर्शनावरण, अन्तराय कर्मका नाश करनेवाछे परब्रह्म—शुद्ध चित्त्वरूप की आराधना करनेके छिए नित्य पारमार्थिक अञ्च ब्रह्म—अतज्ञानकी आराधना करनी चाहिए।।।।।

करनेके िए नित्य पारमार्थिक शब्द ब्रह्म-श्रुपज्ञानकी आराधना करनी चाहिए।।१।। विशेषार्थ-सम्यग्दर्शनको ब्राह्म सुदूर्वकी उपमा दी है। पन्द्रह सुदूर्वकी रात्रिके चौद्-हवें सुदूर्वको ब्राह्म सुदूर्व कहते हैं। सुदूर्व अर्थात् दो घटिका। वह समय चित्तको कलुपताको दूर करके सन्देह आदिको हटाते हुए यथार्थ बुद्धिको आप्रत् करता है यह बात प्रसिद्ध है। कहा भी है-

'बाझ मुहूर्तमें घठकर नित्यकृत्य करके ध्यान लगावे। सुखपूर्वक निद्रासे सनके प्रसन्त होनेपर यथार्थसुद्धि प्रस्फुटित होती है।' यतः ब्राझ मुहूर्तकी तरह सन्यग्दर्शन भी चित्तकी प्रसन्नताका—निर्मलताका हेसु है। अतः सम्यग्दर्शनकी आराधनाके पश्चात् श्रुतज्ञानकी आराधना करनी चाहिए। क्योंकि श्रुतज्ञानकी आराधना ही समस्त पुरुपार्यकी सिद्धिका सबसे प्रधान स्पाय है। श्रुतज्ञान ही स्वात्म्यके अमिमुख संवित्तिक्ष है। कहा भी है—'यहले

रै. म. कु. च. टी.। २. नीतिवाक्यामृत ।

Ę

٩

'स्याकारश्रीवासवस्येनंगीचैः पस्यन्तीत्यं चॅत्रमाणेन चापि । पस्यन्त्येव प्रस्फुटानन्तवमँ स्वात्मद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्तः ॥' [

शब्दब्रह्म-श्रुवज्ञानम् । बाञ्जसं--पारमाधिकं स्वात्माभिमुखर्षवित्तिकपिमत्यर्थः । उनतं च--गहियं तं सुव्रणाणा पच्छा संविद्यणेण भावेक्को । जो ण हु सुव्यमवर्जवह सो मुज्झह अप्पस्क्यावे ॥ छक्खणदो णियळक्सं अणुह्दमाणस्स जं हुवे सोक्खं ।

सा संवित्ती भणिया सथलवियप्पाण णिडहणी ॥' [ब्र. स्व. प्र. नय. ३४९, ३५१]॥१॥ आत्मनीनाः—बात्माभिहिताः ॥१॥

भय श्रुताराधनायाः परम्परयाः केवछज्ञानहेतुत्वभुपवर्धयन् भूयस्वर्तन श्रोत्साहयवि— कैवल्यमेव मुक्त्यङ्गं स्थानुभूत्येव तद्भवेत् । सा च श्रुतेकसंस्कारमनसाऽतः श्रुतं भवेत् ॥२॥

१२ स्पष्टम् ॥२॥

अत्वज्ञानके द्वारा आत्माको प्रहण करके पीछे संवेदनके द्वारा उसका ब्यान करना चाहिए। जो अत्वज्ञा अवलम्बन नहीं छेता वह आत्माके सद्मावमें मृद् रहता है। छक्षणके द्वारा अपने छक्ष्यका अनुमन करते हुए जो सुख होता है उसे संवित्ति कहते हैं। वह समस्त विकल्मोंको तच्य करने वाली है। यहाँ छक्ष्य आत्मा है, वह आत्मा अपने झानदर्शन आहि गुणोंके साथ ध्यान करने योग्य है। उस आत्माका छक्षण चेतना या उपलब्धि है। वह चेतना वर्शन और झान रूप है।

श्रुवज्ञानकी भावनाके अवलम्बनसे ही आत्माके शुद्ध स्वरूपको देखा जा सकता है। गभी है—

'जो इस प्रकार स्याद्वावरूपी राजसे सम्बद्ध नयोंके द्वारा तथा प्रमाणसे भी वस्तुः स्वरूपको वेखते हैं ये अनन्तसमीसे समन्वित सुद्ध चिन्मात्र स्वात्मद्वव्यको अन्तस्त्वमें अवश्य वेखते हैं'। अतः स्वात्मसंवेदनरूप श्रुतज्ञान पुरुषार्यको सिद्धिके लिए अत्यन्त आवश्यक है। उसके विना आस्वर्शन नहीं हो सकता और आस्मवर्शनके विना सोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः सम्यग्वर्शनकी आराधनाके पश्चात् सम्यग्ज्ञानकी आराधना करनी ही चाहिए।'।।।।

श्रुवकी आराधना परम्परासे केवलज्ञानमें हेतु है यह वतलाते हुए युनः श्रुतकी आरा-धनामें कसाहित करते हैं:—

केवळज्ञान ही मोक्षका साक्षात् कारण है। और वह केवळज्ञान स्वानुसूतिसे ही होता है। तथा वह स्वानुसूति श्रुवज्ञानको उत्कृष्ट सावनामें जीन सनसे होती है इसिक्ए श्रुवकी खाराधना करनी चाहिए ॥२॥

विशेषार्थ — मोक्षमार्ग केवळबातका जितना महस्व है उससे कम महस्व श्रुतकातका नहीं है। आगममें कहा है कि 'द्रन्यश्रुतसे भावश्रुत होता है और भावश्रुतसे मेदजान होता है। मेदजानसे स्वानुम्ति होती है और स्वानुम्ति केवळजान होता है'। आशय यह है कि वस्तुके स्वरूपका निरुप्तय जीव और कर्मका स्वरूप बतळानेवाळे शास्त्रोंके अभ्याससे होता है। जो पुरुष आगममें प्रतिपादित गुणस्थान, जीवसमास आदि बीस प्ररूपणाओंको नहीं जानता और न अध्यासमें प्रतिपादित आत्या और शरीराहिके मेदको जानता है वह पुरुष

₹

Ę

٩

**अथ** मनसः श्रुतसंस्कारपुर:सरस्वसंवेदनोपयोगेन शुद्धचिद्रूपतापरिणाँत दृष्टान्तेन स्पष्ट्यति—

ध्रुतसंस्कृतं स्वमहसा स्वतत्त्वमाप्नोति मानसं क्रमशः। विहितोषपरिष्वङ्गं शुद्धचति पयसा न कि वसनम्॥२॥

स्वमहसा-स्वसंवेदनेन । उन्तं च-

'अविद्याभ्याससंस्कारैरवर्श्य क्षिप्यते मनः। तदेव ज्ञानसंस्कारैः स्वतस्तत्त्वेऽविद्यते॥' [ समा. तं. ३७ क्लो ]

स्वतत्त्वं —शुद्धविन्मात्रं तस्यैव मुमुक्कुभिरपेक्षणीयत्वात् । तदुक्तम् — 'अविद्यासंस्कारव्यतिकरविवेकादकळिळं

प्रवृत्ति-व्यावृत्ति-प्रतिविहतनेष्कम्यंभचलम् । लयात्पर्यायाणां कमसहभुवामेकमगुणं स्वतत्त्वं चिन्मात्रं निरुपधि विशुद्धं स्फुरत् वः ॥' [

] 11311

रागादि दोषोंसे रहित और अन्यायाध मुख आदि गुणोंसे सहित आत्माका भावकर्म शब्दसे कहें जानेबाले रागादिरूप विकल्प जालसे भेद नहीं जानता। इसी तरह कर्मरूपी शबुओंका नाश करनेमें समर्थ अपने परमात्मतत्त्वका ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्मोंके साथ भी भेद नहीं जानता। तथा शरीरसे रहित शुद्ध आत्मपदार्थका शरीर आदि नोक्ससे भी भेद नहीं जानता। इस प्रकारका भेदबान न होनेसे उसे अपने शुद्ध आत्माकी ओर विच नहीं होती और विच न होनेसे वह समस्त रागादिसे रहित आत्माका अनुभवन नहीं करता। तव वह कैसे कर्मक्षय कर सकता है। अतः ग्रुग्धुओंको परमागमके उपदेशसे उत्पन्न निर्वकार स्वसंवेदन जानकी ही भावना करनी चाहिए। सारांश यह है कि परमागमसे सभी द्रव्यगुण पर्याय ज्ञात होते हैं क्योंकि आगम परोक्ष होते हुए भी केबल्जानके समान है। पीछे आगमके आघारसे स्वसंवेदन ज्ञान होनेपर स्वसंवेदन ज्ञानके वल्को केबल्जान होनेपर समी पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसल्य श्रुतज्ञानक्रपी चक्षु परम्परासे सवको देखती है इसल्यि श्रुतक्षी आराधना करनी चाहिए।।।।।

मनके श्रुतसंस्कारपूर्वक स्वसंवेदनरूप उपयोगके द्वारा शुद्ध चिद्र्प परिणतिको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं—

कालकमसे श्रुतज्ञानसे भावित भन स्वसंवेदनसे शुद्ध चिन्मात्र स्वतत्त्वको प्राप्त कर छेता है। क्या खारी मिट्टीसे रगड़ा गया वस्त्र जलसे शुद्ध नहीं होता ॥३॥

विशेषार्थ-यहाँ मन वस्त्रके समान है। श्रुवज्ञान खारी मिट्टी या क्षारके समान है। स्वसंवेदन जलके समान है। जैसे वस्त्रकी शुद्धि कालकमसे होती है। उसी तरह मनकी शुद्धि भी घीरे-घीरे कालकमसे होती है। कहा है-

'अविद्या अर्थात् अज्ञानके अभ्याससे उत्पन्न हुए संस्कारों द्वारा मन पराधीन होकर चंचल हो जाता है—रागी-द्वेषी वन जाता है। वहीं मन श्रुतज्ञानके संस्कारोंके द्वारा स्वयं ही आत्मस्वरूप स्वतत्त्वमें स्थिर हो जाता है'। यहाँ स्वतत्त्वसे शुद्ध चिन्मात्र लेना चाहिए क्योंकि मुमुक्षुओंको उसीकी अपेक्षा होती है ॥३॥ \$

भय मत्यादिज्ञानामाय्युपयोगो मुमुसूर्या स्वार्थसिद्धयै विषेय इत्युपदेशार्यमाह— मत्यवधिमनःपर्ययभोधानपि वस्तुतत्त्वनियतत्वात् । उपगुञ्जते यथास्यं मुमुक्षवः स्वार्थसंसिद्धये ॥४॥

अवधि:—अवोगलं बहुतरं द्रव्यमविन्छन्नं वा रूपि द्रव्यं धीयते व्यवस्थाप्यते अनेनेत्यवधिर्वेशप्रस्यक्ष-ज्ञानविशेष: । स त्रेषा देशावच्यादिगेदात् । तत्र देशाविषयस्थितोऽनवस्थितोऽनुगाम्यननुगामी वर्षमाने ६ हीयमानक्ष्येति षोढा स्यात् । परमाविषरनवस्थितहीयमानवर्जनाच्यतुर्वी । सर्वोविषस्त्यवस्थितोऽनुगाम्यननुगामो चेति त्रेषा । अवति चात्र स्कोकः-—

> 'देशावधिः सानवस्थाहानिः स परमावधिः । वधिष्णुः सर्वावधिस्तु सावस्थानुगमेतरः ॥' [

1

आगे उपदेश देते हैं कि मुमुक्षुओंको स्वार्थकी सिद्धिके छिए मति आदि झानोंका भी उपयोग करना चाहिए—

मुमुक्षुगण स्वार्धकी संप्राप्तिके लिए मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानका भी यथायोग्य लपयोग करते हैं। क्योंकि ये ज्ञान भी वस्तुतस्वके नियामक हैं, वस्तुका यथाये स्वरूप वतलाते हैं।।।।।

विशेपार्थ — मित्रानावरण कर्मका ख्रयोपशम होनेपर इन्त्रिय और मनकी सहायंत्रिसे जो अर्थको जानता है वह मित्रान है। उसके मित्र स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिनोध आदि अनेक मेद हैं। वाझ और अन्तरंगमें स्पष्ट अवम्रहादि रूप जो इन्द्रियजन्य ज्ञान और स्वसंवेदन होता है उसे मित्र और सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। स्वयं अनुसूत अतित अर्थको प्रहण करनेवाले ज्ञानको स्मृति कहते हैं जैसे वह देवहता। यह वहीं है, यह उसके समान है, यह उससे विल्क्षण है इस प्रकारके स्मृति और प्रत्यक्षके जोड़रूप झानको प्रत्यिम ज्ञान या संज्ञा कहते हैं। आगके बिना कभी भी कहींपर धुआँ नहीं होता, या आत्माके विना शरीरमें हलन-चलन आदि नहीं होता यह देखकर वहाँ ज्ञाँ होता है वहाँ आग होती है या जिस शरीरमें हलन-चलन है उसमें आत्मा है इस प्रकारकी व्याप्तिके ज्ञानको तर्क या कहता है। एक व्याप्तिज्ञानके वल्से धूमको देखकर अगिनका ज्ञान करना अनुमान या अभिनिनोध है। रात या दिनमें अकस्मात् वाझ कारणके विना 'कल मेरा भाई आनुमान या अभिनिनोध है। रात या दिनमें अकस्मात् वाझ कारणके विना 'कल मेरा भाई आनुमान या अभिनिनोध है। रात या दिनमें अकस्मात् वाझ कारणके विना 'कल मेरा भाई आनुमान या अभिनिनोध है। रात या दिनमें अकस्मात् वाझ कारणके विना 'कल मेरा भाई आनुमान या अभिनिनोध है। रात या दिनमें अकस्मात् वाझ कारणके विना 'कल मेरा भाई आनुमान या अभिनिनोध है। रात या दिनमें अकस्मात् वाझ कारणके विना 'कल मेरा भाई आनुमान वाह कारणके विना 'कल मेरा भाई आनुमान वाह कारणके विना 'कल मेरा भाई आनुमान या अभिनिनोध है। रात या दिनमें अकस्मात् वाह कारणके विना 'कल मेरा भाई आनुमान या अभिनिनोध है। रात या दिनमें अकस्मात् वाह कारणके विना 'कल मेरा भाई आनुमान या अभिनिनोध है। रात या दिनमें अकस्मात् वाह कारणके विना 'कल मेरा भाई सा कहते हैं। यह उपके अध्य अध्य कारणके विना कहते हैं। यह उपको प्राप्त कारणके विना कहते हैं। यह उपको प्रव्याप्त कारणके विना कहते हैं। यह इत्तर ही सेर हैं।

अविधिज्ञानावरण कर्मका खयोपल्लम होनेपर अधिकतर अघोगत इत्यको अथवा मर्यादित नियतक्षी द्रव्यको जाननेवाछे ज्ञानको अविध कहते हैं। यह देशप्रत्यस्त्रानका मेद है। उसके तीन मेद है—देशाविध, परमाविध, सर्वाविध। देशाविधके छह मेद हैं— अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, वर्षमान और हीयमान। परमाविधके अनवस्थित और हीयमानको छोड़कर शेष चार भेद हैं। सर्वाविधके तीन ही भेद हैं— अवस्थित, अनुगामी और अननुगामी। कहा भी है—

देशाविष अनवस्था और हानि सहित है। परमाविष वहता है और सर्वाविष

अवस्थित अनुगामी और अननुगामी होता है।

₹

त्तरलक्षणविकल्पस्वामिशास्त्रं त्विदम्--

'अवधीयत इत्युक्तोऽविधः सीमा सकन्मभूः । पर्याप्तस्वश्रदेवेषु सर्वाङ्गो ( न्यो जिनेषु च ॥ गुणकारणको मत्यंतिर्यक्ष्वब्जादिचिह्नजः । सोऽवस्थितोन्-) गामी स्याद वर्षमानक्च सेतरः ॥' [

]

इत्यादि । कि चाविधज्ञानिना नामेरपरि खड्खपपादिलाञ्छनं स्यात्, विमह्गज्ञानिना तु नामेरघः शरदमकंटादिः । मन.पर्ययः । तल्लक्षणाया (?) यथा —

'स्वमनः परीत्य यत्परमनोऽजुर्धवाय वा परमनोऽर्थंस् । विश्वदमनोवृत्तिरात्मा वेत्ति मनःपर्यंयः स मतः ॥' [

अवधिज्ञानका लक्षण, भेद और स्वामीका कथन करते हुए कहा है-

'अवधि' का अर्थ है मर्यादा या सीमा। मर्यादा सिंद ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं। इसके दो मेद हैं—मबप्रत्यय और गुणप्रत्यय। मबप्रत्यय—जन्मसे ही होनेवाला अवधिज्ञान देवों और नारिकयों तथा तीर्थंकरोंके होता है। यह समस्त अंगोंसे उत्पन्न होता है। गुण-प्रत्यय अवधिज्ञान तिर्यद्ध और मनुष्योंमें होता है। अवधिज्ञानियोंके नाभिके उत्पर शंख, पद्म आदि चिह्न प्रकट होते हैं और कुअवधिज्ञानियोंके नाभिसे नीचे सरट, मर्कट आदि चिह्न होते हैं। उन्हींसे अवधिज्ञान होता है। पद्खण्डागमके वर्गणा खण्ड (पु. १३, प्र. २९२, सूत्र ५६) में अवधिज्ञानके अनेक भेद कहे हैं। उनका कथन श्रीधवलाटीकाके अनुसार किया जाता है—

अवधिज्ञान अनेक प्रकारका है—देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, हीयमान, वर्षमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, सप्रतिपाती, अप्रतिपाती, पक्षमेत्र, अनेकक्षेत्र । जो अवधिज्ञान कृष्णपक्षके चन्द्रमाके समान घटता ही जाये वह हीयमान है । इसका अन्तर्भाव देशावधिमें होता है, परमावधि, सर्वावधिमें नहीं; क्योंकि ये दोनों घटते नहीं हैं। जो अवधिज्ञान गुक्छपक्षके चन्द्रमाके समान वहता ही रहता है वह वर्षमान है । इसका अन्तर्भाव देशावधि, परमावधि, सर्वावधिमें होता है । जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर हानि हिंदिके विना केकछज्ञान होनेतक अवस्थित रहता है वह अवस्थित है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर कभी वटता है, कभी घटता है और कभी अवस्थित रहता है, वह अनवस्थित अवधिज्ञान है । जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर जीवके साथ जाता है वह अनुगामी है । वह तीन प्रकारका है—क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और क्षेत्रसवानुगामी । जो अवधिज्ञान एक क्षेत्रमें उत्पन्न होकर जीवके स्वयं या परप्रयोगसे स्वसेत्र या परक्षेत्रमें जानेपर कच्च नहीं होता वह क्षेत्रानुगामी है । जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर उस जीवके साथ अन्य भवमें जाता है वह भवानुगामी है । जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर उस जीवके साथ अन्य भवमें जाता है वह भवानुगामी है । जो अवधिज्ञान सरत, ऐरावत, विदेह आदि क्षेत्रोंमें तथा देव, नारक, तिरंख और मनुष्य भवमें भी साथ जाता है वह क्षेत्रमवानुगामी है । अनुगामी अवधिज्ञान सरत, ऐरावत, विदेह आदि क्षेत्रोंमें तथा देव, नारक, तिरंख और मनुष्य मवमें भी साथ जाता है वह क्षेत्रमवानुगामी है । अनुगामी अवधिज्ञान

तत्तार्थ राजवातिक खादि में सर्वाविधको वर्षमान नहीं कहा है क्योंकि पूरे अविधका नाम सर्वाविध है। उसमें बागे बढनेका स्थान नहीं है।

सर्वार्थिसिद्ध और तत्त्वार्थ राजनातिकमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति तक या वह जीवन समाप्त होने तक तदवस्थ रहनेवाले अवधिज्ञानको सर्वस्थित कहा है।

٩

9

तत्स्वरूपविशेषशास्त्रं त्विदम्-

'विज्ञि-(चिन्ति-)ताचिन्तिताद्वीदिचिन्तिताद्वार्थवेदकम् । स्यान्मनःपर्ययज्ञानं चिन्तकरच नृष्ठोकयः ॥' 'द्विषा हृत्पर्ययज्ञानमृष्ट्या विपुष्ठया घिया । अवकवाङ्मनःकायवत्ययांजनितस्त्रिया ॥' 'स्यान्मतिविपुष्ठा षोढा वकावकाञ्जवाग्यृदि । तिष्ठतां व्यञ्जनार्थानां षद्मिदां ग्रहणं यतः ॥' 'पूर्वास्त्रिकाष्ठरूपर्यान् वर्तमाने विचिन्तके । वेत्यस्मिन् विपुष्ठा चीस्तु भूते भाविनि सत्यपि ॥' 'विनिद्वाष्टरलाम्भोजसन्निमं हृदये स्थितस् । प्रोक्तं द्रव्यमनः ( तज्ज्ञैमंनः )पर्ययकारणस् ॥' [

१२ इत्यादि । वस्तुतस्विनियतस्वात्—वस्तुनो ब्रन्यपर्यायास्मनोऽर्थस्य तस्यं याचारम्यं तत्र नियताः प्रतिनियतवृत्या निवदास्तेषां मावस्तर्स्यं तस्मात् । तथाहि—इन्द्रियवा मितः कतिपयपर्यायविशिष्टं मूर्तमेष वस्तु

भी तीन प्रकार का है—खेत्राननुगासी, सवाननुगासी और क्षेत्रसवाननुगासी। जो क्षेत्रान्तरमें साथ नहीं जाता, सवान्तरमें ही साथ जाता है वह क्षेत्राननुगासी अवधिज्ञान है। जो भवान्तरमें साथ नहीं जाता, क्षेत्रान्तरमें ही साथ जाता है वह भवाननुगासी अवधिज्ञान है। जो क्षेत्रान्तर और सवके द्याय सम्बन्ध रखता है वह क्षेत्रसवाननुगासी अवधिज्ञान है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर निर्मूण विनाशको प्राप्त होता है वह सप्रतिपाती है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर कैंबल्जानके उत्पन्न होनेपर ही नष्ट होता है वह सप्रतिपाती है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होनेपर ही वष्ट होता है वह स्प्रतिपाती है। जो अवधिज्ञान ज्ञानका करण जीवके अपिराण एकदेश होता है वह एक क्षेत्र है। जो अवधिज्ञान ज्ञरीरके सव अवध्वासे होता है वह स्परतिपाती है। जो अवधिज्ञान ज्ञरीरके सव अवध्वासे होता है वह स्पर्क क्षेत्र है। जो अवधिज्ञान ज्ञरीरके सव अवध्वासे होता है वह स्पर्क क्षेत्र है। जो अवधिज्ञान ज्ञरीरके सव अवध्वासे होता है।

वस्त्रार्थं नार्तिकमें (१।२२।५) में प्रथम आठ मेर्नोमें-से देशाविषके आठों भेद नतलाये हैं। परमाविषके हीयमान और प्रतिपाती मेर्नोके सिवाय शेव छह भेद नतलाये हैं और सर्वाविषके अवस्थित, अनुगामी, अननुगामी और अप्रतिपाती ये चार भेद नतलाये हैं।

दूसरेंके सनमें स्थित अर्थको मन कहते हैं उसका स्पष्ट जानना मन:पर्यथ है। उसका

स्थण है—

विशद्मनोवृत्ति अर्थात् मनःपर्यय झानावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न विशुद्धिवाला जीव अपने या परके मनको छेकर दूसरेके मनोगत अर्थको जानता है उस झानको मनःपर्यय

कहते हैं। उसका विशेव स्वरूप शासमें इस प्रकार कहा है-

'मतुष्य छोकमें स्थित जीवके द्वारा चिन्तित, अचिन्तित, अद्धैचिनित अर्थको जानने वाला मन पर्यय ज्ञान है। उसके दो मेद हैं—ऋजुमित मनःपर्यय और विपुलमित मनःपर्यय। ऋजुमितिके तीन मेद हैं—ऋजुमनस्कृतार्थक्व, ऋजुवाक्कृतार्थक्व, ऋजुकायक्कृतार्थक्व। अर्थात् मनके द्वारा पदार्थका स्पष्ट चिन्तन करके, वचनके द्वारा स्पष्ट कहकर, शरीरकी चेष्टा स्पष्ट रूपसे करके मूळ जाता है कि मैंने अग्रुक पदार्थका चिन्तन किया था या अग्रुक वाल कही थी या शरीरके द्वारा अग्रुक किया की थी। इस प्रकारके अर्थको ऋजुमितिक्वानि प्लेन पर या विना पूछे भी जान केता है कि अग्रुक भदार्थका चुमने इस प्रीतिसे विचार किया था

Ę

विति । मनोमितस्तु तथाविषं यूर्तमपूर्तं च । अवधिस्तु तथाविधान् पृद्गळान् पृद्गळसम्बद्धांस्व जीवान् । मनःपर्ययस्तु सर्वाविधमानविपयानन्तिममागिनिति । उपयुञ्चते—स्वार्षमहणे व्यापारयन्ति । यथास्वं—आस्पीयप्रयोगनानतिक्रमेण । तथाहि—अोत्रं वास्त्रमहणादौ, वस्तृजिनप्रतिमामक्त्रमानमार्गोदिनिरीक्षणे, मनस्व
गुणदोषविचारस्मरणादौ, तथाऽत्रिक्षं संदिग्वभृतार्थनिर्णये स्वपरायुःपरिमाणादिनिद्वये च व्यापारयन्ति, एवं
मनःपर्ययमपि ॥४॥

षय श्रुतसामग्रीस्वरूपनिर्णयार्थमाह---

स्वावृत्यपायेऽविस्पष्टं यन्नानार्यनिरूपणम् । ज्ञानं साक्षाबसाक्षाच्च मसेक्षयित सच्छतम् ॥५॥

स्वावृत्यपाये---- जुतज्ञानावरणक्षयोपनमे सित । नानार्थः--- उत्पादन्ययद्योग्यासम्बं वस्तु, तस्य प्ररूपणं---- सम्यक्तकप्विनायनम् । 'खुतमविस्पष्टतकंणम्' इत्यमिषानात् । शाक्षादित्यादि--- इत्यादि-शन्दम्बणक्षणाया भूगोऽपमित्यादि वसुराविज्ञानकक्षणायास्य मतेर्जीतं क्रमेण वटादिज्ञानं बह्नायादिज्ञानं व शब्दनं किङ्गनं व सुत स्यात् । ततस्य बातं जक्षारणाविज्ञान च श्रुतम् । श्रुतपूर्वमप्युपवारेण मतिपूर्वमित्युग्यते ।

या कहा था। विपुल्मतिके छह भेद हैं—तीन ऋजुरूप और तीन वकरूप। ऋजुमति मन:पर्यय वर्तमान जीवके द्वारा चिन्तित त्रिकालवर्ती रूपी पदार्थोंको जानता है किन्तु विपुल्मति
चिन्तन करनेवाला यदि भूत हो—पहले हो चुका हो या आगे होनेवाला हो तय भी उसके
द्वारा चिन्तित या आगामी कालमें विचारे जानेवाले रूपी पदार्थोंको भी जानता है। हृदयमें खिले हुप आठ पॉखुड़ीके कमलके आकार द्रव्यमन स्थित है वही मन:पर्ययकानका
कारण है।

ये सभी हान सामान्य विशेषात्मक वस्तुके स्वरूपको जानते हैं। वनमें-से इन्द्रियजन्य मित्रहान केवल मूर्त प्रत्यकी कुल ही पर्यायोंको जानता है। मनोजन्य मित्रहान मूर्त और अपूर्व द्रव्योंकी कुल पर्यायोंको जानता है। अविधिक्षान पुद्गल और पुद्गल से सन्बद्ध नीवोंकी कुल पर्यायोंको जानता है। मनःपर्ययहान सर्वाविधिक्षानके विषयभ्त द्रव्यके भी अनन्तवें भागको जानता है। सभी झान यथायोग्य अपने प्रयोजनके अनुसार ही पदार्थोंको जानते हैं। यथा—मुसुक्षणण श्रोत्रके द्वारा शास्त्र अवण करते हैं, चक्कके द्वारा जिनप्रतिमाका, खान-पानका और मार्ग आदिका निरीक्षण करते हैं, मनके द्वारा गुण-दोषका विचार स्मरण आदि करते हैं। अविधिक्षानसे शास्त्रके सिन्यम्य अर्थका निर्णय करते हैं, अपनी और दूसरोंको आयुक्षे परिमाणका निश्चय करते हैं। इसी तरह मनःपर्ययको भी जानना ॥॥॥

श्रुतज्ञानकी सामग्री और स्वरूपका विचार करते हैं-

श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेपर उत्पाद-व्यय-श्रोव्यात्मक या अनेकान्तात्मक षस्तुके स्वरूपका निश्चय करनेवाले अस्पष्ट झानको श्रुतज्ञान कहते हैं। यह श्रुतज्ञान या तो साक्षात् मतिज्ञानपूर्वक होता है या परम्परा मतिज्ञानपूर्वक होता है॥५॥

विशेषार्थ — श्रुतज्ञान दो प्रकारका है — शब्दबन्य और लिंगजन्य। 'घट' इत्यादि शब्दके सुननेक्प मित्रज्ञान अनन्तर होनेवाले घटादिके ज्ञानको अन्दबन्य श्रुतज्ञान कहते हैं। और 'यह घूम हैं' इत्यादि चक्षु आदिके द्वारा होनेवाले मित्रज्ञानके अनन्तर होनेवाले आग वगेरहके ज्ञानको लिंगजन्य श्रुतज्ञान कहते हैं। घट आदिके ज्ञानके वाद जो यह ज्ञान होता है कि यह घट जल मरनेके काम आग है या अग्विके ज्ञानके वाद जो यह ज्ञान होता

चकं च--'मितपूर्वं श्रुतं दक्षैरुपचारान्मित्तमंता । मितपूर्वं ततः सर्वं श्रुतं ज्ञेयं विचक्षणैः ॥' [ बिमतः पं. सं. १।२१८ ] एतच्च भावश्रुतमित्युच्यते ज्ञानात्मकत्वात् । एतिन्निमित्तं तु वचनं द्रव्यश्रुतमित्याहुः ॥५॥ यधेवं देघा स्थितं श्रुतं तर्हि तद्भेदाः सन्ति न सन्ति वा ? सन्ति चेत् तदुव्यतामित्याह्— तद्भावतो विद्यतिवा पर्यापादिविकस्पतः ।

इन्यतोऽङ्गप्रविष्टाङ्गबाह्यभेदाद् द्विषा स्थितम् ॥६॥

पर्यायः---अपर्याससूक्ष्मिनगोतस्य प्रथमसमये बातस्य प्रवृत्तं सर्वनषम्यं ज्ञानं तक्षि स्रव्यक्षरापर्यातः षानमसरस्रुतानन्तभागपरिमाणस्वात् सर्वविद्यानेभ्यो अधन्यं नित्योद्घाटितं निरावरण, न हि तावतस्तस्य कवाचनाऽन्यभावो भवति आत्मनोऽन्यभावप्रसङ्कात् स्वप्योगकक्षणस्वात्तस्य । तद्वक्तम्---

है कि यह पकानेके काम आती है। यह श्रुतज्ञान यदापि श्रुतज्ञानपूर्वक होता है फिर भी वसे दिपचारसे मतिपूर्वक कहते हैं। कहा भी है—

'ज्ञानियोंने मतिपूर्वक होनेवाळे श्रुवज्ञानको छपचारसे मतिज्ञान माना है। अतः साक्षात् मतिपूर्वक या परम्परासे मतिपूर्वक होनेवाळे समी श्रुतज्ञान मविपूर्वक होते हैं ऐसा विद्वानोंको जानना चाहिए!'

तथा अतके स्वरूप और भेदके विषयमें कहा है-

मतिपूर्वक होनेवाले अर्थसे अर्थान्तरके ज्ञानको श्रुवज्ञान कहते है। वह शब्दलेख और लिंगजन्य होता है। उसके अंगबाह्य और अंगप्रविष्ट दो मेद हैं। अंगवाह्यके अनेक

मेद हैं और अंगन्नविष्टके वारह भेद हैं।

शुत शब्द 'शु' धातुसे बनता है जिसका अर्थ सुनना है। शुत शानरूप भी होता है और शब्दरूप भी। जिस जानके होनेपर बक्ता शब्दका उच्चारण करता है बक्ताका वह ज्ञान और अमेताको शब्द सुननेके बाद होनेबाला ज्ञान भावश्रुत है अर्थात् ज्ञानरूप श्रुत है। और उसमें निमित्त बचन द्रव्यश्रुत है। भावश्रुत या ज्ञानरूप श्रुतका फल अपने विवादोंको दूर करता है अर्थात् उससे ज्ञाता अपने सन्देहादि दूर करता है इसलिए वह स्वार्थ कहलाता है। और शब्द प्रयोगरूप द्रव्यश्रुतका फल दूसरे ओताओंके सन्देहोंको दूर करना है इसलिए उसे परार्थ कहते हैं। इस तरह श्रुतज्ञान ही केवल एक ऐसा ज्ञान है जो स्वार्थ भी है और परार्थ मी है। शेष चारों ज्ञान स्वार्थ ही हैं क्योंकि शब्द प्रयोगके विना दूसरोंका सन्देह दूर नहीं किया जाता। और शब्द प्रयोगका कारणस्त ज्ञान तथा शब्द प्रयोगसे होनेवाला ज्ञान होनों श्रुतज्ञान हैं।।।।।

आगे श्रुवके इन दोनों भेदोंके भी भेद कहते हैं— भावश्रुव पर्याय, पर्याय समास आदिके भेदसे नीस प्रकारका है। और द्रव्यश्रुव संग-

प्रविष्ट और अंगवाह्यके भेदसे दो प्रकारका है ॥६॥

विशेषार्थ - आगैममें मावश्रुतके बीस सेद इस प्रकार कहे हैं - पर्याय, पर्यायसमास,

]

क्षणीदर्णान्तरक्षानं मतिपूर्वं शृतं मवेत् ।
 शाब्दं तिल्लक्षवं चात्र हचनेकद्विषद्मेदवम् ॥ [

२, पज्जय-अवसर-पद-संवादय-पडिवत्ति-जोगदाराई। पाहुड पाहुड वरणू पुक्तसमासा य बोघन्या ॥—वट् खं., पू. १२, पू. ३६०।

ą

'सुहमणिगोद अपज्जत्तयस्स जातस्स पढमसमयम्हि । हवदि हि सन्वजहण्णं णिच्चुघाडं णिरावरणं ॥' [ गो. जी. ३१९ ]

तथा---

'सुक्ष्मापूर्णंनिगोदस्य जातस्याद्यसणेऽप्यदः । श्रुतं स्पर्शमतेर्जातं ज्ञानं रुब्ध्यसप्रभिषम् ॥' [

तदेवं ज्ञानमनन्तासस्येय(-संस्थेय-)भागवृद्ध्या संस्थेया(-संस्थेया-)नन्तगुणवृद्ध्या च वर्धमानसंस्थेयलोक-

पद्, पद् समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास, अनुयोगद्वार, अनुयोगद्वार-समास, प्राप्टत-प्राप्टत, प्राप्टत-प्राप्टत समास, प्राप्टत, प्राप्टतसमास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व, पूर्वसमास । ये श्रुतज्ञानके बीस मेद जानने चाहिए। इनका स्वरूप श्रीधवला टीकाके आधारपर संक्षेपमे दिया जाता है-सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपयीप्तकके जो जधन्य झान होता है उसका नाम छञ्चक्षर है क्योंकि यह ज्ञान नाअके विना एक रूपसे अवस्थित रहता है। अथवा केवळज्ञान अक्षर है क्योंकि उसमें हानि-वृद्धि नहीं होती। द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा चूँकि सूक्ष्म निगोदिया छज्य्यपर्याप्रकका ज्ञान भी वही है इसिछए भी उसे अक्षर कहते हैं। इसका प्रमाण केवछ-ज्ञानका अनन्तवाँ माग है। यह ज्ञान निरावरण है क्योंकि आगममें कहा है कि अक्षरका अनन्तवाँ माग नित्य बद्धाटित रहता है। यदि यह मी आवृत हो जाये तो जीवके अमावका प्रसंग आ जावे । यह उज्ध्यक्षर अक्षर संज्ञावाले केवलज्ञानका अनन्तवाँ भाग है । इसलिए इस छन्ध्यक्षर ज्ञानमें सब जीवराशिका माग देनेपर ज्ञानके अविमागी प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा सव जीवराशिसे अनन्तगुणा ७०घ आता है। इस प्रक्षेपको प्रतिराशिभूत ७०ध्यक्षर ज्ञानमें मिळानेपर पर्यायज्ञानका प्रमाण आता है। पुनः पर्यायज्ञानमें सब जीवराशिका भाग देनेपर जो उच्च आने उसे उसी पर्यायज्ञानमें मिठा देनेपर पर्याय समास ज्ञान उत्पन्न होता है। आगे छह बृद्धियाँ होती हैं—अनन्त भाग बृद्धि, असंख्यात भाग बृद्धि, संख्यात भाग बृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनन्त गुण वृद्धि। इनके क्रमसे असंख्यात लोकमात्र पर्याय समास ज्ञान स्थान प्राप्त होते हैं। अन्तिम पर्याय समास ज्ञान स्थानमे सब जीवराशिका भाग देनेपर जो छव्य आवे उसे उसीमें मिछानेपर अक्षरज्ञान उत्पन्न होता है। वह अक्षरज्ञान सुक्ष्म निगोद लब्ब्यपर्याप्तकके अनन्तानन्त लब्ब्यक्षरोंके वरावर है। अक्षरके तीन भेद हैं — उव्यवहर, निर्वृत्यक्षर और संस्थानाक्षर। सुक्ष्मतिगोद अव्यवपर्याप्तकसे छेकर भूतकेवली तक जीवोंके जितने क्षयोपशम होते हैं उन सबकी खञ्ज्यक्षर संज्ञा है। जीवोंके मुंखसे निकले हुए शन्दकी निर्कृत्यक्षर संज्ञा है। संस्थानाक्षरका दूसरा नाम स्थापनाक्षर है। 'यह वह अक्षर है' इस प्रकार अमेदरूपसे वृद्धिमें जो स्थापना होती है या जो लिखा जाता है वह स्थापनाक्षर है। इन तीन अक्षरोंमें यहाँ लब्ध्यक्षरसे प्रयोजन है, शेपसे नहीं, क्योंकि वे जड़ हैं। जबन्य छठन्यक्षर सूक्ष्म निगोद छठन्यपर्शाप्तकके होता है और उत्क्रष्ट चीटह पूर्वधारीके होता है। एक अक्षरसे जो जघन्य ज्ञान उत्तन्न होता है वह अक्षर श्रुतज्ञान है। इस अक्षरके कपर दूसरे अक्षरकी षृद्धि होनेपर अक्षर समास नामक श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार एक-एक अक्षरको वृद्धि होते हुए संख्यात अक्षरोंकां वृद्धि होने तक अक्षर समास श्रवज्ञान होता है। पुनः संख्यात अक्षरोंको मिलाकर एक पद नामक श्रुतज्ञान होता है। सोलह सौ चौतीस करोड़ विरासी छाख साव इजार आठ सौ अठासी असरोंका एक मध्यम पद होता

परिमाणप्रागक्षरश्रुतज्ञानात्पर्यायसमासोऽभिषीयते । बक्षरश्रुतज्ञानं तु एकाकाराव्यक्षराभिषीयावगमस्यं श्रुतज्ञान-संस्थेयमागमाश्रम् । तस्योपरिष्टादक्षरसमासोऽख्यरजृद्धभा वर्षमानो द्विश्यादक्षरावबोषस्यभावः पदावबोषात् ष पुरस्तात् । एवं पदपवसमासादयोऽपि मावश्रुतमेदाः पूर्वसमासान्ता विश्वतिर्यंषागममिषगन्तव्याः ।

है। इस मध्यम पद श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरके बढ़नेपर पद समास नामक श्रुतज्ञान होता हैं। इस प्रकार एक-एक अक्षरकी बृद्धिसे बढ़ता हुआ पद समास श्रुतज्ञान एक अक्षरसे न्यून संघात श्रुवज्ञानके प्राप्त होनेतक जाता है। पुनः इसके उत्पर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर संघात नामक श्रुतज्ञान होता है। इस तरह संख्यात परोंको मिलाकर एक संघात श्रुतज्ञान होता है। यह मार्गणा ज्ञानका अवयवभूत ज्ञान है। पुनः संघात श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर संघात समास श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार एक-एक अक्षरकी वृद्धिके क्रमसे बढता हुआ एक अक्षरसे न्यून गतिमार्गणाविषयक ज्ञानके प्राप्त होने तक संघात समास भुतज्ञान होता है। पुनः इसपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्रतिपत्ति श्रृतज्ञान होता है। अनुयोग द्वारके जितने अधिकार होते हैं उनमें-से एक अधिकारकी प्रतिपत्ति संज्ञा है और एक अझरसे न्यून सब अधिकारोंकी प्रतिपत्ति समास संज्ञा है। प्रतिपत्तिके जितने अधिकार होते हैं उनमें से एक-एक अधिकारकी संघात संज्ञा है और एक अक्षर न्यन सब अधिकारोंकी संघात समास संज्ञा है। इसका सब जगह कथन करना चाहिए। पुनः प्रतिपत्तिश्रुतज्ञानके जुगर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्रतिपत्ति समास श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार एक-एक अक्षरकी युद्धिके क्रमसे बढ़ता हुआ एक अक्षरसे न्यून अनुयोगद्वार श्रुतज्ञानके प्राप्त होने तक प्रतिपत्ति समास अवज्ञान होता है। पुनः उसमें एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर अनुयोगद्वार शुनज्ञान होता हैं। अनुयोगद्वार अनुवज्ञानके उत्पर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर अनुयोगद्वार समास नामक श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक अक्षरकी बृद्धि होते हुए एक अक्षरसे न्यून प्राप्ततप्राप्तत श्रुतज्ञानके प्राप्त होने तक अनुयोगहार समास श्रुतज्ञान होता है। पुनः उसके कपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्राभृतप्राभृत श्रुतज्ञान होता है। युनः इसके कपर एक अक्षर-की वृद्धि होनेपर प्रामृतप्रामृत समास श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक अक्षरकी दृद्धि होते हुए एक अक्षरसे न्यून प्रास्त अतज्ञानके प्राप्त होनेतक प्रास्त प्रास्त समास् श्रुतज्ञान होता है। पुनः उसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्राप्तत श्रुतज्ञान होता है। इस तरह संख्यावप्रामृत प्रामृतोंका एक प्रामृत् श्रुवज्ञान होता है। इसके अपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्रामृत समास श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी वृद्धि होते हुए एक अक्षरसे न्यून वस्तु श्रुतज्ञानके प्राप्त होने तक प्राप्टत समास श्रुतज्ञान होता है। पुनः उसमें एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर वस्तु श्रुतज्ञान होता है। इसके उत्तर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर वस्तु समास श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक असरकी वृद्धि होते हुए एक असरसे न्यून पूर्व श्रुतज्ञानके प्राप्त होने तक वस्तु समास श्रुतज्ञान होता है। उसके कपर एक अक्षरकी बुद्धि होनेपर पूर्व अतुज्ञान होता है। पूर्वगतके जो उत्पाद पूर्व आदि चौदह अधिकार हैं उनकी अलग अलग पूर्व अवज्ञान संज्ञा है। इस उत्पाद पूर्व श्रुतज्ञानके उत्पर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर पूर्व समास श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक अक्षरकी दृद्धि होते हुए अगप्रविष्ट और अगवाह्य रूप सक्छ श्रुवज्ञानके सब अक्षरोंकी वृद्धि होने तक पूर्वसमास अुतज्ञान होता है। इस प्रकार मावस्रुतके बीस भेद होते हैं।

₹

٩

अञ्जयविष्टं आचाराविद्वावशमेरं वचनात्मकं द्रव्यखेतम् । अञ्जवद्वाद्धं सामायिकाविचतुर्वशमेरं प्रकीर्णक-श्रुतम् । तत्प्रपञ्चोऽपि प्रवचनाच्चिन्त्यः ॥६॥

अय श्रुतोपयोगविधिमाह—

तीर्यादाम्नाय निष्याय युक्त्याप्रन्तः प्रणिषाय च । शृतं व्यवस्येत् सद्विद्वमनेकान्तात्मकं सुधीः ॥॥॥

तीर्थात्—उपाष्पायात् । बाम्नाय—गृहीत्वा । निष्याय—अवकोक्य । युक्त्या—हेतुना सा हि अपक्षपातिनी । तदुक्तम्—

'इतें युक्ति यदेवात्र तदेव परमार्थसत्।

यद्भानुदीप्तिवत्तस्याः पक्षपातोऽस्ति न ववचित् ॥' [ सोम. स्पा. १३ ६को. ] अन्तःप्रणिषाय—स्वात्मन्यारोप्य । स्यवस्येत्—निश्चिनुयात् । सत्—स्यादस्ययभ्रोध्ययुक्तम् । अनेकान्तात्मकां—प्रव्यपर्यायस्यमावम् खुतं सक् अविश्वदतया समस्तं प्रकाशयेत् । तदुक्तम्—

द्रव्यश्रुतके दो भेद हैं— जंगप्रविष्ट और अंगवाद्ध! अंगप्रविष्टके वारह मेद हैं— आवार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या-प्रकृति, ज्ञात्वधर्मकथा, उपासका व्यव्यान, अन्ताकृद्य, अनुत्तरोपपाितकद्य, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्र और दृष्टिवाद! दृष्टिवादके पाँच भेद हैं— परिकर्म, सूत्र, प्रयमानुयोग, पूर्वगत और चूळिका। पूर्वगतके चौदह भेद हैं— उत्पाद पूर्व, अप्रायणीय, वीर्यानुप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्याननामचेय, विद्यानुप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्याननामचेय, विद्यानुप्रवाद, कर्मप्रवाय। अंगवाद्धके अनेक भेद हैं। वक्ताके भेदसे ये भेद जानना चाहिए। वक्ता तीन हैं— सर्वज्ञ तीर्थंकर, श्रुतकेवळी और आरातीय। मगयाच सर्वज्ञ देवने केवळज्ञानके द्वारा अर्थंकप आगमका चपदेश दिया। वे प्रत्यक्षदर्शी और वीतराग थे अतः प्रमाण थे। चनके साक्षात् शिष्ट्य गणधर श्रुतकेवळियोंने भगवान्की वाणीको स्परणमें रखकर को अंग पूर्व प्रन्यांकी रचना की वह भी प्रमाण है। उसके वाद आरातीय आचार्योंने काळदोपसे अल्पमित अल्पायु शिक्योंके कल्याणार्थ जो ग्रन्य रचे वे अंगवाद्ध हैं। वे भी प्रमाण हैं क्योंकि अर्थरपति अल्पायु शिक्योंके कल्याणार्थ जो ग्रन्य रचे वे अंगवाद्ध हैं। वे भी प्रमाण हैं स्वांकि अर्थरपते तो वे भी वही हैं। क्षीर समुद्रके जळको घरमें भरनेसे जळ तो वही रहता है। इसी तरह जानना ॥६॥

श्रतके उपयोगकी विधि कहते हैं-

बुद्धिशाली मुमुक्षुको गुरुसे श्रुवको श्रहण करके तथा युक्तिसे परीक्षण करके और उसे स्वात्मामें निश्चल रूपसे आरोपित करके अनेकान्तात्मक अर्थात् इन्यपर्यायरूप और उत्पाद-ज्यय-श्रीन्यात्मक विश्वका निश्चय करना चाहिए ॥।।।

विशेपार्थ — श्रुतझान प्राप्त करनेकी यह विधि है कि शासको गुरुमुखसे सुना जाये या पढा जाये। गुरु अर्थात् शासझ जिसने स्वयं गुरुमुखसे शासाध्ययन किया हो। गुरुकी सहायताके विना स्वयं स्वाध्यायपूर्वक प्राप्त किया श्रुतझान कभी-कभी गळत भी हो जाता है। शासझान प्राप्त करके युक्तिसे उसका परीक्षण भी करना चाहिए। कहा भी है कि 'इस लोकनें जो युक्तिसम्मत है वही परमार्थ सत् है। क्योंकि सूर्यकी किरणोंके समान युक्तिका किसी-के भी साथ पक्षपात नहीं है।' जैसे सब अनेकान्तात्मक है सत् होनेसे। जो सत् नहीं है वह अनेकान्तात्मक नहीं है वैसे आकाशका फूळ। इसके 'वाद' अर्ते भी यदि उसपर अन्तस्तलसे उतारना चाहिए। गुरुमुखसे पदकर और युक्तिसे परीक्षण करके भी यदि उसपर अन्तस्तलसे

1

ş

Ę

۹

१२

'श्रुतं केवलबोधस्य विस्वबोधात् समं द्वयस् । स्यात्परोक्षं श्रुतज्ञानं प्रत्यक्षं केवलं स्फुटस् ॥' [

प्रयोगः---सर्वमनेकान्तास्मकं सत्त्वात् यन्तेत्वं तन्तेत्वं यथा खपुष्यम् ॥७॥

अय तीर्थाम्नायपूर्वकं श्रुतमम्यस्येदित्युपदिश्वति-

वृष्टं श्रुताब्वेरद्यृत्य सन्मेघैर्मव्यचातकाः । प्रयमाखनुयोगान्यु पिवन्तु प्रीतये मुट्टः ॥८॥

सन्मेघै:-सन्तः शिष्टा मगविष्वनसेनाचार्यादयः ॥८॥

अय प्रथमानुयोगाभ्यासे नियुंक्ते--

पुराजं चरितं चार्याख्यानं बोधिसमाधिदम् । सत्त्वप्रयार्थी प्रथमातुयोगं प्रययेत्तराम् ॥९॥

पुराणं--पुरामनमध्यक्षियेयं त्रिविष्टिशकाकापुरुवकयाशास्त्रम् । यदार्थम्-'लोको देश: पुरं राज्यं तीर्थं दानतपोद्वयस् ।
पुराणस्याष्ट्रयाख्येयं गतय: फलमित्यपि ॥' [ महापु. ४।२ ]

श्रद्धा न हुई तो वह झान कैसे हितकारी हो सकता है। श्रुतज्ञानका वड़ा महत्त्व है। क्से केवल्जानके तुल्य कहा है। समन्तमद्र स्वामीने कहा है—स्याद्वाद अर्थात् श्रुतज्ञान और केवल्जान दोनों ही सर्व जीवादि तत्त्वोंके प्रकाश हैं। दोनोंमें भेद प्रत्यक्षता और परोक्षता है। जो दोनोंमें से किसीका भी ज्ञानका विषय नहीं है वह वस्तु ही नहीं है।।।।।

तीर्थं और आन्नायपूर्वक श्रुतका अभ्यास करनेका चपदेश देते हैं-

परमागमरूपी समुद्रसे संग्रह करके भगविन्तनसेनाचार्य आदि सत्पुरुषरूपी मेघोंके हारा बरसाये गये प्रथमानुयोग आदि रूप जलको मन्यरूपी चातक बार-बार प्रीतिपूर्वक पान करे ।।८।।

विशेषार्थं—मेथोंके द्वारा समुद्रसे प्रहीत जल वरसनेपर ही चातक अपनी चिरप्यासकी बुझाता है। यहाँ मन्य जीवोंको उसी चातककी उपमा दी है क्योंकि चातककी तरह मन्य जीवोंको भी चिरकालसे उपदेशरूपी जल नहीं मिला है। तथा परमागमको समुद्रकी उपमा दी है और परमागमसे उद्घृत प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और इन्यानुयोग सम्बन्धी शाखोंको जलकी उपमा दी है; क्योंकि जैसे जल तुष्णाको—प्यासको हूर करता है उसी तरह शाखोंसे भी संसारकी तृष्णा दूर होती है। और उन शाखोंकी रचना करनेवाले भगविज्ञनसेनाचार्य आदि आचार्योंको मेवको उपमा दी है क्योंकि मेघोंकी तरह दे भी विश्वका उपकार करते हैं।।।।

आगे प्रथमानुयोगके अभ्यासकी प्रेरणा करते है-

हेय और चपादेयरूप तत्वके प्रकाशका इच्छुक मन्य जीव बोधि और समाधिको देने वाछे तथा परमार्थ सत् वस्तु स्वरूपका कथन करनेवाछे पुराण और चरितरूप प्रथमातुयोग-को अन्य तीन अनुयोगोंसे भी अधिक प्रकाशमें छावे अर्थात् उनका विशेष अभ्यास करे।।९॥

—आसमी., १०५।

 <sup>&#</sup>x27;स्याद्वादकेवलजाने सर्वतस्त्रप्रकाशने ।
 भेद. साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥'

4

छोकस्तु---

'सर्गंइच प्रतिसर्गंइच वंशा मन्वन्तराणि च।

वंशानुचरितं चेति पुराणं पश्चलक्षायस् ॥' [ ब्रह्मवैवर्त पु., कृष्ण वन्म खण्ड १३१ अ. ] चिरतं—एकपृक्षाश्विता कृषा । अर्थाख्यानं —वर्धस्य परमार्थसतो विषयस्य आख्यानं प्रतिपादनं यत्र येन वा । बोधिः—अप्राप्ताना सम्यव्दर्शनादीना प्राप्ताः । प्राप्ताना तु पर्यन्तप्रापणं समाधिः । धर्म्यं श्वनलक्ष्याने वा । तौ दत्ते ( तत् ) त्वज्जवणात्तत्राप्त्याद्यपत्तेः । प्रथा—प्रकाशः । प्रथयेत्तरां—इतरानु-योगत्रयादतिक्येन प्रकाशयेत् तदर्थप्रयोगवृष्टान्ताधिकरणत्वात्तस्य ॥९॥

अय करणानुगोगे प्रणिधत्ते-

चतुर्गेतियुगावतंँछोकाछोकविभागवित् । हृदि प्रणेयः करणानुयोगः करणातिगै ॥१०॥

चतुर्गतयः—नरकित्यंग्मनुष्यदेवस्रक्षणाः । युगावर्तः—जस्पर्णयादिकालपरावर्तनम् । लोकः— स्रोक्यन्ते जीवादयः पद्पदार्या यवासी त्रिचत्यारिस्रदिषकशतत्रयमात्ररज्युपरिमित्त आकाशावकाद्य । ततीऽन्यो । शकोको अनन्तानन्तमानावस्थितः शुद्धाकाशस्यस्यः । प्रणेयः—परिचय । करणानुयोगः—स्रोकायनि-स्रोक-विभाग-पद्धवंग्रहादिस्रक्षणं सास्त्रम् । करणातिगैः—जितेन्द्रियै ॥१०॥

विशेषार्थ—पूर्वमें हुए तिरेसठ झळाका पुरुषोंकी कथा जिस झाखमें कही गयी हो उसे पुराण कहते हैं। उसमें आठ वातोंका वर्णन होता है। कहा है—'छोक, देश, नगर, राज्य, तीर्थ, दान तथा अन्तरंग और बाह्य तप—थे आठ वाते पुराणमें कहनी चाहिए तथा गतियों और फळको भी कहना चाहिए।'

ब्रह्मवैवर्त पुराणमें कहा है—'विसमें सर्ग-कारणसृष्टि, प्रतिसर्ग-कार्यसृष्टि, वंश,

मन्बन्तर और वंशोंके चरित हों उसे पुराण कहते हैं। पुराणके वे पॉच छक्षण हैं।

जिसमें एक पुरुषकी क्या होती है उसे चरित कहते हैं। पुराण और चरित विषयक हाज प्रथमानुयोगमें जाते हैं। प्रथम नाम देनेसे ही इसका महत्त्व स्पष्ट है। अन्य अनुयोगोंमें जो सिद्धान्त आचार आदि विणित हैं, उन सबके प्रयोगात्मक रूपसे वृष्टान्त प्रथमानुयोगों ही सिछते हैं। इसिछए इसके अध्ययनकी विशेष रूपसे प्रेरणा की है। उसके अध्ययनसे हेय क्या है और उपादेय क्या है, इसका सन्यक् रीतिसे बोध होता है साथ ही बोध और समाधिकी भी प्राप्ति होती है। बोधिका अर्थ है अध्याप्त सन्यक्श्र्म आप्ति। और प्राप्त होनेपर उन्हें उनकी वरम सीमावक पहुँचाना समाधि है अध्या समाधिका अर्थ है धर्म्यच्यान और अनुकृष्यान।।९।।

अव करणानुयोग सम्बन्धी रुपयोगमें छगाते हैं-

नारक, तिर्थेच, मनुष्य, देवरूप चार गितयों; युग अर्थात् सुपमा-सुपमा आदि कालके विमागोंका परिवर्तन, तथा छोक और अछोकका विमाग जिसमें वर्णित है उसे करणानुयोग कहते हैं। जितेन्द्रिय पुरुषोंको इस करणानुयोगको हृदयमे घारण करना चाहिए ॥१०॥

विशेपार्थ—करणानुयोग सम्बन्धी शाखोंमे चार गति आदिका वर्णन होता है। नरकादि गति नामकर्मके उदयसे होनेवाळी जीवकी पर्यायको गति कहते हैं। उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काळोंके परिवर्तनको युगावर्त कहते हैं। जिसमें जीव आदि छहाँ पदार्थ देखे जाते हैं उसे छोक कहते हैं। अर्थात् तीन सौ तैताळीस राजु प्रमाण आकाशका प्रदेश छोक है। इस सचका वर्णन

वय तपसः समीहितार्यसावकत्वं ज्ञानं विना न स्वादिति दर्शयति---

विभावमध्ता विपद्वति वरद् भवाब्यौ सुरुक्, प्रभुं नयति कि तपःप्रवहणं पर्व प्रेप्सितम् । हिताहितविवेचनादवहितः प्रबोधोऽन्वहं, प्रवृत्तिविनिवृत्तिकृत्वदि न कर्णवारायते ॥१६॥

विभावमस्ता--रागाखावेशवायुना । विपद्धति --आपद्बहुळे । सुरुक् --बहुक्छेशं । अवहित:--अवधानपरः ।।१६॥

अय ज्ञानस्योद्योत्तना (-द्या-) राघनात्रित्तयमाह---

दो सींग एक साथ उगते है अतः उनमें कार्यकारण मान नहीं है। उसी तरह सम्यन्दर्शनके साथ ही सम्यन्त्रान होता है तब उनमें कार्यकारण भाव कैसे हो सकता है तो उत्तर देते हैं कि दीपक और उसके प्रकाशकी तरह एक साथ होनेपर भी सम्यन्दर्शन और सम्यन्तानमें कार्यकारण भाव है।।१५॥

विशेषार्थ — सम्यक्त्वके अभावमें सितज्ञान और श्रुतज्ञान क्रुमति और क्रुश्रुत होते हैं। किन्तु सम्यक्तेंनके होते ही वे मितज्ञान श्रुतज्ञान कहलाते हैं। अतः वे ज्ञान तो पहले भी में किन्तु उनमें सम्यक्पना सम्यक्तेंनके होनेपर हुआ। कहा है—'दुरिभिनिवेसविश्वकं पॉर्ण सम्मं खु होदि सिद जिन्हें'—दृत्य सं गा. ४१। उस सम्यक्तिके होनेपर ही ज्ञान मिष्या अभिप्रायसे रिहत सम्यक् होता है। अतः सम्यक्तिंन कार्णलप है और सम्यक्तान कार्णलप है। इसपर यह प्रश्न होता है। कि कारण पहले होता है कार्य पीछे होता है। किन्तु सम्यक्तान और सम्यक्तान तो एक साथ होते हैं अतः कार्यकारण भाव कैसे हो सकता है। इसका समाधान ऊपर किया है। पुरुषार्थिस. ३४ में कहा भी है—

'यद्यपि सम्यग्दरांन और सम्यग्ज्ञान एक ही समय उत्पन्न होते हैं फिर मी उनमें कार्य-कारण मान यथार्थ रूपसे घटित होता है। जैसे दीपक और प्रकाश एक ही समय उत्पन्न होते हैं फिर भी दीपक प्रकाशका कारण है और प्रकाश उसका कार्य है क्योंकि दीपक से प्रकाश होता है'।।१५॥

आगे कहते हैं कि ज्ञानके बिना तप इच्छित अर्थका साधक नहीं होता-

यदि हित और शहितका विवेचन करके हितमें प्रवृत्ति और अहितसे निवृत्ति करने वाला प्रमादरहित ज्ञान प्रतिदिन कर्णधारके समान मार्गदर्शन न करे तो रागादिके आवेश रूप वायुसे क्लेशपूर्ण विपत्तिसे मरे संसारक्षी समुद्रमें चलनेवाला तपरूपी जहात क्या सुमुखको इच्छित स्थानपर पहुँचा सकता है अर्थात् वहीं पहुँचा सकता ॥१६॥

विशेपार्थ — जैसे वायुसे क्रुब्ब समुद्रमें पड़ा हुआ जहाज प्रतरण कलामें कुशल नाविष की मददके बिना आरोहीको उसके गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँचा सकता, वेसे ही हिताहित विचारपूर्वंक हितमें प्रवृत्ति करानेवाले और अहितसे निवृत्ति करानेवाले ज्ञानकी भददके विना ज्ञानसून्य तप भी मुमुक्षको मोक्ष नहीं पहुँचा सकता ॥१६॥

सम्यग्ज्ञानकी उद्योतन आदि तीन आराधनाओंको कहते हैं-

٤

ज्ञानावृत्युवयाभिमात्युपहितैः संबेहमोहभ्रमैः, स्वार्थभ्रंशपरैवियोज्य परया प्रीत्या श्रृतश्रीप्रियाम् । प्राप्य स्वात्मिनि यो ज्यं समयमप्यास्ते विकल्पातियः, सद्यः सोऽस्तमलोज्ययित्र रत्योमात्रश्रमैः काम्यते ॥१७॥

अभिषेति:--शत्रुः । वियोज्य--सन्देक्षादिभिस्त्याजयित्वा इत्थर्थः । एतेनोद्योतनमुन्तं, प्राप्य--नीत्वा । लये --एकत्वपरिणतिमाक्टेषं च । एतेनोद्यवनमुक्तम् । समयमपि--एकमपि क्षणमस्यकालमपीत्यर्थः । आस्ते---परमानन्देन तिष्ठतीत्यर्थः । एतेन निर्वहणं मणितम् । सद्य इत्यादि । उन्तं च---

'जं अण्णाणी कम्मं खनेद शनसयसहस्सकोडोहि ।
तं णाणी तिहि गुत्तो खनेद "णिमिसद्धमेत्तेण ॥ [ ]
चिरत्यादि—चिरंबहुकाकं तपोमात्रे ज्ञानाराचनारहितकायक्ष्रेवाखनुष्यने श्रमोप्रम्यासो येपाम् ॥१७॥
अय बोषप्रकाशस्य वुर्कमत्वमाह—

हानावरण कर्मके उदयल्प अत्रुके द्वारा उत्पन्न किये गये संशय विपर्यय और अन-ध्यवसायरूप मिध्याझान पुरुपार्थको नष्ट क्रते हैं। इनके रहते हुए यथार्थ वस्तु-स्वरूपका वोघ नहीं हो सकता। अतः श्रुवज्ञान भावनारूपी प्रियाको इनसे विश्रुक्त करके अत्यन्त श्रीविके साथ उसे जो अपनी आत्मामें छय करके एक अणके छिए भी निर्विकल्प होता है उसके कर्ममळ तत्काळ निर्जीर्ण हो जाते हैं। और जो जानाराधनासे शून्य कायक्छेशरूप वप-में विरकाळसे छगे हैं वे भी उसकी अनुमोदना करते हैं कि यह व्यक्ति टीक कर रहा है।।१९॥।

विशेषार्थ — यहाँ ज्ञानावरण कर्मके उदयको शत्रुकी उपसा दी है; क्योंकि वह शत्रुके समान सदा अपकारमें ही तत्पर रहता है। 'एक मेरी आत्मा ही शाश्यत है' इत्यादि श्रुतज्ञान मायनाको प्रियपत्नीकी उपसा दी है क्योंकि वह अपने स्वामीको प्रगाद आनन्द देनेवाळी है। जैसे ज्ञानी राजा अपने अनुजोंके द्वारा प्रेषित व्यक्तियोंके फन्देमें फँसी अपनी प्रियपत्नीको उनसे छुड़ाकर वहे प्रेमके साथ उसे अपनेमे उस करके आनन्दमन्त हो जाता है उसी तरह ज्ञानका उद्योतन, उद्यवन और निवहण करनेवाला ग्रुपुक्षु अपनी ज्ञान मायनाको ज्ञानावरण कर्मके उदयसे उत्पन्त होनेवाले संशय आदिसे मुक्त करके यदि उसमे एक झणके लिए मी लीन होकर निविकल्प हो जाये—'यह क्या है, कैसा है, किसका है, किससे है, कहाँ है, कव है' इत्यादि अन्दर्जनस्मे सम्प्रक मायना ज्ञालसे रहित हो जाये तो उसके कर्मवन्धन तत्काल कट जाते हैं। कहा भी है—'अज्ञानी जीव लाख-करोड़ भवोंसे—जितना कर्म खपाता है, तीन गुप्तियोंका पालक ज्ञानी उसे आवे निमेष मात्रमें नष्ट कर देवा है।'

यहाँ झानावरण कर्मके उदयसे होनेवाले संशय आदिको दूर करना झानका उद्योतन है। परम श्रीतिपूर्वक खुतज्ञान सावनाको प्राप्त करके आत्मामें लय होना ज्ञानका उद्यवन है और एक समयके लिए तिर्विकल्प होना ज्ञानका निर्वहण है। इस प्रकार आनकी तीन आराध-नाओंका कथन किया है।।१७॥

ज्ञानके प्रकाशको दुर्रुभ वतलाते हैं-

१. अभिमाति भ. कृ. च. टी. ।

२, 'उस्सासमेत्तेण'—प्रव सा. ३१३८। 'श्रंसोमुहुत्तेण, त्र. आ. १०८।

१२

वोषोच्छेवविष्कृत्मितः कृततमङ्केवः शिवश्रीपषः सत्त्वोद्बोचकरः प्रक्शूसकमछोल्छासः स्फुरद्वैभवः । छोकाछोकततप्रकाशविभवः कीति जगत्पाविनीं, तन्वन् क्वापि चकास्ति बोधतपनः पृण्यात्मनि ध्योमनि ॥१८॥

दोषोच्छेद — सन्देहाविविनाशो रात्रिसयस्य । शिवश्रीपयः भोक्षक्सीप्राप्युपायः पद्मे शिवश्रीपयः — मोक्षक्सीप्राप्युपायः पद्मे शिवानां — मुनताना प्रधानमार्गः । सत्त्वोद्द्दोधकरः — सात्त्विकत्वाभिन्यन्तिकारी प्राणिनां निद्रापतारी च । प्रक्षृप्त इत्यादि — प्रक्लृप्तो रचिवः कमळायाः श्रियः, पक्षे कमळानां पद्मुजानामुल्लास उद्गतिविकारस्य येन । अथवा, कस्य आत्मने मळा रागादयस्तेषामुल्लास उद्गवः प्रक्षिः शक्षेण च्छिन्नोऽसी येन वोधनेति प्राह्मम् । कोकाकोकौ पूर्वोक्ती । कोकाकोकश्वकाळगैकः । कीति — यशः स्तुति च ॥१८॥

अय ज्ञानस्य साधननिस्तरणयोः प्रणुदति---

तिमंध्यागमबुग्वाब्धिमुद्घृत्यातो महोखमाः । तत्त्वज्ञानामृतं सन्तु पोत्वा समनसोऽमराः ॥१९॥

उद्पृत्य, एतेन साचनगाम्नातं समग्रवणायमावगाहनप्रमवभावागमसंपूर्णीकरणलक्षणत्वात् तत्त्वज्ञानो-द्धरणस्य । तत्त्वज्ञानामृतं—परमोदासीनज्ञानपीयृषं पीस्वा । एतेन निस्तरणमुक्तम् । तत्त्वज्ञानपरिणत्य-

सम्यक्तान स्पैके समान है। जैसे सूर्य दोवा अर्थात् रात्रिका क्षय करनेमें निरंक्ष्य क्रयसे प्रवृत्त होता है वैसे ही ज्ञान भी दोषोंका विनाश करनेमें निरंक्ष्य रुप्त होता है। जैसे सूर्य तमका विध्वंस करता है वैसे ही ज्ञान भी तम अर्थात् ज्ञानको रोकनेवाले कर्मका विध्वंस करता है। जैसे सूर्य मुफ्को जानेवालोंका प्रधान मार्ग है (एक मतके अनुसार मुफ हुए जीव सूर्य मण्डलको भेदकर जाते हैं) वैसे ही ज्ञान भी मुफ्क जीवोंका प्रधान मार्ग है। जैसे सूर्य प्राणियोंको नींदसे जगाता है वैसे ही ज्ञान भी प्राणियोंको नोंहरूपी निर्मासे जगाता है। जैसे सूर्य क्रमलोंको विकसित करता है वैसे ही ज्ञान भी 'क' अर्थात् आत्माके रागादि मलोंकी उत्पत्तिको एकदम नष्ट कर देता है। सूर्यका प्रभाव भी मनुष्योंके मनमें वमत्कार पैदा करता है, ज्ञानका प्रभाव तीनों लोकोंका अधिपतित्व मनुष्योंके मनमें वमतकार पैदा करता है। सूर्य अपना प्रकाश लोकालोक अर्थात् चक्रवाल पर्वतपर फैलाता है, ज्ञानका प्रभाव तीनों लोकोंका अधिपतित्व मनुष्योंके मनमें वमतकार पैदा करता है। सूर्य अपना प्रकाश लोकालोक अर्थात् चक्रवाल पर्वतपर फैलाता है, ज्ञानका प्रकाश लोक-अलोकमें फैलता है क्योंकि वह लोकालोकको ज्ञानता है। सूर्य भी जगतको पवित्र करनेवाली अपनी कीर्तिको फैलाता है—भक्त लोग उसका स्तुतिगान करते हैं। ज्ञान भी धर्मोपदेशरूप दिल्यक्वनिसे जगतको पवित्र करता है। जैसे सूर्य अन्यकारादि वोषोंसे रिहत आकाशमें प्रकाशित होता है वैसे ही ज्ञान भी किसी एक प्रण्यात्मा जीवमें प्रकाशित होता है वैसे ही ज्ञान भी किसी एक प्रण्यात्मा जीवमें प्रकाशित होता है वैसे ही ज्ञान भी किसी एक प्रण्यात्मा जीवमें प्रकाशित होता है वैसे ही ज्ञान भी किसी एक प्रण्यात्मा जीवमें प्रकाशित होता है वैसे ही ज्ञान भी किसी एक प्रण्यात्मा जीवमें प्रकाशित होता है वैसे ही ज्ञान भी किसी एक प्रण्यात्मा जीवमें प्रकाशित होता है वैसे ही ज्ञान भी किसी एक प्रण्यात्मा जीवमें प्रकाशित होता है वैसे ही ज्ञान भी किसी एक

आगे ज्ञानकी साधन आराधना और निस्तरण आराधनाको कहते हैं-

हिन्दू पुराणों में कथा है कि देवोंने बढ़े उत्साहसे समुद्र-मन्थन करके अमृतका पान किया था और अमर हो गये थे। उसीको दृष्टिमें रखकर कहते हैं कि मैत्री आदि भावनाओं से प्रसन्नचित्त ज्ञानीजन आगमक्पी समुद्रका मन्थन करके—सब्दसे, अर्थसे और आसेप समाधानके द्वारा पूरी तरह विलोडन करके उससे निकाले गये तत्त्वज्ञानक्पी अमृतको पीकर अपने उत्साहको बढ़ार्वे और अमरत्वको प्राप्त करें—पुनर्मरणसे मुक्त होवें॥१९॥

विशेषार्थ — आगमरूपी समुद्रका मन्थन करके तत्त्वज्ञानरूपी अमृतका उद्धार करनेसे ज्ञानकी साधन आराधनाको कहा है क्योंकि तत्त्वज्ञानके उद्धारका मतल्य है सम्पूर्ण द्रव्यरूप

नन्तरभाविनोऽमरभावस्य तुन्छन्दाभिषेयत्वात् । सुमनसः--प्रसन्नवित्ता देवाश्य । अमराः--मृत्युरहिताः ।

| मृत्युहचात्र पुनर्मरणमपमृत्युहच् ।।१९॥                                                           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| वय मनसो चञ्चकरवमनूदा तन्निग्रहेण स्त्राध्यायप्रशिषानादतिदुर्दरस्यापि संयमस्य सुवहत्वं निरूपयितुं | ş  |
| ष् <b>लोकत्रयमाह</b> —                                                                           |    |
| लातुं वीलनमत्स्यवद् गमदितु <sup>*</sup> सार्गे विदुष्टाश्वव-                                     |    |
| न्निम्नाहोद्युमगापगीव इव यन्नी वाञ्छिताच्छन्यते ।                                                | Ę  |
| दूरं यात्यनिवारणं यदणुवद् द्वाग्वायुवच्चाभितो,                                                   |    |
| न्दयत्याञ्च यदव्दवदुबहुविषेर्भृत्वा विकल्पैर्जगत् ॥२०॥                                           |    |
| वीलनमत्स्यवत्—मसुणतरदेहमत्स्य ६व । अगापगीधः—पर्वतनदीपूरः । अभितः—समन्ता-                         | 3  |
| बातीति सम्बन्धः । अन्दवत् —मेषेस्तुल्यम् । विकल्पैः—चिन्ताविवर्तैः भेदैश्च ॥२०॥                  |    |
| मो मूकवद् वदति नान्धववीक्षते य-                                                                  |    |
| ं द्वागातुरं विषरवन्न शृशोति तत्त्वम् ।                                                          | १२ |
| यत्राऽयते यतवचोवपुषोऽपि वृत्तं,                                                                  |    |
| क्षिप्रं क्षरस्यवितयं तितजोरिवाम्मः ॥२१॥                                                         |    |
| कि भ, अयते—असयते । तितस्रो.—चालन्याः ॥२१॥                                                        | १५ |
| व्यावर्त्याश्चभवृत्तितो सुनयवन्नीत्या निगृह्य त्रपां,                                            |    |
| वद्यं स्वस्य विद्याय तद्भृतकवत्त्रापय्य भावं धुमम् ।                                             |    |
| स्याध्याये विदबाति यः प्रणिहितं वित्तं भृशं दुर्घरं,                                             | 16 |
| चक्रेशैरपि दुवँहं स वहते चारित्रपुँच्चैः सुलम् ॥२२॥ [ त्रिकस्रम् ]                               |    |

आगमके अवगाहनसे क्यन्न भावागमकी सन्पूर्णता। तथा 'ज्ञानासृतको पीकर अमरता प्राप्त करें' इससे निस्तरण आराधनाको कहा है क्योंकि तत्त्वज्ञानरूप परिणतिके अनन्तर होनेवाला अमरत्व निस्तरण शब्दका अभिषेत्र है।।१९॥

मनको अत्यन्त चंचल वतलाकर उसके निमहके द्वारा स्वाध्यायमें यन लगानेसे अति दुधर भी संयम सुलपूर्वक घारण किया जा सकता है, यह वात तीन रलोकोंसे कहते हैं—

जो मन अत्यन्त चिकने शरीरवाळे मतस्यकी वरह पकड़नेसे नहीं आता, जिसे दुष्ट घोड़ेकी तरह इप्ट मार्ग पर चळाना अत्यन्त कठिन है, निचले अदेशकी खोर जातेवाले पहाड़ी नदीके प्रवाहकी तरह इच्छित बस्तुकी ओर जातेसे जिसे रोकना अशस्य है, जो परमाणुकी तरह विना कके दूर देश चळा जाता है, वायुकी तरह श्रीध ही सब ओर फैल जाता है, श्रीध ही नाना प्रकारके विकल्पोंसे जगतको भरकर मेघकी तरह नष्ट हो जाता है, इप्ट तत्त्वको विषयके प्रति रागसे पीड़ित होनेपर गूँगेकी तरह कहता नहीं है, अन्धेकी तरह देखता नहीं है, वहरेकी तरह सुकता नहीं है वया जिसके अतियन्त्रित होनेपर वचन और कायको वश्में कर लेनेवाले पुरुषका सच्चा चारित्र भी चल्लीसे जलकी तरह शीध ही खिर जाता है, उस अत्यन्त दुर्घर मनको जो प्रमादचर्यो, कल्लुवता, विपयलोलुपता आदि अशुम प्रवृत्तियोसे हटाकर, दुर्जन पुरुषकी तरह आन संस्कार रूपी दण्डके वलसे निप्रह करके, लिवत करके, खरीदे हुए दासकी तरह अपने वश्में करके शुम मावोंमे लगाकर स्वाध्यायमे एकाप्र करता है, वह चक्रवर्तियोंसे भी घारण किये वानेमे अश्वय उच्च चारित्रको सुखपूर्वक घारण करता है। स०-२२॥

- 3

,É

9

१५

ततः असुनयवर्जसमस्ततपोभ्यः स्वाध्यायस्योत्कृष्टशुद्धिहेतुतया समाधिमरणसिद्धधर्यं नित्यकर्तव्यतां दर्शयति—

> नामुज्ञास्ति न वा मविष्यति तपःस्कन्त्रे तपो यत्समं , कर्मान्यो भवकोटिमिः सिपति यसोऽन्तर्ग्रहूर्तेन तत् । शुद्धि बाऽनञ्जनावितोऽभितगुणां येनाऽकृतेऽक्ष्मन्नपि, स्वाष्यायः सततं क्रियेत स मृतावाराषनासिद्धये ॥२३॥

स्कत्यः — समूहः । अन्यः — तपोविषिः । अमितगुणां — अवन्तगुणाम् ॥२३॥ अस्य अवज्ञानाराज्यसम्बद्धाः परस्रारमा परस्याध्यत्रेतसम्बद्धाः

वय श्रुवज्ञानाराधनाया परम्परया परममुक्तिहेतृत्वमाह—

भृतभावनया हि स्यात् पृथक्त्वेकत्वस्रमणम् । शुक्लं ततम्ब कैवल्यं ततम्बान्ते पराच्युतिः ॥२४॥

> इति आज्ञापरदृग्धाया स्वोपज्ञपर्मामृतपिञ्जिकाया ज्ञानदीपिकापरसंज्ञाया तृतीयोऽज्यायः ॥३॥ अत्र अञ्चायग्रस्यप्रमाणं त्रिशं शतं, अञ्चल क्लोकाः १३०।

ध्यानको छोड़कर शेष सभी तपोंमें स्वाध्याय ही ऐसा तप है जो उत्कृष्ट शुद्धिमें हेतु है। अतः समाधिमरणकी सिद्धिके लिए उसे नित्य करनेका विधान करते हैं—

अनशन आदि छह बाह्य तभों और प्रायश्चित्त आदि पाँच अभ्यन्तर तभोंके समूहमें जिसके समान तभ न हुआ, न है, न होगा, जो कर्म अन्य तपस्वी करोड़ों भवोंमें निर्जाण करता है उसे जो अन्तर्मुहत्में ही निर्जाण करता है, जिसके द्वारा भोजन करते हुए भी अनशन आदिसे अनन्तर्गुनी विशुद्धि प्राप्त होती है वह स्वाध्याय तभ मरणके समय आराध्याकी सिद्धिके छिए सन्। करना चाहिए ॥२३॥

आगे कहते हैं कि श्रुतज्ञानकी आराधना परम्परासे मुक्तिकी कारण है— यतः श्रुतमावनासे प्रथक्त वितर्क और एकत्व वितर्क रूप गुक्छध्यान होते हैं। गुक्छध्यानसे केवळज्ञानकी प्राप्ति होती है और केवळज्ञानसे अन्तमें परम मुक्ति प्राप्त

शुक्छध्यानसे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है और केवलज्ञानसे अन्तमे परम सुष्के मा होती है ॥२४॥

विशेषार्थं —श्रुतमावना व्ययतारहित ज्ञानरूप भी होती है और एकाम ज्ञान रूप भी होती है। व्ययता रहित ज्ञान रूपको स्वाध्याय कहते हैं और एकाम ज्ञान रूपको धर्म्यध्यान कहते हैं। व्यवता रहित ज्ञान रूपको स्वाध्याय कहते हैं। अतः स्वाध्यायसे धर्मध्यान होता है। धर्मध्यानसे पुश्वस्य वितर्क वीचार नामक शुक्छ ध्यान होता है। उससे एकत्व वितर्क वीचार नामक हुन्छ ध्यान होता है। उससे एकत्व वितर्क वीचार नामक दूसरा अक्छ ध्यान होता है। उससे अनन्तज्ञानादि चतुष्ट्य रूप जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है। उसके पश्चात कमसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और न्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्छध्यान होते हैं। अन्तिम शुक्छध्यानसे सब कमौका क्षय होकर सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे युक्त परम मुक्ति प्राप्त होती है। १४॥

इस प्रकार पं. आशाधर रचित धर्मामृतके अन्तर्गत अनगारधर्मामृतकी सन्यकुमुद-चित्रका टीका तथा झानदीपिका पंजिकाकी अनुगासिनी हिन्दी टीकार्से झानाराधनाधिगम नासक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ।

## चतुर्थं ऋध्याय

अथ क्रमप्राप्ता चारित्राराघना प्रति मुमुसूनृत्साह्यति—

सम्पर्वृष्टिसुभूमिवैमवङसिद्धसम्बुमाधद्या-मूलः सद्वतसुप्रकाण्ड उदयद्गुप्त्यग्रशाखामरः । शीलोद्योद्विटप. समित्युपलतासंपद्गुणोद्धोद्गम-च्छेत्तुं जन्मपथक्लमं सुचरितच्छायातकः श्रीयताम् ॥१॥

ŧ

वैभवं—प्रभावः । दया—दु सार्तंबन्तुनाणाभिकायः । प्रकाण्डः—स्कन्यः । विटपः—विस्तारः । उपलताः—उपशाकाः । उद्धोदगमानि—प्रशस्तपुष्पाणि । जन्म—संसारः । सुपरितं—सर्वंशवदयोग-विरतोऽस्मीरयेवं स्पं सामायिकं नाम प्रागुपादेवं सम्यक्ष्वारितम् । तस्यैवदंयुगीनानृहित्यः छेवोपस्यापनरूपतयाः प्रपञ्चयानस्वात् । छायात्तरः—यस्याकंपरिवर्तनेऽपि छाया न चळत्यतौ ॥१॥

अब क्रमसे प्राप्त चारित्राराधनाके प्रति मुमुक्षुओंको बत्साहित करते हैं-

सम्यव्दर्शन और सम्यक्षानका अच्छी तरहसे वारम्बार सेवन करनेवाछे युयुक्षओंको जन्मरूपी मार्गकी थकान दूर करनेके छिए सम्यक्षारित्ररूपी छायाष्ट्रसका आश्रय छेना चाहिए। इस वृक्षका मूळ दया है। यह दयारूप मूळ दर्शनिवृद्धरूपी चच्चम मूमिके प्रभावसे अपना कार्य करनेमें समर्थ सम्यक् श्रुतज्ञानरूपी जळसे इरा-भरा है। समीचीन अत उसका स्कन्ध (तना) है। गुप्तिरूप प्रधान उन्नत शासासे शोमित है। शीछरूपी चठा हुआ विटप है। समितिरूप चपशासा सम्पदासे युक्त है। उसमें संयमके भेद-प्रभेदरूपी सुन्दर फूळ छगे हैं॥१॥

विशेषार्थ—सम्यक्चारित्रको छायातककी छपमा दी है। सूर्यंकी दिशा बद् जानेपर मी जिसकी छाया वनी रहती है उसे छायावृक्ष कहते हैं। सम्यक्चारित्र ऐसा ही छायावृक्ष है। उसका मूछ दया है। दुः जसे पीड़ित जन्तुकी रक्षा करनेकी अभिकापाका नाम दया है। वही दया सम्यक्चारित्ररूपी वृक्षका मूछ है। वह मूछ विशुद्ध सम्यक्शंतरूपी भूमिमें शुरकानरूपी जलसे सिंवित होनेसे अपना कार्य करनेमें समर्थ है। जिसमें से अंकुर फूटता है वह मूछ होता है। दयारूपी मूळमें से ही अतादिरूप अंकुर फूटते हैं। अतः अत उसका तना है। गुप्ति उसकी प्रधान शाखा है। सम्यक् रीतिसे थोगके निमहको गुप्ति कहते हैं। समितियाँ वपशाखाएँ हैं। शास्त्रानुसार प्रवृत्ति करनेका नाम समिति है। शील विटप है—वृक्षका फैलाव है। जो अतकी रक्षा करता है उसे शील कहते हैं। संयमके भेद उसके फल्फ्रफ्ल हैं। इस तरह सम्यक्चारित्र छायावृक्षके तुल्य है जो संसाररूपी मार्गमें भ्रमण करनेसे उत्पन्त हुए यकानको दूर करता है। सबसे प्रथम भी सर्व सावचयोगसे विरत हूँ इस प्रकार सामायिकरूप सम्यक्चारित्र डपाइंग होता है। उसी चारित्रको यहाँ इस युगके साधुओं के छहेश्यसे छेदोपस्थापनारूपमें विस्तारसे कहा जाता है।।श।।

٩

१५

क्षय सम्यन्त्वज्ञानयोः सम्पूर्णत्वेऽपि सति चारित्रासम्पूर्णतायां परयमुक्त्यभावमावेदयति---परसावगाढसुदृज्ञा परसज्ञानोपचारसंमृतया । रक्ताऽपि नाप्रयोगे सुचरितपितुरीक्षमेति मुक्तिश्रीः ॥२॥

परमावगाळसुदृशा—अवछ्वायिकसम्यक्ते । बतिचतुरदृत्या च उपचार:—कामितालङ्कारादि-सत्कार: । रक्ता-—अनुकूलिता उत्कण्ठिता च । अप्रयोगे—स्योगत्वाचातिकर्मतीवोदयत्वस्वरूपातिचार-६ सद्भावादसंपूर्णत्वेष्ठंप्रवाने च । ईशं —जीवन्युक्तं वरियष्यन्तं च नायकम् । मुक्तिक्षी:—परममुक्तिः । अत्र उपमानमूता कुछकन्या गम्यते ॥२॥

वय ससद्विद्यति सम्बंधितुमाह—

ज्ञानमज्ञानमेव स्याद्विना सदृर्शनं यथा ।

द्यारित्रमप्यचारित्रं सम्यक्तानं विना तथा ॥३॥

व्याख्यातप्रायम् ॥३॥

१२ भूयोऽपि--

हितं हि स्वस्य विज्ञाय श्रयत्यहितमुक्कति । तद्विज्ञानं युनदकारि चारित्रस्यावमाघ्नतः ॥॥।

अर्घ-कर्म । आघ्नतः-निर्मूलयतः ।।४॥

सम्यग्दर्शन और सम्यग्जानके सम्पूर्ण होनेपर भी चारित्रकी पूर्णता न होनेपर परसग्रक्ति नहीं हो सकती, यह कहते हैं —

केवलज्ञानरूपी उपचारसे परिपृष्ट परमावगाढ सम्यग्दर्शनके द्वारा अनुकूल की गयी भी मुक्तिश्रीरूपी कन्या सम्यक्चारित्ररूपी पिताके द्वारा न दिये जानेपर सयोगकेवलीरूपी यरके पास नहीं जाती ॥२॥

विशेषार्थं—परममुक्ति कुळीन कन्याके तुल्य है। और समस्त मोहनीय कर्मके झ्रयसे खरपन्त होनेके कारण सदा निर्मेळ आर्यन्तिक श्वायिक चारित्र पिताके तुल्य है। जीवन्सुक केवळज्ञानी वरके तुल्य है। केवळ्ज्ञान इच्छित वस्त्र-अळंकार आदिसे किये गये सरकारके तुल्य है। और परमावगाढ़ सम्यग्दर्शन चतुर हृतीके तुल्य है। जैसे चतुर दूतीके द्वारा भोगके छिए आतुर भी कुळकन्या पिताके द्वारा कन्यादान किये विना इच्छित वरके पास नहीं जाती वैसे ही परमावगाढ सम्यक्त्व और केवळ्ज्ञानके द्वारा अवश्य प्राप्त करनेकी स्थितिमें छाये जानेपर भी परममुक्ति अघातिकर्मोंकी निर्जरामें कारण समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति नामक परम शुक्छ्यानके प्राप्त न होनेसे खायिक चारित्रके असम्पूर्ण होनेके कारण सयोगकेवळीके पास नहीं जाती। इससे उरक्षष्ट चारित्रकी आराधनाको परममुक्तिका साक्षात् कारण कहा है।।।।

आगे ज्ञानपूर्वंक चारित्रका समर्थन करते हैं— जैसे सम्यग्दर्शनके बिना झान अज्ञान होता है वैसे ही सम्यग्झानके विना चारित्र भी चारित्राभास होता है।।३॥

पुनः एक कथनका ही समर्थन करते हैं—
यतः मुमुक्षु अपने हित सम्यन्दर्शन आदिको अच्छी तरहसे जानकर अपने अहित
मिध्यात्व आदिको छोड़ देता है। अतः विज्ञान कर्मका निर्मूखन करनेवाछे चारित्रका अगुआ
है—चारित्रसे पहछे ज्ञान होता है।।।।।

| वेहेण्वात्ममितिदुं:खमात्मन्यात्ममितिः सुखम् ।     इति नित्यं विनिधिन्यन्यन् यतमानो जगन्नयेत् ॥५॥     देहेषु स्वगतेष्वौदारिकादिषु त्रिपु चतुर्षु वा परमतेपु तु यवासंभवम् । आत्ममितिः—आत्मेति मननं देह एवाहिगिति कल्पनेति यावत् । यतमानः—परक्रमितृत्ति-सुद्धस्वात्मानृवृत्तिस्प्रक्षणं यत्नं कुर्वन् । जगण्ज- यत्—सर्वज्ञो मवेदित्यर्थः ॥५॥     अष्य दयेति सफलियतुमाह—     यस्य जीववया नास्ति तस्य सच्चरितं कुतः ।     व हि भूतद्वहां कापि क्रिया श्रेयस्करी भवेत् ॥६॥ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| देहेषु स्वगतेष्वौदारिकादिषु त्रिपु चतुर्षु वा परमतेषु तु यथासंभवम् । आत्ममति:—आत्मेति मननं<br>देह एवाहमिति कल्पनेति यावत् । यतमानः—परक्रव्यनिवृत्ति-शुद्धस्वात्यानुवृत्तिस्रक्षणं यत्नं कुर्वन् । जगज्ज-<br>येत्—सर्वज्ञो मवेदित्यर्थः ॥५॥ ६<br>अथ द्येति सफलियतुमाहः—<br>यस्य जीववया नास्ति तस्य सच्चरितं कुतः । ९                                                                                                                                                  |
| देह एवाह्मिति कल्पनेति यावत् । यतमानः —परह्रव्यनिवृत्ति-शुद्धस्वारमानुवृत्तिस्थक्षणं यत्तं कुर्वन् । जगज्ज-<br>येत् —सर्वज्ञो भवेदित्यर्थः ॥५॥ ६<br>अय वयेति सफलियतुमाहः—<br>यस्य जीववया नास्ति सस्य सच्चरिसं कुतः । ९                                                                                                                                                                                                                                               |
| अष दयेति सफलियतुगाह<br>यस्य जीववया शास्ति तस्य सच्चरितं कृतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यस्य जीववया नास्ति तस्य सच्चरितं कुतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| न नि अन्तरमं काणि किया ध्रीयकारी भवेत ॥६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a to deadly and market nad all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कृतः ? दयामूल्टताद् वर्मस्य ।  यदार्थम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 'दयामूलो भवेद धर्मो दथा प्राणानुकम्पनस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वयायाः परिरक्षार्यं गुणाः श्रेषाः प्रकीतिताः ॥' [ महापु. ९।२१ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| भूतद्वहां - जन्तून् हन्तुनिच्छूनाम् । कापि - स्नानदेवार्चनदानाघ्ययमादिका ॥६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| भृथ सदयनिर्वययोरन्तरमाविष्करोति——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| दयान्नोरञ्जतस्यापि स्वर्गेतिः स्यादहुर्गेतिः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| न्नतिनोऽपि वयोनस्य बुर्गतिः स्यावबुर्गतिः ॥७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बदुर्गतिः । सुगमा ॥७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अय निर्देयस्य तपश्चरणाविनैष्कत्यकथनपुरस्सरं दमालोस्तदकर्तृत्वेऽपि तत्फलपुष्टिकासं प्रकाशयति—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

जागे कहते हैं कि सम्यग्झानपूर्वक चारित्रमें प्रयत्नशील व्यक्ति जगत्की विजय करता है—

अपने या पराये औदारिक आदि शरीरों में आत्मबुद्धि—अरीर ही मैं हूं या मैं ही शरीर हूं इस प्रकारकी कल्पना दुःखका कारण है और आत्मामें आत्मबुद्धि—मैं ही मैं हूं, अन्य ही अन्य है ऐसा विकल्प मुखका हेतु है, ऐसा सदा निश्चय करनेवाला मुमुक्षु परद्रव्यसे निवृत्तिक्प और स्वद्रव्य मुद्ध स्वात्मामें प्रवृत्तिक्प प्रयत्न करे तो अगत्को वशमे कर लेता है अर्थात् सर्वेज्ञ हो जाता है क्योंकि सर्वेज्ञका एक नाम लोकजित् भी है ॥५॥

वयाको चारित्रका मूळ वतळाते हैं-

जिसको प्राणियोंपर देया नहीं है उसके समीचीन चारित कैसे हो सकता है? क्योंकि जीवोंको मारनेवालेकी देवप्ता, दान, स्वाध्याय आदि कोई भी क्रिया कल्याणकारी नहीं होती ॥६॥

द्याल और निर्देय व्यक्तियों सं अन्तर वतलाते हैं-

व्रतरहित भी द्याल पुरुपको देवगति सुल्य होती है और द्यासे रहित व्रती पुरुपको भी नरकगति सुल्य होती है ॥॥।

आगे कहते हैं कि निर्देश पुरुषका तपश्चरण आदि निष्फळ है और द्यालुको तपश्चरण न करनेपर भी उसका फळ प्राप्त होता है— ₹

- 8

٩

१२

26

तपस्यतु चिरं तीम्रं मतयस्वतियच्छत् । निर्देयस्तरफलेदींनः पीनइचैकां दयां चरन् ॥८॥

तीवं वृत्तयतु-अत्यर्थं नियमं करोतु । दीनः-दिखः ॥८॥ अय दयाईनुशंसयोः सित्ययं नकेशादेनेंक्फ्रत्यमभिक्रपति-मनो दयानुविद्धं चेन्मुघा क्लिश्नासि सिद्धये।

मनो दयापविद्धं चेन्मुघा विलक्तासि सिद्धये ॥९॥

विरुश्नासि —अनशनादिना आत्मन. क्लेशं करोषि । दयापिवद्धं —कुपायुक्तम् ॥९॥ मय विश्वासत्रासयोः सक्रुपत्वनिष्क्रपत्वम् छत्वमुपछद्मयति---

> विश्वसन्ति रिपवोऽपि दयाछोवित्रसन्ति सुहृदोऽप्यदयाच्य । प्राणसंशयपदं हि बिहाय स्वार्थमीप्सति ननु स्तनपोऽपि ॥१०॥

रिपवः-अपकर्तारः । सुद्भुदः -उपकर्तारः । स्तनपः-अविज्ञातन्यवहारो हिम्मः ॥१०॥

अब दयाईस्पारोपितवोषो न दोषाय कि तर्हि बहुगुणः स्यादित्याह-

क्षिप्तोऽपि केनचिद् दोषो दयाई न प्ररोहति। तकाई तृणवत् किंतु गुणग्रामाय कल्पते ।।११॥

१५ केनचित्-असहिष्णुना । दोष:-प्राणिवध-पैश्वन्य-शौर्यादिः । न प्ररोहति-अकीर्ति-दुर्गत्यादि-प्रदो न भवतीत्वर्थः । पक्षे प्रादुर्भवति (?) तकाद्रे मथिताप्कृते प्रदेशे । यश्चिकित्सा-

> 'न विरोहन्ति गुदजाः पुनस्तकसमाहताः। निषिक्तं तद्धि दहति भूमाविप तुणोलूपस् ॥' [

] 118811

निर्देय मनुष्य चिरकाछ तक तपस्या करे, खूब ब्रत करे, दान देवे किन्तु उस तप, व्रत और दानके फलसे वह दरिद्र ही रहता है उसे उनका किंचित् भी फल प्राप्त नहीं होता। और केवल एक द्याको पालनेवाला उसके फलसे पुष्ट होता है ॥८॥

आगे कहते है कि दयालु और निर्देय व्यक्तियोंका युक्तिके लिए कष्ट पठाना व्यर्थ है-है मोक्षके इच्छक ! यदि तेरा मन दयासे मरा है तो तू उपचास आदिके द्वारा व्यर्थ ही कृष्ट चठाता है। तुमे द्यामावसे ही सिद्धि मिछ जायेगी। यदि तेरा मन द्यासे शून्य है तो तू मुक्तिके छिए व्यर्थ ही क्लेश उठाता है क्योंकि कोरे कायक्लेशसे मुक्ति नहीं मिलती ॥१॥

आगे कहते हैं कि विश्वासका मूळ द्या है और मयका मूळ अदया है-दयालुका शत्र भी विश्वास करते हैं और द्याहीनसे मित्र भी डरते हैं। ठीक ही है दूध पीता शिशु भी, जहाँ प्राण जानेका सन्देह होता है ऐसे स्थानसे वचकर ही इष्ट वस्तुकी प्राप्त करना चाहता है ।।१०।।

आगे कहते हैं कि दयालुको झूठा दोष लगानेसे भी उसका अपकार नहीं होता, किन्तु

**उलटा बहुत अधिक उपकार ही होता है-**जैसे मठासे सीचे गये प्रदेश में घास नहीं उगती चैसे ही दयालु पुरुषपर किसी असिहण्यु व्यक्तिके द्वारा लगाया गया हिंसा, चोरी आदिका दोष न उसकी अपकीर्तिका कारण होता है और न दुर्गतिका, बल्कि उल्टे गुणोंको ही छाने में कारण होता है ॥११॥

ब्रथ निर्देयस्यान्यकृतोऽपि दोष. संपद्मत इत्याह— अन्येनाऽपि कृतो दोषो निस्त्रिशमुपतिष्ठते । तहस्यमप्परिष्टेन राहुमकीपरागवत् ॥१२॥ ą तटस्यं-निकटमुदासीनं वा । अरिष्टेन-आदित्यछादकग्रहनिशेपेणः। यथाह-'राहुस्स अरिट्ठस्स य किंचूणं जोयणं अघोगंता । छामासे पर्वते चंद रवि छादवंति कमा ॥' ' ٤ राह अरिद्रविमाणद्धयादुवरि पमाणंगुरुचउक्कः। गंतुण ससिविमाणा सूर्रावमाणा कमें हुंति ॥' [ त्रि. सा. ३३९-३४० ] राहं समानमण्डलर्वातत्वात्तटस्यम् ॥१२॥ जय सक्रदिप विराद्यो विराद्धारमसक्रुद्धिनस्तीति दृष्टान्तेन स्फुटयति-विराधकं हत्त्यसकृद्विराद्धः सकृद्य्यसम्। क्रोधसंस्कारतः पार्व्यकमठोबाहृतिः स्फूटम् ॥१३॥ १२ विराद:--कतापकारः ॥१३॥

विशोषार्थ—झुठा दोष लगाये जानेपर भी दयालु न्यक्ति शान्त रहता है उत्तेजित नहीं होता, इससे उसके अशुम कर्मीकी निर्जरा होती है। साथ ही उसका रहस्य खुळ जानेपर वयाल का सम्मान और भी वढ जाता है ॥११॥

किन्त निर्देय मनुष्यको अन्यके द्वारा किया गया भी दोष छगता है-

अन्यके द्वारा किया गया दोप तटस्य भी निव्ध व्यक्तिके सिर आ पड़ता है। जैसे

अरिष्ट विमानके द्वारा किया जानेवाला सूर्येत्रहण राहके सिर आ पहता है।।१२।।

विशेषार्थं — आगम में कहा है — राहु और अरिष्टके विभान कुछ कम एक योजन व्यासवाछे हैं। और वे चन्द्रमा और सूर्यके नीचे चलते हुए छह मास नीवनेपर पूर्णिमा और अमावस्थाके दिन सूर्य और चन्द्रमाको ढॉक छेते हैं। राहु और अरिष्टके विमानकी ध्वजासे चार प्रमाणांगुळ उत्पर जाकर कमसे चन्द्रमा और सूर्यके विमान है। इस तरह सूर्यंप्रहण अरिष्ट (केंद्र) के द्वारा किया जाता है किन्तु छोकमे राहुका नाम बदनाम होनेसे उसीके द्वारा किया गया कहा जाता है। इसी तरह द्यारहित व्यक्ति तटस्थ भी हो फिर भी छोग छसे ही दोषी मानते हैं।।१२।।

जिस जीवका कोई एक बार भी अपकार करता है वह जीव उस अपकार करनेवाले-

का बार-बार अपकार करता है यह दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं-

जिस जीवका एक बार मी अपकार किया जाता है वह जीव अनन्तातुन्धी क्रोध कपायकी वासनाके वश होकर उस अपकार करनेवाछेका वार-वार अपकार करता है यह बात भगवान पाहर्वनाथ और कमठके उदाहरणसे स्पष्ट है ॥१३॥

विशेपार्थ —पार्श्वनाथ भगवान्का जीव जब सक्सृतिकी पर्यायमें था तो कमठ सहोदर भाता था। कमठने मक्सृतिको स्त्रीके साथ रमण किया। राजाने उसे देशनिकाला दे दिया। इसीसे कमठ मक्सृतिका वैरी वन गया और उसका यह वैर पार्श्वनाथके भव तक बरावर चलता रहा। इस प्रकार एक बार किये गये अपकारके बदलेमें कमठके जीवने वरावर ही मक्सृतिके जीवका अपकार किया। अतः किसीका एक बार भी अपकार नहीं करना चाहिए ॥११॥

Ę

वय दयामावनापरस्य प्रीतिविशेषः फर्लं स्यादित्याह—

तत्त्वज्ञानच्छिन्नरम्येतरार्थंप्रीतिद्वेषः प्राणिरक्षामृगाक्षीम् । खालिङ्गचार्लं भावयित्रस्तरङ्गस्वान्तः सान्द्रानन्वमङ्गत्यसङ्गः ॥१४॥

मावयन् गुणानुस्मरणद्वारेण पुनः पुनक्ष्वेतसि सन्निवेशयन् । निस्तरङ्गस्यान्तः--निर्वकल्पमनाः । अंगति--गच्छति । असङ्गः--यतिः ॥१४॥

अय दयारक्षायं विषयत्यागमुपदिशति--

सद्वृत्तकन्वर्णी कान्यामुद्दभेदयितुमुद्यतः । यैश्विष्ठद्यते दयाकन्दस्तेऽपोह्या विषयाखवः ॥१५॥

काम्यां--तत्फलांचिभिः स्पृहणीयाम् ॥१५॥

आगे कहते हैं कि दयाकी मावनामें तत्पर व्यक्ति प्रीतिविशेषरूप फलको पाता है— परिम्रहका त्यागी यति तत्त्वज्ञानके द्वारा प्रिय पदार्थोंमें रागको और अप्रिय पदार्थोंमें होषको नष्ट करके जीवव्यारूपी कामिनीका आर्क्षिगनपूर्वक उसके गुणोंका पुनः-पुनः स्मरण न करते हुए जब निर्धिकल्प हो जाता है तो गाढ़ आनन्दका अनुमव करता है।।१४॥

दयाकी रक्षाके लिए विषयोंके त्यागका उपदेश देते हैं-

युपुक्षुओंके द्वारा चाहने योग्य सम्यक्चारित्ररूपी कन्दलीको प्रकट करनेमें तत्पर द्यारूपी कन्द जिनके द्वारा काटा जाता है उन विषयरूपी चूहोंको त्यागना चाहिए ॥१५॥

विशेषार्थ—द्याको धर्मका मूळ कहा है। मूळकों कन्द मी कहते हैं। कन्दमें-से ही अंकुर फूटकर पत्र, कळी आदि निकळते हैं। इस सबके समृहको कन्दळी कहते हैं। जैसे कन्दळी कन्दकी कन्दळी कहते हैं। जैसे कन्दळी कन्दकी कन्दळी कहते हैं। जैसे कन्दळी कन्दकी कार्य है वैसे ही दयाका कार्य सम्यक्चारित्र है। सम्यक्चारित्र जीवव्यान्में-से ही प्रस्फुटित होता है। उस दयामावको विषयोंकी चाहकपी चृहे यदि काट डाळे तो उसमें-से सम्यक्चारित्रका उद्गम नहीं हो सकता है। अतः दयाळु पुरुषको विषयोंसे वचना चाहिए। विषय हैं इन्द्रियोंके द्वारा प्रिय और अप्रिय कहे जानेवाळे पदार्थ। उनकी ठाळसामें पड़कर ही मतुष्य निर्दय हो जाता है। अतः दयाळु मनुष्य अपने द्यामावको सुरक्षित रखने-के ठिए उस सभी परिप्रहका त्याग करता है जिसको त्यागना उसके ठिए शक्य होता है और जिसका त्यागना शक्य नहीं होता उससे भी वह समत्य नहीं करता। इस तरह वह सचेतन अचेतन सभी परिप्रहको छोड़कर साझु बन जाता है और न इष्टविपयोंसे राग करता है और अनिष्टविपयोंसे देव। राग और द्वेष तो द्यामावके शत्रु है इसीळिए कही है—'आगममें रागादिकी अनुत्पत्तिको अहिंसा और रागादिकी उत्पत्तिको हिंसा कहा है। यह जिनागमका सार है।' अतः चत्कृष्ट द्या अहिंसा ही है। द्यामें-से ही अहिंसाकी भावना प्रस्फुटित होती है। वही अहिंसाके रूपमें विकसित होती है।।१॥।

 <sup>&#</sup>x27;रागादीणमणुष्पा अहिंसगत्ते ति भासिदं समये । तेसि चेद्रप्यती हिंसेति जिमागमस्य संखेनो' ॥

| शय इन्द्रियाणां प्रज्ञोपघातसामध्ये कथवति                                                          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| स्वार्थरसिकेन ठकवद् विकृष्यतेऽसेणयेन तेनापि ।                                                     |    |
| न विचारसंपदः परमनुकम्पाजीवितादपि प्रज्ञा ॥१६॥                                                     |    |
| स्वार्थरसिकेत —स्वविषयक्रम्पटेन स्वप्रयोजनकामेन च । विक्रुष्यते —दूरीक्रियते । प्रन्यावत          |    |
| इत्यर्थः । प्रज्ञादृद्धिः । अत्राऽप्युपमानमूता कामिनी गम्यते । अथवा प्रवानातीति प्रज्ञाऽतिविदग्वा | É  |
| स्त्रीति प्राह्मम् ॥१६॥                                                                           |    |
| अय विपयिणोआर्यं वर्श्वयति—                                                                        |    |
| विषयामिषछाम्पटचात्तन्वसृजु नृशंसताम् ।                                                            | 9  |
| लालामिबोर्णनामोऽघः पतत्यहह दुर्मतिः ॥१७॥                                                          |    |
| मामिषंप्राणिलदाणो बासः। ऋजु-सम्मुखं प्राञ्जलं च । नृशंसतांहिसकत्वं लघः-                           |    |
| मधोगती अमोदेवी च । अहह खेदे ॥१७॥                                                                  | १२ |

अय विषयनिस्पृह्स्येष्टसिद्धिमाच्छे-

यथाकपञ्चिवेकैव विषयाशापिशाचिका । क्षिप्यते चेत् प्ररूप्यार्छं सिद्धचतीष्टमविष्नतः॥१८॥

प्रलप्यालं जहं प्रकपनेन, अनर्यकं न वक्तव्यमित्यर्यः । इष्टं — प्रकृतत्वात् सुपरितमूलमूतां दयाम् ॥१८॥

अय कि तत्सवृत्रतमित्याह-

१८

१५

आगे कहते हैं कि इन्द्रियाँ मतुष्योंकी प्रज्ञाको—यथार्थ रूपमें अर्थको प्रहण करनेकी शक्तिको नष्ट कर देती हैं—

ठगकी तरह अपने निभित्तसे वल प्राप्त करके चक्षु आदि इन्द्रियों में से कोई भी इन्द्रिय अपने विषयकी लन्पटताके कारण न केवल मनुष्यकी प्रज्ञाको—वसकी यथार्थ रूपमें अथको प्रष्टण करने की शक्तिको विचारसम्पदासे दूर करती है किन्तु द्यारूपी जीवनसे भी दूर कर देती है ॥१६॥

विशेषार्थ — जैसे कोई भी ठग अपने मतळवसे किसी कीके भूषण ही नहीं छीनता किन्तु उसका जीवन भी छे छेता है, उसे मार डाळता है। उसी तरह इन्द्रिय भी मनुष्यकी द्विद्वितो युक्तायुक्त विचारसे ही अष्ट नहीं करती किन्तु दयामावसे भी अष्ट कर देती है। इसिछए मुमुक्तको सदा इन्द्रियोंको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिए ॥१६॥

विषयलम्पट मनुष्यकी दुर्गति दिखाते हैं-

जैसे मकड़ी मक्सी वगैरहको खानेकी छम्पटतासे अपने बाछको फैछाती हुई नीचे गिर जाती है क्सी तरह खेद है कि दुर्बुद्धि प्राणी विषयरूपी मांसकी छम्पटताके कारण हिंसकपनेको विस्तारता हुआ नरकादि गतियें जाता है ॥१७॥

आगे कहते हैं कि जो विषयोंसे निस्पृह रहता है उसकी इप्टिसिद्ध होती है-

अधिक कहनेसे नया १ यहि जिस-किसी भी तरह एक विषयोंकी आशाह्य पिशाचीको ही मगा दिया जाये, उससे अपना पीछा छुदा लिया जाये तो इष्ट—चारित्रकी स्छ द्या नामक वस्तु विष्यके विना सिद्ध हो सकती है ॥१८॥

सुचरित्ररूपी छायाष्ट्रसका मूळ द्याका कथन करके उसके स्कन्धरूप समीचीन व्रतका कथन करते हैं— Ę

## हिसाऽनृतचुराऽब्रह्मग्रन्थेम्यो विरतिबंतम् । तत्सत्सन्जानपूर्वत्वात् सद्दृशस्त्रोपवृहणात् ॥१९॥

चुरा—चौर्यम् । अन्नह्मा—मैथुनम् । सत्—प्रश्वस्तम् । तत्र सर्वजीवविषयमहिसान्नसम्, अवतः परिग्रहत्यागौ सर्वद्रव्यविषयौ । इन्यैकदेशविषयाणि शेषञ्चतानि । उन्ते च—

> 'पर्ढेमिम्म सव्वजीवा तदिये चरिमे य सव्वदव्वाणि । सेसा सहव्वया खलु तदेकदेसम्हि दव्वाणं ॥' [विज्ञेपाव. मा. २६३७ गा.] ॥१९॥

हिंसा, असत्य, चोरी, अबह्य और परिग्रहसे मन-वचन-काय, कृत कारित अनुमोदना-पूर्वेक निवृत्तिको अत कहते हैं। सम्यग्जानपूर्वेक होनेसे तथा सम्यग्दर्शनको बदानेमें कारण होनेसे चन्दें समीचीन या प्रशस्त अत कहते हैं ॥१९॥

विशेपार्थ-कपायसहित आत्मपरिणामके योगसे प्राणोंके घात करनेको हिंसा कहते हैं। प्राणीको पीड़ा देनेवाछे वचन बोछना असत्य है। विता दी दुई वस्तुको प्रहण करना चोरी है। मैथुनको अबहा कहते हैं। मनत्व मावको परिव्रह कहते है। अहिंसा ब्रव्से सभी जीव समाविष्ट हैं अर्थान् किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह विना दी हुई वस्तुके त्यागमें और परिप्रह त्यागमें सभी द्रव्य आते हैं। कोई भी वस्तु विना दिये हुए नहीं छेना चाहिए और न किसी भी वस्तुमें 'यह मेरी हैं' इस प्रकारका समत्व भाव रखना चाहिए। किन्तु असत्य त्याग और मैशुन त्याग व्रत दृज्यके एकदेशको छेकर हैं। अर्थान् असत्य त्यागमें बचन मात्रका त्याग नहीं है किन्तु असत्य बचनका त्याग है और मैथुन त्यागमें मैथुनके आधारमृत द्रव्योंका ही त्याग है। कहा भी है—'पहले लहिंसा व्रतमें सभी जीव और तीसरे तथा अन्तिस व्रतमें सभी दृब्य छिये गये। शेप दो महाव्रत द्रव्योंके एकदेशको छेकर होते हैं। इन्हों पाँच ब्रवोंका पाछन करनेके छिए रात्रिभोजन त्याग छठा ब्रव भी रहा है। मगवती अग्राधनाकी विजयोदया टीका (गा. ४२१) में छिखा है कि प्रथम-अन्तिस तीर्थंकरके तीर्थंसे रात्रिसीजनत्याग नामक छठा वर है! प्रन्थकार पं. आशाधरने भी अपनी टीकामें अणुत्रत नामसे इस छठे प्रतका निर्देश किया है। किन्तु पूरवादने सर्वार्थसिद्धि (७१) में त्रतोंका वर्णन करते हुए रात्रिभोजन नामक छठे अणुत्रवका निपेय करते हुए अहिंसात्रवकी भावनामें उसका अन्वर्भाव कहा है। इवेवा-न्वराचार्य सिद्धसेन गणिने तत्त्वार्य भाष्य (७१२।) की टीकामें भी यह प्रश्न डिठाया है कि यदि अहिंसात्रवके पालनके लिए होनेसे असत्यविरति आदि मूल गुण है तो रात्रिभोजन-विरति भी मूलगुण होना चाहिए। इसके उत्तरमें उन्होंने कहा है कि अहिंसान्नतके पाउनके िए तो समिति भी है उसको भी मूल्युण मानना होगा। तथा रात्रिमोजन विरित महात्रती-का ही मूलगुण है क्योंकि उसके अमावमें तो मूलगुण ही अपूर्ण रहते हैं। अतः मूलगुणोंके प्रहणमें उसका प्रहण हो जाता है। जिस तरह रात्रिमोजन त्याग सब अतीका उपकारक है उस तरह उपवासादि नहीं है इसलिए रात्रिमोजनत्याग महाव्रतीका मूल गुण है शेप उत्तर-गुण है। हाँ, अणुत्रतघारीके लिए वह उत्तरगृण है। अयवा उपवासकी तरह आहारका त्याग होनेसे वह तप ही है। श्री सिद्धसेन गणिने जो कहा है वही उनके पूर्वेज जिनमद्रगणि

१. भ. मा. विजयोदया गा. ४२१ में उद्वृत ।

3

थय इतमहिमानं वर्णयति—

अहो व्रतस्य माहात्म्यं यन्पुखं प्रेक्षतेतराम् । उद्द्योतेऽतिशयाधाने फलतंसाधने च दुक् ॥२०॥

प्रेक्षतेत्तरां —कानापेक्षया तरां प्रत्ययः । उद्योतादिषु ज्ञानभुक्षस्यागि सम्यक्तनेनापेक्षणीयत्वात् । अतिश्वयाधाने—कर्मक्षपणस्यणशक्तपुर्व्वयस्यादने । पत्रसंसाधने—कर्मक्षपणस्य क्षाक्षणस्य नानाविषायनिनवारणस्यास्य क फलस्य साक्षादुत्तावने । एतेन संक्षेपतः सम्यक्तवारित्रे हे एवाराष्ट्ये, सम्यक् ६ भारित्रमेकमेव चेत् फलं स्यात् ॥२०॥

क्षमाश्रमणने विशेषावश्यक माध्ये (गा. १२४० आदि) में कहा है। रात्रिभोजन विरमण सुनिका मूळ गुण है क्योंकि जैसे अहिंसा आदि पाँच महाश्रतोंमें से यदि एक भी न हो तो महास्रत पूर्ण नहीं होते। इसी तरह रात्रिभोजनविरितके अमावमें भी महाश्रत पूर्ण नहीं होते। अत. मूळगुणों (महाश्रत) के प्रहणमें रात्रिभोजनविरितका प्रहण हो ही जाता है। इससे स्पष्ट है कि इवेतान्यर परम्परामें भी रात्रिभोजन विरमण नामका पष्ट अत नहीं रहा है।।१९॥

व्रतकी महिमाका वर्णन करते हैं-

शंका आदि मलोंको दूर करनेमें, कर्मोंका क्षय करनेवाली आत्मशक्तिमें, ध्रक्तवता लानेमें और इन्द्रादि पदको प्राप्त कराकर मोक्सल्य फल तथा अनेक प्रकारकी आपत्तियोंका निवारणरूप फलको साम्रात् उत्पन्न करनेमें सम्यन्दर्शनको जिसका मुख उत्युक्तापूर्वक देखना पड़ता है उस प्रतका माहात्म्य आश्चर्यकारी है ॥२०॥

विश्वेषार्थ —यहाँ छक्षणासे 'अवके युख' का अर्थ अवकी प्रधान सामर्थ्य छेना चाहिए। तत्त्वार्थ सूत्रके साववें अध्यायमें आकृत तत्त्वका वर्णन है और उसके पहले ही सूत्रमें अवका स्वरूप कहा है। उसकी टीका सर्वार्थिसिद्धिमें यह प्रश्न किया गया है कि अवको आख्रवका हेतु ववलाना तो विश्वत नहीं है उसका अन्वभाव तो संवरके कारणोंमें होता है। आगे नौवें अध्यायमें संवरके हेतु गुप्ति समिति कहे गये हैं उनमें संयम धर्ममें अव आते हैं ? इसका उत्तर दिया गया है कि नौवें अध्यायमें तो संवरका कथन है और संवर निवृत्तिरूप होता है। किन्तु इन अर्तोमें अवृत्ति हैवी जाती है। हिंसा, असत्य और विना दी हुई वस्तुका प्रहण आदि कियाकी अतीति होती है। किया ये अव गुप्ति आदि संवरके साधनोंके परिकर्य हैं। जो साधु अर्तोमें अध्यस्त हो जाता है वह सुखपूर्वक संवर करता है इसिल्प अर्तोका प्रयक्त कथन किया है। सर्वार्थिद्धिके रचिता इन्हीं प्रथमहस्वामीने समाधि वन्त्रमें कहा है—'अञ्चत अर्थात् हिंसा आदिसे अप्रयस्त हो प्रथम कथीत् परकर्या है या साधु अर्तोमें अप्रयस्त हो अर्थप्य अर्थात् होता है वह सुखपूर्वक संवर करता है इसिल्प अर्तोका प्रयक्त कथन कथात् हिंसा आदिसे अप्रयक्त सर्वात होता है। प्रथम होता है वी स्वार्थित प्रथम होता है। प्रथम होता है और अर्तोसे प्रथमन होता है। प्रथम स्वार्थित होती है और अर्तोसे प्रथमन होता है। प्रथम स्वार्थित होती है और अर्तोसे प्रथमन होता है। प्रथम स्वार्थित होती होती होता है और अर्तोसे प्रथमन होता है। प्रथम स्वार्थित होती होती होता है और अर्तोसे प्रथमन होता है। प्रथम स्वार्थित होती होता है और अर्तोसे प्रथमन होता है। प्रथम स्वार्थित होती होता है और अर्तोसे प्रथमन होता है। प्रथम स्वार्थित होती होता है स्वार्थित स्वर्थित होता है। प्रथम स्वर्थित स्वर्थित होता है स्वर्थित स्वर्थित होता है स्वर्थित होता है। स्वर्थित होता है स्वर्थित स्वर्थित होता है। स्वर्थित होता होता है स्वर्थित होता है स्वर्थित होता होता है स्वर्थित होता है स्वर्थित होता है स्वर्थित होता है स्वर्यं क्रिक्स होता है स्वर्थित होता है स्वर्थित होता है स्वर्थित होता है स्वर्थित होता होता है स्वर्थित होता है स्वर्यं क्रिक्स होता है स्वर्थित होता होता है स्वर्थित होता है स्वर्थित

 <sup>&#</sup>x27;जन्हा मूलगुणिच्यम न होति तिब्बरिह्यस्य पिट्युन्ता । तो मूलगुणग्यहणे तग्यहणमिहत्यको नेर्य ॥' —विशेषा, १२४३ वा.

 <sup>&#</sup>x27;मपुण्यमव्रतैः पुष्यं व्रतैर्मोसस्त्योर्भ्ययः । अवतानीव मोसार्यो वतान्यपि ततस्त्यनेत् ॥

<sup>्</sup>रबनतानि परित्यव्य व्रतेषु परिनिष्ठितः । त्यजेतास्यपि संप्राप्य परमं पदमात्यनः' ॥——८३-८४ क्छो. ।

वय सक्लेतरविरत्याः स्वामिनौ निर्दिशति--

स्फुरद्बोवो गळद्वृत्तमोहो विषयनिःस्पृहः । हिंसावेविरतः कात्स्न्याद्यतिः स्याच्छ्रावकोऽञ्चतः ॥२१॥

ग्लद्वृत्तमोहः —क्षयोपश्चमस्पतया हीयमानश्चारित्रमोहो यस्याती । सामायिकछेदोयस्यापनयोः संयमासंयमस्य च विवक्षितत्वात्तत्त्रयस्यैवात्रत्येदानीत्वनश्रीषेषु संभवात् । कात्स्न्यीत् —सामस्यतः । अंशतः — ६ एकदेशेन ॥२१॥

सय चतुर्दशिमः पर्वरहिंसावतमाचष्टे ।

सा हिंसा व्यपरोप्यन्ते यत् त्रसस्थावराङ्गिनाम् । प्रमत्तदोगतः प्राणा द्रव्यभावस्वभावकाः ॥२२॥

विनाश मोक्ष है। इसिंछए युयुक्षुको अन्नतोंकी तरह न्नतोंको भी छोड़ देना चाहिए। अन्नतोंको छोडकर न्नतोंमें निप्नित रहे और आत्माके परमपदको प्राप्त करके वन नतोंको भी छोड़ दे।'

अन्नत पापवन्यका कारण है तो न्नत पुण्यवन्यका कारण है इसलिए यद्यपि अन्नतकी सरह न्नत भी त्याच्य है किन्तु अन्नत सर्वप्रथम छोड़ने योग्य है और उन्हें छोड़नेके लिए न्नतींको स्वीकार करना आवश्यक है। अहिंसा, सत्य, अचीर, न्नह्यचर्य और अपरिप्रहको स्वीकार किये बिना हिंसा, असत्य, चोरी, ज्यभिचार और परिप्रह पापसे नहीं वचा जा सर्कता और इनसे बचे विना आत्माका उद्धार नहीं हो सकता। ज्ञासकार कहते हैं कि परमपद प्राप्त होने-पर न्नतोंको भी छोड़ है। परमपद प्राप्त किये बिना पुण्यवन्यके भयसे न्नतोंको स्वीकार न करने से तो पापमें ही पढ़ना पढ़ेगा। केवळ सन्यग्दर्शन और सन्यक्चारित्रका प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए तो सन्यक्चारित्र ही कार्यकारी है और सन्यक्चारित्रका प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए तो सन्यक्चारित्र ही कार्यकारी है और सन्यक्चारित्रका प्राप्त नहीं हो होता है। ये न्नत ही हैं जो इन्द्रियोंको वशमें करनेमें सहायक होते हैं और इन्द्रियोंके वशमें करनेमें सहायक होते हैं अते इन्द्रियोंके वशमें करनेमें सहायक होते हैं और इन्द्रियोंके वशमें करनेमें सहायक होते हैं अते इन्द्रियोंके वशमें करनेमें सहायक होते हैं और इन्द्रियोंके वशमें करनेमें सहायक होते हैं सहायक होते हैं की इन्द्रियोंके वशमें करनेमें सहायक होते हैं की इन्द्रियोंके वश्यक होते हैं सहायक होते हैं सहायक होते हैं की इन्द्रियोंके वश्यक होते हैं स्वर्यक होते हैं सहायक होते होते हैं सहायक है सहायक होते हैं सहायक होते हैं सहायक है सहायक

इतके दो भेद हैं—सकलिरित और एकदेशिवरित । दोनेंकि स्वामी वतलाते हैं— जो पाँचों पापोंसे पूरी तरहसे विरत होता है उसे चित कहते हैं और जो एकदेशसे विरत होता है उसे आवक कहते हैं। किन्तु इन दोनोंमें ही तीन वार्ते होनी आवश्यक है— १. जीवादि पदार्थोंका हेय, उपादेय और उपेक्षणीय रूपसे जायत् झान होना चाहिए। २. यित-के प्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-छोमरूप चारित्रमोहका क्षयोपशम होना चाहिए और आवक्षे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-छोमरूप चारित्रमोहका क्षयोपशम होना चाहिए, अपावक्षे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-छोमरूप चारित्रमोहका क्षयोपशम होना चाहिए, व्योंकि इस कालमें इस क्षेत्रमें जीवोंके सामाधिक और छेदोपस्थापना संयम तथा संयमा-संयम ही हो सकते हैं। ३. देखे गये, सुने गये और मोगे गये सोगोंमें अरुचि होना चाहिए। इस तरह इन तीन विशेषताओंसे विशिष्ट व्यक्ति डक व्रव प्रहण करनेसे व्रती होता है।।२शा

आगे चौदह पद्योंसे अहिंसाझतको कहते हैं। सबसे प्रथम हिंसाका उक्षण कहते हैं— प्रमत्त जीवके सम-बचन-कायरूप योगसे अथवा कषाययुक्त आत्मपरिणामके योगसे अस और स्थावर प्राणियोंके द्रव्यरूप और मानरूप प्राणोंका घात करनेको हिंसा कहते हैं।।२२॥ तत्र तावत् हिंसारुक्षणमाह—व्यपरोप्यन्ते—यथासंत्रवं वियोज्यन्ते । प्रमत्तयोगतः—प्रमादः सक्षायत्वं तद्वानात्यपरिणामः प्रयत्तः तस्य योगः—सम्बन्धः तस्मात्ततः । रागाक्षावेशादित्यर्थः । प्राणाः— इन्द्रियादयो दश्च । सहुक्तम्—

'पंचींद इंदियपाणा मणवचि-काएसु तिष्णि वरुपाणा । काणव्याणव्याणा आरुगपाणेण हुति दह पाणा ॥ [ गो. ची. १३० गा. ]

ते च चित्सामान्यातृविषायो पृद्यक्यरिणामो ह्रव्यक्षणाः । पृद्यक्यसम्यानृविषायो चित्यरिणामो भानप्राणाः । स्ट्रुभयमान्यो जीवा. संसारिणस्त्रसा. स्वानरास्य । तत्र स्पर्ध-रस-गन्य-वर्ण-राज्यात् स्पर्धन-रसन-ह्राण-वक्षु -स्रोतेषु क्रमेण ह्रास्मा विभिन्नवर्त्तुभः पञ्चभिन्नच पृथग् ज्ञानं ते (जानन्तो) ह्रीन्द्रियादमस्ततुर्द्धा त्रसाः । सहिकत्परकोका यथा—

'अल्का शुक्ति-सम्बूक-गण्डू-पद-कपर्देकाः । जठरक्वमिशसाद्या द्वीन्द्रिया देहिनो मताः ॥

विशेषार्थे—इन्द्रियोंको स्वच्छन्द बृत्तिका विचार किये विना को प्रवृत्ति करता है वह प्रमत्त है। अथवा जो क्वायके आवेशमे आकर हिंसा आदिके कारणोमें संख्यन रहते हुए अहिंसामें शठवापूर्वक प्रवृत्त होता है वह भी प्रमत्त है। अथवा राजकथा, खीकथा, चोरकथा, भोजनकथा ये चार कथाएँ, पाँच इन्द्रियाँ, निद्रा और स्नेह इन पन्द्रह प्रमादोंसे जो प्रमादी है वह प्रमत्त है। अथवा कवाय सहित आत्मपरिणामका नाम प्रमत्त है। उसके योगसे अर्थात् रागादिके आवेशसे। प्राण दस हैं—

पाँच इन्द्रिय प्राण, मनोवळ, वचनवळ, कायवळ ये तीन वळप्राण, एक श्वासोच्छ्वास प्राण और एक आयु प्राण—ये दस प्राण होते हैं। ये प्राण हो प्रकारके हैं—द्रव्यप्राण और भावप्राण। चिस्सामान्यका अनुसरण करनेवाळे पुद्गळके परिणामको झव्यप्राण कहते हैं और पुद्गळ सामान्यका अनुसरण करनेवाळे चेतनके परिणामको भावप्राण कहते हैं। इन होनों प्रकारके प्राणोंसे युक्त जीव संसारी होते हैं। संसारी जीव हो प्रकारके होते हैं—त्रस और स्थावर। स्पर्धन, रसना, प्राण, चळ, श्रोत्र वे पाँच इन्द्रियाँ हैं और स्पर्ध, रस, गान्य, रूप और शब्द इनका क्रमसे विषय है। जो जीव क्रमसे आविकी हो इन्द्रियोंसे जानता है वह हो इन्द्रिय जीव है, जो तीनसे जानता है वह तीन-इन्द्रिय जीव है, जो पारसे जानता है वह चौइन्द्रिय जीव है और जो पाँचों इन्द्रियोंसे जानता है वह पौचन्द्रिय जीव है और जो पाँचों इन्द्रियोंसे जानता है वह पौचन्द्रिय जीव है। ये सब प्रस हैं। इनके कुळ मेद इस प्रकार हैं —

 <sup>&#</sup>x27;संबुक्कमादुवाहा संखासिप्पी अपादवा य किसी ।
कार्णीत रसं फासं के ते वेदेंदिया जीवा ।।
क्यागुंभीमक्कडिपपीलिया विन्ल्लिया कीडा ।
कार्णीत रसं फासं गंधं तेदेंदिया जीवा ।।
कदंसमसयमिष्वयमधुकरअमरापर्वगमादीया ।
कपं रसं च गर्ध फासं पुण ते वि जार्णीत ॥
सुरणरणारयितिरया वृष्णरसप्कासगंबसद्द्रृष्ट्र ।
कलनरष्टलचरखचर विख्या पंचेदिया जीवा' ॥

<sup>--</sup>पञ्चास्ति. ११४-११७ गा. ।

Ę

. 23

कुन्युः पिपीलिका गोयी यूका-मत्तुणवृश्चिकाः ।
मकोटकेन्द्रगोपाद्यास्त्रीन्द्रियाः सन्ति देहिनः ॥
पतङ्गा मधका दंशा मिक्षकाकोटगर्मुतः ।
पृत्रिका चञ्चरीकाद्याच्चतुरक्षाः शरीरिणः ॥
नारका मानवा देवास्तियँश्वश्च चतुर्विधाः ।
सामान्येन विशेषेण पश्चाक्षा वहुषा स्थिताः ॥' [ अमित, पञ्चसं. १।१४७-१५० ]

द्रव्येन्द्रियाकारा यथा-

'यवनाल-मसूरातिमुक्तकेन्द्रद्वंसिन्नभाः। स्रोत्राक्षित्राणिबह्वाः स्युः स्पर्शनेऽनेकषाकृतिः॥' [ स्रोतः गं. गं. १।१४३ ]

त्रसक्षेत्रं यथा---

'चेववाद गारणंतियजिणक्कवाडादिरहियसेसतसा । तसनाडि बाहि्रम्हि य णत्यि ति जिणेहि णिहिट्टं ॥' [

स्पर्धनेनेकेन स्पर्धं जानन्तः एकेन्द्रियाः पृथिव्यप्तेकोशायुवनस्पतयः प्रत्य स्थावराः । तेषां श्रु,ः बुद्धिपूर्वन्यापारातर्धनेअव्यण्डान्तर्जीनादित्रसवञ्जीवर्त्वं निश्चीयते । तषुक्तम्----

'शम्बुक, मात्वाह, शंख, सीप, विना पैरके कीड़े थे दो-इन्द्रिय जीव रस और स्पर्शको जानते हैं। जूँ, गुम्मी, खटमल, चिवंटी, विच्लू आदि तेइन्द्रिय जीव स्पर्श-रस-गन्थको जानते हैं। बाँस, मच्लर, मक्सी, भौरा, मधुमक्सी, पतंगा आदि चौइन्द्रिय जीव स्पर्श, रस, गन्य और रूपको जानते हैं। देव, मतुष्य, नारको, जलचर, थलचर और नमचर पशु-पक्षी थे पंचेन्द्रिय जीव स्पर्श, रस, गन्य, रूप और अञ्चको जानते हैं।।१९॥

त्रस जीवोंका निवासस्थान इस प्रकार कहा है—स्पपाद, सारणान्तिक ससुद्घात और कपाट आदि ससुद्घात करनेवाछे सयोगकेविक जिनको छोड़कर शेष त्रस त्रसनाड़ीके वाहर नहीं रहते ऐसा जिनदेवने कहा है।

क्क गाथा आहाधरकी टीकामें स्द्धृत है। गोमट्टसार जीवकाण्डमें 'जिणक्षवाडादिरहिय' पाठ नहीं है। शेष सब यही है। तिलोयपण्णेचि (शट) में त्रस नाड़ीका परिमाण बतलाते हुए कहा है—उपपाद मारणान्तिक समुद्धातमें परिणत त्रस तथा लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त केवलीका आत्रय करके सारा लोक ही त्रसनाली है। त्रसजीव त्रसनालीमें ही रहते हैं। लोक के ठीक मध्यसे एक राजू चौड़ी लम्बी और कुछ कम चौदह राजू कँषी त्रसनाड़ी है। उपपाद मारणान्तिक समुद्धात और केवली समुद्धात अवस्थामें त्रस जीव त्रस नाड़ीके बाहर पाये जाते हैं। केवली समुद्धातकी चार जवस्थाएँ है—दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। तिलोयपण्णिक अनुसार लोकपूरण समुद्धातमें केवलीके आत्मप्रदेश त्रसनाड़ीके वाहर पाये जाते हैं। किन्तु कपरवाली गाथामें कवली समुद्धातका निर्देश नहीं है। किन्तु कपरवाली गाथामें कवली समुद्धातका निर्देश नहीं है। किन्तु उसकी टीकामें कपाट आदि अवस्थामें आत्मप्रदेशोंको त्रसनालीके वाहर वतलाया है।

१. 'जनवादमारणंतिय परिणदतसमुन्त्रिकण सेस तसा ।' —मो. बी. १९८ गा. ।

 <sup>&#</sup>x27;तववाद मारणंतिय परिणद तसं छोयपूरणेण गदो ।
 केविलणो अवस्रविय सम्बन्धो होदि तसणाळी'।।—ति॰ प॰ २।८।

₹

'वंडेसु पबद्वंता गब्भद्वा माणुसा य मुच्छगया । जारिसया तारिसया जीवा एर्गेंदिया णेया ॥' [ पञ्चास्ति. ११३ गा. ]

ते च पञ्चतपेऽपि सूक्ष्माः सर्वत्र सन्ति । स्यूलस्तियमे— मृत्तिका बाळिका चैव सर्करा चोपळः शिळा ।

. छवणादयस्तथा ताम्रं त्रपुषा ( त्रपुसीसकमेद च ) ॥' [ तत्त्वार्यसार ५१ ]

मिणिविद्वमवर्णः । शर्करोपछिश्वावाच्यप्रवाछर्वीचताः श्रुढपृथिवीविकाराः । श्रेषाः श्ररपृथ्वीविकाराः । एतेष्वेव पृथिव्यष्टकमेवीविश्रीला द्वीपा विमानानि मवनानि वैदिका प्रतिया तोरणस्तूपचैत्यवृक्षजम्बूशास्मली-शातक्यो रत्नाकरादयक्षान्तर्मवन्ति । मवस्यायो रात्रिपश्चियप्रदृरे निरम्नाकाशात् पतिर्तं सूक्ष्मीदकम् । महिका

'अवश्यायो हिमं चैव महिका बिन्दुशीकराः।

शुद्धं वनोदकं बिन्दुर्जीवा रक्ष्यास्तवैव ते ॥' [

वूमाकारजर्छं कुहडरूपं भूमरीत्वर्यः। विन्दुः(स्यूष्ट-)विन्दुवरुम्। श्लीकरः सुरुमविन्दुजरुम्। शुद्धं चन्द्रकान्त्रजरुं सदाःपतितज्ञल्यः। वनोदकं समुद्रह्यद्यनवाताद्युद्भवम्। च शब्देन वापीनिर्द्यादिवलं करका १२ अपि गृह्यन्ते।

जो जीव एक स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा केवल स्पर्शको जानते हैं वे एकेन्द्रिय हैं। प्रश्निवी-कायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक ये पाँच स्थावर एकेन्द्रिय जीव है। इन जीवोंमें वचिप बुद्धिपूर्वक न्यापार नहीं देखा जाता है फिर भी जैसे अण्डेमें त्रसजीवका निरुचय किया जाता है उसी तरह इनमें भी जीवका निरुचय किया जाता है। कहा भी है--'अण्डावस्थामें, गर्भावस्थामें तथा मृच्छित अवस्थामे बुद्धिपूर्वक व्यापार न देखनेपर जिस प्रकार जीवपनेका निश्चय किया जाता है उसी प्रकार एकेन्द्रिय जीवोंका भी निहचय किया जाता है।' ये पॉचॉं स्थावर जीव सूख्म भी होते है और स्थूल मी होते है। सूक्स तो सर्वत्र पाये जाते हैं। स्थूल जीव इस प्रकार हैं - सिट्टी, वालिका-दक्ष अंगार आदिसे उत्पन्न हुई वालुका, शर्करा कठोरवजी, गोल पावाण, बढ़ा पापाण, लवण, छोहा, ताँवा, राँगा, सोसा, चाँदी, सोना, हीरा, हरिताल, ईंगुर, सेनसिल, तूतिया, सुरमा, मूंगा, अअकका चूरा, बढ़ी-बढ़ी मणियोंके दुकड़े, गोमेद, वजक-अल्सीके फूलकी रंगकी लोजा-वर्तमणि, अक-छाङ रंगकी पुल्किमणि, स्फटिक, पद्मरागमणि, वैद्वर्य, चन्द्रकान्त, जलकान्त, सूर्यकान्त, गैरिक - डाल्सणि, चन्दनके समान रंगवाली सणि, सरकतसणि, पुष्परागसणि, नीलमणि, छाल रंगकी पापाणमणि इन सव पृथिवीकायिक जीवोंकी रक्षा यतियोंको करनी चाहिए। इनमें से शर्करा, गोछ पापाण, वढ़ा पाषाण, हीरा, मूँगा से तो खर पृथ्वीके विकार हैं शेष शुद्ध पृथिनीके विकार हैं। इनमें ही आठ पृथिवियाँ (सार्व नरकमूमियाँ एक सिद्धशिखा), मेर आदि पर्वत, द्वीप, विमान, सवन, वेदिका, प्रतिमा, तोरण, स्तूप, चैत्यवृक्ष, जस्बृह्क, शाल्मिळेबुख, धातकीवृक्ष और रत्नाकर आदिका अन्तर्याव होता है।

कोस, वर्फ, फोहरा, जलकी वड़ी वूँव, जलकी सूहम विन्तु, चन्द्रकान्तसे झरता हुआ या तत्काल गिरा जल, समुद्र-तालाव आदिसे वायुके द्वारा उठाया गया जल, च शब्दसे वापी-झरनेका जल जलकायिक जीवरूप है। इनकी भी रक्षा करनी चाहिए।

१ 'त्रपु' इत्यतोज्ज्ञे मणिविद्वमपूर्वपर्यन्तं बहुपाठ प्रती नास्ति सम्य कु. च. टीकानुसारेण लिखितम् ।

२. 'नवश्यायो हिमिविन्दुस्तया शुद्धधनोदके । पूर्विकाखाश्य विज्ञेया चीवा. सञ्जिककायिका. ।'-तत्त्वार्यसार ६३ १

उत्तराज्यवन सूत्र ३६१७०-१०० में भी जीनके इन्ही सब मेदोको कहा है।

Ę

## ेज्वालाङ्गारस्तथाचिश्च मुमुँरः शुद्ध एव च । अनलश्चापि ते तेजोजीवा रक्ष्यास्तथेव च ॥' [

व वर्षिः प्रदीपशिखार्खाम् (न्वप्रम् ) । मुर्गुरः कारीवोऽम्नः । बुद्धः वज्जविद्युसूर्यकान्ताद्युद्भवोऽनितः सद्यः पातितो वा । वनळः सामान्योऽन्निर्धूमादिसहितः । च शब्देन स्फुळिङ्गवाढवाग्निनन्दोश्वरभूमेनुण्डिका-मुकुटानळादयो गृह्यन्ते ।

> 'वैत उद्भ्रमकश्चान्य उत्क्रिमंग्हलिस्तथा । महान् घनस्तनुर्गुङ्गास्ते पाल्याः पवनाङ्गिनः । [

बातः सामान्यरूपः । उद्भ्रमः यो भ्रमन्तूष्यं गण्छति । उत्कालिः छहरीवातः । सण्डलिः यः पृषिवी-९ लग्नो भ्रमन् गण्छति । महान् महावातो वृक्षादिमोटकः । जनः जनोदिधिर्घननिष्ठयः तनुः तनुवातो व्यक्षनादिकृतः । गुक्षाः उदरस्थाः पञ्चवाताः । कोकप्रण्छारकमवनवियानाधारादिवाता वनैवान्तर्मवन्ति ।

क्वाला, अंगार, दीपककी ली, कण्डेकी आग, वक्त, विजली या सूर्यकान्तमणिसे स्टप्त हुई अग्नि, सामान्य आग जिसमेन्से घुआँ निकल्सा हो, च शब्दसे सुर्हिंग, समुद्रकी घढ़वानल, नन्दीश्वरके घूमकुण्ड और अग्निकुमारोंके मुक्कटोंसे निकली आग ये सव तैजस्कायिक जीव हैं। इनकी भी उसी प्रकार रक्षा करनी चाहिए।

सामान्य वायु, जमीनसे उठकर घूमते हुए ऊपर जानेवाली वायु, लहरीरूप वायु जो पृथ्वीसे लगते हुए घूमती है, महावायु जो वृक्षोंको च्छाङ्ग देती है, घनोद्धिवायु, ततुवायु, वहरस्थवायु ये सब वायुकायिक जीव हैं। इनकी भी रक्षा करनी चाहिए।

मूळ्से उत्पन्न होनेवाळी वनस्पति जैसे हल्दी, अर्द्रक वगैरह । अगसे उत्पन्न होनेवाळी वनस्पति जैसे देळा, अपामार्ग आदि । पर्वसे उत्पन्न होनेवाळी वनस्पति हैस, वेत वगैरह । कन्दसे उत्पन्न होनेवाळी वनस्पति जैसे विद्यान होनेवाळी वनस्पति जैसे देवदार, सळई आदि । बांजसे उत्पन्न होनेवाळी वनस्पति जैसे देवदार, सळई आदि । बांजसे उत्पन्न होनेवाळी वनस्पति गेहूँ, जो आदि । मूळ आदिके विना भी जो वनस्पति अपने योग्य पुद्गळ आदि उपादान कारणसे उत्पन्न होती है वह सम्मूर्ण्यम है । वेखा जाता है कि सींगसे सार और गोवरसे कमळकी जड़ बीजके विना उत्पन्न होती है । अतः वनस्पति जाति दो प्रकारकी है—एक बीजसे उत्पन्न होनेवाळी और एक सम्मूर्ण्यम । जिन जीवोंका एक ही साधारण शरीर होता है उन्हें अनन्तकाय या साधारणशरीर कहते हैं जैसे गुद्धची, स्तुही आदि । या अनन्त निगोदिया जीवोंके आश्रित होनेसे जिनकी काय अनन्त है वे अनन्तकाय हैं अर्थात् सप्रतिष्ठित प्रत्येक जैसे मूळी वगैरह । कहाँ है—

'यतः एक भी अनन्तकाय वनस्पतिका चात करनेकी इच्छावाला पुरुप अनन्त जीवोंका चात करता है अतः सम्पूर्ण अनन्तकाय वनस्पतियोंका त्याग अवश्य करना चाहिए।'

१. 'व्नालाङ्गारास्त्याधिक्य मुर्गुर. शुद्ध एव च । अभिन्त्येत्यादिका ज्ञेया जीवा व्यलनकायिकाः ॥'
----तत्वार्यः ६४।

२. -रघूमकुण्डि-म. कु. च.।

महान् घनतमुक्त्वैव गुक्कामण्डिकक्किकः । बातक्वैत्यादयो झेया जीवा. पवनकायिका. ।।—तत्त्वार्य. ६५ ।

एकसपि प्रविषांसुनिहन्त्यनन्तान्यतस्ततोऽवस्यम् ।
 करणीयमधोषाणां परिहरणसमन्तकायानाम् ॥—पृष्वार्यं सि., १६२

9

'मूंलाग्रपर्वंकन्दोत्थाः स्कन्धवीचसमुद्भवाः ।
सम्मूछिमास्तथानन्तकायाः प्रत्येककायिकाः ॥
त्वन्मूलकन्दपत्राणि प्रवाटः प्रस्वः फळस् ।
स्कन्धी गुच्छस्तथा गुल्मस्तृणं वल्ली च पर्वं च ॥
शैवलं पणकः किण्वं कवकः कुहणस्तथा ।
बादराः सूक्ष्मकायास्तु जल्रस्थलनभोगताः ॥
गूढसन्धिशारापर्वंसमभद्भमहोग्हस् ।
छिन्नोद्भवं च सामान्यं प्रत्येकमितरहपुः ॥
बल्लीवृक्षतृणाद्यं स्थादेकाक्षं च वनस्पतिः ।
परिहार्या भवन्त्येते यतिना हरिताङ्गिनः ॥' [

मूलीत्थाः येषा मूलं प्रादुर्भवित ते च हरिद्रार्द्रकायमः । वर्वोत्थाः इस्तृवेत्रावयः । कन्दीत्थाः क्ष्रक्रिपिण्डालुकावयः । कन्दित्याः क्षरक्षिपिण्डालुकावयः । कन्दित्याः क्षरक्षिपिण्डालुकावयः । कन्द्रित्याः क्षरक्षिपिण्डालुकावयः । कम्मूर्किमाः १२ मूलाधमावेऽपि येषां व्यस्य त्याप्यपुद्गल्लीपादानकारणात् । दृश्यते हि मुङ्गाल्लीरा गोमयाण्छालुकं वीजमन्तरेणो-त्यत्तिमत् । एते वनस्यतिजातिबीकोद्भवा सम्मूर्किमा चेति द्विषा त्यावित्युक्तं प्रतिपत्तव्यम् । अनन्तकायाः अनन्त साक्षारणः कायो येषा ते साधारणाद्भाः स्मृद्धीगुकुन्यावयः । प्रत्येककायिकाः एकमेकं प्रति प्रत्येकं १५ पृथक् भिन्नो भिन्नः कायो येषामस्ति ते पूगनालिकरावयः । उत्तरं च—

एकमेकस्य यस्याङ्गं प्रत्येकाङ्गः स कथ्यते । साधारणः स यस्याङ्गमपरैर्बहुकिः समस् ॥ [ वनि पं. सं. १।१०५ ]

प्रत्येकका भिन्न-भिन्न शरीर जिनका होता है उन वनस्पतियोंको प्रत्येककायिक कहते हैं जैसे नारियळ, सुपारी आदि । कहा भी है—'जिस एक वनस्पतिका एक शरीर होता है उसे प्रत्येकशरीर कहते हैं। और वहुत-से जीवोंका एक ही सामान्य शरीर हो तो उसे साधारण शरीर कहते हैं।

कपर जो मूळ आदिसे उत्पन्न होनेवाळी वनस्पित कही है वह अनन्तकाथ भी होती हैं और प्रस्थेककाय भी होती हैं। तथा सम्मूच्छिम भी होतों मकारकी होती हैं। दोनों ही प्रकारकी वनस्पितयोंके अवयथ इस प्रकार हैं—छाळ, पुष्प, गुच्छा, झाड़ी। पुष्पके विना उत्पन्न होने-वाळे फठोंको फळ कहते हैं। जिसके पुष्प ही होते हैं फळ नहीं उन्हें पुष्प कहते हैं। जिसके पत्र ही होते हैं फळ नहीं उन्हें पुष्प कहते हैं। जिसके पत्र ही होते हैं पळ या पुष्प नहीं होते उसे पत्र कहते हैं। पानीपर जभी काईको भैवळ कहते हैं। गीछी ईटोंकी भूमि और दीवारोंपर जो काई छम जाती है उसे पणक कहते हैं। वर्षाश्वरोंकों के अकुरसुत्ते उनते हैं उन्हें किण्य कहते हैं। श्रंग वनस्पतिसे उत्पन्न हुए जटाकार अंकुरोंको कवक कहते हैं। मोजनपर आयी फुईको कुइण कहते हैं। प्रिथवीकायिक आदि पाँचों वादरकाय भी होते हैं। चिनकी सन्धि, सिरा पर्व अदृश्य होते हैं, तोड़ने पर समभंग होता है तथा मध्यमें तार आदि छमा नहीं रहता, जो काटनेपर पुनः उस आती है वह सब साधारण वनस्पति है, इसके विपरीत प्रस्थेक वनस्पति है। छता, वृक्ष, एण आदि एकेन्द्रिय वनस्पति हैं। यिवको इन सबका वचाव करना चाहिए। आगमसे

१. 'मूलाग्रपर्वकन्दोत्था' स्कन्धवीवफहास्तथा । सम्मूक्तिक्च हरिताः प्रत्येकानन्तकायिकाः॥'---तत्त्वार्थसार ६६

२. पारिम-भ. कु. स.।

रे. च्छारो--म. कु. च.।

१२

28

मूळीत्थादयोऽनत्यकायाः प्रत्येककायास्य सर्वान्त । तथा सम्मूछिमा व्यपिति योज्यम् । त्वित्तादि सम्मूछिमवनस्यितजातिस्यरूपप्रतिवादनार्थोमदमुभयावयवक्यापनार्थं वा । त्वक् छल्छी । प्रसवः पुष्पम् । वृण्यः एककाळीनवहुसमूहो जातिमिल्ककादिः । युल्यः कंवारिकाकरसिदकादिश्वादः । कि च पुष्पमन्तरेण यस्योत्पत्तिः फळाना स फळ इत्युच्यते । यस्य पुष्पाच्येव सर्वान्त न फळानि स पृष्प इत्युच्यते । यस्य पुष्पाच्येव सर्वान्त न पुष्पाच्ये स्वान्त न पुष्पाच्ये । स्वयः पुष्पाच्येव सर्वान्त न पुष्पाच्ये । यस्य पत्राच्येव स्वान्त न पुष्पाच्ये । स्वयः स्वयः । विष्यः इत्युच्यते । यस्य पत्राच्येव स्वान्त न पृष्पाच्येव म् सावेदित न पृष्पाच्येव स्वान्त । किष्यं वर्षाकाळोद्भवज्ञाण । कवकः प्रञ्जीद्भवाद्भुद्धाः ज्वाकाराः । कृहणः आहारकिविकादिशतपृष्पिका । वादरा स्युकाः पृथिवीकायिकादय पञ्चाच्येवे पूर्वोक्ताः । सूस्मकायाः सर्वेऽपि पृथिव्यादिभेदा वनस्यतिभेदास्वाञ्जुकासंख्यातभावकरीराः । यूढानि ववृष्यमानानि । समयञ्जे स्वचारहितम् । सहीरहं सुत्राकारादिर्वाज्ञं स्विष्ठाविकम् । चिक्रनोद्भवं छिन्नेन छेदेनोद्भवति रोहिति । स्यध्यादिनितम् । सार्वोरहं सुत्राकारादिर्वाज्ञं सम्मूष्टिन । चिक्रनोद्भवित रोहिति । स्वय्यक्षपाद्यस्याद्वितम् । सार्वार्वः । सामान्य साधारणम् ।

मूळे कंदे छल्ळी पवालसालदलकुसुमफलवीए। समभंगे सदि णंता असमे सदि द्वंति पत्तेया॥ कंदस्स व मूलस्स व सालाखंबस्स वापि बहुलतरी।

छल्ली सामंतिजया पत्तेयजिया हु तणुकदरी ॥ [ गो. बी. १८८-१८९ ]

वस्कीत्यादि । प्रत्येकसरीरं किंभूतिमिति पृष्टे सत्युत्तरिमृदम् — वृक्षाः पृष्पफ्रकोपमाः वनस्पतिः फळवान् । हिरितािक्षितः प्रत्येकाङ्काः साधारमाङ्काः सर्वेऽपि हिरितकाया इत्यर्थः । जीवत्यं वैवामागमतः सर्वेत्वपपृष्ट्रपे भरणादाहाराविसंज्ञात्तितत्वाच्य निक्ष्येयम् । ते ह्युदकादिना खाद्वका अवन्ति । स्पृष्टाय्य क्रिक्कावयः संक्षुचन्ति । विनितायण्डूपादिना चक्रुकावयो हर्वेविकासादिकं क्रुवेन्ति । निवानादिधि पावाविकं प्रसारयन्तीित क्रिमेणाहार-मय-मैयुन-परिप्रहसंज्ञावन्तः किक वृक्षाः स्युः । निवीतकक्षणं यथा—

'साहारणमाहारो साहारणमाणपाणगहणं च। साहारणजीवाणं साहारणस्वणं भणियं।। जत्येककु मरदि जीवो तत्यहु मरणं भवे अणंताणं।

वक्कमह जल्य एक्को वक्कमणं तत्य णंताणं ॥' [ गो. थी. १९२-१९३ ]

Ę

'एक्काणिगोदसरीरे जीवा दव्यप्पमाणदो दिद्रा । सिद्धे हिं बणंतगुणा सब्बेण वितीदकालेण ॥ [ गो. नी. १९६ ]

ते च नित्येतरमेदाद द्विषा । तदाया-

'त्रसत्वं ये प्रपद्यन्ते काळानां त्रितयेऽपि नो । श्रेया नित्यनिगोतास्ते भरिपापनशीकृताः॥ कालत्रयेऽपि यैर्जीवैस्त्रसता प्रतिपद्यते । सन्त्यनित्यनिगोदास्ते चतर्गतिविहारिणः ॥' [ ब्रिमः पं. सं. १।११०-१११ ]

जब एक जीव उत्पन्न होता है तब उसी निगोद अरीरमें समान स्थितिवाछे अनन्तानन्त जीव पक साथ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जन्म-मरणका समकालमें होना भी साधारणका लक्षण है। दूसरे आदि समयोंमें चत्पन्न अनन्तानन्त जीव भी अपनी स्थितिका क्षय होनेपर साथ ही मरते हैं। इस प्रकार एक निगोद शरीरमें प्रति समय अनन्तानन्त जीव एक साथ ही सरते है, एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। निगोद सरीर क्योंका त्यों रहता है। उसकी उत्क्रब्टस्थिति असंख्यात कोटाकोटी सागर मात्र है। जवतक यह स्थिति पूरी नहीं होती तवतक जीवोंका हत्याद और मरण होता रहता है। इतना विशेष वक्तव्य है कि एक बादर निगोद या सहस निगोद शरीरमें या तो सब पर्याप्तक ही जीव उत्पन्न होते हैं या सब अपर्याप्तक ही जीव उत्पन्न होते हैं। एक ही शरीरमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों उत्पन्न नहीं होते: क्योंकि उनके समान कर्मके च्दयका नियम है।

एक निगोद शरीरमें वर्तमान जीव द्रव्यप्रमाणसे सिद्धजीवोंसे अनन्तगुने और समस्त अवीत काल्से भी अनन्तगुने देखे गये हैं। वे दो प्रकारके हैं-नित्यितिगोद और इत्र निगोद । सिद्धान्तमें नित्यनिगोदका छक्षण इस प्रकार कहा है-अनादि संसारमें ऐसे अनन्तर्जीव हैं जिन्होंने त्रस पर्याय कभी भी प्राप्त नहीं की। उनके भाव अर्थात् निगोदपर्याय, एसके कारणभूत कर्लक अर्थात् कवार्योके उदयसे होनेवाले संक्लेशसे प्रचुर होते हैं। इस प्रकारके नित्य निगोविया जीव निगोव सन्वन्धी भवस्थितिको कभी नहीं छोडते। इस कारणसे निगोदमब आदि और अन्तसे रहित है। नित्य विशेषगसे चतुर्गतिनिगोदरूप अनित्य निगोदवाछे भी जीव हैं ऐसा सूचित होता है। परमागममें होनों प्रकारके निगोद जीव कहे हैं। अर्थात् जो अनादिसे निगोदपर्यायको घारण किये हुए हैं वे नित्यनिगोद जीव हैं। और जो वीचमें अन्य पर्याय भारण करके नियोद पर्याय भारण करते हैं वे अनित्य-निगोद या इतर निगोद जीव हैं। वे सादिसान्त हैं। गायामें कहा है कि जिनके प्रसुर भाव कर्छक हैं ने निगोदनासको नहीं छोड़ते। यहाँ प्रचुर शब्द एक देशका अमानक्ए है तथा सकल अर्थका वाचक है। इसपरसे ऐसा अर्थ जानना कि जिनके मावकलंक प्रसुर नहीं होता वे जीव नित्यनिगोदसे निकळकर चतुर्गतिमें आते हैं। अतः आठ समय अधिक छह मासके अन्दर चतुर्गतिकप जीव राज़िसे निकलकर छह सी आठ जीवोंके सुक्ति चले जानेपर चतने ही जीव नित्यनिगोदको छोड़कर चतुर्गतिमें आते हैं। गोमट्टसारकी संस्कृत टीकामें ऐसा क्याख्यान किया है। उक्त गाथा प्राक्कत पंचसंग्रहके जीव समासाधिकारमें भी है। आचार्यं अभिवगतिने उसके आधारपर रचित अपने संस्कृत पंचसंग्रहमें छिखा है-जो तीनों कार्लोमें त्रसपर्यायको प्राप्त नहीं करते वे वहुपापी जीव नित्यनिगोद जानने चाहिए।

ş

Ę

4

त्तवा पृथिन्यादयः पञ्चापि साधारणाः पृथिन्यादिकायाः पृथिन्यादिकायिकाः पृथिन्यादिजीवाश्च भवन्ति । श्लोकः—

> 'क्माद्याः साधारणाः क्मादिकाया जीवोज्ज्ञिताः श्रिताः । जीवेस्तत्कायिकाः श्रेयास्तज्जीवा विग्रहेतिगैः ॥' [

तत्रान्त्यद्वयेऽपि संयते रक्ष्याः । तहेहाकारा यथा-

'समानास्ते मसूराम्भो बिन्दुसूचीवज्वव्वजैः।

घराम्भोऽग्निमरुत्कायाः क्रमान्नित्रास्तरुत्रसाः ॥' [ अमि. पं. सं. १।१५४ ]

संसारिणः पुनर्देघा प्रतिष्ठितेत्रसेदात् । तद्यया—

'प्रत्येककायिका देवाः स्वाजाः केविलनोर्द्धयम् । आहारकघरा तोयपावकानिलकायिकाः ॥ निगोरीर्वादरेः सूक्ष्मेरेते सन्त्यप्रतिष्ठिताः ।

पद्माक्षा विकला वृक्षा जीवा. श्रेषाः प्रतिष्ठिताः ॥' [ब्रमित. पं. सं. १।१६२-१६६]

जो जीव तीनों कालोंमें त्रसपर्याय प्राप्त करते हैं वे चारों गतिमें विहार करनेवाले अनित्य-निगोद जीव हैं।

श्वेताम्बर परम्परामें नित्यनिगोद शब्द राजेन्द्र अभिधानकोश और पाइअसइ महण्णवमें भी नहीं मिछा। निगोदके दो मेद किये हैं—निगोद और निगोद जीव। सेनप्रश्नके तीसरे उज्ञासमें प्रश्न ३४६ में पृष्ठा है कि कुछ निगोद जीव कर्मोंके छघु होनेपर व्यवहार राशिमें आते हैं उनके कर्मोंके छघु होनेपर व्यवहार राशिमें आते हैं उनके कर्मोंके छघु होनेमें कारण है। इससे स्पष्ट है कि श्वेताम्बर परम्परामें भी नित्यनिगोदसे जीवोंका निकास मान्य है। अस्तु,

पॉनों पृथिवीकायिक आदिके चार-चार भेद कहें हैं—'पृथिवी, पृथिवीकाय, पृथिवी-कायिक, पृथिवीजीव। पहला पृथिवी भेद सामान्य है जो चतरके तीनों भेदों में पाया जाता है। पृथिवीकायिक जीवके द्वारा छोड़े गये शरीरको पृथिवीकाय कहते हैं। जैसे मरे हुए मनुष्यका शरीर। जीव विशिष्ट पृथिवी पृथिवीकायिक है। जिस जीवके पृथिवीकाय नाम कर्मका खदय है किन्तु विश्वहगतिमें स्थित है, पृथिवीकायमें जन्म छेने जा रहा है किन्तु जवतक वह पृथिवीको कायके रूपमें प्रहण नहीं करता तवतक उसे पृथिवी जीव कहते हैं। इनमें-से अन्तिस वोकी रक्षा संयमियोंको करनी चाहिए।

इन जीवोंके शरीरका आकार इस प्रकार कहा है - 'पृथिवी आदि वारोंका शरीर क्रमसे मसूरके समान, जलकी बूँढके समान, सूइयोंके समूहके समान और अजाके समान होता है। वनस्पतिकाय और जसकायके जीवोंके शरीरका आकार अनेक प्रकारका होता है।'

संसारी जीव दो प्रकारके होते हैं—सप्रविष्ठित और अप्रविष्ठित। यथा—देव, नारकी, सयोग-केवली, अयोगकेवली, आहारकश्ररीर, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक, बादर और सूक्ष्म निगोदजीवॉसे अप्रविष्ठित हैं अर्थात् इनके शरीरोंमें निगोद-जीवॉका वास नहीं होता। शेव पंचेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और वनस्पविकायिक जीवॉके शरीर

पुढवी पुढवीकायो पुढवीकाइय पुढवीकीयो य ।
 साहारणोपमुक्को सरीरगहिंदो अवंतरिंदो ॥ —सर्वार्थः २११३ में उद्घृत ।

ş

Ę

8

तेषा च पूर्णापूर्णानां प्राणसंस्था यथा--
'सर्वेष्वङ्गेन्द्रियार्यृषि पूर्णेष्वानः खरोरिषु ।

वाग् द्विज्यादिह्षीकेषु मनः पूर्णेषु संक्षिषु ॥

तथा संज्ञिनि चैकैको होनोऽन्येष्वन्त्ययोद्धयम् ।

अपूर्यात्वेषु सप्ताखा एकैकोऽन्येषु होयते ॥' [ बसित. पं. सं. १।१२५-१२६ ]

सज्ञिन. पर्याप्तस्य स्पर्धानं रसनं झाणं नस्य श्रीशं मनोवानकायनलानि श्रीण्यायुरुण्झ्यस्विति दश । असंज्ञिनो मनोवर्जा नव । चतुरिन्द्रियस्य मन.श्रीश्रवन्यां अद्यो । श्रीन्द्रियस्य ते चसुर्वन्याः सप्त । द्वीन्द्रियस्य ते झाणवन्याः वद् । एकेन्द्रियस्य ते रसनवाग्वलास्यां विना चत्वारः । तथा सिन्निग्रेऽसीझनश्चाप्याप्तस्य मनोवान् गुण्झ्वासवर्वास्त सप्त । चतुरिन्द्रियस्य श्रीशवर्वाः चद् । श्रोन्द्रियस्य ते चसुर्वर्ताः पञ्च । द्वीन्द्रियस्य ते आण विना चत्वारः । एकेन्द्रियस्य ते रसनं विना त्रयः । पर्यासापर्यासस्त्रभणं यथा—

'गृह्वस्त्रादिकं द्रव्यं पूर्णापूर्णं यथा भवेत् ।
पूर्णेतरास्तथा जीवाः पर्याप्तेतरनामतः ॥ १२
आहाराङ्गेन्द्रियप्राणवाचः पर्याप्तयो मनः ।
चतसः पञ्च षद् चैकद्वश्वसावौ संज्ञिनां च ताः ॥
पर्याप्तास्थोवयाज्जीवः स्वस्वपर्याप्तिनिष्ठितः । १५
वपुर्यावदपर्याप्तं तावन्निर्वर्त्यपूर्णंकः ॥
निष्ठापयेन्न पर्याप्तिमपूर्णंस्थोदये स्वकास् ।
सान्तमुंहूर्तमृत्युः स्याल्ङब्यपर्याप्तकः स तु ॥' [ ]

निगोदनीनोंसे प्रतिष्ठित होते हैं। इन पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंके प्राणोंकी संख्या इस प्रकार है—संत्री पर्याप्तकके स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मनोवल, जननवल, कायवल, कायु और उच्छवास वे वस प्राण होते हैं। असंत्रीके मनको छोड़कर नी प्राण होते हैं। चहित्द्रियके सन और श्रोत्रको छोड़कर आठ होते हैं। तेइन्द्रियके उनमें-से चक्षुको छोड़कर सात प्राण होते हैं। वो-इन्द्रियके उनमें-से प्राणको छोड़कर छह प्राण होते हैं। एकेन्द्रियके उनमें-से प्राणको छोड़कर सात प्राण होते हैं। प्रकेन्द्रियके उनमें-से रसना और वचनवल्लको छोड़कर चार प्राण होते हैं। त्या संत्री और असंत्री अपर्याप्तकके मनोवल, वचनवल्लको छोड़कर चार प्राण होते हैं। चतुरिन्द्रियके श्रोत्रको छोड़कर एवं प्राण होते हैं। चतुरिन्द्रियके श्रोत्रको छोड़कर एवं प्राण होते हैं। दोइन्द्रियके श्रोत्रको छोड़कर एवं प्राण होते हैं। एकेन्द्रियके रसनाके विना तीन प्राण होते हैं। पर्याप्त और अपर्ण होते हैं। एकेन्द्रियके रसनाके विना तीन प्राण होते हैं। एकेन्द्रियके रसनाके विना तीन प्राण होते हैं। पर्याप्त और अपर्ण होते हैं। पर्याप्त और अपर्ण जीवोंको अपर्याप्त कहते हैं।

आहार, गरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, साधा और सन ये छह पर्याप्तियाँ हैं। इनमें पकेन्द्रियके आरम्मकी चार पर्याप्तियाँ होती हैं, विकलेन्द्रियके पाँच और संज्ञीके छह पर्याप्तियाँ होती हैं।

पर्याप्तिनामकर्मका उदय होनेपर जीव अपनी-अपनी पर्याप्तियोंकी पूर्तिमें छग जाता है। जबतक शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तबतक उसे निर्मुत्यपर्याप्तक कहते हैं। और अपर्याप्त नामकर्मका उदय होनेपर जीव अपनी-अपनी पर्याप्तियोंकी पूर्ति नहीं कर पाता। अन्तर्मुहूर्तमें ही उसका मरण हो जाता है। उसे उक्यपर्याप्तक कहते हैं।

۹

पर्याप्तिश्चाहारपरिणामादिशक्तिकारणनिष्पत्तिक्चाते । क्लोक:--

'बाहारपरिणामादि शक्तिकारणसिद्धयः। पर्याप्तयः षडाहारदेहाक्षोच्छासवाङ्गनः ॥' [

]

इमे च जीवसमासाझतुर्दश-

'समणा अमणा णेया पंचेंदिय णिम्मणा परे सन्वे। बादर सहमेइंद्री सब्वे पज्यत इदरा य। [ क्र्य सं. १२ ]

तथा गणस्थानैमोर्गणामिश्च विस्तरेणागमतो जीवान्निश्चित्य रक्षेत् । गुणस्थानानि यथा-

आहारपरिणास आदि शक्तिके कारणकी निष्यत्तिको पर्याप्ति कहते हैं। कहा है-'आहारपरिणाम आदि शक्तिके कारणकी सिद्धिको पर्याप्ति कहते हैं। अर्थात् आहारवर्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणाके परमाणुओंको शरीर इन्द्रिय आदि रूप परिणमानेकी शक्तिकी पूर्णताको पर्याप्ति कहते हैं। वे छह हैं।

चौद्ह जीवसमास इस प्रकार हैं-पंचेन्द्रिय जीव मनसहित भी होते हैं और मन् रहित भी होते हैं। शेष सब जीव मनरहित होते हैं। तथा एकेन्द्रिय जीव बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। इस तरह एकेन्द्रिय बादर, एकेन्द्रिय सूक्ष्म, वो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियक्षसंज्ञी, पंचेन्द्रियसंज्ञी ये सातों पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। इस तरह चौदह जीवसमास होते हैं। विस्तारसे ९८ जीवसमास होते हैं-तिर्यंचके ८५, मतुष्यके ९, नारकीके दो और देवोंके दो। तिर्यंचके ८५ जीवसमासोंमें से सम्मूर्कनके वनहत्तर और गर्मजके १६ जीवसमास होते हैं। सन्मूर्कनके वनहत्तरमें से एकेन्द्रियके ४२, विकल्प्यूयके ९ और पंचेन्द्रियके १८ जीवसमास होते हैं। एकेन्द्रियके ४२ जीवसमास इस प्रकार हैं-पृथिवी, जल, तेज, वायु, नित्यनिगीव, इतरिनगीव इन छहोंके षादर और सूक्ष्मकी अपेखासे १२, तथा संप्रतिष्ठित प्रत्येक अप्रतिष्ठित प्रत्येकको मिलानेसे १४ होते हैं। इन चौदहोंके पर्याप्तक, निर्वृत्यपर्याप्तक और छन्ध्यपर्याप्तककी अपेक्षासे ४२ जीवसमास होते हैं। तथा दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चतुरिन्द्रियके पर्याप्तक, निर्वृत्यपर्याप्तक खोर छन्ध्यपर्याप्तककी अपेक्षा ९ मेद विकलेन्द्रियके होते हैं। **जलचर, अलचर, नमचर** इन तीनोंके संज्ञी और असंज्ञीकी अपेखा ६ भेद होते हैं। और इनके पर्याप्तक, निर्वृत्यपर्याप्तक और उक्क्यपर्याप्तककी अपेक्षा अठारह मेर पंचिन्द्रिय विर्यचके होते हैं। इस तरह सम्मूर्जन पंचेन्द्रियके ६९ भेद होते हैं। गर्मन पंचेन्द्रिय तिर्यंचके १६भेद इस प्रकार हैं -- कर्मभूमिजके १२ और मोगमूमिजके चार। जलचर, यलचर, नमचरके संज्ञी और असंज्ञीके मेदसे छह मेद होते है और इनके पर्याप्तक, निर्वृत्यपर्याप्तक और उज्ज्यपर्याप्तककी अपेक्षा १२ भेद होते है। भोगमूमिमें थलचर और नमचर ही होते हैं जलचर नहीं होते और वे पर्शापक और निर्वृत्यपर्याप्तक होते हैं। इस तरह उनके चार मेद होते हैं। मनुष्योंके नौ भेद इस प्रकार हैं - म्लेच्छ मनुष्य, मोगमूमिज और कुमोगम्मिक मनुष्य पर्याप्तक और निर्वृत्यपर्याप्तक होते हैं। आर्थखण्डके मनुष्य छन्ध्यपर्याप्त भी होते हैं इस तरह नी भेद होते हैं। नारकी और देव पर्याप्तक और निर्वृत्यपर्याप्तक होते हैं अतः इन दोनोंके दो-दो भेद होते हैं। तथा गुणस्थान स्त्रीर मार्गणाओं के द्वारा सी विस्तारसे जीवोंका निश्चय करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। गुणस्थान इस प्रकार कहे हैं--

ş

## चतुर्थं अध्याय

'मिच्यादृक् शासनो मिश्रोऽसंयतोऽणुद्रतस्ततः । सप्रमादेतरापूर्वनिवृत्तिकरणास्तया ॥ 'सूक्ष्मलोगोपशान्तास्थौ निर्मोहो योग्ययोगिनौ । गुणास्चतुर्देशेत्येते मुक्ता मुक्तगुणाः परे ॥' [

]

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यक्सिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यक्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण च्यशमक श्चपक, अनिवृत्तिवादरसाम्पराय च्यशमक क्षपक, सूक्ष्मसाम्पराय रपशमक क्षपक, रपशान्त कपाय वीतरागछद्मस्य, क्षीणकपाय वीतराग छद्मस्य, सयोगकेवळी, अयोगकेवळी ये चौदह गुणस्यान हैं। इनमें संसारके सव जीव अपने-अपने परिणामोंके अनुसार विभाजित हैं। मिध्यात्व कर्मके उदयसे जिनकी दृष्टि मिध्या होती है उन जीवोंको मिथ्यावृष्टि कहते हैं। मिथ्यावृष्टिको तत्त्वार्थका श्रद्धान नहीं होता। मिथ्यात्व कर्मका खर्य दूर होनेपर जिस जीवकी अन्तरात्मा अनन्तानुबन्धी कपायके खद्यसे कलुपित होती है उसे सासादन-सम्यन्दृष्टि कहते हैं। आसादन कहते हैं सम्यक्तकी विरा-धनाको । जो आसादनसे सहित है वह सासादन है। अर्थात् जिसने सम्यक्दर्शनको तो विनष्ट कर दिया है और मिध्यास्व कर्मके चदयसे होनेवाले परिणामको प्राप्त नहीं किया है किन्तु मिध्यात्वके अमिमुख है वह सासादन है। जिस जीवकी दृष्टि समीचीन और मिध्या दोनों प्रकारकी होती है उसे सम्यक्मिध्यादृष्टि कहते हैं। अर्थात सम्यक्मिध्यात्वकर्मके उदयसे तत्त्रायके श्रद्धान और अश्रद्धानरूप आत्माको सम्यक्तिश्यादृष्टि कहते हैं। औप-शमिक या क्षायोपशमिक या क्षायिक सम्यक्तवसे युक्त होनेके साथ चारित्र मोहनीयके उदय-से अत्यन्त अविरतिक्य परिणामवाले जीवको असंबत सम्यन्दृष्टि कहते हैं। इससे ऊपरके गुणस्थानोंमें सन्यन्दर्शन नियमसे होता है। जो सम्यन्दृष्टि एक ही समय त्रसिंहसासे विरत कौर स्थावर जीवोंकी हिंसासे अविरत होता है उसे विरताविरत या संग्रतासंयत कहते हैं। जो संयमसे युक्त होते हुए भी प्रमादसे युक्त होता है उसे प्रमत्तसंयत कहते हैं। संयमके दो सेंद हैं—प्राणिसंयम और इन्द्रियसंयम । दोनों प्रकारके संयमको अपनाये हुए भी पन्द्रह प्रमादोंके कारण जिसका चारित्रपरिणाम कुछ स्वलित होता है वह प्रमत्तसंयत है। संयमको घारण किये हुए जो पूर्वोक्त प्रमारोंके न होनेसे अस्खलित संयम पालता है वह अप्रमत्त संयत है। यहाँसे आगे चार गुणस्थानोंकी दो श्रेणियाँ होती हैं—उपशमश्रेणी, खपकश्रेणी। लिसमे आत्मा मोहनीय कर्मका उपशम करते हुए चढ़ता है वह उपशमश्रेणी है और जिसमें मोह-नीय कर्मका क्षय करते हुए चढ़ता है वह अपकश्रेणी है। करण शन्दका अर्थ परिणास है। और जो पहले नहीं हुए उन्हें अपूर्व कहते हैं। अर्थात विवक्षित समयवर्ती जीवोंसे भिन्त समयवर्ती जीवोंके परिणाम अपूर्व होते हैं। इस तरह प्रत्येक समयमें होनेवाले अपूर्व परि-णामोंके कारण आठवें गुणस्थानको अपूर्वकरण कहते हैं। इसमें न तो कर्मप्रकृतियोंका उप-शम होता है और न क्षय होता है। किन्तु पहले और आगे होनेवाले उपशम और क्षयकी अपेक्षा उपचारसे उपलमक या क्षपक कहते हैं। समान समयवर्ती जीवोंके परिणामोंकी भेट्-रहित वृत्तिको निवृत्ति कहते हैं। और साम्परायका अर्थ कपाय है। वादरका अर्थ स्यूछ है। अतः स्थूल कपार्थोको वादर साम्पराय कहते हैं और अनिवृत्तिरूप वादर साम्परायको अनिवृत्तिं वादर साम्पराय कहते हैं। अनिवृत्तिरूप परिणामोंसे कर्मप्रकृतियोंका स्थूळरूपसे **चपशम या क्षय होता है। साम्पराय अर्थात् कपाय जहाँ सूक्ष्मरूपसे उपशान्त या क्षय होती** 

ą

Ę

मार्गणा यथा---

'गतयः करणं कायो योगो वेदः कृषादयः। वेदनं संयमो दुष्टिर्लेक्या भव्यः सुदर्शनम् ॥ संजी चाहारकः प्रोकास्तास्वतृदंश मार्गणाः। मिष्याद्गादयो जीवा मार्ग्या यासु सदादिभिः ॥ [

ी ॥२२॥

स्य परमार्थतः 'प्रमत्तयोग एव हिंसा' इत्युंपदिशक्ति-रागाद्यसङ्घतः प्राणव्यपरोपेऽर्ध्याहसकः । स्यात्तवव्यपरोपेऽपि हिस्रो रागादिसंश्रितः ॥२३॥

है वह सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान है। समस्त मोहनीय कर्मका उपशम वा क्षय होनेसे उपशान्त-कवाय और क्षीणकवाय नाम होते हैं। घातिकर्मीका अत्यन्त अय होनेसे जिनके केवलज्ञान प्रकट हो जाता है उन्हें केवली कहते हैं। योगके होने और न होनेसे केवलीके वो भेद होते हैं-सयोगकेवली और अयोगकेवली। ये चौदह गुणस्थान मोक्षके लिए सीढ़ीके तुल्य हैं। जो इनसे अतीत हो जाते हैं ने सिद्ध जीव कहलाते हैं। चौदह गुणस्थानोंकी तरह चौदह मार्गणाएँ है-गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, वर्शन, छेरया, भन्यत्व, सम्यक्तन, संज्ञी और आहार ये चौदह मार्गणा है। इनमें जीवोंको खोजा जाता है इसिएए इन्हें मार्गणा कहते हैं।

गतिनामकर्मके उदयसे जीवकी जो विशेष चेष्टा होती है, जिसके निमित्तसे जीव चतुर्गतिमें जाता है उसे गति कहते हैं। जो अपने अपने विषयको प्रहण करनेमें स्वतन्त्र है वह इन्द्रिय है। आत्माकी प्रवृत्तिसे संचित पुद्गाछ पिण्डको काय कहते हैं जैसे प्रथिवीकाय, जलकाय आदि । मन-वचन और कायसे युक्त जीवके जो वीर्यविशेष होता है उसे योग कहते हैं। आत्मामें उत्पन्न हुए मैशुन मावको वेद कहते हैं। जो कर्मरूपी खेतका कर्षण करती है चसे सुख-दुःखरूप फळ देने योग्य बनाती है वह कपाय है। वस्तुको जाननेवाछी शक्तिको ज्ञान कहते हैं। जतोंका धारण, समितिका पालन, कषायका निम्रह, सन-वचन-कायरूप वृण्डोंका स्याग, इन्द्रियोंका जय ये सब संयम हैं। पदार्थोंके सामान्य शहणको वर्शन कहते हैं। कवाय-के बदयसे रंजित मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिको छेश्या फहते हैं। जिस जीवमें सन्यग्दर्शन क्षादि गुण प्रकट होंगे रसे मन्य कहते हैं वही मोक्ष जाता है। तत्त्वार्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन फहते हैं। जो जीव मनकी सहायतासे उपदेश आदि शहण करता है वह संझी है, जिसके मन नहीं है नह असंसी है। तीन शरीर ब्वीर छंह पूर्याप्तियोंके योग्य पुद्राल वर्गणाओंको जो ग्रहण फरता है वह आहारक है। इस तरह इन मार्गणाओं में सत् संख्या आदि आठ अनुयोगोंके द्वारा मिच्यादृष्टि आदि जीवोंको जानकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। अर्थात् अर्हिसा धर्मके पाळनके लिए जीवोंके विविध प्रकारोंका पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके विना उनका पूर्ण संरक्षण कर सकना शक्य नहीं होता ॥२२॥

क्षागे कहते हैं कि यद्यपि प्रमत्त्रयोगसे प्राणघातको हिंसा कहा है किन्तु परमार्थसे

प्रमत्तयोग ही हिंसा है-

प्राणोंका घात करनेपर भी यदि व्यक्ति राग-द्वेप और मोहरूप परिणत नहीं है तो वह अहिंसक है। और प्राणींका घात न होनेपर मी यदि वह राग आदिसे युक्त है तो हिंसक है ॥२३॥

Ę

۴

स्पष्टम् । उक्तं च--

मरदु व नियदु व जीवो मजदाचारस्स णिन्छिदा हिसा । पयदस्स णत्यि बंघो हिसामित्तेण समिदस्स । [ प्रवचनसार ३११७ ]

स्रपि च--

म्रियेतां वा म्रियतां जीवः प्रभावबहुरूस्य निश्चिता हिंसा । प्राणव्यपरोपेऽपि प्रमावहीनस्य सा नास्ति ॥ [ बमितः बा. ६।२५ ]

तथा--

'अत्ता वेद बॉहसा बत्ता हिसिचि सिच्छया समए । को होइ अप्यसत्तो बॉहसगो हिंसगो इयरो ॥ [ म. बारा॰ ८० ] ॥२३॥

विशेषार्थ — जैनधमें अनुसार अपने द्वारा किसी प्राणीके भर जानेसे या दुःखी हो जानेसे ही हिंसा नहीं होती। संसारमें सर्वत्र जीव पाये जाते हैं और वे अपने निमित्तसे मरते भी हैं फिर भी जैन सिद्धान्त इस प्राणिषातको हिंसा नहीं कहता। जैन सिद्धान्तको दृष्टि- से हिंसारूप परिणाम ही हिंसा है। प्रमत्तयोगसे प्राणधातको हिंसा कहा है। यहाँ प्रमत्तयोग और प्राणधात वो पद् इसिक्ष दिये हैं कि यदि दोनोंभें से एकका अमाय हो तो हिंसा नहीं है। जहाँ प्रमत्तयोग नहीं है केवल प्राणधात है वहाँ हिंसा नहीं है। कहा है— 'ईयोसिति- पूर्वक चलते हुए तपस्वीके पैर उठानेपर चलनेके स्थानमें यदि कोई क्षुद्र जन्तु आ गिरे और वह उस साधुके पैरसे कुचलकर मर जाने तो उस साधुको उस सुक्स जन्तुके पातके निमित्तसे सहम-सा भी वन्य आगममें नहीं कहा है।'

और भी आचार्य सिद्धसेनने अपनी द्वातिशिकामें कहाँ है कि 'कोई प्राणी दूसरेको प्राणोंसे वियुक्त करता है, उसके प्राण छे छेता है फिर भी हिंसासे संयुक्त नहीं होता, उसे हिंसानका पाप नहीं छगता। एक प्राणी दूसरेको मारनेका कठोर विचार करता है उसका कल्याण नहीं होता। तथा कोई दूसरे प्राणियोंको नहीं सारता हुआ भी हिंसकपनेको प्राप्त होता है। इस प्रकार है जिन! तुमने यह अतिगहन प्रश्नसका हेतु—शान्तिका मार्ग वतलाया है।'

क्यों एक प्राणोंका चात करके भी हिंसाके पापका मागी नहीं होता और क्यों दूसरा प्राणोंका चात नहीं करके भी पापका मागी होता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—जीव चाहे जिये चाहे मरे जो अयलाचारी है वसे अवस्य हिंसाका पाप स्थाता है। किन्तु जो यलाचारप्वेंक प्रवृत्ति करता है उसे हिंसा हो बाने मात्रसे पापवन्य नहीं होता। इस तरह जैनममें हिंसाके हो मेद किये हैं—इन्यहिंसा या वहिरंगहिंसा और भावहिंसा या अन्तरंगहिंसा। केवल इन्यहिंसा हिंसा नहीं है मावहिंसा ही हिंसा है। इन्यहिंसाके अमावमें भी केवल मावहिंसाके कारण सिक्यकमत्स्य तन्दुलमत्स्य (मरकर) सातवें नरकमें जाता है। अतः शुद्धनयसे अन्तरंग हिंसा ही हिंसा है वाह्यहिंसा हिंसा नहीं है। पर्छा, [ पु. १४, पु.

 <sup>&#</sup>x27;त्रियता मा मृत चीवः'—अभि. बाव, ६।२५ ।

 <sup>&#</sup>x27;वियोजयति चासुमिनं च वसेन संयुज्यते, श्वितं च न परोपमर्दपस्यस्यृतेविद्यते । वमीपनयसम्युपैति च पराननिष्नक्षपि त्वयावमतिदुर्यमः प्रश्नमहेतुरुद्योतितः ।।'

₹

Ę

१५

नमु यद्येनं तर्हि प्रमत्तयोगे हि सत्येवास्तु कि प्राणन्यपरोपणोपवेशेन इति चेन्न तत्रापि मावलक्षण-प्राणन्यपरोपणसम्द्रावात् । एतदेव समर्थयमानः प्राहु—

> त्रमत्तो हि हिनस्ति स्वं प्रागात्माऽऽतङ्कृतायनात् । परोऽतु स्नियतां मा वा रावाद्या ह्यरयोऽङ्किनः ॥२४॥

प्रमत्तः---पञ्चवगप्रमादान्यतमपरिणतः । तथा चोक्तम्---'विकयाक्षकषायाणां निद्रायाः प्रणयस्य च । अन्यासाभिरतो जन्तः प्रमत्तः परिकीर्तितः ॥' [

प्राक्—यरवधात्पूर्वम् । आतस्त्रुतायनात्—दुष्कर्मनिर्मापकत्वेन स्वस्य सद्यः पुरस्ताञ्च व्याकुलस-९ कक्षणदुःस्रसंतननात् । परः—हुन्तुमिष्टः प्राणी । अन्—पश्चात्, सारमहिसनादुष्विमित्यर्थः । तदुक्तम्—

'स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान् ।

पुर्वं प्राण्यन्तराणां तु पश्चाद् स्याद्वा न वा वधः ॥' [ सर्वार्षास. ७।१३ में उद्मृत ]

१२ रागाचा हि—रागहेषमोहा एवं न परमाणवयः। तेषामेन हि बुःखैककारणकर्मबन्धनिमित्तत्वेनारित्वात्। तथा चोक्तम्—

> 'न कर्मबहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्म वा न नैककरणानि वा न चिद्यचिद्वयो बन्धकृत्।

९०] में कहा है—'अहिंसा भी स्वयं होती है और हिंसा भी स्वयं होती है। दोनों ही पख्थीन नहीं हैं। जो प्रमाददीन है वह अहिंसक है और जो प्रमादसे युक्त है वह सदैव हिंसक है।'

चक्त कथनपर से यह शंका हो सकती है कि यदि प्रमत्तयोगका ही नाम हिंसा है तो हिंसाका छक्षण केवल प्रमत्तयोग होना चाहिए, उसके साथ 'प्राणवात' लगाना व्यथ है। इसका समाधान करते हैं—

जो जीव पन्द्रह प्रमावोंमें से किसी एक प्रमावसे भी युक्त है वह परका वात करनेसे पहले तत्काल अपने दुक्कमोंका संवय करनेके कारण और आगे व्याकुलतारूप दुःखको वदानेसे अपने ही भावप्राणोंका वात करता है। उसके परचात् जिसको मारनेका विचार किया था वह प्राणी मरे या न मरे। क्योंकि राग-द्रेष-मोह ही प्राणीके राजु हैं।।ए४।।

विशेषार्यं — नो दूसरेको मारनेका या उसका अनिष्ट करनेका विचार करता है सबसे प्रथम इस दुर्विचारके द्वारा वह अपने भावप्राणोंका चात करता है। क्योंकि इस दुर्विचारके द्वारा ही उसके अशुभ कर्मोंका बन्ध होता है और इस बन्धके कारण आगे उसे उसका दुःख-रूप फळ भोगना पहता है। कहा भी है— 'प्रमादी आत्मा पहले वो स्वयं अपने ही द्वारा अपना चात करता है। दूसरे प्राणियोंका चात पीछे हो या न हो।'

अपनेसे अपना चार्व कैसे करता है तो इसका उत्तर है कि प्राणिक असली शत्रु तो रागहोव-मोह हैं क्योंकि दु:सका एकमात्र कारण है कर्म और उस कर्मबन्धमें निमित्त हैं रागहोव, मोह । अतः वे आत्माके अपकार करनेवाले हैं। कहा है—'क्मबन्धका कारण कर्मयोग्य
पुद्गलोंसे मरा लोक नहीं है। हलन-चलनकप मन-वचन-कायकी क्रियारूप योग भी उसका
कारण नहीं हैं। अनेक प्रकारकी इन्द्रियों भी बन्धके कारण नहीं हैं, न चेतन और अचेतनका

 <sup>&#</sup>x27;स्वयं क्षाहिंसा स्वयमेव हिंसनं न तत्पराधीनिमह ह्यं नवेत् । प्रमादहीनोऽत्र मधत्यहिंसकः प्रमादयुक्तस्तु सदैव हिंसक ॥'

ŧ

यदेन्यमुपयोगसूः समुपयाति रागादिशिः स एव किछ केवलं भवति वन्सहेतुर्नृणास् ॥ [ समय. कछश १६४ ]

यदि पुत. बुद्धपरिणामवतोऽपि बीवस्य स्वश्नरीरिनिमित्तान्यप्राणिप्राणवियोगमात्रेण वषः स्यान्न कस्यचिन्मुक्तिः स्याद् योगिनायपि वायुकायिकादिवधनिमित्तसद्भावात् । तथा चामाणि—

'जइ सुद्धस्स य वंघो होदि हि बहिरंगवत्युजोगेण । णत्य दु वहिंसगो णाम बादरकायादिवघहेदू ॥' [ म. बारा ८०६ गा.]

एतदेवाह--

तत्त्वज्ञानबन्नाद् रागद्वेषमोहानपोहतः । समितस्य न बन्नः स्याद् गुप्तस्य तु विशेषतः ॥२५॥

अपोहतः—निवर्तयतः ॥२५॥

मय रागाबुत्पत्त्वनृत्पत्ती हिंसाहिंसे इति विनागमरहस्यतया विनिश्चाययति-

षात ही बन्धका कारण है। किन्तु यह जो आत्मा रागादिके साथ एकताको प्राप्त होता है यही जीवोंके बन्धका कारण है।'

जैसे कोई मतुष्य शरीरमें तेल लगाकर घूलमरी मूमिमें शक्त-संचालनका अध्यास करते हुए अनेक वृक्षोंको काटना है और बृछसे छिप्त होता है। अब विचारना चाहिए कि उसके धूलसे किस होनेका कारण क्या है ? धूलमरी मूमि तो उसका कारण नहीं है। यदि वह हो तो शरीरमें नेल लगाये बिना जो उसमें ज्यायाम करते हैं उनका शरीर भी धूलसे लिप्त होना चाहिए। इसी तरह शखाभ्यास भी उसका कारण नहीं है और न वृक्षोंका छेदन-भेदन करनेसे ही थूछ चिपटती हैं। फिन्तु उसके शरीरमें छगे तेलके ही कारण उससे घूछ चिपटती है। इसी तरह मिध्यादृष्टि बीव रागावि मार्वोसे लिप्त होकर कर्मपुद्गालोंसे भरे लोकमें मन-वचन-कायकी क्रिया करते हुए अनेक उपकरणोंसे सचित्त-अचित्त वस्तुका चात करता है और कर्मसे वॅथता है। यहाँ विचारणीय है कि वन्यका कारण क्या है? कर्मपुद्रगळोंसे भरा लोक तो वन्यका कारण नहीं है। यदि हो तो सिद्धोंके भी वन्य होगा। मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति-रूप योग भी वन्धका कारण नहीं है। यदि हो तो यथाल्यात चारित्रके वारकोंको भी वन्ध-का प्रसंग आयेगा। अनेक प्रकारकी इन्द्रियाँ भी वन्यका कारण नहीं हैं। यदि हों तो केवछ-**इ**गनियोंके भी वन्यका त्रसंग आयेगा। सिचत्त-अचित्त वस्तुका वात भी वन्यका कारण नहीं है। यदि हो तो समितिमें तत्पर मुनियोंको भी वन्ध होगा। अतः वन्धका कारण रागादि ही है। यदि शुद्ध परिणामवाछे जीवके अपने शरीरके निमित्तसे होनेवाछे अन्य प्राणिके बात मात्रसे बन्ध होना माना जाये तो किसीकी मुक्ति नहीं हो सकती; क्योंकि योगियोंके यास छेनेसे भी वायुकायिक जीवोंका घात होता है। कहा भी है—'यदि वाह्य वस्तुके योगसे शुद्ध परिणामवाले जीवके भी वन्य होवे तो कोई भी अहिंसक नहीं हो सकता; क्योंकि शुद्ध योगी-के भी खासके निमित्तसे वायकाय आदि बीवोंका वय होता है ॥२४॥

यही वात कहते हैं-

तत्त्वज्ञानके वलसे राग-द्वेष खीर मोहको दूर करनेवाले और समितिके पालक सुनिराजके वन्ध नहीं होता और गुप्तिके पालकके तो विशेषरूपसे वन्ध नहीं होता ॥२५॥

रागादिकी उत्पत्ति हिंसा है और अनुत्पत्ति अहिंसा है यह जिनागमका परम रहस्य है ऐसा निश्चय करते हैं— ş

Ę

٩

र्षरं जिनागसस्येदं रहस्यमनवार्यताम् । हिसा रागाचुदुवसृतिरहिसा तबनुद्भवः ॥२६॥

अवधार्यतां—निश्वज्येतसि निवेश्यताम् । उद्भुद्मृतिः—'प्रोपोत्समा पादपूरणे' इत्युदी द्वित्वम् ॥२६॥ अय अष्टोत्तर्शतप्रकारीहृंसाकारणनिरासार्वोह्सकः स्यादित्यनुशास्ति कथायेत्यादि—

क्षेवायोद्रेकतो योगैः क्रतकारितसम्मतान् । स्यात् संरम्म-समारम्मारम्मानुज्झन्नीहृतकः ॥२७॥

सैरम्मः—प्राणस्थवरोषणादिषु प्रमादवतः प्रयत्नावेदः। समारम्मः—साध्याया हिंसादिकियायाः साधनानां समाहारः। श्वारम्भः—संचितिहिंसाचुपकरणस्यातः प्रक्रमः। तथा चौक्तम्—

'सरभोऽकधिसंकल्पः समारस्भोऽधितापकः। शुद्धबृद्धिभिरारम्भः प्राणानां व्यपरोपकः॥' [

तत्र क्रीयोदयास् कार्येन क्रतः कारितोऽनुमतस्वेति त्रयः संरम्भाः । एवं त्रयो मानावेशास्, त्रयो १२ मायोद्रेकात् त्रयस्य क्षोयोद्भवादिति द्वावस संरम्भाः । तदस्तमारम्भा आरम्भास्य द्वावसेति सर्वे मिक्रिताः यद्

जिनागमका यह उत्क्रष्ट सार अपने चित्तमें निश्चित रूपसे अंकित करें कि राग-द्वेष आदिकी उत्पत्ति हिंसा है और उसकी अनुत्पत्ति आहिंसा है ॥२६॥

आगे कहते हैं कि हिंसाके एक सौ आठ प्रकारके कारणोंको दूर करनेपर ही अहिंसक

होता है---

क्रोध आदि क्षायोंके उदयसे मन-वचन-कायसे कृत कारित अनुमोदनासे युक्

संरम्म, समारम्स और आरम्मको छोड़नेवाला अहिंसक होता है।।१७॥

विशेषार्थ — प्राणोंके घात आदिमें प्रमाद्युक्त होकर जो प्रयत्न किया जाता है एसे संरम्भ कहते हैं। साध्य हिंसा आदि क्रियाके साधनोंका अभ्यास करना समारम्भ है। एकत्र किये गये हिंसा आदिके साधनोंका प्रथम प्रयोग आरम्म है। क्रोधके आवेशसे कायसे करना और अनुमोदना करना इस तरह संरम्भके तीन भेद है। इसी तरह मानके आवेशसे तीन भेद होते हैं। इस तरह संरम्भके बारह भेद है। इसी तरह नारह भेद समारम्भके और बारह भेद होते हैं। इस तरह संरम्भके बारह भेद है। इसी तरह नारह भेद समारम्भके और बारह भेद आरमके होनेसे सब मिळकर अत्तीस भेद होते हैं। अतीस ही भेद वचन सम्बन्धी होते हैं। अतीस ही भेद वचन सम्बन्धी होते हैं। अतीस ही भेद नच सम्बन्धी होते हैं। अस मिळकर जीवाधिकरणक्षण आखवके १०८ भेद होते हैं। ये सब हिंसाके कारण हैं। आशय यह है कि मूळ वस्सु सरम्भ, समारम्भ, आरम्भ है। ये सब हिंसाके कारण हैं। आशय यह है कि मूळ वस्सु सरम्भ, समारम्भ, आरम्भ है। ये तीन मनसे, वचनसे और कायसे होते हैं इसिळए प्रत्येकके तीन-तीन प्रकार हैं। इन तीन-तीन प्रकारोंमें-से भी प्रत्येकके इत, कारित, अनुमोदनाकी अपेक्षासे तीन-तीन भेद होते हैं। स्वयं करना इन है, दूसरेसे कराना कारित है। कोई करता हो तो उसकी सराहना करना अनुमोदना है। इस प्रकार संरम्भ, समारम और आरम्भके नी प्रकार होते हैं। इन नी प्रकारोंमें-से भी चार कपायोंकी अपेक्षा प्रत्येकके चार-वार भेद होते हैं।

रागावीणमणुष्पा बहिसगत्त ति भासिवं समये । तैसि चेहुष्पत्ती हिंसे ति निमेहि णिहिद्वा ॥—सर्वार्थ, ७।२२ में उद्घृत ।

२. आर्ड संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायिविधैस्थित्विस्थित्विद्वत्विष्ठाः ।

á

19

त्रिशत् । तथैव बाचापि ते षद्तिशत् । तथा मनसार्यप ते षद्तिश्वदेवेति सर्वे मीळिता बष्टोत्तरशतजीवाधि-करणास्रवभेदा हिंसाकारणानि स्युस्तरपरिणतस्य हिंसक इत्युच्यते बात्मनी भावप्राणानां परस्य च प्रव्यभाव-प्राणाना वियोजकरवात् । तथा चोक्तम्—

> 'रत्तो ना दूहो ना मूढो वा जं पर्वजए पत्रोगं । हिंसा वि तत्य जायदि तम्हा सो हिंसको होइ ॥' [ म. बारा. ८०२ ] ॥२७॥

अय मार्वीहसानिमित्तमूतपरद्रश्यनिवृत्ति परिणामनिषुद्धधर्यमुपदेष्टुमाचष्टे---

हिंसा बद्यपि पुंसः स्थान्न स्वल्पाऽप्यन्यवस्तुतः । तथापि हिंसायतनाहिरमेद्भावशुद्धये ॥२८॥

जन्यवस्तुतः —परज्ञयात् । हिंसायतनात् —मार्थाह्सानिमित्तान्मित्रज्ञत्रभृतेः । भावशुद्धये — भावस्य आस्मर्परणामस्यात्मनो मनसो वा । शुद्धिः —मोहोदयसंपाद्यमानरागद्वेषकाश्रुष्योच्छेदस्तदर्थम् । उक्तं च—

> 'स्वल्पापि न सञ्जू हिंसा परवस्तुनिबन्धना अवति पुराः । हिंसायतनिनृत्तिः परिणामविशुद्धये तदपि कार्याः ॥' [ पुरुवार्षसि. ४९ ]

तथा यथा जीवपरिणामो हिसोपकरणमूती जीवाधिकरणालवसेदोऽहोस्तरधसर्सस्यं तथाऽजीवपर्यायोऽप्य-जीवाधिकरणं चतुर्सेदं स्थालतस्तव्यत्तोऽपि मावशुद्धचर्यं निवर्तेतेत्वपि 'हिसायतनाहिरमेत' इत्यनेतैव सूचितं नेतव्यन् । तद्यवा—निवर्तनानिक्षेपरंयोगनिसपाँद् हिचतुर्हित्रमेवा' क्रमादजीवाधिकरणिमण्यते । तत्र हिसोप-करणतया निर्वर्त्यंत इति निर्वर्तमा । द्व प्रयुक्तो देहः सिक्छ्याणि जोपकरणानीति हिविधा । तथा सहसाजनामोप-वृप्रमृष्टाप्रस्थवेधितमेवाण्यतुर्द्वो निक्षेपः । तत्र पुस्तकाधुषकरणवरीरतन्यकानि भयादिना शीर्घः निक्षिप्य-माणानि पद्जीववाधाधिकरणस्थास्यहसानिक्षेपः । असस्यामपि त्वराया जीवाः सन्तीति न सन्तीति वा निरूपणा-मन्तरेण निक्षिप्यमाणमुपकरणादिकमनाभोगनिक्षेपः । य(त्व )देव दुःप्रमृष्टं निक्षिप्यमाणं दुःप्रमृहो निक्षेपः।

सब मिळकर १०८ मेद होते हैं। कोई मी हिंसा सम्बन्धी कार्य इन १०८ प्रकारके अन्तर्गत ही जाता है। और जो इन प्रकारोंमें-से किसी भी एक प्रकारसे सम्बद्ध होता है वह हिंसक होता है। क्योंकि वह अपने भावप्राणोंका और दूसरेके इन्यप्राण और भावप्राणोंका चातक है। कहा भी है—'रागी, द्रेषी और मोही न्यक्ति जो कुछ करता है उसमें हिंसा भी होती है और इसलिए वह हिंसक होता है।'

परहच्य मानहिंसामें निमित्त होता है। इसल्पि परिणामोंकी विशुद्धिके लिए परहच्यके

त्यागका उपदेश देते हैं-

यद्यपि परवस्तुके सम्बन्धसे जीवको थोड़ी-सी भी हिंसाका दोष नहीं छगता। तथापि धातमाके परिणामोंकी विशुद्धिके छिए मावहिंसाके निभित्त मित्र-शत्रु वगैरहसे दूर रहना चाहिए ॥२८॥

विशेषार्थ — हिंसाके दो साधन हैं — जीव और अजीव। अतः जैसे जीवके परिणाम, जिनकी संख्या १०८ है, हिसाके प्रधान साधन हैं वैसे ही अजीवकी चार अवस्थाएँ भी हिंसाकी साधन हैं। अतः परिणामोंकी विशुद्धिके छिए उनका भी त्याग आवश्यक है। यह बात श्लोकके 'हिंसायतनाहिरमेत' 'हिंसाके निमित्तोंसे दूर रहना चाहिए' पदसे सूचित होती है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं — अजीवाधिकरणके भेद हैं निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ण। हिंसाके उपकरण रूपसे रचना करने अथवा बनानेको निवर्तना कहते हैं।

Ę

9

प्रमार्जनोत्तरकार्ल जीवाः सन्त्यत्र न सन्तीति वाञ्जरविक्षतं निक्षित्यमाणमप्रत्यवेक्षितिनक्षेपः । तथा उपकरणं-भक्तपानसंयोजनभेदाद् द्विधा संयोगः । तत्र श्रीतस्य पुस्तकादेरातपातितसेन पिण्छादिना प्रमार्जनप्रच्छादनादि-इ करण (-मुपकरण-)संयोजनम् । तथा सम्मूर्छनासंग्रवे पानं पानेन पानं शोजनेन भोजनं पानेनेत्यादि सयोजनं भक्तपानसंयोगः । तथा दुष्टमनोवानकायप्रवृत्तिगैदान्निसर्गीस्त्रवेति । तथा चोक्तम्---

> 'सहसानागोगितवुःप्रमाजिताप्रेक्षणानि निक्षेपे । देहरच<sup>े</sup> दुष्टयुक्तस्तथोपकरणं च निवृत्तिः ॥ संयोजनमुपकरणे पानाशनयोस्तथैव संयोगः । वचनमनस्तनवस्ता दृष्टा मेदा निसर्गस्य ॥' ऽ

IISSII [

स्रयेदानीमात्मवत्परस्यापि प्राणव्यपरोपणमसहादुःसकारणमाकळ्यम् सर्वत्र समदर्शी सर्वथा तत्परि-हरतीति स्थितार्थोपसंहारार्थमाह—

डसके वो भेद हैं, मूळगुणिनर्वर्तना और उत्तरगुणिनर्वर्तना । शरीर वगैरहका इस प्रकार प्रयोग करना कि वह हिंसाका सावन वने मूळगुणिनर्वर्तना है। उककी वगेरहमें विश्व आदि अंकित करना उत्तरगुणिनर्वर्तना है। निसेप नाम रखनेका है। उसके चार भेद हैं—सहसा निक्षेप, अनामोगिनिक्षेप, इ.अम्ष्ट निक्षेप और अप्रत्यवेक्षित निक्षेप। भय आदिके वह पुरतक आदि उपकरणोंको, शरीरको और मछमूत्र आदिको शीव्र इस तरह निक्षेपण करना जिससे छह कायके जीवोंको वाधा पहुँचे, उसे सहसा निक्षेप कहते हैं। जल्दी नहीं होनेपर भी 'जीव है या नहीं' यह देखे विना उपकरण आदि रखना अनामोगि निक्षेप है। बुष्टवापूर्वक प्रव्वी आदिकी सफाई करके उपकरण आदिका निक्षेप करना दु:प्रमुष्टनिक्षेप है। प्रथिवी आदिकी सफाईके वाद भी जीव हैं या नहीं यह देखे विना उपकरण आदिका रखना अप्रत्यविक्षित निक्षेप है। संयोगके दो भेद हैं—उपकरण संयोग और भक्त्यान संयोग। उपडे स्थानमें रखी हुई पुस्तक आदिका धूपसे गर्म हुई पीछी आदिसे प्रमार्जन करना या ढॉकना आदि उपकरण संयोग है। सम्मूच्छन जीवोंकी सम्मावना होनेपर पेयको पेयसे, पेयको मोजनसे, भोजनको भोजनसे, मोजनको पेयसे अर्थात् सचित्त-अचित्त मक्त्यानको मिळाना भक्त्यान संयोग है। निसर्गक भी तीन भेद है—दुष्ट सनकी प्रवृत्ति, दुष्ट वचनकी प्रवृत्ति और दुष्ट कायकी प्रवृत्ति। कहा भी है—

'परवस्तुके निमित्तसे जीवको थोड़ी-सी भी हिंसा नहीं लगती फिर भी परिणामोंकी निर्मलताके लिए हिंसाके घर जो परिग्रह आदि हैं उनका त्याग करना उचित है। आशय यह है कि परिणामोंकी अशुद्धताके विना परवस्तुके निमित्त मात्रसे जीवको हिंसाका रंचमात्र भी दोष नहीं लगता। फिर भी परिणाम बस्तुका आलम्बन पाकर होते हैं। जैसे यदि बाह्य परिग्रह आदिका निमित्त होता है तो उसका आलम्बन पाकर कषायरूप परिणाम होते हैं। अतः परिणामोंकी विशुद्धिके लिए परिग्रह आदिका त्याग करना चाहिएं।।२८।।

क्क कथनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपनी तरह दूसरेके प्राणींका चात सी असहा दुःखका कारण है। ऐसा निक्षय करके सर्वत्र समद्शी मुमुक्षु सर्वथा हिंसाका त्याग करता है। इसीका उपसहार आगेके पश्में करते हैं—

१. दु:प्रयुक्त-म. कु. च.।

मोहादेक्यमवस्यतः स्ववपुषा तन्नाद्यमप्यातमनो, नाद्यां संक्षित्रिश्तातस्य दुःखमतुष्ठं नित्यस्य यद्द्रक्यतः । स्याद् भिन्नस्य ततो अवत्यसुमृतस्तद्घोरद्वःखं स्वव-स्वातन् प्राणवर्षं परस्य समयोः कूर्यादकार्यं कथम् ॥२९॥

मोहात्—बात्मवेहान्तरज्ञानामावात् । अवस्थतः—निविध्यन्तः । स्ववपुषा—स्वोपातावारोरेण सह बात्मनो नाशमवस्थतः इत्येव । संविक्षस्थतः—वेहहारप्रवृत्तव्याधिवरामरणादिमयादिना कलुपितिचित्तस्य । द्रव्यतः—अर्थात्यपितव्यानित्यस्य । स्याद्भिन्नस्य ततः—कर्यविद् कक्षणमेदान्निवदेहात् पृथम्भूतस्याः शक्यविवेचनत्याच्चामिन्नस्य । ये तु बीवदेहावत्यन्तं ( —भिन्नी मन्य- )न्ते तेपा वेहविनाशेऽपि जीव-विनाशासावादिसानुपपत्ते. कृतस्तन्तिवृत्त्या प्राणिरक्षाप्रधानो वर्षः विद्वयेत् । तदुक्तम्—

'आत्मशरीरिवमेदं बदन्ति ये सर्वथा गत्तविवेकाः । कायवधे हन्त कथं तेषां संजायते हिंसा ॥' [

ये च तयोरमेदैकान्तं मध्यन्ते तेषां कायविनाचे जीवस्यापि विनासात् कयं परलोकार्यं वर्मानुष्ठानं १२ चोमते । तदप्युक्तम्---

> 'जीववपुषोरभेदो येषामैकान्तिको मतः शास्त्रे । कायविनाशे तेषा जीवविनाशः कथं वार्यं ॥' [

24

25

Ę

ततो देहाद्भिभाभिष्म एवाहिसालमणपरमवर्गसिद्धधर्यिभिरात्माऽम्युपयन्तव्यः । तथात्मन. सर्वया नित्यस्येद खणिकस्यापि हिंसा दुरुपपादा इति नित्यानित्यात्मक एव जीवे हिंसासंगवात्तिहरतिलक्षणघर्माचरणा-धिमिर्द्रव्यरूपतया नित्यः पर्यायरूपतया चानित्यः प्रमाणप्रसिद्धो बीवः प्रतिपत्तव्यः । तथा चोक्तम्----

जो प्राणी आत्मा और शरीरका भेवझान न होनेसे अपने शरीरके साथ अभेव मानता है और शरीरके नाशके साथ द्रव्यरूपसे नित्य तथा शरीरसे कथंचित् भिन्न भी आत्माका नाश मानता है अतएव जिसका चित्त शरीरके द्वारा होनेवाळे रोगादिके कारण कलुवित रहता है उसे बहुत दु:ख होता है। अपनी ही तरह दूसरोंके प्राणोंके चातको भी घोर दु:खका कारण जानकर समवशीं ग्रुमुक्षु कैसे हिंसारूप अकार्यको करेगा ? अर्थात् नहीं करेगा ॥२९॥

विशेपार्थ — शरीर और जीव वे होनों दो भिन्न ह्रन्य हैं। शरीर पीद्यालिक हैं और जीव चेतन द्रव्य है। किन्तु दोनों इस तरहसे भिल्ल गये हैं कि चनका भेद करना शक्य नहीं है। इसीलिए जीवको शरीरसे सर्वया भिन्न न कहकर क्यंचित भिन्न कहा है। जो जीव और शरीरको अत्यन्त भिन्न मानते हैं उनके मतमें देहका विनाश होनेपर भी जीवका विनाश न होनेसे हिंसा ही सम्भव नहीं है तब हिसाके त्याग पूर्वक होनेवाला प्राणिरक्षारूप धर्म केंसे सिद्ध हो सकेगा। कहा भी है—

'विवेक शून्य जो अज्ञानी आत्मा और शरीरमें सर्वथा सेद् कहते हैं उनके यहाँ शरीरका घात होनेपर कैसे हिंसा हो सकती है यह खेदकी वात है। तथा जो शरीर और जीवमें सर्वथा असेद मानते हैं उनके मतमें शरीरका विनाश होनेपर जीवका विनाश भी होनेसे कैसे परछोकके छिए धर्मका अनुष्ठान शोभित होता है ?' 'जिनके शास्त्रमें जीव और शरीरका एकान्तसे सेद माना है उनके यहाँ शरीरका विनाश होनेपर जीवके विनाशको केसे रोका जा सकता है ?' Ę

٩

१२

'जीवस्य हिंसा न भवेन्नित्यस्यापरिणामिनः। क्षणिकस्य स्वयं नाशात्कयं हिंसोपपद्यतास्॥' [

असुभृत:—प्राणिनः । अकार्यं—न हिस्यात् सर्वभूतानीति श्वास्त्रे निषिद्धत्वान्न कर्तव्यं नित्यादिपक्षे तूक्तनीत्या कर्तुमशक्यं च । कथं—केन प्रकारेण मनोवानकायक्कृतकारितानुमननानां मध्ये न केनापि प्रकारेणे-त्यर्थः । तथा चाहः—

> 'षड्जीवनिकायवर्ष' यावज्जीवं मनोवचःकायैः । कृतकारितानुमननेरुपयुक्तः परिहर सदा त्वस् ॥' [

क्षथ प्राणातिपाताबिहामुत्र च बोरदुर्निवारमपार्यं दर्शयित्वा ततोऽत्यन्तं शिवार्थिनो निवृत्तिमुपर्विश्वति-

] કારણા

कुष्ठप्रष्टैः करिष्यन्तिय कथनिय यं कर्तृमारम्य चाप्त-भ्रंबोऽपि प्रायशोऽत्राध्यनुपरसमुपद्र्यतेऽतीवरीद्रैः । यं चक्राणोऽय कुर्वेन् विषुरमधरधीरेति यत्तत्कथास्तां-कस्तं प्राणातिपातं स्पृक्षति शुभमतिः सोवरं हुर्गतीनाम् ॥३०॥

इसिक्टिए जो अहिंसारूप परमधर्मकी सिद्धिके अभिकाषी हैं बन्हें आत्माको शरीरसे कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न मानना चाहिए। इसी तरह सबया नित्य आत्माकी तरह सबया अणिक आत्माकी भी हिंसा सम्मव नहीं है क्योंकि वह तो अणिक होनेसे स्वयं ही नष्ट हो जाती है। कहा है—'सर्वथा अपरिणामी नित्य जीवकी तो हिंसा नहीं की जा सकती, और अणिक जीवका स्वयं ही नाश हो जाता है। तब कैसे हिंसा बन सकती है।'

इसिंहए जीवको कथं वित् नित्य और कथं वित् अनित्य माननेपर ही हिंसा सम्भव है। अतः अहिंसारूप घर्मका पाठन करनेके इच्छुक सुमुक्षुओंको द्रव्यरूपसे नित्य और पर्याय-रूपसे अनित्य जीव स्वीकार करना चाहिए। ऐसा जीव ही प्रमाणसे सिद्ध होता है। इस प्रकार जीवका स्वरूप निश्चित रूपसे जानकर जीवहिंसाका त्याग करना चाहिए। कहा भी है—'तू सदा मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदनासे छह कायके जीवोंकी हिंसा जीवनपर्यन्तके छिए छोड दे।' ॥२९॥

प्राणोंके वातसे इस छोक और परछोकमें ऐसी भवानक आपत्तियाँ आती है जिनको दूर कर सकना शक्य नहीं है इसिंछए उससे ग्रुगुझको अत्यन्त दूर रहने का उपदेश देते हैं—

जिस हिंसाको करनेकी इच्छा करनेवाला भी इसी जन्ममें अत्यन्त भयानक कुष्ठ आदि रोगोंसे निरन्तर पीड़ित रहता है। केवल उसे करनेकी इच्छा करनेवाला ही पीड़ित नहीं होता किन्तु जो आरम्भ करके किसी भी कारणसे उसमें बाघा आ जानेके कारण नहीं कर पाता वह भी इसी जन्ममें प्राय: भयंकर रोगोंसे पीड़ित होता है। जो उस हिंसाको कर चुका है अथवा कर रहा है वह कुबुद्धि जिस कष्टको भोगता है उसकी कथा तो कही नहीं जा सकती। अपने कल्याणका इच्छुक कौन मजुष्य दुर्गतियोंकी सगी बहन हिंसाके पास जाना भी पसन्द करेगा।।३०।।

3

वय हिंसाया बुर्गितिदुःशैकफलल्यमुदाहरणेन प्रव्यक्तीकर्तुमाह—

सब्ये सस्करजालि दण्डकवने संसाध्य विद्यां चिरात्
कुट्टं शम्बुकुमारकेण सहसा तं सूर्यहासं विदाः ।

बृत्वायान्तमसिं बलाव् रभसया तां ज्लिन्दता तन्तिरदिल्लनं यत्किल लक्ष्मणेन नरके हो तत्सरं मुज्यते ॥३१॥

मध्ये मस्करजालि—वंशजाधिमध्ये । चिरात्—षण्मासात् । शम्वुकुमारकेण्—सूर्पणक्षापुत्रेण । रभसया—अविमृत्यकारितया । तां—वंशवाध्यम् ॥३१॥

क्षय हिंसायाः परिणातिरिवाबिरतिरपि हिंसात्वात्तत्फळप्रदेखि हिंसां न करोमीति स्वस्थंमन्यो भवान्मा-मूदिति ज्ञानलवर्ष्ट्रविदग्धं वोधयति—

> स्थान्न हिस्यां न नो हिस्यामित्येव स्यां सुक्षीति मा । स्रविरामोऽपि यद्वामो हिसायाः परिणामवत् ॥३२॥

विशेषार्थ—जो हिंसा करनेका विचार करता है और प्रारम्भ करके भी वाधा आ जानेसे कर नहीं पाता वह भी प्रायः इसी जन्ममें भर्यंकर रोगोंसे सदा पीड़ित रहता है। किन्तु ऐसा भी वेखा जाता है कि ऐसे छोगोंको इस जन्ममें कोई पीड़ा नहीं होती। इसिछए 'प्रायः' पद दिया है जो वतछाता है कि दैववश यदि उस जन्ममें पीड़ा नहीं होती तो जन्मान्तरमें अवश्य पीड़ा होती है। क्या हिंसाको हुर्गतियोंकी सगी वहन कहा है क्योंकि हिंसक जीवोंको अवश्य ही नरकादि गतियोंमें जाकर दुःख उठाना पड़ता है ॥३०॥

हिंसाका एकमात्र फल दुर्गतिका दु:ख है यह वात उदाहरणसे स्पष्ट करते हैं-

पद्मपुराणमें कहा है कि शम्युकुमारने व्यवक्षनमें वाँसोंके झुरगुटमें बैठकर छह मास तक विद्या सिद्ध करके सूर्येहास खड्ग प्राप्त करनेका चपक्रम किया था। जब वह खड्ग आकाशसे आया तो सहसा बसे प्रहण करके छह्मणने विना विचारे वळपूर्वक उस वंश-बाळको चस खड्गसे काटा तो शम्युकुमारका सिर कट गया। वसीका अतिदुःसह फळ नरकमें आज भी छह्मण भोगते हैं वह बड़े खेदकी बात है।।३१॥

विशेषार्थ —पद्मपुराणमें कहा है कि जब रामचन्द्रजी सीता और छह्मणके साथ वनवासी होकर दण्डकवनमें पहुँचे तो वहाँ राषणकी वहन शूर्पणखाका पुत्र वॉसोंके झुरपुटमें वैठकर छह माससे विद्या सिद्ध करता था। देपोपनीत छह्ग आकाशमें छटक रहा था। छह्मण बनमें घूमते हुए उधरसे निकले और उन्होंने छपककर सूर्यहास खह्ग हस्तगत कर छिया। उसकी तीक्ष्णता जाननेके छिए उन्होंने उसी याँसोंके झुरपुटपर उसका प्रहार किया। फलतः वाँसोंके साथ उनके मीतर वैठे शम्बुकुमारका सिर भी कट गया। यह घटना ही आगे चलकर सीताहरण और राम-रावणके युद्धमें कारण वनी। फलतः लहमण सरकर नरकमें गये॥३१॥

आगे प्रन्यकार अज्ञानीको समझाते हैं कि हिंसा करनेकी तरह हिंसाका त्याग न करनेसे भी हिंसाका ही फल मिलता है इसलिए मैं हिंसा नहीं करता ऐसा मानकर आप निश्चिन्त न होनें—

हे मुखके इच्छुक जीव ! मैं यदि अहिंसाका पालन नहीं करता तो हिंसा भी नहीं करता, अतः मुझे अवश्य मुख प्राप्त होगा, पेसा मानकर मत वैठ । क्योंकि हिंसाके परिणास- ₽.

मा स्थात्—मा मूद्भवानित्यर्थः । अविरामः—आणिनः श्राणात्र व्यवरोपयामीति संकल्पाकरण्ळक्ष-णमविरमणम् । वामः—अतिकूळो दुःखकारीत्यर्थः । परिणामवत्—हिनस्मीति परिणतिर्यया । उक्तं च— 'हिंसाया अविरमणं वधपरिणामोऽपि भवति हिंसैव । तस्मात्प्रमत्त्योगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम् ॥' [पुरुषार्थः ४८ ] ॥३२॥

वय हिंसाया वहिंसायाम्ब परिपाटमा फलोद्रेकं दृष्टान्तेन कथित्वा वहिंसापरिणत्यै स्वहितोध-त्तान्नितान्तमुद्यमति---

घनश्रियां विश्वतदुःसपाकामाकर्ण्यं हिंसां हितजागरूकाः । छेत्तुं विपत्तीर्मृगसेनवच्च श्रियं वरीतुं व्रतयन्वहिंसाम् ॥३३॥

वरीतुं—संमनतुम् । व्रतयन्तु—वंता (?) बहिंसाया परिषमतामित्यर्थः ॥३३॥

की तरह मैं प्राणीके प्राणोंका घात नहीं करूँगा इस प्रकारके संकल्पका न करना रूप अविरति

भी दुःखकारी है ॥३२॥

विशेषार्थ — जवतक किसी वातका संकल्पपूर्वक त्याग नहीं किया जाता तवतक केवल वसे न करनेसे ही उसके फलसे छुटकारा नहीं होता। संकल्पपूर्वक त्याग न करना ही इस वातका सूचक है कि उस खोर प्रवृतिमें राग है। जैसे कोई आदमी किसी विषयका सेवन नहीं करता। उससे कहा जाये कि तुम उसका त्याग कर दो तो वह त्याग करनेके लिए यदि तैयार नहीं होता तो त्यष्ट है उसे उस विषयसे अकवि नहीं है। और यह त्यिति विषय सेवनकी तरह ही दु:खकारक है। यही वात हिंसा न करते हुए मी हिंसाका त्याग न करनेमें लागू होती है। कहा भी है—'हिंसासे विरक्त न होना खौर हिंसाक्रप परिणाम भी हिंसा ही है। इसलिए प्रमादक्त आत्मारक्त आत्मारक्त आपचात होता है।'

क्रमसे हिसा और अहिंसाके वत्कट फलको वृष्टान्तके द्वारा प्रकट करके आत्महितमें तत्पर मुमुश्च जनोंको अहिंसा परिणतिके लिए अत्यन्त उद्यम करनेकी प्रेरणा करते हैं-

धनश्रीने हिंसाका फल जो घोर दुःख भोगा वह आगमसे प्रसिद्ध है। उसे छुनकर अपने हितमें जागरूक मुमुक्षु जनोंको विपत्तियोंको नष्ट करनेके लिए और लक्ष्मीका वरण करनेके लिए सुगसेनधीवरकी तरह अहिंसापालनका ब्रव लेना चाहिए॥३३॥

विशेषार्थ—रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें हिंसा नामक पापके करनेमें धनशीको प्रसिद्ध कहा है। धनश्री विणक् धनपालकी पत्नी थी। उसके एक पुत्र था और एक पुत्रो थी। उसने एक वालक कुण्डलको पाला था। सेठके सरने पर धनश्री उस पालित कुण्डलमें अनुरक्त हो गयी। जब उसका पुत्र समझदार हुआ वो धनश्रीने उसे मारनेका श्रवन्य किया। यह बात उसकी पुत्रीको ज्ञात हो गयी और उसने अपने याईको सावधान कर दिया। प्रतिदिन कुण्डल पशु चराने जंगलमें जाता था। एक दिन धनश्रीने अपने पुत्रको पशु चराने भेजा। सावधान पुत्रने पशुओंको जंगलमे छोड़ दिया और एक टूंठको अपने वस्त्र पशु चराने भेजा। सावधान पुत्रने पशुओंको जंगलमे छोड़ दिया और एक टूंठको अपने वस्त्र पशु चराने भेजा। सावधान पुत्रने पशुओंको जंगलमे छोड़ दिया और एक टूंठको अपने वस्त्र पशु चराने भेजा। सावधान पुत्रने पशुओंको जंगलमे छोड़ दिया और उसने टूंठको गुणपाल जानकर उसपर खड़ से प्रहार किया। उसी समय गुणपालने उसी सद्धमें उसका वध कर दिया और घर छोट आया। धनशीने उससे पृत्रा, कुण्डल कहाँ है? रक्तसे सना खड़ विला कर गुणपालने कहा—इससे पृत्रो। धनश्रीने तत्काल उसी सद्धसे अपने पुत्रको मार दिया। कोलाहल होनेपर धनश्रीको पकड़कर राजदरवारमें उपस्थित किया गया। राजाने उसके नाक कान काटकर गये पर बैठाकर देशसे निकाल दिया। मरकर उसने नरकादि गतिमें अमण किया। इसी तरह एग

ŧ

स्य वाङ्मनोगुप्तीयीदानिविषेषणत्रियाळीकितपानभोजनसावनापञ्चकेन साव्यमानमहिंसामहाव्रते स्थिरोभूय परं माहात्म्यमासावयतीत्युपविज्ञाति—

निगृह्णतो वाङ्मनसो यथावन्मार्गं चरिव्योविधिवद्ययार्हेम् । बादाननिक्षेपकृतोऽन्नपाने दृष्टे च भोत्तुः प्रतपत्यहिंसा ॥३४॥

चिरिषणोः—सामुत्वेन पर्यटतः । विधिवत् —शस्त्रोक्तविषानेन । यथाह् —यदसंयमपरिहारेणावातुं निक्षेत्रं च योग्यं ज्ञानसंवमासुपकरणं तदनितक्रमेण । आदानिनिक्षेपकृतः—ग्रहणस्थापनकारिणः । दृष्टे—कल्पते ( — कल्पते – ) वेति चस्नुषा निक्षिते । भोष्कुः—सामुगुञ्जानस्य । प्रतपति—अञ्याहृतप्रभावो भवति ॥३४॥

सेन धीवर प्रतिदिन जान नेकर मन्नी मारने जाता था। एक दिन एक साधुको उसने नगरकार किया और उनका उपदेश सुना। साधुने उससे कहा कि तुम्हारे जान्में जो पहली मन्नी उसे मत मारना। उसने ऐसा ही किया। उस मन्नी पर निशानके लिए धागा बाँधकर जन्में कोड़ दिया। किन्तु उस दिन पाँच वार वहीं मन्नी उसके जान्में भाषी और उसके पत्नीने उसे खान्नी हाथ घर जैटा। उसकी पत्नीने उसे खान्नी हाथ दे सकर द्वार नहीं खोना। वह वाहर ही सो गया और सांपके काटनेसे भर गया। मरकर उसने दूसरे जन्ममें जिस तरह पाँच वार स्त्युके मुखसे छुटकारा पाया, उसकी रोचक कथा कथाकोश आदि प्रन्थोंमें वांगत है। अतः हिंसाको त्यागकर अहिंसा पाननका वत लेना चाहिए ॥३३॥

आगे कहते हैं कि वचनगुप्ति, सनोगुप्ति, ईथाँसमिति, आदाननिक्षेपण समिति और आछोकित पान भोजन इन पाँच भावनाओंसे भाषा गया अहिंसाव्रत स्थिर होकर उत्क्रप्ट माहात्म्यको प्राप्त कराता है—

जो अअश्व संक्लेश, सत्कार, छोक प्रसिद्धि आदिकी चाइको त्यागकर वचन और मनका निरोध करता है, शास्त्रोकत विधानके अनुसार मागमें चळता है, असंयमको वचाते हुए प्रहण करने और रखनेके योग्य पुस्तकादि चपकरणोंका प्रहण और निक्षेपण करता है तथा यह योग्य है या नहीं इस प्रकार आँखोंसे देखकर अन्न पानको खाता है, उसकी अहिंसा वही प्रभावशाछी होती है ॥३४॥

विशेषार्थं — अहिंसान्नतकी पाँच भावनाएँ आगममें कही हैं — वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईयौसिमिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान मोखन । इन्हींका स्वरूप उपर कहा है और आगे भी कहेंगे। इन भावनाओं से अहिंसाकी पुष्टि होती है। वचनका निरोध करनेसे कठोर आदि वचनसे होने वाली हिंसा नहीं होती। मनका निरोध होनेसे दुर्विचारसे होनेवाली हिंसा नहीं होती। क्वें होनेवाली हिंसा नहीं होती। देखकर वपकरणोंको प्रहूण करने और देखकर रखनेसे उठाने-घरनेमें होनेवाली हिंसा नहीं होती। देखकर दिनमें खानपान करनेसे मोजन-सम्बन्धी हिंसाका वचाव होता है। साधुको इतनी ही क्रियार्प तो करनी पड़ती हैं। यदि प्रमादका योग न हो तो हिंसा हो नहीं सकती। अतः सदा अप्रमादी होकर ही प्रवृत्ति करना चाहिए। तभी अहिंसाका पालन पूरी तरहसे सम्भव है।।३॥

ş

\$

१२ .

स्रथेतःद्भावनावतां निचानुमायभरनिर्भरभहिषामहात्रती दुरभारोहतीति प्रतिपादयितुमाह— सम्यक्त्व-प्रभुवाक्ति-सम्यदसङ-सानामृतांशुद्गृति-निःशेषद्रतरत्नखानिर<u>खि</u>ष्ट्यस्टेशाहितार्क्याहितिः ।

आनन्दामृतसिन्धुर-द्भुतगुणामर्त्यागभोगावनी

श्रीलीलावसतियंक्षःप्रसवसुः प्रोदेत्यहिंसा सताम् ॥३५॥

शक्तिसम्पत्—शक्तित्रयो । अयमर्थः—यथा विविगोषुः
 'मन्त्रशक्तिर्मित्वल्यं कोश्वदण्डवलं प्रभोः ।
 प्रभुशक्तिरच विकान्तिवल्यमुत्साहशक्तिता ॥' [

इति शक्तित्रयेण शत्रूनुन्मूलयति एवं सम्यक्तं कर्मशत्रूनहिंसमा । अमृतांशुः-चन्द्रः । द्रुतिः--नियांसः ।

तया चोक्तम्—

'सर्वेषां समयानां हृदयं गर्भस्च सर्वधास्त्राणास् । व्रतगुणशोलादीनां पिण्डः सारोऽपि चाहिसा ॥' [

ताक्ष्यीहृतिः —गरुडाघातः । अमत्यागाः —कल्पवृक्षाः । भोगावनी —देवकुरुप्रमुखनोगपृगिः । ययाज्ञतौ कल्पवृद्धौः संततं संयुक्तं तथा बहिसा जगण्यमस्कारकारिमस्तयः संयगदिभिगुंणीरित्ययः । श्रीलीकाव-१५ सतिः —क्रक्स्या क्षीकागृहं निरातद्भत्तया सुखायस्थानहेतुस्वात् ॥३५॥

श्रय द्वादसभिः पद्यैः सत्यद्रतं व्याचिकीर्युरसत्यादीनां हिंसापर्यायत्वात्तद्विरतिरप्यहिँसेवातनेवेति ज्ञापयति—आरमेत्यादि—

आगे कहते हैं कि इन सावनाओंको मानेवाले साधुओंका अहिंसा महाव्रत, जो पालन करनेवालेके सावों पर निभर है, उन्नत होता है—

अहिंसा सम्यग्दर्शनरूपी राजाकी शक्तिरूप सम्पदा है, निर्मेळज्ञानरूपी चन्द्रमाका निचोड़ है, समस्त व्रतरूपी रत्नोंके लिए खान है, समस्त क्लेशरूपी सपोंके लिए गरुड़का आधात है, आनन्द रूपी असृतके लिए सगुद्र है, अद्भुतगुण रूपी कल्पवृक्षोंके लिए भोग भूमि है, लक्ष्मीके विलासके लिए घर है, यशकी जन्मभूमि है। वक्त आठ विशेषणोंसे विशिष्ट अहिंसा असाधारण रूपसे शोभायमान होती है। १३५॥

विशेपार्थ — जैसे जीतनेका इच्छुक राजा मन्त्रशक्ति, प्रमुशक्ति और स्ताह शिक्तसे सम्पन्न होने पर शत्रुओंका उन्मूटन करता है। इसी प्रकार सम्यग्दर्शन अहिंसाके हारा कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट करता है। निर्मंड झानका सार अहिंसा ही है। कहा भी हैं — 'अहिंसा समस्त सिद्धान्तोंका हृदय है, सर्वशाओंका गर्भ हैं, जब, गुण, शीछ आदिका पिण्ड है। इस प्रकार अहिंसा सारमूत है।' अहिंसामें-से ही व्रवोंका निकास होता है। तथा जैसे गरुड़की चौंचके प्रहारसे सर्प भाग जाते हैं वैसे ही अहिंसासे सब क्छेश दूर होते हैं। जैसे समुद्रसे अमृत निकछता है वैसे ही अहिंसासे आनन्द रूप अमृत पैदा होता है। जैसे उत्तर आदि भोगमृसि सदा कल्प वृक्षोंसे पूर्ण रहती है वैसे ही अहिंसा, तप, संयम आदि गुणोंसे पूर्ण होती हैं। अहिंसकके घरमें छष्टभीका आवास रहता है और जगत्में उसका यंश छाया रहता है। इस प्रकार अहिंसा महाव्यका स्वरूप तथा माहात्व्य जानना ॥३५॥

ŧ

वात्महिंसनहेतुत्वाद्धिसैवासुनृताद्धपि । भेदेन तद्विरत्युक्तिः युनरज्ञानुकस्पया ॥३६॥

आत्मनो हिंसन शुद्धपरिणामोपमर्दः स एव हेतुरस्य तद्मावात् प्रमत्तमोगैकहेतुकत्वादित्यर्थः । उक्तं च---'आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसैतत् ।

अनृतवचनादिकेवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥' [ पुरुषार्थः ४२ ] ॥३६॥

थय सत्यवतस्वरूपं निरूपयन्नाह

क्षेनृताब् विरतिः सत्यन्नतं जगति पूजितम् । अनृतं त्वभिधानं स्याब् रागाद्यावेत्रातोऽसतः ॥३७॥

अनुतात्—असत्ययोग्यादात्मपरिणामात् तस्यैव कर्मवन्यमिवन्यनत्वेन वस्तुवृत्या परिहार्यत्वात्, तिम-मित्तिकपौद्गिलिकवयनस्य व्यवहारेणैव परिहार्यत्वसमर्यनात् । असतः—अयोधनस्य कर्मवन्यनिमित्तवयनस्य इत्यर्यः ।।३७॥

केवछ प्राणोंका बात ही हिंसा नहीं है किन्तु असस्य वोळना वगैरह मी हिंसा है क्योंकि वससे भी आत्मा की हिंसा होती है। फिर्मी सत्य आदिका अहिंसासे प्रथक् कथन

मन्दबुद्धि छोगों पर कुपाकी भावनासे किया गया है ॥३६॥

विशेषार्थ—हिंसाका लक्षण जो प्रमत्तयोगसे प्राणोंका चात कहा है वह झूठ, चोरी, क्कशील और परिप्रद इन सभी पापोंमें चिटत होता है क्योंकि ये सभी पाप आत्माके मुद्ध परिणामोंके चातक हैं। आत्मामें किसी भी प्रकारका विकार मात्र क्सका चातक होता है। अतः विकार मात्र हिंसा है। झूठ वोलनेका मात्र, परायी वस्तुको चुरानेका मात्र, की भोगका मात्र, धन-सम्पत्तिके अर्जन, संचय और संरक्षणका मात्र ये सभी विकार मात्र हैं। आत्माका इनसे चात होता है, आत्मा अपने भुद्ध परिणाम कप स्वमावसे च्युत होकर अशुद्ध रूप परिणमन करता है उसका यह परिणमन ही हिंसा है। अतः विकार मात्र हिंसा है किन्तु मन्द बुद्धि लोग इसको नहीं समझते। इसीसे सत्यत्रत आदि चार त्रतोंका प्रयक्ष कथन किया है। कहा भी है—'आत्माके परिणामोंके चातमें कारण होनेसे ये सभी हिंसा रूप हैं फिर भी असत्य वचन आदिका कथन शिष्योंको समझानेके वहेश्यसे किया हैं।।३६॥

आरो सत्यव्रवका स्वरूप कहते हैं-

रागद्वेषरूप परिणामोंके आवेशसे अशोमनीय वचनोंके वोखनेको अनृत कहते हैं। इस

अनृतके त्यागको सत्यव्रत कहते है। यह सत्यव्रत जगत्में पूजनीय है ॥३०॥

विशेषार्थ — जैनधर्ममें प्रत्येक व्रव आतमपरिणाम रूप है। अतः यहाँ अनुतसे असत्य वचन योगरूप आतमपरिणाम छिया गया है क्योंकि वही कर्मवन्यमें निमित्त होनेसे वास्तवमें स्थागने योग्य है। वचन वर्गणाके अवस्थनसे वाक् परिणामके अमिमुख आत्माके प्रदेशोंमें जो हलन-चलन होता है बसे वचन योग कहते हैं। उसके चार मेदोंमेन्से एक मेद असत्य वचन योग है वही वस्तुतः त्यागने योग्य है। उस योगमें निमित्त जो पौद्गाछिक वचन हैं ज्यवहारसे ही उनके त्यागका समर्थन होता है। 'असत्' का अर्थ है अप्रशस्त, अशोभन।

 <sup>&#</sup>x27;असदिभिषानमनृतम्' ।—सः. सु ७।१४ ।
यदिवं प्रमादयोगादसदिभषान विषीयते किमिप ।
तदनृतं विश्रेयं तद्भेदाः सन्ति चत्वारः ॥—पुरुषार्थं, ९१ क्छो. ।

3

थय चतुःप्रकारममृतं सोदाहरणं निरूप्य तत्परिहारं त्रिविचेन विधापयिषुमार्योद्धयमाह— नीकालेऽस्ति मृणां मृतिरिति सत्प्रतिषेधनं शिवेन कृतम् । क्ष्मावीत्यसदुःद्भावनयुक्षा वाजीति विपरीतम् ॥३८॥ सावद्याप्रियगहितभेवात्त्रिविचं च निन्छसित्यनृतम् । दोषोरगवल्मीकं त्य<del>षेच्य</del>तुर्घिप तत्त्रेचा ॥३९॥ [ ग्रुगमम् ]

अकाले-आयुस्यितिकाछादन्यदा । नृषां-चरम्वेहवर्जकर्ममूमिमनुष्याषाम् । सरप्रतिपेधनं-अकालेऽपि विषवेदनादिना विद्यमानस्य मरणस्य निषेचनम् । तदुक्तम्-

और जिससे प्राणीको कष्ट पहुँचता है वह वचन अप्रशस्त है भछे ही वह सत्य हो। जैसे काने आदमीको काना कहना यविष सत्य है तथापि पीड़ाकारक होनेसे वह असत्यमें ही सम्मिखित है ॥३७॥

चार प्रकारके असत्यका उदाहरणपूर्वक निरूपण करके मन-भचन-कायसे उनका

त्याग करनेके छिए दो आर्या छन्द कहते हैं-

असत्यके चार भेद हैं—सत्का निषेष, असत्का उद्घावन, विपरीत और निन्ध । चरमञ्जरीरीके सिवाय अन्य कर्मभूमिया मनुष्योंका अकालमें मरण नहीं होता ऐसा कहना सत्यतिषेष नामक प्रथम असत्य है । पृथिवी, पर्वत, वृक्ष आदिको ईश्वरने बनाया है ऐसा कहना असत्य है। जायको बोड़ा कहना विपरीत नामक तीसरा असत्य है। गायको बोड़ा कहना विपरीत नामक तीसरा असत्य है। गायको बोड़ा कहना विपरीत नामक तीसरा असत्य है। और निन्ध नामक चतुर्थ असत्यके तीन भेद हैं—सावध, अप्रिय और गीहर्त। यह चारों ही प्रकारका असत्य दोपरुपी सपौंके लिए वामीके समान है। अतः मन-वचन-कायसे उसका त्याग करना चाहिए।।३८-३९॥

विशेषार्थ—'असद्भिधानमनृतम्' इस सूत्रका व्याख्यान करते हुए अकळंकदेवने तत्त्वार्थवार्तिक (७१४) में यह शंका उठायी है कि 'मिष्ट्याऽनृतम्' ऐसा छघु सूत्र क्यों नहीं बनाया? उसके समाधानमें कहा है कि मिष्ट्या शब्दका अर्थ विपरीत होता है। अतः ऐसा सूत्र बनानेसे भूत (सत्) निह्नव (निषेध) और अभूत (असत्) का उद्घावन ही कृत कह्छायेगा। जैसे आत्मा नहीं है, परछोक नहीं है या आत्मा चावछके बरावर या अंगृठेके कह्छायेगा। जैसे आत्मा नहीं है, परछोक नहीं है या आत्मा चावछके बरावर या अंगृठेके क्ष्यायक होता है वह असत्य नहीं कहा जायेगा। किन्तु 'असत्' कहनेसे जितना भी अप्रशस्त वचन है वह सब असत्य कहा गया है। भगवती आराधनाकी विजयोदया टीकांमें 'असंतवयण'का अर्थ अशोमन वचन किया है और जिस वचनसे कर्मवन्य हो उसे अशोमन कहा है। आचार्य पृत्यपाद और अकळंकने असत्का अर्थ अश्वास्त किया है और अप्रशस्त तथा अशोमन एकार्यवाचक हैं। फिर भी उक्त होनों आचार्योंने प्राणिपीड़ाकारक वचनको अप्रशस्त कहा है। उसमें आगे यह शंका उठायी है कि वचन आत्माका परिणाम नहीं है वह तो पृद्गळ नामक द्रज्य है। अतः वन्ध अथवा बन्धस्थितिमें निमित्तमृत जो मिण्यात्व, असंयम,

१. भग. था., ८२४-८३२ गा.।

२. 'परिहर असंतवयणं सब्बं पि चहुन्विषं पयत्तीण । वर्त्तं पि संवर्धतो सासादोसेण कियादि हु ॥' — स. झा., ८२३ गा. ।

'विसवेयणरत्तक्षयभयसत्यग्यहणसींकलेसीह । आहारोत्सासाणं निरोहसो क्रिक्नदे माऊ॥' [ गो कर्म. ५७ ]

क्मादि-क्षितिर्मवति वृक्षादिकम् । इति प्रकारार्वतो नास्ति सुराणामकाळे मृत्युरित्यावेद्यम् ॥३८॥

त्रेघा-मनोवासकायैः ॥३९॥

क्षपाय और योगरूप आत्मपरिणाम है वही त्याच्य है, असत् वचनके त्यागका रुपदेश अनुप-योगी है। इसके उत्तरमें कहा है-इत कारित अनुमतके भेदसे असंयम तीन प्रकारका है। भी इस मनुष्यको इस असंयममें प्रवृत्त करता हूँ अथवा इस वचनके हारा असंयममे प्रवृत्त हुए मनुष्यको अनुमोदना करता हूँ इस प्रकारके अभित्रायके विना ऐसे वचन नहीं निकल सकते। अतः उस वचनमें कारणभूत अभित्राय आत्मपरिणामरूप होता है और वह कर्म-बन्धमें निमित्त होता है इसछिए उसे त्यागना चाहिए। उसके त्यागनेपर उसका कार्य वचन भी छूट जाता है; क्योंकि कारणके अभावमें कार्य नहीं होता। अतः आचार्यने इस क्रमसे असत् वचनका त्याग कहा है। अप्रमादी होकर सभी प्रकारके असत् वचनोंका त्याग करना चाहिए : क्योंकि संयम भारण करके भी और उसका अच्छी तरह पाछन करते हुए भी मुनि मावादोवसे उत्पन्न हुए कर्मसे लिप्त होता है। यहाँ 'मापा'से वचनयोग नामक आत्म-परिणाम छेना चाहिए । अर्थात् दुष्ट वचनयोगके निमित्तसे उत्पन्न हुए कर्मसे आत्मा छिप्त होता है। इस असत्य वचनके चार भेद हैं-सत्का निषेध करना प्रथम असत्य है जैसे यह कहना कि मनुष्यकी अकालमें मृत्यु नहीं होती। यहाँ कालसे मतलब है आयुका स्थिति-काल। उस कालसे भिन्न काल अकाल है। यद्यपि भोगम् भिके मनुष्योंका अकालमें मरण नहीं होता किन्तु जो चरमशरीरी होते हैं उनके सिवाय शेव कर्मभूमिके मनुष्योंका अकाल-मरण जागममें कहा है। यथा—'उपपाद जन्मवाले देव नारकी, चरमशरीरी मनुष्य और अर्चक्यात वर्षकी आयुवाले मोगमूमिया जीवोंकी आयुका विष शस्त्रादिसे घात नहीं होता।' इससे सिद्ध है कि अकालमें मी विवादिके द्वारा मरण हो सकता है। कहा भी है-'बिष, वेदना, रक्तक्षय, मय, शस्त्राचात, संक्लेश और आहार तथा श्वासके रकतेसे आयु छीज जाती है।' अस्त।

असत्का चद्रावन—जो नहीं है उसे हैं। कहना दूसरा असत्य है। जैसे देवोंकी अकाल-मृत्यु कहना या जगतको ईरवरका बनाया हुआ कहना। गायको घोड़ा कहना तीसरा विपरीत नामक असत्य है। चतुर्य मेद निन्ध है। म. आ. मे मी असत्यके चार मेद कहे हैं और उन्हींका अनुसरण इस प्रन्यके रचयिता पं. आशाधरने किया है। किन्तु तीसरे असत्य का नाम विपरीत और चतुर्य असत्यका नाम निन्ध न म. आ. में है और न पुरुपार्थ. में। पुरुषार्थ. में (९२-९४) आचार्य अमृतचन्द्रने इन असत्योंका स्वरूप जिस रूपमें कहा है वह जैन दार्शनिक शैंडीके अनुरूप है। वदनुसारे 'स्वक्षेत्र, स्वकाल, और स्वमावसे विद्यमान

स्वसेत्रकालमानै. सदिए हि यस्मिन्निष्म्यते वस्तु । वस्त्रयममसस्यं स्थान्नास्सि यथा देवदत्तोऽत्र ॥ ससदिए हि वस्तुस्यं यत्र परसेत्रकालमानैस्तैः । उद्भाव्यते हितीयं वदन्त्वसस्मिन्यवास्ति घट. ॥

₹

٩

٩

अथ चतुर्विधस्याप्यनृतस्य दोषानाह-

यहिम्बन्यवहारविष्ठवकरं यस्त्राणिषाताद्यधः द्वारं यद्विषशस्त्रपावकतिरस्कारोद्धराहंकृति । यन्म्छेच्छेष्वपि गीहतं तदनृतं जल्पन्न चेद्रौरव-प्रायाः पदयति दुर्गतीः किमिति ही जिल्लाच्छिदाद्यान् कुघीः ॥४०॥

यत्—सत्प्रतिषेषनाधनृतत्रयं, यत् सावधास्यमनृतम् । प्राणीत्यादि । तद्यधा—पृथिवी सन्, स्ताहि सीतोदकेन, पवापूपम्, प्रसृतमुच्चिनु, चीरोऽयिपत्यादि । यत् सत्प्रतिषेषनाधनृतत्रयं यत् सावधास्यमनृतं यत् गहितास्यमनृतं कर्कवादि । तदुक्तम्—

'पैशुन्यहास्यगर्भे कर्कशमसमञ्जर्स प्रकपितं च । अन्यदिप यदुत्सूत्रं तत्सवे गहितं गदितम् ॥' [ पुरुषाणीसः, ९६ ]

वस्तुका भी जिसमें निषेष किया जाता है वह पहला असत्य है। जैसे देवदत्तके होते हुए भी कहना कि यहाँ देवदत्त नहीं है। परक्षेत्र, परकाल और परमावसे असत् भी वस्तुको सत् कहना दूसरा असत्य है। जैसे घड़ेके अमावमें भी घड़ेका सद्भाव कहना। स्वरूपसे सत् भी वस्तुको पररूपसे कहना तीसरा असत्य है जैसे गायको घोड़ा कहना। स्वरूप असत्यके सामान्यसे तीन भेद हैं—गहिंत, सावद्य और अप्रिय। कर्कश वचन, निष्टुर बचन, दूसरोंके दोपसूचक वचन, हास्यपरक वचन तथा जो कुछ भी बुधा वकवादरूप वचन हैं से सव गहिंत वचन हैं। जिस वचनसे हिंसा आदि दोषों प्रवृत्ति हो उसे सावद्य वचन कहते हैं। जैसे पृथ्वी खोदो, भेंस दुहो, फूळ जुनो। जो वचन बैर, शोक, कळह, भय, खेद आदि उत्पन्त करता है उसे अप्रिय वचन कहते हैं। इन सभी असत्य वचनों प्रमादका योग ही कारण है इसलिए असत्य बोळनें हिंसा अवश्य होती है। अतपव असत्य बोळनें स्थाव्य है। [भग. आ. ८३०-३२। पुरुषायां. ९६-९९ इलो. ]।।३८-३९॥

चारों हीं प्रकारके असत्य वचनके दोष कहते हैं-

जो प्रथम तीन प्रकारके असत्य सभी छौकिक और शास्त्रीय व्यवहारोंका नाश करने वाछे हैं, सावद्य नामक असत्य वचन हिंसा, चोरी, मैश्रुन आदि पागेंका द्वार है, अप्रिय नामक असत्यका उत्कट अहंकार तो विष, शक्त और अग्निसे होनेवाछे विनाशका भी विरस्कार करता है। निन्दित वचन तो सब घमोंमें बहिष्कृत म्लेच्छोंमें भी निन्दा माने जाते है। इन असत्य वचनोंको बोछनेवाछा दूर्बुद्धि मनुष्य बब रौरव नरक आदि दुर्गतियोंको ही नहीं देखता तो हाथ वह जिह्नाका छेदन आदि छह छौकिक अपायोंको कैसे देख सकता है ? ॥४०॥

वस्तु सदिप स्वरूपात्पररूपेणाभिषीयते यस्मिन् । अनुतिमदं च तृतीयं विज्ञेयं गौरिति यबाख्वः ॥ गहितमवद्यसंयुत्तपत्रियमपि जवति वचनरूपं यत् । सामान्येन त्रेदा मतमिदमनृतं तुरीयं तु ॥—पुरुवार्यं. ९२-९५ वस्तो. ।

ŧ

Ę

भयाद्भुतानुमानम्यसस्तया (-मृयस्तया) सृनृतनचसे नित्यवेष्यतामुपदिशति— विद्याकामगवीशकुत्करिसरिप्रातीप्यसर्पीवर्ष, कीर्तिस्वरस्तिटनी हिमाचलतर्ट शिष्टाव्यवण्डोल्गगुम् । दाग्वेबीललनाविलासकमलं क्षीसिम्बुवेलाविर्षु, विश्वोद्धारचर्णं गुणन्तु निपुणाः शश्वद्वचः सुनृतम् ॥४९॥

कामग्वी-कामचेतः। तद्कम्-

'सत्यं वदन्ति मुनयो मुनिर्मावद्या विनिर्मिताः सर्वाः । म्लेन्छानामपि विद्या सत्यमुतां सिद्धिमायान्ति ॥' [

वाकुरकदिः—वस्तः। अदीरयादि—अनुकृतापकारपञ्चनप्रतिकर्तुः। स्वस्तिटिनी—आकाशगङ्गाः।

उष्णगु:--आदित्यः । विश्वोद्धारचणं-- त्रिजगदनुग्रहणप्रतीतम् । गूणन्तु-- सापन्ताम् ॥४१॥

विशेषार्थ—सभी छौकिक और शाक्षीय व्यवहार सत्यपर प्रतिष्ठित हैं। यहि सर्वत्र असत्यका ही चळन हो जाये तो छोकमें देन-छेनका ज्यवहार, ज्यापार आदि सव गड़वड़ हो जाये। कोई किसीका विश्वास ही न करे। यही स्थिति आक्षीय ज्यवहारोंकी भी हो जाये क्योंकि तब कौन विश्वास करेगा कि शाक्षकारोंने जो कुछ कहा है वह सत्य है? और तब कैसे छोग शाक्षोंकी आजाका पाछन करेंगे? अतः विश्वका सभी व्यवहार छुप्त हो जायेगा। इसी तरह यदि छोग इसे मारो, उसे काटो, अगुकका धन छीन छो, अगुककी स्त्री भगा छो जैसे सावस वन्तों पर उत्तर आयें तो पापाचारका ही राज्य हो जावे। अपिय वन्त तो विष, शस्त्रावात और आगसे भी अधिक दु-खदायक होते हैं। कहावत है कि दीरका घाय भर आता है किन्तु तीखी वाणीका याव नहीं भरता। तथा गाछी-गाठीज तो वीच पुरुपोंमें भी अच्छी नहीं मानी जाती। इस प्रकारके असत्य वचनोंका दुष्पछ इसी जन्ममें राजदण्डके रूपमें मिळता है। जब उसका ही भय छोग नहीं करते तब दुर्गतिका भय भळा कैसे कर सकते हैं १ यह वहे दु-स और खेदकी बात है ॥३०॥

प्रिय और सत्य बचनके अनेक आश्चर्यकारक प्रसाब होनेसे उसका नित्य आचरण

करनेका उपदेश देते हैं---

सत्य वचन विद्यालपी कामचेतुका वचा है, अतुओं के द्वारा किये गये आपकारक्षपी सपँ-का इलाज है, कीर्तिरूप गङ्गाके खद्गमके लिए हिमाचल पर्वत है, शिष्ट पुरुषरूपी कमलवनको विकसित करनेके लिए सूर्य है, सरस्वतीरूपी ललनाका कीलाकमल है, लक्ष्मीरूपी समुद्रकी वेलाके लिए चन्द्रमा है। यतः सत्य बचन इन लह विशेषताओंको लिये हुए है अतः जगत्का विपत्तियोंसे बद्वार करनेमें समर्थ है। इसलिए सूक्मवृष्टिवाले विचारशील पुरुषोंको सद्म सत्य वचन वोलना वाहिए ॥४९॥

विशेषार्य—विधिष्वंक साधन करनेसे जो सिद्ध होती है उसे विद्या कहते हैं। विद्याएँ इच्छित पदार्थोंको देती हैं इसिछए उन्हें कामधेतु कहा है। जैसे कामधेतु अपने वछड़ेके संयोगसे इच्छित अर्थ दूध देती हैं वैसे ही सत्य वचनके संयोगसे ही विद्या इच्छित मनोर्थोंको पूर्ण करती है। कहा भी है—'मुनिगण सत्य वोछते हैं इसिछए मुनियोंने सच विद्यार्थोंका निर्माण किया है। सत्य बोछते वें इसिछए मुनियोंने सच विद्यार्थोंका निर्माण किया है। सत्य बोछते वें करते। जैसे हिमाछयसे गंगा निकंटकर फैटती हैं एक सत्यवादीका शकु-भी-अपकार वहीं करते। जैसे हिमाछयसे गंगा निकंटकर फैटती हैं सत्यवादीका शकु-भी-अपकार वहीं करते। जैसे हिमाछयसे गंगा निकंटकर फैटती हैं सत्यवादीका शकु-भी-अपकार वहीं करते। कैसे हिमाछयसे गंगा निकंटकर फैटती हैं सत्यवादीका स्वर्भ स्वर्भ

वय सूनृतलक्षणमाह---

सत्यं प्रियं हितं चाहुः सूनृतं सूनृतवताः । तत्त्वत्यमि नो सत्यमिष्यं चाहितं च यत् ॥४२॥

सत्यं — सत्युत्पादव्ययझौव्यात्मन्यर्थे वाचु कुशकं सत्सु वा साचु हितं वचः । अप्रियं — कक्शादिवच-सामिप मृषामाषणदोषकारित्वाविक्षेषात् । तदुक्तम् —

'इहलोके परलोके येऽनृतवचनस्य वर्णिता दोषाः। कर्कशवचनादीनां त एव दोषा निवोद्धव्याः॥' [

] 118511

षय साघुना सज्जनसौद्दित्याय समये बक्तव्यमित्यनुशास्ति-

साबुरत्नाकरः प्रोद्यह्यापीयूषनिर्भरः । समये सुमनस्तृष्ये बचनामृतमृद्धिगरेत् ॥४३॥

समये-प्रस्तावे प्रवचनविषये वा । सुमनसः--वण्यना देवादच ॥४३॥

फैछता है। जैसे सूर्यंके चित्त होते ही कमळोंका वन खिळ चठता है उसी तरह ज्ञानसे विनन्न शिष्ट जन भी सत्यसे खिळ चठते हैं। सरस्वती भी सत्यवादीपर रीझती है और छक्ष्मी भी बढ़ती है। अतः सदा सत्य ही बोळना चाहिए॥४१॥

सत्यका स्वरूप कहते हैं-

्जिन्होंने सत्य ही बोलनेका जत लिया है वे सत्य प्रिय और हित वचनको सत्यब्रचन

कहते है। जो अप्रिय और अहितकारक है वह सत्य भी सत्य नहीं है।।४२॥

विशेषार्थ—सत्य शब्द सत् शब्दसे बना है। उत्पाद-व्यय-श्रीव्यात्मक वस्तुको सत् कहते हैं। उसमें जो साधु अर्थात् कुश्च हो वह सत्य है। अथवा सत्का अर्थ सजन भी है। जो साधु पुरुषोंमें हितकारक वचन है वह सत्य है। अर्थात् जिस वचनसे किसी तरहका विसंवाद उत्पन्न न हो वह अविसंवादी वचन सत्य है। सत्य होनेके साथ ही प्रिय भी होना चाहिए जिसे युनकर कान और हृद्य आनन्दका अनुभव करें। किन्तु प्रिय होनेके साथ हितकारी भी होना चाहिए। किन्तु जो सत्यवचन अप्रिय और अहितकारक है वह सत्य नहीं है क्योंकि असत्य भाषणमें जो दोष हैं वे सव दोष कर्कश आदि वचनोंमें भी हैं। कहा भी है—'इस छोक और परछोकमें झूठ वोछनेके जो दोष कहे हैं वे ही दोव कर्कश चचन आदिके भी जानना चाहिए'।।४२॥

साधुओंको सन्जन पुरुषोंका सच्चा हित करनेके छिए समयके अनुसार योखना चाहिए ऐसी शिक्षा देते हैं—

डलको हुए दया रूपी अमृतसे भरे हुए साधु रूपी समुद्रको देवताओं के तुल्य सन्वर्नी की तृप्तिके लिए प्रसंगके अथवा आगम के अनुसार वचन रूपी अमृतको कहना चाहिए ॥४३॥

विशेषायं—हिन्दू पुराणों के अनुसार जब देवताओं पर संकट आया तो उन्होंने समुद्र का मन्यन किया और समुद्रने उन्हें अमृत विया जिसे पीकर ने अमर हो गये। इसी रूपक के अनुसार साधु तो समुद्रके समान होता है क्योंकि समुद्रकी तरह ही उसमें गम्भीरता आदि गुग पाये जाते है। और जैसे समुद्रमें अमृत मरा है नैसे ही साधुमें द्या रूपी अमृत मरा होता है। सुमन देनोंको भी कहते हैं और सञ्जनोंको भी। अतः जैसे समुद्रने समय पर देवोंको अमृतसे तृप्त किया या नैसे ही साधुमोंको समयानुसार सज्जन पुरुषोंको वचनामृतसे

₹

٩

षय मुमुक्षोमीनं स्वार्थाविरोधेन वक्तन्यं चोपदिश्वति-

मौनमेव सदा कुर्यादार्यः स्वार्थेकसिद्धये । स्वैकसाध्ये परार्थे वा क्र्यात् साध्याविरोवतः ॥४४॥

मीनमित्यादि । उक्तं च---

'मौनमेव हितं पुंसां श्वस्वत्सर्वार्थसिद्धये । वचो वातिप्रियं तथ्यं सर्वेसत्त्वोपकारि यत्' [

•

तथा---

'वर्मनाशे क्रियाध्वंसे स्वसिद्धान्तार्थेविष्ठवे । अपृष्टेरिप वक्तव्यं तत्स्वरूपप्रकाशने ॥' [

| IIAAII

1

वय क्रोच-छोय-मीदस्व-हास्य-प्रत्यास्यानान्यनुवीचिमावर्णं च मावयता सत्यव्रतमुच्चेस्द्योत्यमिति विकार्यमाह—

तृप्त करना चाहिए। समय आगमको भी कहते हैं और समय प्रसंगको भी कहते हैं। अतः साधुको प्रसंगके अनुसार तो वोखना ही चाहिए, साथ ही आगमका भी ज्यान रखकर आगमके अनुसार वोखना चाहिए। आगमसे विकद्ध नहीं वोखना चाहिए॥४३॥

साधुओंको मुख्यतासे भौन ही रखना चाहिए। यदि बोळना पढ़े तो स्वार्थके अविरुद्ध बोळना चाहिए, ऐसा उपवेश देते हैं—

गुणवान मुनिको केवल एक स्वार्थकी सिद्धिके लिए सदा मौन ही रखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। किन्तु यदि कोई ऐसा परार्थ हो जो केवल अपने ही द्वारा साध्य हो तो स्वार्थका घात न करते हुए ही बोलना चाहिए ॥४४॥

विशेषार्थं—वचनका प्रयोग तो दूसरोंके लिए ही किया जाता है। अतः स्वार्थरत साधुको जहाँतक शस्य हो मौन ही रहना चाहिए। वचनका प्रयोग तसी करना चाहिए जव उसकी परोपकारके लिए अत्यन्त आवश्यकता हो। किन्तु उस समय भी स्वार्थको ध्यानमें रखकर ही बोलना चाहिए। यों तो लोकमें सामान्य जन भी स्वार्थको हानि न पहुँचे ऐसा ध्यान रखकर ही बोलते हैं। इसीसे वे चोरी करके भी उसे लिपते हैं, शूठ बोलकर भी सत्यवादी होनेका नाटक रचते हैं; क्योंकि वे जानते हैं कि बदि हमने सच बोला तो पकड़े जायेंगे, आर्थिक हानि होगी। उनका स्वार्थ एकमात्र विषय और कवायका पोपण होता है। किन्तु साधुका स्वार्थ है आत्महित। अपनी आत्माका जिसमें हित हो वही उनका स्वार्थ है। उसकी साधनामें तो मौन ही सहायक है वार्तीला नहीं। कहा है—

'सर्व अर्थोंकी सिद्धिके लिए पुरुषोंको सदा मौन ही हितकर है। अथवा यदि मौन शक्य न हो तो ऐसा अतिप्रिय सत्य वचन बोलना चाहिए जो सव प्राणियोंका उपकारी हो। तथा यदि धर्मका नाश होता हो, क्रियाकाण्ड ब्वंस होता हो अथवा अपने सिद्धान्तके अर्थमें विगाड़ होता हो तो उनका स्वरूप प्रकाशनार्थ विना पृष्ठे भी बोलना चाहिए'॥४४॥

आगे कोघ, लोम, मय और हास्यका त्याग तथा निर्दोष भाषण इन पाँच मावनाओं-को माते हुए सत्यव्रतके अच्छी तरह च्योतनकी किसा देते हैं— 18

हेत्वा हास्यं कफबल्छोनमपास्यामगद्भयं भित्वा । बातवदपोह्य कोर्प पित्तवदनुसुत्रवेद गिरं स्वस्थः ॥४५॥

कफवत्—बास्त्रमोहादिहेतुत्वात्. बामवत्—बतिदुर्वयविकारत्वात् । बामशक्षणं यथा ą 'क्रध्मणोऽल्पबलत्वेन घातुमान्द्यमपाचितस् । दुष्टमामाशयगतं संतमामं प्रचक्षते ॥' 'अन्ये दोषेभ्य एवातिदुष्टेभ्योऽन्योन्यमूर्छंनात् । ٦ कोद्रवेम्यो विषस्येव वदन्त्यामस्य संभवम् ॥' [बद्यङ्गहृदय १३।२५-२६]

बातवत्—मनोविष्कवादिहेतुत्वात् । अपोद्धा—निविद्धः । पित्तवत्—संतापभूपिष्ठत्वात् । अनुसूत्र-

९ येत्—सूत्रानुसारेणाधक्षीतः । स्वस्थः—परक्रव्यव्यासञ्जरहितो निव्याधिकः ॥४५॥

अय सत्यमुषामाविषाः फलविशेषमास्यानमुखेन स्यापयन्नाह-

सत्यवादीह चामुत्र मोवते धनदेववत् । मुवावादी सविक्कारं यात्यवी वसुराजवत् ॥४६॥

स्पष्टम् ॥४६॥ -

स्वस्य मनुष्यको कफकी तरह हात्यका निग्रह करके, व्यावकी तरह छोमको दूर क्र्क, बातकी तरह भयको अगाकर और पित्तकी तरह कोपको रोककर सूत्रके अनुसार बोलेगा चाहिए ॥४५॥

विशेषार्थं—तस्वार्थं सूत्र (७१५) तथा चरित्तपाहुडमें सत्यव्रतकी पाँच आवनाएँ कृही हैं। सत्यव्रतीको उनको पाछन अवस्य करना चाहिए। जो स्वमें स्थित है वह स्वस्थ हैं। शारीरिक वृष्टिसे तो जो नीरोग है वह स्वस्थ है और आध्वात्मिक वृष्टिसे जो परत्रव्य-विपयक आसक्तिसे रहित है वह स्वस्य है। शारीरिक स्वस्थताके लिए बात-पित्त-कफ और आँवका निरसन आवश्यक है क्योंकि जिसके बात-पित कफ समान है, अनि समान है, धातु और मलकी क्रिया समान है उसे स्वस्थ कह्ते हैं। आध्यात्मिक स्वस्थताके लिए भी क्रोध, लोभ, भय, हँसी, मजाकको छोदना जरूरी है क्योंकि मनुष्य क्रोध आदिके वशीमूत होकर झूठ बोलता है।।४५॥

सत्य भाषण और असत्य भाषणका फछ विश्लेष स्दाहरणके द्वारा कहते है-

सत्यवादी सनुष्य धनदेवकी तरह इस छोक और परछोक्रमें आनन्द करता है। और **शु**ठ बोळनेवाळा राजा बसुकी वरह विरस्कृत होकर नरकमें जाता है ॥४६॥

विज्ञेषार्थ--आगममें सत्यव्रतका पालन करनेमें धनदेव प्रसिद्ध है। वह एक ज्यापारी था। जिनदेवके साथ न्यापारके लिए विदेश गया। दोनोंका लायमें सममाग ठहरा। छोटने पर जितदेव अपने वचनसे मुकर गया किन्तु वनदेव अपने वचनपर दृढ रहा। राजाने उसका सम्मान किया। राजा वसु नारद और पर्वतका सहपाठी था। जब नारद और पर्वतमें 'अजेयहुल्यम्' के अज शब्दकी लेकर विवाद हुआ और दोनों वसु राजाकी समामें न्यायके छिए पहुँचे तो राजा वसुने गुरुपुत्र पर्वतका पक्ष छेकर अजका अर्थ वकरा ही वतलाया अर्थात् बक़रेके मांससे यह करना चाहिए। नारदका कहना वा कि अजका अर्थ तीन वर्षका

१. 'क्रोध-क्रोम-मीस्त्व-हास्त्य-प्रत्यास्यानानुवीनिभाषणं च पञ्च'।—त. सू, ७१५।

₹

Ę

9

संयं--

जनान्त-सम्मति-न्यास-नाम-रूप-प्रतीतिष् । सत्यं संमावने भावे व्यवहारोपमानयोः'—[ अभित, पं. सं. १।१६९ ]

इति वसप्रकारसत्यमुदाहरणद्वारेण प्रचिकटयिषुराह---

सत्यं नाम्नि नरेश्वरो, बनपदे चौरोऽन्वसि, स्थापने देवोऽसादिषु, दारयेदपि गिरि शीर्षेण संमावने । भावे प्राप्त, पचौदनं व्यवहृतौ, दीर्घः प्रतीत्येति ना पत्यं चोपमितौ सितः शशघरो रूपेऽन्बुजं सम्मतौ ॥४७॥

नरि-मनुष्यमात्रे, ईववर - ऐश्वयाभावेऽपि व्यवहारार्थमीववर इति संज्ञाकरणं नामसत्यमित्यर्थः । अन्वति-मनते चौर इति व्यपदेशो जनपदसत्यम् । तत्र स्वार्थे नियतत्वेन तस्य रूढत्वात् । अक्षादिष्-पाशकादिषु देवोऽयमिति न्यसर्गं स्थापनासत्यम् । संभावने-वस्त्ति तथाऽप्रवत्तेऽपि तथाभृते कार्ययोग्यता-वर्षातात् । अन्ये पुनरस्य स्थाने संयोजनासस्यमाद्वः । यञ्चारित्रसारे--वृपचुर्णवासानुक्रेपनप्रवर्षादिपु पद्म-मकर-हंस-सर्वतोसह-क्रौक्कण्यूहादिषु वा चेतनेतरक्रव्याणा वसामागविधानसंनिवेशाविर्मावकं यहचस्तत्संयोजना- १२ धरमम् । माने प्रास् तथाहि-- छपस्यज्ञानस्य द्रव्ययायारम्यादर्शनेऽपि संयतस्य संयतासंयतस्य वा स्वगुण-परिपाळनार्यं प्रास्किमिदमप्रासुकिमत्यादि यह बस्त द्वावसत्यम् । निरीक्य स्वप्रयताचारो अवेत्यादिकं वा अहिसा-

पुराना धान्य है जो बोनेपर उगता नहीं। राजा वस मरफर नरकमें गया। इसकी विस्तृत कया सोमदेव जपासकाचारमें देखनी चाहिए। महामारतमें भी इसी तरहकी कथा है ॥४६॥

कागममें दस प्रकारका सत्य कहा है-नाम सत्य, जनपद सत्य, स्थापना सत्य, सम्भावना सत्य, माथ सत्य, व्यवहार सत्य, प्रतीत्य सत्य, उपमा सत्य, रूप सत्य और सम्मति सत्य। इनका चवाहरण पूर्वक कथन करते हैं-

मनुष्यमात्रमें पेश्वयंका असाव होनेपर भी व्यवहारके छिए ईश्वर नाम रखना नाम-सत्य है। किसी देशमे भातको चोर कहते हैं। यह जनपद सत्य है क्योंकि इस देशकी भाषामें चोर शब्द इसी अर्थमें नियत है। अक्ष आदिमें 'यह देव है' इस प्रकारकी स्थापनाको स्थापना सत्य कहते हैं। पाला नगैरहको अश्व कहते हैं। अगुक व्यक्ति सिरसे भी पर्यतको तोड़ सकता है यह सम्मावना सत्य है। ऐसा वास्तविक रूपमें नहीं होनेपर भी उस प्रकारके कार्यकी योग्यताको देखकर ऐसा कहा जाता है। छदास्य जीवोंका ज्ञान यदापि दृज्यके यथार्य स्वरूपको देखनेमें असमर्थ है फिर भी मुनि और शावक अपने घर्मका पालन करनेके लिए 'यह प्राप्तक है' 'यह अप्राप्तक है' इत्यादि जो कहते हैं वह भावसत्य है। जिसमें-से जीव निकल गये हैं बसे प्राप्त या प्राप्तक कहते हैं। यह अर्हिसारूप सावके पालनका अंग होनेसे भाव सत्य कहा जाता है। चावछ पकाये जाते हैं किन्तु छोकमें प्रचित व्यवहारका अनु-सरण करके जो 'मात पकाओ' ऐसा वचन कहा जाता है वह व्यवहार सत्य है। किसी मनुष्यको दूसरोंकी अपेक्षासे छम्वा देखकर 'छम्बा मनुष्य' ऐसा कहना प्रतीत्य सत्य है। चपमान रूपसे जो सत्य है उसे उपमा सत्य कहते हैं जैसे आगममें पल्योपम प्रमाणकी उपमा पल्य (गह्डा) से दी जाती है या स्त्रीके मुखको चन्द्रमा की उपमा दी जाती है। रूपमें जो सत्य है वह रूप सत्य है। जैसे चन्द्रमाको श्वेत कहना, यद्यपि चन्द्रमामें काला धव्या है किन्तु उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है। जो छोकमतमें सत्य है वह सम्मति सत्य है जैसे कमल कीचढ़ आदि अनेक कारणोंसे पैदा होता है फिर भी लोकमें उसे अम्बुस—जो पानीमें जन्मा हो, कहते हैं ॥४७॥

. €

१२

१५

छक्षणभावपालनाङ्गरवात् । पर्वत्यावि धिद्धेऽप्योदने छोकव्यवहारानुसरणम्, तन्दुलान्यचेति वक्तव्ये 'बोदन पच' इति वचनं व्यवहारसस्यम् । दीर्च इत्यादि—ना पुरुषो दीर्घोऽधितत्यापेक्षिकं वचः प्रतीत्यसत्यमित्यर्थ । उपिमतौ —वपमानसत्यं यथा पत्योपमं चन्द्रमुखी कान्तेत्थादि । क्ष्पे—क्ष्पसत्यं यथा सितः शशघरः सतोऽपि छाञ्छने काष्कर्यस्याविवक्षा । सम्मतौ —छोकाविप्रतिपत्तो, यथाऽम्बुचं पञ्चाद्यनेककारणत्वेऽप्यम्बुनि चातम् । इत्यं वा—

'देशेव्टस्थापनानामरूपापेक्षाजनोक्तिषु ।
संमावनोपमाभावेष्विति सत्यं दश्वात्मना ॥
भोदनोऽप्युच्यते चौरो राज्ञी देवीति सम्मता ।
दृषदप्युच्यते देवो दुनिषोऽपीश्वराभिषः ॥
दृष्रप्युच्यते देवो दुनिषोऽपीश्वराभिषः ॥
दृष्ठाभरादिरागापि कृष्णकेश्यपि भारती ।
प्राचुर्याच्छ्वेतरूपस्य सर्वेशुक्लेति सा श्रृता ॥
स्रस्यापेक्षो भवेद्दीर्षः पच्यत्ते किल मण्डकाः ।
अपि मुख्या पिनद्योन्द्रो गिरोन्द्रमपि शक्तितः ॥
अत्यूपाऽपि चन्द्रास्या कामिन्युपमयोच्यते ।
चौरे दृष्टेऽप्यदृष्टोकिरित्यादि वदतां नृणास् ॥
स्यान्मण्डलाद्यपेक्षायां सत्यं दश्विषं वचः।'[

विशेषार्थं — पं. आशाधरने अपनी टीकामें अमितगतिके संस्कृत पद्ध संमहसे रहोक सद्युत किया है और तदनुसार ही दस भेदोंका कथन किया है। संस्कृत पञ्च संमह प्रा. पं. सं. का ही संस्कृत कपान्तर है किन्तु उसमें सत्यके दस भेद नहीं गिनाये हैं। गो. जीवकाण्ड में गिनाये हैं। गं. सं में भी तदनुसार ही हैं।

हवे. स्थानांग सूत्र (स्था. १०) में भी सत्यके दस भेद गिनाये हैं—इसमें सन्भावनाके स्थानमें योग सत्य है। योगका अर्थ है सम्बन्ध। सम्बन्धसे जो सत्य है वह योग सत्य है, जैसे दण्डके सम्बन्धसे दण्डी कहना, अत्रके सम्बन्धसे अत्री कहना। कुछ सत्योंके स्वरूपमें भी अन्तर है। सम्भत सत्यका स्वरूप—इसुद, इवल्य, उत्पल, तामरस ये सभी पंक (कीवह) से पैदा होते हैं फिर भी ग्वाले तक भी इस बातसे सम्भत हैं कि अरविन्द ही पंकत है। अतः सम्भत होनेसे अरविन्दको पंकत कहना सत्य है। इवल्यको पंकत कहना असत्य है क्यांकि सम्भत नहीं है। रूपसत्यका चदाहरण—धनावटी साधुको साधुका रूप धारण करनेसे रूपकी अपेक्षा साधु कहना रूपसत्य है। भावसत्य—जैसे बगुलोंको पंक्तिको रूपरी सफेदी देखकर सफेद कहना, यद्यपि अन्दरसे वह पंच वर्ण है।

तत्त्वार्थवार्विकमें (१।२०) सत्यके दस मेदोंका कथन है। यथा—नाम, रूप, स्थापना, प्रतीत्य, संवृति, संयोजना, जनपद, देश, माव और समय सत्य। इसमें संवृति, संयोजन, देश और समय ये चार नाम मिन्न हैं। रूपसत्यका उदाहरण—अर्थ नहीं रहनेपर भी रूपमात्रसे कहना। जैसे चित्रमें अंकित पुरुष चैतन्यरूप अर्थके नहीं होनेपर मी पुरुष कहना। सादि, अनादि, औपशमिक आदि मावोंको छेकर जो वचन ज्यवहार होता है

 <sup>&#</sup>x27;जणवय सम्मय ठवणं नामे स्वे पहुच्च सच्चे य । सवहार मान जोगे दसमे बोनम्म सच्चे य' ।।

| यस् नवधा असरयमृत्रारूपमनुभवं वचस्तविष मार्गावरोधेन वदतौ न सत्यत्रतहानिरनृतनिवृत्त्यनितृत्तेः । |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| तथा चोनतम्—                                                                                    |    |
| े. 'सत्यमसत्याळोकव्यजीकदोषादिवर्जमनवद्यम् ।                                                    | 3  |
| सूत्रानुसारिवदतो भाषासमितिमेवेच्छुदा ॥' [                                                      |    |
| तस्या                                                                                          |    |
| 'याचेनी ज्ञापनी पुच्छानयनी संशयन्यपि ।                                                         | ę  |
| बाह्वानीच्छानुकूला वाक् प्रत्यास्थान्यप्यनक्षरा ॥                                              | ,  |
| असत्यमोषभाषेति नवघा बोधिताः विनै:।                                                             |    |
| व्यक्ताव्यक्तमतिज्ञानं वनतुः श्रोतुरुच यद्भवेत् ॥' [                                           | ę  |
| अत्र वृत्तिरक्षोकत्रयम्—                                                                       | •  |
| 'त्वामहं याचयिष्यामि ज्ञापयिष्यामि किंचन ।                                                     |    |
| पृष्दुमिच्छामि किचित्त्वामानेष्यामि च किचन ॥                                                   |    |
| बाल. किमेष वक्तीति बृत संदेग्चि मन्मनः।                                                        | १२ |
| बाह्नयाम्येहि शो मिक्षो करोम्याजां तव प्रमो ॥                                                  |    |

वह प्रतीत्य सत्य है। इसका कोई चदाहरण नहीं दिया है। चारित्रसारमें भी यही छक्षण दिया है और उसका उदाहरण दिया है यह पुरुष छम्बा है। छोकमें जो वचन संवृतिसे छाया गया हो उसे संदृति सत्य कहते हैं। जैसे प्रथियी आदि अनेक कारणोंके होनेपर भी पंक्रमें उत्पन्न होनेसे पंक्रज कहते हैं। पं. आशाधरजीने तथा स्थानांगमें इसे सम्मति सत्य कहा है। सम्भवतया सम्मतिके स्थानमें ही संवृत्ति सत्य अकलंक देवने रखा है। गो. जीवकाण्डमें छोकोंकी सम्मतिके अनुसार जो सत्य हो उसे सम्मति सत्य कहा है जैसे राज्याभिषेक होनेसे पट्टरानी होती है। यूप, उपटन आदिमें या कमल, मगर, हंस, सर्वतीमद्र आदि सचैतन-अचेतन वस्तुओंमें आकार आदिकी योजना करनेवाला वचन संयोजना सत्य है। जनपद सत्यकी तरह ही माम-नगर आदिकी वाणी देशसत्य है। आगमगम्य छह द्रव्य और पर्यार्थोंका कथन करनेवाळे वचन समयसत्य हैं। इस तरह सत्यके भेदोंने अन्तर पाया जाता है। एक रछोकमें 'पत्यं च'का 'च'शब्द अनुक्तके समुख्ययके छिए है। उससे नौ प्रकार-के अनुभयरूप वचनका भी प्रहण किया है क्योंकि मार्गका विरोध न करते हुए उस वचनके वोलनेसे सत्यत्रतकी हानि नहीं होती। कहा भी है- अलीक आदि दोपोंसे रहित निदोंव और सूत्रके अनुसार सत्य और अनुभव बचन वोछनेवाछे सामुकी भाषासमिति गुद्ध होता है।' अनुमय बचनके नौ मेद इस प्रकार हैं—जिस वचनसे दूसरेको अपने अभिग्रुख किया जाता है असे आमन्त्रणी माषा कहते हैं। जैसे, हे देवदत्त । यह वचन जिसने संकेत प्रहण किया उसकी प्रतीतिमें निमित्त है और जिसने संकेतप्रहण नहीं किया उसकी प्रतीतिमें निमित्त

काशाघरेण स्वरचितमूळाराधनादर्पणे 'सिक्कान्तरत्वमाळायामेविमस्युक्त्वा ऐते क्लोका सद्यृताः ( अ. आ. गोळापुर पृ ११९५) ।

 <sup>&#</sup>x27;बार्मतणी आणवणी बायणी संपुष्तकणी य पष्णवणी ।
पञ्चक्खाणी सासा आसा इच्छाणुळीमा य ॥
संसयवयणी य तहा असञ्चमीसा य बहुसी सासा ।
णवसी अणस्क्षरगदा असम्बमीसा हबदि णेया' ॥—अग्र, आरा., ११९५-९६ गा. ।

₹

किचित्त्वां त्याजयिष्यामि हुंकरोत्यत्र गौः कुतः। याचन्यादिषु दृष्टान्ता इत्यमेते प्रदर्शिताः॥' [

1

र्षि च, बहमयोग्यं च व्रवीमीत्येतावता शत्यव्रतं पालितमिति मुमुसुणा नाश्वसनीयं यावता परेणोच्य-मानमप्यसत्यवचनं श्रुण्वतोऽशुभणरिणामसंभवात् कर्मंबन्धो महान् भवतीत्यसत्यस्य वचनमिव व्यवणमिप यत्नतः साधुना परिहार्यम् । तदुक्तम्---

नहीं है। इस तरह दो रूप होनेसे न सत्य है और न झूठ। स्वाध्याय करो, असंयमसे विरत होओ इस प्रकारकी अनुशासनरूप वाणी आज्ञापनी है। इस आदेशको दूसरा व्यक्ति पाछे या न पाछे, इसछिए यह बचन न एकान्तसे सत्य है और न असत्य। आप ज्ञानके चपकरण ज्ञास्त्र आदि या पीछी आदि देवें इस प्रकार याचना करनेकी याचनी भाषा कहते है। दाता देवे या न देवे, इस अपेक्षा यह वचन मी अनुभयरूप है। फिसीसे पूछना कि क्या तुम्हें जेलमें कष्ट है, प्रच्छनी भाषा है। यदि कष्ट है तो सत्य है नहीं है तो असत्य है। अतः प्रच्छावचन न सत्य है और न असत्य है। घमक्याको प्रज्ञापनी भाषा कहते हैं। यह बहुत-से श्रोताओं को छक्ष करके की जाती हैं। बहुत-से छोग उसके अनुसार करते हैं, बहुत-से नहों करते। अतः इसे भी न सत्य कह सकते है और न झूठ। किसीने गुक्से न कहकर भें इतने समय तक अमुक वस्तुका त्याग करता हूँ ऐसा कहा। यह प्रत्याख्यानी भाषा है। पीछे गुरुने कहा कि तुस असूक वस्तुका त्याग करो। उसके पहले त्यागका काल असी पूरा नहीं हुआ इसलिए उसका पहला किया हुआ त्याग एकान्तसे सत्य नहीं है और गुज़की आज्ञासे उस त्यागको पालता है इसलिए कोई दोष न होनेसे झूठा भी नहीं है अतः अनुभय-रूप है। ज्वरसे प्रस्त रोगी कहता है घी और शक्करसे सिश्रित दूध अच्छा नहीं है, दूसरा कहता है अच्छा है। माधुर्य आदि गुणोंके सद्भाव तथा ज्वरकी बुद्धिमें निमित्त होनेसे 'अच्छा नहीं है' ऐसा कहना न तो सर्वया शूठ ही है न सत्य ही है अतः अनुमयरूप है। यह ठूँठ है या पुरुष; यह संशय वचन है। यह भी दोनोंमें-से एकका सद्भाव और दूसरेका अभाव होनेसे न सत्य है और न झूठ। अपराजित सुरिने अपनी विजयोदया टीकार्ने अंगुळी चटकाने आदिके शब्दको अनुस्रुरी भाषा कहा है। ध्वनि और भाषामें अन्तर है। ताल्यादि परिस्पन्दसे जो शब्द होता है उसे भाषा कहते हैं। अतः गो. जीवकाण्डकी टीकार्ने जो द्वीन्द्रिय आदि की भाषाको अनम्रारी भाषा कहा है वह ठीक प्रतीत होता है। दशवैकालिक सूत्रमें एक प्रथम गाथामें कहे हुए मेद तो आमन्त्रणीसे छेकर इच्छानुछोमा पर्यन्त वही हैं। षल्कि गाथा भी वही है। दसरीमें भेद है। यथा-

अनिमगृहीत माषा, जैसे हित्य ( जिसका कुछ अर्थ नहीं । ) अभिगृहीत माषा—जैसे घट । जिस शब्दके अनेक अर्थ होनेसे युननेवाला सन्देहमें पड़ जाये वह संशयकरणी माषा है। जैसे सैन्धव। सैन्धवके अनेक अर्थ होते हैं। ज्याकृत भाषा, जिससे स्पष्ट अर्थ प्रकट हो। जैसे यह देवदत्तका माई है। अन्याकृत भाषा—जिससे स्पष्ट अर्थवोध न हो। जैसे

झामंतिण झाणवणी आयणि तह पुच्छणी अ पन्नवणी । पच्चव्हाणी भासा भासा इच्छाणुकीमा य ।। झणिमगहिया भासा मासा व विभिगहिम्म वोचव्या । संस्यकरणी भासा वायड अव्यावडा चेव ॥ —-दशवै., ७ ब., ४२-४३ गा. ।

'तिव्ववरीर्वं सन्नं कन्न काले मिदं सविसए य ।

मत्तादिकहारिहदं भणाहि तं चैव य सुणाहि ॥ [ म. बारा. ८३४ वा. ] ॥४७॥

वय एकादश्याः पश्चेरवीर्यन्नतं न्याविस्थापुः स्तेये दोषक्यापनपुरःसरं तत्परिहारमुपदेण्टुं तावदिवमाह—

दौर्यंत्यासुग्रदुःखाग्रकारणं परवारणम् ।

हेयं स्तेयं त्रिचा राद्घुमाहिसासिष्ठदेवताम् ॥४८॥

दौर्यंत्यं—नरकादिगतिर्दारिद्रमं वा । बादिशन्दाद् वषवन्थादि । तदुन्तम्—

'वधवन्धयातनाश्च छायाघातं च परिभवं शोकस् ।

स्वयमिष स्रमते चौरो मरणं सर्वस्वहरणं च ॥ [ ]

इत्यादि । परदारणं—परस्य धनवते. परमुक्त्यं वा वारणं विनाशनम् । तदुक्तम्—

'अर्थेऽमहृते पुरुष. प्रोन्मत्तो विगतचेतनो अवति ।

हिमयते कृतहाकारो रिकं खलु जीवितं जन्तोः ॥' [ ]

बालकोंकी मापा। इस प्रकार ये सव वचन अनुमयरूप होते हैं। अस्तु, तथा 'मैं अयोग्य नहीं बोलता इसीलिए कि मैंने सत्यव्रत पाला है' सुमुक्षुको इतनेसे ही आश्वस्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि दूसरेके द्वारा कहे गये असत्य वचनको सुननेसे भी अशुभ परिणामोंका होना सम्मव है और उससे महान् कर्मबन्ध होता है इसलिए असत्य बोलनेकी तरह असत्य सुननेसे भी साधुको यत्नपूर्वक वचना चाहिए। कहा है—

'है मुमुक्षुं ! तू असत्य वचनसे विपरीत सब सत्य वचनोंको बोछ । ज्ञान-चारित्र आदिकी शिक्षावाछा, असंयमसे बचानेवाछा, दूसरेको सन्मार्गमें स्थापन करनेवाछा वचन बोछ । समयके अनुरूप मितवचन बोछ । तथा भोजनकथा, स्त्रीकथा, चोरकथा और राजकथासे रहित वचन बोछ । और इसी प्रकारके वचन सुन । असत्य वचन सुननेसे भी पाप होता है ।' इस प्रकार सत्यमहाब्रतका स्वरूप जानना ।' ॥४०॥

आगे ग्यारह रहोकोंसे अचीर्यव्रतका व्याख्यान करनेकी इच्छासे चोरीकी बुराइयाँ

वतलाते हुए इसके त्यागका उपदेश देते हैं-

चोरी नरक आदि गति अथवा दारिद्रथ आदि दुःखोंका प्रधान कारण है और जिसका धन चुराया जाता है उसके विनाशका कारण है। इष्ट देवता रूप अहिंसाकी आराधनाके छिए मन-वचन-कायसे चोरीका त्याग करना चाहिए॥४८॥

विशेषार्थ — मूळवर अहिंसा है बसीके पाळनके लिए शेष वर हैं। अतः पराये द्रव्यको पुराना, अनुषित साधनोंसे उसे लेना लेनेवालेके लिए मी दुःखदायक है और जिसका धन लिया जाता है उसके लिए मी दुःखदायक है और जिसका धन लिया जाता है उसके लिए मी दुःखकारक है अतः हिंसा है। छोकमें ही चोरको राजदण्ड मोगना होता है, जेलखानेका कष्ट चठाना पड़ता है। सारपीटकर लोग बसे अधमरा कर खालते हैं। पुराने समयमें चौरका सबस्व हर लिया जाता था। तथा धन मनुष्योंका दूसरा प्राण होता है। धन चुराये जानेपर बसका स्वामी पागल हो जाता है। उसकी चेतना लुप्त हो जाती है अतर अन्तमें वह रोता कल्पता हुआ सुर्खुके मुखमें चला जाता है। जवतक मनुष्टके पास धन रहता है वह अपने परिवारके साथ सुखपूर्वक जीवन विताता है। धन चुराये जानेपर उसका सुख और जीवन दोनों ही चले जाते हैं। अतः किसी मी प्रकारके अनुचित साधनसे पराये धनको हरनेका विचार ही छोड़ने योग्य है। अनुचित साधनोंसे धनवान

Ę

٤

9

१५

## घर्मामृत ( अनगार )

तथा--

'जीवति सुखं घने सति बहुपुत्रकलत्रमित्रसंयुक्तः । धनमपह्रता तेषां जीवितमप्यपहृतं सर्वति ॥ [

] HYZH

वय द्रविणापहारः प्राणिनां प्राणापहार इति वर्श्यति— त्रेलोक्येनाप्यविक्रेयाननुप्राणयतोऽङ्गिनाम् । प्राणान् रायोऽणकः प्रायो हरन् हरति निर्वृणः ॥४९॥

अविकेयाम् । यदाहुः---

'मुवनतळजीवितास्थामेकं कश्चिद् वृणीष्य देवेत । इत्युको मुवनतळं न वृणीते जीवितं मुक्ता ॥', 'यस्माद् भुवनमशेषं न भवत्येकस्य जीवितव्यार्थः। एकं व्यापादयतो तस्माद् भुवनं हतं भवति॥' [

अनुप्राणयतः—अनुगतं वर्तयतः। रायः—बन्तनि। अणकः—निक्रष्टः। प्रायः—बाहुत्येन,

प्रगतपुण्यो वा । यदाहुः---

'पापास्त्रवणद्वारं परवनहरणं वदन्ति परमेव । 'चौरः पापतरोऽसौ शौकरिकव्याधवारेम्यः ॥' [

] HYSH

74

क्षय चौरस्य मातापित्रावयोऽपि सर्वत्र सर्वदा परिहारमेवेच्छन्तीत्याह्-

दोवास्तरजुवं जातु मातापित्रादयो नरम् । संगृह्णस्ति न तु स्तेयमचीकृष्णमुखं स्वचित् ॥५०॥

बननेपर उस धनको दूसरे छोग इथियानेकी कोशिश करते हैं। अतः जो तूसरोंका धन हरता है पहले वह दूसरोंको दुःखी करता है। पीछे अपना धन हरे जानेपर स्वयं दुखी होता है। अतः यह कम मन वचन कायसे छोड़ने योग्य है। न तो सनमें किसीका एक पाई भी चुरानेका विचार करना चाहिए, न ऐसा करनेके छिए किसीसे कहना चाहिए और न स्वयं ऐसा करना चाहिए।।

आगे कहते हैं कि किसीके धनका हरना उसके प्राणोंका हरना है— तीनों छोकोंके भी मृत्यसे जिन प्राणोंको नहीं बेचा जा सकता उन प्राणोंकी समानता कुरनेवाछे धनको हरण करनेवाछा निर्दयी नीच मनुष्य प्रायः प्राणियोंके प्राणोंको हरता

દ્રું માજવા

विशेषार्थ —यदि कोई कहे कि यदि त् गुंझे अपने प्राण दे देने तो मैं तुझे तीनों लोक दे दूँ। फिर भी कोई अपने प्राण देना नहीं चाहता। क्योंकि जब प्राण ही चले गये तो तीन लोक लेगा कौन? इस तरह प्राण ऐसी वस्तु है जिनका कोई मृत्य नहीं हो सकता। घन भी मनुष्यका ऐसा ही प्राण है। फिर भी नीच मनुष्य सदा दूसरोंका घन हरनेके लिए आतुर रहते हैं। ऐसे घनहारी चोर पशु-पिक्षयोंका शिकार करनेवालोंसे भी अविक पापी हैं। कहा है—'पर घनके हरणको पापास्रवका लक्ष्य द्वार कहते हैं। इसलिए चोर न्यक्ति पशु पक्षीका शिकार करनेवालोंसे और दुराचारियोंसे भी अधिक पापी हैं'॥४९॥

चोरके माता-पिता आदि भी सर्वेत्र सर्वदा उससे दूर ही रहना चाहते हैं— चोरीके सिवाय अन्य अपराध करनेवाडे मनुष्यको तो माता पिता वगैरह कदाचित

| दोषान्तरजुर्षं —स्तैयादग्यस्यापराषस्य सक्तारम् । क्कं च—<br>'अन्यापराघवाघामनुभवतो सवति कोऽपि पहोऽपि ।                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| जन्यार राजवावान जुनवर्षा स्वार्य काअप प्रकार ।<br>चौर्यापराषमाचो भवति न पक्षे निजोर्जप जनः ॥'<br>'अन्यस्मिन्नपराचे ददति जनावासमात्मनो गेहे ।<br>माताऽपि निजे सदने यच्छति वासं न चौरस्य ॥' [ | <b>F</b>   |
| मवित् —देशे काले वा ॥५०॥                                                                                                                                                                    | •          |
| अय चौरस्यातिदुःसहदुःखपातकबन्धं निवोधयति                                                                                                                                                     | •          |
| भोगस्वाबदुराञ्चयार्थेळहरीलुब्बोऽसमीक्ष्येहिकी,                                                                                                                                              |            |
| स्वस्य स्वैः सममापदः कटुतराः स्वस्यैव चामुष्मिकीः ।<br>आष्ट्रासमसाहसं परघनं मुख्यन्तर्धं तस्कर-<br>स्तरिकचिन्वनृते वघान्तविषदो यस्य प्रसृनिधियः ॥५१॥                                        | 9          |
| लहरी-प्राचर्यम् । यदाहुः-                                                                                                                                                                   | ••         |
| 'लोमे पुनः प्रवृद्धे कार्याकार्यं नरो न चिन्तयति ।                                                                                                                                          | १२         |
| स्वस्याविगणय्य मृति साहसमधिकं ततस्तनृते ॥' [                                                                                                                                                |            |
| स्वै:वन्युमिः । आमुब्मिकोःनरकादिमवाः ॥५१॥                                                                                                                                                   | <b>१</b> ५ |
| सय स्तैयतिब्रवृत्योः फर्कं वृष्टान्तमुखेनायष्टे                                                                                                                                             | **         |
| श्रुत्वा विपत्तीः श्रीमृतैस्तःद्वचेऽन्यमवेदर्वाप ।<br>स्तेपात्तद्वत्रयेन्माढिमारोढुं वारिवेणवत् ॥५२॥                                                                                        |            |
| इतयेत । माढि-पूजाम् ॥४२॥                                                                                                                                                                    | १८         |
|                                                                                                                                                                                             |            |

अपना मी हेते हैं। किन्तु चोरीकी कालिमासे अपना मुख काला करनेवाते मन्ध्यको किसी भी देश और किसी भी कालमें माता-पिता वगैरह भी आश्रय नहीं देते ॥५०॥

आगे कहते हैं कि चोरके अत्यन्त दुःसह दुःस्त्रोंके हेतु पापका वन्य होता है-

भोगोंको भोगनेकी खोटी आज्ञासे मनुष्य एक साथ बहुत-सा वन प्राप्त करनेके छोअसे नोरी करता है। उस समय वह यह नहीं देखता कि इस कार्यसे इसी जन्ममें सुझे और मेरे सम्बन्धी जनोंको कितना कच्ट सोगना होगा तथा परलोक्से अकेडे मुझे ही यहाँसे भी अधिक कष्टकर विपत्तियाँ भोगनी होँगी। जीवन तककी वाबी छगाकर असाधारण साहसके साथ वह पराया धन चुराता है। उससे वह इतने तीव पापकर्मका वन्य करता है कि उसमें ोसी विपत्तिकपी फूछ खिळते हैं जिसके अन्तमें उसके जीवनका ही अन्त हो जाता है ॥५१॥

आगे दृष्टान्तके द्वारा चोरी और उसके त्यागका फल बतलाते हैं---

चोरीके दोषसे उसी अवमें तथा अन्य मर्नोमें भी श्रीमृतिकी विपत्तियोंको सुनकर

वारिषेणकी तरह अविशय पूजित होनेके लिए चौरीका त्याग करेना चाहिए॥५२॥

विशेषार्थ-जैन कथा अन्धोंमें चोरीमें श्रीमृति पुरोहितकी कथा वर्णित है। श्रीमृति राजपुरोहित था, शास्त्रोंका पण्डित था। सत्यकी खोर अधिक क्झान होनेसे वह सत्यघोष नामसे विख्यात था। उसका सब विश्वास करते थे। एक बार एक वणिक् पुत्र समुद्रयात्राके छेप जाते समय अपने बहुमूल्य सात रत्व स्मकी स्त्रीके सामने श्रीमृतिके पास घरोहर रख गया। जीटते समय समुद्रमें तूफान का जानेसे इसका सर्वस्व समुद्रमें हूव गया। जिस

1

ş

मूयोऽपि स्तेयदोषान् प्रकाशयंस्तिहर्रति दृढपति--गुणविद्यायशःशर्मधर्ममर्मविषः सुधीः ।
अदत्तादानतो दूरे चरेत् सर्वत्र सर्वया ॥५३॥

गुणाः—कौडीत्यविनयादयः । यदाहुः— 'सुतरामपि संयमयन्नादायादत्त मनागपि तृणं वा । भवति रुघुः खलु पुरुषः प्रत्ययविरहो यथा नौरः॥' [

ममीवित्-लक्षणया सद्यो विनाशनम् ॥५३॥

किसी तरह प्राण बचे तो उसने श्रीभृतिसे अपने रत्नोंकी वाचना की। उस समय उसकी दशा अत्यन्त व्यनीय थी और उसके पास कुछ प्रमाण भी नहीं था। फलतः श्रीभृतिने विणक् पुत्रको तिरस्कृत करके घरसे निकाल दिया। इतना ही नहीं, किन्तु राजासे भी उसकी शिकायत करके कि यह न्यर्थ ही मुझे बदनाम करता है, राजाका हृदय भी उसकी श्रोरसे उत्तेजित कर दिया। तब उस बुद्धिमान विणक् पुत्रने दूसरा मार्ग अपनाया। राजाकी पटरानीके महलके निकट एक इमलीका वृक्ष था। रात्रिमें वह उसपर चढ जाता और जोरसे चिल्लाता कि श्रीभृति मेरे अमुक रूप-रंगके रत्नोंको नहीं देता। मैंने उसके पास घरोहरके रूपमें रखे थे। इसकी साक्षी उसकी पत्नी है। यदि मेरा कथन रंचमात्र भी असत्य हो तो मुझे सूली दे दी जाये। इस तरह चिल्लाते-चिल्लाते उसे छह मास श्रीत गये। एक दिन रानीका ध्यान उसकी और गया। उसने श्रीभृतिको खूत-क्रीड़ाके लिए आमन्त्रित कियो। श्रीभृति खूत-क्रीड़ाका रसिक था। रानीने खूत-क्रीड़ाके जीती हुई वस्तुओंको प्रमाणरूपमें विखाकर अपनी थायके द्वारा श्रीभृतिकी पत्नीसे सातों रत्न प्राप्त कर लिये और राजाको दे विये। राजाने उन रत्नोंको अनेक रत्नोंमें मिलाकर विणक् पुत्रको बुलाया और उससे अपने रत्न चुनतेके लिए कहा। उसने अपने रत्न चुनतेके लिए कहा। उसने अपने रत्न चुनतिके लिये श्रीभृतिका सर्वस्व हरण करके गवेपर वैठाकर अपने देशसे निकाल दिया। प्रार्थना की और श्रीभृतिका सर्वस्व हरण करके गवेपर वैठाकर अपने देशसे निकाल दिया।

वारिषेण राजा श्रेणिकका पुत्र था। बड़ा घर्मात्मा था। एक दिन चतुर्दशीकी राश्रिमें , वह वपवासपूर्वक इसज्ञानमें ध्वानत्थ था। वसी दिन एक चोर हार चुराकर मागा। रक्षकोंने देख लिया। वे उसके पीछे भागे। इसज्ञानमें जाकर चोरने वह हार वारिषेणके पास रख दिया और वहाँसे माग गया। रक्षकोंने वारिषेणको चोर मानकर राजा श्रेणिकसे शिकायत की। श्रेणिकने वसके वधकी आज्ञा दे दी। ज्यों ही जल्लाद ने तलवारका वार किया, तलवार फूल्माला हो गयी। तव वारिषेणका बड़ा सम्मान हुआ और वन्हें निर्दोष मान लिया गया।।५२॥

पुनः चोरी की बुराइयाँ बतलाकर उससे विरत होनेका समर्थन करते हैं—
दूसरेके द्वारा दिये गये बिना उसके धनको छेनेसे कुलीनता-विनय आदि गुण, विचा,
यहा, सुख और धर्म तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अतः उससे सब देशोंमें, सब कालमें और सर्व
प्रकारसे दूर ही रहना चाहिए ॥५३॥

विशेषार्य—जिनागममें चोरीके लिए 'अब्तादान' अन्द का प्रयोग किया है, जो इससे न्यापक होनेसे विशेष अर्थका बोवक है। साधारण तो चोरी परायो वस्तुके चुरानेको कहते हैं। फिन्तु अब्तादानका अर्थ है बिना दी हुई वस्तुका अहण। बिना दी हुई वस्तुको स्वीकार करना चोरी है। यदि मार्गमें किसीकी वस्तु गिर गयी है या रेल्पें कोई न्यक्ति कुल सामान मूल गया है वो उसको ले लेना भी चोरी ही है। हमें ऐसी वस्तुको भी नहीं उठाना

Ŗ

वय ज्ञानसंत्रमादिसाघनं विधिना दत्तं गृह्धीयादित्यनुवास्ति— वसतिविकृतिबह्दंबुसोयुस्तककुण्डीयुरःसरं असर्णैः । श्रामण्यसाधनमवप्रहविधिना ग्राह्यसिन्द्रादेः ॥५४॥

विक्रृतिः—गोमयदग्यमृत्तिकादिः । वृसी—इतिनामासनम् । अवग्रहविधिना—स्वीकर्तव्यविधानेन । इन्द्रादेः । उक्तं च—

देविंदराय गहवद्देवद साहम्मि उग्गहं तम्हा । उग्गह विहिणा दिन्नं गिष्ह्सु सामण्णसाहणय ॥५४॥ [ म. बा. ८७६ गा. ] अय विधिदत्तं गहौत्वा ययोक्तं चरतः समीहित्यगिषत्तं—

चाहिए। देशकी नैविकवाकी यह भी एक कसौटी है कि मनुष्यको अपनी बस्तु उसी स्थान-पर मिळ जाये जहाँ वह छोड़ गया था या मूळ गया था। हॉ, यदि उस तक पहुँचानेके उदेश्यसे उसे उठाया जाता है तो वह चोरी नहीं है। चोरी को गुण आदिका 'मर्माविध्' कहा है। मर्मस्थानके छिदने पर प्राणीका तत्काळ मरण होता है। उसी वरह चोरी करनेपर व्यक्तिके सब गुण, विद्या, यश वगैरह तत्काळ नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य स्वयं अपनी ही दृष्टिमें गिर जाता है। अन्य छोग मले ही उसके मुँहपर क्षुष्ठ न कहें किन्तु उनकी दृष्टि भी वर्ड जाती है। १३।।

- आगे कहते हैं कि साधुको ज्ञान-संयम आदिके साधन मी विधिपूर्वक दिये जानेपर ही स्वीकार करना चाहिए-

तपरवी श्रमणोंको मुनिधर्मके साधन आश्रय, मिट्टी, राख, पिच्छिका, श्रतियोंके योग्य आसन और कमण्डलु वगैरह इन्द्र-नरेन्द्र आदिसे महण करनेकी विधिपूर्वक ही प्रहण करना चाहिए ॥५४॥

विशेषार्थ—यह अन्य साधु धर्मसे सम्बद्ध है। जैन साधुका प्राचीन नास असण है। उन्हींके प्रसंगसे यहाँ अदत्तादान विरमण महाज्ञतका कथन किया गया है। साधुका वेश घरकर तो चोर करते है। किन्तु सच्चा साधु विना दी हुई वस्तुको ग्रहण नहीं करता। उसकी आवश्यकताएँ वहुत सीमित होती हैं। शरीरसे वह नगन रहता है अतः वस सम्बन्धी किसी वस्तुकी उसे आवश्यकता नहीं होती। भोजन आवक्षके घर जाकर करता है अतः भोजन सम्बन्धी भी किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं होती। सिर वगैरहके बाल अपने हाथसे उत्ताह के अतः वस सम्बन्धी भी किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं होती। जब साधु वनोंमें रहते थे तब निवासस्थान वसतिकी भी तभी आवश्यकता होती थी जब नगरमें ठहरते थे। वसतिके सिवाय हाथ मॉजनेके लिए मिट्टी, राख वगैरह, जीव जन्तुकी रहाके लिए पिच्छिका, वैठनेके लिए आसन, स्वाध्यायके लिए शास्त्र और शीचके लिए कमण्डलु आवश्यक होता है। ये भी बिना दिये नहीं लेना चाहिए। तथा देनेवाला यदि इन्द्र और राजा भी हो तब भी स्वीकार करनेकी विधिपूर्वंक ही स्वीकार करना चाहिए। अर्थात् किसीके प्रभावमें आकर विना विधिके दी हुई वस्तु भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अर्थात्

थांगे कहते हैं कि विधिपूर्वक दिये हुए संयमके साधनोंको त्रहण करके यथोक संयम-का पालन करनेवाले साधुके ही इष्टकी सिद्धि होती है—

१. विवह्तं भ. कु. च. । २. सिविद्यम म. कु. च. ।

र्षोचीश-घात्रीश-पृहेश-देवता सवर्मणां वर्मकृतेऽस्ति वस्तु यत् । ततस्तवादाय यथायमं चरन्नचौर्यचुरुचुः श्रियमेति शाश्वतीम् ॥५५॥

शेचीशः—इन्द्रः । इह हि किछ पूर्वीदिदेशु पूर्वस्था अधिपः सौधर्मेन्द्रः, उत्तरस्याश्चैशानेन्द्रः । धात्रीशः—मूपतिः । गृहेशः—वसतिस्वामी । देवता—क्षेत्राधिष्ठतो मूतादिः ॥५५॥

अथ शून्यागार-विमोचितावास-परोपरोधाकरण-मैक्ष्यश्वुद्धि-सधर्माविसंवादरुक्षण-मावनापञ्चकेन स्पैर्पार्ध-भैं मचौर्यवर्तं भावयेदित्युपदिशक्ति---

> ेश्चन्यं पदं विमोचितमुतावसेद्ग्रैक्षशुद्धिमतु यस्येत् । न विसंवदेत्सघर्ममिष्यरुक्त्यान्न परमध्यबौयंपरः ॥९६॥

इन्द्र, राजा, वसतिका स्वामी, गृहपति, क्षेत्रका अधिष्ठाता, देवता और अपने संघके साधुओंकी जो वस्तु धर्मका साधन हो उसे उनसे डेकर आगमके अनुसार आचरण करने-

वाला अचौर्यत्रती साधु अविनाशिनी लक्ष्मीको प्राप्त करता है।।५५॥

विशेषार्थ — धर्में संग्रह (र्वे.) की टीकामें अद्सके चार भेद किये हैं — स्वामीके द्वारा अद्स, जीवके द्वारा अद्स, तीवकरके द्वारा अद्स और गुरुके द्वारा अद्स । जो स्वामीके द्वारा अद्स, जीवके द्वारा अद्स । जो स्वामीके द्वारा महीं दिया गया वह पहला अद्स है जैसे तुण, काष्ठ वगैरह । जो स्वामीके द्वारा दिया गया मी जीवके द्वारा न दिया गया हो वह दूसरा अद्स है जैसे पुत्रकी इच्छाके विना माता-पिताके द्वारा अपना पुत्र गुरुको अपित करना । तीर्थं करके द्वारा निषद्ध वस्तुको अहण करता तीसरा अद्स है । और स्वामीके द्वारा दिये जानेपर भी गुरुकी अज्ञुहाके विना लेना चौथा अद्स है । वारों ही प्रकारका अद्स साधुके छिए स्थाव्य है । व्हावैकालिकमें कहाँ हैं —

'संयमी मुनि सचित्त या अचित्त, अल्प या बहुत, दन्तशोधन मात्र वस्तुका भी उसके स्वामीकी आज्ञाके विना स्वयं प्रदृण नहीं करता, दूसरोंसे प्रदृण नहीं कराता, और अन्य

प्रहण करनेवाछेका अनुसोवन सी नहीं करता ॥५५॥

आगे स्थिरताके लिए पाँच भावनाओं के द्वारा अचौर्य व्रतके मावनका क्षदेश देते हैं— अचौर्यव्रती साधुको निर्जन गुफा वगैरहमें अथवा दूसरों के द्वारा छोड़े गये स्थानमें बसना चाहिए। भिक्षाओं के समूहको अथवा मिक्षामें प्राप्त द्रव्यको मैक्ष कहते हैं क्सकी शुद्धिके लिए सावधान रहना चाहिए अर्थात् पिण्डशुद्धि नामक अधिकारमें आगे कहे गये दोषोंसे बचना चाहिए। साधमीं अनोंके साथमें 'यह मेरा है' यह तेरा है' इस तरहका झगड़ा नहीं करना चाहिए। तथा अन्य आवक वगैरहको अभ्यर्थनासे रोकना नहीं चाहिए॥५६॥

१. 'सुण्णायारणिवासो विमोचियावास णं परोणं च ।
 एसण सुद्धिसचत्तं साहम्मीसु विसंवादो'।।—वारित्र पाहुड, ३४ गा.
 शून्यागारिवमोचितावास-परोपरोघाकरणं मैससुद्धिसद्धर्मीवसंवादाः पद्म ।।—तः सु. ७।६
 अस्तेयस्यानुवीच्यवग्रह्याचनमभीदणावग्रह्याचनमेताविद्यवग्रह्मवचारणं समानवामिकस्योऽवग्रह्याचनं
 अनुन्नापितपानमोजनमिति ।—तः साध्य ७।३

शून्यं—निर्जनं गृहागेहादि । पदं—स्थानम् । विमोचितं—परचक्रादिनोद्यासितम् । भैक्षशुद्धिमनु— भिक्षाणां समूहो भिक्षाया आगतं वा भैकं तस्य शुद्धिः पिण्डशुद्धणु क्रदोषपरिहारस्तां प्रति । यस्येत्—प्रयतेत । न विसंवदेत्—तत्रेदं वस्तु न ममेति विसवादं सार्धामकैः सह व क्रुयोदिस्पर्यः । उपरुन्ध्यात्— संकोचयेत् ॥५६॥

अधास्तेयद्रतस्य सावनाः प्रकारान्तरेण व्याचध्रे---

योग्यं गृह्धन् स्वाम्यनुज्ञातमस्यन् सिंक तत्र प्रसमप्यर्थवसत् । गृह्धन् भोज्येऽप्यस्तगर्घोपसङ्गः स्वाङ्गाळोची स्यान्निरीहः परस्वे ॥९७॥

योरयं—क्षानाबुपकरणम् । स्वाम्यनुक्षातं—सत्स्वामिना 'गृहाण' इत्यनुमतम् । एतेनाचारशास्त्रमार्गेण योग्ययाचनं सतस्तत्स्वाम्यनुक्षातात् अहणं चेति भावनाद्वयं संगृहीतं बोद्धव्यम् । या तु गोचरादिषु गृहस्वाम्यननु-क्षात(—गृहप्रवेशवर्णन—)क्षप्रणा भावना साऽत्रैवान्तर्भवत्यनसुक्षातानम्युपगमाविशेषात् । तत्र पर(—ानुका संपाध—) गृहीतेऽत्यासक्षवृद्धितेति । सैपा नसुर्थी । अर्थवत्—सप्रयोजनम् । पनस्य...ण... ( ऐतस्यरिमाणिमदं भवता बातन्य—) मिति सप्रयोजनमात्रपरिप्रहो न पुनर्शता यावद् वदाति तावद् गृह्मति (—णीमीति) सुद्धिरि-

विशेषार्थं—रुवेतास्वर सस्मत तत्त्वार्थाधिगम भाषामें पाँच भावनाएँ इस प्रकार हैं—

१. अतुवीच्यवमह्याचन—आलोचनापूर्वक अवमह्की याचना करना चाहिए। देवेन्द्र, राजा, गृहपि, गृस्यातर और साधर्मी, इनमें से जो जहाँ स्वामी हो उसीसे याचना करनी चाहिए। ऐसा करनेसे अवचावान नहीं होता। २. अमीक्ष्ण अवमह्याचन—पहुछे वारम्वार परिष्रह् प्राप्त करके भी कृष्ण आदि अवस्थामें टट्टी-पेशावके छिए पात्र, हाथ-पैर घोनेके छिए स्थान आदिकी याचना करनी चाहिए। इससे दाताके चिक्को कष्ट नहीं होता। ३. पतावत् इति अवमह्याचारण—इतने परिमाणवाला ही क्षेत्र अवमह् करना। उसीमें क्रिया करनेसे वाता रोकता नहीं है। ४ समान धामिकोंसे अवमह्याचन—समानमर्मी साधुओंके द्वारा पहुछेसे परिगृहीत क्षेत्रमें-से अवमह् माना चाहिए। उनको आहा मिळनेपर ही वहाँ ठहरना चाहिए अन्यथा चोरीका होष लगता है। ५. अनुह्वापित पान भोचन—शासकी विधिके अनुसार पान-मोजन करना। अर्थात् पिण्डैवणाके उपयुक्त, इत कारित अनुमोदनासे रहित, कल्पनीय मोजन करता। अर्थात् पिण्डैवणाके उपयुक्त, इत कारित अनुमोदनासे रहित, कल्पनीय मोजन करता। अर्थात् पिण्डैवणाके उपयुक्त, इत कारित अनुमोदनासे रहित, कल्पनीय मोजन कार्कर गुक्की अनुह्वापूर्वक सबके साथ या पकाकी जीमना। प्रश्न ज्वाकरण सूत्रके अनुसार पाँच भावनाएँ इस प्रकार हैं—१. विविक्तवसित्वास, २. अनुह्वातसंत्तारक्षप्रकृत, ३. श्व्यापरिकर्मवर्जन, ४ अनुह्वातमक्तादियोजन और ५. साधर्मिकोंमे विनय। अर्थात् सभी वस्तुएँ उसके स्वामियोंको और गुरु आदिकी अनुह्वापूर्वक ही प्राह्व हैं ॥५६॥

अचौर्य व्रतकी मावनाओंको दूसरे प्रकारसे कहते हैं-

योग्यको प्रहण करनेवाला, स्वामीके द्वारा अनुद्वातको धहण करनेवाला, गृहीतमें मी आसिकिको छोड़नेवाला तथा दिये हुएमें-से मी प्रयोजन मात्रको प्रहण करनेवाला साधु परवस्तुमें सर्वथा निरीह होता है। तथा मोजन-पानमें और अपिशव्दसे शरीरमें गृद्धिको त्यागनेवाला, परिप्रहसे दूर रहनेवाला और शरीर तथा आत्माके मेदको जाननेवाला साधु परवस्तुमें निरीह होता है॥५७॥

रे. म. कु. म.। रे. म. कु म.ा मूळप्रती स्वानं रिक्तम्

ye.\*

14

16

28

स्यर्थः । सैषा पञ्चमी । तथा चोक्तम् — 'अणणण्यदस्यणो ग्रह् असंगवुद्धो अणु वि । सग्रह्नायण ग्रह उन्नहणास्य । वज्जणमणण्णणादे ग्रहिपावसंस्यणं । म्रह् असंगवुद्ध अगोचरादी मु । उन्नह जायणमणुवीचए तह मावणा ३ तदिए ॥

अत्रेदं संस्कृतम्---

'खपादानं मन्येव ( मतस्येव ) मते चासकबुद्धिता । ग्राह्यस्यार्थंकृतो लीनमितरस्य तु वर्जनम् ॥' 'अप्रवेकोऽमतेऽगारे गृहिभिगोंचरादिषु । तृतीये मावना योग्या याश्चा सूत्रानुसारतः ॥' [

भोज्ये च—मक्तपाने च। एतेन मक्तस्तुष्ट्या पानसंतुष्ट्या चिति है भावने संगृहीते। अपियल्यात् बेहेऽपि। बेहेऽसुचित्वानित्यत्वादिभावनापर इत्यर्थः। सैमा तृतीया। अपसङ्गः। सैमा परिग्रहनिवृत्तिलक्षणा चतुर्यी। स्वाङ्गालोची आत्मानं बेहं च मोदेनाध्यवस्यन्। इदं खरीरादिकमात्मनी देहनमुप्लेपः कर्मकृतं गुरुषं
 भोपकारकारकमिति देहनास्या। सैपा पञ्चमी।

एतदप्यभाणि--

'देहणं भावणं चावि उग्गहं च परिग्गहे । संतुट्ठो सत्तपाणेसु तिवयं वदमस्सिदो ॥' [ ] एतेनैतवुन्तं भवति वतान्तरेशप शास्त्रान्तरोक्तान्यपि भावनान्तराणि भाज्यानि । तत्राचे यदा—

> 'मणगुत्तो विचगुत्तो इरियाकायसंजुदो । एवणासमिदिसंजुत्तो पढमं वदमस्सिदो ॥' [

1

चतुर्वे यथा---

'इत्थिकहा इत्थिसंसन्गी हस्सखेडपळोयणो । णियत्तो य णियमं हिट्टिदो चउत्थं वदमस्सिदो ॥' [

] ાાધ્યા

विशेषार्थ-अन्यकार पं. आशाघरने पहले अचीर्य अतकी भावना तत्त्वार्थसूत्रके अनुसार कही थी। अन्य प्रन्थोंमें अन्य प्रकारसे पाँच भावनाएँ वतलायी हैं। यहाँ उन्हीं अनुसार पाँच-पाँच भावनाओंका कथन किया है। आचारशास्त्रमें प्रतिपादित सार्यके अनुसार योग्य ज्ञानादिके उपकरणोंकी याचना करना पहली भावना है। और उसके स्वामी की अनुज्ञासे प्रहण करना दूसरी भावना है। गोचरीके समय गृहस्वामीके द्वारा अनुज्ञान मिलनेपर उस घरमें अवेश न करना तीसरी भावना है। स्वामीकी अनुज्ञासे गृहीत योग्य वस्तुमें भी आसक्ति न होना चतुर्य भावना है। स्वामीके द्वारा दिये जानेपर भी प्रयोजन मात्रका ग्रहण करना पाँचवीं मावना है।

प्रतिक्रमण शास्त्रमें पाँच भावनाएँ इस प्रकार कही हैं—'शरीरके विषयमें अशुचित्व-अनित्यत्व आदिका भावन करना, शरीरको आत्माका उपलेप मानना, परिप्रहका त्याग,

मक्त और पानमें सन्तोष रखना ये पाँच माननाएँ हैं ॥५०॥

१. 'अषणुष्णावमाहणं असंगद्भुद्धी अणुष्णवित्ता वि ।

एदार्वतिय समाह आयणभन समाहाणुस्य ॥

वज्जणमण्णुणादगिहप्पवेशस्य गोमरावीद्ध ।

समाहजायणमणुवीचिए सहा सावणा तहए ॥' [ म. आ. १२०८-९ ]

न्२०८- १

अयास्तेयव्रतदृढिमदूराधिरूढप्रौढमहिम्नां परमपदप्राप्तिमार्श्वसति---

ते संतोषरसायनव्यसिननो चीवन्तु यैः शुद्धिच-मात्रोन्मेषपराङ्गमुखाखिळकगद्दौर्जन्यगर्जद्भूजम् । जित्वा छोममनल्पकिल्विषविषस्रोतः परस्वं शकृन्सन्वानैः स्वमहत्त्वसुप्रखमदं वासीक्रियन्ते श्रियः ॥५८॥

जीवन्तु--शुद्धवैतन्पवृत्वोधादिमावप्राणे प्राणन्तु । खमदः--आकाश्वदर्यः । परवनिनरीहा आकाशा-दपि (-महान्त इति माव:-) ॥५८॥

क्षय पञ्चवत्वारिक्षत्पर्धेत्रह्मचर्यत्रतं व्याचिकीर्पृस्तन्माहात्म्यमुपदर्शं रोचनमुत्पाद्य तत्परिपालनाय मुमुझ् नित्यमुख्यमयति ।

. आगे कहते है कि दृढतापूर्वक अचौर्य ब्रतका अच्छी तरह पाछन करनेवाछे शौद महिमा-शासी साधुओंको परमपदकी प्राप्ति होती है—

यह समस्त जगत् शुद्ध चिन्मात्र अर्थात् समस्त विकल्पोंसे अतीत अविचळ चैतन्यके साक्षात्कारमें चपयोग लगानेसे विमुख हो रहा है। इस अपकारके अहंकारसे गर्वित होकर लोभ अपनी शुजार ठोककर अहहास करता है। ऐसे तीनों लोकोंको जीतनेवाले उस लोभको भी जीतकर जो पराये धनको विष्टाके तुल्य और महापापरूपी विषका स्रोत मानते हैं और अपनी महत्तासे आकाशके भी मदको लिन्न-भिन्न करके लक्ष्मीको अपनी दासी बना छेते हैं वे सन्तोवक्षणी रसायनके व्यसनी साधु सदा जीवित रहें अर्थात् इया, इन्द्रिय-संयम और त्यागरूप भावपाणोंको घारण करें ॥५८॥

विशेषार्थ—संसारके प्रायः समस्त प्राणी जो अपने स्वरूपको मूछे हुए हैं और अपने शुद्ध वैतन्य स्वरूपसे विमुख हो रहे हैं इसका मूछ कारण है छोम। इसीसे छोमको पापका वाप कहा है। वस छोमको जीतकर पराये घनसे जो निरीह रहते हैं वे आकाशसे भी महाम् हैं। उन्हें जो क्रुछ उचित रीतिसे प्राप्त होता है उसीमें सन्तोप करते हैं। यह सन्तोप रसायनके तुल्य है। जैसे रसायनके सेवनसे दीर्घ आयु, आरोग्य आवि प्राप्त होते हैं उसी तरह सन्तोप आत्माके आरोग्यके छिए रसायन है। सन्तोपके विना छोमको नहीं जीता जा सकता और छोमको जीते विना अचौर्यव्रवका पूर्णतासे पाछन नहीं किया जा सकता। मनमें छिपा हुआ असन्तोप छोमकृतिको जगाकर पराये धनके प्रति छाछसा पैदा करता है। यह पराये धनकी छाछसा ही चोरीके छिए प्रेरित करती है। चोरीसे मतछव केवछ डाकेजनी या किसीके घरमें घुसकर माछ निकाछनेसे ही नहीं है। यह सब न करके भी जगानमें चोरी चछती है। अनुचित रीतिसे परधन ग्रहणकी भावनामात्र चोरी है। परधनके प्रति निरीह हुए विना मनुष्य चोरीसे नहीं वच सकता और छोमको जीते विना परधनके प्रति निरीह नहीं हो सकता। इस प्रकार अचौर्यव्रवका वर्णन जानना॥५८॥

आगे प्रन्थकार पैंतालीस पशोंसे ब्रह्मचर्यव्रतका व्याख्यान करनेकी इच्छासे सर्वप्रथम ब्रह्मचर्यके माहात्म्य-वर्णनके द्वारा विच उत्पन्न करके मुमुक्षुओंको उसका सद्ग पालन करनेके लिए प्रेरित करते हैं---

₽.

٨

प्रादुःपन्ति यतः फलन्ति च गुणाः सर्वेऽप्यखर्वीनसो, यरप्रह्मोकुको चकास्ति च यतस्तद्बह्ममुज्जेर्महः। त्यक्त्वा स्त्रीविषयस्पृहावि दशषाञ्जह्मामकं पालय. स्त्रीवैराग्यनिमित्तपञ्जकपरस्तद्बह्मचर्यं सदा॥५९॥

प्रादु:षन्ति—दुःखेन प्रस्नवन्ति । गुणाः—ज्ञतकीकाव्यः । अप्यक्षवींजसः—अवर्षमुन्ततपुदितोदित-६ मोजस्तेज उत्साहो ना येषा ते तानिन्द्रादीनपीत्पर्णः । ज्ञाह्यां—सार्वज्ञम् । स्त्रीविषयाः—स्त्रीगता स्परसणन्य-स्पर्शकन्याः । ( अज्ञह्या—जृहं )न्त्पहिंसादीन्यस्मिन्ति ज्ञह्या—जुद्धस्वात्मानुमृतिपरिणतिस्ततोऽम्यत् ॥५९॥

जय बह्मचर्यस्वरूपं निरूप्य तत्पालनपराणा परमानन्दप्रतिलम्समिषवे—

या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्धबुद्धे चर्या परव्रव्यमुचः प्रवृत्तिः । तद्बह्मचर्यं वतसार्वभौमं वे पान्ति ते यान्ति परं प्रमोदम् ॥६०॥

स्पष्टम् । उपतं च---

१२ निरस्ताल

निरस्तान्याङ्गरागस्य स्वदेहेऽपि विरागिणः । जीवे ब्रह्मणि या चर्या ब्रह्मचर्यं तदीर्यते ॥ [ अमित. स. आरा. पृ. ९९० । ] ॥६०॥

है मुमुक्षु ! स्नी-विषयक अभिकाषा आदि दस प्रकारके अब्रह्म अर्थात् मैयुनको त्यागकर तथा स्त्रीमें बैराग्यके पाँच निमित्त कारणोंमें तत्पर होकर सदा निर्मेळ उस ब्रह्मचर्यका पाळन कर, जिस ब्रह्मचर्यके प्रमावसे सभी गुण उत्पन्न होते हैं और फळते हैं, अत्यन्त प्रताप-शाळी इन्द्रादि भी नम्नीमृत हो जाते हैं तथा जिससे प्रसिद्ध उच्च ब्राह्म तेज प्रकाशित होता है। अर्थात् श्रुतकेवळीपना और केवळझानीपना प्राप्त होता है।।५९॥

ज्ञद्माचर्यका स्वरूप वतलाकर उसके पालनमें तत्पर पुरुषोंको परमानन्दकी शाप्ति वतलाते हैं--

ब्रह्म अर्थात् अपनी शुद्ध-बुद्ध आत्माने, चर्या अर्थात् शरीर आदि परह्रव्यका त्याग करनेवाले साधुकी बाधारहित परिणतिको ब्रह्मचर्य कहते हैं। समस्त सूमिके स्वामी चक्रवर्तीको सावभीम कहते हैं। ब्रह्मचर्य भी ब्रतीका सावभीम है। इसे जो निरितचार पाल्पे हैं वे परमानन्दको प्राप्त करते हैं।।६०।।

विशेषार्थ — निरुक्तिकारोंने अञ्चलर्यकी निरुक्ति 'ब्रह्मण चर्या' की है। ब्रह्मका अर्थ है अपनी शुद्ध-बुद्ध आत्मा। देखे गये, सुने गये, भोगे गये समस्त प्रकारके मोगोंकी चाहरूप निरानसे होनेवाले बन्ध आदि समस्त विभाव तथा रागादि मलसे निर्मुक्त होनेसे आत्मा चुद्ध है। और एक साथ समस्त पदार्थोंका साक्षात्कार करनेमें समर्थ होनेसे बुद्ध है। ऐसी आत्मामें अपने और पराचे शरीरसे ममत्वको त्याग कर जो प्रवृत्ति की जाती है उसीमें लीन होना है वही ब्रह्मचर्य है। कहा भी है—'पराचे शरीरके प्रति अनुरागको दूर करके अपने शरीरसे भी विरक्त जीवकी ब्रह्ममें चर्याको ब्रह्मचर्य कहते हैं'।

इसी ब्रह्मचर्यका न्यावहारिक रूप स्त्री-वैराग्य है। स्त्रीसे मानुषी, विरश्ची, देवी और उनकी प्रतिमा सभी लिये गये हैं। वैराग्यसे मतलब है सीसे रमण करनेकी इच्छाका निग्रह। जबतक यह नहीं होता तबतक ब्रह्मचर्यका पालन सम्मव नहीं है। इसीसे ब्रह्मचर्यको सब ब्रतोंका स्वामी कहा है। इससे कठिन दूसरा ब्रत नहीं है। और इसके बिना समस्त त्याग, यम, नियम न्यर्थ हैं।

भय दशप्रकारब्रह्मसिद्धचर्यं दश्चविधाब्रह्मप्रतिषेषाय प्रयुद्दते—

मा रूपाबिरसं विपास सुवृज्ञां मा विस्तिमोसं कृथा, वृष्यं स्त्रोक्षयनादिकं च अब मा मा दा वराङ्गे वृज्ञम् । मा स्त्रीं सरकुर मा च संस्कृष रतं वृत्तं स्मर स्मार्यं मा, वरस्यंन्मेच्छ नुषस्य मेष्टविषयान् द्विः पञ्चषा ब्रह्मणे ॥६१॥

पिपास—पातुमिच्छ त्वम् । वस्तिमोधं—िङ्ग्विकारकरणम् । वृष्यं—शुक्रवृद्धिकरम् । स्त्रीवाय-नादिकं—कामिन्यञ्जस्यंवस्तरंधसन्तवस्यासनाविस्यवंस्थापि कामिनां प्रीत्युत्पत्तिनिमसत्वात् । मा द्वाः— मा वेहि, मा व्यापारयेत्प्रयंः । चराङ्गे—भगे । सत्कुरु—सम्मान्य । संस्कुरु—सस्त्रमात्यादिभिरलंकुरु । वृत्तं—पूर्वानुशृतम् । स्मर स्म मा । तथां ताभिः सह मया क्रीडितिभिति मा स्म चिन्त्य इत्यर्थः । वृत्तर्यंत्— मविष्यत् ।।६१।।

त्रक्षचर्यके दस प्रकारोंकी सिद्धिके लिए इस प्रकारके अवस्थाको त्यागनेकी प्रेरणा करते हैं—

है आवं ! वस प्रकारके ब्रह्मचर्य ब्रदका पालन करनेके लिए दस प्रकारके अब्रह्मका सेवन मत करो । प्रथम, कामिनियों के रूपादि रसका पान करनेकी इच्छा मत करो । अर्थात् पक्षसे उनके सौन्दर्यका, जिह्नासे उनके औष्टरसका, वाणिन्द्रियसे उनके उच्छ्वास आदिकी सुगन्धका, स्पर्शन इन्द्रियसे उनके अंगस्पर्शका और श्रोत्रसे गीत आदिके अन्द्रका परिभोग करनेकी अभिलावा मत करो । दूसरे, अपने लिंगों विकार उत्पन्न मत करो । तीसरे, वीयं वृद्धिकारक दूध, इड्ड आदिका सेवन मत करो । चौथे, स्त्री अच्या आदिका सेवन मत करो क्योंकि स्वीके अंगके स्पर्शकी तरह उससे संसक्त अच्या, आसन आदिका सर्थ भी रागकी उत्पत्तिमें निमित्त होता है । पाँचवं, अकि गुप्तागपर वृद्धि मत हाल । छठे, अनुरागवश नारीका सम्यान मत कर । साववं, वस्त्र, माला आदिसे अधि सिकत मत कर । आठवं, पहले भोगे हुए मैशुनका स्मरण मत कर । नौवं, आगामी भोगकी इच्छा मत कर कि मैं देवांगनाओंके साथ अग्रक-अग्रुक प्रकारसे मैशुन करूंगा । दसवं, इस्ट विषयोंका सेवन मत कर ॥६१॥

विशेषार्थ — अगवती बाराधनामें [गाः ८०९-८०] अन्रहाके इस प्रकार कहे हैं — 'स्त्री सम्बन्धी विषयोंकी अभिकापा, किंगके विकारको न रोकना, बीर्यवृद्धिकारक आहार और रसका सेवन करना, स्त्रीसे संसक्त शब्या आदिका सेवन करना, उनके गुप्तांगको वाकना, अनुरागवश उनका सम्यान करना, वस्त्रादिसे उन्हें सजाना, अतीत कालमे की गयी रितिका समरण, आगामी रितिकी अभिलापा और इष्ट विषयोंका सेवन, से इस प्रकारका अन्नहा हैं। इनसे निवृत्त होना इस प्रकारका नहान्दर्य हैं। ॥६१॥

 <sup>&#</sup>x27;इन्छिविषयाभिकासो विष्छिविमोक्खो य पणिबरससेवा । संसत्तवन्वसेवा ताँविद्या क्षेत्रणं चेव ॥ सक्कारो संकारो जदीवसुमिरणमणागविभक्कारे । इट्टविषयसेवा वि य झन्वंमं दसविहं एवं' ॥

Ę

\$8

क्षथ विषयवर्गस्य मनोविकारकारित्वं मुनीनामिष दुर्वारमिति परं तत्परिहारे विनेयं सन्वयित— यहप्रदृष्ं दुणवद् वस्त्रमीष्टे न विषयत्वतः । मुनीनामिष दृष्प्रापं तन्मनस्तत्तपुरस्ज ॥६२॥

वाद्धुं ( व्यद्धुं )---नो(--वे-)भितुं विकारियतुमित्यर्थः ॥६२॥

वय स्त्रीवैराग्यपञ्चकभावनया प्राप्तस्त्रीवैराग्यो ब्रह्मचर्यं वर्द्धस्त्रीत शिक्षयति—

नित्यं कामाङ्गनासङ्गदोषाशौचानि मावयन् । कृतार्यंसङ्गतिः स्त्रीषु विरक्तो ब्रह्म बृहंय ॥६३॥

सङ्गः:—संसर्गः । प्रत्यासत्तेरङ्गनाया एव । अथवा कागाङ्गनाङ्गसङ्गेति पाठवम् । स्त्रीषु—मानुषी-९ तिरक्वीदेवीषु तस्प्रस्थकेषु च । विरक्तः—संसगिदिनिवृत्तः ।

तदुवतम्-

'मातृस्वसृस्तातुल्यं दृष्ट्वा स्नीत्रिकरूपकस् । स्नोकथादिनिवृत्तियां ब्रह्मा स्यात्तन्मतं सतास् ॥' [

] || || || ||

श्रम अष्टाभिः पद्यैः कामदोषान् व्याधिक्यासुः प्रथमं तावद्योत्यादिरिर्रसायाः प्रवृत्तिनिमित्तकथनपुरस्तरं तीव्रदुःसकरत्वं वक्रमणित्या प्रकाशयति---

विषय मनमें विकार पैदा करते हैं जो गुनियोंके द्वारा भी दुर्निवार होता है। इसिंख्य अभ्यासियोंको उनका त्याग करनेकी प्रेरणा करते हैं—

जैसे घुन वजको नहीं छेद सकता, उसी तरह इन्द्रियोंके विषयोंका समृह जिस मनको विकारयुक्त नहीं करता वह मन मुनियोंको भी दुर्छम है अर्थात् विषय मुनियोंके मनमें भी विकार पैदा कर देते हैं। इसिछए तू उन विषयोंको त्याग हे ॥६२॥

आगे स्त्रियोंसे वैदाग्य उत्पन्न करनेवासी पाँच भावताओंके द्वारा स्त्रीसे विरक्त होकर इक्कचर्यको बढ़ानेकी शिक्षा देते हैं—

हे साधु ! काम, स्त्री और स्त्री-संसर्गके दोष तथा अज्ञीचका निरन्तर विचार करते हुए क्वानवृद्ध तपस्वी जनोंके साहचर्यमें रहकर तथा स्त्री-विषयक अभिलाषाको दूर करके अध्यचर्य अतको उन्नत कर ॥६३॥

विशेषार्थ—स्त्रीवैराग्यका सत्तल्य है स्त्रियोंकी अभिलाषा न करना, उनसे रमण करनेकी इच्लाकी निवृत्ति ! उसके बिना ब्रह्मचर्यका पालन नहीं किया जा सकता। तथा उसके लिए पाँच भावनाएँ आवश्यक हैं। काम-सेवन, स्त्री और स्त्रीसंसर्गके दोप तथा उनसे होनेवाली गन्दगीका सत्त चिन्तन और ज्ञानी-विवेकी तपस्वीजनोंका सहवास। सत्संगतिमें बढ़े गुण हैं। जैसे कुसंगतिमें दुर्गुण हैं वैसे ही सत्संगतिमें सद्गुण हैं। अतः ब्रह्मचर्यव्रति को सदा ज्ञानी तपस्वियोंका सहवास करना चाहिए तथा कामभोग, स्त्री-सहवास आदिके दोष, उनसे पैदा होनेवाली गन्दगीका सत्तत चिन्तन करते रहना चाहिए॥६३॥

आगे अन्यकार आठ पद्योंसे कामके दोषोंका कथन करना चाहते हैं। उनमें-से सर्व-प्रथम योनि आदिमें रमण करनेकी इच्छाके तथा उसमें प्रवृत्तिके निमित्तोंका कथनपूर्वक उसे वक्रोक्तिके द्वारा तीव्र दु:सदायक बतळाते हैं—

## वृष्यभोगोपयोगाम्यां कुशीछोपासनादपि । पुवेदोदोरणात् स्वस्यः कः स्यान्मैयुनसंज्ञया ॥६४॥

वृष्णेत्यादि—कृष्णानां कामवर्धनोहीपणाना सीरधर्करादीनां श्रोश्रचेन रम्योद्यानादीनां च सेवनेन ! पुंचेदोदीरणात्—पुंचो वेदो योन्यादिरिरंसा संमोहोत्यादिनिमत्तं चारित्रमोहकर्मीवर्धयः तस्य चदीरणा-दुद्भवादन्वरङ्गनिमत्तादुद्भृतया मैथुनसंज्ञया—श्रैथुने रते संज्ञा वाञ्छा तथा । तस्यादवाहारादिसंज्ञावत्तीव्रदुःख-हेतुत्वमनुभवसिद्धमायमिद्धं च ।

त्या ह्यागमः--

'इह जाहि बाहिया वि जीवा पावति दारुणं दुक्खम् । सेवंता वि य उभए ताओ चत्तारि सण्णाओ ॥' [ गो. जी. १३४ ]

कामका वर्धन और उदीपन करनेवाछे पदार्थोंके मोगसे और उपयोगसे, तथा कुशीछ पुरुषोंकी संगतिसे और पुरुषवेदकी उदीरणासे होनेवाछी मैधुन संज्ञासे कीन मनुष्य सुर्खी हो सकता है ? ॥६॥।

विशेषार्य—चारित्र मोहनीयका उद्य होनेपर रागविशेषसे आविष्ट स्त्री और पुरुषोंमें जो परस्परमें आछिंगन आदि करनेकी इच्छा होती है उसे मैशुन संज्ञा कहते हैं। स्त्री स्त्रीके साथ और पुरुष पुरुषके साथ या अकेछा पुरुष और अकेछी स्त्री मैशुनके अभिन्नायसे जो हस्त आदिके द्वारा अपने गुन्न अंगका सम्मदेन करते हैं वह भी मैशुनमें हो गर्भित है। मैशुनके छिए जो छुछ चेष्टाएँ की जाती हैं उसे छोकमें सम्मोग शृंगार कहते हैं। कहा है — हर्णांतिरेकसे युक्त सह्द्य दो नायक परस्परमें जो-जो दर्शन और सम्मायण करते हैं वह सब सम्मोग शृंगार है।

इस मैश्रुन संज्ञाके वाज्ञ निमित्त हैं दूध आदि वृष्य पदार्थोंका सोजन और रमणीक वनों में विहार तथा स्त्री आदिके ज्यसनों में आसक पुरुषोंकी संगति। और अन्तरंग निमित्त है पुरुषनेदकी खदीरणा। पुरुषनेदकी ग्राहण है योनि आदिमें रमण करनेकी इच्छा। पुरुषनेद कर्म चारित्र मोहनीय कर्मका मेद हैं। यहाँ पुरेदका प्रहण इसिटिए किया है कि चूंकि पुरुष ही मोक्षका अधिकारी होता है इसिटए उसकी मुख्यता है। बैसे वेद मात्रका प्रहण अमिष्ट है। अतः स्त्रीवेद और नपुंसकवेद मी छेना चाहिए। कोमछता, अस्पष्टता, बहुकामावेश, नेत्रों में चंचछता, पुरुषकी कामना आदि स्त्रीमाववेदके चिह्न हैं। इससे विपरीत पुरुपमाववेद है। और दोनोंका मिछा हुआ माब नपुंसकमाववेद है। माववेदकी खदीरणा मेश्रुन संज्ञाका अन्तरंग कारण है। आगम में कहा है—'कामोहीएक पदार्थोंका मोजन करनेसे, कामोहीएक वार्वोमें उपयोग छगानेसे, कुशीछ पुरुषोंकी संगतिसे और वेदकर्मकी उदीरणासे इन चार कारणोंसे मैश्रुन संज्ञा होती है।'

छोगोंके मनमे यह भ्रान्त धारणा है कि मैशुन संज्ञामें सुख है। संज्ञा मात्र दुःखका कारण है। कहा है--'इस छोकमें जिनसे पीढ़ित होकर मी तथा सेवन करते हुए भी जीव मयानक दुःख पाते हैं वे संज्ञाएँ चार हैं--आहार, मय, मैशुन खौर परिग्रह।'

 <sup>&#</sup>x27;अस्योन्यस्य सचित्तावनुभवतो नायकौ यदिद्वमुदौ । आलोकनवचनादिः स सर्वः संमोगम्यङ्कारः' ॥

Ę

अपि च-

'पेरितप्यते विषीदित शोचित विलपति च खिद्यते कामी। नक्तं दिवं न निद्रां लभते घ्यायति, च वियनस्कः ॥' [

11881

अय यहिरात्पप्राणिगणस्य कामहुःखामिमवदुर्निवारतामनुशोचति-संकल्पाण्डकचो ब्रिदोखरसन्हिचन्तारुषो गोचर-च्छिद्रो दर्पबृहद्ववो रतिमुखो ह्वीकञ्चुकोन्मोचकः।

कोऽप्युद्यहशवेगदःखगरलः कन्दर्गसर्गः ससं. हो दन्दष्टि हठद्विवेकगरुढकोडादपेतं जगत ॥६५॥

संकल्पः—इष्टाङ्गनादर्शनात्तां प्रत्युत्कण्ठावर्षोऽव्यवसायः । द्विदोषं—रागद्वेषौ । चिन्ता—दशाङ्गनाः गुणसमर्थनतद्दोषपरिहरणार्थौ विचारः । गोचराः—स्पादिविषयाः । बृहद्रदः—र्दश् सा मेह तालुगता । कोऽपि-अपूर्वः । सप्तवेगविषो हि बास्त्रे सर्पः प्रसिद्धः । यदवाग्मटः-

कासी पुरुषोंकी दुर्दशाका वर्णन काव्य-साहित्य तकमें भी किया है। यथा- 'कासी पुरुष परिवाप करवा है, खेद-खिन्न होता है, बु:खी होता है, शोक करवा है, विकाप करवा है। दिन-रात सोता नहीं है और विक्षिप्त चित्त होकर किसीके ध्यानमे सग्न रहता है।

एक कामी कहता है- निक्स खेद है कि मैंने सुखके छोमसे कामिनीके चनकरमें पढ़कर चत्कण्ठा, सन्ताप, घवराइट, नींदका न आना, शरीरकी दुर्वछता ये फल पाया।'

सौर मी कहा है- 'स्त्रीके प्रेममें पड़े हुए मूह मृतुष्य खाना-पीना छोड़ देते हैं, उन्बी-लम्बी सॉर्स छेते हैं, विरहकी आगसे जलते रहते हैं। मुनीन्द्रोंको जो सुख है वह उन्हें स्वप्नमें भी प्राप्त नहीं होता' ॥६४॥

दुर्निवार कामविकारके दुःखसे अभिभृत संसारके विषयोंमें आसक्त प्राणियोंके प्रवि जोक प्रकट करते हैं-

कामदेव एक अपूर्व सर्प है। यह संकल्परूपी अण्डेसे पैदा होता है। इसके रागर्हेप-रूपी दो जिह्वाएँ हैं। अपनी प्रेमिका-विषयक चिन्ता ही उसका रोप है। रूपादि विषय ही उसके छिद्र है। जैसे साँप छिद्र पाकर उसमें पुस जाता है उसी तरह स्नीका सौन्दर्य आदि देखकर कामका प्रवेश होता है। वीर्यका उद्रेक उसकी वही वाढ़ है जिससे वह काटता है। रति उसका मुख है। वह उन्जारूपी केंचुठीको छोड़ता है। प्रतिसण वहते हुए इस वेग ही उसका दु खदायी विष है। खेद है कि जाग्रत् विवेकरूपी गरहकी गोदसे वंचित इस जगत्को वह कामरूपी सर्प बुरी तरह हँस रहा है ॥६५॥

विशेषार्थ-यहाँ कामदेवकी उपमा सर्पसे दी है। सर्प अण्डेसे पैदा होता है। कामदेव संकल्परूपी अण्डेसे पैदा होता है। किसी इच्छित सुन्दरीको देखकर उसके प्रति उत्कण्ठाको छिये हुए जो मनका मान होता है उसे संकल्प कहते हैं। उसीसे काममान पैदा होता है। पञ्चतंत्रमें कहा है-

१. 'सोयदि विलपदि परितप्पदी य कामादुरो विसीयदि य । र्रितिदेया य णिईं ज छहित पञ्झादि विमणी य ॥' [म. आ. ८८४ सा.]

Ę

٩

'पूर्वे दर्वीकृतां वेगे दुष्टं स्थावीमवत्यसम् । स्यावता नेत्रवक्त्रादौ सपँन्तीव च कीटिकाः ॥ द्वितीये ग्रन्थयो वेगे तृतीये मूढंगौरवस् । दृग्रोघो दंशविक्लेदरचतुर्थे ष्ठीवनं विभः ॥ 'संधिविक्लेषणं तन्द्रा पश्चमे पवंभेदनस् । दाहो हिष्मा तु षष्ठे तु हृत्पीडा गात्रगौरवस् ॥ 'मूर्छा विपाकोऽतीसारः प्राप्य शुक्तं च सप्तमे । स्कन्धपुष्ठकटीमङ्गः सर्वेचेष्टानिवर्तनस् ॥' [मधाङ्गः सत्तः ३६।१९-२२]

समं-सर्वं युगपद्वा । यस्लोकः-

'उच्छु सरासणु कुसुमसरु अंगु ण दीसङ् जासु । हुलि म (त) सु मयण महामङह तिहुवणि कवणु ण दासु ॥' [

दंदप्टि—गोहितं दशति । गर्हा चात्र वृद्धेष्वस्यतिज्बलनावनीचित्यप्रवृत्ता । हठन्—(दे-) दीप्यमानी विकारकारयुक्तो वा ॥६५॥

'हे कामदेव ! मैं तुन्हारा स्वरूप जानता हूं। तू संकल्पसे पैदा होता है। मै संकल्प नहीं करूँगा। तव तू कैसे पैदा होगा।' सर्पको 'द्विजिह्न' कहते हैं। उसके दो जिह्ना होती हैं। राग-द्रेष कामकी दो जिह्नाएँ हैं। सर्प जब काटता है तो बड़े रोषमें होता है। इच्छित स्नीके गुणोंका चिन्तन ही कामका रोप है उससे वह और भी प्रवछ होता है। इसी तरह खीका सौन्दर्थ आदि वे छिद्र हैं जिनको देखकर काम रूपी सर्प प्रवेश करता है। सॉफ्के वृद्ध होती है जिससे वह काटता है। वीर्यका उद्रेक ही कामरूपी सर्पकी दाद है। रति उसका सुख है। सॉप केचुली छोड़ता है। कामदेव भी लब्जारूपी केचुली छुड़ाता है। कामी मनुष्य निर्लंका हो जाता है। सपैमें जहर होता है। कामके इस वेग ही उसका जहर है। और इसीसे कामको अपूर्व सर्प कहा है क्योंकि सर्पके विषके सात वैग प्रसिद्ध हैं। बाग्मटने कहा है- पहले वेगमें मनुष्यका रक्त काला पह जाता है, नेत्र-मुख वगैरहपर कालिमा आ जाती है। अरीरमें कीहे रेंगते प्रतीत होते हैं। इसरे वेगमें रक्तमें गाँठे पढ़ जाती हैं। वीसरेमें सिर भारी हो जाता है। दृष्टिमें चकावट आ जाती है। चौथेमें वसन होती है। शरीरकी सन्धियाँ ढीठी पढ़ जाती हैं। सुहमें झाग आने छगते हैं। पाँचवे वेगमें शरीरके पर्व अलग होने लगते हैं, बलन पड़ती है, हिचकी आती है। छठेमें हृदयमें पीड़ा होती है, शरीरमें मारीपन आ जाता है, मूर्जी, दस्त आदि होते हैं। सातर्ने नेगमें कन्चा, पीठ, कमर मंग हो जाती है और अन्तमें मृत्यु हो जाती है।' इस तरह सॉपके तो सात ही वेग हैं किन्तु कामरूपी सपके दस वेग हैं जो आगे बतलायेगे। अतः कामरूपी सर्प अन्य सर्पोंसे भी वढकर होनेसे अपूर्व है। गरुड़ सॉपका दुश्मन है। जो उसके समीप होते हैं उन्हें सॉप नहीं बसता। इसी तरह जो कामके दोषोंका विचार करते रहते हैं उनको कामरूपी सर्प नहीं डॅसता है। किन्तु जगत्में वह विवेक विरख ही मतुष्योंके पास है अतः सर्व जगत्-को कामने बस रखा है। कहा भी है-हि सखि! ईख तो उसका वनुष है, पुष्प वाण है और चसका शरीर दिखाई नहीं देता। फिर मी यह काम वहा वीर है। तीनों छोकोंसे कीन उसका दास नहीं है ॥६५॥

Ę

4

٩

वय कामस्य दश वेगानाह--

घुन्दिवृक्षायतोञ्ज्वासच्वरदाहाशनारुचीः । समुच्छोन्मादमोहान्ताः कान्तामाप्नोत्यनाप्य ना ॥६६॥

स्पष्टम् । चनतं च---

'शोचित प्रथमे वेगे हितीये तां दिवृक्षते ।
तृतीये निश्वसित्युच्चेश्चेतुर्थे ढोकते ज्वरः ॥
पञ्चमे दह्यते गात्रं षष्ठे भक्तं न रोचते ।
प्रयाति सप्तमे मूर्छा प्रोन्मत्तो जायतेऽष्टमे ॥
न वेत्ति नवमे किचिन्त्रियते दशमेऽवशः ।
संकल्पस्य वशेनैव वेगास्तीश्रास्तयाऽन्यया ॥' —[अमित म. आरा. ९०७-९०९]

लोके त्यमा कामस्य वचावस्था-

१२ 'आदावभिलाषः स्याच्चिन्ता तदनन्तरं ततः स्मरणस् ।
तदनु च गुणसंकीर्तनमुद्देगोऽत्य प्रलापश्च ॥
उन्पादस्तदनु ततो व्याधिजँडता ततस्ततो मरणस् ।
१५ इत्यमसंयुक्तानां रकानां दश दशा ज्ञेयाः ॥' [ काव्यालंकार १४।४-५ ] ॥६९॥

### आगे कामके इस वेगोंको हेतु सहित कहते हैं-

इच्छित खीके न मिछनेपर मनुष्यकी दस अवस्थाएँ होती हैं— १ शोक, २ देखनेकी इच्छा, ३ दीर्घ उच्छ्वास, ४ ज्वर, ५ शरीरमें दाह, ६ मोजनसे अवचि, ७ मूर्च्छा, ८ चन्माद, ९ मोह और १० मरण ॥६६॥

विशेषार्थं—मगवती आराधना [८९३-८९५] में कामके दस वेग इस प्रकार कहे हैं—
'कामी पुरुष कामके प्रथम वेगमें शोक करता है। दूसरे वेगमें उसे देखनेकी इच्छा करता है।
तीसरे वेगमें सॉसे मरता है। चौथे वेगमें उसे क्वर चढ़ता है। पॉचवें वेगमे शरीरमें दाह
पड़ती है। छठे वेगमें खाना-पीना अच्छा नहीं छगता। सातवे वेगमें मूच्छित होता है। आठवें
वेगमें उन्मत्त हो जाता है। नौवें वेगमें उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। दसवें वेगमे मर जाता
है। इस प्रकार कामान्य पुरुषके संकल्पके अनुसार वेग तील या मन्द होते हैं अर्थात् जैसा
संकल्प होता है उसीके अनुसार वेग होते है क्योंकि काम संकल्पसे पैदा होता है'।।६६॥

१. 'ज्वरस्तुर्ये प्रवर्तते'।

२. 'दशमें मुज्यतेऽसुमिः' । संकल्पतस्ततो वेगास्तीमा मन्दा सवन्ति हि ।' — समित म. था. ९०९ ।

इ. 'पढमे सोयदि वेगे बट्टुं तं इच्छिटे विदियनेगे ।
णिस्सित तिवये नेगे आरोहित नरो नतस्यिम् ॥
डन्झित पंचमवेगे अंगं छट्टे ण रोचदे मत्तं ।
मुन्छिण्नित सत्तमए उम्मत्तो होई बट्टमए ॥
णवमे ण किंचि नाणित दसमे पाणीह मुन्नित मदंघो ।
संकप्पनसेण पुणो वेगा खिन्ना व मंदा वा ॥

वय कामार्तस्य किमप्यकृत्यं नास्तीति ज्ञापयति--

अविद्याशाचक्र-प्रसमर-मनस्कारमञ्ता, क्वलरपुच्चैभोक्तुं स्मरशिखिनि कृत्स्नामिय चितम । रिरंसुः स्त्रीपङ्क्ते कृमिकुलकलङ्के विघ्ररितो,

नरस्तन्नास्त्यस्मिन्नहह सहसा यन्न कुस्ते॥६७॥

अश्वा-भाविविषयाकाह्सा दिश्वरच । चक्रप्रसुमरः-चक्रेण संघातेन सन्तानेन पक्षे मण्डलाकारेण प्रसरणकोलः । मनस्कारः-चित्तप्रणिधानम् । चित्तं-चैतनाम् । कृमयः-योनिजन्तवः । यद्वारस्यायनः-

> 'रक्तजा. कुमयः सूक्ष्मा मृद्रमध्याधिक्षकयः। जन्मवर्गस् कण्ड्रति जनयन्ति तथाविघाम्॥'[

क्षण ग्रान्यसुक्षोत्पुकबुद्धेर्धनार्वन-कर्मसाकल्पममाप्रगुणत्त्रमधैषयोपिदयन्त्रणान्तःकरणत्वं च व्याचण्टे---

कापातमृष्टपरिणामकटौ प्रणुग्नः, किंपाकवन्तिध्वने मदनप्रहेण<sup>ै</sup>। कि कि न कर्म हतशर्म धनाय कुर्यात्, क क स्त्रियामपि जनो न मनो विकुर्यात् ॥६८॥ १२

आपातमृष्टं--- उपयोगोपक्रमे (-मृष्ट-) मध्रं सुखवदामासनात् । उनर्तं च---

आगे कहते हैं कि कामसे पीड़ित मनुष्यके लिए क्वल भी अकरणीय नहीं है-

जैसे अज्ञात दिशाओंसे बहनेवाछे वायुमण्डलसे प्रेरित आग जब इस तरह तीत्र रूपसे जलने लगती है कि मानो वह सब कुछ जलाकर भस्म कर देगी, तब उससे अत्यन्त घवराया हुआ मनुष्य कीड़ोंसे भरे हुए कीचड़में भी गिरनेको तैयार हो जाता है। उसी तरह शरीर और आत्माके भेदको न जानकर माबी भोगोंकी इच्छाओंकी बहुछता सम्बन्धी संकल्प-विकल्परूप वायुसे प्रेरित कामान्ति इस प्रकार जलने लगती है मानो समस्त चेतनाको खा जायेगी। इस समय यह कामी मनुष्य कामसे पीडित होकर कीहोंसे मरे हुए स्त्रीयोनिमें रमण करनेकी इच्छासे ऐसा कोई भी अकुत्य इस जगत्में नहीं है जिसे वह न करता हो यह बढ़े खेद और आइचर्यकी बात है। अर्थात् कामाग्निके प्रदीप्त होनेपर ब्याकुछ हुआ मनुष्य कीचड़के तुल्य स्नीमें रमण करनेकी इच्छासे सभी अकृत्य कर डालता है।।६०॥

विज्ञेवार्थ-स्वीको ऐसी कीचडकी उपमा दी है जिसमें की दे विलविलाते हैं। जैसे कीचडमें फॅसकर निकलना कठिन होता है वैसे ही स्त्रीके रागमें फॅस जानेपर उससे निकलना फठिन होता है। तथा स्त्रीकी योनिमें ऐसे जन्त कामशास्त्रमें वतलाये हैं जिनसे स्त्रीको पुरुषके संसर्गकी इच्छा होती है। कहा है-'स्त्रियोंकी योनिमें रक्तजन्य सक्ष्म कीट होते हैं जो रिरंसाके कारणभूत खालको उत्पन्न करते हैं ॥६७॥

आगे कहते हैं कि विषय मुखकी उत्सुकवासे मनुष्य रात दिन धन कमानेके साधनोंमें जुटा रहता है और उसका मन सभी स्त्रियोंके प्रति अनियन्त्रित रहता है-

मैथुन किपाक फलके समान प्रारम्ममें मधुर लगता है किन्तु परिणाममें कद्र है। काम-रूपी भूतके द्वारा बहुत अधिक प्रेरित होकर मैशुन सेवनमें प्रवृत्त हुआ मनुष्य घनके छिए कौन-कौन कप्टदायक व्यापार नहीं करता और किस-किस स्त्रीमें अपने मनको विकारयुक्त नहीं करता अर्थात मानुषी, देवी, तिरहची, निर्वीय स्त्रियों तकमें अपने मनको विकृत करता है ॥६८॥

Ę

٩

18

24

# धर्मामृत (अनगार)

'रम्यमापातमात्रेण परिणामे तु दारुणस् । किपाकफलसंकाशं तत्कः सेवेत मेथुनस् ॥' [ ] क्व क्य स्त्रियां—मनुष्यां देव्या तिरहच्यां निर्जीवाया वा ॥६८॥ क्षय कामाननेरिष्विकितस्यतामाचक्टे----

क्येष्ट्रें क्योत्स्नेडमछे व्योक्ति मुक्ते मध्यन्दिने जगत् । दहन् कर्थवित्तिग्मांकुविजिकत्त्यो न स्मरानछः ॥६९॥ क्योत्स्नः—कुक्छपक्षः । अमछे—निरम्ने । मूछे—मूळनक्षत्रे ।

यल्लोके---

'हारो जलाईवसनं नलिनीदलानि प्रालेयसीकरमपस्तुहिनांशुभासः । यस्येन्चनानि सरसानि च चन्दनानि निर्वाणमेष्यति कथं स मनोमवारिनः ॥' ि

अपि च--

'चन्द्रः पतञ्जति भुजञ्जति हारवल्ली स्नक् चन्दनं विषति सुमुरतीन्दुरेणुः । तस्याः कुमार ! भवतो विरहातुरायाः किन्नाम ते कठिनचित्त !-निवेदयामि ॥' [

] 115511

3

विशेषार्थ — एक कविने लिखा है — कामी पुरुष ऐसा कोई काम नहीं है जिसे नहीं करता। पुराणों में कहा है कि कामसे पीड़ित ब्रह्माने अपनी कन्यामें, विष्णुने गोपिकाओं में, महादेवने शन्ततुकी पत्नीमें, इन्द्रने गौतम ऋषिकी पत्नी अहिल्यामें और चन्द्रमाने अपने गुरुकी पत्नीमें मन विकृत किया। अतः मैश्रुनके सम्बन्धमें जो सुख की आन्त धारणा है बसे दूर करना चाहिए। विषय सेवन विष सेवनके तुल्य है। १६८।

आगे कहते हैं कि कामाग्निका कोई इछाज नहीं है-

ब्येष्ठ मासके शुक्छपक्षमें, मेचरहित आकाशमें, मूछ नक्षत्रमें, मध्याहके समयमें जगत्को तपानेवाळे सूर्यका तो कुछ प्रतिकार है, शोतळ जळ आदिके सेवनसे गर्मी शान्त हो जाती है किन्तु कामरूपी अग्निका कोई इछाज नहीं है ॥६९॥

विशेषार्थं — ज्येष्ठ मासके मध्याहुमें सूर्यंका ताप बड़ा प्रखर होता है किन्तु उसका तो इलाज है— शीत-ताप-नियन्त्रित कमरेमें आवास, शीतळ खळसे स्नान-पान आदि । किन्तु कामाग्निकी शान्तिका कोई इलाज नहीं है। कहा है— 'हार, जलसे गीला वख, कमिलनिके पत्ते, वर्फके समान शीवल जलकण फंकनेवाली चन्द्रमाकी किरणे, सरस चन्द्रनका लेप, ये जिसके ईवन हैं अर्थान् इनके सेवनसे कामाग्नि अधिक प्रव्वलित होती है वह कामाग्नि कैसे शान्त हो सकती है'?

फिर सूर्य वो केवछ दिनमें ही जलाता है और कामाग्नि रात-दिन जलाती है। छाता वगैरहसे सूर्यके तापसे बचा जा सकता है किन्तु कामाग्निके तापसे नहीं बचा जा सकता! सूर्य तो शरीरको ही जलाता है किन्तु कामाग्नि शरीर और आत्मा दोनोंको जलाती है॥६९॥

१. 'जेट्टामूले कोण्हे सूरो विमले षहम्मि मन्झण्हे ।

ण उहदि तह जह पुरिसं उद्दृदि विवर्डवंतर कामी' ॥ --- म. बारा. ८९६ गा. ।

| वैराग्यं परमं विद्याय श्रमिनां निर्वाणदानक्षमस् ॥' [ ] ॥७१॥                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| देहात्मव्यतिरेकवोघजनितं स्वामाविकं निश्चलं                                                     |    |
| न ज्यानन नियम्यते न तपसा संगेन न ज्ञानिनास ।                                                   | 20 |
| सर्वेष्ट्र विकास के स्वतार की वार्त विकास के                                                   |    |
| 'शस्वदुःसहदुःखदानचतुरो वैरी मनोभूरयं                                                           |    |
| तथा चोक्तम्                                                                                    | •  |
| इत्पि <u>स्</u> यं—उत्पर्यमिमुखन् ।                                                            | 24 |
| रसःपारदः। तत्प्रबोधिष्ठिदिनारोरिरंसासंस्कारप्राकट्यापनोदके। विधमेत्विनाशयेत्।                  |    |
| मन्जाम्यस्मिन्निनामस्मन्ययमिति विषमेत् काममुत्पित्सुमेव ॥७१॥                                   |    |
| सत्सश्चस्तःप्रबोघचिछिर सहबचिदानन्दिनष्यन्दसान्त्रे                                             | 83 |
| संस्कारेणास याविद्वगहुमधिगतः कि किमस्मिन्न बुःखम् ।                                            |    |
| नि:संकल्पात्मसंवित्सुखरसिकाखिनानेन नारोरिरंसा-                                                 |    |
|                                                                                                | ٩  |
| वय आर्यसारप्रवृत्तमैयुनसंज्ञाससुद्भूतासिखदुःखानुसर्वाधवकाराप्रतःसरन्तन्त्रप्रहोपायमावेदयन्ताह— |    |
| ण्यां—तुणसंहतिम् ॥७०॥                                                                          |    |
| दंदहाते—गींहतं दहति । यहाँ चात्र छौकिकाछौकिकगुणग्रामयोरिवशेषेण सस्मीकरणादवतरित ।               | 4  |
| गलन्ति गलिताञ्चणां यौवनेन सह श्रियः' [                                                         | g  |
| 'निकामं सकमनसा कान्तामुखविलोकने ।                                                              |    |
| विनयादिआदिशब्दात् प्रतिमा-मेषा-नादित्व-नामित्व-तेवस्तितादयः । यत्रीति                          |    |
| बन्वह्यते स्मरो बीप्तः क्षणात्तृष्यामियानेचः ॥७०॥                                              | ₹  |
| कुल्ज्ञीलतपोनिद्याविनयादिगुगो <del>ण्</del> चयम् ।                                             |    |
| वयं कामाद्रकस्य सहसा समग्रुणमामापमदकृत्य निवदगातः—                                             |    |

आगे कहते हैं कि कामका वेग शीघ ही समस्त गुणोंको नष्ट कर वेता है— जैसे आग तुणोंके समूहको जळाकर भस्म कर देवी है वैसे ही अन्वळित कामविकार कुळ, शीळ, तप, विद्या, विनय आदि गुणोंके समूहको क्षण-मरमें नष्ट कर देता है ॥७०॥

विशेषार्थ —कामविकार मनुष्यके छौकिक और अछौकिक सभी गुणोंको नष्ट कर देवा है। वंश-परम्परासे आये हुए आचरणको कुछ कहते हैं। सदाचारको शीछ कहते हैं। मन और इन्द्रियोंके निरोधको तप कहते हैं। ज्ञानको विद्या कहते हैं। तपस्वी और ज्ञानीजनोंके प्रति नम्र व्यवहारको विनय कहते हैं। आदि शब्दसे प्रतिमा, स्मृति, सेजस्विता, आरोग्य, वछ, वीर्य, छन्जा, दक्षता आदि छिये जाते हैं॥७०॥

जवसे संसार है तयीसे मैथुन संझा है। उससे होनेवाछे समस्त दु:लॉके अनुमवसे जो उसके प्रति धिक्कारकी मावना रखनेमें अगुआ होता है उसे उसके निप्रहका उपाय बताते हैं—

निर्विकल्प स्वात्मानुमृतिसे होनेवाले सुस्कर्ण रसको जलानेके लिए अनिके तुल्य स्वीमें रमण करनेकी मावनासे आज तक मैंने इस संसारमें क्या क्या दुःख नहीं उठाये, मुझे विक्कार है। इसलिए तत्काल ही क्षीमें रमण करनेकी मावनाके प्रकट होते ही उसका छेदन करनेवाले, स्वामाविक झानानन्दके पुनः-पुनः प्राकट्यसे घनीमृत अपनी इस आत्मामें लीन होता हूं। इस क्यायसे करना चाहिए ॥७१॥

एवं कामदोषान् व्याख्याय इवानी धर्दिमः पद्यैः स्त्रीदोषान् व्यानिकीर्षुः तहोषञ्चातृत्वमुखेन पाण्डित्य-प्रकाशनाय मुमुक्षुमिममुखीकुर्वन्नाह्---

> पत्यावीन् व्यसनार्णवे स्मरवधा या पातयस्यञ्जसा, या रुट्या न सहत्त्वमस्यति परं प्राणानपि प्राणिनाम् । तुष्टाज्यत्र पिनष्टचमुत्र च नरं या चेष्टयन्तीष्टितो दोषज्ञो यदि तत्र योषिति सखे दोषज्ञ एवासि तत् ॥७२॥

पिनिष्टि—संपूर्णयति सर्वपुरुषार्थोपमर्दकरत्वात् । इष्टितः—स्वेच्छातः । दोषज्ञ एव— विद्वानेव ॥७२॥

विशेषार्थ—यह जीव अपने स्वरूपको नहीं जानता । इसने अनादिकालसे शरीरमें ही आत्मबुद्धि की हुई है । उसीके साथ अपना जन्म और मरण मानता है । फल्टा पुद्गलमें इसकी आसिक बनी हुई है । जबतक इसे अपने स्वरूपका ज्ञान नहीं होता तबतक यह आसिक नहीं हट सकती और इस आसिकिके हटे बिना मैथुन संज्ञासे छुटकारा नहीं हो सकता । अतः शरीर और आत्माके भेदज्ञान करानेकी सख्त जरूरत है । शरीरसे मिन्न चिवानन्दस्वरूप आत्माकी अनुभूतिके लिए शरीर और आत्माका भेदज्ञान आवश्यक है । वह होनेपर ही अपनी और उपयोग लगानेसे स्वारमानुमूति होती है । किन्तु उस अनुमूतिकी बाधक है मैथुन संज्ञा। अतः मैथुनकी भावनासे मनको इटाकर आत्ममावनामें मने लगानेक लिए आत्माके स्वरूपके प्रतिपादक मन्थोंका स्वाध्याय करना चाहिए। उससे ज्योंक्यों आत्माभिक्वि होती जायेगी त्योंन्यों मोथुनकी किच घटती जायेगी और क्योंक्यों मोथुनकी किच घटती जायेगी ल्योंक्यों सात्मानुभूतिकी प्रत्यां मिथुनकी विच घटती जायेगी और क्योंक्यों मोथुनकी किच घटती जायेगी स्वांक्यों माथुनकी किच घटती जायेगी स्वांक्यों स्वांक्यों स्वांक्यों माथुनकी मावनासे छुटकारा नहीं होता। इसीसे इस अतका नाम ब्रह्मचर्य 'आत्मामें आचरण' है ॥७१॥

पहले ब्रह्मचर्यकी बृद्धिके लिए क्षीवैराग्यकी कारण पाँच मावनाओं को मानेका उपदेश विया था। उनमें-से कामदोष मावनाका व्याख्यान पूर्ण हुआ। आगे छह पद्योंसे की-दोष मावनाका क्यन करते हुए मुमुसुको उनके जाननेको यह कहकर प्रेरणा करते हैं जो क्रियोंके दोषोंको जानता है वहा पण्डित है—

जो की कामके वशमें होकर पित-पुत्र आदिको हु:खके सागरमें डाळ देवी है और सचग्रुचमें दृष्ट होनेपर प्राणियेंके महत्त्वका ही अपहरण नहीं करती किन्तु प्राणों तकका अपहरण कर डाळती है। तथा सन्तुष्ट होनेपर मी अपनी इच्छानुसार चेष्टाएँ कराकर पुरुष-को इस छोक और परलोकमें पीस डाळती है। इसिछए हे मित्र! यदि तुम कीके दोषोंको जानते हो तो तुम निश्चय ही दोषक्र—विद्वान हो ॥७२॥

विशेषार्थ—जो वस्तुओंके यथार्थ दोषोंको जानता है उसे दोषज्ञ अर्थात् विद्वान् कहते हैं। यह बात प्रसिद्ध है। संस्कृत असरकोशमें लिखा है—'विद्वान् विपश्चिद् दोषज्ञ' [२।७)५ ] अर्थात् विद्वान्, विपश्चिद्, दोषज्ञ ये विद्वान् पण्डितके नाम हैं। प्रत्यकारका कहना है कि सभी दृषित वस्तुओंके दोषोंको जानकर मी यदि स्त्रीके दोषोंको नहीं जानता तो वह विद्वान् नहीं है। किन्तु जो अन्य वस्तुओंके दोषोंको जानकर या नहीं जानकर भी यदि स्त्रीके दोषोंको जानता है तो वह विद्वान् है।७२॥

स्रय स्त्रीणां निसर्गवञ्चकत्वेन दुःसैककारणत्वमुग्दर्शयन् लोकस्य ततः स्वतश्च मुग्धत्वमुद्भावयति---लोकः किन्तु विवग्धः कि विधिवग्वः स्त्रियं सुखाङ्गेषु । ğ यद्वरि रेखयित मुहुर्विधम्मं कुन्ततीमपि निकृत्या ॥७३॥ विभिदायः—देवेन प्लुष्टः मतिभ्रष्टः कृतः । अयवा विभिविहिताचरणं दग्योऽस्येति ग्राह्मम् । रेखयति-रेखायतां करोति गणयतीत्यर्थः । निकृत्या-रक्कनया ॥७३॥ Ę मय स्त्रीचरित्रं योगिनामपि दुर्लक्षमिति छक्षयति-परं सूक्ष्ममपि ब्रह्म परं पश्यन्ति योगिनः। न तु स्त्रीचरितं विश्वमतद्विद्यं कुतोऽन्यया ॥७४॥ अतिद्विद्यं-स्त्रीचरितज्ञानशून्यं महर्षिज्ञानेपूर्वकत्वात् सर्वविद्यानाम् । क्लोक.-'मायागेहं ( ससन्देहं ) नृशंसं बहुसाह्सस् । कामेर्षे: स्त्रीमनोलक्ष्यमलक्ष्यं योगिनामपि ॥' IIVVII [ वय स्त्रीणा दम्मादिदोषभूविष्ठत्या नरकमार्गाग्रेसरत्यं निवेदयन् वृर्देवस्य तत्पयप्रस्यानसूत्रमारता प्रत्याचण्डे---बोषा बम्भतमत्स् वैरगरलक्याली मृषोद्यातहिन्-मेघाडी करुहाम्बुवाहपटलप्रावृद् वृषौजीन्वरः। १५ कन्दर्यक्वरराष्ट्रभालदृगसत्कर्मीमिमालानदी,

आगे कहते हैं--रित्रयॉ स्वभावसे ही ठक विवासें कुशक होनेसे एकमात्र दुःखकी ही

स्त्री श्वञ्चाच्यपुरःसरी यदि नृजां दुर्देव कि ताम्यसि ॥७५॥

कारण होती हैं फिर भी छोग उनके विषयमें सदा मृद ही बने रहते हैं-

पता नहीं, संसारके प्राणी क्या व्यवहारचतुर हैं या दैवने वनकी मित अप्ट कर दी है जो वे छळसे बार-बार विश्वासघात करनेवाळी भी स्त्रीको सुखके साधनोंमें सबसे प्रथम स्थान देते हैं ॥७३॥

विशेषार्थ—विदग्धका अर्थ चतुर भी होता है और वि—विशेषरूपसे दग्ध अर्थात् अमागा भी होता है। उसीको छेकर भन्यकारने छोगोंके साथ व्यंग किया है कि वे चतुर हैं या अमागे हैं ?

आगे कहते हैं कि स्त्रीका चरित्र योगियोंके लिए भी अगस्य है-

योगिजन अत्यन्त सुक्ष्म भी परम ब्रह्मको स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे जान लेते हैं फिन्तु स्नोके चिरतको नहीं जानते। यदि जानते तो यह विश्व स्त्रीचरितके ज्ञानसे अन्य क्यों रहता? अर्थात् इस विश्वको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह योगियोंके द्वारा ही प्राप्त हुआ है। यतः संसार स्त्रीचरितको नहीं जानता। अतः प्रतीत होता है कि योगियोंको भी स्त्रीचरितका ज्ञान नहीं था।।७४॥

आगे मायाचार आदि दोषोंकी बहुखताके कारण स्त्रियोंको नरकके मार्गका अप्रेसर बतळाते हुए दुवैंवके नरकके मार्गमें छे जानेकी अगुआईका निराकरण करते हैं—

जो मायारूपी अन्धकारके प्रसारके छिए रात्रि है, वैररूपी विषके छिए सर्पिणी है, असत्यवादरूपी विज्ञाने छिए मेघमाला है, कल्हरूपी मेघोंके पटलके छिए वर्षाग्रहत है.

र. कामान्ये भ. कु. च. ।

٩

88

वृषीजोज्वरः—वृषो वर्गः स एव बोजः श्रृक्रान्तवातुपरमतेजः । 'क्षोजस्तेजोघातृनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम्'

इत्यमिषानात् । तत्र व्वरसंहर्तृत्वात् । तदुक्तम्---

'ज्वरो रोगपतिः पाप्मा मृत्युरोजोशनान्तकः । क्रोधो दक्षाध्वरध्वंसी खोध्वंनयनोद्भवः ॥' [ बष्टाङ्गहृदय २।१ ] ॥७५॥

६ अय स्त्रीणां रागद्वेषयोः परा कोटिमीर्ध्न्युपर्यस्त दर्शयति-

व्यक्तं बात्रा भीक्सर्गावशेषौ रागद्वेषौ विक्वसर्गे विभक्तौ । यद्वक्ता स्वानप्यसुन् ब्येति पुँसे पुंसोऽपि स्त्रौ हन्त्यसुन् द्राग्विरक्ता ॥७६॥

व्यक्तं—अहमेर्वं सन्ये । सीरुसगं:—स्त्रीसृष्टि । व्येति—विक्रमते दवातीत्वर्षः ॥७६॥ अय सुपरितानां सवाचारविकृद्धपर्वं कृष्टान्तमृक्षेत्र स्त्रीचरितमावनामृष्टिकवि—

> रक्ता देवराँत सरित्यवनिषं रक्ताऽक्तिपत् पङ्गके, कान्तं गोपवती द्रवन्तमवधीन्छित्वा सपत्नीशिरः। शूलस्थेन मलिम्छुचेन दिखतं स्वोव्हं किखास्प्रत्यति-विक्रम्नं वीरवतीति चिन्त्यसवलावृत्तं सुवृत्तैः सदा ॥७॥।

१५ रका—राज्ञीसंज्ञेयम् । रका—जासका । द्रवन्तं—प्रश्नयमानं । मिल्रम्लूचेन अंगारकमार्गी वीरेण ॥७॥।

घर्मरूपी ओजके विनाशके लिए न्वर है, कामन्वरके लिए शिवका वीसरा नेत्र है, पापकर्म-रूपी तरंगमालाके लिए नदी है ऐसी स्त्री यदि नरकके मार्गकी अगुआ दे तो हे दुर्देव, तू क्यों ष्ट्रथा कष्ट चठाता है ? उक्त प्रकारकी नारीसे ही पुरुषोंका नरकमें प्रवेश निश्चित है ॥७५॥

क्रियोंमें राग और द्वेषकी चरम सीमा बतलानेके लिए उसकी उपपत्ति दिखाते हैं-

में ऐसा मानता हूँ कि सृष्टिको बनानेवाछेने रागद्वेषमयी खीकी रचना करके हैंप वचे रागद्वेषको विद्यकी रचनामें विभक्त कर दिया अर्थात् होषसे विद्यकी रचना की। क्योंकि खी यदि पुरुषसे अनुराग करती है तो उसके छिए घनादिकी तो बात ही क्या, अपने प्राण तक दे डाछती है। और यदि द्वेष करती है तो तत्काछ ही पुरुषके प्राण भी छे डाछवी है। इस तरह खीमें राग और द्वेषकी चरम सीमा है।।७६।।

सम्यक् चारित्रका पाछन् करनेवालेंकि सदाचारकी विशुद्धिके लिए दृष्टान्त रूपसे

स्रीचरितकी भावनाका छपदेश देते हैं-

एक पैरहीन पुरुषपर अनुरक्त होकर रक्ता नामकी रानीने अपने पित राजा देवरित को नदीमें फेक दिया। गोपवितीने सौतका सिर काटकर मागते हुए पितको मार ढाला। स्लीपर चढ़े हुए अंगारक नामक चोरके द्वारा काटे गये ओष्ठको वीरवितीने अपने पितके द्वारा काटा हुआ कहा। इस प्रकारके सीचिरतका चित्रवानोंको सदा विचार करना चाहिए।।७०॥

१. -मादेष्टु---म. कु. च. ।

ŧ

٤

٩

श्रय त्रयोदसभिः पद्यैः स्त्रीसंसर्गदीयान् श्र्यास्थातुकामस्तासामुपपत्तिपूर्वकं दूरपरिहार्यत्वमादावनु-शास्त्रि---

> सिद्धिः काऽप्यजितेन्द्रियस्य किछ न स्यादिरयनुष्ठीयत, सुष्ट्वामुत्रिकसिद्धयेऽसविजयो दसैः स च स्याद् ध्रुवम् । चेतः संयमनात्तपः भृतवतोऽप्येतच्च तावद् मवेद्, यावस्पश्यति नाङ्गनामुखमिति स्याच्याः स्त्रियो दूरतः ॥७८॥

कापि---ऐहिकी पारित्रकी वा। अङ्गनामुखं---प्रशस्त्रमङ्गं सस्या साञ्ज्ञना, तस्या वनत्रन् । उपपत्ति-मात्रार्थमञ्जनाग्रहणं स्त्रीमावसंसर्गेऽपि सद्वृत्तविष्ठवोपक्रमात् । अत एव त्याच्याः स्त्रिय इति सामान्येनोक्तम् ।

> 'द्वयमेव तपःसिद्धा बुधाः कारणमूचिरे । यदनालोकनं स्त्रीणां यच्च संग्लापनं तनोः ॥' [ यसस्तित्रक १४८१ ] ॥७८॥

विशेषार्थ — सगवती आराधना गा. ९४९, ५०, ५१ में उक्त दृष्टान्य आते हैं। यथा— 'साकेत नगरीका राजा देवरित अपनी रानी रक्तामें अति आसिक्तके कारण राज्यसे निकाल दिया गया। मार्गमें रक्ता एक पंगुळ गायकपर आसक्त हो गयी और उसने अपने पितको छळसे नदीमें हुवो दिया॥ गोपवती बड़ी ईच्यां छु थी। उसका पित सिंहवळ उससे पीड़ित होकर चळा गया और उसने वहाँ अपनी झादी कर छी। गोपवतीने जाकर अपनी सपत्नीका सिर काट छिया। और जब उसका पित छौटकर आया तो उसे भी मार डाळा॥ वीरमती एक चोरपर आसक्त थी। राजाने चोरको सूळी दे दी। रातमे उठकर बीरमती चोरसे मिळने गयी और चोरने उसका ओठ काट छिया। दिन निकळने पर उसने इल्ला किया कि मेरे पितने मेरा ओठ काट छिया। राजाने उसके पितको प्राणदण्ड दिया। किन्तु पितके मित्रने यह सब चिरत्र देखा था उसने राजासे कहा। तब उसका पित बचा।' ये तीनों कथाएँ इरियेण रचित कथाकोशमें क्रमसे ८५, ८६, ८७ नम्तरपर हैं।।७आ

आगे प्रत्यकार तेरह पद्योंसे खी-संसर्गके दोष कहना चाहते हैं। सबसे प्रथम उपपत्ति-पूर्वक उन खियोंको दूरसे ही त्यागनेकी सळाह देते हैं—

आगममें कहा है—जिसकी इन्द्रियाँ उसके वरामें नहीं हैं उसे कोई भी इस छोक सम्बन्धी या परछोक सम्बन्धी इष्ट अर्थकी प्राप्ति नहीं होती। इसिछए परछोक्रमें अर्थकी सिद्धिके छिए उसके साधनमें तत्पर चतुर मनुष्य अच्छी तरहसे इन्द्रियोंको जीवते हैं। इन्द्रियोंका जय मनके निरोधसे होता है। किन्तु तपस्वी और ज्ञानी पुरुषोंका भी मनोनिरोध सब होता है जब वह स्त्रीका सुख नहीं देखता। अतः मुमुखओंको दूरसे ही खियोंका त्याग करना चाहिए ॥७८॥

१. 'साकेतपुराधिवदी देवरदी रुष्य-सुक्छ-मुक्छ । पंगुलहेर्ड छूडो णदीए रत्ताए देवीए ॥ ईसालुयाए गोनवदीए गामकूटघूदिया सीसं । छिण्णं पहदो तघ मरुळएण पासिम्म सिंहवलो ॥ बीरमदीए सुलगदचोरदट्ठोट्टिगाय वाणियलो । पहरो दत्तो य तहा छिण्णो बोट्ठोत्ति बालविदो' ॥

ŧ

धय कामिनीकटाक्षनिरीक्षणादिपरम्परगा पुंसस्तन्त्रयस्वपरिषातिमावेदयति— सुभूविभ्रमसंभ्रमो भ्रमयति स्वान्तं नृणां घूर्तंवत्, तस्माद् व्याघिभरादिवीपरमति ब्रीडा ततः शाम्यति । शङ्का वह्मिरिवोदकात्तत उदेत्यस्यां गुरोः स्वात्मवद्, विश्वासः प्रणयस्ततो रतिरस्रं तस्मात्ततस्तस्तस्यः ॥७९॥

६ सुञ्जूविश्रमसंश्रमः—शोगने दर्शनमात्रान्मनोहरणक्षमे श्रुवी यस्याः सा सुञ्जूस्तस्या विश्वमो रागोहेकाद् श्रूपर्यन्तविक्षेपः, तत्र संश्रमो निरीक्षणादरः । ञ्जमयिति—जन्यपावृत्ति करोति व्याकुल्यति वा । धृत्वेत्— धत्रकोपयोगो यथा । शङ्का—भयम् । 'कामातुराणा न मर्यं न लज्जा' इत्यमिधानात् । गुरोः—अञ्चात्म-९ तत्त्वोपदेशकात् । स्वारमवत्—निवात्मनि यथा ॥७९॥

विशेषार्थं — आजार्य सोमदेवने कहा है — 'विसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं उसका कार्य सिद्ध नहीं होता'। तथा और भी कहा है — 'विद्वानोंने तपकी सिद्धिमें दो ही कारण कहे हैं — एक क्रियोंको न ताकना और दूसरा शरीरको क्रश करना। जिसके अंग सुन्दर होते हैं उसे अंगना कहते हैं। अतः 'अंगना' का प्रहण तो उपपत्ति मात्रके छिए हैं'। सी मात्रके संसर्गसे भी सदाचारमें गड़बड़ी देखी जाती है ॥७८॥

आगे कहते हैं कि सीके कटास आदिको देखते-देखते मतुष्य वन्मय हो जाता 💃

जिस छीकी मों देखने मात्रसे मनको हर छेती है उसे सुभू कहते हैं। जब वह रागके छहेकसे मों चढ़ाकर दृष्टिपात करती है तो उसको रागपूर्वक देखनेसे मनुष्योंका मन वैसा ही असित हो जाता है जैसा धत्रा खानेसे होता है। मनके असित होनेसे वैसे ही उच्चा चळी जाती है जैसे रागके आधिक्यमें उच्चा नहीं रहती। उच्चाके चळे जानेसे वैसे ही मण्य चळा जाता है जैसे पानीसे आग। कहा भी है कि काम-पीड़ितोंको न मण रहता है न उच्चा रहती है। मण शान्त हो जानेसे कामीको स्नीम वैसा ही विश्वास उरपन्न होता है जैसा गुरुके उपवेशसे उसकी अध्यारभवाणीको सुनकर अपनी आत्मामें अदा उत्पन्न होती है। और जैसे गुरुके उपदेशसे अपनी आत्मामें रुचि होती है वैसे ही स्नीमें विश्वास उत्पन्न होनेसे उससे प्रमापिचय होता है तथा जैसे गुरुके उपदेशसे आत्मार्थे उसके अपना आत्मामें उच्च होती है। और जैसे गुरुके उपदेशसे आत्मार्थे उसके उपदेशसे आत्मार्थे अपना वह आत्मार्थे उसके प्रमाप वह आत्मार्थे उसके उपदेशसे आत्मार्थे अपना वह आत्मार्थे उसके जीवा है वैसे ही कामी स्नी रित होनेपर उसीमें उप हो जाता है वैसे ही कामी स्नी रित होनेपर उसीमें उप हो जाता है वैसे ही कामी स्नी रित होनेपर उसीमें उप हो जाता है वैसे ही कामी स्नी रित होनेपर उसीमें उप हो जाता है वैसे ही कामी स्नी रित होनेपर उसीमें उप हो जाता है विसे ही कामी स्नी रित होनेपर उसीमें उप हो जाता है वैसे ही कामी स्नी रित होनेपर उसीमें उप हो जाता है विसे ही कामी स्नी रित होनेपर उसीमें उप हो जाता है विसे ही कामी स्नी रित होनेपर उसीमें उप हो जाता है विसे ही कामी स्नी रित होनेपर उसीमें अपन स्नीम स्नी स्नी स्नी रित होनेपर उसीमें अपन स्नीम स्नी स्नीम स

विशेषार्थं —यहाँ स्रीमें विश्वास, प्रणय, रित और उसको क्रमसे आत्मामें विश्वास, प्रणय, रित खीर उसकी उपमा दी है। दोनों दो छोर हैं—एक रागका है और दूसरा विरागका। रागकी चरम परिणित स्नीके साथ रितके समयमें होनेवाछी तन्छीनता है। उस समय भी यह विवेक नहीं रहता कि यह कौन है, मैं कौन हूँ और यह सब क्या है। इसीसे काज्य-रिसकोंने उसे प्रहानन्द सहोदर कहा है। जानार्थ जयसेनने समयसारकी टीकामें सम्यग्-दृष्टिके स्वसंवेदनको बीतराग स्वसंवेदन कहा है। इसपर-से यह शंका की गयी कि क्या स्वसंवेदन सराग भी होता है जो आप स्वसंवेदनके साथ बीतराग विशेषण जगाते हैं? उत्तरमें आचार्यने कहा है कि विषयानन्वके समय होनेवाला स्वसंवेदन सराग है। उसीसे निवृत्तिके छिए वीतराग विशेषण जगाया है। उसी सबको दृष्टिमें रखकर यहाँ प्रन्थकारने

Ę

15

अय कामिनीकटाक्षनिरीक्षणस्यापातमात्ररमणीयस्वपरिणामात्यन्तदारुणस्य बक्रमणित्यपपत्या प्रति-पादयति--

> चक्षस्तेजोमयमिति मतेऽप्यन्य एवाग्निरक्णो-रेणाक्षीणां कथमितरथा तत्कटाक्षाः सुघावत् । स्रीढा दग्म्यां श्रुवसपि चरद् विष्वगप्यप्यणीयः, स्वान्तं पुरां पविवहनवहुग्धमन्तरुवंशन्ति ॥८०॥

मते—चक्षुस्तैजसं रिवयवत्त्वास्त्रदीपवदिति वैश्लेषिकदर्शने । विपश्च्दादम्युपगमसिद्धान्ताश्रयणेन विचार्यमाण इति लक्षयित । अन्य एव —मायुरक्ष्पीष्णस्पर्श्वगृणयोगित्वसंयुक्तयाह्यस्पृलस्पिरमृर्तद्रव्यदाहित्व-लक्षणादन्तेविलक्षण एव । लीढाः-आस्वादिताः । स्वर्वमालोकिता इत्यर्थः । प्रवमपि-नित्यरूपतया-श्विकार्यमपि । चरद्विष्यगपि—समन्ताब् भ्रमदपि । तदुक्तम्—

> 'क्रियाऽन्यत्र क्रमेण स्यात्, कियत्स्वेव च वस्तुष । जगत्त्रयादिप स्फारा चित्ते तु क्षणतः क्रिया ॥ [ सोम. चपा ३४५ श्लोक ]

अप्यणीय:--परमाणीरप्यतिश्चयेन सुरुमं योगिभिरपि दुर्शक्षत्वात ॥८०॥

इक उपमा दी है ऐसा प्रतीत होता है। पं. आज्ञाघरने टीकामें 'ग्रह'का अर्थ अञ्चारम तत्त्वका खपदेशक किया है। अध्यात्म तत्त्वका खपदेश सुने विना न अपनी आत्माका बोध होता है और न श्रद्धा । श्रद्धाके परचात् ही आत्माके प्रति विच वढती है। विच वढते-वढते रिव पैदा हो जाती है। जैसे रागी स्नोरतिके छिए घर-द्वार सब मुखा बैठता है और स्नोंके छिए मजनू वन जाता है। वैसे ही आत्मरितके पीछे मनष्य विरागी वनकर घर-द्वारको तिछांजि देकर केवल अपने शरीरके सिवा सब क्षक्र छोड़कर निकल पढ़ता है, वनमें और एकान्तमें भात्मरितमें निमन्त होकर एसीमें छय हो जाता है। रागी भी वही सब करता है किन्त अपनेको ही मुळा बैठता है वह परके पीछे दीवाना होता है। विरागी 'स्व' के पीछे दीवाना होता है। इतना ही अन्तर है मोगी और योगीमें ॥७९॥

कामिनियोंके कटाश्वका अवलोकन प्रारम्ममें ही मनोरम लगता है किन्तु परिणासमें

अत्यन्त भयानक है, यह बात बकोक्तिके द्वारा कहते हैं-

चक्ष तैजस है। इस वैशेषिक मतमें भी कामिनियोंके छोचनोंमें भारवरक्ष और उष्ण स्पर्ध-गुणवाडी अग्निसे कोई भिन्न ही आग रहती है। विद ऐसा न होता तो सनुक्योंके नेत्रोंके द्वारा असतकी तरह पान किये गये उनके कटास मतुष्योंके नित्य और अछात चक्रकी तरह सर्वत्र घूमनेवाले अणुरूप भी मनको वजाग्निकी वरह बलानेके लिए क्यों आत्माके

भीवर प्रक्वलित होते ॥८०॥

विशेषार्थ-वैशेषिक दर्शन चक्षको तैजस मानता है और तेज अर्थात् अन्ति गर्म होती हैं, जलाती है। तथा मनको अणुरूप नित्य द्रव्य मानता है। यदा वैशेषिक दर्शनमें आत्मा न्यापक है और मन अणुरूप है अतः मन आत्मासे सम्बद्ध होते हुए अछात चक्रकी तरह घुमता रहता है। यह सब उनकी मान्यता है। उसीको छेकर यन्यकारने ब्यंग किया है कि खियोंके नेत्र भी तैजस हैं किन्तु उनकी विचित्रता यह है कि मनुष्य उन्हें अमृत मानकर अपनी आँखोंसे पी जाते हैं जबकि वाद्य अग्निको पीना सम्भव नहीं है। किन्तु पीनेके वाद मतुष्यका मन कामिनीके वियोगमें जला करता है अवः कामिनीकी आँखोंमें इस बाह्य भागसे मिन्न कोई दूसरी ही आग वसती है ऐसा छगता है।।८०॥

ŧ

१२

24

यथ कामिन्याः कटास्रनिरीक्षणद्वारेण तत्सणान्तरहृदये स्वरूपाभिन्यन्तिकर्तृत्वसर्वित विद्यमेत्त्या प्रकटयत्ति—

हुचभिष्यञ्जती सद्यः स्वं पुंसोऽपाङ्गविगतैः । सत्कार्यवादमाहत्य कान्ता सत्यापयत्यहो ॥८१॥

सरकार्यवादं--

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् । शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यस् ॥' [ सास्यकाः ९ ]

इति सांस्थमतम् । आहत्य—हठात् न प्रमाणवस्थात् । सत्यापर्याति—सर्यं करोति । अहो— ९ कष्टमारुचर्यं वा ॥८१॥

क्षय कामिनीकटाक्षानिरीक्षावपराकां वृत्तायुक्तविवेचनशून्यतां प्रमूतां सवानुवन्धिनी वक्रमणि-स्योपपावयत्ति—

> नूनं नूणां हृदि जवान्निपतन्नपाङ्गः स्त्रीणां विषं वमति किन्निद्वचिन्त्यक्षात्ति । नो चेत्कवं गरितसद्गुक्वाक्यमन्त्रा जन्मान्तरेष्ट्यपि चक्कास्ति न चेतनान्तः ॥८२॥

गलित:---प्रच्युती भ्रष्टप्रमानो ना जातः ॥८२॥

कटाक्ष निरीक्षणके द्वारा तत्काल ही मनुष्यके इदयमें अपने स्वरूपको अभिन्यक करनेकी शक्ति कामिनीमें है यह बात विदग्धोक्तिके द्वारा बतलाते हैं—

यह बढ़ा खेद अथवा आइचर्य है कि अपने नेत्रोंके कटाक्षोंके द्वारा पुरुषके हृदयमें अपनेको अभिन्यक करती हुई कामिनी बिना प्रमाणके ही बळपूर्वक सांख्यके सरकार्यवादको

सत्य सिद्ध करती है।।८१॥

विशेषार्थ — सांख्यदर्शन कार्यकी उत्पत्ति और विनाश नहीं मानता, आविर्माध और विरोमाय मानता है। उसका मत है कि कारणमें कार्य पहलेसे ही वर्तमान रहता है, बास सामग्री उसे त्यक्त करती है। उसका कहना है कि असत्तकी उत्पत्ति नहीं होती, कार्यके लिए उसके उपादानको ही महण किया जाता है जैसे घटके लिए मिही ही ली जाती है, सबसे सबकी उत्पत्ति नहीं होती, निश्चित कारणसे ही निश्चित कार्यकी उत्पत्ति होती है, जो कारण जिस कार्यको करनेमें समग्र्य होता है वह अपने अक्य कार्यको ही करता है तथा कारणपना भी तभी बनता है जब कार्य सद्क्रप है अतः कार्य सद्गुप ही है। इसी सिद्धान्तको लेकर अन्यकार कहते हैं—काभी मनुष्य क्रीको देसते ही उसके ज्यानमें तन्मय हो जाता है इससे सांख्यका सत्कार्यवाद बिना युक्तिके भी क्री सिद्ध कर देती है।।८१।।

जो मनुष्य कामिनियोंके कटाख़का निरीक्षण करनेमें तत्पर रहते हैं वे अनेक भवों तक

युक्तायुक्क विचारसे अन्य हो जाते हैं यह बात बक्रोक्तिके द्वारा कहते हैं-

में ऐसा मानता हूँ कि मनुष्योंके हृदयमें चक्षुके ह्वारा प्रतिफल्टित क्षियोंका कटाक्ष एक अलीकिक विषको बगलता है जिसकी शक्ति विचारसे परे है। यदि ऐसा न होता तो उसी सबमें ही नहीं, किन्तु अन्य भवोंमें भी उसमें चेतनाका विकास क्यों नहीं होता और क्यों सद्गुरुखोंके वचनरूपी मन्त्र अपना प्रभाव नहीं हालते ॥८२॥

Ę

٩

85

क्षय संयमसेविना विश्वं येन तेन निरीक्षणवचनादिप्रकारेणान्तर्निपत्य स्थिया विकार्यमाणं दु.शक-प्रतीकारं भवतीति भीत्युत्पादनमुखेन सुतरा तत्परिद्वारे तान् वागरयति----

> चित्रमेकगुणस्नेहमपि संयमिनां मनः । यथा तथा प्रविदय स्त्रो करोति स्वमयं सणात् ॥८३॥

एकगुणस्तेहं—उत्क्रष्टगुणानुरागमेकत्वरसिकं वा विरोधाशासपक्षे तु 'न वधन्यगुणानाम्' इत्यशिधा-नात् एकगुणस्तेहस्य केनापि सह संवस्यो न स्याविति उच्टव्यम् ॥८३॥

अवाल्यवोऽपि स्त्रीसम्पर्कः संयतस्य स्वार्षभ्रंशकरोतीति विधार्यमाह— कणिकामपि कर्कटचा गन्यमात्रमपि स्त्रियाः । स्वादुशुद्धां मुनेहिचत्तवृत्तिः व्यर्थोकरोत्परम् ॥८४॥

कल्पमप्पालोकनस्पर्धनवत्रनादिकं पक्षे ज्ञाणग्राह्मो गुणो गम्धः । पक्षद्वयेऽन्यसानेव वा । स्वादु शुद्धां— सानन्दवीतरामा मधुरशुआं च । व्यर्थीकरोति—विगतो विचद्धो वाऽर्थः प्रयोजनं कर्मक्षपणं मण्डकाजुत्पादवन् यस्या' सा व्यर्थो ॥८४॥

षय स्त्रीसांगत्यदोषं दृष्टान्तेन स्पष्टवन्नाहु---

विशेषार्थं—सच्चे मान्त्रिकोंके मन्त्रोंके प्रभावसे सर्प-विष स्वर जाता है और मनुष्य होशमें आ जाता है किन्तु क्षीके कटास्ररूपी सर्पसे हँसा हुआ मनुष्य मन-भवमें ज्ञानशून्य बना रहता है, स्सपर सच्चे गुरुओंके स्परेशका भी कोई प्रभाव नहीं पढ़ता ॥८३॥

संयमका पाछन करनेवाछे संयमियोंका मन भी अवछोकन-मावण आदि किसी भी प्रकारसे भीतर शुसकर खियाँ ऐसा विकृत कर देती हैं कि उसका प्रतीकार बहुत ही कठिन हो जाता है। इस प्रकारका मय उत्पन्न करके उनका बहुत ही उचित परिहार करनेके छिए सावधान करते हैं—

संयमियोंका सन एकगुणस्तेष्ठ है फिर भी आइचर्य है कि स्त्री जिस-किसी तरह इसमें प्रवेश करके क्षणमरमें ही अपने रूप कर छेती है ॥८३॥

विशेषार्थं—संयमियोंके मनमें सम्यन्दर्शनादि गुणोंमें उत्क्रष्ट अनुराग होता है अथवा वे आत्माके एकत्वके रिसक होते हैं इसिछए उनके मनको 'एकगुणत्तेह' कहा है। यह तो ययार्थ ही है इसमें कोई आहमर्यकी बात नहीं है। किन्तु तत्त्वार्थ सूत्रके पाँचवे अध्यायमें कहा है—'न जघन्य गुणानाम्'। जघन्य अर्थात् एक स्तिग्व या रूझ गुणानाले परमाणुका घन्य नहीं होता। और संयमीका मन एकगुणत्तेहवाला है फिर भी उसको स्त्री अपने रूप कर लेती है, यही आहमर्थ है। इसे साहित्यमें विरोधामास नामक अलंकार कहते हैं ॥८३॥

आगे शिक्षा देते हैं कि बोड़ा-सा भी स्त्री-सम्पर्क संवर्गोंके स्वार्थका विनाश कर देता है-

जैसे कर्कटीकी गन्धमात्र गेहूँके स्वादु और शुद्ध बाटेको न्यर्थ कर देती है फिर उससे स्वादिष्ट मण्डे आदि नहीं वन सकते। उसी तरह खीकी गन्धमात्र भी—उसका देखना, स्पर्शन और वचन मात्र भी भुनिकी सानन्द वीतराग चित्तवृत्तिको तत्काल ही न्यर्थ कर देती है। फिर उससे कर्मोंका श्वपणरूप कार्थ नहीं होता।।८४।।

खीसंगविके दोषोंको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं-

Ę

सत्त्वं रेतइछछात् पुंसां घृतवद् इवति द्रुतम्। विवेकः सुतवत्कापि याति योषाग्नियोगतः ॥८५॥

सत्त्वं-मनोगुणः । द्रवति-विछीयते ॥८५॥ ş

> अय कामिनीचेष्टाविशेषो महामोहावेशं करोतीति वक्तमणित्या बोधयति---वैदग्वीमयन्मैवक्रिमचमत्कारक्षरत्स्वादिमाः

सञ्ज्ञास्यरसाः स्मितज्ञृतिकिरो दूरे गिरः सुञ्जवाम् । तच्छोणिस्तनभारमन्यरगमोहामकणन्मेखना,

मञ्जीराकुछितोऽपि मङ्घु निपतेन्मोहान्वकूपे न कः ॥८६॥ वैदाधी-रिक्चेष्टा । स्वादिमा-नाष्ट्रयम् । स्रास्यं-मस्गनृत्यम् । स्मितद्यतिकिरः-ईषद-सितकान्तिप्रस्तारिण्यः ॥८६॥

अध स्त्रीसंकवादोषं कवयति-

सम्यग्योगाग्निना रागरसो भस्मीकृतोऽप्यहो। 13 उज्जीवति पुनः साषोः स्त्रीवाकृतिद्धीषघीषलात ॥८७॥

योग:-समाधिः प्रयोगस्य । रसः-पारवः ॥८७॥

अधोत्तमस्त्रीपरिरम्भानुभावं भावयत्ति-24

पदवाद बहिवँरारोहादो:पाञ्चन तमीयसा। बच्यतेऽन्तः पुमान पुर्वं मोहपाशेन भूयसा ॥८८॥

की अग्निके तुल्य है। जैसे अग्निके सन्पर्कसे तत्काल घी पिघलता है और पारा वह जाता है वैसे ही अकि सम्पर्कसे मनुष्योंका मनोगुण सत्य वीयके छलसे विलीन हो जाता है और युक्त अयुक्तका विचारज्ञान न जाने कहाँ चढा जाता है।।८५॥

कामिनियोंकी विशेष चेद्वाएँ महामोहके आवेशको उत्पन्न करती हैं यह बात बक्त्रीफिके ब्रारा समझाते हैं-

रसिक चेष्टामय परिहास और कुटिल्यासे आश्चर्यके आवेशमें माधुर्यको बहानेवाली, भुकुटियोंके कोमल नर्तनके रससे युक्त और मन्द-मन्द युसकराहटकी किरणोंको इधर-अधर विखरनीवाळी, कामिनियोंकी वाणीसे तो दूर ही रहो, वे तो मोध्रमार्गकी अत्यन्त प्रतिबन्धिनी हैं ही, उनके कटि और स्तनके भारसे मन्द-मन्द गमन करनेसे बेरोक शब्द करनेवाली करधनी और पायलोंसे आकुछ हुआ कौन मनुष्य तत्काछ ही मोहरूपी अन्यकूपमें नहीं गिरता। अर्थात् मुमुक्षुको स्त्रीसे वार्तालाप तो दूर, उनके शब्द-अवणसे भी बचना चाहिए।।८६॥

क्षियोंसे वार्तालाप करनेके दोष वतलाते हैं-

आश्चर्य है कि जैसे अग्निसे मस्म हुआ भी पारा उसको जिलानेमें समर्थ औषधिके वलसे पुनः बन्जीवित हो जाता है वैसे ही समीचीन समाधिके द्वारा भरम कर दिया गया भी साधुका राग बीके साथ बातचीत करनेसे पुनः उन्जीवित हो जाता है ॥८७॥

कामिनीके आखिंगनका प्रभाव बतलाते हैं-

पहळे तो पुरुष अपनी आत्मामें बढ़े मारी मोहपाशसे बँघता है। मोहपाशसे वंधनेक पश्चात् बाहरमें सुन्दर क्रीके कोमछ बाहुपाशसे बँवता है। अर्थात् अन्तरंगमें मोहका उदय

₹

१२

वरारोहा—वर वरकृष्ट बारोहो नितम्बोज्ज्या असी, उत्तमस्त्रीत्पर्यः । भूयसा—बहुतरेण ॥८८॥ अय स्त्रीदृष्टचादिदोषानुपर्सगृह्वाकृ—

बृष्टिविषदृष्टिरिव दृक् कृत्यावत् संकचानिवदसंगः। स्त्रीणामिति सुत्रं स्मर नामापि ग्रहवदिति च वक्तव्यम् ॥८९॥

दृष्टिनिष:—सर्पेविशेष: । कृत्यावत्—विद्याविशेषो यथा । सूत्रं —नानार्यसूत्रकत्वात् । वक्तव्यं— सूत्रातिरिक्तं वचनम्, एकार्थपरत्वात् ॥८९॥

षय स्त्रीप्रसंगदोषानुपसंहरस्राह--

कि बहुना चित्राविस्थापितरूपापि कथमपि नरस्य । हृदि शाकिनीव तन्त्री तनोति संक्रम्य वैकृतश्रतानि ॥९०॥

वैकृतशतानि । तानि च---

'बढ़ो बढ़ो पत्रणह स्तुंचह सीसं न याणए कि पि । गयनेयणो हु निरुवह उद्दं जोएह अह ण जोएह ॥' [

इत्याबीनि मन्त्रमहोदधी वाकिन्या स्त्रियास्तु प्रागुक्तिरिति ॥९०॥

होनेपर ही मनुष्य खीके प्रति आछष्ट होकर उसकी कोमळ वाहुओं के वन्धनमें वंधता है। शरीरके इस तुच्छ वन्धनसे आत्माका मोहवन्धन वलवान है। उससे छूटनेका प्रयत्न करना चाहिए।।८८॥

आगे की दृष्टि आदिके दोषोंको बतलाते हैं-

हे साधु! इस सूत्रवाक्यको स्मरण रखो कि बीकी वृष्टि दृष्टिविष सर्पकी दृष्टिकी तरह है। उनके साथ वातचीत कृत्या नामक मारण विद्याकी तरह है। उनका संग अग्निकी तरह है। तथा इस वक्तव्यको भी बाद रखो कि उनका नाम भी भृतकी तरह है।।८९॥

विशेषार्थ — जिस वाक्यसे अनेक अर्थोंका सूचन होता है उसे सूत्र कहते हैं। ब्रह्मचारीके छिए भी कुछ सूत्र वचन सदा स्मरणीय हैं, उन्हें कभी मूछना नहीं चाहिए। जैसे दृष्टिविए — जिसकी ऑखमें विष होता है उसे दृष्टिविष कहते हैं। उसकी दृष्टिसे ही मनुष्यका वळ श्रीण हो जाता है। कीकी दृष्टि भी ऐसी ही घातक है। जैसे मारणविद्या मनुष्योंके प्राणोंको हर छेती है उसी तरह क्षीके साथ संभाषण साधुके संयमक्षी प्राणको हर छेता है। वया जैसे अग्निका संसर्ग जलाकर सस्म कर देता है वैसे ही स्त्रीका संग साधुके संयमक्षी रत्को जलाकर राख कर देता है। अतः स्त्रीकी दृष्टिसे, उसके साथ संभाषणसे उसके संसर्गसे दूर ही रहना चाहिए। इसके साथ ही हतना वक्तक्य और भी याद रखना चाहिए कि स्त्रीकी दृष्टि आदि ही नहीं, उनका नाम भी मूतकी तरह मयानक है॥ १९॥

भागे स्त्रीके संसर्गसे होनेवाछे दोषोंका उपसंहार करते हैं-

वधिक कहनेसे क्या १ चित्र, काष्ठफलक आदिसें अंकित स्त्री भी किसी भी प्रकारसे शाकिनीकी तरह मनुष्यके हृदयमें प्रवेश करके सैकड़ों विकारोंको उत्पन्त करती है ॥९०॥

24

अथैवं स्त्रीसंसर्गदोषान् व्यास्यायेदानी पञ्चिमिर्नृत्तैस्तदश्चृन्तित्वं प्रपञ्चियव्यन् सामान्यतस्तावत्केशपाश-ववत्राकृतीनामाहायंरामणीयकसद्योविषयांससंपावकस्त्वं मुमुसूषां निर्वेदनिदानत्वेन मुक्त्युद्योगानुगृणं स्यादित्या-वे सुत्रयति—

गोगर्श्वेद्वघजनैकवंशिकमुपस्कारोन्ज्यलं कैशिकं, पाद्कृद्गृहगन्धिमास्यमसकृत्ताम्ब्रूल्वासोत्कटम् । मूर्तिक्चाजिनकृद्वृतिप्रतिकृति संस्काररम्या क्षणाद्, व्याजिव्यन्न नृणां यदि स्वममृते कस्तहर्ज्वस्थास्यत ॥९१॥

गवित्यादि—णवामनद्वाहोना गर्मुतो मिक्षकास्तासां व्यवनं विद्योपणं ताळवृन्तम्। तस्यैकवंधिकं सगोत्र
९ जुगुप्सास्पदत्वात् । स्वमात्मानं यदि न व्यांजिष्यदिति गस्वा संबन्धः कर्तव्यः । एकः समानो वंशोऽन्ययोऽस्यास्त्रीति विगृद्यः 'एकगोपूर्ताविञ्निमिति ठव्' । उपस्कारोज्ज्वलं—उपस्कारेण अस्यज्ञस्नानघूपनादिप्रतियत्मेन । उज्ज्वलं—दीसम् । केशिकविश्वेषणमिदम् । केशिकं—केश्वसमूहः । पादूकृद्गृहगन्धि—पादूकृतः
१२ श्वमंकारस्य गृहस्येव गन्वोऽस्येति । पूर्ववत् 'स्वम्' इत्यस्य विश्वेषणम् । अजिनेत्यादि—अजिनकृतव्यमंकारस्य
वृतिः रज्यमाना श्वस्वा तत्प्रतिमम् । इदम्पि स्विमत्यस्यैवः विश्वेषणम् । व्यांजिष्यत्—प्रकटमकरिष्यत् ।
स्वं—आत्मानम् । उदस्यास्यतः—उज्वसमकरिष्यत् ॥९१॥

अय कामान्यस्य स्वोत्कर्षसंभावनं विक्कृतंन्नाह्— कुषो मांसग्रन्थी कनककलशावित्यभिसरम्-सुघास्यन्दीत्यङ्गत्रणमुखमुखकलेकलुवम् ।

इस प्रकार स्त्रीसंगके दोषोंको कहकर अब पाँच पद्योंसे चनकी अशुचिताको कहना चाहते हैं। पहले सामान्यसे स्त्रियोंके केशपाश, मुख और शरीरको ऊपरी चपायोंसे मुन्दर किन्तु शीघ्र ही बदसूरत चतळाते हैं जिससे मुमुश्रु चनसे विरक्त होकर मुक्तिके उद्योगमें छगं—

7,

स्त्रियों और पुरुषोंका केशसमूह गाय और बैळोंकी मिक्सियाँ भगानेवाली पूँछके बाळोंके ही बंशका है, दोनोंका एक ही कुछ है। किन्तु तेळ, साजुन-स्नान आदिसे उन्हें चमकाकर स्त्री पुरुषोंके सामने और पुरुष स्त्रियोंके सामने उपस्थित होते हैं। मुख चमकार के घरकी तरह दुर्गान्धयुक्त है। किन्तु उसे बार-बार ताम्बूळकी सुवाससे वासित करके स्त्री और पुरुष परस्परमे एक दूसरेके सामने, उपस्थित होते हैं। शरीर चर्मकारकी रंगी हुई मशकके समान है। किन्तु उसे भी स्नान, सुगन्ध आदिसे सुन्दर बनाकर स्त्री और पुरुष परस्परमे एक दूसरेके सामने उपस्थित होते हैं। किन्तु यह बनावट क्षण-भरमे ही विळीन हो जाती है और केशपास, मुख और शरीर अपनी स्वामाविक दशामें प्रकट हो जाते हैं। यदि ऐसा न होता तो मोक्षके विषय में कौन उद्यम करता अर्थात् मोक्समार्गमें कोई भी न छगता।।९१।।

कामान्ध पुरुषके अपनेको महान् समझनेकी भावनाका तिरस्कार करते हैं-

 <sup>&#</sup>x27;स्तनी मांसप्रन्यी कनककछशावित्युपिनिती।
मुखं श्लेष्मागारं तदिप च शक्षाच्छेन तुष्कितम् ॥
स्रवन्यूत्रविक्तं करिवरशिरःस्पष्टि जधनं
महानिन्यं रूपं कविजनविशेषैगुंक कृतम् ॥'—वैराग्यकः. १६ क्लोः ।

# चतुर्थं सध्याय

#### पिबन्नोट्टं गण्डन्नपि रमगमित्यार्तवपर्यं, भगं थिक् कामान्यः स्वमनु मनुते स्वःपविमपि ॥९२॥

अभिसरत्—आिङ्गत् । अङ्गेत्यादि—अङ्गं त्रणमिवाश्विक्ष्मस्वात् सस्य मुखं द्वारं यन्मुखं वक्त्रं तस्य क्छेदेन स्वायेन कळुवं करमञ्जम् । यच्छन्—चव्पमुङ्कानः । आर्तवपर्थं—रजोवाहियोनिरम्धम् । स्वमनु—आस्मनः सकाशादीनम् ॥९२॥

वय स्त्रीवारीरेज्नुरज्यन्त्या वृष्टी सद्यस्तस्यस्यपरिज्ञानोन्मेष एव मोहोच्छेदाय स्यादित्यावेदयति--

रेतःशोणितसंभवे बृहवणुस्रोतःप्रणाङीगङ-दृगहोंदृगारमङोपङक्षितनिजान्तर्भागभाग्योदये ।

बुगहाबुगारमकापकासतानवाग्तामाग्यावयः । सम्बङ्गीबपुषीन्द्रबाखबबकं भ्रान्ती सबन्त्यां वृद्धिः, द्वागुन्मीर्कात तत्त्वदग् यदि गक्षे मोहस्य दसं पदम् ॥९३॥

बृ हिन्ति—नासागुदादिरम्त्राणि, अणूनि—रोमकूपविवराणि। गर्होद्गाराः—जुगुप्सोद्भावकाः। मकाः—रकेष्मविष्मूत्रप्रस्वेदादयः। भाग्योदयः—विपरीतकक्षणया पुष्पविषाकः। अर्लभ्रान्तौ—भ्रान्तवे १२ विभ्रमायालं समर्थम्। 'तिकुप्रादयः' इति समासः ॥९३॥

अस स्त्रीशरीरस्याहारवस्त्रानुकेपनादिप्रयोगेणैव चारुत्वं स्वादिति प्रौढोक्त्यां व्यञ्जयति-

वर्चं.पाकचर्व चुगुप्त्यवसींत प्रस्वेदघारागृहं, बीभस्सैकविकावभाविमवहैर्निर्माय नारीवपुः । वेषा वेषा सरीसृजीति तदुपस्कारैकसारं जगत् को वा क्लेशमवैति शर्मणि रतः संप्रत्ययप्रस्यये ॥९४॥

16

१५

कामसे अन्या हुआ मनुष्य मांसकी प्रत्यिक्ष श्रीके स्तनोंको सोनेके कड़श मानकर सनका आर्डिंगन करता है। जो मुख शरीरके वावके वहनेका द्वार जैसा है उसके कफ आदि-से दूषित हुए श्रीके ओष्ठको अस्तका प्रवाही मानकर पीता है, रजको बहानेवाले स्त्रीके योनि छित्रमें रमण मानकर सम्मोग करता है। और ऐसा करते समय इन्द्रको मी अपनेसे हीन मानता है। उसकी यह कल्पना विक्कारके योग्य है॥९२॥

जिस समय दृष्टि स्त्रीके शरीरमें अनुरक्त हो, जत्काल ही उसके स्वरूपके परिज्ञानकी

झलक ही मोहको दूर कर सकनेमें समर्थ है ऐसा कहते हैं-

स्त्रीका शरीर रज और वीयंसे क्ल्यन्न होता है। इसमें नाक, गुदा आदि वहे छिद्र हैं भीर रोमावलीके छोटे छिद्र हैं। ये वे नालियाँ हैं जिनसे ग्लान क्ल्यन्त करनेवाले शब्दके साथ मल-मूत्रावि वहते रहते हैं। इनसे उनके शरीरके अन्वर्भागमें कितना पुण्यका उदय है यह अनुमबमें आ जाता है। फिर भी इन्द्रजाल (जादूगरी) की तरह वह शरीर मनुष्योंको अममें खालनेमें समर्थ है अर्थात् ऐसे शरीरके होते हुए भी मनुष्य उसके मोहमें पढ़ जाते हैं। अतः इसमें दृष्टि आसक्त होते ही यदि वत्काल वत्त्वदृष्टि खुळ जाती है तो समझना चाहिए कि मोहकी गर्दनपर पर रख दिया गया अर्थात् साधुने मोहका तिरस्कार कर दिया ॥९३॥

स्त्रीका शरीर मुस्वाद्ध पौष्टिक आहार और वस्त्र आदिके व्यवहारसे ही मुन्दर प्रतीत

होता है यह बात प्रौढ़ पुरुषोंकी उक्तिसे प्रकट करते हैं-

नारीका शरीर मलको पकानेके लिए एक पात्र है, घृणा पैदा करनेवाले मलमूत्र आदि-का घर है, पसीनेका फुवारा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सात्र वीसत्स रसके आलम्बन-

\$8

24

चरः—स्वाळी । जुगुप्त्यानि—सूकाजनकानि भूत्रातंवादीनि । वीभात्सः—जुगुप्याप्रस्वो हृत्यंकोनकृद्रसः । विभावाः—कारणानि । भावाः—पदार्षा दोषधानुमछादयः । सरीसृजीति—पृनः पृनः सृजति ।
तिदुपस्कारैकसारं—सस्य नारीवपृष जपस्कारो गुणान्तराधानं चास्त्वसौरम्याद्यापादनं, स एवैक उक्तृष्टः
सारः फळं यस्य तेनैकेन वा सारं शाह्यम् । जगत्—भोगोपभोवाक्त्रप्रश्रम् । वराचरस्यापं जगतो रामाधरीररम्यतासंपादनद्वारंजैव कामिनामन्तः परमनिवृतिनिमित्तत्वात्तद्वप्रभोयस्यैव छोके परमपुष्वार्यत्या प्रसिद्धत्वात् ।
तदाहु मन्नरुद्धः—

'राज्ये सारं वसुषा वसुंघरायां पुरं पुरे सौषम् । सौषे तत्यं तत्ये वराञ्जनानञ्जसर्वस्वम् ॥'—[ काव्याङंकार ॥७।९७॥ ]

संप्रत्ययप्रत्यये—अतब्गुणे वस्तुनि तद्गुणत्वेनाभिनिवेशः ग्रंप्रत्यवसात्कारणके ॥९४॥ अय परमावश्योषिदुपस्यकास्त्रस्य पृथन्वनस्य विवयव्यामुग्यबुद्धेर्तुस्सहनरकदुःसोपमोगयोग्यताकरणो-शोगमनुषोचति—

> विष्यत्विक्छेवविश्राम्भितः युवतिकपुःश्वस्त्रभागभानि, क्लेशान्तिकान्तस्रन्तुम्रनपुनि रविरोदगारगर्होद्युरायाम् । बाखूनो योनिनद्यां प्रकुपितकरणप्रेतवर्गोपसर्गे- । मूर्छाकः स्वस्य बाकः कथमनुगुणयेहै तर्रे वैतरण्याम् ।१९५॥

वहीपन रूपसे जनक दोष धातु मछ आदि पदार्थों के समृद्से उस नारीके शरीरका निर्माण करके ब्रह्मा जगत्का निर्माण करता है क्यों कि नारीके शरीरको सुन्दरता प्रदान करना ही इस जगत्का एक मात्र सार है। अर्थात् नारीके शरीरको सुन्दरता प्रदान करने के द्वारा ही यह चराचर जगत् कामी जनों के मनमें परमनिवृत्ति वत्यन्त करता है, छोकमें नारीके शरीरके चपमोगको ही परम पुरुषार्थ माना जाता है अथवा जिसमें जो गुण नहीं है उसमें वह गुण मान छेनेसे होनेवाछे सुसंगें आसक्त कीन महाक्य दुःसका अनुमव करता है? कोई भी नहीं करता ॥९४॥

स्त्रीशरीरके निन्दनीय भागमें आसक्त और विषयोंमें ही संख्यन मृह पुरुष नरकके दु:सह दु:सोंको भोगनेकी योग्यता सम्पादन करनेमें जो उद्योग करता है उसपर खेद प्रकट करते हैं—

योनि एक नदीके तुल्य है उससे तरङ द्रव्यक्त दुर्गेन्धित जरू सदा झरता रहता है, युवतीके शरीरक्ती नरकमूमिके नियत भागमें वह स्थित है, दु:खक्ती अनिन्ते पीड़ित जन्तुओंका समृह उसमें बसता है और क्षिरके बहावसे वह अत्यन्त ग्ङानिपूर्ण है। उस योनिक्ती नदीमें आसकत और कृद्ध इन्द्रियक्ती नारिक्योंके उपसर्गोंसे मूर्छित हुआ मूद अपनेको कैसे वैतरणी नदीमें तिरनेके योग्य वना सकेगा ।।१५॥।

विशेषार्थं —कामान्य मतुष्य सदा स्त्रीकी योनिरूपी नदीमें दूना रहता है। मरनेपर वह अवश्य ही नरक जायेगा। वहाँ भी वैतरणी नदी है। यहाँ उसे इन्द्रियाँ सताती हैं तो मूर्छित होकर योनिरूप नदीमें डुवकी डगाता है। नरकमें नारकी सतायेगे तो वैतरणीमें दूवना होगा। मगर उसने तो नदीमें दूवना ही सीखा है तैरना नहीं सीखा। तब वह कैसे वैतरणी पार कर सकेगा ! उसे तो उसीमों दूवे रहना होगा॥ १४॥

## चत्र्यं अध्याय

विश्रं---वासगन्धि । आधूनः---कम्पटः । प्रेताः---नारकाः । सूच्छोतः---मूक्तिः । अनुगुणयेत्--सनुकूलवेत् । तरं---प्रतरणम् । वैतरण्यां---नरकनसाम् ॥९५॥ बय पञ्चिमः पर्द्येर्वृद्धसागत्यविधातुमनाः कुशालसातत्यकामस्य सुमुक्तोर्मोक्षमार्गनिर्वहणवणाना परिचरण-मत्यन्तकरणीयतया त्रागुपक्षिपति-स्वानूकाङ्क्षिताशयाः सुगुरुवाग्वृत्त्यस्तचेतःशयाः, संसारातिबृह्युयाः परहितव्यापारनित्योच्छ्याः। प्रत्यासन्नमहोदयाः समरसीमावानुभावोदयाः, सेष्याः श्रद्यविष्ठ स्वयावृतनयाः श्रेयःप्रबन्धेप्सया ॥९६॥ अनुक:--कुलम् । तच्चेह् पितुगुक्तंबन्धि । कुळीनो हि दुरपवादमयावकुत्यामितरां जुगुप्सते । चेत:-श्य:-काम: । यदाह-'यः करोति गुरुभाषितं मुदा संश्रये वसति वृद्धसंकुरे । मुखते तरुणकोकसंगति ब्रह्मचर्यममक स रक्षति ॥' [ १२ उच्छ्य:-- उत्सवः । महोदयः -- मोक्षः । समरसीमावः -- बृद्धविदानन्दानुमवः । तदनुमावाः--सबोरानावित्रक्षयकातिकारणवैरोपश्चयनोपसर्यनिवारणादयस्तेषामुदय उत्कर्षो येषाम् ।। अथवा समरसीमाव-स्यानुमावः कार्यमुदयो बुद्धितपोविक्रियौषधिप्रमृतिक्रव्यिकक्षणोऽम्युदयो येषाम् ॥९६॥ 24 अय वृद्धेतरसांगस्ययोः फलविशेषमभिलयति-कालुष्यं पुंस्युदीर्णं जल इव कतकैः संगमाहचेति वृद्धे-रक्मक्षेपादिवाप्तप्रश्नममपि छघूदेति तत्मिङ्गसङ्गात् ।

रागो ब्राग्वद्धसङ्गात्सरटबदुपलक्षेपतक्ष्वेति शान्तिम् ॥५७॥ जागे पाँच रलोकोंसे इद्ध पुरुषोंको संगतिका विधान करना चाइते हैं। सर्वप्रथम निरन्तर कुशख्ताके इच्छुक मुसुक्षको मोक्षमार्गका निर्वहण करनेमें कुशख गुरुओंकी सेवा अवश्य करनेका निर्देश करते हैं-

वाभिगैन्बो मृदीबो झुवति च युविभस्तव छीनोऽपि योगाद्,

हे साधु ! इस ब्रह्मचर्यव्रतमें चारित्र अयवा कल्याणमें क्कावट न आनेकी इच्छासे तुझे ऐसे नीतिशाळी वृद्धाचार्योंकी सेवा करनी चाहिए जिनका पितृकुळ और गुरुकुळ उनके चित्तको कुमार्गमं जानेसे रोकता है (क्योंकि कुळीन पुरुष खोटे अपवादके भयसे खोटे कार्यों-से अत्यन्त रहानि करता है), सच्चे गुरुऑके बचर्नोके अनुसार चलनेसे जिनका काम-विकार नष्ट हो गया है, जो संसारके दुःखोंसे अत्यन्त भीत रहते हैं, सदा परहितके क्यापारमें क्षानन्द मानते हैं, जिनका मोक्ष निकट है, तथा शुद्ध चिदानन्दके अनुसबके प्रमावसे जिनके तत्काळ रागादिका प्रसय, जन्मसे होनेवाळे वैरका उपशमन, उपसर्गनिवा-रण आदिका उत्कर्ष पाया जाता है अथवा शुद्ध चिदानन्दके अनुमवका कार्य बुद्धि, विकिया, वप, औषषि आदि ऋदिरूप अम्युद्य पाया जाता है, ऐसे आचारोंकी संगति अवस्य करनी चाहिए।।९६॥

वृद्धजनोंकी और युवाबनोंकी संगतिके फल्में अन्तर वतलाते हैं-जैसे जलमें की चड़के योगसे उत्पन्न हुई कालिमा निर्मलीके चूर्णके योगसे शान्त हो जाती है वैसे ही अपने निमित्तोंके सम्बन्धसे जीवमें उत्पन्त हुई कालिमा अर्थात् होव, शोक,

٩

कालुष्यं—द्वेषयोकमयादिसंक्षेशः पद्माविकत्वं च । सरटवत्—करकेटुको यथा । एति शान्ति— शाम्यति । राग वदीर्णोऽपि इत्युपसृत्य योज्यम् ॥९७॥

स्य प्रायो यौवनस्यावस्यं विकारकारित्वप्रसिद्धेर्पुणातिश्चयञ्चालिनोऽपि तरुणस्यामयणसविश्वास्यत्या प्रकाशयन्त्राह—

> बप्युचद्गुणरत्नराशिरुगिष स्वच्छः कुलीनोऽपि ना, नध्येनाम्बुधिरिन्दुनेव वयसा संसोभ्यमाणः शनैः । स्राशाचक्रविर्वातर्गोजतज्ञलाभोगः प्रवृत्यापगाः, पुण्यात्माः प्रतिलोमयम् विषुरयत्यात्माधयान् प्रायशः ॥९८॥

> > ٠,

रक्-दीप्तिः । संक्षोभयमाणः-प्रकृतेश्वात्यमानः । यस्लोकः-

'अवश्यं यौवनस्थेन क्लीबेनापि हि जन्तुना । विकारः खलु कर्तव्यो नाविकाराय यौवनस् ॥' [

पळाभोगः—मूढळोकोपमोगो वारिविस्तारस्य । पुण्यारमाः—पवित्रस्वमादाः । वनस्ववादिति । प्रतिकोमयत्—प्रावर्तयन् प्रावारिणोः कुर्वेशिस्थर्यः । विद्युरप्रति—श्रेयसी प्रश्वयति शास्त्राश्रयान् विष्यादीन्मस्त्यादीस्य ॥९८॥

भय आदि रूप संक्ष्मेश ज्ञान और संयमसे दृद्ध पुरुषों की संगितसे शान्त हो जाता है। तथा जैसे जलमें निर्मलीके चूर्णसे शान्त हुई कीचड़की कालिमा पत्थर फेंकनेसे तत्काल उद्भूत हो जाता है वैसे हो जीवमें दृद्धजनों की संगितिसे शान्त हुआ भी संक्ष्मेश दुराचारी पुरुषों की संगितिसे पुनः उत्पन्न हो जाता है। जैसे मिट्टीमें लिपी हुई गन्य जलका योग पाकर प्रकट होती है उसी तरह युवाबनों की संगितिसे जीवका अप्रकट भी राग प्रकट हो जाता है। तथा जैसे पत्थर के फेंकनेसे गिरगिटका राग—वदलता हुआ रंग शान्त हो जाता है वैसे ही हुदों की संगितसे उद्भूत हुआ राग शान्त हो जाता है। विश्व जनमें संगितिसे उद्भूत हुआ राग शान्त हो जाता है। अतः प्रक्षमर्थ प्रतके पालकों से दुरावारी जनों की संगित कोइकर ज्ञानशृद्ध और संयमशृद्धों की संगित करनी चाहिए।।१७॥

यह बात प्रसिद्ध है कि प्रायः गौनन अनस्थामें निकार अनश्य होता है। अतः अवि-शय गुणशाली तरुणकी संगति भी सर्वथा निश्चसनीय नहीं है, यह बात कहते हैं—

जैसे रत्नोंकी राशिकी चमकसे प्रदीप्त स्वच्छ और प्रशान्त भी समुद्र चन्द्रमाके द्वारा धीरे-धीरे श्रुव्ध होकर अपने गर्जनयुक्त जलके विस्तारसे दिशा मण्डलको चंचल कर देता है, पवित्र गंगा आदि निद्योंको चन्मार्गगामिनी वना देता है और समुद्रमें वसनेवाले मगर- मच्छोंको भी प्रायः कष्ट देता है उसी प्रकार प्रतिक्षण बढ़ते हुए गुणोंके समूहसे प्रदीप्त स्वच्छ कुलीन भी मतुष्य यौवन अवस्थामें धीरे-धीरे चंचल होता हुआ आशापाधमें फॅसे हुए और डींग मारनेवाले मृह लोगोंके इष्ट विषयोपमोगका साधन वनकर अर्थात् कुलंगों पड़कर अपनी मन-वचन-कायकी पुण्य-प्रवृत्तियोंको कुमार्गमें ले जाता है और अपने आधितों- को भी कल्याणसे अष्ट कर देता है।।९८।।

१. व्यावर्तयन् उत्पर्वे वारिणीः कुर्विश्वत्यर्थः -- म. कु. च.।

वय तारुणेऽन्यविकारिणं प्रशंसयति-

हुर्गेऽपि योवनवने विहरन् विवेक्षचिन्तार्मीण स्फुटमहत्वमवाप्य घन्यः । चिन्तानुरूपगुणसंपहुरुप्रमावी वृद्धो अवत्यपछितोऽपि जगहिनीरया ॥९९॥

जगद्विनीत्या-क्रोकानां शिक्षासंपादतेन ॥९९॥

बयासामुसाधुक्रयाफलं स्वस्यद्वारेण स्फूटयति-

सुद्योलोऽपि क्रुजीलः स्यावदुर्गोच्छ्या चारवस्तवत् । क्रुजीलोऽपि सुद्योलः स्यात् सद्गोच्छ्या मारिवसवत् ॥१००॥

स्पष्टम् ॥१००॥

जो युवावस्थामें भी निर्विकार रहते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं-

यौबनरूपी दुर्गम बनमें विद्वार करते हुए अर्थात् युवावस्थामें महिमाको प्रकट करने-बाले विवेकरूपी चिन्तामणिको प्राप्त करके चिन्ताके अनुरूप गुणसम्पदासे महान् प्रमाव-शाली बन्य पुरुष लोगोंको शिक्षा प्रदान करतेके कारण केशोंके श्वेत न होनेपर भी बृद्ध लैसा होता है अर्थात् जो युवावस्थामें संयम धारण करके लोगोंको सत् शिक्षा वेता है वह वृद्धा-वस्थाके विना भी बृद्ध है ॥९९॥

असाधु और साधु पुरुषोंके साथ संभाषणावि करनेका फूछ वृष्टान्त द्वारा वत-छाते हैं—

दुष्टबनोंकी संगतिसे चारदत्त सेठकी तरह सुशील भी दुराचारी हो जाता है। और सन्बनोंकी संगतिसे मारिवृत्त राजाकी तरह दुराचारी भी सदाचारी हो जाता है।।१००॥

विशेषार्थ — जैन क्यानकोंने चारुट्स और यशोधरकी कथाएँ अविप्रसिद्ध हैं। चारुट्स प्रारम्भों बढ़ा धर्मात्मा था। अपनी पत्नीके पास भी न जाता था। फछतः उसे विपयासक बनानेके छिए वेस्थाकी संगतिमें रखा गया तो वह इतना विषयासक हो गया कि वारह वर्णोंने सोछह करोड़ स्वणंभुद्राएँ छुटा नेठा। जब पासमें कुछ भी न रहा तो वेस्थाकी अभिमानिकाने एक दिन रात्रिमें उसे सोता हुआ ही उठवाकर नगरके चौराहे पर फिकवा दिया। इस तरह कुसंगमें पड़कर धर्मात्मा चारुट्स कहाचारी वन गया। इसी तरह सारिट्स राजा अपनी कुछवेती चण्डमारीको विछ दिया करता था। एक वार उसने सब प्रकारके जीव-जन्तुओं के गुगळकी विछ देवीको देनेका विचार किया। उसके सेवक एक मतुष्य गुगळकी खोजमें थे। एक तरण गुरूप शुन्छक और श्रुट्छिका भोजनके छिए नगरमें आये। राजाके आदमी वन दोनोंको पकड़कर छे गये। राजाके उन्हें देखकर पूछा—सुम दोनों कीन हो और इस कुमारवयमें दीक्षा छेनेका कारण क्या है। तब उन्होंने अपने पूर्वजन्मोंका मुत्तान्य मुनाया कि किस तरह एक आटेके वने मुगेका विख्वान करनेसे उन्हें कितना कच्छ मोगना पढ़ा। उसे मुकर राजा मारिट्सने जीवविष्ठा विचार छोड़ दिया और जिनदीक्षा धारण कर छै। यह सत्संगतिका फळ है। १४००।

Ę

٩

अर्थैवं स्त्रीवैराय्यश्वकोषिवतं ब्रह्मचर्यसतं स्त्रीरागकवाव्यवगतन्मनोहराङ्गितरीक्षणपूर्वरतानुस्मरण-वृष्येष्टरस-स्वश्चरीरसंस्कारपरिहारस्वभावभावनापञ्चकेन स्थैर्यमापावयेदित्युपदेष्ट्रमिदमाचष्टे—

रामारागकषाश्रुतौ श्रुतिपरिभ्रष्टोऽसि चेद् भ्रष्टदुक्, तद्रम्याङ्गनिरीक्षणे भवसि चेत्तत्पूर्वभूकावसि । निःसंज्ञो यदि वृष्यवाञ्छितरसास्वादेऽरसनोऽसि चेत्. संस्कारे स्वतनोः कुजोऽसि यवि तत् सिद्धोऽसि तुर्यवते ॥१०१॥

रामारागकथाश्रुतौ--रामार्या स्त्रिया रागो रतिः, तदर्यं रामयो वा रागेण क्रियमाणा कथा तदाः कर्णने । श्रुतिपरिश्रष्टः-अत्यन्तनिषरः संस्कारपराङ्गुकोओत्वर्षः ॥१०१॥

अय पृष्यद्रव्यसीहित्यप्रसार्वं सावयति-

को न वाजीकृतां दुसः कन्तुं कन्वरुयेद्यतः। क्रव्वमूलमवःशासमृतया पुरुषं विदुः ॥१०२॥

वाजीकृतां--- अवाजिनं वाजिनं कुर्वेन्ति वाजीकृतो रतौ वृद्धिकराः वीराधर्यास्तेषाम् । कन्दल्येत्--15 सङ्गावयेत् । जोह्वेन्त्रियसंतर्पणाप्रभवत्वात् कन्वर्पवर्पस्य । अत्र पूर्वरतानुस्मरण---वृष्येण्टरसादिवर्जनस्य पुनला-वेशो ब्रह्मचर्यपालने ब्रत्यन्तयस्त्रः कर्तेच्य इति बोधयति । मुद्वः साम्यस्त्रात्तस्य । तथा च द्ववन्ति— 🧠

आगे कहते हैं कि स्त्रीरागकवाश्रवणं, उसके सनोहर अंगोंका निरीक्षण, पूर्व मुक मोगोंका स्मरण, कामोदीपक मोजन और शरीर संस्कार इन पाँचोंके त्यागरूप पाँच मान-नाओंसे ब्रह्मचर्य व्रतको स्थिर करना चाहिए-

है साधु ! यदि तू सीमें राग चत्पन्न करनेवाली अथवा सीसे रागसे की जानेवाली कथाको सुननेमें बहरा है, यदि तू उसके सुख, स्तन आदि मनोहर अंगोंको देखनेमें अन्या है, यदि तु पहछे भोगी हुई स्त्रीका स्मरण करनेमें असैनी है, यदि तु वीर्यवर्धक इच्छित रसोंके आस्वादमें जिह्नाहीन है, यदि तू अपने शरीरके संस्कार करनेमें वृक्ष है (वृक्ष अपना संस्कार नहीं करते) तो तू ब्रह्मचर्य व्रतमें सिद्ध है-सच्चा ब्रह्मचारी है ॥१०१॥

विशेषार्थ-आँख, कान और जिह्ना तथा मनपर नियन्त्रण किये विना ब्रह्मचयका पाछन नहीं हो सकता। इसिछए ब्रह्मचारीको स्त्रियोंके विषयमें अन्धा, बहरा, गूँगा तथा असंज्ञी तक बनना चाहिए। इसीलिए जैन मुनि स्नान, विलेपन, तेलमर्दन, वन्तमंजन आहि शरीर संस्कार नहीं करते। रसना इन्द्रियको भी स्पर्शन इन्द्रियकी तरह कामेन्द्रिय कहा है। इसका जीवना स्पर्शनसे भी कठिन है। अकलंक देवने तत्वार्थवार्तिकरें कहा है कि जो स्पर्शजन्य सुखका त्याग कर देते है वे भी रसनाको वशमें नहीं रख सकते। आगममें भी कहा है—'इन्द्रियोंमें रसना, कर्मोंमें मोहनीय, ब्रतोंमें ब्रह्मचर्य और गप्तियोंमें मनोगृप्ति ये चार बढ़े कष्टसे वशमें आते हैं ॥१०१॥

वीर्यवर्द्धक रसोंके सेवनका प्रयाव बतलाते हैं—

मनुष्योंको घोड़ेके समान बना हेनेवाले वीर्यवर्दक दूध बादि पदार्थोंको वाजीकरण कहते हैं। वाजीकरणके सेवनसे मत्त हुआ कीन पुरुष कामचिकारको नहीं करता अर्थात सभी करते हैं। क्योंकि ऋषियोंने पुरुषको कर्ष्वमूछ और अध्यक्षाख कहा है।।१०२॥

१. तदर्था रामया रागेण वा-भ. कु. च.।

Ę

'अक्साण रसणी कम्माण मोहणी तह वयाण बंगं च । गुत्तीणं मणगूती चत्ररो दुक्सेण सिन्हांति ॥' [ ] ॥१०२॥ ´

क्षय पूर्वेऽपि भूयांसो मुक्तिपयप्रस्यायिनो बहाबतप्रयादश्वा छोके भूयांसमुपहासमुपगता इति दर्शयंस्तत्र सुतरा साधूनवधानपरान् विधातुमाह—

दुर्घवींद्वतमोह्योल्किकतिरस्कारेण समाकराद्, भूत्वा सद्गुणपण्यजातमयनं मुक्तेः पुरः प्रस्थिताः । लोलासोप्रतिसारकैमैववकौराक्षिप्य तां तां हटा-स्तीताः किन्त विद्यस्वनां यतिवराः चारित्रपूर्वाः क्षितौ ॥१०३॥

ह्यौत्किक:--श्रुवित श्रुवित वा सुखेन यात्यनेनेति श्रुव्कः श्रावेक्यनैष्क्रस्यद्रव्येम्यो राजग्राह्यो भागः । श्रुव्के नियुक्तः धौत्किकः । तेन साधम्यं मोहस्य पापावसमूयिष्ठत्वात् । सस्य तिरस्कारः छलनोपक्रमः । आक्षित्य--सोल्कुष्ठं हृद्यद् व्यावस्यं । चारित्रपूर्वा:---पूर्वश्वव्देन श्रकट-कूर्वकर-स्द्रादयो गृह्यन्ते ॥१०३॥

विशेषार्थ — भगवद्गीता (अ. १५।१) में कहा है — 'कर्बम्लमः शाखमश्वर्यं प्राहुर-व्ययम्' इसके द्वारा संसारको वृक्षका रूपक दिया है। वसीको लेकर यहाँ प्रन्यकारने पुरुषके क्यर घटित किया है। पुरुष मूळ कपर है अर्थात् जिह्वा आदि चनका मूळ है और हाथ-पैर आदि अवयव अयोगत शाखा हैं। इसका आशय यह है कि जिह्वाके द्वारा पुरुष जिस प्रकार-का भोजन करता है उसी प्रकारके उसके शरीरके अवयव वनते हैं। अतः जिह्वा द्वारा वाजी-करण पदार्थोंका सेवन करनेसे शरीरके अवयव भी तद्नुरूप होंगे। अतः उन्हें संयत करनेके छिप जिह्वा इन्द्रियको संयत करना चाहिए। उसके विना ब्रह्मचर्यका पाळन कठिन है।।१०२॥

पूर्वकालमें बहुत-से मोक्समार्गी पुरुष नक्षचर्य जतमें प्रसाद करके छोकमें अत्यिकि इपहासके पात्र बने, यह दिखलाते हुए साधुओंको उसमें सावधान करते हैं—

पूर्वकालमें चारित्र, शकट, कूर्चवार कह आदि अनेक प्रमुख बित, हुर्धर्ष और बद्धात चारित्र मोहनीय कर्मरूपी कर वसूल करनेवालेको छलकर चररूपी खानसे सन्यग्दर्शन आदि गुणरूप बहुत-सी विक्रेय वस्तुओंको लेकर मुख्तिके मार्गकी ओर चले थे। किन्तु कर वसूल करनेवाले चारित्र मोहनीय कर्मके श्त्रीरूपी गर्विष्ठ मटोंके द्वारा वलपूर्वक पकड़ लिये गये। फिर बनकी जगत्में हारत्र और लोक से प्रसिद्ध क्या-क्या विबन्यना नहीं हुई, बन्हें बहुत ही हुद्देश भोगनी पड़ी ॥१०३॥

विशेषार्थ — राज्यों में किसी खान वगैरहसे निकलनेवाली विक्रेय वस्तुओं पर कर वस्ल करनेके लिए सनुष्य नियुक्त होते हैं। यदि कोई सनुष्य उन्हें छलकर और खानसे रत्न आदि छेकर मार्गर्से जानेका प्रयत्न करता है तो कर वस्तुल करनेवालों के उन्मत्त सिपाहियों के द्वारा पकड़े जानेपर वलपूर्वक पीछे ढकेल दिया जाता है और फिर उसकी दुईशाका पार नहीं रहता। वही स्थिति पूर्वकालमें कुछ यिवयों की हुई। वे भी मोध्रमाग्र में चले थे किन्तु उनके अन्तस्तलमें बैठा हुआ चारित्र मोहनीय कर्म बहा उद्धत था, उसे घोखा देना शक्य नहीं था। किन्तु उन यिवयों ने उसकी परवाह नहीं की और घर त्याग कर वन गये संन्यासी और चल पड़े मुक्तिकी ओर। उन्हें शायह पता नहीं था कि चारित्रमोहनीय महाराजके वहे गर्वीले मट नारीका सुन्दर रूप वारण करके ऐसे लोगोंको पकड़नेके लिए सावधान हैं। वस पकड़ लिये गये, कामिनीके सोहपाशर्में फंस गये। फिर तो उनकी जगत्में खल हंसी

₽

Ę

सयाकिञ्चन्यत्रतमध्यचलारिश्चता पर्येन्यांवर्णीयतुमनास्तत्र शिवाधिनः प्रोत्साहियतुं लोकोत्तरं तन्मा-हात्म्यमादावादिशति—

मूर्का ओहवशान्समेदमहमस्येत्येवमावेशनं,
तां बुष्टग्रहवन्त मे किमिष नो कस्याप्यहं खल्विति ।
धाकिञ्चन्य-सुसिद्धमन्त्रसतताम्यासेन चुन्वन्ति ये
ते शक्यत्प्रतपन्ति विश्वपतयिक्षमं हि वृत्तं सताम् ॥१०४॥
मोहवशात्—चारित्रमोहवशात् चारित्रमोहनीयकर्मविषाकपारसन्त्र्यात् । उनतं च-'या मूर्जानामेयं विज्ञातव्यः परिग्रहोऽयमिति ।
मोहोदयादुदीर्जो मूर्ज सु ममत्वपरिणामः॥' [पुरुषाषं, १११]

तो हुई ही दुर्दशा भी कम नहीं हुई। महामारत आदिमे उनकी कथा वर्णित है। अतः मुक्ति मार्गके पथिकोको चारित्र मोहनीय महाराजसे बहुत सावधान रहना चाहिए। उनका देना--पावना चुकता करके मोक्षके मार्गमें पग रखना चाहिए अन्यथा उनके सिपाही आपको पकढ़े विना नहीं रहेंगे ॥१०३॥

इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रतका वर्णन समाप्त हुआ।

आगे अद्वाकीस पर्योसे आर्किचन्यव्रतको कहना चाहते है। सर्वप्रयम ग्रुमुक्ष

.मोत्साहित करनेके छिए उस व्रतका अछौकिक माहात्म्य वतलाते हैं-

मोहनीय कर्मके उदयसे 'यह मेरा है' 'मैं इसका हूँ' इस प्रकारका को अभिप्राय होता है उसे मूर्छा कहते हैं। इलोक्में आया 'एवं' शब्द प्रकारवाची है। अतः 'मैं याहिक हूँ', 'मैं संन्यासी हूँ', 'मैं राजा हूँ' 'मैं पुरुष हूँ', 'मैं स्वी हूँ', इत्यादि मिध्यात्वमूल्क अभिप्रायोका प्रहण होता है। इस प्रकारके सभी अभिप्राय मूर्छो हैं। कोई भी बाह्य या आभ्यन्तर काम कोषादि वस्तु मेरी नहीं है और न मैं भी किसी वाह्य या आभ्यन्तर वस्तुका हूँ। 'खलु' शब्द कोई अन्य मैं नहीं हूँ और न मैं कोई अन्य हूँ इस प्रकारके आर्किचन्यव्यवरूप प्रसिद्ध मन्त्रके निरन्तर अभ्याससे जो बहाराख्यस आदि दुस्ट प्रहके समान उस मूर्जाका निमह करते हैं वे तीनों लोकोंके स्वामी होकर सदा प्रतापशाली रहते हैं। यहां यह शका हो सकती है कि अक्तिचन जगतका स्वामी कैसे हो सकता है। अतः कहते हैं कि सन्त पुरुषोंका निरित्त अलीकिक होता है।।१०४॥

चिशेषार्थ — भेरा कुछ भी नहीं है इस प्रकारके भावको आर्किचन्य कहते हैं, उसका अर्थ होता है निर्मान । अतः ममत्वका या मूर्जाका त्याग आर्किचन्यव्रत है। इसका दूसरा नाम परिप्रहत्यागव्रत है। वास्तवमें मूर्जाका नाम ही परिप्रह है। कहा है — जो यह मूर्जा है उसे ही परिप्रह जानना चाहिए। मोहनीय कमके उदयसे होनेवाले ममत्व परिणामको मूर्जा कहते हैं। प्रन्थकार आशाधरने अपनी संस्कृत टीकामें मोहसे चारित्रमोहनीय लिया है क्योंकि चारित्रमोहनीय के मेद लोभके उदयमें ही परिप्रह संज्ञा होती है। कहा है — उपकरणके देखनेसे, उसके चिन्तनसे, मूर्जामाव होनेसे और लोभकर्मकी उदीरणा होनेपर परिप्रह संज्ञा होती है। कहा स्वामीन

१. ववयरणदसणेण सस्सुवजोगेणे मुन्छिदाए य.। कोहस्सुदीरणाए परिवाहे बायदे राज्या ॥—यो. जी. १६८ वा. ।

इत्येवं—इतिशन्दः स्वरूपायंः, एवंशन्दः प्रकारायंः । तेनाहं-याक्षिकोऽर्हः, परिवाडहं राजाहं पुमानहं स्त्रीत्यादि—मिष्यात्वादिविवर्तामिनिवेशा गृहान्ते । खळ्ळः—अतोऽपि न कोञ्यन्योऽहमिति ग्राह्मम् । आर्कि-खन्यं—नैर्मत्यम् । सुसिद्धमन्त्रः—यो गृह्णदेशानन्तरसेव स्वकर्ष कुर्यात् । यदाद्वः—

'सिद्धः सिध्यति काळेन साघ्यो होमजपादिना ।

सुसिद्धश्तत्क्षणादेव अरि मूळान्निकुन्तित ॥' [ ]

धुन्वन्ति—निगृह्धन्ति । चित्रं—अिकञ्चनाक्ष्य जगत्क्वामिनक्ष्वेत्याक्ष्यर्यम् ॥१०४॥
अयोजयपरिग्रह्दोवस्थापनपुरस्सरं अयोधिनस्तत्परिहारमुपदिवित—

शोध्योऽन्तनं तुषेण तण्डुळ इव ग्रन्थेन रुद्धो बहि
जीवस्तेन बहिभू वाऽपि रहितो मूळ्भिपाछन् विषम् ।

सिजोंकेण कृणीव नाहति गूणं दोषेरिंग त्वेद्यते,

तदुप्रन्यानबहिष्चतुर्देश बहिश्चोन्झेहुश श्रेयसे ॥१०५॥.

इसकी ज्याख्यामें बाह्य गाय, भैंस, मणि, मुक्ता आदि चेतन-अचेतन वस्तुओं के और राग आदि डपाधियोंके संरक्षण, अर्जनके संस्कार रूप ज्यापारको मूर्छी कहा है। इसपर-से यह शंका की गयी कि यदि मूर्जीका नाम परिप्रह है तब तो नाहा वस्तु परिप्रह नहीं कही जायेगी क्योंकि मुखीसे वो आम्यन्तरका ही प्रहण होवा है। इसके उत्तरमें कहा है- उक्त क्यन सत्य ही है क्योंकि प्रधान होनेसे अम्यन्तर को ही परिग्रह कहा है। वाह्यमें कुछ भी पास न होनेपर भी 'मेरा यह है' इस प्रकार संकल्प करनेवाला परिप्रही होता है। इसपर पुनः शंका हुई कि तब तो बाह्य परिप्रह नहीं ही हुई। तो उत्तर दिया गया कि ऐसी बात नहीं है। बाह्य भी परिष्ठह है क्योंकि मूर्जीका कारण है। पुनः शंका की गयी—यदि, 'यह मेरा है' इस प्रकारका संकल्प परिम्रह है तो सन्यन्ज्ञान आदि सी परिम्रह कहलायेंगे क्योंकि जैसे राग आदि परिणाममें ममत्व भाव परिमह कहा जांता है वैसे ही सम्बन्जानांदिकमें भी समत्व भाव होता है। तब उत्तर दिया गया कि जहाँ प्रमत्तमांवका योग है वहीं मूर्छी है। अतः सम्यग-ज्ञान, सन्यग्दर्शन और सन्यक् चारित्रसे युक्त व्यक्ति अप्रमत्त होता है। उसके मोहका अमाव होनेसे मूर्ज नहीं है अतः वह अपरिमही है। दूसरी वात यह है कि जान आदि तो आत्माका स्वमाव है। उसे छोड़ा नहीं जा सकता अतः वह परिप्रहमें सन्मिछित नहीं है। किन्तु राग आदि तो कर्मके उदयसे होते हैं, वे आत्मांके स्वमाव नहीं हैं अतः छोड़ने योग्य हैं। चनमें 'यह मेरे हैं' ऐसा संकल्प करना परिप्रह है। यह संकल्प सब दोषोंका मूळ है। 'यह मेरा है' ऐसा संकल्प होनेपर उसकी रक्षाका माच होता है। उसमें हिंसा अंवरूय होती है। परिप्रहकी रक्षाके लिए इसके उपार्जनके लिए झूठ वोलता है, चोरी भी करता है अतः परिप्रह सन अनयौंकी जह है। उससे छूटकारा पानेका रास्ता है आर्किनन्यरूप सुसिद्ध मन्त्रका निरन्तर अभ्यास । जो मन्त्र गुरुके उपदेशके अनन्तर तत्काल अपना कास करता है उस मन्त्रको ससिद्ध कहते हैं। कहा है- जो काल पाकर सिद्ध होता है वह सिद्ध मन्त्र है। जो होम-जप आदिसे साघा जाता है वह साध्य मन्त्र है। और जो तत्स्रण ही शत्रुको मृलसे नष्ट कर देता है वह सुसिद्ध सन्त्र है।

आकिचन्य भाव परिप्रहका पाश छेदनेके लिए ऐसा ही सुसिद्ध मन्त्र है ॥१०४॥ दोनों ही प्रकारके परिप्रहोंके दोष बताते हुए सुसुक्षुआंको उनके त्यागका उपदेश देते हैं— ŧ

Ę

3

भोष्यः कर्ममलं कोण्डकं च त्याविषतुमधक्यः । रुद्धः जासक्ति नीतः छादितस्र । • व्यायापनेतुं न कोण्डकस्तन्दुलस्य सतुषस्य । न तथा शक्यं जन्तोः कर्ममलं सङ्गसकस्य ॥' [

बुणं-अहिसकत्वाभिगम्यत्वादिकम् । अबहिः--आम्यन्वरान् । उद्यथा--

'मिच्छत्तवेदरागा इस्सादीया य तह य छद्दोसा । चत्तारि तह कसाया चडदसब्यंतरा गंथा । [ म. बाराः १११८ गा. ]

दश क्षेत्रादीन् । यदाह--

'क्षेत्रं घान्यं घनं वास्तु कुप्यं शयनमासनम् । द्विपदाः पश्चवो भाण्डं बाह्या दश्च परिग्रहाः॥' [सोम. स्या. ४१३ स्लो.]

जैसे बाहरमें तुबसे बेष्टित चावल अर्थात् घान बाहरका छिलका दूर हुए विना छन्दरसे मुद्ध नहीं हो सकता, बैसे ही बाह्य परिमहमें आसफ हुआ जीव अभ्यन्तर क्मेमल-एको छोड़नेमें असमय होनेसे अन्वःमुद्ध नहीं हो सकता। इसमर-से यह शंका हो सकती है कि यदि ऐसी वात है तो बाह्य परिमह ही छोड़ना चाहिए, अन्वरंग परिमह नहीं छोड़ना चाहिए? इसके उत्तरमें कहते हैं—वैसे केंचुलीसे रहित भी सर्प विषयर होनेसे गुणी नहीं हो जाता किन्तु विष रहनेसे दोषी ही होता है, बैसे ही बाह्य परिमहसे रहित भी जीव यदि अन्दरमें ममत्व माव रखता है तो अहिंसा आदि गुणोंका पात्र नहीं होता, किन्तु दोषोंका ही पात्र होता है। इसलिए चारित्रकी रक्षांके लिए और मोक्षकी प्राप्तिके लिए अन्तरंग चौदह और बाह्य स्थ परिमहोंको छोड़ना चाहिए॥१०५॥

विशेषार्थं—बाह्य परिप्रहोंको त्यागे बिना अन्तः मुद्धि उसी प्रकार सस्मव नहीं है जैसे घानके अन्दर चावळके अपरका छाळ जावरण दूर होकर चावळ स्वच्छ सफेद नहीं हो सकता। कहा है—'जैसे तुप (छिळका) सहित चावळके अपरका छाळ छाळका दूर नहीं किया जा सकता। वैसे ही परिप्रहेंसे आसक्त जीवका कममळ दूर नहीं किया जा सकता।'

किन्तु इसका यह मतछव नहीं है कि केवळ वास परिप्रह ही छोड़ने योग्य हैं या वास परिप्रह के छोड़ने अन्तरंग परिप्रह से छुटकारा मिळ जाता है। वास परिप्रह की तरह अन्तरंग परिप्रह मी छोड़ना चाहिए तथा उसके छिए सदा प्रयत्नशीठ रहना चाहिए। वास परिप्रह छोड़ देनेपर भी यदि शरीरके प्रति भी मसत्व माय बना रहा तो शरीरके नक रहनेपर भी परिप्रह से छुटकारा नहीं हो सकता। अभ्यन्तर परिप्रह इस प्रकार हैं—मिथ्यात्व — चस्तुके यथार्थ स्वरूपका अग्रद्धान, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद अर्थात् स्त्रीवेद नोकपायके चद्यसे पुरुषमें, पुरुषवेद नोकषायके चद्यसे स्त्रीमें और नपुंसकवेद नोकपायके चद्यसे दोनोंमें रमणकी असिकाषा, हास्य, मय, जुगुप्सा, रित, अरित, शोक तथा चार कपाय ये दोनोंमें रमणकी असिकाषा, हास्य, मय, जुगुप्सा, रित, अरित, शोक तथा चार कपाय ये चौद्द अन्तरंग परिप्रह हैं। और खेत, गृह, धन—सुवर्णोहि, धान्य गेहूं आदि, कुष्य वस्त्र आदि, साण्ड—हींग, मिर्चा आदि, दासदासी—मुत्यवर्ण, हाथी आदि चौपाये सवारी, सरया-आसन ये दस वास परिप्रह हैं। सोमदेवके उपासकाव्ययनमें रावको नहीं गिनाया है और शब्या तथा आसनको अळग-अळग गिनकर दस संख्याकी पूर्ति की है।

. ₹

ते च कर्मबन्धन (निवन्धन) मुच्छीनिमित्तत्वात्याज्यतयोपिदिष्टाः । यदनाह-

'मूर्छालक्षणकरणात् सुघटा व्याप्तिः परिग्रहत्वस्य । सग्नन्थो मूर्छावांत् विनापि किल शेषसंगेम्यः ॥' 'यद्येवं भवति तदा परिग्रहो न खलु कोऽपि विहरङ्गः । भवति नितरां यतोऽसौ घत्ते मूर्च्छानिमित्तस्वम् ॥' 'एवमितव्याप्तिः स्यात्परिग्रहस्येति चेद् भवेन्नेवस् । यस्मादकषायाणां कर्मग्रहणे न मूर्च्छारित्त ॥' [पूक्षावं. ११२-११४]

सग सङ्गत्यागविधिमाह-

परिमुच्य करणगोचरमरीचिकामुन्तिताखिलारम्मः । स्यान्यं ग्रन्थमञ्जेषं त्यक्त्वापरनिर्ममः स्वशमं मजेत ॥१०६॥

करणगोचरमरोचिकां—करणैश्वक्षुरावीन्द्रियः क्रियमाणा गोवरेषु रूपादिविषयेषु मरीविका प्रतिनियतवृत्त्यात्मनो शनाक् प्रकाश । अथवा करणगोचरा इन्द्रियार्था सरीविका मृगतृष्येव लक्षवृद्धपा रे

श्वेतान्वर साहित्यमें सिद्धसेन गणिकी तत्त्वार्यटीकामें (७१२) अन्तरंग परिप्रहकी संस्था तो चौदह बतलायी है किन्तु वाह्य परिप्रहकी संस्था नहीं लिखी। उनमें-से अभ्यन्तर परिप्रहके चौदह भेद हैं—राग, हेप, क्रोध, मान, माया, लोम, जिप्यादर्शन, हास्य, रित, अरति, मय, शोक, जुगुण्सा लौर वेद। वाह्य परिप्रह—वास्तु, क्षेत्र, धन, घान्य, शय्या, खासन, यान, कुष्य, हिपद, त्रिपद, चतुष्यद और माण्ड हैं।

अभ्यन्तर परिमहर्मे वेदको एक गिना है और रागहेषको मिलाकर रिप्त संख्या पूरी की हैं। किन्तु वाह्य परिमह अलग गिननेसे १२ होते हैं। इसमें त्रिपद नवीन है जो अन्यत्र नहीं है। वैसे इस परन्परामें ९ वाह्य परिमह गिनाये हैं। यथा—वर्म संमहकी टीकामें कहा है— वन १, घान्य २, क्षेत्र २, वास्तु ४, कृष्य ५, सुवर्ण ६, कृष्य ७, द्विपद ८, चतुष्पद ९ ये वाह्य परिमह हैं। हेमचन्द्रने भी नी वाह्य परिमह केंद्रे हैं। १०५॥

परिग्रहके त्यागकी विवि कहते हैं-

मरीचिकाके तुल्य इन्द्रिय विषयोंको त्याग कर समस्त सावश क्रियाओंको भी त्याग है। तथा छोड़नेके छिए अक्य गृह-गृहिणी आदि समस्त परिप्रहको त्याग कर, जिसका छोड़ना शक्य नहीं है ऐसे शरीर आदिमें 'यह मेरा है' या 'यह मैं हूँ" इस प्रकारका संकल्प दूर करके आत्मिक मुखको भोगना चाहिए॥१०६॥

विशेषार्थ — इन्द्रियोंके विषय भरीषिकाके तुल्य हैं। सूर्यंकी किरणोंके रेतमें पड़नेसे वनमें मृगोंको जलका श्रम होता है उसे मरीषिका कहते हैं। जैसे मृग जल समझकर उसके लिए दीवृता है वैसे ही लोग ग्रुस मानकर वढ़ी उत्सुकतासे इन्ट्रियोंके विषयोंकी ओर दौढ़ते हैं। अतः वे सर्वप्रथम त्यागने चाहिए। उसके वाद समस्त आरम्मको त्यागकर लोड़ सकने योग्य समी प्रकारके परिप्रहोंको लोड़ देना चाहिए। वालकी नोकके बराबर भी लोड़ने योग्य

वनं घान्यं स्वर्णकृष्यानि क्षेत्रवास्तुनी ।
 द्विपाच्चतुष्पाच्चेति स्यूनंव वाह्याः परियहाः ॥—योगक्षास्त्र २।११५ की वृत्ति ।

Ę,

मृगैरिव सुखबुद्धचा लोकेरीत्सुक्षादिभगम्यमानत्वात् । त्याज्यं—त्यक्तं (शक्यं) गृहगृहिष्यादिकम् । अपरिनिर्ममः —त्यनतुमक्षवयशरीरादो अमेदमिति संकलारिहतः । उनतं च—

'जीवाजीवणिबद्धा परिम्महा जीवसंभवा चैव । तेसि सक्कच्चाओ इय मणिको णिमममो संगो ॥' [

1120511

परिप्रहको अपने पास नहीं रखना चाहिए। अपने पास न रखनेसे ऐसा आशय नहीं छेना चाहिए कि स्वयं न रखकर किसी दूसरेके अधिकारमें रख दे जैसा कि आजकछ साधु संघ मोटर रखते हैं और उसे किसी संघस्थ आवकको सौंप देते हैं। यह परिग्रहका त्याग नहीं है उसका भोग है। क्योंकि युद्यपि साधु स्वयं मोटरमें नहीं बैठते किन्तु उनका संकल्पजाछ उसमें बरावर रहता है। अपरिग्रही साधुके छिए तो जो छोड़ा नहीं जा सकता उस शरीरमें भी ममत्व भाव त्याच्य है। 'मोहके उदयसे ममकार और अहंकार होते हैं। ममकार और आईकार करनेसे आत्या रागमें होता है।

इन दोनोंका स्वरूप इस प्रकार कहा है—'को सदा आत्माके नहीं हैं और कर्मके वहचसे बने हैं ऐसे अपने करीर वगैरहमें 'यह मेरा है' इस प्रकारका अभिप्राय ममकार है। जैसे मेरा करीर। जो भाव कर्म जन्य हैं और निरुचयनयसे आत्मासे मिन्न हैं उन्हें अपना मानना अहंकार है। जैसे 'मैं राजा हूँ'। तो जिस परिप्रहको छोड़ना क्रम्य नहीं है उसमें भी ममकार करना जब परिप्रह है तब जिसका त्याग कर 'चुके उसे ही प्रकारान्तरसे अपनाना तो परिप्रह है ही। और परद्रव्यका प्रहण ही बन्धका कारण है तथा स्वद्रव्यमें ही जीन होना मोक्षका कारण है। कहा है—जो परद्रव्यको स्वीकार करता है, उसमें ममत्व माब रखता है। वह अपराधी है अतः अवक्य वैधवा है। और जो यित स्वद्रव्यमें छीन रहता है वह निर्पराधी है अतः अवक्य वैधवा है। और जो यित स्वद्रव्यमें छीन रहता है वह निर्पराधी है अतः अवक्य वैधवा है। और जो यित स्वद्रव्यमें छीन रहता है वह निर्पराधी है अतः नहीं वैधवा।

और भी कहा है — जो कोई भी गुक्त हुए हैं वे मेर्च विज्ञानसे गुक्त हुए हैं। और जो कोई बँचे हैं वे इसी मेर्च विज्ञानके अभावसे बँचे हैं यह निश्चित है। भेर विज्ञानसे मतछब है एक मात्र अपने गुद्ध आत्माम और आत्मिक गुणोंमें स्वत्व भाव और उससे मिन्न कर्मजन्य सभी पदार्थोंमें सभी भावोंमें आत्मबुद्धिका निरास! यह भेर विज्ञानकी भावना सत्त्व चछती रहना चाहिए। इसका विच्छेद होनेपर ममत्वभाव आये विना रहता नहीं। परिग्रहको छोड़ देने मात्रसे वह नहीं खूटती उसके छिए सदा जागरूक रहना

पहला है क्योंकि उसकी, जह तो ममत्व मान है ॥१०६॥

शक्वदनांत्मीयेषुं स्वतमुप्रमुखेषु कर्मजनितेषु ।

<sup>ी</sup> भारमीयाभिनिवेशी ममकारों ममः यथा देहः ॥

<sup>्</sup>ये कर्मकृता भावाः परमार्थनयेन वात्मनी जिल्लाः।

तंत्रात्मामिनिवेद्योऽह्यूरोऽहं यया नृपतिः ॥

<sup>। -,</sup> इ. - तत्त्वानुवा, १४-१३ वलोक ।

सय धनधान्यारियन्त्रयहाविष्ठस्य मिम्पाल-हास्य-वेद-रस्यरित-जोक-श्रय-मृतृप्या-मान-कोप-माया-कोमोद्भपपारतन्त्र्यं यत्र तत्र प्रवर्तमानमनुक्रमेण व्याकर्तुमाह—

> श्रद्धत्तेऽनर्थमर्थं हसमनवसरेऽप्येत्यगम्यामपीच्छ-त्यास्तेऽरम्येऽपि रम्येऽयहह न रमते दैिटकेऽप्येति शोकम् । यस्मात्तस्माद्विभेति सिपति गुणवतोऽप्युद्धतिकोषदम्मा-मस्यानेऽपि प्रयुक्ते ग्रसितुमपि नगद्विष्ट सङ्गप्रहातैः ॥१०७॥

अनये —अतत्वभूतं बस्तु —रात्वभूतं रोवते धनेश्वराविछन्वानुवृत्तिवशादिति ययासंभवभूपस्कारः कार्यः। तथा च पठन्ति —

> 'हसित हसित स्वामिन्युण्ये ख्दत्यितरोदिति गुणसमुदितं दोषापेतं प्रणिन्दति निन्दति । कृतपरिकरं स्वेदोद्गारि प्रधानित घावति

िर वनस्वपरिकातं यन्त्रं प्रनृत्यति नृत्यति ॥' [बादस्याय, पू. १११ ]

भगम्यां—गुक्राकाविपत्नोम् । अरम्ये—अप्रीतिकरे मित्त्वपत्त्वावित्याने । वैष्टिके—वैवप्रमाणके । इष्टवियोगावौ । क्षिपत्ति—जुतुष्यते । अस्याने—जुर्ग्विविषये । वष्टि—वान्छति ॥१०७॥

जयाचेतनेतरवाह्मपरितहृद्वयस्य दुस्त्यज्ञत्वं सावदिविशेषेणवाशिक्ते—

जिसपर वन-वान्य आदि परिप्रहका सूत सवार रहता है वह मिण्यात्व हात्य, वेद, रित, अरति, शोक, यय, जुगुप्सां, मान, कोप, माया और छोमके वशीसूत होकर जहाँ नहाँ कैसी प्रवृत्ति करता है इसे क्रमसे वतळाते हैं—

परिप्रहरूपी भूतसे पीड़ित व्यक्ति अनर्थको अर्थरूप श्रद्धा करता है अर्थात् अतत्वभूत बस्तुको तत्त्वमृत मानता है। इससे मिध्यात्व नामक अध्यन्तर परित्रहका अभाव बतलाया है। अवसरकों तो वात ही क्या, विना अवसरके भी हँसता है। यह हास्य नामक परिग्रहका प्रमाव है। अगन्या सीको भी पसन्द कर छेता है अर्थात् यदि गुरु, राजा आदिकी पहनी छाछच दे कि यदि तुस मेरे साथ सहवास करोगे तो मैं तुन्हें वह-यह हूँगी वो उसके छोससे क्षाकर उसका कहा करता है। यह पुरुषेद नामक परिमहका माहात्स्य है। इसी प्रकार क्षीवेद और नपंसकवेदका भी जानना। अविषकर मीछ आदिके गाँवोंमें भी जा वसता है। यह रति नामक परिप्रहका प्रमान है। कमी रसणीक राजवानी आदि स्थानमें भी इसका मन नहीं रसता। यह अरित नामक परिग्रहका प्रसाब है। दैववश आयी हुई विपत्तिमें भी शोक करता है। यह शोक नामक परिमहका प्रमाय है। जिस किसीसे मी उरकर चाहे वह बरका कारण हो अथवा न हो सबसीत होता है। यह उसके संय नामक परिप्रहका प्रसाव है। दोषीकी तो बात ही क्या, गुणवान्से भी घृणा करता है। यह जुगुप्सा नामक परिग्रहका प्रभाव है। अस्थानमें भी क्रोध, मान और मायाचार करता है। यह उसके क्रोध, मान और माया नामक परिप्रहका प्रमान है। अधिक स्था कहें, परिप्रहकी मावनासे पीड़ित होकर समस्त विश्वको भी अपने धदरमें रख छेना चाहता है। यह छोग नामक परिप्रहका प्रसाव हैं। यह वदे ही खेद या आञ्चर्यकी वात है। वे सब अन्तरंग परित्रह हैं ॥१००॥

इस तरह अन्तरंग परिप्रहका माहात्म्य वतलाकर लागे सामान्य रूपसे चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकारकी वाह्य परिप्रहको छोड़ना कितना कठिन है यह वतलाते हैं—

ï

4 8

2

88

84

प्राग्वेहस्वप्रहात्मीकृतनियतिपरीपाकसंपादितैत-देहद्वारेण वारप्रमृतिभिरिमकैश्वामुकैश्वालयाद्येः। छोकः केनापि बाह्यैरपि दृढमबहिस्तेन बन्धेन बद्धो

दुःसातंबछेतुमिच्छन् निविडयतितरां यं विवाबाम्बुवर्षेः ॥१०८॥

प्रागित्यादि । प्राग्देहे--पूर्वभवकारीरे यः स्वग्रह आत्मीति कात्मीग इति वा निश्चयस्तेन १ आत्मीकृता स्वीकृता बढा या नियतिर्नाम कर्मविकोषः तस्याः परिपाक उदयः । जीवो हि यादृशं माधयति द्वादृशमेवासादयति । तदुक्तम्--

'अविद्वान् पुद्गेरुद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् । न जातु जन्तोः सामीप्यं जतुर्गतिबु मुचति ॥' [

निविडयतितरां अतिस्थेन गांड करोति । रज्यादिवन्यस्य अळसेचनेनातिगाडी मावदर्शनादेव-

अथ वोडशिमः पृष्टैरचेतनबहिरक्क्यक्तंदीवान् प्रविभागेन वक्तुकामः पूर्वं तावव् गाडरागृनिमत्तभूत-त्वारकाळत्रयस्य (कळत्रस्य) दोवान् वृत्तपञ्चकेनांचच्टे—

वपुस्तावात्म्येकामुखरतितुकोत्कः त्त्रियमरं, परामप्यारोप्य सृतिबचनयुक्त्याऽऽसनि जढः । तदुच्छ्वासोच्छ्वासी तदगुक्षमुक्षासौक्यमुक्षमाक् कृतन्नो सात्रादीनपि परिभवत्याः परिवया ॥१०६॥

पूर्वजन्ममें इस जीवने झरीरमें 'यह में हूँ' वा 'यह मेरा है' इस प्रकारका निश्चय करके जो पुद्गलिविपाकी नामकर्ता वाँधा या चसीके च्ह्यसे यह शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीरके सम्यन्यसे जो ये जी-पुत्रादि, तथा गृह आहि प्राप्त हैं यद्यपि ये सब बाह्य हैं तथापि मूढ़ बुद्धि जन अन्वरंगमें किसी अलौकिक गाढ़े बन्धनसे बद्ध हैं। जब वह वनके द्वारा पीड़ित होकर, उस जन्यनको काटना चाहता है अर्थात् स्त्री-पुत्रादिकको छोड़ना चाहता है तो विषादक्षी जलकी वर्षोसे इस जन्यनको गाढ़ा कर खेता है। अर्थात् वेखा जाता है कि पानी ढालनेसे रस्तीकी गाँठ और भी दृढ़ हो जाती है। इसी तरह स्त्री-पुत्र आहिके छोड़नेका संकल्प करके भी वनके वियोगकी भावनासे जो दुःख होता है उससे पुनः दुःखहायक असाता-वेदनीय कर्मका ही बन्ध कर लेता है।।१०८॥

विशेषार्थ — पूर्व जनममें बाँचे गये कमके बदयसे झरीर मिला है। झरीरके सम्बन्धसे स्त्री-पुत्रावि प्राप्त हुए हैं। स्त्री, पुत्र, गृह आदि बाह्य हैं। वशापि आइचर्य यह है कि बाह्य होकर भी अन्वरंगको बाँघते हैं और जब इनसे दुखी होकर इन्हें छोड़ना चाहता है तो उनके वियोगकी कल्पनासे आहुल होकर और भी तीत्र कर्मका बन्ध करता है।।१०८॥

आगे सोछह पर्चोंसे बाह्य चेतन परिप्रहुके दोषोंको कहना चाहते हैं। उनमें से प्रथम

पाँच पद्योंसे स्त्रीके दोषोंको कहते है क्योंकि स्त्री गाढ रागमें निमित्त है-

्र । यह मृद् प्राणी शरीरके साथ अपना तादात्स्य मानता है। उसका मत है कि शरीर ही में हूं और मैं ही शरीर हूँ। इसी मावनासे प्रेरित होकर वह रितिमुखके छिए उत्कण्ठित होता है और अपनेसे अंत्यन्त मिन्न मी स्त्रीको वेद मन्त्रोंके द्वारा अपनेमें स्थापित करके उसके उच्छवासके साथ उच्छवास छेता है, उसके मुखमें मुख और दु:खमें दु:खका अनुभव करता है। खेद है कि वह कृतका अपना विरोधी मानकर अन्य जनोंकी तो बात ही क्या, माता-

तादात्स्य-एकत्वम् । श्रुतिवचत्तयुक्त्याः-वेदवावयोजनेन । विवाहकाछे हि वैदिकमन्त्रेण स्त्रीपुंतयोरेकत्वं द्विजैरापाद्येत । परिषया--विपक्षवृद्धमा ॥१०९॥

सयैवं श्वीप्रसस्तस्य जनन्याविपरिशवीत्पादद्वारेण कृतष्यत्वं प्रकाश्य सांप्रतं गरणेनापि तामनु ३ गच्छतस्तस्य दुरन्तदुर्गतिदुस्रोपमोगं नक्षवास्यसुष्पा व्यनसिः—

चिराय साधारणजन्मदुःखं पृश्यन्परं दु.सहमात्मनोऽग्रे । पृथरजनः कर्तुं मिवेह योग्यां मृत्यानुगच्छत्यपि जीवितेशाम् ॥११०॥

अय भागीयाः संभोगविप्रक्रम्मग्रङ्गाराम्यां पुरुषायेभ्रशकत्वमुप्रक्रम्यति-

पिता आदिका भी विरस्कार करता है कि इन्होंने मेरा कुछ भी नहीं किया, मैं तो अपने पुण्योदयसे ही बेना हूँ ॥१०९॥

विशेषार्थं —शरीरमें आत्मबुद्धिकी भावनासे ही शरीरमें राग पैदा होता है और यह राग ही रित्युखकी चरुण्ठा पैदा करता है। उसीकी पूर्विके छिए मनुष्य विवाह करता है। विवाह के समय आक्षण पण्डित वैदिक मन्त्र पढ़कर स्त्री और पुरुषको एक सूत्रमें बाँध देवे हैं। फिर तो वह स्त्रीमें ऐसा आसक्त होता है. कि. माता-पिवाको भी कुछ नहीं समझता। यह बात तो जन-जनके अनुभवकी है। कीन ऐसा कृत्रम है जो स्त्रीकी उपेक्षा करके माता-पिवाकी वात रखे। घर-घरमें इसीसे कछह होवा है। बुद्धावस्थामें माता-पिता कष्ट चठाते हैं और स्त्रीके भयसे पुत्र उनकी उपेक्षा करता है। इसका-मूळ कारण विषयासक्ति ही है। और इस विषयासक्तिका मूळ कारण झरीरमें आठमबुद्धि है। खवतक यह विपरीत बुद्धि दूर नहीं होती तब तक इस परिग्रहसे छुटकारा नहीं हो सकता ॥१०९॥

इस तरह स्त्रीमें आसक्त मनुष्य माता आदिका भी तिरस्कार करके कृतका बनता है यह दिखाकर वचनमंगीके द्वारा यह प्रकट करते हैं कि यह -चीब स्त्रीके सरणका भी अनुगमन करके कठिनतासे समाप्त होनेवाले दुगतिके दुःखोंको भोगता है—

मुझे आगे चिरकाछ तक साधारण निगोद पर्यायमें जन्म छेनेका चत्कृष्ट दुःसह दुःख भोगना पहेगा, यह देखकर स्त्रीमें आसक्त मूढ़ मतुष्य मानो अभ्यास करनेके छिए अपनी प्राणप्यारी स्त्रीका मृत्युमें मी अतुगमन करता है अर्थात्, उसके मरनेपर स्वयं भी मर जाता है ॥११०॥

विशेषार्थ—निगोदिया जीनोंको साधारणकाय कृद्ते हैं। क्योंकि उन सवका आहार, इवासोच्छ्नास, जीनन-मरण एक साथ होता है। स्त्रीमें अत्यन्त आसफ मोही जीन मरकर साधारण कायमें जन्म हे सकता है। वहाँ उसे अन्य अनन्त जीनोंके साथ ही चिरकाल तक जीना-मरना पढ़ेगा। प्रन्यकार कहते हैं कि उसीके अभ्यासके लिए ही मोही जीव स्त्रीके साथ मरता है॥११०॥

पत्नी सम्मोग और विप्रतम्म शृंगारके द्वारा मनुष्यको पुरुषार्थसे अष्ट करती है इसका चलाइना देते हैं— प्रक्षोम्यालोकसात्राविष रवति नरं यानुरच्यानुबृत्या प्राणेः स्वार्थापकर्षं कृशयति बहुशस्तन्वती विप्रलम्भम् । क्षोपावज्ञाशुरिण्ळाविहतिविल्यनाखुप्रमन्तवुं नोति, प्राच्या गन्त्वामिषादामिषमपि कुरते सापि भार्याऽहहार्या ॥१११॥

प्रसोम्येत्यादि । पुर्वानुरागद्वारेण दुःखापादकत्वोनितरियम् । तत्स्रक्षणं यथा---

'स्त्रीपुंसयोर्नवालोकादेवोल्लसितरागयोः । ज्ञेयः पूर्वानुरागोऽयमपूर्णस्यृहयोर्दका ॥ [

अनुरज्येत्यादि । संभोयमुखेन बायकत्वकथम (?) मिदम् । कामिन्यो हि रहसि यथारुचि कामुकानतुः ९ वृत्य यथेर्टः चेट्टयन्ति । तष्टुकम्—

> 'यद्यदेव रुरुचे रुचितेभ्यः सुञ्जुवो रहसि तत्तदकुर्वन् । भानुकूलिकतया हि नराणामाक्षिपन्ति हृदयानि रमण्यः॥' [

स्वार्थापकर्वमादि प्रश्याच्य । विप्रस्तर्भ-प्रणयमञ्जूष्यप्रिप्रवसानग्रञ्जारं प्रवारं च । क्षेपः— विक्कारः । शुक्-चोकः । विरूपनं-परिवर्देनं रामस्य यथा--

> 'स्निग्धः स्थामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाका घना वाताः शीकरिणः पयोदसुद्वदामानन्दकेकाः कलाः । कार्म सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही त कथं अविष्यति हता हा देनि शीस सन् ॥' र कार्या

वेदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि बीरा भव ॥' [ काव्यप्रकाश, ११२ को. ]

१८ अपि च---

15

84

'हारो नारोपितः कण्ठे स्पर्वविच्छेदभीरुणा । इदानीमन्तरे जाताः पर्वताः सरितो हुमाः ॥' [

जो पत्नी अपने रूपके दर्शन मात्रसे ही मनुष्यके सनको अत्यन्त चंचल करके एसे स्व सन्तार करती है, फिर पविकी इच्छानुसार चलकर, वसे अपनेमें अनुरक्त करके घम आदि पुरुषार्थसे हिगाकर उसके चल, आयु, इन्द्रिय आदि प्राणोंको कमजोर बना देती है, तथा तिरस्कार, अनादर, होक, इष्टघात, उदन आदिके द्वारा असख विप्रलम्मको बदाकर अर्थात कभी स्टब्स्ट, कभी प्रणयकोप करके, कभी पिताके घर जाकर मनुष्यके अन्तःकरणको दुःखी करती है। इस तरह नाना प्रकारके दुःखरूपी राखसोंका प्रास बना देती है। आश्चर्य है कि फिर भी मनुष्य पत्नीको आर्या मानता है। अथवा सेंद है कि फिर भी कामी जन पत्नीको हार्या—हृदयको हरनेवाली प्यारी मानते हैं॥१११॥

विशेषार्थ — वित्रलम्म र्श्वगारके चार सेद कहे हैं — पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुणा। इनमें से पहले-पहलेका तीज होता है। अर्थात् सबसे तीज पूर्वानुराग है। प्रथम दर्शनसे जो अनुराग होता है वह तीज पीड़ाकारक होता है। उसके बाद विवाह होतेपर

१. दृंशो भ. कु. च.।

र. कत्वमुक्तम् म. कु. च.।

३. - व धर्मादिपुरुवायत्त्रिच्यास्य स. कु. च.।

४. परिदेवनं **भ. कु. च.**।

₹

Ę

प्राज्येत्यादि—प्राज्याः प्रचुरा वागन्तवः शत्रुप्रहारादयो दुःखप्रकारास्त एव वामिषादा राक्षसास्तेषा-मामिषं विषयं ग्रासं वा । अहह---अद्भुते खेवे वा । आर्या---वर्यते गम्यते गुणवत्तयाश्रियते इति । अथवा 'आह' इति खेदे । हार्या---इति अनुरञ्जनीया इत्यर्थः ॥१११॥

वय पूर्वानुरायादिश्वञ्जारहारेण स्त्रीणां पुंस्पीडकत्वं यथाक्रमं दृष्टान्तेषु स्पष्टमञ्जाह-

स्वासङ्गेन सुलोचना जयमघाम्भोषो तथाऽऽवर्तयत्, स्वयं श्रीमत्यतु वच्छजङ्कामनयद् भोगालसं दुर्पृतिम् । मानासद्ग्रह-विप्रयोग समरानाचारश्चङ्कादिभिः, सीता राममतापयत्क न पति हा सापदि द्वीपदी ॥११२॥

सुळोचना—अकस्पनराजाञ्जवा। जयं—मेथेश्वरम् । अघास्मोघौ—मु बाहोन्यसने यथा । तथा— तेन अकंकीर्तियहाह्वादिकरणप्रकारेण । स्वमनु—आत्मना सह । श्रीमती—वज्रदत्त्वकर्वातपृत्री । दुर्मृति—केशवासनपूर्वपूमव्याकुळकळ्त्रया अरणम् । मानः—प्रजयसङ्गकळ्हः । असद्ग्रहः—युष्यमान-क्षमणपराजयनिवारणाय तं प्रति रामभेषणदुरिजनिवेकः । अनीचारशङ्का—वशमुक्षोपमोगर्वमावना ।

जो सन्मोग होता है वह मनुष्यकी शक्ति आदिको श्लीण करता है। फिर मी मनुष्य स्त्रीमें अत्यिषक आसक्त होता जाता है। तब श्ली रूठती है, खाना नहीं खाती, या पिताके घर चछी जाती है या रोती है इन सबसे मनुष्यका मन दुःखी होता है॥१११॥

इन पूर्वातुराग आदि शृंगारके द्वारा की किस तरह पुरुषको कष्ट देती है यह दृष्टान्त द्वारा क्रमसे स्पष्ट करते हैं—

युकोचनाने अपने रूपकी आसिकिसे नयकुमारको विपत्तियों के समुद्रमें छा पटका, इसे चक्रवर्तीके पुत्र अर्वकीर्तिसे युद्ध करना पढ़ा। वजदन्त चक्रवर्तीकी पुत्री श्रीमतीने अपने साथ अपने पति वज्रजंबको भी विषयासक बनाकर दुर्मरणका पात्र बनाया। सीताने प्रेमकळहमें अभिमान, कदाग्रह, वियोग, युद्ध और अनाचारकी शंका आदिके द्वारा रामचन्द्रको कच्ट पहुँचाया। और बढ़ा खेद है कि द्रीपदीने अपने पति अर्जुनको किस विपत्तिमें नहीं डाळा ॥११२॥

विशेषार्थं — उत्पर विप्रजन्म शृंगारके चार भेद कहे हैं। यहाँ वन्हें वृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया है। महापुराणमें जयकुमार-मुजोचनाकी कथा प्रसिद्ध है। जयकुमार भगवान ऋषमदेवको आहारदान देनेवाले राजा सोमका पुत्र था। उसने सम्राद् भरतका सेनापित होकर मेघकुमारको जीता था। इससे वह भेघेश्वर जयकुमार कहे जाते थे। काशीराज अकम्पनकी पुत्री मुलोचना जव विवाह योग्य हुई तो उसका स्वयंवर हुआ। उसमें जयकुमार और सम्राद् भरतका पुत्र अर्ककीर्ति मी उपस्थित हुए। मुलोचनाने पूर्वानुरागवश जयकुमारका वरण किया। इस अर्ककीर्ति अपना अपमान समझा। उसने जयकुमारको घोर युद्ध किया। इस तरह मुलोन्तुरागवश जयकुमारको विपत्तिमें डाला। इस तरह पूर्वानुरागविष्रजन्म हु जदायो है। दूसरा उदाहरण है सन्मोगश्रुगारका। श्रीमती और अक्रजंघ परस्परमें वह अनुरक्त थे। एक दिन वे दोनों श्रवनागारमें सोते थे। मुगन्थित धूप जल रही थी। द्वारपाल झरोजे बोळना मूल गया और दोनों दम पुटनेसे सर गये। इस तरह सन्मोग श्रुगार दु:जदायी है। यह कथा महापुराणके नवस पर्वमें आयी है। वीसरा उदाहरण है सीताका। चनवासके समय जब लक्ष्मण राक्षसीसे युद्ध करने गया था और मारीचने

- 6

-बादिशब्दाह्न्यसुद्वधुत्तरकाळे रागस्यापमाननं तपस्यतश्चोपसर्गकरमम् । पृति—वर्जुनम् । बास—पिक्षेप । बापिदि—स्वयंनरामण्डपयुद्धादिव्यसनावर्ते । द्वीपदी—पद्माळराचपुत्री ॥११२॥

अय वल्लमाया दूरवात्व-सीलमञ्ज-सद्गुरसगान्तरायहेतुत्व-परक्रोकोद्योग - प्रतिबन्धकत्वकथनद्वारेण मृतुसुर्या प्रागेवापरित्राह्यत्वमुपदिश्वर्ति—

तैरहचोऽपि वर्ष् प्रदूषयति पुंयोगस्तचेति प्रिया-सामीप्याय तुनेऽप्यपुयति सवा तद्विष्ठवे दूवते । तद्विप्रोतिमयान्न जातु सर्जति ज्वायोनिरिष्डन्नपि, स्यक्तं सद्य कृतोऽपि जीयैतितरां तत्रैव तद्यस्त्रितः ॥११३॥

तथा सत्यं तेम वा प्रमञ्जनवरितादिप्रसिद्धेन प्रकारेण। तत्र हि राजी सकटासकता श्रूयते। तुले--पुत्राय। तद्विप्रुवे--प्रियाशोकमञ्जे। सजिति--धंगं करोति। ज्यायोग्नि:--वर्माचार्यादिमिः।।११३॥

कपटसे हा राम, हा रामकी व्यक्ति की वो सीवाने घोर आग्रह करके रामको उसकी मददके छिए भेजा। पीछेसे रावणने उसका हरण किया। उसके वियोगमें रामने घोर कप्ट सहत किया। फिर सीवाके विवयमें यह आग्रंका की गयी कि रावणके घरमें इतने उन्ने समय वक रहने से वह शीखवती कैसे हो सकती हैं। इससे भी रामचन्द्रको मार्मिक ज्यथा हुई और उन्हें भीवाकी अग्निपरीक्षा छेनी पड़ी। ये सब मान-प्रवास नामक विप्रजन्मके द्वारा दुःखोत्पिके उदाहरण हैं। यह सब कथा पद्मपुराणमें वर्णित है। तथा पंचाछदेशके राजा द्वपहकी पुत्री होपती तो प्रसिद्ध है। स्वयंवर मण्डपमें उसने अर्जुनके गलेमे बरमाछा डाली तो वह दृदकर पाँचों पाण्डवोंपर गिरी। इससे यह अपवाद कैला कि उसने पाँचों पाण्डवोंको वरण किया है। वरणके वाद अर्जुनको स्वयंवर में आगत कौरव आदि राजाओंसे युद्ध करना पड़ा। जुएमें हार जानेपर कौरव समामें द्रीपदीका चीर हरण किया गया। जो आगे महामारतका कारण बना। यह सब कथा हरिवंशपुराणमें वर्णित है। यह पूर्वादुराग और प्रवास विप्रजन्मके द्वारा दुःखका उत्पादक दृष्टान्त है। १११२॥

आगे बतलाते हैं कि स्त्रीको रक्षा करना बहुत कठिन है, उनका यदि शील भंग हो जाये तो बढ़ा कष्ट होता है, वे सद्गुरुओंकी संगतिमें बाधक हैं, उनसे परलेकि लिए उद्योग करनेमें ककावट -पढ़ती है। अतः सुसुक्षुओंको पहले ही उनका पाणिप्रहण नहीं

करना चाहिए-

दूसरों की वो बात ही क्या, पुत्र भी यदि प्रियकि निकट रहे तो उसपर भी होवारोपण छोक करते हैं और यह उचित भी है क्यों कि तिर्यंच पुरुषका भी सम्बन्ध कीको दूषित कर देता है फिर मनुष्यका तो कहना ही क्या है। तथा अपनी पत्नीके शीलभंगको बात भी मुनकर सनुष्यका मन सदा खेव्खिन्न रहता है। कीसे प्रीति दृट जानेके भयसे मनुष्य धर्मगुष्योंके पास भी नहीं जाता। पुत्रमरण आदि किसी कारणसे घर छोड़ना चाहते हुए भी खीके बन्धनमें बँघा हुआ घरमें ही जराजीण होता है—बूदा होकर भर जाता है।।११२।।

विशेषाधं कहावत प्रसिद्ध है कि विवाह ऐसा फल है कि जो खाता है वह पछताता है। नीतिशाक्षमें भी कहा है कि रूपवती मार्या अनु है। जो लोग पृद्धावस्थामें विवाह करते हैं उन्हें अपनी नयी नवेलीमें अति आसक्ति होती है। फलतः यहि उनका अवा पुत्र करते हैं उन्हें अपनी नयी मौसे अधिक प्रीति करता है तो उन्हें वह अंका सदा सताती रहती है कि कहीं अपनी नयी मौसे अधिक प्रीति करता है तो उन्हें वह अंका सदा सताती रहती है कि कहीं

१५

अय पुत्रमोहान्यान् दूषयन्ताह्-यः पत्नीं नर्भभावात् प्रभृति विगुणयन् न्यक्करोति त्रिवर्ग, प्रायो क्युः प्रतापं तक्णिमनि हिनस्याददानो घनं यः। ₽. मुखं: पापो विपद्वानुपकृतिकृपणो वा भवन् यक्त शल्य-} त्यात्मा वे पुत्रनामास्ययमिति पशुमियु ज्यते स्वेन सोऽपि ॥११४॥ विगुणयन्—सौष्ठव-सौन्दर्यादिगुणरहितां विकृष्ण वा कुर्वन् । न्यवकरोति—हासयति । यद्वृद्धाः— 'जाओ हरइ कलत्तं वहढंती विद्वमा हरइ! अत्यं हरइ समत्यो पुत्तसमो वैरिको णत्यि ॥' [ ] मुर्खै: । यन्नोक .--'अजातमृतमूर्खेम्यो मृताजातौ सुतौ वरस् । यतस्ती स्वल्पर् खांग यागञ्जीवं जडो भवेत् ॥' [ पाप:--बह्यहत्या-परदारागमनादिपातकयुक्तः । विपद्वान्-व्याधिवन्दिग्रहादि-विपत्तिपतितः । १२ उपकृतिकृपण:-असामर्व्यादिविदेकाद्वा बनुपकारक. । कात्मेत्यादि । यञ्जातकर्मीण पठिन्त-

'अञ्जादञ्जात्रभवसि हृदयादिष जायसे। आत्मा वे पत्रनामासि संजीव शरंदः शतंस् ॥' [

वह मेरी पत्नीसे फॅस न जाये । और ऐसी शंका उचित भी हैं, क्योंकि पुरुषकी तो बात ही क्या, पशुका संसर्ग भी खीको विगाइता है। प्रमंजन चरितमें एक रानीकी कथा वर्णित है जो बन्दरपर आसक्त थी। जो कियाँ कुत्ते पाछती हैं उनके सन्वन्यमें भी ऐसा ही सुना जाता हैं। फिर अपनी खीके शीलमंगकी बात भी कोई कह दे तो बढ़ा कह होता है। खीके मोहबश ही मतुष्य साधु-सन्तोंके समागम्से डरता है। कमी सांसारिक कष्टोंसे घवराकर घर

छोड़नेका विचार भी करता है किन्तु कीसे वैंघकर घरमें ही वृद्ध होकर कालके गालमें चला जाता है। अतः मुमुक्षुओंको विवाह ही नहीं करना चाहिए यह उक्त कथनका सार है ॥११३॥

इस प्रकार स्रोके रागमें अन्ये हुए मनुष्योंकी बुराई बतलाकर अब पुत्रके मोहसे अन्ये

हुए मनुष्योंकी बुराई बतलाते हैं--

जो गर्ममावसे छेकर पत्नीके स्वास्थ्य-सीन्दर्य आदि गुणोंको हरकर मनुष्यके धर्म, अर्थ और काममें कमी पैदा करता है, युचावस्थामें पिताके धनपर कटजा करके प्राय: उसके प्रतापको नष्ट करता है, यदि वह मूर्ल या पापी हुआ अथवा किसी विपत्तिमें पढ गया. या असमर्थं अथवा अविवेकी होनेसे माता-पिताके उपकारको मुला बैठा तो शरीरमें घुसी हुई कीलकी तरह कव्ट देता है। ऐसा भी पुत्र घरेलू न्यवहारमें विमृह गृहस्थोंके द्वारा यह मेरा

पुत्र नामघारी आत्मा है, इस प्रकार अपनेसे अमिन्न माना जाता है ॥११४॥

विशेषार्थ-माता-पिताके रज और वीर्यको आत्मसात् करनेवाले जीवको गर्भ कहते हैं और उसके मानको अर्थात् स्वरूपस्वीकारको गर्भमाव कहते हैं। पुत्रोत्पत्तिसे स्रोके स्वास्थ्य और सौन्दर्भमें कमी आ जाती है। साथ ही, भी फिर पुत्रके मोहवश पतिसे वतनी प्रीति भी नहीं करती। फलतः पुरुषके मोगर्मे विष्न पड़ने लगता है। युवा होनेपर पुत्र धनका मालिक वन वैठता है। कहा भी है- 'उत्पन्न होते ही खीका, बड़ा होनेपर वहुणनका और. समर्थ होनेपर घनका हरण करता है। अत पुत्रके समान कोई वैरी नहीं है। यदि पुत्र पढ़ा-लिखा नहीं या चोर, व्यक्षिचारी हुआ और जेल्खानेमें वन्द हो गया या साता-पिताके

Ę

٩

मनुस्त्वदमाह— 'पतिर्मायौ संप्रविक्य गर्भो भूत्वेह् वायते । जायायास्तिह जायत्वं यदस्यां जायते पूनः॥' [ मनुस्मृति ९१८ ] पञ्जि:-- मृह्व्यवहारम्बै: । युज्यते -- अमेदेन दृश्यते ॥१ १४॥ अय पुत्रे सांविद्धिकोपाधिकञ्चान्त्यपसारणेन परमार्थवरसीन शिवार्थिनः स्थापयिसुसाह-यो वामस्य विघेः प्रतिष्कशतयाऽऽस्कन्दन् पितुञ्जीवतो-ऽप्युन्सक्नाति स तपैयिष्यति मृतान् पिण्डप्रदासेः किल 1 इत्येषा सनुवान्यतार्यं सहजाहार्याय हार्या त्वया, स्फार्यात्मेव ममात्मवः सुविधिनोद्धर्ता सबेत्येव दृक् ॥११५॥

• वागस्य विघे:--वाधकस्य दैवस्य कास्त्रविषद्धस्याचारस्य वा । प्रतिष्कशतया-सहकारित्राके । आस्कत्वत्—दुष्कृतोदीरणतीवमीहोत्पादनहारेण कदर्वयन् । पुत्रो ऋषितीती दुःसदानोन्मुखस्य दुष्कृतस्योः १२ दीरणाया विमित्त स्यात् । विनीतोर्जपं स्वविषयमोहश्रहावेशवेम परक्षोकविवदावरणविषानस्य । उन्मण्नाति-

व्यकारको मुख्कर वन्हें सताने छगा तो रात-दिन हृदयमें कृटिकी तरह करकता रहता है। और भी कहा है—'अजात ( पैदा नहीं हुआ), मर गया और मुख इन तीनोमें से सूत और अजात पुत्र श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे तो बोड़ा ही दुःखः देते हैं किन्तु मूर्ख पुत्र जीवन मर हान

इस वरह पुत्र बु:सवायक ही होता है फिर भी मोही माता-पिता उसे अपना ही प्रतिरूप मानते हैं। कहते हैं, मेरी ही आत्माने पुत्र नामसे जन्म छिया है। मतु महाराजने कहा है- पित मार्गीमें सम्बक् रूपसे प्रवेश करके गर्मरूप होकर इस छोक्में जन्म छेता है। स्नीको जाया कहते हैं। आयाका यही जायापना है कि इसमें वह पुनः जन्म देवा है' ॥११॥

आगे इस प्रकार पुत्रके विषयमें स्वामाधिक और औपाधिक आन्तियोंको दूर करके

मुसुश्रोंको मोक्षमार्गमें स्थापित करते हैं -

को पुत्र प्रतिकूछ विधि अथवा झास विरुद्ध आचारका सहायक होता हुआ गाप कर्मकी बदीरणा या तील मोहको उत्पन्न करके जीवित पिता-दादा आदिके भी प्राणीका वा फरता है, उनकी अन्तरात्माको कच्ट पहुँचाता है या उन्हें अत्यन्त मोही बनाकर धर्मकर्मी छगते नहीं देता, वह पुत्र मरे हुए पितरोंको पिण्डदान करके तर्पण करेगा, यह स्वामावि या परोपदेशसे उत्पन्न हुई बन्मान्यताको हे आर्थ! तु छोड़ है। और सन्यक्षि काचारके द्वारा संसार-समुद्रसे बद्धार करनेवाला मेरा आत्मा ही मेरा आत्मन है—पुण इस प्रकारकी दृष्टिको सदा रब्ब्बल बना ॥११५॥

विशेषार्थ - पुत्र यदि अविनीत होता है तो पापकर्मकी वदीरणामें निमित्त होत क्योंकि पापकमके उद्यसे ही इस प्रकारका पुत्र उत्पन्त होता है जो माता-पिताकी अ करके उन्हें कष्ट देता है। और यदि पुत्र विनयी, आज्ञाकारी होता है तो उसके मोहमें प् माता-पिता वर्म-कर्मको भी मुला बैठते हैं। इस तरह दोनों ही प्रकारके पुत्र अपने पूर्व . प्राणोंको कष्ट पहुँचाते हैं। फिर भी हिन्दू धर्ममें कहा है कि जिसके पुत्र नहीं होता च गित नहीं होती। बह प्रेतयोनिमें ही पढ़ा रहता है। प्रेतयोनिसे तभी निकास होता है पुत्र पिण्डदान करता है। उसीको लक्ष्यमें रखकर अन्यकार कहते है कि जो पुत्र व

शुद्धचैतन्यस्मणैः प्राणैवियोजयि । भृतान्—पञ्चत्वपापन्नान् । पिण्डप्रदाचीः—पिण्डप्रदान-जलतर्पण-ऋणशोषनादिभिः । जनुषान्धता—बात्यन्यत्वम् । सुविधिना—सम्यग्बिहिताचरणेन ॥११५॥

अय पुत्रिकामूबात्मनां स्वार्यप्रंशं ससीदमावेदयति-

मात्रावीनामबृष्टद्वधणहितिरियाभाति यज्जन्मवार्ता सौस्थ्यं यस्तंत्रवाने स्वचिविष न भवत्यन्वहं दुर्भगेव । या दुःशोलाऽफला वा स्वलित हृषि मृते विष्कुप्ते वा धवेऽन्त-र्या वन्वाधोहं मुख्या दृष्टितिर सुतवद् व्निन्ति चिक् स्वार्थमन्थाः ॥१९६॥

द्रुघणः—मृद्गरः । अफला—निरपत्या । विप्कृते—पुरुषार्थसाधनसामर्व्यपरिश्रष्टे । दन्दिग्ध— गहितं बहुवि ॥११६॥

अवस्थामें ही अपने पिता आदिको कट पहुँचाता है। वह मरने पर पिण्डदान करके हमारा वद्वार करेगा यह जो मिध्या घारणा है चाहे वह कुछागत हो या किसीके उपदेशसे हुई हो उसे तो छोड़ दे। क्योंकि किसीके पिण्डदानसे मरे हुए का बद्धार कैसे हो सकता है। कहा भी है—'यदि ब्राह्मणों और कीओंके द्वांरा खाया गया अन्न परछोक्रमें पितरोंको हम करता है तो उन पितरोंने पूर्व जन्ममें तो शुभ या अञ्चय कर्म किये ये दे तो ज्यर्थ ही हुए कहछाये।'

अतः इस मिध्याविज्वासको छोड़कर सदा यही दृष्टि वनानी चाहिए कि आत्माका सच्चा पुत्र यह आत्मा ही है क्योंकि यह आत्मा ही सम्यक् आचरणके द्वारा संसार-समुद्रसे अपना चद्वार करनेमें समर्थ है। दूसरा कोई भी इसका चद्वार नहीं कर सकता ॥११५॥

जो पुत्रियोंके मोहसे सूद वने हुए हैं उनके भी स्वार्थके नाजको खेद सहित वत-

छाते हैं--

जिसके जन्मकी बात माना-पिता आदिके छिए अचानक हुए मुद्गरके आधातकी तरह जगती है, तिसके बरके विययमें माता आदिका चित्र कहीं थीं चैन नहीं पाता, विवाहनेपर यदि उसके सन्तान न हुई या वह दुराचारिणी हुई तो मर्ताको अप्रयं—अमागिनीकी तरह माता आदिके हृद्यमें रात-दिन कह देती है, यदि पति मरं गया या परदेश चछा गया अथवा नपुंसक हुआ तो माता आदिके अन्तःकरणको जलाया करती है। ऐसी दु.खदायक पुत्रीमें पुत्रकी तरह मोह करनेवाले अन्वे महुच्य स्वार्थका घात करते हैं यह बढ़े खेदकी वात है। १११६॥

विज्ञेपार्थ — 'पुत्री बत्यन्त हुई है' यह सुनते ही साता-पिता दुःखसे भर उठते हैं, जब वह विवाह योग्य होती है तो उसके लिए वरकी खोज होती है। वरके कुल, शील, सम्पत्तिकी वर्षा वलनेपर साता-पिताको कहीं भी यह सन्तोष नहीं होता कि हम अपनी कन्या योग्य बरको है रहे हैं। उसके वाद भी यदि कन्या दुराचारिणी हुई या उसके सन्तान नहीं हुई, या पितने उसको त्याग दिया, या पितका सरण हो गया अथवा वह छोड़कर चला गया तव भी साता-पिताको रात-दिन कष्ट रहता है। अतः पुत्रकी तरह पुत्री भी दुःखकी खान है।।११६।।

विजैश्च कार्करीदि मुक्तमन्त्रं मृतान् पितृ स्तर्पयते १रत्र ।
 पुराजितं तित्यत्मिविमेण्टं शुमाशुर्जं तेन हि कारणेन ॥—वंराङ्गचरित २५।६४ ।

Ę

٩

अय पित्यातृज्ञातीनामपकारकत्वं वक्रभणित्याः निन्दन् दृष्कृतनिर्वरणहेतुत्वेनोपकारकत्वादरातीनः भिनन्दति-

बीजं दःखेकबोजे वपूषि भवति यस्तर्वसन्तानतन्त्र-स्तस्यैवाधानरसासुविधवु यतते तन्वती या च मायाम् ।. भद्रं ताम्यां पितृम्यां मवतु ममतया मद्यवद् घूर्णयद्भयः,

स्वान्तं स्वेम्यस्तु बद्धोऽख्रांक्ररयमरयः पापदारा वरं मे ॥११७॥ आधानरक्षासुपिषपु-नर्माषानपास्नवर्द्धनासुपकरणेषु । - मायां-संवृतिं मिथ्यामीहलाञ्य्। घूणंयद्भयः-हिताहितविचारविकोपकरविक्वयं कुर्वद्भयः । स्वेग्यः-बन्धुग्यः । पापदाराः-अपकार-

९ करणद्वारेण पातकान्मीचयन्तः । मुमुक्षीरात्ममावनीपवेशोऽयम् ॥११७॥

अय पृथन्जनानां मित्रत्वमधर्मपरत्वादपवदित-

अधर्मकर्मग्रुपकारिणो ये प्रायो जनानां मुहृदो मतास्ते। स्वान्तर्वेहिःसन्ततिकृष्णवत्मंन्यपंस्त कृष्णे खलु वर्मपुत्रः ॥१९८॥

18 स्वेरपादि । स्वान्तःसन्ततौ-निवात्मनि, कृष्णस्य-पापस्य, वर्रमं-मार्गः प्राप्युपाय इत्यर्गः। कुळ्णशब्देन व सांच्याः पापनादुः । तथाहि तत्सूत्रम् — प्रधानपरिणामः शुनशं क्रुष्णं व कर्मेति ।' तथा स्ववहिः १५ सन्ततौ-निवर्वको कृष्णवरमी विद्धाः कैरवसंहारकारकत्वात् । अरस्त-प्रीतिमकार्षीत् ॥११८॥

अय ऐहिकार्यसहकारिणा मोहावहत्वात्याच्यत्वमुपदर्शयन्नामुत्रिकार्यसुह्दामघस्तनमूमिकायामेवानु-कतंब्यमभिषत्ते-

पिता-माता आदि बन्धु-बान्धव अपकारक हैं अतः बक्रोक्तिके द्वारा उनकी निन्दा करते हैं और पापकर्मोंकी निर्वाराका कारण होनेसे अतु चपकारक हैं अतः चनका अभिनन्दन करते हैं-

जो एच्णाकी अविच्छिन्न घाराके अधीन होकर दुःखोंके प्रघान कारण शरीरका बीज है चस पिताका कृल्याण हो। जो मिण्या मोहजालको विस्तारती हुई उसी शरीरके गर्मा धान, पालन, वर्धन आदि उपकरणोंमें प्रयत्नशील रहती है उस माताका भी कल्याण हो। अर्थात् पुनः मुझे माता-पिताकी प्राप्ति न होने क्योंकि ने ही इस शरीरके मूळ कारण हैं और शरीर दु:बोंका प्रधान कारण है। तब बन्धु-बान्धवोंमें तो उक्त होष नहीं हैं ? तो कहता है-ममताके द्वारा मदिराकी तरह मनको हित-अहितके विचारसे शून्य करके व्याकुछ करनेवाले बन्धु-बान्धवोंको तो मैं दूरसे ही हाय जोड़ता हूं। इनसे तो मेरे शत्रु ही सले हैं जो अपकार करके मुझे पापोंसे छुटकारा दिलाते हैं ॥११७॥

विशेषार्थ-यह मुमुखके छिए आत्मतत्त्वकी मावनाका चपदेश है ॥११७॥

नीच या मूर्ख छोगोंकी मित्रता अधर्मकी ओर छे जाती है अतः उसकी निन्दा करते हैं-

प्रायः छोगोंके ऐसे ही मित्र हुआ करते हैं जो पापकर्ममें सहायक हैं क्योंकि धर्मपुत्र युधिष्ठिरने ऐसे कृष्णसे प्रीति की जो उसकी अन्तःसन्तति अर्थात् आत्माके लिए पापकी प्राप्तिका स्पाय बना। और बहि:सन्तित अर्थात् अपने वंशके छिए अग्नि प्रमाणित हुआ क्योंकि इसीके कारण कौरवोंका संदार हुआ ॥११८॥

आगे कहते हैं कि जो इस छोक सम्बन्धी कार्योंमें सहायक हैं वे मोहको वढ़ानेवाछे

| निरुष्य मेद्यति विपद्यपि संपरीव यः सोऽपि मित्रमिह मोहयतीति हेयः ।<br>श्रेयः परत्र तु विबोधयतीति तावच्छक्यो न यावदत्तितुं सक्लोऽपि सङ्गः ॥११९॥ |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| मेद्यति—स्निह्मति । असितुं—स्यक्तुम् । उक्तं च—                                                                                               | ₹          |
| 'संगै: सर्वात्मना त्याच्यो मुनिभिर्मोन्तुमिच्छूभिः ।                                                                                          |            |
| स चेत्त्यक्तु न शक्येत कार्यस्तह्यात्मदिश्याः॥' [                                                                                             |            |
| अपि च                                                                                                                                         | Ę          |
| 'संगः सर्वात्मना त्याज्यः स चेल्यक्तुं न शक्यते ।                                                                                             |            |
| स सिद्धः सह करांव्यः सन्तः संगस्य मेषजम् ॥' [ ] ॥११९॥                                                                                         |            |
| अय अत्यन्त्वसक्तिमतोऽपि मृत्यस्याकृत्यप्रधानत्वादनुपादेयतां श्रव्ययति—<br>योऽत्तिभक्ततयात्नेति कार्यिभिः कल्प्यतेऽङ्गुवत् ।                   | \$         |
| सोऽप्यकृत्येऽप्रणीभृत्यः स्याद्वानस्याञ्जनेयनत् ॥१२०॥                                                                                         |            |
| कार्यिभाः—स्वार्यपरै. । आञ्जनेयवत्—स्नूमानिव ॥१२०॥                                                                                            | <b>{</b> ₹ |
| भय वासीवासस्य स्वीकारी मनस्तापाय स्यावित्याह —                                                                                                |            |
| अतिसंस्तबघृष्टत्वादिनष्टे जाघदीति यत् ।                                                                                                       |            |
| तहासीवासमृक्षीव कर्णाताः कस्य शान्तये ॥१२१॥                                                                                                   | १५         |
| जाघटीतिमुर्ध पुनः पुनर्वा चेष्टते ॥१२१॥                                                                                                       |            |

होनेसे छोड़ने योग्य हैं और जो परछोक सम्बन्धी कार्योंमें सहायक हैं, नीचेकी भूमिकामें ही उनका अनुसरण करना चाहिए—

जो निरुष्ठळ भावसे सम्पत्तिकी तरह विपत्तिमें भी स्नेह करता है येसा भी भिन्न इस जन्ममें हैय है—छोड़ने योग्य है क्योंकि वह मोह उत्पन्न करता है। किन्तु जबतक समस्त परिग्रह छोड़नेकी सामर्थ्य नहीं है तब तक परछोकके विपयमें ऐसे मित्रका आत्रय छेना चाहिए जो आत्मा और शरीरके भेवज्ञानरूप विशिष्ट बोधको कराता है ॥११९॥

विशेपार्थ—कहा भी है—'मुक्तिके इच्छुक मुनियोंको सर्वरूपसे परिम्रहका त्याग करना चाहिए। यदि उसका छोड़ना शक्य न हो तो आत्मदर्शी महर्षियोंकी संगति करना चाहिए। यदि उसका छोड़ना शक्य न हो तो सज्जन पुरुपोंकी संगति करना चाहिए। क्योंकि सन्त पुरुप परिम्रहको छोड़ना शक्य न हो तो सज्जन पुरुपोंकी संगति करना चाहिए। क्योंकि सन्त पुरुप परिम्रहको औषधि हैं।।११९॥

ु अत्यन्त भक्तिमुक्त भी सेवक अकृत्य करनेमें अगुआ हो जाता है अतः वह भी छपादेय

नहीं है---

जैसे वाह्यवृष्टि मतुष्य अत्यन्त सम्बद्ध होनेसे शरीरमें 'यह मैं हूं' ऐसी कल्पना करते हैं उसी तरह स्वार्थमें तत्पर मतुष्य अपनेमें अत्यन्त अनुरक्त होनेसे जिसे 'यह मैं हूं' ऐसा मानते हैं, वह मृत्य भी रामचन्द्रके सेवक हनुमान्की तरह हिंसादि कार्योमें अगुआ हो जाता है। अतः सेवक नामक चेतन परिग्रह भी त्याच्य है।।१२०॥

जागे कहते हैं कि दासी-दासको रखना भी मनके छिए सन्तापकारक होता है— जैसे स्त्री माजुसे इतना घनिष्ठ परिचय हो जानेपर मी कि उसका कान पकड़ छिया जाये, वह कमी भी निश्चिन्तता प्रदान नहीं करती उससे सावधान ही रहना पडता है। उसी

१. त्याज्य एवाखिल. सङ्गी मुनिनिः--श्वानार्णव १३।८ ।

धय शिष्यशासनेऽपि व्यक्तित् क्रोधोद्भवं भवति---यः शिष्यते हितं शह्यवन्तेवासी सुपुत्रवत् । सोऽप्यन्तेवासिनं कोपं छोपयत्यन्तरान्तरा ॥१२२॥

अन्तेवासी-किष्यः । अन्तेवासिनं-वण्डाळम् । सामुजनानामस्पृद्यत्वात् । छीपयति-सर्वः यवि ॥१२२॥

अय चतुष्पदपरिग्रहं प्रतिक्षिपति-

द्विपदैरप्यसत्संगक्ष्वेत् कि तर्हि चतुष्पदैः। तिक्तमध्यामसन्नाग्नेनीयुष्यं कि पुनव् तम् ॥१२३॥

तरह अत्यन्त परिचयके कारण सिरचढ़े जो दांसी-दास स्वामीके अनिष्ट करनेमें छगे रहते

हैं वे किसके लिए झान्तिदाता हो सकते हैं ॥१२१॥

विशेषार्थ-सत्यमें और दासी-दासमें अन्तर है। जो काम करनेका वेतन पाता है वह भृत्य है। भृतिका अर्थ है 'फासका मृल्यें। और जो पैसा देकर खरीद छिया जाता है वह वास या दासी कहाता है। परिप्रह परिमाण व्रतके अतिचारोंमें वास्तु, खेत आदिके साथ जो वासी-दास दिये हैं वे खरीदे हुए गुलाम ही हैं। पं. आशाघरजीने अपनी टीकामें वासका अर्थ 'क्रयकीतः कर्मकरः' अर्थीत् मूल्य देकर खरीदा गया कर्मचारी किया है। स्व. श्री नाश्-रामजी प्रेमीने 'जैन साहित्य और इतिहास'के द्वितीय संस्करण, पृ. ५१० आदिमें परिप्रह परिमाण व्रतके दास-दासीपर विस्तारसे प्रकाश डाला है। सगवती भाराधनामें (गा. ११६९) सचित्त परिग्रहके होष बतलाये हैं। उसकी विजयोदया टीकामें 'सचित्ता पुण गंधा का अर्थ 'बुासीवासगोमहिष्यादयः' किया है। अर्थात् वासी-वासकी सी वही स्थिति थी जो गौ-मैंस आदिकी है। उन्हें गाय-मैंसकी तरह बाजारोंमें बेचा जाता था। उनसे उत्पन्न सन्तानपर भी मालिकका ही अधिकार रहता था। इस प्रथाका अत्यन्त हृदयद्रावक वर्णन अमेरिकी छेखककी पुस्तक 'अंकिल टामस् केबिन'में चित्रित है। पहकर रोगदे खड़े हो जाते हैं। कोई अर्हिसाका एकदेश ब्रती भी मानवके साथ पशु-जैसा व्यवहार कैसे कर सकता है ? अब तो यह प्रथा सम्य देशोंसे चठ गयी है किन्तु इससे चुणित व्यवहार शायद ही दूसरा रहा हो। पशुओंकी तरह खरीदे गये दास-दासियोंकी परिप्रहर्मे गणना भी आपितजनक प्रतीत होती है ॥ १२१॥.

क्षागे कहते हैं कि शिष्योंपर अनुसासन करनेमें भी कभी-कभी क्रोध उत्पन्न हो

आता है-

जिस शिष्यको गुरुजन सुपुत्रकी तरह रात-दिन हितकी शिक्षा देते हैं, घह भी बीच-

बीचमें चाण्डालके तुल्य क्रोधका स्पर्ध करा देता है ॥१२२॥

विशेषाय-शिष्यको शिक्षण देते समय यदि शिष्य नहीं समझता या तद्तुसार आचरण नहीं करता तो गुरुको भी क्रोघ हो आता है। इससे आशय यह है कि ग्रमुक्षको शिष्योंका भी संग्रह नहीं करना चाहिए॥१२२॥

आगे चतुष्पद परिप्रहका निषेध करते हैं-

यदि दो पैरवाले मनुष्य आदिका संग बुरा है तो चार पैरवाले हाथी घोड़ोंके संगका तो कहना ही क्या है। आँवके कारण जिसकी : उदराग्नि मन्द पढ़ गयी है उसके लिए यदि

| तिक्तं—भूनिम्बनिम्बादिप्रायमीपषम् । सन्नः—अभिभूतः ।                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| तया चोक्तम्—                                                                                     | _  |
| <sup>'</sup> तीव्रातिरपि नाजीर्ण <sup>ै</sup> पिवेच् <del>ळूलघ्नम</del> ौषघस् ।                  | ₹  |
| आमसन्नो नळो नाळ पनतुं दोषोषघाशनस् ॥' [                                                           |    |
| विष च—                                                                                           |    |
| ' 'सप्ताहादीषभं केचिदाहुरन्ये दश्चाहतः ।—                                                        | Ę  |
| केचिल्लघ्वन्नभूकस्य योज्यमानोल्वणे तुँ न ॥' [                                                    |    |
| एतेन द्विपदर्सगाच्चतुष्पदर्सगस्य बहुतरापायत्वं समर्थितम् ॥१२३॥                                   |    |
| अयाचेतनसंगाच्चेतनसंगस्य वाघाकरत्वमाचष्टे—                                                        | 8  |
| गीनमौलादिसंबन्घद्वारेणाविश्य मानसम् ।                                                            |    |
| यथा परिप्रहृहिचत्वान् मध्नाति न तथेतरः ॥१२४॥                                                     |    |
| यौन:योनेरागतः सोदरादिसंबन्धः । मौखःमुखादागतः क्षिप्यादिसंबन्धः । आदिशब्दात्                      | १२ |
| जन्यजनकत्व-पोष्पपोषकत्व-मोन्यभोक्तुमावादिसंवन्या यवास्वमवसेयाः । चित्वान् —चेतनावान् । मध्नाति — |    |
| ग्यथपित ॥१२४॥                                                                                    |    |
| सय पद्भवश्यिः पर्धरचेतनपरिस्रहस्य दोपानुःद्वावयति                                                | 24 |

नीम चिरायता आदि कटु औषघि स्वास्थ्यकर नहीं हो सकती तो फिर बीकी तो वात ही क्या है ? ॥१२३॥

विशेषार्थ — द्विपदोंके संगसे चौपायोंका संग क्यादा कष्टदायक होता है; क्योंकि जब दो पैरवाळा कष्टदायक है तो चार पैरवाळा तो उससे दूना कष्टदायक होगा। दृष्टान्त दिया है आमरोगीका। जब पेटमें रसका परिपाक ठीक नहीं होता तो उदराग्नि मन्द होती जाती है। कट्ठक औषि स्वभावसे ही ऑवके लिए पाचक होती है। किन्तु जिस ऑबरोगीको कट्ठ औषि भी अतुकूळ नहीं पड़ती उसके लिए वी कैसे पथ्य हो सकता है? बी तो चिक्कण और शीतळ होनेसे ऑवको बढ़ाता है। अतः जब दोपाया ही कष्टकर है तब चौपायेका तो कष्टना ही क्या? ॥१२३॥

आगे कहते हैं कि अचेतन परिग्रहसे चेतन परिग्रह अधिक कष्टकर है-

योनि और मुख आदिकी अपेक्षासे होनेवाले सम्बन्धोंके द्वारा गाढ़क्ष्यसे प्रविष्ट होकर चैतन परिष्ठह मनुष्यके मनको जैसा कष्ट देती है वैसा कष्ट अचेतन परिष्ठह नहीं देती ॥१२४॥

विशेषार्थ-अनेतन परिप्रहके साथ तो मलुष्यका केवल स्वामित्व सम्बन्ध रहता है किन्तु सहोदर भाई-बहनके साथ यौन सम्बन्ध होता है और गुरु-शिष्य आदिका मौखिक सम्बन्ध होता है। इसी तरह पिता-पुत्रका जन्य-जनक सम्बन्ध होता है, पित-पत्नीका मोग्य-भोक्तंत्व सम्बन्ध होता है। ये सब सम्बन्ध अधिक अनुरागके कारण होनेसे अधिक कष्टदायक भी होते हैं। इसीसे प्रन्यकारने नेतन परिप्रहके पश्चात् अनेतन परिप्रहका कथन किया है।।१२४।

आगे दस इलोकोंसे अचेतन परिम्रहके दोष वतलानेकी मावनासे प्रथम ही घरके दोष बतलाते हैं क्योंकि घर ही दोषोंका घर है—

१. जीणीं म. कु. च.।

र. णेन तुम. कु. घ.।

٩

'\$

**.** 

पद्मश्रुनाद् गृहाच्छून्यं वरं संवेगिनां वनम् । पूर्वं हि रुव्वलोपार्यमळब्बत्राप्तये परम् ॥१२५॥

पश्चसूनात्--

'कुण्डनी पेषणी चुल्छी उदकुम्भ: प्रमार्जनी । 🕠 🤃 पञ्चशूता गृहस्थस्य तेन मोक्षं न गच्छति ॥' [

छन्यः—प्रक्रमात् संवेगः । अछन्धं—शुद्धात्मतत्त्वम् । कदाचिद्यप्रप्राप्तपूर्वकत्वात् ॥१२५॥ स्य गृहकार्यन्यासक्तामा दुःखसातत्यमनुशोचति—

विवेकशक्तिवैकल्याद् गृहद्वनद्वनिषद्वरे ।

सग्नः सीदत्यहो छोकः शोकहर्वञ्चमाकुलः ॥१२६॥

विवेकः—हिताहितविवेचमं विश्लेषणं च। निषद्धरः—कदंसः। श्रमः—पर्यायेण वृत्तिप्रान्तिर्ग।

तदुक्तम्--१२

· 'रतेररतिमामातः पुना रतिमुपागतः।'

ः त्तीयं पदमप्राप्य बालिखो वत् सीदति ॥' ['बाँत्मार्नुः, २३२ । ]

तथा--

वासनामात्रमेवैतत्सुखं दुःखं च देहिनास् । तथा इंद्रहेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि ॥ [ इष्टोप. ६ । ] ॥१२६॥

शूनका अर्थ है वधस्थान। घरमें पाँच वधस्थान हैं। अतः पाँच वधस्थानवाले घरसे ससारसे मीठओं के लिए एकान्त वन अष्ठ है। क्योंकि वरमें तो जो प्राप्त है उसका भी लोप हो जाता है. और चनमें जो पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ उस शुद्ध आत्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है।।१२५॥

विशेषार्थ — उखंडी, चक्की, चूडा, जड भरतेका घड़ा और बुहारी इन पाँचके विना घरका काम नहीं चडता। जो घरमें रहेगा उसे कूटना, पीसना, आग जडाना, पानी भरना और झाड़ू छगाना अवश्य पड़ेगा। और ये पाँचों ही जीवहिंसाके स्थान हैं अतः घरको पाँच वघस्थानवाडा कहा है। यथा—'ओखडी, चक्की, चूडा, जड भरतेका घट और बुहार ये पाँच शूना गृहस्थके हैं। इसीसे गृहस्थ दशामें मोख नहीं होता'। अतः घरसे श्रेष्ट एकान्य वन है। घरमें तो जो कुछ धर्म-कर्म प्राप्त है वह भी छूट जाता है किन्तु घनमें जाकर आरम्यान करनेसे शुद्ध आरमाकी प्राप्ति होती है।।१२५॥

्र जो गृहकायमें विशेषरूपसे आसक्त रहते हैं वे निरन्तर दुःखी रहते हैं। अत. उनके

प्रति शोक प्रकट करते हैं— सेद् है कि हित-अहितका विवेचन करनेकी शक्तिके व होनेसे शोक और हर्षके अमसे व्याकुछ हुआ मृद् मनुष्य घरकी आसक्तिक्षी कीचड़में फॅसकर कष्ट बठावा है ॥१२६॥

विशेषार्थ—जैसे कीचड़में फँसा मनुष्य बसमें से निकलनेमें असमर्थ होकर दुःख चठाता है, इसी तरह घरके पचड़ोंमें फंसा हुआ मनुष्य मी हित और अहितका विचार करने में असमर्थ होकर दुःख चठाता है। गृहस्थाअममें हुप और शोकका या मुख-दुःखका चक चला करता है। कहा है—'खेद है कि मूर्ख मनुष्य रितसे अरितकी ओर जाता है और पुनः रितिकी ओर जाता है। इस तरह वीसरा पद रित और अरितके अमावरूप परम उदासीनता-को प्राप्त न करके कह चठाता है।' बय क्षेत्रपरिप्रहदोषमाह--

क्षेत्रं क्षेत्रभूतां क्षेममाक्षेत्रज्ञयं मृषा न चेत् । सन्यथा दुवते: पन्या बह्वारम्भानुबन्धनात् ॥१२७॥

क्षेत्रं-सस्याणुत्पत्तिस्थानम् । क्षेत्रभृतां-देहिनाम् । क्षेत्रम् --ऐहिनसुनसंपादकत्वात् । आक्षेत्रस्यं--नैरात्स्यं वौद्धेरनावकितन् जस्पितम् । अन्यथा --नैरात्स्यं निष्या नेर्द् जीवी यदास्तीति मावः ।।१२७॥

अय कुप्पादिमरिप्रहस्यौद्धंत्याशानुबन्धनिबन्धवत्वमिश्रवत्ते--

यः कुप्य-वान्य-शयनासन-यान-साण्ड- ' ' काण्डेकडम्बरितताण्डवकर्मकाण्डः । वैतण्डिको सर्वति पुण्यजनेश्वरेऽपि, तं सानसोसिजटिलोन्कृति नोत्तराशा ॥१२८॥

वास्तवमें सांसारिक शुल तो एक अम मात्र है। संसार और शुल वे होनों एक तरहसे परस्पर विरोधी हैं। कहा है-- 'प्राणियोंका यह शुल और दु:ल केवल वासनामात्र है, जैसे आपित्तकालमें रोग चित्तमें बहेग पैदा करते हैं वैसे ही मोग भी बहेग पैदा करनेवाले हैं।' ।।१२६।।

क्षेत्र परिप्रहके दोष वतलाते हैं-

यदि वौद्धवर्शनका नैराल्यवाद और चार्वाकका मत मिथ्या नहीं है अर्थात् आत्मा और परछोकका अभाव है तब तो प्राणियोंके छिए क्षेत्र (खेत) इस छोक सन्वन्धी सुख दैनेवाला होनेसे कल्याणरूप है। और यदि आत्मा और परछोक हैं तो क्षेत्र नरकादि दुर्ग-

वियोंका मार्ग है, क्योंकि बहुत आरम्भकी परम्पराका कारण है ॥१२७॥

विशेषार्य - स्नेत्रका अर्थ है खेत, जहाँसे अनाज पैदा होता है। किन्तु सांख्य दर्शनमें सेत्रका अर्थ हरीर है और क्षेत्रक्षका अर्थ होता है आराम, जो क्षेत्र अर्थात् शरीरको जानता है। तथा 'क्षेत्रस्त,' का अर्थ होता है क्षेत्र अर्थात् अरीरको घारण करनेवाला प्राणी। अतः अक्षेत्रका अर्थ होता है खेत्रक्ष नहीं अर्थात् आरामका असाव या ईपत् क्षेत्रका। बौद्ध हर्शन नैरात्स्यवादी है। वह आत्माको नहीं मानता और चार्षाक गर्मसे लेकर मरण पर्यन्त ही मानता है यह बात वृष्टिमें रखकर प्रत्यकार कहते हैं - यदि ये दोनों मत सच्चे हैं तव तो खेत कल्याणकारी है। उसमें अन्नादि उत्पन्न करके लोग जीवन पर्यन्त जीवन-यापन करेंगे और मरने पर जीवनके साथ सब कुछ समाप्त हो वार्यगा। पुण्य और पापका कोई प्रदन ही नहीं। किन्तु यदि ये दोनों हैं तब तो खेती करनेमें जो छह कायके जीवोंका घात होता है - खेतको जीतने, सींचने, बोने, काटने आदिमें हिंसा होती है उसका फल अवस्थ मोगना पढ़ेगा। क्योंकि बहुत आरम्म और बहुत परिग्रह नरकायुके वन्धका कारण है।।१९०॥

आगे कहते हैं कि कुप्य आदि परिप्रह मनुष्यको चद्धत बनाते हैं और नाना प्रकारकी आज्ञाओंकी परम्पराको जन्म देते हैं—

कुप्य-वस्त्रादि द्रव्य, घान्य, रूप्या, खासन, सवारी और भाण्ड-हींग ऑदिके समृहसे नतनपूर्ण क्रिया कछापको अत्यधिक वढ़ानेवाछा जो व्यक्ति कुवेर पर भी हँसतां है उसे मान-सिक विकल्प जास्से उस्झी हुई उत्कृष्ट साझा नहीं छोड़ती ॥१२८॥ ŧ

कुप्यं—हेमरूप्यवर्ष्यमातुर्यवस्यादिद्रव्यम् । यानं—श्विविकाविमानादि । भाण्डं—हिंगुं मंतिहादि । काण्डं—समूहः । ताण्डवकर्ष्यकाण्डः—वैचित्र्यमंत्र नेयम् । वैतिण्डिकः—उपहासपरः । पुण्यजनेव्वरं— १ कुवेरे विष्टप्रधाने च । मानसोर्मयः—चित्तविकल्या दिव्यसर्स्तरङ्गास्य । उत्तराशा—उत्कृष्टकाला उदीची विक् च ।।१२८।।

ष्यथ धनगृष्टनोर्मेहायापप्रवृत्ति प्रवर्नित-

जन्तुन् हन्त्याह् मुवा चर्ति चुरां प्रास्यधर्ममाद्वियते । खावत्यखाद्यमपि धिक् वनं वनायन् पिवत्यपेयमपि ॥१२९॥ ग्राम्यधर्मं —मैयुनम् । धर्नं —ग्रामधुवर्णादि । घनायन् —विकासन् ॥१२९॥ अय भूमिकुषस्यापायावसे दृष्टान्तेन स्फूटयति—

> तत्तावृग्साम्राज्यथियं भजन्नपि महीछवं छिन्सुः । भरतोऽव्रजेन जितो हुरभिनिविष्टः सतामिष्टः ॥१३०॥

१२ अवरजेत—बाहुबलिकुमारेण । दुरिभिनिविष्टः—मीतिपथमनागतस्य पराभिभवपरिणामेन कार्यस्या-रम्भो दुरिभिनिवेशस्त्रमापन्नः ॥१३०॥

विशेषायं — जिसके पास उक्त प्रकारकी परिप्रह्का अत्यधिक संचय हो जाता है इसका कारभार बहुत बढ़ जाता है और उसीमें वह रात दिन नाचता फिरता है। उसका अहंकार इतना वढ़ जाता है कि बह कुवेरको भी तुच्छ मानता है। कुवेर उत्तर विशाका स्वामी माना जाता है। उत्तर दिशामें कैछास पर्वतको बेरे हुए मान सरोवर है। जो धनपि कुवेरको भी हीन मानता है, उसे मानसरोवरकी तरंगोंमें जटिछ उत्तर दिशा नहीं छोड़ती अर्थात् वह उत्तर दिशा पर भी अधिकार करना चाहता है। इसी प्रकार परिम्रही मतुष्यको भी उत्तराशा-मविष्यकी वड़ी-बड़ी आशाएँ नहीं छोड़ती, रातदिन उन्होंमें दूबा रहता है।।१२८।।

आगे कहते हैं कि वनका छोभी महापाप करता है-

धनका छोमी प्राणियोंका धात करता है, सूठ बोछता है, चोरी करता है, मैश्रुन करता है, न खाने योग्य वस्तुओंको भी खाता है, न पीने योग्य मदिरा आदिको पीता है। अतः धनके छोमीको धिककार है ॥१९॥

मूमिके छोमी मनुष्यके दुःखदायी और निन्दुनीय कार्योंको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट

करते हैं— इस प्रसिद्ध छोकोत्तर साम्राज्य छक्ष्मीको मोगते हुए मी भरत चक्रवरींने यूमिके एक छोटेसे भाग सुरम्यदेशको छेना चाहा तो इस देशके स्वामी अपने ही छोटे भाई वाहुविसे युद्धमें पराजित हुआ और सन्जनोंने इसे भरतका दुरिमिनिवेश कहा ॥१२०॥

विशेषाय — प्रथम तीर्थंकर मगवान ऋषमदेवके एक सी पुत्रोंमें चक्रवर्ती भरत सबसे बढ़े ये और बाहुबळी उनसे छोटे ये। अगवान जब प्रव्रवित हो गये तो भरत अयोध्याके स्वामी बने और फिर भरतके छह सफ्डोंको जीतकर चक्रवर्ती बने। जब वह दिनिवजय करके अयोध्यामें प्रवेश करने छगे तो चक्ररें कर गया। निमिन्तज्ञानियोंने बताया कि अभी आपके माई आपका स्वामित्व स्वीकार नहीं करते इसीसे चक्ररत्न कर गया है। दुरन्त सबके पास दूत मेजे गये। अन्य माई तो अपने पिता सगवान ऋषमंदेवके पादम् छमें जाकर साधु बन गये। किन्तु वाहुबळिने युद्धका आह्वान किया। विचारशीळ बढ़े पुरुषोंने परस्परमें साधु बन गये। किन्तु वाहुबळिने युद्धका आह्वान किया। विचारशीळ बढ़े पुरुषोंने परस्परमें

₹

अय दैन्यमाषणितर्युणत्वभुगणत्वानव्स्थितचित्तत्वदोवाबहत्वेन धनानि जुगुप्तते-

धीमैरेयजुषां पुरक्ष्यदुपृदुर्देहीति ही भाषते, देहीत्युक्तिहतेषु मुञ्चति हहा नास्तीति बाग्नादिनीम् । तीर्थेऽपि व्ययमात्मनो वधमभित्रेतीति कर्तव्यता चिन्तां चान्ययते यदम्यमितचीस्तेम्यो घनेभ्यो नमः ॥१३१॥

मेरेयं-मद्यम् । हताः-नाधिताः । यत्छोकः-

'गतेभंद्रः स्वरो दीनो गात्रे स्वेदो विवर्णता। मरणे यानि चिह्नानि तानि सर्वाणि याचने ॥' [

क्कादिनी-वज्रम् । तीर्थे-भर्मे कार्ये व समवायिनि । अपर्य-प्रव्यविनियोगम् । अन्वयते-कविष्ठिम्नं याति । यदम्यमितघी:--वैरातुरबुद्धिः । नमः--तानि वनानि धिगित्यर्थः ॥१३१॥

परामर्श किया कि भगवान्की वाणीके अनुसार दोनों माई मोक्षगामी हैं, वे किसीसे मरने-वाछे नहीं हैं अतः इन्हीं दोनोंके युद्धमें हार-जीतका फैसला हो, अयर्थ सेनाका संहार क्यों किया जाये। फलतः दोनों माइयोंने जल्युद्ध, मल्ल्युद्ध और दृष्टियुद्ध हुआ और तीनों युद्धोंने, चक्रवर्ती हार गये। फलतः छन्होंने रोपमें आकर अपने सहोदर छोटे माईपर चक्रसे प्रहार किया। किन्तु सुक्तिगामी बाहुवस्रीका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। सबने चक्रवर्तीको ही दुरमिनिवेशी कहा। न्यायमार्गको मूलकर दूसरेका विरस्कार करनेके आवसे कार्य करनेको हुरिमिनिवेश कहते हैं। सम्राट् मरत भूमिक छोममें पड़कर नीतिमार्गको सी, मूछ गये अतः मुमिका लोम मी निन्दनीय है ॥१३०॥

धन मनुष्यमें दीनवचन, निर्देयता, क्रपणता, अस्थिरिचतता आदि दोषोंको उत्पन्न

करता है अतः धनकी निन्दा करते हैं-

जिस घनरूपी रोगसे यस्त मनुष्य छह्मीरूपी मदिराको पीकर मदोन्मत्त हुए घनिकों-के सामने खुशामद करनेमें चतुर वनकर, खेद है कि, 'कुछ दो' ऐसा कहता है। 'कुछ दो' पेसा कहनेसे ही वेचारा मॉगनेवाला मृततुल्य हो जाता है। फिर भी धनका लोभी सनुष्य 'नहीं है' इस प्रकारके वचनरूपी वजका प्रहार उसपर करता है। यह कितने कष्टकी वात है। जिस धनरूपी रोगसे मस्त मनुष्य तीर्थमें भी किये ग्रंथे धनव्ययको अपना वध मानता है मानो उसके प्राण ही निकल गये। तथा जिस घनरूपी रोगसे प्रस्त मनुष्य रात-दिन यह चिन्ता करता है कि मुझे यह ऐसे करना चाहिए और यह ऐसे करना चाहिए। उस धनको व्रसे ही नमस्कार है ॥१३१॥

विशेषार्य-धनके छोमसे मनुष्य याचक बनकर धनिकोंके सामने हाथ पसारता है। उस समय उसकी दशा अत्यन्त इयनीय होती है। किसीने कहा है- 'उसके पैर डगमगा जाते हैं, स्वरमें दीनता का जाती है, शरीरसे पसीना छूटने छगता है और अत्यन्त सबसीत हो चठता है। इस तरह मरणके समय जो चिह्न होते हैं वे सब मॉगते समय होते हैं।' फिर भी धनका छोभी भागनेवाछेको दुत्कार देवा है। अधिक क्या, धर्मवीर्थमें दिये गये दानसे यी उसे इतना कृष्ट होता है मानों उसके प्राण निकल गये। अपने कर्मचारियोंको वेतन हेते

हुए भी उसके प्राण सूखते हैं। ऐसा निन्दनीय है यह घन ॥१३१॥

ş

वय चनत्वार्णनरसपादिना तीबहुःस्वकस्त्वाचलाप्त्रुचर्न क्वतिनां निराकुरते— यत्युक्तं कथमप्युपान्यं विषुराद्वसान्तरस्त्यानितः, स्ने पक्षीय पर्लं तर्दार्यानर्लं दुःसायते मृत्युवत् । तत्स्त्रामे गुणयुण्डरीकसिहिकावस्त्रन्दलोमो.द्भव-प्रागलमीपरमाणुतोखितवात्युतिष्ठते कः सुघीः ॥१३२॥

पृत्तं—धनम् । निहिकावस्कन्दः—तुपारप्रपातः । प्रागरमी—निरङ्करप्रवृत्तिः । उत्तिष्ठते— स्वयमं करोति ॥१२२॥

क्षण दहिरात्मको बनाजेनभोदकोन्मादण्युत्ते निःशङ्क्ष्यापकरणं स्वेच्छं मैयूनादरणं दूपयन्नाह—

धनका कमाना और रसण करना तीत्र दुःखदायक है अतः उसकी प्राप्तिके छिए उसम करतेका निषेय करते हैं—

जैसे पहाँ आकाशमें किसी भी तरहसे प्राप्त मांसके दुकड़ेकी रक्षा करता है और अन्य पिक्षयों के द्वारा उसके छीन छिये जानेपर बढ़ा हुखी होता है, उसी तरह जो बन किसी भी तरह बड़े कप्टसे उपार्कित करके सैकड़ों विनाशों से बचाया जानेपर भी यहि धनके हच्छुक छन्य न्यक्तियों के द्वारा छुड़ा छिया जाता है तो नरणको तरह नित हु:अहायक होता है थीर उस बनका छाम होनेपर छोम कथायका उहाय होता है जो सन्यन्दर्शन आदि गुणहर्पी इनेत इनलों के छिर तुपारपातके समान है। जैसे तुपारपातसे कमछ अरहा जाते हैं वैसे ही छोम कथायके उहायों सन्यन्दर्शनाहि गुण नष्ट हो जाते हैं, ज्छान हो जाते हैं। तथा वस छोम कथायके विनक्षर प्रवृत्तिसे सनुष्य इस जगनको परमाणुके तुल्य तुच्छ समझने छाता है छेकिन उससे भी उसकी दृष्णा नहीं बुझती। ऐसे बनकी प्राप्तिके छिर कौन बुढ़िआड़ी विवेकी मनुष्य उद्यम करता है, अर्थान् नहीं करता ॥१३२॥

विशेषार्थ— वनके तिना जगत्में काम नहीं चळता यह ठीक है। किन्तु इस वनकी दुष्णाके चक्रमें पढ़कर मनुष्य वर्ग-कर्म मी मुख्य बैठता है। फिर वह घनका हो क्रीत दास हो जाता है। और आवश्यकता नहीं होतेपर भी धनके संचयमें ख्या रहता है। व्यॉन्थों घन प्राप्त होता दें त्योंन्थों ख्या प्राप्त होता दें ति द्वारा क्या कि कम नहीं होती, विक्त और वहती है। केहा भी है—'आशका गढ़ता कीन नर सकता है। उसमें प्रविद्तिन जो ढाला जाता है वह आवेप सामार वनता जाता है।' और मां—प्रत्येक प्राणिमें आशाका इतना वहा गड़ा है कि वसे मरनेके लिए वह जगन परनाणुके तुल्य हैं। कता धनकी आशापर अंक्षुश्र ख्याना चाहिए॥१३२॥

वाह्यदृष्टि सनुष्य धनके अर्जन और मोजनके जन्माद्रमें पड़कर निर्मय होकर पाप करते हैं और स्वच्छन्तापूर्वक मैशुन सेवन करते हैं अतः उनकी निन्दा करते हैं—

 <sup>&#</sup>x27;कः पूरवित दुरपूरमाञ्चागर्वे दिने दिने । वज्ञास्त्रमस्त्रमाधेयमाधारत्वाय कल्पते ॥

२. बाग्रागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन् विश्वमणूपमम् - मात्मानुशासन ।

## धनादन्नं तस्मादसव इति देहात्मंमतयो, मनुं मन्या छन्धं घनमघमशङ्का विस्पते । बुषस्यन्ति स्त्रीरप्यदयमशनोद्भिन्नमदना, घनस्त्रीरागो वा ज्वलयित कुलानप्यमनसः ॥१२३॥

देहात्ममतयः—देहे बात्मेति मतिर्येषाम् । मनुंमन्याः—छोकव्यवहारोपदेष्टारमात्मानं मन्यगानाः । वृषस्यन्ति-कामयन्ते । ज्वलयति-वनस्वीकारे नारीप्रवीचारे च संरम्भवति । यन्नीति:- अर्थेष्पमोग-रहितास्तरबोऽपि सामिलापा' इति । वृश्यन्ते 🔻 मूलोपान्ते निखातं हिरव्यं जटामिबॅच्टयन्तः प्ररोहैस्बोपसर्पन्तो पृक्षा. । सुप्रसिद्ध एव वाज्योकादीचा कामिनीविकासामिलावः । तथा च पठन्ति---

> 'सनूपुरालककपादताहितो हुमोऽपि यासां विकसत्यचेतनः। तदञ्जसंस्पर्शरसद्रवीकृतो विलीयते यन्न नरस्तदद्भृतम् ॥

अपि च-

'यासां सीमन्तिनीनां कुरुवकतिलकाशोकमाकन्दवृक्षाः प्राप्योच्चैविक्रियन्ते ललितभुबलतालिङ्गनादीन् विलासान् । तासा पुर्णेन्दुगौरं मुखकमलमलं वीक्ष्य लीलालसाढ्यं को योगी यस्तदानी कलयति कुक्को मानसं निर्विकारस् ॥' [

] सहदशा हुए

१२

भय गृहादिम्छंया तदसमाखुपवितस्य पातकस्यातिदुर्वरस्यं व्याहरित-

'धनसे अन्त होता है और अन्तसे प्राण' इस प्रकारके कोकल्यवहारके छपदेच्टा, अपने शरीरको ही आत्मा माननेवाळे अपनेको मनु मानकर धन प्राप्त करनेके लिए निर्मय होकर पाप करते हैं। और पौष्टिक आहारसे जब काम सताता है तब निर्देशतापूर्वक सी-मोग करते हैं। ठीक ही है-धन और खीका राग मनरहित बुक्षोंको भी धन और नारीके

सेवनमें प्रवृत्त करता है, मनसहित मनुष्योंकी तो वात ही क्या है।।१३३॥

विशेषार्थ-संसारमें स्त्री और धनका राग वड़ा प्रवल है। स्रीके त्यागी भी घनके रागसे नहीं वच पाते। फिर जो मृद हुद्धि हैं छोक-स्ववहारमे अपनेको दक्ष मानकर सवको यह उपदेश देते हैं कि अनके विना प्राण नहीं रह सकते और धनके विना अन्न नहीं मिछता, वे तो धन कमानेमें ही छगे रहते हैं और पुण्य-पापका विचार नहीं करते। धन कमाकर पौष्टिक भोजन स्वयं भी करते हैं और संसार-त्यागियोंको भी कराते हैं। पौष्टिक मोजन सौर विकार न करे यह कैसे सम्मव है। विकार होनेपर स्त्री सेवन करते हैं। प्रन्यकार कहते हैं कि वन और खीका राग मन रहित वृक्षोंको भी नहीं छोड़ता फिर मनुष्योंकी तो वात ही क्या है। नीतिवाक्यामृतमें कहा है-'अर्घेपूपमोगरहितास्तरवोऽपि साभिलाषाः कि पुनर्सनुष्याः ।' धनका उपमोग न कर सकनेवाले बृक्ष भी धनकी इच्छा करते हैं फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है। यदि मुसिमें घन गड़ा हो तो बृह्यकी बढ़ें उस ओर ही जाती हैं। ख्रियोंके पैर मारने आदिसे बुख खिल उठते है ऐसी प्रसिद्धि है। अतः घनके रागसे बचना चाहिये ॥१३३॥

आगे कहते हैं कि गृह आदिमें समत्व मावरूप मूर्का के निमित्तसे आगत और उनके , रक्षण आदिसे संचित पापकर्मकी निर्जरा बढ़ी कठिनतासे होती है-

, **R** 

१२

24

वव्गेहाखुपघी ममेदमिति संकल्पेन रक्षाजॅना-संस्कारादिदुरीहितस्यतिकरे हिसादिषु व्यासजन् । दुःखोव्गारसरेषु रागविषुरप्रज्ञः किमप्याहर-त्यंहो यस्प्रखरेऽपि जन्मदहने कष्टं चिराज्जीयंति ॥१३४॥

चपिः--परिग्रहः । प्रंखरे---सुतीक्षे ॥१३४॥

अष्यानाद्यविद्यानिबन्धनं चेतनपदार्षेयु रागद्वेषप्रवन्धं विद्यानस्य कर्मबन्धक्रियासमजिहारमननि-नन्दन्नाह—

> ं आसंसारमिवद्यया चलसुर्वाभासानुबद्धाक्षया, नित्यानन्दसुभामयस्वसमयस्पर्कोच्छिदम्याक्षया। इष्टानिष्टविकल्पजाळजटिलेष्वचेषु निस्फारितः

क्रामन् रत्यरती द्रहुर्मुहुरहो बाबच्यते कर्मभः ॥१३५॥ स्वसमयः—गुद्धचिद्वपोपङम्मः । अभ्यासः—सामीप्यम् । विस्फारितः—प्रयलावेशमापादितः।

बाबष्यते—मृशं पुनः पुनर्वा बष्यते । तथा चोक्तम्— 'कादाचित्को बन्धः क्षोधादैः कर्मणः सद्दा सञ्जात् ।

नातः क्वापि कदाचित्परिग्रहग्रह्वतां सिद्धिः॥'[

] ॥१३५॥

तत्विद्विर्प्यकाले मोहो दुर्जंग इति च चिन्त्वयति-

गृहस्थ घर आदिकी तृष्णासे व्याकुछ होकर घर-खेत आदि परिप्रहमें 'ये मेरे हैं' इस प्रकारके संकल्पसे उनके रक्षण, अर्जन, संस्कारक्षप दुक्षेच्टाओं के जमघटमें पड़कर अत्यन्त दुःखवायी हिंसा आदिमें विविध प्रकारसे आसक्त होता है और उससे ऐसे न कह सकते योग्य पापका बन्ध करता है जो संसारक्ष्पी तीव अनिनमें भी छन्चे समयके बाद बड़े कच्छे निजराको प्राप्त होता है। अर्थान् गृह आदि परिप्रहमें ममत्वमाब होतेसे गृहस्थ उनकी रक्षा करता है, नये मकान बनवाता है, पुरानोंकी मरम्मत कराता है और उसीके संकल्प-विकल्पोंमें पड़ा रहता है। उसके छिए उसे मुकदमेवाजी भी करनी पड़ती है, उसमें मार-पीट भी होती है। इन सब कार्यों में जो पापबन्ध होता है वह घोर नरक आदिके दुःखोंको भोगनेपर ही छुटता है। १३४॥

अनादिकालीन अविद्याके कारण नेतन और अनेतन पदार्थोंमें मनुष्य रागहेप किया करते हैं और उससे कर्मनन्धकी प्रक्रिया चलती है अतः असपर खेद प्रकट करते हैं—

जनसे संसार है तमीसे जीवके साथ अज्ञान छगा हुआ है—उसका ज्ञान विपरीत है। उस अविद्याके ही कारण यह जीव अणिक तथा अखकी तरह अतीत होनेवाछे असुसको ही सुख मानकर उसीकी तृष्णामें फँसा हुआ है। तथा उस अविद्याका सम्पर्क मी नित्य आनन्दरूपी अस्त्रसे परिपूर्ण शुद्ध चिद्रपकी उपलब्धिक किंचित स्पर्शका मी घातक है। उसी अविद्याके वशीमूत होकर यह जीव यह हमें प्रिय है और हमें अप्रिय है इस प्रकारकें इप्ट और अनिष्ट मानसिक विकल्पोंके समृहसे जिंदछ पदार्थों इप्टकी प्राप्ति और अनिष्ट से बचनेके छिए प्रयत्नशिख होता हुआ वारम्वार रागन्द्रेय करता है और उससे बारम्बार कर्मोंसे बंघता है। १३४।।

आगे विचार करते हैं कि मोहकर्मको असमयमें जीवना वस्त्रज्ञानियोंके लिए भी कष्ट

साध्य है-

٩

## महतामप्यहो मोहग्रहः कोऽप्यनवग्रहः । ग्राह्यस्यस्वमस्वांत्रच योऽहंनमधिया हठात् ॥१३६॥

अनवग्रहः—स्वच्छन्दो दुनिवार इत्यणंः, विरावेंशो वा । अस्वं--अनात्मभूतं वेहादिकमात्मबुद्धशा, ् ३ अस्वांस्य--अनात्मीयभूतान् दारागृहादीन् मम बुद्धशे ति संबन्धः ॥१३६॥

अधापकुर्वतोशि चारित्रमोहस्योच्छेदाय कालक्वावेव विदुषा यवित्व्यमित्यनुवास्ति— दुःखानुवन्येकपरानरातीन्, समूलभुन्मूल्य परं प्रतप्त्यन्। को वा विना कालमरेः प्रहन्तं, बीरो व्यवस्यत्यपराध्यतोऽपि ॥१३७॥

क्षरातीन्—मिव्यात्वार्दीन् चोरचरटादीश्य । प्रतास्यन्—प्रतासुभिच्छन् । अरे:—चारित्रमोह्स्य प्रतिनायकस्य च । धीर:—विदान् स्यिरफ्रितिश्य ॥१३७॥

जारचर्य है कि गृहस्थ अवस्थामें तीर्थंकर आदिके भी यह चारित्रमोहनीयरूप मह इतना दुनिवार होता है जिसे कहना शक्य नहीं है; क्योंकि यह जो अपने रूप नहीं हैं वन शरीर आदिमे 'यह मैं हूँ' ऐसी बुद्धि और जो अपने नहीं हैं पर है, उन की-पुत्रादिमें 'ये मेरे हैं' ऐसी बुद्धि वलपूर्वक वरपन्न कराता है। अर्थात् यवपि वे तत्त्वको जानते हैं तथापि चारित्रमोहनीयके वशीमृत होकर अन्यथा व्यवहार करते हैं ॥१३६॥

आगे यह शिक्षा देते हैं कि यद्यपि चारित्रमोहनीय अपकारी है फिर भी विद्वान्कों काल्डिक्स आनेपर ही उसके उच्छेदका प्रयत्न करना चाहिए—

केवल दु:लोंको ही देनेमें तत्पर मिच्यात्व आदि शत्रुओंका सम्ल चन्मूलन करके अर्थात् संवरके साथ होनेवाली निर्जरा करके चत्कुष्ट तप करनेका इंच्छुक कौन विद्वान होगा जो कालके विना अपकार करनेवाले भी चारित्रमोहनीयका नाश करनेके लिए चत्साहित होगा ॥१३७॥

विशेपार्थ — छोकमें भी देखा जाता है कि स्थिर प्रकृतिवाला धीर नायक 'जबतक योग्य समय न प्राप्त हो अपने अपकार कर्ताक साय भी सद्व्यवहार करना चाहिए' इस नीविको मनमें धारण करके यद्यपि नित्य कष्ट देनेवाले चीर, वटमार आदिको निर्वश करके प्रतापाणी होना चाहता है फिर भी अपराधी भी शत्रुको समयपर ही मारनेका निश्चय करता है। इसी वरह यद्यपि चारित्रमोह अपकारकारी है किन्तु पूरी तैयारीके साथ उचित समयपर ही उसके विश्वंसके छिए तत्यर होना चाहिए। उचित समयसे आश्चय यह है कि न तो समयका वहाना लेकर उससे विरत होना चाहिए। उचित समयसे आश्चय यह है कि न तो समयका वहाना लेकर उससे विरत होना चाहिए। जैसे वर्तमान काल सिमयकी विर्मे अविगतें आकर अवादि धारण करना चाहिए। जैसे वर्तमान काल सिमयकी विर्मे अप्रतिवर्मकी लिए अनुकूछ नहीं है। आवकोंका खान-पान विगद चुका है। अव अवक सिमयकी प्रार्टिश प्रार्टिश सहेश मोजन वनाते हैं। सुनि एक स्थानपर रह नहीं सकते। विहार करते हैं तो मार्गमें आहारकी समस्या रहती है उसके छिए सुनिको स्वयं प्रयत्न भी करना पढ़ जाता है। और इस तरह परिवारसे भी अधिक उपिं पीछे छग जाती है। अतः इस काल्में सुनिव्रत तभी लेना चाहिए जब परिमहके अम्बारसे वचकर साधुमार्ग पाछना शक्य हो। ॥१३७॥

**્રિ** છે.

\$5

क्षय वियमुपार्क्यं सत्पात्रेषु विनियुञ्जानस्य सद्वाहणस्तत्परित्याचे मोक्षपर्यकप्रस्थावित्वसमिन्द्रोति--पुष्याब्वेर्मयनात्सर्यक्षयमपि प्राप्य व्ययं निर्विद्यान्,

वै फुण्ठो यदि दानवासनविषौ शण्ठोऽस्मि तस्सिव्विषौ । इत्यर्थेदपगृह्धता शिवपथे पान्यान्यथास्यं स्फुर-

त्तादृग्वीर्यबळेन येन स परं गम्येत नम्येत सः ॥१३८॥

मथनात्—उदयप्रापणाहिकोडनाज्य । निर्मिश्चन् अनुस्रवम् । वै कुण्ठः —वै स्फूटं कुण्जे सन्ते। दानवासनविधौ —सनेनात्मनः संस्कारिवधाने । उनित्तकेश्वपसे तु दानं विन्त गञ्छन्तीति दानवास्त्रगणीकाः स्तेषामसुराणो वासनविधौ निराकरणे वैकुष्ठो विष्णुरिति व्याख्ययम् । शण्ठः —यत्वपरिप्रष्टः । सिद्धिौ — साव्वावरणे । उपगृह्धता —वपकुर्वता । सः —श्विषयः । नम्येत —नमस्क्रियेत श्रेयोविधिरिति शेषः ॥११८॥

वय गृहं परित्यज्य तपस्यतो निविष्ना मोक्षपथप्रवृत्ति कथयति---

प्रजाप्रहे राग्यः समयबलवलगत्स्वसमयः,

सहिष्णुः सर्वोर्मोनपि सदसदर्थस्पृशि दृशि ।

गृहं पापप्रायक्रियमिति तदुत्सृज्य मुदित— स्तपस्यक्षिज्ञस्यः ज्ञिवपथमनम्रं विहरति ॥१३९॥

समयवरुं - श्रुतज्ञानसामध्यं काळळाज्यस्य । सिह्ण्युः - साधुत्वेव सहमानः । सर्वोर्मीत् - निर्धयः परिपहान् । अपि सदसदर्थस्युशि - अशस्ताप्रशस्तवस्तुषरामश्चित्यामपि । दृशि - अन्तद्वेदौ सुवान् । निःशल्यः - निष्यास्त्रनिदानमायाळसण्यस्यवयन्यकान्तः ॥१३९॥

जो सद्गृहस्य कक्ष्मी कमाकर संत्पात्रोंमें उसे खर्च करता है और फिर उसे त्याग कर मोधमार्गमें छगता है उसकी प्रशंसा करते हैं—

पुण्यस्पी समुद्रका मन्धन करके किसी न किसी प्रकार महान् कहसे उस्मीको प्राप्त करके 'मैं उसको मोगता हूँ। यदि मैं दानके द्वारा आत्माका संस्कार करनेमें मन्द रहता हूँ तो स्पष्ट ही सन्यक् चारित्रका पालन करनेमें भी मैं प्रयत्तशील नहीं रह सकूँगा' ऐसा विचारकर जो मोक्षमार्थों नित्य गमन करनेवाले साधुआँका यथायोग्य ह्रव्यके द्वारा उपकार करता है तथा मोक्षमार्थों योग्य शक्ति और बलके साथ स्वयं मोक्षमार्थकों अपनाता है बसे कल्याणार्थी जीव नमस्कार करते हैं ॥१३८॥

अागे कहते हैं जो घर त्याग कर तपस्या करता है उसीकी सोक्षमागर्में निर्विष्न प्रवृत्ति

होती है—

लाम आदिकी कामनाके बिना जिसका वैराग्य जागत् है, तथा काललिंध और
अवज्ञानके सामर्थ्यसे स्वस्वरूपकी उपलिंधका विकास हुआ है, समस्त परीवहोंको शालाभावसे सहन करनेमें समर्थ है, वह गृहस्थ अच्छे और बुरे पदार्थोंके विवेक करनेमें मी
कुशल अन्तर्वृष्टिके होनेपर 'घरमें होनेवाली क्रियाएँ प्रायः पापबहुल होती हैं' इस विचारसे
घरको त्याग कर माया, मिथ्यात्व और निदानरूप तीन शल्योंसे रहित होकर प्रसन्नताके
साथ तपस्या करता हुआ, बिना बके निरन्तर रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गकी आराधना करता
है ॥१३९॥

विशेषार्थ —गृहका त्याग किये विना मोक्षमार्गकी निरन्वर आराघना सम्भव नहीं है। इसलिए घर छोड़ना तो मुमुक्षुके लिए आवश्यक ही है। किन्तु घर छोड़कर साधु वननेसे पहले उसकी तैयारी उससे भी अधिक आवश्यक है। वह तैयारी है संसार, शरीर और वय बहिःसङ्गेषु वेहस्य हेयसमस्वप्रतिपादनार्षमाह— द्वारीरं धर्मसंयुक्तं रक्षितच्यं प्रयत्नतः । इत्याप्रवाचस्स्वग्वेहस्त्याज्य एवेसि सण्डुळः ॥१४०॥

त्वक्—तुषः इष्टिसिद्धधनुषयोगित्वात् । स्थान्य एव वेहममत्वछेदिन एव परमार्थनिर्प्रन्थत्वात् । तदुक्तम्—

- 'देहो वाहिरगंयो अण्णों अक्खाण विसयअहिलासो। तैसि चाए खवजो परमत्ये हवइ णिगायो।' [ आरा. सार ३३ ] ॥१४०॥

भोगोंसे आन्तरिक विरक्ति, वह विरक्ति किसी छौिकिक छामसे प्रेरित या इमशान वैराग्य, जैसी क्षणिक नहीं होनी चाहिए। साथ हो सात तस्वोंके सम्यक् परिज्ञानपूर्वक आत्मतत्त्व-की उपछिद्यालय सम्यग्दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए, विना आत्मज्ञानके घर छोड़कर मुनि वनना सचित नहीं है। अन्तदृष्टि इतनी प्रवुद्ध होनी चाहिए कि आत्मिहित या अहित करनेवाछे पदार्थोंको तत्काछ परत्कर हितमें छग सके और अहितसे वच सके। तब घर छोड़े। कमाने-या घरेलू परेज्ञानियोंके कारण घर न छोड़े। एक मात्र पापके भयसे घर छोड़े और छोड़कर पछताये नहीं। तथा साधुमार्गके कछोंको सहन करनेमें समर्थ होना चाहिए और मायाचार, मिथ्यात्व और आगामी भोगोंकी भावना नहीं होनी चाहिए। तभी मोख-मार्गकी आराधना हो सकती है। ११३९।।

आगे कहते हैं कि बाह्य परिप्रहमें शरीर सबसे अधिक हेय हैं-

'जिस शरीरमें धर्मके साधक जीवका निवास है उस शरीरकी रक्षा वहे आदरके साथ करनी चाहिए' इस प्रकारकी शिक्षा जिनागमका उत्तरी छिछका है। 'और देह त्यागने ही योग्य हैं' यह शिक्षा जिनागमका चावछ है ॥१४०॥

विशेपार्थ-'शरीर धर्मका मुस्य साधन है' वह प्रसिद्ध कोकोक्ति है। इसी आधारपर धर्मसंयुक्त शरीरकी रहा करनी चाहिए, यह कथन वालक, वृद्ध, रोगी और थके हुए यतुष्योंकी दृष्टिसे किया गया है,' क्योंकि वाल्पन और वृद्धपनका आधार शरीर है। उसके विषयमें प्रवचनसारके चारित्र अधिकारकी ३१वीं गायाकी टीकामें आचार्व अमृतचन्द्रने उत्सर्ग और अपवादको वंवछाते हुए कहा है कि देश-काछका झावा उत्सर्गमार्गी मुनि वाछपन, वृद्धपन, रोग और थकानके कारण आहार-विद्वारमें मृदु आचरण करनेसे सी थोड़ा पापवन्य तो होता ही है इस मयसे अत्यन्त कठोर आचरण करके शरीरको तप्र कर बैठता है और मरकर स्वर्गमें पैदा होकर संयमसे दूर हो जाता है और इस तरह महान् वन्ध करता है। अतः अपवाव निरपेक्ष उत्सर्ग कल्याणकारी नहीं है। इसके विपरीत वालपन, वृद्धपन, रोग और थकानके कारण अल्प पापवन्मकी परवाह न करके यथेच्छ प्रवृत्ति करनेपर संयमकी विराधना करके असंयमी जनके समान होकर महान् पापवन्य करता है। अतः उत्सर्ग निर्पेक्ष अपवाद भी कल्याणकारी नहीं है। अतः शरीरकी रक्षाका आग्रह इच्टिसिद्धिमें उपयोगी नहीं है इसीछिए उसे जिनागमरूपी तन्दुलका उपरी खिलका कहा है। असली तन्दुल है 'शरीर छोड़ने ही योग्य है' यह उपदेश। क्योंकि जो वस्तु वाह्यरूपसे शरीरसे विलक्कल भिन्न है उसके छोड़नेके लिए कहा अवश्य जाता है किन्तु वह तो लूटी हुई है ही। असली वाह्य परिमह तो शरीर ही है। उससे भी जो समत्व नहीं करता वहीं परमनिर्यन्थ है। कहा सी है- 'शरीर ही

वय कायन्त्रेश्वलास्त्रनयोर्गुणदोषौ भिक्षीस्पदिश्वन्नाह्---. , 🖖 📜 योगाय कायमनुषाख्यसोऽपि युक्त्या. şŧ क्लेक्यो ममत्वहतये तब सोऽपि शक्त्या । भिक्षोऽन्यबाक्षसुखर्जीवितरन्त्रलाभात्, तृष्णासरिव् विष्रिपिष्यति सत्तेपोऽद्विम् ॥१४१॥ " योगाय-रालत्रमप्रणिधानार्थम् । युक्त्या-कास्त्रोक्तनीत्या । सोऽपि-विपश्चात् क्रियाया खपि ॥१४१॥ अय प्रतिपन्ननैःसंग्यन्नतस्यापि बेहस्नेहादात्मक्षतिः स्यादिति शिक्षयति--नैर्यन्य्यवतमास्थितोऽपि वपुषि स्निह्यस्रसहाव्यथा-भीरजीवितवित्तरार्रसतया पञ्चत्वचैक्रीर्यितम् । याच्यावैन्यमुंपेत्य विद्वमहितां न्यंक्कृत्य देशीं अपां, निर्मानो वनिनिक्यंसैघटनयाऽस्पृक्यां विवसे गिरम् ॥१४२॥ १२ पञ्चत्वचेक्रीयितं - क्रवाणया गरणतुल्यम् । न्यक्कृत्य - अभिमूय । देवं (-देवी ) महाप्रभावती त्वातं (-बत्वात्) । तदुक्तम्-'लज्जां गुणौचनननी जननीमिवार्या-१५ मत्यन्तशुद्धहृदयामनुवर्तमानाः । तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति सत्यस्थितिव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम् ॥ [ 25 निकथ्यः-अन्त्यनः वयादाक्षिण्यरहितत्वात् । अस्पृत्यां-अनादेवाम् ॥१४२॥

बाह्य परिग्रह है और इन्द्रियोंकी विषयाभिकाषा अन्तरंगपरिग्रह है। बनको त्यागनेपर ही स्वपक परमार्थसे निग्रन्थ होता है' ॥१४०॥

आगे साधुको शरीरको कष्ट देनेके गुण और उसके ठालन-पालनके दोष बतलाते हैं— हे साधु ! रतनत्रयमें उपयोग लगानेके लिए शरीरकी संयमके अनुकूल रक्षा करते हुए भी तुन्हें समरवसावको दूर करनेके लिए अपने बल और वीर्यको न लिपाकर शास्त्रोक विधानके अनुसार शरीरका दमन करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो इन्द्रिय सुख और जीवनकी आशास्त्रपी लिहोंको पाकर तृष्णारूपी नदी समीचीन तपरूपी पर्वतको चुणै कर डालेगी॥१४१॥

विशेषार्थ — यद्यपि रत्तत्रयकी साधनाके लिए शरीर रक्षणीय है किन्तु ऐसा रक्षणीय नहीं है कि संयमका वह बातक हो जाये। अपनी शक्ति और साहसके अनुसार उसका दमन भी करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मुनिका यह शरीर प्रेम घीरे-धीरे विषयोंकी और जीवनकी आशाको बल प्रदान करेगा। उससे बल पाकर तृष्णाकी नदी वपक्षपी पर्वतको फोड़कर निकल पढ़ेगी और वपका फल संबर और निजरा समाग्न हो जायेगा।।१४१॥

आगे शिक्षा देते हैं कि प्रिमह त्यागरूप जनको घारण करके भी शरीरसे स्तेह करनेसे

साधुके माहात्म्यकी हानि होती है—
सक्छ परिग्रहके त्यागरूप नैर्घनश्यव्रतको स्वीकार करके मी अरीरसे स्नेह करनेवाला
साधु असहा परीषहके दुःखसे डरकर जीवन और धनकी अत्यन्त लालसासे दूसरे भरणके
तुल्य मॉगनेकी दीनताको स्वीकार करता है। और लब्जा देवीका तिरस्कार करके अपना

₹

अप महासत्त्वस्य धर्मवीररिवकतया तत्सहायकाय पाळनाय यथोक्ता विक्षा प्रतिज्ञाय प्रमाद्यतः पर्यनु-योगार्थमाह---

> प्राचीं मार्ष्ट्र मिवायरावरचनां वृष्ट्वा स्वकार्ये वपुः, सध्रोचीनमदोऽनुरोद्घुमघुना मिक्षां जिनोपक्रमम् । आश्रोषोर्यदि धर्मवीररसिकः साधो नियोगाद गुरो-स्तत्तच्छिद्वचरो न कि विनयसे रागापरायप्रहो ॥१४३॥

प्राची—पूर्वकृताम् । मार्ष्टुं—निराकर्तुम् । सम्नीचीनं—सहायम् । अनुरोद्धुं—स्वकार्ये सहकारि यया स्यात्तवा कर्तुम् । जिनोपक्रमं—सीर्थंकरेण प्रयममारव्यम् । आश्रीषीः—प्रतिज्ञातवांस्त्वम् । नियोगात्— आज्ञानुरोधात् । तिच्छद्रचरौ—इदयनेन सुन्दरमसुन्दरं वा भोवमं दत्तमिति निक्षाद्वारायातौ रागद्वेषौ । प्रद्वपक्षे त छिद्रं प्रमादावरणम् । विनयसे—ज्ञमयसि । 'कर्तुस्य कर्मण्यमुतौ' इति आस्पनेपदम् ॥१४३॥

महत्त्व को देता है तथा जगत्में पूज्य वाणीको घनीक्षी चाण्डाछके सम्पर्कसे अस्पृश्य घना देता है। अर्थात् क्षरीरसे मोह करनेवाछा परिप्रहत्यागी भी साधु परीषहके कष्टोंसे डरकर घनिकोंसे याचना करने छगता है। और इस तरह अपनी मान-मर्थादा नष्ट कर देता है॥१४२॥

जो महासत्त्व धर्मके विषयमें प्रशस्त वीररससे युक्त होनेके कारण धर्ममें सहायक शरीरका रक्षण करनेके लिए शाबोक्त मिक्षाकी प्रतिज्ञा लेकर प्रमाद करता है, उससे

पूछते हैं--

हे साधु ! पूर्व गृहस्य अवस्थामें किये गये पापोंको मानो धोनेके लिए तुमने यह रत्त-अयकी साधना स्वीकार की है और तुम्हें यह निश्चय हो गया है कि इस कार्यमें शरीर सहायक है। तुम धर्मवीररिसक हो अर्थात् धर्मके विषयमें तुम्हारा वीररस अभिनन्त्नीय है। ऐसे समयमें इस शरीरको अपना कार्य करनेमें समयं वनानेके लिए यहि तुमने दीक्षा देनेवाले गुरुकी आज्ञासे मगवान् ऋषमदेव तीर्थकरके द्वारा प्रारम्भ की गयी भिक्षा प्रहण करनेकी प्रतिज्ञा की थी तो उस भिक्षासे होनेवाले राग-ग्रेपक्पी भूतोंको, अमुक्ते गुझे सुन्दर भोजन दिया और अमुक्ते मुझे खुरा भोजन हिया—क्यों नहीं शान्त करते हो।।१४३॥

विशेषार्थं —साधुको वर्मवीररसिक कहनेसे प्रन्यकारने द्रव्यसे अप्रमत्तसंयत कहा है। अप्रमत्तसंयत सावना गुणस्थान है। उसका स्वरूप इस प्रकार कहा है—'जिसके समस्त प्रमाद नष्ट हो गये हैं, जो वत, गुण और शिक्से शोमित है; जो न तो मोहनीयका उपशम करता है और न क्षय करता है, केवल ध्यानमें लीन रहता है उस ज्ञानीको अप्रमत्तसंयत कहते हैं।' अप्रमत्तसंयत अवस्थामें तो भोजनका विकल्प हो नहीं सकता। किन्तु छठे और सातवें गुणस्थानोंका काल अन्तर्भुहुत कहा है। अन्तर्भुहुतमें छठेसे सातवों और सातवेंसे छठा गुणस्थान होता रहता है। मोजन करते समय साधु द्रव्यसे अप्रमत्तसंयत हो सकता है। उस अवस्थामें मोजनके सन्वन्धमें सरस-नीरसका विकल्प करना साधुके छिए उचित नहीं है।

णट्टावेसपमाओ वयगुणसीलोलिमंडिको णाणो ।
 अणुवसमओ अखवओ झाणणिलीलो हु वपमत्तो ॥——गो. जीव., ४६ गा. ।

₹.

-8

थय वेहात्ममेदमामनानिरुद्धविकत्पशासस्य सामोः शुद्धस्यात्मोपलस्ममप्तिनन्यति— नीरक्षीरवदेकतां कलयतोरप्यङ्गपुँसोरचि-विचःद्भावाद्यवि भेव एव तवलंभिन्नेषु कोऽभिव्श्रमः । इत्यागृह्य परावपोह्य सकलोन्मीलद्विकत्पव्छिवा-स्यप्छेनास्यनितेन कोऽपि सुकृती स्वात्मानमास्तिष्न्ते ॥१४४॥

अर्लं मिन्नेषु —अत्यन्तपृष्यभृतेषु दारगृहादिषु । अभिद्श्रंमः —अभेदश्रान्तः । आप्वान्तिः । आपृह्य —वृढं प्रतिपद्य । परात् —देहादेः । अपोह्य —व्यावर्षः । छिदा —छेवः । आस्विनितेन —मनता । आस्तिन्ते — आस्वनितेन —मनता । आस्ति चृते — आस्वन्तिते , अभेदेनानुभवतीत्वर्षः ॥१४४॥

शरीरके पोषणके लिए सात्त्विक भोजन सात्र लपयोगी है। सरस विरसके विकल्पमें इन्द्रियोंकी परवशता प्रतीत होती है। और चससे राग-होषको बल मिलता हैं॥१४३॥

आगे शरीर और आत्माके मेदजानके द्वारा समस्त विकल्पोंको रोकनेवाछे साधुके

शुद्ध स्वातमाकी चपलव्धिका अभिनन्दन करते हैं-

यद्यपि शरीर और आत्मा दूच और पानीकी तरह एकमेक हो रहे हैं फिर भी आत्माके नेतन और शरीरके अनेतन होनेसे यहि दोनोंमें भेद ही हैं तो अत्यन्त भिन्न स्त्री, मकात आदिमें अभेवके अमका कोई प्रस्न ही नहीं है, ने तो भिन्न हैं ही। इस प्रकार शरीर आदिसे स्वात्माको भिन्न करके, समस्त क्यन्त होनेवाछे विकल्पोंको अर्थात अन्तर्जन्यसे सम्बद्ध विचारोंके छेदसे स्वच्छ हुए मनके हारा

कोई विरला ही पुण्यात्मा स्वात्माका अमेदरूपसे अनुभव करता है ॥१४४॥

विशेषार्थ—स्वात्माकी उपलब्धिक लिए सबसे प्रथम मेदिबहान आवर्यें हैं। स्व और परका मेदिबहान हुए बिना स्वात्माकी उपलब्धि नहीं हो सकती। जो अपनेसे साम्राह्म मिन्न स्त्री, पुत्र, धन, गृह आदि हैं उनसे अभिन्नताका अस तो मोहम्लक है और उस मोहका मूल है शरीर-आत्मामें एकत्वकी आन्ति। यह आन्ति वितृ दूर हो जाये तो स्त्री, पुत्रादिकमें अभेदकी आन्ति स्वतः दूर हो जायेगी। शरीर-आत्मा दूष और पानीकी तरह सिले हुए हैं किन्तु आत्मा नेतन है और शरीर अवेतन है। नेतन कमी अनेतन नहीं हो सकता और अनेतन नेतन नेतन नहीं हो सकता। दोनों दो स्वतन्त्र इन्य हैं। इस भेदजानसे दोनोंको पृथक पृथक निश्चय करके मनमें उठनेवाले राग-देषमूलक सव विकल्पोंको दूर करके निर्विकल्प मनके हारो स्वात्माकी उपलब्धिय या अनुभूति होती है। किन्तु ऐसी अनुभूति करनेवाले बहुत ही विरल होते हैं। कहा है — जो पुरुष स्वयं अथवा परके उपदेशसे किसी तरह भेदिबहानक्ष्य मूल कारणवाली अविचल आत्मानुमृतिको प्राप्त करते हैं, वे ही पुरुष दर्पणकी तरह अपने आत्मामें प्रतिबन्धित हुए अनन्त मामोंके स्वमावसे निरन्तर विकार रहित होते हैं अर्थात उनके ज्ञानमें जो जेयेंक आकार प्रतिमासित होते हैं उनसे वे विकारको प्राप्त नहीं होते'।।१४४॥।

 <sup>&#</sup>x27;कषमपि हि कमन्ते येदविज्ञातमूका—
 मचित्रतमनुमूर्ति ये स्वतो वान्यतो वा ।
 प्रतिफलनिमम्नानन्तभावस्वमावै—
 मृंकुरवदविकाराः संततं स्युस्त एवं,॥—समयसार कळक, २१ वळो.!

ş

लय समरसीआवसमुज्जूम्भितसहज्ज्ज्योतिषो गोहविजयातिष्यं प्रकाशयति— स्वार्येक्यो विरमध्य सुष्ठु करणग्रामं परेक्यः पराक् कृत्वान्तःकरणं निकस्य च विदानन्दात्मिन स्वात्मिन । यस्तत्रेव निलीय नाभिसरति हैतान्वकारं पुन-स्तत्योद्दासमसीस चास कतमच्छिन्दत्तमः खाम्यति ॥१४५॥

पराक्—पराहमुखम् । द्वैतान्चकारं — स्यमहमयं पर इति विकल्पं व्येयादिविकल्पं वा तम इव ६ श्रुद्धात्मोपलम्मप्रतिवन्चकत्वात् ॥१४९॥

श्रय बुद्धस्वारमोपलम्मोन्मुखस्य योगकाष्ठासीष्ठवावासिमवितव्यतातुमावमावनामनुमावयति-

आगे कहते हैं कि चक प्रकारकी मावनाके बख्से समरसी भावके द्वारा जिनकी स्वामाविक आत्मन्योति विकसित हो जाती है वे पुरुष मोहको जीत छेते हैं—

समस्त इन्द्रियोंको अपने अपने विषयोंसे अच्छी तरह विमुख फरके तथा मनको झरीर आदिसे विमुख करके और ज्ञानानन्दमय निज आत्मामें एकाप्र करके जो उसीमें छीन हो जाता है, और इतिस्पी अन्यकारकी ओर पुनः अभिमुख नहीं होता, अर्थात् 'यह मैं हूँ 'यह पर है' या ज्यान, ज्येय आदि विकल्प नहीं करता, उस योगीका सीमा रहित और प्रतिवन्यरहित तेज किस विरकालसे जमे हुए अज्ञानका छेदन नहीं करता, अपितु समी प्रकारके अनावि अज्ञानके विकासको नष्ट कर देता है ॥१४५॥

विशेषार्थ—मेरा चिदानन्दमय आत्मा शरीर आदिसे मिझ है, इस माननाके वळसे निर्विकत्य मनके द्वारा आत्माकी अनुसूति होती है। यह अनुसूति ही इन्द्रियोंको अपने-अपने विपयोंसे विग्नुख होनेमें मूळ कारण है। आत्मानुसूतिके बिना जो विषयोंके प्रति अविष होती है वह स्थायी नहीं होती। और जवतक इन्द्रियों विषयोंके प्रति रागी रहेंगी तवतक मन आत्मोन्सुख नहीं हो सकता। आत्मासे मतळ्य है ज्ञानानन्दमय मुद्ध चिद्रूप। जय मनमे राग-द्रेषमूळक विकत्यज्ञाळ छाया हुआ हो तव मनके स्थिर होनेकी वात ही व्यर्थ है। ऐसे मनसे आत्मित्यित सम्मन नहीं है। कहा है—'जिसका मनरूपी जळ राग-द्रेषरूपी छहरोंसे वंचळ नहीं होता वही पुरुष आत्माके यथार्थ स्थरूपको देखता है, दूसरा मनुष्य उसे नहीं देख सकता।'

धन्य रागमूळक विकल्पोंकी वो बात ही क्या, 'यह स्रोर पर है' यह विकल्प भी हैत-रूप होनेसे शुद्धात्माकी चपळिचसे प्रतिवन्यक है। इसीसे हैंतको अन्यकारकी उपमा हो हैं। इस अन्यकारके दूर होनेपर ही वह आत्मक्योति प्रकट होती हैं जो सब अनावि अज्ञानको वष्ट करती है। उसीकी प्राप्तिके छिए सब त्यागादि है।।१४५॥

आगे शुद्ध स्वात्माकी उपलब्धिके प्रति अमिग्रुख हुए योगीके मविष्यमें होनेवाली योगकी चरम सीमाकी प्राप्तिके फलकी मावना व्यक्त करते हैं—

 <sup>&#</sup>x27;रागद्वेवादिकल्लोलंरलोलं बस्मनोजलम् । स पश्यत्यातमनस्तरतं तत्तरतं नेतरो बनः' ॥—संमाधितम्त्र, ३५ वलो, ।

भावेवेंभाविकैमें परिचतिमयतोऽनाहिसंतानवृत्त्या, कर्मण्येरेकछोछोभवत उपगतैः पुद्गछेस्तत्त्वतः स्वम् । बुद्घ्या श्रद्धाय साम्यं निष्पचि दक्तो मुत्सुघान्धावगाचे, स्याच्चेरुकोछावगाहस्तवयमधशिखो कि स्वलेहाह्यसून्यः ॥१४६॥

वैमानिकै:--अौपाधिकैः मोहरागद्वेपैरित्यर्थः । कर्मध्यै:--ञ्चानावरणादिकमंयोग्यैः । निरुपीय--विदेन्त्रम् । दाह्यसून्यः---दाह्येन मोहाखाविष्टिपिद्विवर्तेन तृणकाष्ट्रादिना च रहितः ॥१४६॥

> वय समाधिमधिक्वतार्भुगुक्षोरन्तरात्मानुविष्टिमुप्रेच्टुमाचन्दे— व्ययमधिमववाघो आत्यहं प्रत्ययो य-स्तमनु निरववन्धं बद्धनिर्व्याजसस्यम् । पथि चरसि सनश्चेत्तीह् तद्धाम होवें, भवववविषयो दिङ्मुदमस्येषि नो चेत् ॥१४७॥

अनादि सन्तान परम्परासे सदा मेरे साथ सम्बद्ध ज्ञानावरण आदि कर्मोंके वोग्य पुद्गलोंके साथ मेरा कथंचित् तादात्म्य जैसा सम्बन्ध हो रहा है। और उन्हींका निषित्त पाकर होनेवाले राग-देवरूप वैमायिक मावांसे में परिणमन करता रहा हूँ। अब यदि मैं यथार्थ रूपसे आत्माका श्रद्धान करके और उसका निक्चय करके तथा उपाधि रहित साम्य भावको धारण करके गहरे आनन्दरूपी अयुतके समुद्रमें सरलतासे अवगाहन कर सकूँ तो क्या यह पापरूप अग्नि विना ईंचनके जलती रह सकती है।।१४६॥

विशेषार्थ—यह योगीकी यथार्थ मावना है। इस मावनामें अपनी अतीत स्थितिके चित्रणके साथ ही उसके प्रतीकारका उपाय भी है। जीव और कमोंके सम्बन्धकी परम्परा अनादि है। पूर्वबद्ध कमेंके उदयका निमित्त पाकर जीव रागन्देषक्ष परिणमन स्वतः करता है और जीवके राग-देष कप परिणामोंका निमित्त पाकर कार्मण वर्गणाएँ स्वयं ज्ञानावरणादि क्रपसे परिणमन करती हैं। इससे छूटनेका उपाय है क्रमंजन्य रागादि भावोंसे आत्माकी मिन्नताको जानकर आत्माके थ्यार्थ स्वरूपका बद्धान और ज्ञान तथा रागादि रूपसे परिणमन करके राग और द्वेषकी निवृत्ति रूप साम्यभावको धारण करना। इसीके छिए चारित्र धारण किया जाता है। साम्यभावके आते ही आत्मामें आनन्दका सागर हिछोरे छेने छगता है। उसमें बुवकी छगानेपर पापरूप अग्नि शान्त हो जाती है क्योंकि उसे रागद्देपरूपी इंघन मिछना वन्द हो जाता है। यदि आगमें इंघन न डाछा जाये तो वर्ष स्वतः शान्त हो जाती है। यही स्थित पापरूप अग्निकी भी है।१४६॥

समाधिपर आरोहण करनेवाळे मुमुक्षुको अन्तरात्मामें ही उपयोग लगानेका उपदेश देते हैं—

हे मन! जो यह आत्माको छेकर बाधारहित 'मैं' इस प्रकारका झान प्रतिमासित होता है, उसके साथ छछ कपटसे रहित गाह मैत्रीमान रखकर यहि मार्गमें अस्वित रूपसे पछोगे तो उस वचनके अगोचर और एकमात्र स्वयंवेदनके द्वारा अनुभव होने योग्य स्थानको प्राप्त करोगे। अन्यथा चछनेपर दिङ्ग्ह होकर—गुरुके उपदेशमें मृद वनकर संसाररूपी दावाग्निकी विपत्तियोंकी और जाओगे।।१४७॥

अधिमद्—मय्यात्मन्यधिकृत्य । तमनु—जेन सह । निरवदन्धं—अस्विकितम् । अवाचागोचरतया स्वैकसवेद्यतया वा प्रसिद्धं स्थानम् । ईर्षे—गच्छसि । दिरु्मूर्ढं—गुरूपदेशे दिस् च व्यामुग्वम् ॥१४७॥

वयैवमोकिञ्चन्यततवद्धकसस्य भिक्षोः विक्षामापाच पूर्वविभ्रमसंस्कारात्तत्र पुन. श्रूणीमावावतार-तिरस्काराय मनोज्ञामनोज्ञेन्त्रियरिषयरागृद्धेपवर्जन-स्क्षणपञ्चमावनाभ्योगपुर.सरं प्रयत्नमावर्णयति---

विशेषार्थ-अक्छंक देवने कहा है कि 'हमारा आत्मा' ऐसा जो ज्ञान हमें होता है वह संशय, विपर्यय, अनम्यवसाय और सम्यक्झानमें से कोई भी होनेसे आत्माका अस्तित्व सिद्ध होता है। यह जान संज्ञय तो है नहीं, क्योंकि निर्णय है। फिर भी यदि संज्ञय है तब भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध होता है न्योंकि संश्यका विषय अवस्तु नहीं होती। यह झान अनव्यवसाय भी नहीं है, अनादि कालसे इस तरहका ज्ञान सवको होता आ रहा है। यदि यह विपरीत ज्ञान है तब भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध होता है। जैसे पुरुषमें स्थाणुका ज्ञान होनेपर स्थाणुकी सिद्धि होती है। यदि यह सम्यन्तान है तब तो आत्माकी सिद्धिमें कोई विवाद ही नहीं रहता। आचार्य विद्यानन्दने केहा है-आत्मा सदा वाधारहित स्व-संवेदनसे सिद्ध है। प्रथ्यी आदि भूतोंकी पर्यायरूप चैतन्यविशिष्ट शरीररूप पुरुषमें स्वसंवेदन सम्भव नहीं है। 'यह नीछ है' इत्यादि ज्ञान स्वसंवेदन नहीं है क्योंकि वह तो वाह्य इन्द्रियोंसे होता है उसमें 'अह' प्रत्यय नहीं होता। 'में सुखी हैं यह झान उस प्रकारका नहीं है, इन दोनों हानोंका अन्तर स्पष्ट अनुसबसे आता है। 'सें गीर हैं' यह ज्ञान भी वाहोन्द्रियसे ज्लान होनेसे उससे भिन्न है। जायद कहा जाये कि 'मैं सुखी हूँ यह ज्ञान भी उसीके समान है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि इस झानका आश्रय 'मैं' से सिश्न कोई दूसरा नहीं है। तथा सुबके सम्बन्धसे 'मैं सुद्धी हूँ' यह ज्ञान होता है। सुबका सम्बन्ध किसके साथ है यह विचार करनेपर उसका आश्रय कोई कर्वा होना चाहिए, उसके अभावमें 'मैं सुखी हुँ इस प्रकार कर्तीमे स्थित सुखका ज्ञान नहीं हो सकता। और वह कर्ता आत्मा ही हो सकता है क्योंकि वह शरीर, इन्ट्रिय और विषय इन तीनोंसे विलक्षण है। और विलक्षण इसलिए है कि मुखादिका अनुभव उसे ही होता है। जो अनुभव करता है उसे ही स्मरण आदि भी होता है। जो मैं मुखका अनुमव करता था वहीं मैं अब हर्षका अनुमव करता हूँ इस प्रकारका अनुसन्धान निर्वाध होता है। इसलिए हे मन, जिसमे यह अनुपचरित 'अहं' रूप ज्ञान होता है उसीके साथ सची मित्रता करेगा तो उस स्थानको प्राप्त करेगा जो वननावीत है। और यदि गुरुके उपदेशको भूलकर मार्गभ्रष्ट हो गया तो संसारके दुःस्रॉमें फॅस जायेगा। छोकमें भी देखा जाता है कि को मार्गपर नहीं चळता वह दिशा अलकर कंगलमें जाकर फैंस जाता है ॥१४७॥

इस प्रकार आर्किचन्यवतको दृढतासे पाछन करनेमें तत्पर साधुको शिक्षा देनेके बाद, पूर्व गछत संस्कारकश साधु कहीं उसमे ढीछा न पह जाये इस विचारसे इन्द्रियोंके प्रिय और अप्रिय विपयोंमें राग-द्रेषके त्यागरूप पाँच भावनाओंको भानेका उपदेश देते हैं—

 <sup>&#</sup>x27;स्वसंवेदनत सिद्धः सवारमा बाधवितात्।
सस्य दमादिविवर्तात्मन्यात्मन्यनुपपत्तितः ॥
स्वसंवेदनमप्यस्य विद्वःकरणवर्जनात् ।
अर्ह्वरात्मयस्य विद्वःकरणवर्जनात् ।
 अर्ह्वरात्मयं स्पष्टमवाघमनुभूगते ॥—न्तः स्त्रोः वा., ११९६-९७ ।

Ę

8

१२

यदचार्वचारुविषयेषु निविद्धच राग-द्वेषौ निवृत्तिमधियन् मुहुरानिवर्त्यात् । ईर्ते निवर्त्यं विरहादनिवृत्तिन्तुत्ति, तद्धाम नौमि तमसङ्गमसङ्गासहम् ॥१४८॥

अधियन्—म्यायन् । आनिवर्यात्—निवर्तनीयं बन्धं बन्धनिबन्धनं च यावत् । इतें—गच्छति । अनिवृत्तिवृत्ति—निवृत्तिप्रवृत्तिरहितम् । तथा चावाधि—

वृत्ति—निवृत्तिप्रवृत्तिपहितम् । तथा चावाचि— 'निवृत्ति भावयेद्यावन्निवर्त्यं तदभावतः ।

> न वृत्तिनं निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम् ॥ रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्मान्निवृत्तिस्तिन्निषेघनस् ।

तौ च बाह्यार्थंसम्बद्धौ तस्मात्तान् मुपरित्यनेत् ॥' [आत्मानृ. २३६-२३७]

असङ्गं-संततं निरुपछेपं च ॥१४८॥

अय स्वस्वमावनासंपादितस्यैयोगि वतानि साधूना समीहितं साधयन्तीत्युपवेशार्थमाइ—

पञ्चिभः पञ्चिभः पञ्चाऽप्येतेऽर्रहसादयो व्रताः। भावनाभिः स्थिरीमृताः सतां सन्तीष्टसिद्धिदाः॥१४९॥

स्पष्टम् ॥१४९॥

जो पॉचों इन्द्रियोंके मनोझ और असनोझ स्पर्ध, रस, गन्ध, रूप और शब्द विषयोंमें राग द्वेष न करके जबतक निवर्तनीय बन्ध और वन्धके कारण हैं तबतक बार-बार निवृत्तिकी मावनाका ध्यान करते हुए, निवर्तनीय—हटाने योग्यका अमाव होनेसे निवृत्ति और प्रवृत्तिसे रहित चस स्थानको प्राप्त होता है उस निरुपक्षेप निर्धन्थ श्रेष्ठको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१४८॥

विशेषार्थ —इष्ट विषयोंसे राग और अनिष्ट विषयोंसे द्वेषका त्याग किये विना परिप्रहत्यागन्नत परिपूर्ण नहीं होता! अतः परिम्रहके त्यागीको चनका मी त्याग करना चाहिए!
चंसके साथ जिनसे उसे यथार्थमें निवृत्त होना है वह है बन्ध और बन्धके कारण। जवतक
थे वर्तमान हैं तथतक उसे इनसे निवृत्त होनेके लिए सदा जागरूक रहना होगा। जब थे
नहीं रहेंगे तभी वह उस मुक्तिको प्राप्त करेगा, जहाँ न निवृत्ति है और न प्रवृत्ति है। कहा
भी है—'जबतक छोड़नेके योग्य अरीरादि वाह्य वस्तुओंके प्रति ममत्व भाव है तबतक
निवृत्तिकी भावना करनी चाहिए। और जब निवृत्त होनेके लिए कुछ रहे ही नहीं, तब न तो
निवृत्ति रहती है और न प्रवृत्ति रहती है। वही अविनाशी मोर्क्षपद है। राग और हेपका
नाम प्रवृत्ति है और उनके अभावका नाम निवृत्ति है। वे दोनों ही बाह्य पदार्थों सम्बद्ध है
इसलिए बाह्य पदार्थों का पूरी तरहसे त्याग करना चाहिए! अर्थात् श्वाह्य पदार्थों को ही लेकर
होते हैं इसलिए रागद्धेषके खालस्वन होनेसे बाह्य पदार्थों को भी छोड़ना चाहिए।' इस
प्रकार परिप्रद त्याग महान्नतका कथन पूर्ण हुआ। ॥१४८॥

अागे अपनी मावनाओंके द्वारा स्थिरताको प्राप्त हुए अत साधुओंके मनोरथोंको सिद्ध

करते हैं, यह उपदेश देते हैं—

ये पहले कहे गये हिंसाविरति, अनृतविरति, चौर्यविरति, अन्नक्षविरति और परिश्रह विरतिरूप पाँचों व्रत पाँच-पाँच भावनाओं के द्वारा निश्चलाको प्राप्त होनेपर साधुओं के इह अर्थके साथक होते हैं। ये भावनाएँ प्रत्येक व्रतके साथ पहले वतला आये है ॥१४९॥

अयोक्तलक्षणाना पञ्चाना व्रतानां महत्त्वसमर्थेनपुरस्सरं रात्रिभोनंनिवरमणलक्षणं पष्ठमणुव्रतं रक्षणार्थ-मुपदिशन्तुत्तरोत्तराभ्याससौष्ठवेन सम्पूर्णीकरणे सति निर्वाणलक्षणं फर्ज लक्षयति—

> पञ्चेतानि महाफळानि महतां मान्यानि विष्वग्विर-त्यात्मानीति महान्ति नक्तमञ्चनोन्द्वाणुत्रताग्राणि ये । प्राणित्राणमुखप्रवृत्त्युपरमानुकान्तिपूर्णोभव-त्साम्याः शुद्धवृञ्चो व्रतानि सकळीकुर्वन्ति निर्वान्ति ते ॥१५०॥

4

₹

मह्तां मान्यानि—गणघरदेवादीनामनुष्ठेयतया धेन्यानि इन्द्राधीना वा दृग्विशुद्धिविवृद्धपङ्गतया पूज्यानि । विज्वित्वरत्यात्मानि—स्यूलसूक्ष्मभेद-सक्लिहसादिविरतिरूपाणि । उक्तं च—

> ''आचरितानि महद्भियंच्च महान्तं प्रसाधयन्त्यर्थस् । स्वयमपि महान्ति यस्मान्महाव्रतानीत्यतस्तानि ॥' [झानार्णव १८ में चद्वृत]

क्षपि च---

'महत्त्वहेतोर्गुणिमिः श्रितानि महान्तिं मत्ना त्रिदशैनंतानि । महासुखस्थाननिवन्धनानि महात्रतानीति सता मतानि ॥' [ज्ञानार्णव १८।१] **१**२

٩

नक्तमित्यादि---नन्तं रात्रावशनस्य चतुर्विषाहारस्योच्झावर्जनं सेवाणुत्रतम् । तस्याश्चाणुत्रतत्वं रात्रावेव भोजनिवृत्तेदिवसे यथाकारुं तत्र तत्प्रवृत्तिसंभवात् । तदशं प्रवानं येषां रक्षार्थत्वात् । तदुक्तम्--- १५

पॉचों व्रतोंका छक्षण पहले कह आये हैं। अब उनके महत्त्वका समर्थंनपूर्वक उनकी रक्षाके छिए रात्रिभोजन विरित्त नामक छठे अणुव्रतका कथन करते हुए यह बताते हैं कि उत्तरीत्तर अच्छी तरह किये गये अभ्यासके द्वारा इन व्रतोंके सम्पूर्ण होनेपर निर्वाणक्षप फलकी प्राप्ति होती है—

ये पॉचों जत अनन्तज्ञानादिरूप महाफलवाले हैं, महान् गणघर देव आदिके द्वारा पालनीय हैं अथवा दर्शनिवृद्धिकी वृद्धिमें कारण होनेसे इन्द्रानिके द्वारा प्लानीय हैं और स्थूल तथा सूक्ष्म सेवरूप सकल हिंसा आदिकी विरतिरूप हैं इसलिए इन ज्ञतोंको महान् कहा जाता है। रात्रिभोजनत्यान नामक अणुज्ञत उनका अगुआ है उस पूर्वक ही ये जत धारण किये जाते हैं। जो क्षायिक सम्यग्दृष्टि नोचेकी म्मिकामें होनेवाली प्राणिरक्षा, उत्यभाषण, वस्त्वस्तुका प्रहण, अन्त सेवन और योग्य परिप्रह्का स्वीकाररूप प्रवृत्तिको उपरिम भूमिकामें त्यान कर उसके गुणश्रेणिरूप संक्रमके द्वारा सर्वसावययोग विरतिरूप सामायिक चारित्रको प्राप्त करता है वह जीवन्युक्तिको प्राप्त करके परम मुक्तिको प्राप्त करता है।११५०॥

विशेषार्थं—उक्त पाँच अवोंको महाज्ञत कहा जाता है। उसकी तीन उपपत्तियाँ धतलायी हैं। प्रथम उनका फल महान् है उनको घारण करनेपर ही अनन्त ज्ञानाविरूप महाफलकी प्राप्ति होती हैं। दूसरे गणघर आदि महान् पुरुष सी उन ज्ञतोंको पालते हैं या महान् इन्द्रादि उनको पूजते हैं क्योंकि अवोंके पालनसे सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिमें वृद्धि होती है। तीसरे उनमें स्थूल और सूक्ष्म मेदरूप सभी प्रकारकी हिंसा असत्य, अद्तादान, अज्ञह्म-वर्य और परिग्रहका पूर्ण त्याग होता है। इसलिए उन्हें महान कहा है। कहा भी है—

सार्वेति वं महत्वं आयरिदाई च वं महस्केंद्वं ।
 जं च महत्काइ सर्य महत्वदाई हवे ताई ॥ [ म बा , ११८४ गा. ]

ŧ

'तिसि चेव वयाणं रतखत्यं रादिभोयणणियत्ती । अद्वय पवयणमादाओ मावणाओ य सन्वाओ ।' [ म. बारा. ११८५ ] रात्रिभोजिनो हि मुनेहिंसादीना प्राप्तः धंकां चात्मविपत्तिस्व स्थात् । तव्ययुक्तम्— 'तिसि पश्चण्हं पिये वयाणमावज्वणं च संका वा । , आदिविवत्तीअ हवेज्ज रादिमत्तप्यसंगम्मि ॥' [म. बारा ११८६]

पात्री हि भिक्षाण पर्यटन् प्राणिनो हिनस्ति दुराछोकत्वात्। दायकागमनमाण तस्यात्मनक्वात्स्यानदेशमुच्छिष्टस्य निपातदेशमाहारं च योग्यमयोग्यं वा निरूपित् न धक्नोति कटच्छकादिकं वा शोषिप्तम्। अतिसूक्ष्मत्रसानां विवापि दुष्परिहारत्वात्। पदिवस्यिकस्येपणसमित्याछोचना सम्यगपरीक्षितिवस्या कुर्वन्
कथित्व सत्यन्नती स्थात् । सुप्तेन स्वामिभूतेनायत्त्रमध्याहारं गृह्युवोऽस्यादत्तादानमिप स्थात् ? विद्यिष्टा गोत्रिणो
वैरिणो वा नि.शंकिता राज्ञौ मार्गादी ब्रह्मचर्यं तस्य नाश्यमन्ति । दिवानीतं वसतौ निजमालने भृतमाहारं राज्ञौ
मुद्धानं सपरिप्रहृश्च मवेत् । तथा सम हिसादयः संवृता न वेति श्रद्धा रात्रिभोजिनः स्यात् स्थाणुसर्यक्ष्यक्षाः
विभिवपचातवव । प्राणि ब्रादि—व्यवस्तनभूनिकायां प्राणिरक्षणे सत्यमायणे वत्तप्रहृणे ब्रह्मचरणे योग्यपरिप्रहृः
स्वीकरणे च या प्रवृत्तिस्तस्या उपरम उपरिसभूमिकाया व्यावर्तनं तस्यानुरीत्यानुक्रमणेन पूर्णीमवन् सम्पूर्णता
गच्छन् साम्यं सर्वसावस्योगविरतिमाचस्रकाणं सामाशिकचारित्रं येषां ते तथाभूता भूत्वा । सक्कीकुर्णीत्त—
समायिकशिक्षरारोहणेन सूक्ष्मसम्परायकाष्टामिवष्टाय यथाक्यातक्ष्यता नयन्ति । निर्वान्ति ते—अयोगचरमसमय एव चारित्रस्य सम्पूर्णीमावादयोगानामचारितस्य व्यापकत्वात् ।

'यतः असंयमके निमित्तसे आनेवाले नवीन कर्मसमूहको रोकने रूप महान् प्रयोजनको साधते हैं, महान् पुरुषोंके द्वारा पाले जाते हैं तथा स्वयं महान् होनेसे उन्हें महावत कहते हैं।' इन व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रिमोजन विरित्त नामक छठा अणुवंत भी कहा है। यथा—' 'उन्ही अहिंसादि-व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रिमोजननिवृत्ति नामक वत है। तथा पाँच समिति और तीन गुप्तिरूप आठ प्रवचन माता हैं। जैसे माता पुत्रोंकी अपायसे रक्षा करती है वैसे ही पाँच समिति और तीन गुप्ति व्रतोंकी रक्षा करती है वैसे रिक्षका हैं। तथा सभी भावनाएँ भी व्रतोंकी रक्षिका हैं।

रक्षिका है।

रात्रिमें चारों प्रकारके आहारका त्याग रात्रिमोजननिवृत्ति है। इसे अणुव्रत कहा
है क्योंकि जैसे हिंसा आदि पापोंका सर्वथा त्याग किया जाता है इस तरह मोजनका सर्वथा
त्याग नहीं किया जाता। किन्तु केवल रात्रिमें ही भोजनका त्याग किया जाता है, दिनमें तो
समयपर भोजन किया जाता है। इसलिए इसे अणुव्रत कहा है। विजयोदया टीकामें इक्त
गाथाकी न्याख्या करते हुए कहा है—यदि मुनि रात्रिमें मिक्षाके लिए विचरण करता है तो
प्रस जीवों और स्थावर जीवोंका चात करता है। रात्रिके समय वह दाताके आनेका माग,
इसके अन्न आदि रखनेका स्थान, अपने खड़े होनेका स्थान, इन्लिक्ष्ट मोजनके गिरनेका
स्थान अथवा दिया जानेवाला आहार योग्य है या नहीं, यह सब वह कैसे जान सकता है।
जो सूक्ष्म जीव दिनमें भी कठिनतासे देखे जा सकते हैं इन्हें रात्रिमें कैसे देखकर उनका
बचाव कर सकता है। रात्रिमें आहार देनेके पात्र वगैरहका शोधन कैसे हो सकता है।
सम्यक् रीतिसे देखे विना ही एषणा समितिकी आलोचना करनेपर साधुका सत्यव्रत कैसे
रह सकता है। स्वामीके सोनेपर इसके द्वारा नहीं दिया गया आहार प्रहण करनेसे चोरीका

5 22

१. य अंह्याण--- म. बा. .

तथा चोक्तम्— 'सीलेसि संपत्तो णिरुद्ध णिस्सेस आसवो जीवो । कम्मरयविष्यमुक्को गयजोगो केवली होदि ॥'

होष छगता है। दिनमें किसी पात्रमें आहार छाकर रात्रिमें खानेसे अपरिमहत्रवका छोप होता है। किन्तु रात्रिमोजनका ही त्याग करनेसे पाँचों ही जब परिपूर्ण रहते हैं। अवः पाँचों ज्ञतोंकी रक्षाके छिए रात्रिमोजन निवृत्ति जब है।

तत्त्वार्थसूत्रके सातवे अध्यायके अयस सूत्रमें हिंसा आदि पाँच पापोंके त्यागको अत कहा है। उसकी सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवार्तिक आदि टीकाओंमें यह शंका की गयी है कि रात्रिभोजन नामका एक छठा अणुजत रात्रिभोजनिवृत्ति है उसको भी यहाँ कहना चाहिए १ इसका समाधान यह किया गया है कि उसका अन्तर्भाव अहिंसाज्ञतको आछोकित पानभोजन भावनामें होता है इसिएए उसे नहीं कहा है।

तत्वार्थाधिगम माध्यमें इसकी कोई चर्चा नहीं है। किन्तु सिद्धसेन गणिने उसकी टीकामें इस चर्चाको उठाया है जो सर्वार्थिसिद्ध तत्त्वार्थवार्तिकका ही प्रमाव प्रतीत होता है। उसमें कहा है—जैसे असत्य आदिका त्याग अहिंसाव्रतके परिपाछनके छिए होनेसे मूळ्गुण है उसी तरह रात्रिभोजनविरति भी मूळ्गुण होना चाहिए है इसका उत्तर यह है कि महाव्रतथारों के छिए ही वह मूळ्गुण है क्यों कि उसके विना मूळ्गुण पूर्ण नहीं हो सकते। अब अहिंसा आदि मूळ्गुणों के प्रहणमें उसका प्रहण जा जाता है। तथा जैसे रात्रि भोजन सब व्रतींका उपकारी है वैसे उपवास आदि उपकारी नहीं हैं। इसळिए महाव्रतीका वह मूळ्गुण है, श्रेष उत्तरगुण हैं। किन्तु अणुव्रतथारीका रात्रिभोजनत्याग उत्तरगुण है क्योंकि उसमें आहारका त्याग होता है। अथवा वह उपवासकी तरह तप ही है। रात्रिभोजनमें क्या वोच हैं इसके उत्तरमें वही वार्ते कही गयी हैं जो उपर विजयोदया टीकामें और तत्त्वार्थवार्तिकमें कही हैं। विशेषावश्यक साध्य (गा. १२४०-४५) में सी वहीं कथन है जो सिद्धसेन गणिकी टीकामें है। इते. आगम साहित्यमें भी पाँच मूळ्गुणोंके साथ छठे रात्रि-मोजननिवृत्तिका निर्देश पाया जाता है। किन्तु उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं वसळायी है।

यहाँ यह शंका हो सकती है कि रात्रिमोजनका त्याग तो गृहस्थ अवस्थामें ही हो जाता है फिर मुनि अवस्थामें उसके त्यागका विधान क्यों किया गया ? इसका समाधान यह है कि गृहस्थ अवस्थामें अन, वचन, कायसे ही रात्रिमोजनका त्याग किया जाता है, कृत, कारित, अनुमोदनासे नहीं; क्योंकि गृहस्थ अवस्थामें इनसे वचाव होना कठिन होता है, स्वयं रात्रिमोजन न करके भी दूसरोंके लिए प्रवन्य करना था कराना पड़ता है। न भी करें या करावें तव भी अनुमोदनसे वचना कठिन होता है। किन्तु मुनि नौ प्रकारोंसे रात्रिमोजनका त्याग करता है। तत्वार्यसूत्रके नौवे अध्यायके अन्तिम सूत्रकी ज्यास्थामें सर्वार्यस्थाने सिद्धि और तत्त्वार्थनार्विकमें कहा है कि पाँच मूल गुण और रात्रिमोजन त्यागमें-से वल-

१. नतु च षष्टमणुद्रतमस्ति रात्रिभोजनविरमणं तदिहोपसंस्थातस्यम् । न, भावनास्यन्तर्भावात् । आहस्याद्रत-भावना वस्थन्ते । तत्र आलोकितपानभोजनसावना कार्येति । —सर्वार्थं ।

 <sup>&#</sup>x27;पद्माना मूळपुणानां रात्रिभोजनवर्जनस्य च परामियोगाद् बळादन्यतमं प्रतिसेवमानः पुळाको मनति ।'

क्षपि च---

'यस्य पुण्यं च पापं च निष्फलं गर्लात स्वयस् । स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनरास्रवः ॥' [बात्मानु. २४६ ॥] ॥१५०॥

पूर्वक किसी एकमें प्रतिसेवना करनेवाला पुलाक मुनि होता है। श्रुतसागरी टीकोमें इसे स्पष्ट करनेके अभिप्रायसे यह शंका की गयी है कि पुलांक मुनि शित्रभोजन त्याग अतकी विराधना कैसे करता है ? तो उसके समाधानमें कहा गया है कि इससे श्रावक आदिका उपकार होगा इस मावनासे लाग आदिको रात्रिमें भोजन करानेसे विराधना होती है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि मुनि नौ प्रकारसे रात्रिभोजनका त्यागी होता है। सर्वार्थ-सिद्धिपर आचार्य प्रमाचन्द्रका जो टिप्पण है उसमें यही अर्थ किया है। उसीका अनुसरण श्रुतसागरीमें किया है। अस्तु,

आचार्य कुन्दकुन्दने धर्मका स्वरूप इस प्रकार कहा है-- 'निश्चयसे चारित्र धर्म है।

वही साम्य है। मोह और क्षोमसे रहित आत्माका परिणाम सान्य है।

इसकी ज्याख्यामें आचार्य अस्तचन्द्रने स्वरूपमें चरणको अर्थात् स्वसमयप्रवृत्तिको चारित्र कहा है और वसीको वस्तु स्वमाव होनेसे, धर्म कहा है। धर्म अर्थात् शुद्ध चैतन्यका प्रकाशन । वही यथावस्थित आत्मगुण होनेसे साम्य है। और साम्य वर्शनमोहनीय और चारित्रभोहनीयके वव्यसे उत्पन्न होनेवाछे समस्त मोह और क्षोमके अभावसे उत्पन्न अत्यन्त निर्विकार ऐसा जीवका परिणाम है। इस तरह मोह और क्षोमसे रहित जीवेपिर-णामका नाम साम्य है। साम्य ही धर्म है और धर्म चारित्र है अर्थात् ये सब एकार्थ-वाची है।

क्षाचार्य समन्त्रभद्रने कहाँ है—'मोहरूपी अन्धकारके दूर होनेपर सन्यग्दर्शनके कामके साथ ही सन्यग्ज्ञानको प्राप्त करके साधु राग और द्वेषकी निवृत्तिके लिए चारित्रको धारण करता है।'

वह चारित्र साम्यभावरूप सामायिक चारित्र ही है। उसीकी पुष्टिके छिए साधु पाँच महात्रतींको घारण करता है। नीचेकी मूमिका अर्थात् गृहस्व धर्ममें प्राणिरक्षा, सत्यभावण, ही हुई वस्तुके प्रहण, ब्रह्मचर्य और योग्य परिप्रहके स्वीकारमें जो प्रवृत्ति होती है, उपरकी भूमिकामें उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। ऐसा होनेसे सर्वसावय योगकी निवृत्तिरूप सामायिक चारित्र परिपूर्ण होता हुआ सूक्ष्म साम्परायकी अन्तिम सीमाको प्राप्त करके यथाख्यात हा हो जाता है। यद्यपि यथाख्यात चारित्र बारहचें गुणस्थानके प्रारम्भमें ही प्रकट हो जाता है तथापि उसकी पूर्णवा चौदहवे अयोगकेवडी गुणस्थानके अन्तिम समयमें

 <sup>&#</sup>x27;महाव्यत्रक्षणपञ्चमूलगुणविभावरीमोजनवर्जनानां मध्येऽन्यतम वलात् परोपरोवात् प्रतिसेवमानः पुलाको विराधको भवति । रात्रिमोजनवर्जनस्य विराधकः क्यामिति चेत् ? उच्यते—आवकादीनामुपकारोऽनेन मविष्यतीति छात्रादिकं रात्रौ भोजयतीति विराधकः स्यात्।'

२. 'बारितं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो ति णिहिट्ठो । मोहबलोहिविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥--प्रवचनसार, गा. ७ ।

३. मोहतिमिरापहरणे दर्शनकामादववाससंज्ञानः । रागृहेषनिवृत्त्यै चरण प्रतिपद्यते साधुः ॥—-रत्नकरः आ., ४७ ।

₹

Ę

सय मैत्री-प्रमोद-कारुष्य-माध्यस्थानि सत्त्व-गुणाधिकविल्रस्यमानाविनेयेषु यथाक्रमं मावयतः सर्वाष्यपि व्रतानि परं दाढर्थमासादयन्तीति तद्भावनाचतुष्टये मुन्तिकामान् नियोक्तुमिमवत्ते-

> मा भूत्कोपीह दुःखी भजतु अगदसःद्वर्भ शर्मेति भैत्री ज्यायो हत्तेषु रज्यन्नयनम्बिगुणेध्वेष्विवेति प्रमोदम् । इ:साइक्षेयमार्तान् कथमिति करुणां बाह्यि मामेहि शिक्षा काऽद्वरयेष्वित्यपेक्षामपि परमपदान्युद्धता भावयन्तु ॥१५१॥

ही होती है। इस विषयमें आचार्य विद्यानन्द स्वामीने अपने तत्वार्थ इलोकवार्तिकमें जो महत्त्वपूर्ण चर्चा की है उसे यहाँ दिया जाता है।

लिखा है-किवलजानकी स्त्पत्तिसे पहले ही सम्पूर्ण यथाख्यात चारित्र स्त्यन्त हो जाता है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। वह यथास्यात चारित्र मुक्तिको उत्पन्न करनेमें सहकारी विशेषकी अपेक्षा रखता है अत. वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो अपने विवक्षित कार्यको करनेमें अन्त्य क्षण अवस्थाको प्राप्त होता है वही सम्पूर्ण होता है। किन्तु केवलज्ञान-की उत्पत्तिसे पूर्वका चारित्र अन्त्य क्षण प्राप्त नहीं है क्योंकि केवलज्ञानके प्रकट होनेके भी पक्षात् अघातिकर्सीका ध्वंस करनेमें समर्थ सामग्रीसे युक्त सम्पूर्ण चारित्रका उदय होता है। शायद कहा जाये कि ऐसा मानतेसे 'चयाख्यात पूर्ण चारित्र हैं' इस आगमवचनमें वाधा आती है। किन्तु ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि आगममे उसे आयिक होनेसे पूर्ण कहा है। समस्त मोहनीय कर्मके क्षयसे प्रकट होनेवाळा चारित्र अंशरूपसे मिटन नहीं होता इसलिए उसे सदा निर्मल और आत्यन्तिक कहा जाता है। किन्तु वह चारित्र पूर्ण नहीं है। इसका विशिष्ट रूप वादमें प्रकट होता है। चारित्रका यह विशिष्ट रूप है नाम आदि तीन अघाति कर्मोंकी निर्जरा करनेमें समर्थ समुच्छिन्न क्रियाप्रतिपाति व्यान । वह व्यान चौदहर्ने गुणस्थानमें ही होता है। अतः अयोगकेवलीके अन्तिस समयमें ही चारित्र पूर्ण होता है। योगीके रहते चारित्र पूर्ण नहीं होता।

फहा भी है- 'जो शीलके चौरासी हजार भेदोंके स्वामित्वको आप्त हैं, जिनके समस्त जालवोंका निरोध हो गया है तथा जो कर्मरजसे युक्त हो गये हैं ऐसे जीव अयोगकेवली

होते हैं।

भौर भी कहा है- 'जिसका पुण्य और पाप विना फल दिये स्वयं झढ जाता है वह

योगी है, उसका निर्वाण होता है वह पुनः आस्त्रवसे युक्त नहीं होता।' ॥१५०॥

प्राणि मात्रमे मैत्री, गुणी जनोंमे प्रमोद, दु.खी जीवोंसे द्या माव, और अविनेयोंसे माध्यस्थ्य भावका मावन करनेसे सभी व्रत अत्यन्त दृढ़ होते हैं। इसलिए इन चारों आव-नाओंमें मुमुक्षुओंको नियुक्त करनेकी प्रेरणा करते हैं-

इस छोकमें कोई प्राणी दुखी न हो, तथा जगत् पारमार्थिक सुलको प्राप्त करे, इस प्रकारकी सावनाको मैत्री कहते हैं। जैसे चक्क सामने दिखाई देनेवाले गुणाधिकोंको देखकर अनुरागसे बिल उठती है वैसे ही सुदूरवर्ती और अतीतकालमें हुए सम्यग्जान आदि गुणोंसे चत्कृष्ट पुरुपोंको स्मरण करके रागसे इविव हुआ हृद्य अत्यन्त प्रशंसनीय होता है इस प्रकार-

१. प्रागेव क्षायिकं पूर्ण क्षायिकत्वेन केवळात । न त्वपातिप्रतिष्वधिकरणोपेतस्पतः ॥—त. स्छो. वा. १।१।८५ ।

१८

दु:खी-दु:खेन च पापेन गुन्तः । असःदूर्म-अविद्यमानन्यानं पारमाधिकमित्यर्थः । यदाह-'मा कार्षीत् कोऽपि पापानि माभूत् कोऽपि दुःखितः। á मुच्यतां जगदप्येषा मतिर्मेत्री निगद्यते ॥' ज्याय:--प्रशस्यतरम् । हृत्-मनः । तेषु-सम्यक्तःनाविषुणोक्तुष्टे(-पू) देशकाल-विप्रकृष्टेप् एषु —पुरोवर्तिषु दृश्यमानेषु । प्रमोदं वदनप्रसादादिशिरिशन्यज्यमानमन्तर्मनितरागम्। ६ तथा चाह--'मपास्ताशेषदोषाणां वस्तुतत्त्वावलोकिनास् । गुणेषु पक्षपातो यः स प्रमोदः प्रकीतितः ॥' [ करुणां--दोनानुग्रहसानम् । तथा चाह--'दीनेष्वार्तेषु भीतेषु याचमानेषु जीवितस्। प्रतीकारपरा बुद्धिः कारुण्यमभिघीयते ॥' [ षाह्मि—हे वारदेति । मां—साम्यमावनापरमात्मानम् । अद्रव्योषु—-तत्त्वार्थश्रवणग्रहणाम्यामर्सपावतः गुणेषु । उपेक्षां-माध्यस्च्यम् । यबाह्-'ऋरकमंसु निःशङ्कं देवतागुरुनिन्दिषु। आत्मशंसिषु योपेक्षा तन्माध्यस्थ्यमुदीरितस् ॥' [ 14 इमानि व मैत्रयादिसूक्तानि ध्येयानि---'कायेन मनसा वाचा परे सर्वत्र देहिनि। अदुःखजननी वृत्तिर्मेत्री मैत्रीविदां मता ॥

की भावनाको प्रमोद कहते हैं। भें दु. खसे पीड़त प्राणियोंकी कैसे रक्षा करूँ। इस प्रकारकी भावना करणा है। हे वचनकी अधिष्ठात्री देवी ! तुम मेरे साम्यमावमें छीन आत्मामें अव-वरित होओ, अर्थात् बोछो मत, क्योंकि जिनमें सज्जनोंके द्वारा आरोपित गुणोंका आवास नहीं है अर्थात् जो अद्रव्य या अपात्र हैं उनको शिक्षा देना निष्प्रयोजन है इस प्रकारकी भावना माध्यस्थ्य है। जो अनन्त चतुष्टयरूप परम पदको प्राप्त करनेके छिए तस्पर हैं वन्हें इन भावनाओंका निरन्तर चिन्तन करना चाहिए ॥१५१॥

विशेषार्थ-तत्त्वार्थसूत्र (७।११) में ब्रतीके छिए इन चार भावनाओंका कथन किया है। परमपदके इच्छुक ही अवादि धारण करते है अवः उन्हें ये आवनाएँ क्रियात्मक रूपसे मानी चाहिए। प्रथम है मैत्री मावना। सित्रके भाव अथवा कर्मको सैत्री कहते हैं। प्राणिमात्र-को किसी प्रकारका दुःख न हो इस प्रकारकी आन्तरिक भावना मेत्री है। हु खके साथ दु खका कारण जो पाप है वह भी छेना वाहिए। अर्थात् कोई प्राणी पापकमेंसे प्रवृत्त व हो पेसी भी भावना होनी चाहिए। केवल भावना ही नहीं, ऐसा प्रयत्न भी करना चाहिए। कहा है- अन्य सब जीवोंको दुःख न हो' मन, वचन और कायसे इस प्रकारका वरताव करनेको मैत्री कहते हैं।

नो अपनेसे विशिष्ट गुणशाली है चनको देखते ही मुख अफुल्लित होनेसे आन्तरिक मक्ति प्रकट होती है। उसे ही प्रमोद कहते हैं। तप आदि गुणोंसे विशिष्ट पुरुषको देखकर जो विनयपूर्वक हार्दिक प्रेम उमझता है उसे प्रमोद कहते हैं।

ऐसे भी कुछ प्राणी होते हैं जिन्होंने च तो तत्त्वायका अवण किया और अवण किया भी तो उसे प्रहण नहीं किया। इससे उनमें विनय न आकर उद्भवपना होता है। समझानेसे

| तपोगुणाधिके पुंसि प्रश्रयाश्रयनिभँरः ।                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| जायमानो मनोरागः प्रमोदो विदुषां मतः ॥                                                           |     |
| दीनान्युद्धरणे बुद्धिः कारुण्यं करुणात्मनास् ।                                                  | Ę   |
| ् हर्षामर्षोज्झता वृत्तिमध्यस्थ्यं निर्गुणात्मनि ॥' [ सोम. उपा. ३३५-३३७ ]                       |     |
| मावयन्तुनोर्यान्तरायचारित्रमोहसयोपशमे सत्यसकृत् प्रवर्तयन्तु ॥१५१॥                              |     |
| अधुना-—                                                                                         | Ę   |
| 'अव्रती व्रतमादाय व्रती ज्ञानपरायण: ।                                                           |     |
| परात्मबुद्धिसंपन्न. स्वयमेच परो भनेत्' ॥ [ समाध तं८६ रूजे. ]                                    |     |
| इति मोक्षमार्गविहरणक्रमपुररीकृत्व मैश्यादिमावना-स्वाच्याय-व्यवहार-निक्वयच्यात-प्रस्त्रप्रकाशनेन | - 9 |
| हान्रतनिर्वाहपरांस्तदुपयोगाय जागरियतुमाह—                                                       |     |
| मैत्र्याद्यम्यसनात् प्रसद्य समयादावेद्य युक्त्याञ्चितात्                                        |     |
| यत्किचिद्वचितं चिरं समतया स्मृत्वातिसाम्योग्मुखम् ।                                             | १२  |
| ष्याःवाहँन्तमुतस्विदेकमितरेष्वत्य <del>म्त</del> शुद्धं मनः                                     |     |
| सिद्धं ज्यायदहंमहोसयमहो स्याचस्य सिद्धः स नै ॥१५२॥                                              |     |
| प्रसद्ध अप्रशस्तरागद्वेषादिरहितं भूत्वा । यदाह                                                  | १५  |
| 'एता मुनिजनानन्दसुधास्यन्दैकचन्द्रिकाः ।                                                        |     |
| व्यस्तरागाविसंक्लेखा लोकाग्रपथदीपिकाः ॥' [ ज्ञानार्णव २७।१५ । ]                                 |     |
| अचितात्—पूजिवादनुगृहोतादित्यर्गः । इचितं—श्रहया विषयीकृतम् ।                                    | १८  |

चळदे नाराज होते हैं। ऐसे प्राणियोंमें खपेक्षामाय रखना माध्यरूप है। कहा भी है—जो क्र्र कर्मोंमें निःशंक प्रवृत्ति करते हैं, देववा-गुरुकी निन्दा करते हैं, अपनी प्रकंसा करते हैं, उनमें खपेक्षा भाव रखना माध्यरूप्य कहा है। इस प्रकार एक मावनाएँ सतत मानी चाहिए॥१५१॥

आगे 'जो अन्नती है वह त्रत प्रहण करके और सतीको ज्ञानाभ्यासमें तत्पर होकर तथा

ज्ञान तत्पर परमात्म-बुद्धिसे सम्पन्न होकर स्वयं परमात्मा हो जाता है।'

इस कथनके अनुसार मोक्षमागमे विहार करना स्वीकार करके जो उक्त महावर्तोका निर्वाह करनेमें तसर हैं उन्हें मैत्री आदि भावनाओं, स्वाध्याय तथा व्यवहार निश्चयरूप

ध्यानका फल वताते हुए चनके उपयोगके लिए सावधान करते हैं-

मेत्री लादि सावनाओं के लभ्याससे अप्रशस्त रागहेषसे रहित होकर, आगम अविरुद्ध युक्तियोंसे सुशोमित, आगमसे ध्यान करने योग्य जीव आदि वस्तुका यथार्थ रूपसे निर्णय करके, जवतक परम बदासीनवाकी योग्यता प्राप्त हो तवतक जो कोई चेतन या अचेतन बस्तु रागहेषका विषय न होकर अद्धाका विषय हो उसका ध्यान करे, और परम औदासीन्य परिणामके प्रयत्नसे तत्पर होते हुए अह्न्तका अथवा आचार्य, अपाध्याय और साधुमें से किसी एकका ध्यान करके अत्यन्त शुद्ध सिद्ध परमात्माका ध्यान करे। हे महात्रवाका पाठन करनेम ध्यात सुनिगण! ऐसा करते हुए जिस साधुका मन आत्मतेजोमय हो जाता है वही साधु शुद्ध निश्चयवादियोंमें महात्रवाका अच्छी तरह पाठन करनेवाळा माना जाता है अथवा शुद्धस्वरूप परिणत वह ध्याता निश्चयसे सिद्ध है, अर्थात मावसे परममुक्त होता है ॥१५२॥

विशेपार्थ—महान्रती साधुआँको किस अकार अपने उद्दयकी ओर वढना चाहिए, इसका दिग्दर्शन यहाँ किया है। सबसे प्रथम अप्रशस्त रागद्वेषसे वचनेके छिए उपर सत्छायी . 3

यदाह---

'यूनैवाहितधीः पुंतः श्रद्धा तत्रैव जायते । श्रद्धा यूनैव जायेत चित्तं तत्रैव छीयते ॥' [ स्वाधि तं क्ली, ९५ ]

वपि च-

'बहुनीत्र किमुक्तेन ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्त्वतः । ध्येयं समस्तमप्येतन्माध्यस्ययं तत्र विश्वता ॥' [ तत्त्वाहु, १३८ को. ]

बतीत्यादि । उक्तं च-

'सित हि ज्ञातिर जेथं,ध्येयतां प्रसिपसते । ततो ज्ञानस्वभावोऽयभात्मा च्येयतमः स्मृतः ॥' 'तत्रापि तत्त्वतः एज च्यातव्याः परमेष्टिनः । चत्सारः सकलास्तेष मितस्यायी व निष्कर्कः ॥'

चत्वारः सकलास्तेषु सिद्धस्यामी तु निष्करुः ॥' [ तत्वानु, ११८-११९ ]

गयी मैत्री आदि भावनाओं का अभ्यास करना चाहिए। क्यों कि कहा है—ये मावनाएँ सुनिजनों में आनन्दास्तकी वर्षो करनेवाली अपूर्व चित्रकाके समान हैं। ये रागादि संकों को ध्वस्त करनेवाली मोक्षमांगको प्रकाशित करनेके लिए दीपिकाके समान हैं। इसके साथ ही युक्ति और आगमके अभ्याससे जीवादि तस्वोंका निर्णय करके उनमें से जो हवे उसका ध्यान करे। यान करे। हो वह त्वित कहा जाता है। कहा है—

जिस किसी विषयमें पुरुपकी बुद्धि सावधान होती है उसी विषयमें उसकी अहा होती है। और जिस विषयमें अद्धा होती है उसीमें चित्त छीन होता है। तथा—इस विपयमें बहुत कहनेसे क्या, इस समस्त ध्येयको यथार्थ रूपसे जानकर तथा अद्धान करके उसमें माध्यस्थ्य भाव रखकर ध्यान करना चाहिए।

अतः व्ययमें माध्यस्थ्य भाव आवश्यक है क्योंकि व्यानका प्रयोजन ही परम शौदासीन्य भाव है। इसिंख्य व्याताको उत्तीके खिए प्रयत्तशील होना चाहिए। अन प्रश्न होता है कि किसका ध्यान करना चाहिए। कहा है—शावाके होनेपर ही जेय व्येयताको प्राप्त होता है। इसिंख्य झानस्वरूप यह आत्मा ही व्येयतम—सबसे अधिक ध्यान करने योग्य है। उत्तमें भी वस्तुतः पॉच परमेष्ठी ध्यान करनेके योग्य हैं। उनमें अहंन्त, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी तो सक्षरीर होते हैं और सिद्ध स्वामी अग्नरीर हैं। ध्यानके चार येह ध्येयको अपेक्षासे कहे है—पिण्डस्य, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। अहंन्त परमात्मिके स्वरूपका चिन्तन रूपस्य ध्यान है वर्योकि अहंन्त समरीर होते हैं। और अग्नरीरी सिद्धिक स्वरूपका चिन्तन रूपातीत ध्यान है। इन ध्यानोंके स्वरूपका चिन्तारसे वर्णन झानाणवर्में किया है। मुक्तिकी प्राप्तिमें ध्यानका बहुत महत्त्व है। कहा है—

१. यत्रैव जायते श्रद्धा म कु. च.।

२. , किमत्र बहुनोक्तेन भ. कु. च.।

 <sup>&#</sup>x27;स च मृक्तिहेतुरिखो ध्याने यस्मादवाय्यते हिनिघोऽपि । तस्मादम्यसम्बु ध्यानं सुन्नियः सदाय्यपास्यास्यम् ॥—तस्वानुन्नाः, ३३ वलो. ।

इतरेषु — आचार्यादिषु व्रिषु मध्ये । अहंमहोमयं — आंत्मतेबीरूपम् । उक्तं च — 'स्वणं व संख्लिकोए झाणे चित्तं विकीयए जस्स । तस्स सहासहडहणो ख्या अण्छो पयासेइ ॥' [ बारा. सार, ८४ गा. ]

अहो-भो महावतपालनोद्यता मुनयः । सिद्धः-श्रृद्धनिक्चमवादिनां निर्व्यूडमहोसरत्वेन प्रसिदः ।

तथा चोक्तम्--'स च मुक्तिहेतुरिद्धः' इत्यादि ॥१५२॥

एवं विशेषसामान्यभावता रात्रिमोजनवर्जनपरिकराणि व्यान्यभिषाव सांत्रतं गुप्तिसमितीर्व्याख्यातुका-मस्तासा प्रवचनमातृत्वोपपत्तिप्रतिपादनपूर्वकं वतोखतानामाराष्यत्वमुपदिश्रति

वहिंसो पंजारम व्रतमथ यताङ्गं जनयितुं, सुवृत्तं पातुं वा विमलयितुमम्बाः श्रुतविदः । विद्वस्तिलो गुप्तौरिष च समितीः पञ्च तर्विमाः, अयन्त्रियशयाष्ट्री प्रवेचनसवित्रीत तपराः ॥१५३॥

'यतः निरुचय और ज्यवहाररूप दोनों प्रकारका निर्दोष मोखमार्ग ध्यानकी साधनामें प्राप्त होता है। अतः हे सुधीजनो! सदा ही आलस्यको त्याग कर ध्यानका अभ्यास करो।' ध्यानसे मनुष्य तन्मय होकर इसी रूप हो जाता है। कहा है-

'जो आत्मा जिस मावरूप परिणमन करता है वह उस मावके साथ तन्मय हो जाता है। अतः अहंन्तके ज्यानमें तन्मय हुआ आत्मा स्वयं भावशहंन्त हो जाता है। **कारमाके स्वरूपको** जाननेवाळा आत्माको जिस भावसे जिस रूपमें व्यादा है उसके साथ वह तन्मय हो जाता है जैसे स्फटिक गणि जिस-जिस रंगवाठी उपाधिके साथ सम्बन्ध करती है उस-उस रंगवाळी हो जाती है। अतः अईन्त और सिद्धके स्वरूपको जानकर उनका ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ध्यान ही वह अग्नि है जिसमें जुम और अग्रम कर्म जलकर मस्स होते हैं। कहा है- 'जिस योगीका चित्र ज्यानमें इसी तरह विजीन हो जाता है जैसे नमक पानीमें छय हो जाता है उसके शुभ और अशुभ कर्मी-को जला ढालनेवाली आत्मरूप अग्नि प्रकट होती है। अतः महाव्रवोंके पालनमें तत्पर मुनिको ध्यानका अभ्यासी होना चाहिए।

इस प्रकार महात्रतोंका प्रकरण समाप्त होता है ॥१५२॥

इस प्रकार महावर्तोंका और उनके सहकारी विशेष और सामान्य भावनाओंका तथा रात्रिमोजन-त्यागका कथन करके अब गुप्ति और समितिका ज्याख्यान करना चाहते हैं। अतः उन्हें आगममें प्रवचनकी माता क्यों कहा है इसकी उपपत्ति बताते हुए ब्रतोंमें तत्वर साधुओंको उनकी आराधना करनेका उपदेश देते हैं-

- १. महावतमरत्वेन म. कू. च. ।
- २. उत्तराज्ययनमें कहा है कि इन आठोमें सम्पूर्ण ढादशांग अनतरित होता है इनिनए इन्हें प्रवचनमाता कहा है- 'बट्ठमु वि सिनईसु अ दुवालसँग अयोअरई जम्हा ।

तम्हा पवयणमाया अज्ययर्थ होइ गायन्ये ॥

३. परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तत्मयो भवति ।

महंद्वपानाविष्टो भावाईन् स्यात् स्वयं तस्मात् ॥

येन भावेन यहूपं ज्यायत्यत्मानमात्मवित् ।

तेन तन्मयतां याति सोपापि. स्फटिको यथा ॥ —तत्त्वानुका. १९०-१९१ इलो. ।

•

यताङ्गं — यतस्यः सावद्यविरतस्य योगवयेवायमानस्याङ्गं वरीरम् । अस्याः — मातृरिव । यण जनन्यः पुत्रवारीरं अनयन्ति पाळयन्ति कोषयन्ति च वर्षताः सम्यक्चारित्रलक्षणं यतिगात्रमित्यर्थः । प्रयचनः इ सवित्रीः — प्रवचनस्य रत्वत्रयस्य मातृः ॥१५३॥

षय गुतिसामान्यलक्षणमाह—

गोर्म् रत्नत्रयात्मानं स्वात्मानं प्रतिपक्षतः । पापयोगान्निगृह्धीयाल्लोकपद्क्रपादिनिस्पृतः ॥१५४॥

गोप्तुं—रक्षितुम् । प्रतिपक्षतः—मिन्यादर्श्वनादित्रयात्कर्मबन्धादाः । पापयोगान् —व्यवहारेण पाणः पापार्थाः निरुचयेन च श्रुमाशुमकर्मकारणत्यान्त्रिन्दता ग्रोगा मनोवानकायव्यागरास्तान् । यदाह—

'वाक्कायचित्तजानेकसावद्यप्रतिषेघकस्।

त्रियोगरोधकं वा स्याचत्तत् गृप्तित्रयं मतस् ॥' [ ज्ञानार्णव १८।४ ]

अहिंसारूप अथवा हिंसाविरति आदि पाँच रूप सम्यक् चारित्र सावद्ययोगसे विरत साम्रक्षका अथवा योगके छिए प्रयत्तशीछ साम्रका शरीर है। उसे उत्तन्त करनेके छिए, रक्षण , करनेके छिए और निमंछ करनेके छिए माताके तुल्य होनेसे आगमके ज्ञाता पुरुव तीन गुप्तियों और पाँच समितियोंको माता मानते हैं। इसछिए अतोंका पाछन करनेवाछोंको इष्ट अधिकी

सिद्धिके छिए इन् आठ प्रवचन माताओंकी आराधना करना चाहिए॥१५३॥

विशेपार्थं — जैसे माताएँ पुत्रोंके शरीरको जन्म देती हैं, उनका पाछन करती हैं, रोगाहि होनेपर शोधन करती हैं उसी तरह गुप्ति और समितियाँ मुनिके सन्यक् चारित्रहर्षे शरीरको जन्म देती हैं, पाछन करती हैं और शुद्ध करती हैं। गुप्ति और समितियोंके विना सन्यक् चारित्रकी उत्पत्ति, रक्षा और निर्दोषता सन्भव नहीं है। इसीछिए आगममें इन्हें रत्नत्रयक्ष प्रवचनकी माता कहा है। अतः सामायिक या छेदोपस्थापना चारित्रके आराधक साधुको इनका पाछन साधधानतापूर्वक अवस्य करना चाहिए। इनमें प्रमादी होनेसे महावतकी रक्षाकी वात तो दूर, उनका जन्म ही सन्भव नहीं है।।१५३॥

गुप्तिका सामान्य उक्षण कहते हैं-

छोगोंके द्वारा की जानेवाछी पूजा, छाम और क्याविकी इच्छा न करनेवाछे साधुको सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रयस्वरूप अपनी आत्माको मिध्यादर्शन आदिसे रक्षा करनेके छिए

पापयोगोंका निम्रह करना चाहिए ॥१५४॥

विशेपार्थ —गुप्ति सन्द 'गोप्' घातुसे बना है जिसका अर्थ रक्षण है। अर्थात् जिससे संसारके कारणोंसे आत्माको रक्षा होती है उसे गुप्ति कहते हैं। इसी अर्थको दृष्टिमें रखकर प्रन्यकारने गुप्तिका सामान्य उद्धाण कहा है कि साधुको छोकपूना आदि छौकिक विषयोंकी इच्छा न करके रत्नत्रयस्वरूप आत्माको रत्नत्रयके प्रतिपक्षी मिध्यादर्शन, मिध्याज्ञान और मिध्याचारित्रसे बचानेके छिए पापयोगोंका निष्मह करना चाहिए। ज्यवहारनयसे पाप है पापरूप कार्य और निश्चयनयसे पाप है योग अर्थात् मन-चचन-कायका ज्यापार, न्योंकि वह शुभ और अशुभ कर्मोंके आस्रवका कारण है। कहा है—'मन-चचन-कायसे उत्पन्त अनेक पापसहित प्रवृत्तियोंका प्रतिषेष्ठ करनेवाछी अथवा तीनों योगोंकी रोघक तीन गृप्तियाँ मानी गयी है।'

१, योगय वा यतमान-भ. कु. च. ।

ş

\$5

छोकपङ्कि —खोकपूजा । बाविशन्दाल्कामस्यातो । एतेन सम्यग्योगनिप्रहो गृप्तिः इत्यनुसूचितं प्रतिपत्तन्यम् ॥१५४॥

अथ दृष्टान्तेन गुसिप्रयोगाय जागरयति-

<sup>रे</sup>प्राकारपरिखावप्रैः पुरवद् रत्नभासुरम् । पायादपायादात्सानं सनोवास्कायगुप्तिभिः ॥१५५॥

वप्रः-पूजीप्राकारः । रत्नमासुरं-सम्यन्दर्शनादिशिः स्वस्ववात्युत्कृष्टेश्वार्यः सामुत्वेन भास-मानम् ॥१५५॥

अय मनोगुप्त्यादीनां विशेषस्रक्ष्यान्याह-

रागादित्यागरूपामुत समयसमम्याससद्धवानभूतां, चेतोगुप्ति दुविस्तरयजनसनुसवाग्छक्षणां वोक्तिगुप्तिम् । कायोत्सर्गस्वमावां विकररतनुरागोहदेहामनीहा-

कायां वा कायगुप्ति समद्यनुपतन्पाप्तना किप्यते न ॥१५६॥

समय:---आगमः । स नेवा अध्यसमयोऽर्थसमयो ज्ञानसमयश्चेति । सद्ध्यानं धम्यं शुन्छं च । तथा चीकम्---

वक्त छक्षणसे तत्वार्थसूत्रके 'सम्यन्योगनिष्ठहो गृप्तिः' इस छक्षणका ही सूचन होता है। इसमें योगका अर्थ है मन वचन कायका व्यापार। उसकी स्वेच्छाचारिताको रोकना निष्ठह है। विषयसुक्की अभिछाषासे प्रवृत्ति निषेषके छिए 'सूच्यक्' विशेषण दिया है। इस तरहसे काय आदि योगका निरोध करनेपर उसके निमित्तसे कर्मका आसव नहीं होता॥१५४॥

आगे वृष्टान्तके द्वारा गुप्तियोंका पाल्न करनेके लिए साधुऑको सावधान करते हैं— जैसे राजा रत्नोंसे अर्थात् अपनी-अपनी जातिके उत्कृष्ट पदार्थोंसे शोभायसान नगरकी प्राकार (अन्दरकी चारदीवारी), खाई और उसके वाहरकी कच्ची चारदीवारीसे रक्षा करते हैं इसी तरह व्रतीको सन्यग्दर्शन आदि रत्नोंसे शोभित अपनी आत्माकी रत्नत्रयको नष्ट करने-वाले अपायोंसे मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कावगुप्तिके द्वारा रक्षा करनी चाहिए ॥१५५॥

आगे मनोगुप्ति आदिका विशेष लक्षण कहते हैं-

राग, हेप और मोहके त्याग रूप अथवा आगमका विनयपूर्वक अभ्यास और धर्म्य तथा शुक्छध्यानरूप मनोगृप्ति है। कठोर आदि वचनोंका त्याग वचनगृप्तिका शरीर है अथवा मौनरूप वचनगृप्ति है। शरीरसे ममत्वका त्याग रूप स्वमाववाकी अथवा हिंसा, मैथुन और चोरीसे निवृत्तिरूप स्वमाववाकी, अथवा सर्व चेष्टाओंसे निवृत्ति रूप वाळी कायगुप्ति है। समस्त हेप छपादेपको तत्त्व रूपसे देसकर जीवन मरण आदिमें समद्वृद्धि रखनेवाला साधु इन गुप्तियोंका पालन करते हुए झानावरण आदि कमोंसे लिख नहीं होता ॥१५६॥

विशेपार्थ -- भगवती आराधनामें गुष्तियोंका स्वरूप कहा है-

१ छेत्तस्य वदी णयरस्य खाइया अइव होइ पायारो ।

वह पावस्य णिरोहो ताक्षो गुत्तीको साहुस्य ॥११८९॥---म. बारा. ।

 जा रागादिणियत्ती मणस्य जाणाद्वि वं मणोगुर्ति । अलियादि णियत्ती वा मोणं वा होइ विचगृत्ति ।। कायिकिरियाणियत्ती काउस्सम्मी सरीरमे गृत्ति ।

हिंसादिणियत्ती वा सरीरगुत्ति हवदि दिह्ना ॥——म. बा. ११८७-८८ मि. ।

۲ ٦

'विह्।य सर्वेसंकल्पान् रागद्वेषावरुम्बितान् । स्वाघीनं कुर्वेतरुचेतः समत्वे सुप्रतिष्ठितस् ॥ सिद्धान्तसूत्रविन्यासे शस्वत्येरयतोऽषवा । मवत्यविकला नाम मनोगुसिगैनीषिणः ॥' [ ज्ञानार्णव १८।१५-१६ ]

ववाक्—मौनम् । तथा चोक्तम्— 'साघुसंवृतवाग्वृत्तेमींनारूढस्य वा मुनेः । संज्ञादिपरिहारेण वाग्गृप्तिः स्थान्महामतेः ॥' [ ज्ञानार्णव १८।१७ ] विचारेत्यादि—हिंहसामैथुनस्तेयत्थागरूपाम् । अनीहाकार्या—ववेद्यारूपम् ।

अपराजित सूरिकी विजयोदया टीकाके आधार पर उनका विवरण दिया जाता है-'मनकी रागादि निवृत्तिको मनोगृप्ति कहते हैं। यहाँ 'मनकी गृप्ति' ऐसा जो कहा है तो क्या प्रवृत्त मनकी गुष्ति होती है या अप्रवृत्त मन की ? यदि मन गुममें प्रवृत्त है तो उसकी रहा कैसी ? यदि मन अप्रवृत्त है तो भी उसकी रक्षा कैसी, रक्षा तो सत्की होती है असत्की नहीं । सन्को ही अपायसे चचाया जाता है । तथा यहाँ 'मन' शब्दसे द्रव्य मन छिया है, या भावमन ? यदि द्रव्यवर्शणारूप मन छिया है तो उसका अपाय क्या है जिससे उसको बचाकर उसकी रक्षा की जाये ? दूसरे, द्रव्य मन तो पूद्गळ द्रव्य है उसकी रक्षा करनेसे जीवको क्या लाम ? उसके निमित्तसे तो आत्माके परिणाम अञ्चम होते हैं। अतः आत्माकी रहा उससे नहीं हो सकती। यदि नो इन्द्रिय-मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशससे उत्पन्न हथा ज्ञान मन शब्दसे छेते हैं तो उसका अपाय क्या ? यदि अपायसे विनाश छेते हैं तो उससे तो बचाव संभव नहीं है क्योंकि ज्ञान तो विनाशशील है यह बात अनुमवसिद्ध है। यदि ऐसा न हो तो आत्माकी प्रवृत्ति सदा एक ही ज्ञानमें रही आये। ज्ञान तो लहरोंकी तरह उत्तन्न और नह होते रहते हैं। उनके अविनाशका कोई उपाय नहीं है। तीसरे, मन इन्द्रियोंके द्वारा रूपादि विषयोंको प्रहण करता है तो आत्मामें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अतः 'मनकी रागादिसे निवृत्ति' ऐसा कहना ही उचित नहीं है। इस शंकाका समाधान करते हैं-यहाँ मन शब्दसे नो इन्द्रियमित ही गयी है। वह आत्मामें रागादि परिणामोंके साथ एक कालमें होती है। क्योंकि विषयोंके अवग्रह आदि ज्ञानके विना राग द्वेषमें प्रवृत्ति नहीं होती। और यह वात अनुभवसिद्ध है इसमें किसी अन्य युक्तिकी आवश्यकता नहीं है। किन्तु वस्तुतस्वके अनुस्प मानस ज्ञानके साथ राग द्वेष नहीं रहते, यह बात भी अनुभवसिद्ध है। अतः तत्वको जानने वाले मनका रागादिके साथ नहीं होना ही मनोगुष्ति है। यहाँ मनका प्रहण झानका चर-छक्षण है अतः रागद्देवके कलंकसे रहित सभी ज्ञान मनोगुष्ति हैं। यदि ऐसा न माना जायगा तो इन्द्रिय जन्य मितज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान अथवा मनःपर्येय झान रूप परिणत आत्माके मनोगुप्ति नहीं हो सकेगी। किन्तु आगममें उनके मी मनोगुप्ति मानी गयी है। अथवा जी आत्मा 'मनुते' अर्थात् जानता है, विचार करता है वही मन शब्दसे कहा जाता है। उसकी रागादिसे निवृत्ति या राग द्वेषक्ष्यसे अपरिणति मनोगप्ति है। ऐसा कहनेसे सन्यक् योग-निमहको गृप्ति कहते हैं, ऐसा कहना मी विरुद्ध नहीं है। दृष्ट फलकी अपेक्षा न करके वीर्यपरिणाम रूप योगका नित्रह अर्थात् रागादि कार्त्र करनेका निरोध मनोगुप्ति है। विषरीत अर्थकी प्रतिपत्तिमें हेतु होनेसे और दूसरोंके दु सकी उत्पत्तिमें निमित्त होनेसे अलीक आदि वचनोंसे निष्टृत्ति वचनगुष्ति है। शंका—वचन पौद्गलिक है। विपरीत अर्थकी प्रतिपत्तिमें हेत्र

वदुक्तम्---

'स्थिरीकृतवारीरस्य पर्येङ्कं संधितस्य वा । परीवह्नप्रपातेऽपि कायगृप्तिमंता मुने. ॥' [ ज्ञानार्वव १८।१८ ]

अपि च-

'कायक्रियानिवृत्तिः कायोत्सर्गः शरीरके गुप्तिः । हिंसादिनिवृत्तिर्वो शरीरगुप्तिः समुद्दिष्टा ॥' [

समदृक्-समं सर्व हेयमुपादेयं च उत्त्वेन पश्यन् जीवितपरणादी वा समबुद्धिः ॥१५६॥

होना आदि वचनका धर्म है उससे संवर नहीं हो सकता क्योंकि वचन आत्माका धर्म नहीं है। समाधान-तो फिर व्यडीक अर्थात् कठोर, आत्मग्रजंसारूप, परनिन्दारूप दूसरॉमें चपद्रव करानेवाछे वचनसे व्यावृत्ति चचनगुष्ति है अर्थात् इस प्रकारके वचनोंमें आत्माको प्रश्त न करनेवाली वचनगुष्ति है। जिस यचनमें प्रवृत्ति करनेसे आत्मा अशुभ कर्मका धालव करता है इस वचनमें प्रवृत न होना बचनगुष्ति है। अथवा समस्त प्रकारके वचनों-का परिदार करके मौन रहना वचनगुरित है। अयोग्य वचन न बोलना, विचार पूर्वक योग्य वचन भी बोलना या नहीं बोलना वचनगुष्ति है। और योग्य वचन बोलना ही भाषा समिति है। इस तरह गुप्ति और समितिमें बहुत मेद है। सौन बचन गुप्ति है ऐसा कहनेसे दोनोंका अन्तर स्पष्ट हो जाता है। औदारिक आदि शरीरकी जो किया है उससे निवृत्ति शरीरगृष्टि है। इंका-चैठना, खड़े होना, सोना आदि कियाएँ हैं। और किया आत्माकी प्रवर्तक है। तव कैसे आत्मा क्रियाओंसे व्यावृत्त हो सकता है। यदि कहोगे कि शरीरकी पर्याप क्रिया है, और आत्मा शरीरसे मिन्न पदार्थ है अवः अन्य द्रव्यकी पर्यायसे वस पर्यायसे शून्य अन्य द्रव्य व्याष्ट्रत होता है इसलिए ही आत्माको शरीर क्रियासे निवृत्त कहते हैं तब तो सभी आत्माओंके कायगुष्तिका प्रसंग आता है किन्तु वह सान्य नहीं है। समावान-काय शब्दसे काय सम्बन्धी क्रिया छी जाती है। इसकी कारणमृत आत्माकी क्रियाको कायक्रिया कहते हैं। उसकी निवृत्ति कायगुष्ति है। अथवा कायोत्सर्गे अर्थात् शरीरकी अपविश्रता असारता और विपत्तिका मूछ कारण जानकर उससे ममत्व न करना कायगुप्ति है। यदि कायोत्सर्गका अर्थ कायका त्याग लिया जाता है तो शरीर तो आयुकी सांकलसे विवा है उसका त्याग शक्य नहीं हो सकता। अथवा यहाँ गुप्तिका अर्थ निवृत्ति छेना चाहिए, यदि ऐसा न होता तो गाथाकार कायक्रियाकी निष्ठत्तिको शरीरगुप्ति न फहते। कायोत्सर्गसे निश्चलता कही जावी है। शंका-विद ऐसा है तो 'कायक्रियानिवृत्ति' न कहकर 'कायोत्सर्ग कायगुप्ति है' इतना ही कहना चाहिए। समाधान-नहीं, क्योंकि कायके विषयमें 'यह मेरा है' इस मावसे रहितपनेकी अपेक्षासे कायोत्सर्ग शब्दकी प्रवृत्ति हुई है। यदि कायक्रियानिवृत्तिको कायगुष्ति नहीं कहेंगे तो दौड़ने, चछने, छाँवने आदि कियाओंको करनेवालेके भी कायगुष्ति माननी होगी। किन्तु ऐसी मान्यता नहीं है। और यदि कायक्रियानिवृत्तिको ही कायगुष्ति कहा जाता है तो मूर्जित व्यक्तिके भी नैसा पाया जाता है इसलिए उसके भी कायगुप्ति हो जायगी। इसलिए ज्यसिचारकी निवृत्तिके लिए दोनोंका ही प्रहण करना चाहिए। अर्थात् कर्मों के प्रहणमें निमित्त समस्त कियाओंकी निवृत्तिको अथवा काय विपयक समस्वके त्याग-को कायगुष्ति कहते हैं। अथवा प्राणीके प्राणोंका चात, विना दी हुई वस्तुका प्रहण, मैथुन,

₹

अय परमार्थित्रगुप्तमन्द्व तस्यैव परमसंवरितंत्रेर मवत इत्युपदिशति— स्नुप्तयोगस्त्रिगुप्तोऽर्थातस्यैवापूर्वं मध्यपि । कर्मास्रवति नोपात्तं निष्फर्लं गर्स्नातः स्वयम् ॥१५७॥

गुप्तयोगः—निरुद्धकायमनोवाक्यापारः ॥१५७॥ अय सिद्धयोगमहिमानमास्वयं मावयति— अहो योगस्य माहारम्यं यस्मिन् सिद्धेऽस्ततस्ययः । पापास्युक्तः पुमौल्छन्यस्वास्मा निर्द्धं प्रमोदते ॥१९८॥

योगस्य-- ज्यानस्य । सिद्धेः-- अत्रमत्तसंयवत्रश्यससमयादारस्यायोगत्रथमसमये अपुपरवक्रियानिनृतिः ९ छक्षणचतुर्थशुन्तज्यानरूपतया निष्यन्ने । अस्तत्तत्त्यशः--- निराकृतपापमार्गः परमसंवृत इत्यपैः । छव्यस्यात्मा--मुक्तः सन् ॥१५८॥

शरीरसे परिमहका महण इत्यादि विशिष्ट क्रियाएँ काय शब्दसे छी गयी हैं। इनसे व्यावृत्तिकों कायगुप्ति कहते हैं। गुप्तिके उक्त अक्षणोंमें निश्चय और व्यवहार दोनों ही वृष्टियोंका संमह जानना चाहिए। आचार्य कुन्दकुन्दने अपने नियमसारमें दोनों वृष्टियोंसे पृथक् पृथक् स्वरूप कहा है। यथा—कालुन्य, मोह, संज्ञा, राग-द्वेप आदि अशुम भावोंका परिहार व्यवहार नयसे मनोगुप्ति है। पापके देतु स्त्रीकथा, राजकथा, चोरकथा और मोजनंकथी न करनेकों तथा अलीक आदि वचनोंसे निवृत्ति वचनगुप्ति है। वाँधना, छेदन, मारण, हाय-पैरका संकोच-विस्तार आदि कायक्रियाको निवृत्ति व्यवहार कायगुप्ति है। निश्चयनयसे मनकी रागाविसे निवृत्ति मनोगुप्ति है, मौन वचनगुप्ति है, कायक्रिया निवृत्ति या कायोत्सर्य कायगुप्ति है। (नियमसार गा. ६६-७०) ॥१५६॥

इस प्रकार परमार्थसे त्रिगुप्तियुक्तका स्वरूप बताकर उसीके परम संवर और निर्करा

होती है ऐसा उपदेश करते है-

जिसका मन-वचन-कायका व्यापार क्क गया है वही परमार्थसे तीन गुप्तियोंसे शुक्त है। उसीके एक परमाणु मात्र भी नवीन कर्मका आसव नहीं होता और पहले वंघा हुआ कर्म अपना फल दिये विना स्वयं कूट जाता है ॥१५७॥

सिद्ध हुए ध्यानके आश्वर्यजनक माहात्म्यको कहते हैं-

योग अर्थात् ध्यानका माहात्म्य आरचर्यजनक है जिसके सिद्ध होनेपर आत्मा पापकर्य-के आनेके मार्गको सर्वथा बन्द करके और पूर्वबद्ध पापकर्मीसे गुक्त होकर अपने स्वरूपको

प्राप्त करके सदा परम जानन्दका अनुमव करेता है ॥१५८॥

विशेषार्थं — ध्यान ही मुक्तिका एक मात्र परमसाधन है। इसकी सिद्धिका आरम्प संयत नामक साववें गुणस्थानके प्रथम समयसे होता है और पूर्व अयोगकेवली नामक चौदहवे गुणस्थानके प्रथम समयमें होनेवाले न्युपरत क्रियानिष्टृत्ति नामक चतुर्थं शुक्ल ध्यानके रूपमें होती है। उसी समय मन-चन-कायका सब व्यापार कक वानेसे परमार्थं त्रिगुप्ति होती है। वहीं अवस्था परमसंवर रूप है। वसीसे परम मुक्तिकी प्राप्ति होती है। क्योंकि संसारका अमाव होनेपर आत्माके स्वरूप लाभको मोक्ष कहते हैं। यहाँ होती है। क्योंकि संसारका अमाव होनेपर आत्माके स्वरूप लाभको मोक्ष कहते हैं। यहाँ प्राप्त शब्द से सभी कर्म होना चाहिए क्योंकि परमार्थसे कर्ममात्र संसारका कारण होनेसे पाप रूप है। १९८०।

٦

अय मनोगुप्तरतीचारानाह-

रागाद्यनुवृत्तिर्वा शब्दार्थज्ञानवैपरीत्यं वा ।

दुष्प्रणिद्यानं वा स्यान्मलो यथास्वं मनोगुप्ते: ॥१९९॥

रागाद्यनुवृत्तिः—रागद्वेषभोहानुगम्यमानात्मपरिणितः । एतस्याद्वरातिचारत्वं मनोगुप्तौ सापेक्षत्वे-'कदेशभञ्जत्वात् । एप रागादित्यागरूपाया मनोगुप्तेरितचारः ॥१५९॥

श्रथ वागाप्तेरतिचारानाह--

कार्कंड्यादिगरोद्गारो गिरः सविकवादरः। हंकारादिक्रिया वा स्याद्वाग्गुप्तेस्तद्वदस्ययः॥१६०॥

कालक्ष्यादीत्यादि एप दुर्वकित्यागरूपाया वाग्गुतेरतिचारः । हुंकारादिकिया—जादिशन्दाद् हस्तसंजा-खात्कारभूचलनादयः । एव मौनलक्षणाया वाग्गुतेरतिचारः ॥१६०॥

अय कायगृसेरितचारानाह-

मनोगुप्तिके अतीचारोंको कहते हैं-

आत्माकी रागद्वेष मोहरूप परिणित, शब्द-विपरीतता, अर्थ-विपरीतता और ज्ञान-विपरीतता तथा दुष्पणिधान अर्थात् आर्त-रोद्ररूप घ्यान या ध्यानमें मन न लगाना ये मनो-गुप्तिके यथायोग्य अतीचार होते हैं ॥१५९॥

विशेषार्थ —पहले मनोगुप्तिका स्वरूप तीन प्रकारसे कहा है—रागादिकी निवृत्ति, भागमका अभ्यास और सन्यक्ष्यान । इन्हीं तीनोंको ध्यानमे रखकर यहाँ मनोगुप्तिके अतीचार कहे हैं । आत्माको परिणतिका रागहेप मोहका अनुगमन करना यह अतीचार प्रथम छक्षणकी अपेक्षासे कहा है । मनोगुप्तिकी अपेक्षा रखते हुए ही इसे अतीचार कहा जाता है क्योंकि एक देशके मंगका नाम अतीचार है । शब्द शास्त्रका विरोधी होना अथवा विवक्षित अर्थको अन्यथारूपसे प्रकाशित करना शब्द-विपरीतता है । सामान्य विशेषात्मक अभिषेष वस्तु अर्थ है । केवल सामान्यरूप अथवा केवल विशेष रूप अथवा दोनोंको स्वतन्त्र मानना अर्थ-विपरीतता है । अथवा आगममें जीवादि द्रव्योंका जैसा स्वरूप कहा है वैसा न मानकर अन्यथा मानना अर्थ-विपरीतता है । अथवा आगममें जीवादि द्रव्योंका जैसा स्वरूप कहा है वैसा न मानकर अन्यथा मानना अर्थ-विपरीतता है । अथवा आगममें जीवादि द्रव्योंका अथवा उन दोनोंका विपरीत प्रतिमास ज्ञान-विपरीतता है । ये आगमके अभ्यास रूप मनोगुप्तिके अतीचार हैं । दुष्प्रणिधान अर्थात् आर्व रौद्ररूप भ्यान या ध्यानमें मन न लगाना समीचीन भ्यानरूप मनोगुप्तिके अतीचार हैं ॥१५९॥

वचनगुप्तिके अतीचार कहते हैं-

कर्करा आदि वचन मोह और संतापका कारण होनेसे विषके तुल्य है। उसका श्रोताओं के प्रति वोखना और स्त्री, राजा, चोर और मोचन विषयक 'विकथाओंमें—मार्ग विरुद्ध कथाओंमें आदर भाव, तथा हुंकार आदि क्रिया अर्थात् हुं हुं करना, खकारना, हाथसे या भूके चाळनसे इशारा करना ये वचन गुप्तिके यदायोग्य खतीचार हैं।।१६०।।

विशेषार्थ — आगे मापासमितिक क्यनमें क्केशा परुषा आदि दस वचन दोषोंका कथन करेंगे। उनका प्रयोग तथा खोटी कथाओंमें रुचि दुरुक्तियाग रूप वचनगण्तिके

अवीचार हैं। और हुंकार आदि मौनरूप वचनगुप्तिके अवीचार हैं ॥१६०॥

कायगुप्तिके अतीचारोंको कहते है-

₹

कायोत्सर्गमळाः ऋरीरममतावृत्तिः शिवादीन्यषा. मक्तुं तत्त्रतिमोन्धुखं स्थितिरथाकीर्णेऽङ्घ्रिणेकेन सा । जन्तुस्त्रोप्रतिमापरस्वबहुळे देशे प्रमादेन वा, सापव्यानमुताङ्गनृत्युपरतिः स्युः कायगुरोर्मळाः ॥१६१॥

आकीर्णे—जनसंकुरुस्याने । एते कायोत्सर्गस्वभावायाः कायगुप्तेरतिचाराः । लन्तु-इत्यादि । ६ प्रमादेन—अयत्वाचरणेन । एव हिसादित्यागरुक्षणायाः कायगुप्तेरतिचारः । सापध्यानं—देहेन हस्वादिना वा परीषहाद्यपनयनचिन्त्वनमत्रापध्यानम् । तेन सहितं यथा भवति । अङ्गवृत्यपुपरितः—शरीरव्यापारिनवृत्तिः । अयमचेष्टारूपायाः कायगुप्तेरतिचारः ॥१६१॥

अय चेष्टितुकामो मुनिः समितिपरः स्यादित्वनुशास्ति-

गुनेः शिवपथदेव्या बंहिष्कृतो व्यवहृतिप्रतीहार्या । भूयस्तद्भव्यवसरपरः श्रयेतस्तवीः श्रमी समितीः ॥१६२॥

कायोत्सर्गसम्बन्धी बत्तीस होष, यह शरीर मेरा है इस प्रकारकी प्रवृत्ति, शिष आदिकी प्रतिमाके सम्मुख शिष आदिकी आराधना करने जैसी मुद्रामें खढ़े होना अयात होनों हाथोंको जोड़कर शिष आदिकी प्रतिमाके असिमुख खड़ा होना, अथवा जनसमूहसे मरे स्थानमें एक पैरसे खड़े होना, ये सब कायोत्सर्गरूप कायगुष्तिके अतीचार हैं। तथा जहाँ जीव जन्तु, काष्ठ पाषाण आदिसे निर्मित स्त्रीप्रतिमाएँ और परधन प्रचुर मात्रामें हों, ऐसे देशमें अयत्नाचार पूर्वक निवास हिसादित्यागरूप कायगुष्तिका अतीचार है। अथवा अपध्यान सहित शरीरके ज्यापारकी निवृत्ति अचेष्टारूप कायगुष्तिका अतीचार है। शर्था

विशेषार्थ — कायगुष्तिके तीन लक्षण कहे हैं, कायोत्सर्ग, हिंसादिका त्याग और अपेष्ठा। इन तीनोंको ही दृष्टिमें रस्तकर अतीचार कहे हैं। आगे आठवें अध्यायमें आवश्यकोंका वर्णन करते हुए कायोत्सर्गके वत्तीस दोष कहेंगे। वे सब कायोत्सर्गक्ष कायगुष्तिके अतीचार है। इसी तरह शिव आदिकी प्रतिसाके सामने बन्दना ग्रुद्रामें खड़े होना भी अतीचार है। इसी दृशकोंको यह अस होता है कि यह शिवकी सिक्त करता है। इसी तरह जनसमूहके वीचमें एक पैरसे खड़े होकर कायोत्सर्ग करना भी सदोष है। हिंसा, चोरी और मैशुनके त्यागीको ऐसे स्थानमें नहीं रहना चाहिए जहाँ जीव-जन्तुओंको बहुतायत हो या त्रियोंकी प्रतिमाएँ हों या अग्रुरक्षित परधन हो। रहना ही पढ़े तो सावधान होकर रहना चाहिए। असाव धानतामें वतसे च्युत होनेका अय है। निश्चेष्ट होकर शरीर अथवा हाथ आदि द्वारा परीषह आदि दूर करनेका चिन्तन करना अचेष्टाक्ष्प कायगुष्तिका अतीचार है। निश्चेष्ट शुम ध्यानके लिए हुआ जाता है। ऐसे समयमें यदि परीषह आ जाय तो शरीरके द्वारा उसको दूर करनेका चिन्तन भी होष ही है।।१६१।।

इस प्रकार गुष्तिप्रकरण समाप्त होता है।

आगे जो मुनि सरीरसे चेष्टा करना चाहता है उसे समितियोंके पाछनमें तत्पर होना चाहिए, ऐसा उपदेश देते है—

चेट्टारूपी प्रतिहारीके द्वारा मोक्षमार्गकी देवी गुप्तिसे बहिष्कृत किया गया जो सुनि पुनः गुप्तिकी आराधनाका अवसर प्राप्त करना चाहता है उसे गुप्तिकी सस्ती समितिका आश्रय छेना चाहिए॥१६२॥ व्यवहृति:—चेद्य । उक्तं च— 'कर्मद्वारोपरमणरतस्य तिस्नस्तु गुप्तयः सन्ति । चेष्टाविष्टस्य मुनेनिर्दिष्टाः समितयः पञ्च ॥'

तरसबी । वयमर्थः यथा नायकपाराचियतुकामस्य नायकस्यानस्य स्वयम्बनस्य तदनुकूलनार्यं तरसबी-नामाश्रयणं श्रेयस्तया मुमुक्षोर्गृष्ट्याराचनपरस्य समितीनां सखीर्त्वं, वासां नायिकाया इव गुप्तेः स्वभावाश्रयणात् । समितिषु हि गुप्तयो अस्यन्ते न तु गुप्तिषु समितवः ॥१६२॥

अय निरुक्तिगम्यं समितिसामान्यलक्षणं विशेषोद्देशसहितमाह—

र्द्वयां भावे जणादान निक्षेपोरसर्गळसाणाः । जुत्तयः यञ्च सूत्रोक्तगुरस्या समितयो मताः ॥१६३॥ समितयः—सम्यक्षुवनिक्षितक्रमेणेतिर्गतिर्वृत्तिः समितिः ॥१६३॥ अवेर्गतिमितिकक्षणमाह—

विशेपार्थ - असिप्राय यह है कि जैसे कोई नायक किसी नायिकाकी आराधना करना चाहता है किन्तु अवसर नहीं पाता तो वह उस नायिकाको अपने अनुकूछ करनेके लिए उसकी सिवयोंका सहारा छेता है यही उसके लिए श्रेयरकर है। उसी तरह जो मुमुख गुप्तिकी आराधना करना चाहता है उसे समितिका पाठन करना चाहिए। क्योंकि समिति गुप्तिकी सखी है। यतः समिति गुप्तिके स्वभावका अनुसरण करती है अतः समितियोंमें तो गुप्तियाँ पायी जाती हैं किन्तु गुप्तियोंनें समितियाँ नहीं पायी जाती। गुप्तियाँ निवृत्तिप्रयान होती हैं और समितियाँ प्रवृत्तिप्रधान । इसीलिए जहाँ समितियोंको गुप्तियोंकी सखी कहा है वहाँ गुफ्तियोंको सोक्षमार्गकी देवी कहा है। इस देवीके ब्रारकी रक्षिका है चेच्छा। जैसे द्वार रक्षिका अपने स्वामीकी अवज्ञा करनेवालेको वहाँसे निकाल देवी है वैसे ही जो सुनि शारीरिक व्यापार करना चाहता है वह गुप्तिके द्वारसे हटा दिया जाता है। किन्तु मुमुक्ष ' सुनि मोक्षकी देवी गुप्तिकी आराधना तो नहीं छोड़ना चाहता। अतः शारीरिक चेष्टा करते हुए भी उसे समितियोंका आलम्बन छेना पहता है। ऐसी स्थितिमें उसे पुनः गुप्तियोंके पालनका अवसर मिलता है। यदि वह वेष्टा करते हुए भी समितियोंका पालन नहीं करता तो वह गृप्तियोंका पालन नहीं कर सकता और तब उसे मोक्षकी वात तो दूर, मोक्षमागंकी भी प्राप्ति सम्मव नहीं है ॥ कहा भी है—'क्मोंके आनेके द्वारको वन्द करनेमें छीन साधुके वीन गुप्तियाँ कहीं हैं और शारीरिक चेष्टा फरनेवाळे सुनिके पाँच समितियाँ कही हैं' ॥१६२॥

आगे सिमितिके मेदोंका नामनिर्देशपूर्वक निक्षिपूर्वक सामान्य अक्षण कहते हैं— आगममें बताये हुए क्रमके अनुसार प्रवृत्तिक्य पाँच सिमितियाँ पूर्वाचार्योंने कही हैं। ईयां अर्थात् गमन, मावा अर्थात् वचन, एवणा अर्थात् मोजन, आदाननिक्षेप अर्थात् प्रहण और स्थापन तथा उत्सर्गे अर्थात् त्यागना ये उनके अद्यण हैं।।१६३॥

विशेषार्थ—समिति शब्द सम् और इतिके मेलसे वनता है। 'सम' अर्थात् सम्यक् 'इति' अर्थात् गति या प्रवृत्तिको समिति कहते हैं। अर्थात् आगममें कहे हुए क्रमके अनुसार गमन आदि करना समिति है। साधुको जीवनयात्राके लिए पाँच आवश्यक क्रियाएँ करनी पढ़ती हैं—एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाना, वोलना, भोजन, पीछी आदिका प्रहण, स्थापन और मलमृतका त्याग। अतः पाँच ही समितियाँ कही हैं ॥१६३॥

ईयोसिमितिका छक्षण कहते हैं-

ş

स्याबीर्यासमितिः श्रुतार्यविदुषो वेशान्तरं प्रेप्सतः, श्रेयःसाधनसिद्धये नियमिनः कामं जनैवहिते। मार्गे कोक्कुटिकस्य भास्करकरस्पृष्टे दिवा गच्छतः,

कारण्येन शनैः पदानि बदतः पातुं प्रयत्याङ्गिनः ॥१६४॥

'मेंगुज्जोत्तवज्ञोगालंवणसुद्धीहिं इरियदो मुणिणो ।

सुत्ताणुवीनिभणिया इरियासमिदी पवयणिन्ह ॥"[भग. बारा. ११९१ गा.]॥ १६४॥

प्रायदिचत्त आदि शास्त्रोंके अर्थको जाननेवाला जो मुनि आत्मकल्याणके साधन सम्यग्दर्शन आदि और उनके सहायक अपूर्व चैत्यालय, समीचीन उपाध्याय, धर्माचार्य आदिको प्राप्तिके लिए अपने स्थानसे अन्य स्थानको जाना चाहता है, वह मतुष्य हायी, घोहे, गाड़ी आदिके द्वारा अच्छी तरहसे रौदे हुए और सूर्यकी किरणोंसे स्पृष्ट मार्गमें आये चार हाथ जमीन देखकर दिनमें गमन करता है तथा द्यामावसे प्राणियोंकी रक्षा करनेके लिए सावधानतापूर्वक धीरे-धीरे पैर रखता है। उस मुनिके ईर्यासमिति होती है। १९६४॥

विशेपार्थ - मगवती आराधना (गा ११९१) में केंद्रा है - मार्गशुद्धि, उद्योतशुद्धि, चपयोगशुद्धि, आलम्बनशुद्धि इन चार शुद्धियोंके साथ गमन करनेवाले मुनिके सूत्रातुसार ईर्यासमिति आगममें कहीं है। मार्गमें चींटी आदि त्रस जीवोंका आधिक्य न होना, बीज-अंकुर, चुण, हरितवृक्ष, कीचड़ आदिका न होना सार्गशुद्धि है। चन्द्रमा, नक्षत्र आदिका प्रकाश अस्पष्ट होता है और दीपक आदिका प्रकाश अन्यापी होता है। अतः सूर्यका स्पष्ट और व्यापक प्रकाश होना उद्योतशुद्धि है। पेर रखनेके स्थानपर जीवोंकी रक्षाकी मावना होना उपयोगशुद्धि है। गुरु, तीर्थ तथा यतियोंकी वन्दना सादिके छिए या शास्त्रोंके अपूर्व अर्थका प्रहण करनेके छिए या संयतोंके योग्य क्षेत्रकी खोलके छिए या वैयावृत्य करनेके छिए या अनियत आवासके कारण स्वास्थ्यलामके लिए या असपर विजय प्राप्त करनेके लिए या अनेक देशोंकी भाषा सीखनेके छिए अथवा शिष्यजनोंके प्रतियोधके छिए गमन करना आलम्बनशुद्धि है। न वहुत जल्दी और न बहुत धीमे चलना, आगे चार हाथ जमीन देखकर चलना, पेर दूर-दूर न रखना, भय और आश्चर्यको त्यागकर चलना, विलासपूर्ण गतिसे न चलना, कूदकर न चलना, भाग-कर न चळना, दोनों हाथ नीचे छटकांकर चळनों, निविकार, चपछतारहित, ऊपर तथा इधर चधर देखकर न चलना, तरुण तृण और पत्तोंसे एक हाथ दूर रहकर चलना, पशु-पत्ती और मृगोंको मयमीत न करते हुए चलना, विपरीत योनिमें जानेसे उत्पन्न हुई वाधाको दूर करते. के लिए निरन्तर पीलीसे शरीरका परिमार्जन करते हुए चलना, सामनेसे आते हुए महुन्योंसे संघट्टन न करते हुए चळना, दुष्ट गाय, वैळ, कुता आदिसे घचते हुए चळना, मार्गमें गिरे हुए भूसा, तुष, कब्जल, सस्म, गीला गोवर, तुर्णोके ढेर, जल, पत्वर लकड़ीका दुकड़ा आदिसे

इसे को . सिद्धसेन गणिको सत्त्वार्थमाध्यटीका (मा. २, पू. १८७) में इसीकी संस्कृत छाया उद्घृत है— 'सपयोगोधोतालम्बनमार्गविश्वद्वीभियंतिस्परतः ।

सूत्रोदितेन विधिना भवतीर्यासमितिरनवद्या ॥

वय रलोकद्वयेन भाषासमितिकथणमाह— कर्केशा पत्तवा कट्वी निष्ठुरा परकोपिनी । क्षेदंकरा सध्यक्तशातिमानिम्यनयंकरा ॥१६५॥ मूर्ताहसाकरी चेति दुर्भाषां दशया त्यवन् । हितं सितमसंदिष्धं स्थाद् भोषासमितो वदन् ॥१६६॥

कर्कशा—संवापजननी 'मूर्बस्त्व', 'वश्रीवर्दस्त्वं', 'न किंचिज्जानासि' इत्यादिका । परुषां—मर्भवाशनी स्वमनेकदोषदृष्टोऽसीति । छेर्दकरा—छेदकरी वीर्यश्रीतमुगाना निर्मूश्रीतमाञ्चकरी । अववा असद्भूतदोषोद्भ्या-विनी । मध्यकृशा—ईदृशी निष्ठुरा वाक् या अस्यां सध्यमपि इञ्जित । अतिमानिनी—आरमनो महत्त्व-स्वापनपरा अन्येवा निन्दापरा च । अनयंकरा—सीर्श्वामां अन्यनकरी अन्योन्यसङ्गताना वा विद्येप-कारिणी ॥१६५॥

भूतहिंसाकरी- प्राणिनां प्राणिवयोगकरी । हिर्त-स्वेपरोपकारकम् ॥१६६॥

वचते हुए, चल्ना, चोरी और कल्ड्से दूर रहना इस प्रकारसे गमन करनेवाले यितिके ईर्या-समिति होती है। दशबैकालिक (अ. ५, इ. १, सू ३-४) में कहा है—'आगे युगप्रमाण भृमिको देखता हुआ और बीज, हरियाली, प्राणी, जल तथा सजीव मिट्टीको टालता हुआ चले। दूसरे मार्गके होते हुए गह्दे, ऊषड़-खाबड़ भूमाग, टूंट और सजल मार्गसे न जावे। पुलके कमरसे न जावे।'

दो इलोकोंसे मावासमितिका उक्षण कहते हैं-

ककरा, परवा, कद्वी, निष्ठुरा, परकोषिनी, छेदंकरा, मध्यक्रसा, अविमानिनी, अनयंकरा और मूर्वाईसाकरी इन दस प्रकारकी दुर्मापाओंको छोड़कर हित, मित और असन्दिग्ध बोछनेवाळा साधु मावासमितिका पाळक होता है ॥१६५-१६६॥

विशेषार्थ — सन्ताप दर्यन्न करनेवाली माषा कर्कशा है। जैसे तू मूर्क है, बैल है, कुछ नहीं जानता इत्यादि। ममंको छेदनेवाली भाषा परवा है। जैसे, तुम बड़े दुष्ट हो, आदि। बहेग पैदा करनेवाली भाषा कट्वा है। जैसे, तू बातिहीन है, अधर्मी है आदि। तुम्हें मार बालूंगा, सिर काट लूँगा इत्यादि मापा निष्ठुरा है। तू निर्कर्क है इत्यादि मापा परकोपिनी है। चीर्य, शील और गुणोंका निर्मूल विनाश करनेवाली अथवा असद्भूत दोपोंका चद्वावन करनेवाली भाषा छेदंकरी है। ऐसी निष्ठुर वाणी जो इहियोंके मध्यको भी कुश करती है सध्यक्षशा है। अपना महत्त्व और दूसरोंकी निन्दा करनेवाली भाषा अतिमानिनी है। शीलोंका खण्डन करनेवाली तथा परस्परों मिल्ने हुए न्यक्तियोंके मध्यमें विद्रेप पैदा करनेवाली माषा अनयंकरा माषा है। प्राणियोंके प्राणोंका वियोग करनेवाली भाषा मूर्ताहंसाकरी है। इन दस प्रकारकी दुर्भाषाओंको त्यागकर हित अर्थान् स्वपरके उपकारक, मित अर्थान्

 <sup>&#</sup>x27;सच्चं असच्चमोसं अलियादीदोसवन्त्रमणवन्तं ।
 वदमाणस्त्रणुवीची मासासमिदी हवदि सुद्धां ॥—भग. आरा ११९२ गा. ।

 <sup>&#</sup>x27;पुरको जुगमायाए पेहुमाको मही चरे ।
 विज्जतो वीयहरियाई पाणेयदगमट्टियं ।।
 बोवायं विसमं खाणुं विक्जलं परिवर्ज्जलं ।
 संकमेण न गुन्छल्का विक्जमाको परककरे' ॥

Ę

अय एषणासमितिलक्षणमाह-

विघ्नाङ्गारादिशङ्काप्रमुखपरिकरैष्द्गमोत्पावदोषैः, प्रस्सायै वीरचर्पार्जितसमञ्ज्ञमधःकर्मभुग् भावशुद्धम् । स्वान्यानुप्राहि देहस्थितिपदु विविवहत्तसन्यैश्च भक्त्या, कालेऽन्नै मात्रयाञ्चनन् समितिसनुष्कात्येषणायास्त्रयोभुत् ॥१६७॥

् विच्नेत्यादि—अन्तरायादयोऽनन्तराध्याये च्यास्यास्यन्ते । प्रस्मायं—विस्मरणीयभविषयोक्कतः । प्रस्मायं—विस्मरणीयभविषयोक्कतः । प्रस्मायं । विधिवत्—प्रतिग्रहादिविषानेन । अन्ये:—बाह्यणक्षत्रियवैद्यक्षद्रैः स्वदातृगृहाद् वामतिस्त्रषु गृहेषु दक्षिणतस्त्र त्रिषु वर्तमानैः वद्भिः स्वप्रतिः । प्राहिणा च सप्तमेन । त्योभृत्—इन्त्रियमनसीनियमानुष्ठानं पृष्णन् ॥१६७॥

विविधित अर्थके उपयोगी और असन्दिग्ध अर्थात् संशयको इत्यन्त नः करनेवाली माणको बोळनेवाला सुनि भाषासमितिका पालक होता है ॥१६५-१६६॥

प्राणा समितिका उक्षण कहते हैं-

भोजनके अन्तरायोंसे, अंगार आदि दोषोंसे, भोज्य वस्तु सम्बन्धी शंका आदि वोषोंसे से तथा उद्गम और उत्पादन दोषोंसे रहित, बीरचर्याके द्वारा प्राप्त, पूच, कथिर आदि होषोंसे तथा अध्यक्षमं नामक महान हिंसा दोषसे रहित, माचसे शुद्ध, अपना और परका उपकार करनेवाले शरीरकी स्थितिको बनाये रक्षनेमें समर्थ, विधिपूर्वक मिक्के साथेश्राधण, स्वित्रय, वैश्य और सतश्रुद्रके द्वारा दिया गया भोजन समयपर उचित प्रमाणमें खानेवाला तपस्त्री एवणा समितिका पालक होता है ॥१६७॥

विशेषार्थ— पाँचवें पिण्डेषणा नामक अध्यायके प्रारम्भमें ही कहा है कि सांधुकी छियाछीस दोषोंसे रहित, अधः कर्मसे रहित तथा चौदह मळोंसे रहित निर्विद्य आहार प्रहण करना चाहिए। सोछह उद्गम होष, सोछह उत्पादन दोष, दस श्रीकित आदि होष, चार छंगारादि दोष ये सब छियाछीस दोष हैं। इनका कथन इसी अध्यायमें आगे आयेगा। एषणा समितिके पाछक साधुको इन सब दोषोंको टाळकर आहार ग्रहण करना चाहिए तथा वह आहार वीरचर्यासे प्राप्त होना चाहिए। स्वयं आमरी वृत्तिसे श्रावकोंके हारकी ओरसे जानेपर जो आहार अदीनवृत्तिसे प्राप्त होना है वही साधुके छिए प्राग्न है। तथा वह आहार ऐसा होना चाहिए जो साधुके शरीरकी स्थित बनाये रखनेमें सहायक हो और साधुका शरीर उसे श्रहण करके अपना और दूसरोंका कल्याण करनेमें समर्थ हो। जिस मोजनसे साधुका शरीर विकारमस्त होता है, इन्द्रियमद पैदा होता है वह मोजन अप्राध है। तथा वह मोजन मिकमानसे विविध्वर्ष किसी सद्गृहस्थके हारा दिया गया हो वह गृहस्थ बाहण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सत्त्रुद्र होना चाहिए। सत्त्रुद्र भी दानका अधिकारी माना गया है। आचार्य सोमदेवने नीतिवाक्यायुकों जिन श्रूहोंमें पुनर्विवाह नहीं होता उन्हें सत्त्रुद्र कहा है। यथा— सक्तरपरिणयनव्यवहाराः संच्छूद्राः।

तथा लिखा है कि आचारकी निर्दोषता, घर पात्र वगैरहकी शुद्धि तथा शरीर शुद्धिसे शृद्ध भी धर्म कर्मके थोम्य हो जाता है। जिस घरमें साधुका आहार होता हो उस घरके वायी ओरके तीन घर और दायीं ओरके तीन घर इस तरह छह घरोंके दाताओंके द्वारा दिया गया

१. न लक्षणं तपः पू---भ. कु. च. ।

ą

षयादाननिक्षेपणसमिति स्वस्वति-

सुदृष्टमुष्टं स्थिरसाददीत स्थाने त्यजेतादृश्चि पुस्तकादि । कालेन भूयः कियतापि पश्येदादाननिक्षेपसमित्यपेसः ॥१६८॥

सुदृष्टमृष्टं —सुदृष्टं पूर्वं चसुपा सम्मनिक्षितं सुमृप्टं पश्चात् विव्धिकमा सम्मक् प्रतिकेखितम् । स्थिरं—विभ्रव्यमनन्यवित्तिम्तरर्थाः । स्यजेत् —निक्षिपेत् । तादृष्टि —सुदृष्टमृष्टे । पुस्तकादि —आदिशव्दात् कव्लिकाकुष्टिकादि प्रव्यम् । तक्तं च---

> 'आदाणे णिक्खेदे पहिलेहिय चक्खुणा समाजेन्नो । दन्नं च दन्दट्टाणं संजमलद्धीए सो भिक्खू ॥' [ मूलचार ३१९ ] 'सहसाणामोइददुप्पमन्नियदापन्वदेक्खणा दोसो । परिहरमाणस्य मने समिदी बादाणणिक्खेवा ॥' [ न, बा, ११९८ ] ॥१६८॥

मयोत्सर्गसमिति निर्देष्ट्रमाह-

आहार भी साधु प्रहण कर सकता है। वे सब घर एक ही पंक्तिमें अने हुए होने चाहिए। दूरके या सड़कसे दूसरी ओरके घरोंसे आया आहार साधुके छिए अप्राग्न होता है।

श्वेताम्बर परम्परामे धर्मके साधन अन्नपान, रजोहरण, वस्त पात्र और आश्रय सम्बन्धी खद्गम स्तादन एषणा दोषोंका त्यागना एषणा समिति है ॥१६७॥

आदाननिक्षेपण समिविका स्वरूप कहते हैं-

आदानिश्चेषण समितिके पाछक सामुको स्थिर चित्त होकर प्रथम अपनी आँखोंसे अच्छी तरह देखकर फिर पीछीसे साफ करके ही पुस्तक आदिको ग्रहण करना चाहिए और यदि रखना हो तो पहछे अच्छी तरह देखे हुए और पीछे पिच्छिकासे साफ किये हुए स्थानपर रखना चाहिए। रखनेके पश्चात् यदि कितना ही काछ बीत गया हो तो सन्सूच्छन जीवोंकी धरपतिकी सन्मावनासे पुनः इस रखी हुई पुस्तकादिका सावधानीसे निरीक्षण करना चाहिए।।१६८।

विशेषार्थ — अन्य प्रत्यों भी आदानिष्ठोपण समितिका यही स्वरूप कहा है।
यथा — मूठाचारमें कहा है — वह मिक्षु संयमकी सिद्धिके छिए आदान और निक्षेपमें द्रव्य
और द्रव्यके स्थानको चक्षुके द्वारा अच्छी तरह देखकर और पीछीके द्वारा परिमार्जित करके
बस्तुको प्रहण करता और रखना है। अ. आराधनामें कहा है — विना देखे और विना प्रमाजन किये पुस्तक आदिका प्रहण करना या रखना सहसा नामका पहळा होप है। विना देखे
प्रमार्जन करके पुस्तक आदिका प्रहण वा रखना अनामीगित नामक दूसरा होप है। देखकरके प्री सम्यक् रीतिसे प्रमार्जन न करके प्रहण करना या रखना दुःप्रसृष्ट नामका तीसरा
होप है। पहळे देखकर प्रमार्जन किया किन्तु कितना ही काळ चीत जानेपर पुनः यह देखे
विना ही कि शुद्ध है था अशुद्ध, प्रहण या निक्षेप करना चौथा अप्रत्यवेष्ठण नामक होप है।
इन चारों दोगेकां परिहार करनेवाळेके आवाननिष्ठीपण समिति होती है।।१६८।।

बत्सर्ग समितिका स्वरूप कहते हैं-

 <sup>&#</sup>x27;अञ्चलानरजोहरणपात्रचीवरादीनां घर्मसाधनानामात्र्यस्य चोद्वमोत्पादनैषणादीयवर्जनसेपणा समिति: ।

ş

१२

निर्जन्तौ कुशले विविक्तविपुले लोकोपरोघोन्सिते, प्लुष्टे कृष्ट उतोषरे सितितले विद्यादिकानुत्सृजन् । युः प्रज्ञाध्यमणेन नक्तमभितो वृष्टे विश्वस्य त्रिषा, सुरपृष्टेऽप्यपहस्तकेन समितानुत्सर्गं उत्तिल्लते ॥१६९॥

निर्जन्तौ द्वीन्द्रियादिचीवर्वजिते हरिततृगादिरहिते च । कुशले—वल्मीनाद्यातस्क्रकारणमुक्तता-६ त्प्रशस्ते । विविक्तं—अशुच्याखवस्कररहितं निर्वनं च । प्लुष्टे—दवस्मशानाद्यम्निद्दः । क्षुष्टे—हलेनास्कृद्-विदारिते । क्रवरे—स्थण्डिले । विद्वादिकान्—पुरीष-मूत्र-मुखनाधिकागत्वरुष्ठेमकेशोत्पाटनवाक्सप्तमप्तातु-पित्तर्क्षदिप्रमुखान् । स्र्:—दिने । उत्तं च—

> 'वणदाहिकिसमसिकदे छंडिल्छे वणुपरोधिविच्छिण्णे । स्रवगतजेतुदिवित्ते उच्चारादि विसञ्जेक्जो ॥ उच्चारं पत्सवणं खेळं सिंघाणयादि वं दर्व्य । स्रचित्त मुमिदेसे पडिलेहिता विसञ्जेक्जो ॥'—[ मूलाबार, ३२१-२२ ]

प्रज्ञास्त्रमणेन-वैयाबृत्यादिकुशकेन साबुता विनयपरेण संबंसवप्रतिपाककेन वैराज्यपरेण जितिन्त्रयेण च । विसल्य निषा । इदमन तास्पर्व प्रज्ञास्त्रमणेन सित सूर्ये रात्री साबूनां विष्णूनासुस्सर्गार्वं नीयि स्थानानि १५ व्रष्टन्यानि । तथा च सित प्रथमे कदाचिदशुद्धे हितीयं हितीयेऽपि वाशुद्धे सूतीयं तैऽनुसर्रान्त । अपहस्तकेनं—विपरीतकारकेन । एकं व---

वोइन्द्रिय आदि जीवोंसे तथा हरे एण आदिसे रहित, सॉपकी बाँबी आदि सबके कारणोंसे रहित होनेसे प्रशस्त, निर्जन तथा विस्तीण, छोगोंकी रोक-टोकसे रहित, वनकी या इसशानकी आगसे जछे हुए, या इछके द्वारा अनेक बार खोदे गये, अथवा उसर भूमिमें दिन के समय मछ, मूत्र, कफ, नाक, बाछ, वमन आदिका त्याग करनेवाछे मुनिके ससर्ग समिति होती है। रात्रिके समयमें यदि बाधा हो तो दिनमें प्रजाशमण मुनिके द्वारा अच्छी तरह वेसकर मुत्राविका त्याग करना उसर्ग समिति है। ११६९॥

विशेषार्थं — हारीरके मलोंके त्यागका नाम कत्सर्ग है और उसकी जो विधि करर करलायी है उस विधिसे त्यागना उत्सर्ग समिति है। जिस स्थानपर मलका त्याग किया जाये वह भूमि उक्त प्रकारकी होनी चाहिए। यह सब दिनमें ही देखा जा सकता है। किन्तु तपस्वी एकाहारी साधुको रात्रिमें मल-भूत्रकी बाधा प्राय: क्यावस्थामें ही होती है। इस लिए उसकी विधि यह है कि जो साधु वैयावृत्यमें कुशल, विनयी, सर्वसंघका पालक, वैरागी और जितेन्द्रिय होता है उसे प्रज्ञाग्रमण कहा जाता है, वह दिनमें जाकर रात्रिमें साधुओं के मलत्यागके लिए तीन स्थान देख रखता है। यदि पहला स्थान अशुद्ध हो तो दूसरा, दूसरा अशुद्ध हो तो तीसरा स्थान काममे लाया जाता है। ऐसा करते समय साधु उस स्थानको हथेलीके उल्टे मागसे अच्छी तरह स्पर्श करके देख हेते हैं कि स्थान शुद्ध है या नहीं, तब मलत्याग करते हैं। मुलाचारमें कहा है—

वनकी आगसे खळे हुए, कृषि द्वारा जोते हुए, छोगोंकी रोक-टोकसे रहित, निर्जन्तुक एकान्त मूमिदेशमें मळ-मूत्रादि त्यागना चाहिए। टट्टी, पेशाव, नाक, शूक आदि निर्जन्तुक भूमिप्रदेशमें प्रतिलेखन करके त्यागना चाहिए।

18

१५

# चतुर्थं अध्याय

'रात्रौ च तत्यजेत् स्थाने प्रज्ञाश्रमणवीक्षिते । कुर्वन् शङ्कानिरासायावहस्तस्पर्शनं मृनिः ॥ द्वितीयाद्यं सवेत्तच्चेदशुद्धं साघृरिच्छिति । स्वपुत्वस्यावशे दोषे न दद्याद् गृष्कं यतेः ॥' [

ाश्वर्धाः

त्रय निरितेचारसमितिपरस्य हिंसाचमायस्मर्णं फर्स्माह— समितीः स्वरूपतो यतिराकारविशेषतोऽप्यनतिगच्छन् । जीवाकुलेऽपि लोके चरन्न युन्धेत हिंसाद्यैः ॥१७०॥

स्वरूपतः —ययोश्तलक्षणमामित्य । यतिः —यत्तपरः साषुः । आकारविशेषतः —ययोश्त मार्गोदिविशेषलक्षणमामित्य । अनितिगच्छन् —मितवारविषयी अकुर्वन् ॥१७०॥

अथ समितीमा माहात्म्यमनुवर्णयस्तासा सदासेव्यत्वमाह-

पापेतान्यवघेऽपि पदामगुशोऽप्युद्गेव नो लिप्यते, यद्युक्तो यदनावृतः पश्वधाभावेऽप्यलं वष्यते । यद्योगाविषच्ह्य संयमपर्वं भान्ति ब्रतानि द्वया-श्वप्युद्धानित च गुप्तयः समितयस्ता नित्यमित्याः सताम् ॥१७१॥

अण्योऽपि-अल्पेनापि अल्पमपि वा । उद्गा-स्दकेन ।

पादमासिनशाह्नवययूषवोर्यन्तनासिकोदकासमशक्रश्रक्रदमुनां पन्मासिनशृह्ययूपन्दोपन् दत् वस् उदन् सासन् शकन् मकन् असनो वा स्थादा्वयूटीत्यनेनोदकस्योदन् । उनतं च---

रात्रिके सन्वन्धमें लिखा है—'मुनिको रात्रिमें प्रज्ञाश्रमणके द्वारा निरक्षित स्थानमें महत्याग करना चाहिए। यदि स्थानकी शुद्धिमें शंका हो तो उलटे हाथसे स्पर्ध करके देख हेना चाहिए। यदि वह अगुद्ध हो तो दूसरा स्थान देखना चाहिए। यदि मल्स्याग शीघ्र हो जाये तो मुनिको गुद्ध प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस दोवमें उसका वश नहीं था।।१६९॥

आगे कहते हैं कि निरतिचार समितियोंका पालन करनेवाले साधुको हिंसा आदिके अमावलप फलकी प्राप्ति होती है—

'पूर्वमें समितियोंका जो सामान्य स्वरूप कहा है उसकी अपेक्षासे और मार्ग आदि विहोपणोंकी भी अपेक्षासे जो साधु उनके पाउनमें तत्पर रहता है और अतिचार नहीं उगाता, यह साधु अस और स्थावर जीवोंसे भरे हुए भी ओकमें गमनादि करनेपर हिंसा आदिके दोबोंसे छिप्त नहीं होता ॥१७०॥

समितियों के माहाल्यका वर्णन करते हुए उनके सदा पाछन करनेकी प्रेरणा करते हैं— जिन समितियों का पाछक साधु अन्य प्राणीके प्राणों का दैववश घात हो जानेपर भी जलसे कमलकी तरह किंचित् भी पापसे लिम नहीं होता, और जिन समितियों के प्रति असावधान साधु अन्य प्राणिका घात न होनेपर भी पापसे अच्छी तरह वंघता है, तथा जिन समितियों के सम्बन्धसे संयमपद्पर आरोहण करनेसे अणुकत और महाव्रत चमक घठते हैं तथा गुप्तियाँ शोभित होती हैं उन समितियों का पाछन साधुओं को सदा करना चाहिए॥१७१॥ 3

3

'अजदाचारो समणो छस्सुनि काएसु बंघगोत्ति मदो । चरदि जदं जदि णिच्चं कमछं व जछे निस्वलेवो ॥' [ प्रवचनसार, २।१८ गा. । ]

द्वयानि-महान्त्यणूनि च । तथा चोक्तं वर्गणाखण्डस्य वन्धनाधिकारे-

'संजमितरईणं को भेदो ? ससमिदि महञ्चयाणुव्वयाइ संजमो । ससिदोह विणा महन्वयाणु व्ययाइं विरदी ।' इति ॥ [ धवळा पू. १४, पू. १२ ]

६ उद्भातित-- उद्मासन्ते । समितिषु गुप्तिसद्भावस्य प्राप् व्याख्यातत्वात् । नित्यं--गुप्तिकाकावत्यदा । इत्या गम्याः सेव्या इत्यर्थः ॥१७१॥

> वय शीलस्य लक्षणं विशेषांश्नोपदिशन्तुपेयत्वमभिषये— शीलं व्रतपरिरक्षणमुपैतु शुभयोगवृत्तिमितरहृतिम् ।

संज्ञाक्षविरतिरोघौ स्मादियममछात्ययं क्षमादीक्ष्य ॥१७९॥

विशेषार्थ — समितियोंका मृत्योकन करते हुए उनकी चार विशेषताओंका कथन किया

है। प्रथम, जैसे कमछ जलमें रहते हुए भी अजुमात्र भी जलसे लिए नहीं होता वैसे ही
समितियोंका पालक साधु कदाचित दैववश प्राणिषात हो जानेपर भी किंचित भी पापसे
लिप्त नहीं होता। प्रवचनसारमें कहा है—'ईयोसमितिसे चलनेवाले साधुके पैर कानेपर
सनके चलनेके स्थानपर यदि कोई क्षुद्र जन्तु आ पड़े और उनके पैरके सम्बन्धसे कुचलकर
मर भी जाये तो उस साधुको उस हिंसाके निमित्तसे सुक्षम-सा भी बन्ध आगममें नहीं कहा
है। क्योंकि साधु समितिमें सावधान है उसके मनमें हिंसाका लेश भी भाष नहीं है। दूसरें,
जो समितिमें सावधान नहीं होता उसके द्वारा किसीका धात नहीं होनेपर भी पापवन्ध
होता है। कहा है—

'अयत्नाचारी अम्ण छहों कायोंमें बन्धका करनेवाला माना गया है। विद वह सावधानतापूर्वक प्रवृत्ति करता है जो जलमें कमलकी तरह सदा निकपलेप बन्धरहित है।' तीसरे, संयमका सन्बन्ध समितिके साथ है। समितिके विना संयमपद्गर आरोहण सन्भव नहीं है अतः समितिके पालनसे ही अणुज्ञत और महावत शोभित होते हैं। उसके विना नहीं। पट्खण्डागमके अन्तर्गत वर्गणा खण्डके बन्धन अनुयोगद्वारकी धवलाटीकामें कहा है—

'संयम और विरितिमें क्या भेद हैं ! सिमितिके साथ महावृत अणुवृत्तीको संयम कहते हैं। और सिमितिके बिना महावृतों और अणुवृत्तीको विरित कहते हैं। अते सिमितिके बिना महावृतों और अणुवृत्तीको विरित कहते हैं। अते सिमितियोंका पाछन अणुवृत्ती गृहस्थके छिए भी आवश्यक है। चौथे, सिमितिके योगसे ही गृप्तियाँ दीप्त होती है क्योंकि सिमितियोंमें भी गृप्तिका सद्भाव है यह पहछे वत्र जाया है। यहाँ सिमितियोंको सदा पाछन करनेका निर्देश किया है। इसका अभित्राय इतना ही है कि गृप्तियोंके पाछनसे अतिरिक्त समयमें सिमितियोंका पाछन करना चाहिए॥१७९॥

इस प्रकार समिविका प्रकरण समाप्त हुआ।
अब शीलका लक्षण और भेदोंका कथन करते हुए उसकी उपाइयता वतलाते हैं—
जिसके द्वारा वर्तोंकी रक्षा होती है उसे शील कहते हैं। पुण्यासवमें निमित्त
सन-वचन-कायकी परिणति, तीन अभुम योगोंसे निवृत्ति, आहार, भय, मैशुन, परिग्रहकी
अभिलाषारूप चार संक्षाओंसे निवृत्ति, स्पर्शन, रसना, बाण, चक्षु, ओत्र इन पाँच इन्द्रियोंका

कामलावारूप चार सङ्गालास निवृत्ति, स्पर्धन, रसना, झाज, चलु, जान रन गर्र स्त्री निरोध, पृथ्वीकायिक आदि वस प्रकारके जीवोंके प्राणोंके घातसे निवृत्तिरूप दस यमोंके शुसयोगवृत्ति—पुण्यादाननिमित्तमनोवानकायन्यापारपरिणाँत सर्वकर्मक्षयार्थां वा गुप्तित्रयीम् । इतरहृति— बशुभयोगनिराकृतित्रयीम् । संज्ञानिर्राति—व्याहार-भय-भैवुन-परिष्कशिमकापनिवृत्तिचतुष्टयीम् । अक्षरोधं—स्पर्वन-रसन-प्राण-पश्च-प्रोत्रसंवरणं पञ्चतयम् । क्ष्मादियममलात्ययं—क्मादयो दश । तद्यया— . भू

'भूमिरापोऽनलो वायुः प्रत्येकानन्तकायिकाः । द्विकत्रिकचतुःपश्चेन्द्रिया दश घरादयः ॥' [

तेषु यमा प्राणव्यपरोपणोपरमा निपामेदाइक । तेषां यकात्यवाः अत्येकमतीचारनिवृत्तिस्तं दशत्यम् । समादीन्—क्षमा-मार्दवार्जन-सत्य-संयम-तपस्त्यागाविश्वन्यत्वह्यचर्याण द्रवा । तेपामन्योग्यं गुणने अष्टादश-द्रशालसङ्ग्राण भवन्ति । तदाया—क्षुभयोगनित्रिक्तिमित्त्ववृत्तिमितित्वृत्तिरम्यस्ता असुभयोगनिवृत्तयस्तिस्रो नव शोळानि स्यु: । तानि संज्ञाविरतिभित्त्ववस्तिम्वृणितानि पट्षित्रस्त् स्यु: । तानीन्द्रयरीष्ठै पञ्चभित्तावितान्यशीत्यिविक् सतं स्यु: । तानि क्षमादिमिद्देशिमः संगृणि-तान्यशावसम्बद्धसाणि सीळानि स्यु: । तथा कोकतम्—

दस अतिचारोंकी विशुद्धि तथा उत्तम क्षमा, मार्वन, आर्जन, शौज, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्यरूप इस धर्म, इन सवका परस्परमें गुणन करनेसे शीलके अठारह इजार भेव होते हैं॥१७२॥

विशेषार्थ — शिल्के अठारह हजार मेदोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है — तीन शुअयोगरूप प्रवृत्तियोंसे तीन अशुअयोग निवृत्तियोंको गुणा करनेसे ३×३ = ९ नौ शील होते हैं। इन नौको चार संज्ञाओंकी चार निवृत्तियोंसे गुणा करनेसे छत्तीस मेद होते हैं। छत्तीसको पाँच इन्द्रिय सम्बन्धी पाँच निरोधोंसे गुणा करनेपर एक सौ अस्सी भेद होते हैं। उन्हें पृथ्वी आदि यम सम्बन्धी अतीचारोंकी दस निवृत्तियोंसे गुणा करनेपर अट्टारह सौ भेद होते हैं।

पृथिवी आदि दस इस प्रकार हैं— 'पृथिवीकायिक, जलकायिक, अनिकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक और अनन्तकायिक तथा हो-इन्द्रिय, ते-इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचिन्द्रिय
ये जीवोंके दस प्रकार हैं। इनके प्राणेंके वांतके त्यागरूप दस ही यस हैं। उनमें-से प्रत्येकके
अतीचारकी निवृत्तिके क्रमसे दस ही निवृत्तियाँ हैं। इनसे १८० को गुंणा करनेपर अठारह सौ
भेद होते हैं। पुनः उन भेदोंको क्षमा आदि इस धर्मोंसे गुणा करनेपर अठारह हजार भेद
शिल्के होते हैं। पुनः उन भेदोंको क्षमा आदि इस धर्मोंसे गुणा करनेपर अठारह हजार भेद
शिल्के होते हैं। पुनः उन भेदोंको क्षमा आदि इस धर्मोंसे गुणा करनेपर अठारह हजार भेद
शिल्के होते हैं। पुनः उन भेदोंको क्षमा आदि इस धर्मोंसे गुणा करनेसे शिल्के
अठारह हजार भेद होते हैं। जो मुनिकेच्छ मनोयोग और आहारसंज्ञासे रिह्त है, मनोगुप्तिका पालक है, स्परांन इन्द्रियसे संवृत है, पृथिवीकायिक सम्बन्धी संयमका पालक है,
उत्तम क्षमासे युक्त है, उस विगुद्ध मुनिके शिल्का पहला भेद होता है। शेषमें भी इसी क्रमसे
जानना। अथीत वचनगुप्तिका पालन करनेवाले उक्त मुनिराजके शिल्का दूसरा भेद होता
है। कायगुप्तिके पालक उक्त मुनिराजके वीथा भेद होता है। वचनयोगसे रिहत यचनगुप्तिके पालक
उक्त प्रकारके मुनिराजके चौथा भेद होता है। वचनयोगसे रिहत वचनगुप्तिके पालक
उक्त मुनिराजके पांचवाँ भेद होता है। वचनयोगसे रिहत कायगुप्तिके पालक
उक्त मुनिराजके पालक उक्त मुनिराजके वीथा से इहित कायगुप्तिके पालक उक्त मुनिराजके छोता है।

'तीन गुप्तियों को' एक पंक्तिमें स्थापित करके उनके ऊपर तीन करण उसी प्रकारसे स्थापित करके उसके परचात् कमसे चार संज्ञाएँ, पाँच इन्द्रियाँ, पृथिवी आदि इस, तथा इस धर्मोंकी स्थापना करके पूर्वोक्त कमसे होष शीकोंको भी तव तक कहना चाहिए जब तक ٦,

'योगे करणसंज्ञाक्षे घरादौ वमं एव च ।

अष्टादशसहस्राणि स्यु: शीकानि मिथो वधे ॥

मनोगुप्ते मुनिश्रेष्ठे मनःकरणवर्षिते ।

आहारसंज्ञया मुके स्पर्शनेन्द्रियसंवृते ॥

सधरासंयमे सान्तिसनाये शीकमादिमम् ।

तिष्ठत्यविचक शुद्धे तथा शेषेष्वपि क्रमः ॥' [

१६ तिष्ठत्यीवचल शुद्धं तथा शेषेष्वपि क्रमः ॥' [ ] हितीयादीनि यथा—'क्षारगुप्ते मुनिबेष्ठे' इत्यादिनोच्चारणेन हितीयम् । एवं 'कायगुप्ते मुनिबेष्ठे' इत्यादिना तृतीयम् । ततस्व 'मनोगुप्ते मुनिबेष्ठे वाकरणविजिते' इत्यादिना चतुर्यम् । ततस्व 'मागृप्ते पुनिबेष्ठे वाकरणविजिते' इत्यादिना पद्धमम् । ततस्व 'कायगुप्ते मुनिबेष्ठे वाकरणविजिते' इत्यादिना पद्धमम् ।

समी अक्ष अचछ स्थित होकर विशुद्ध होते हैं। इस तरह शीलके अठारह इजार भेर आते हैं।

इवेतास्वर परस्परामें भी इसी प्रकार सेंद केंद्रे हैं। किन्तु कुछ अन्तर भी है—तीव योग, तीन करण, चार संज्ञा, श्रोज आदि पाँच इन्द्रियाँ, पृथिवीकायिक आदि नौ जीव ( वनस्पति एक ही सेदरूप छिया है) एक अजीवकाय और दस असण धर्म, क्षमा आदि इनको परस्परमें गुणा करनेसे अठारह हजार मेद होते हैं। इस तरह जीव सन्वन्धी वस मेदोंमें एक अजीवकायको छेकर दस संख्या पूरी की गयी है। अजीवकायमें महासूच्य वस, पात्र, सोना, चॉदी, अज आदिका चर्म, कोदों आदिके तृण छिये गये हैं क्योंकि साधुके छिए 'ये त्याच्य हैं। इनको मिछानेका कर्म 'नहीं करता है' यहां करनेक्प प्रथम योग छिया। 'भनसे' प्रथम करण छिया। 'आहारसंज्ञासे हीन' इससे पहछी संज्ञा छी। 'नियमसे श्रोत्रेन्द्रियसं संवुत' इससे प्रथम इन्द्रिय छी। ऐसा होते हुए प्रथिवीकायकी हिंसा नहीं करता। इससे प्रथम जीवस्थान छिया। 'ध्रमासे युक्त' इससे प्रथम चर्म मेद छिया। इस तरह शिष्का एक अंग प्रकट होता है। आगे हैंसी प्रकारसे माद्व आदि पदके संयोगसे प्रथिवीकायको छेकर शिष्के दस मेद होते हैं अर्थात् एक प्रथम अंगकी तरह क्षमाके स्थानमें माद्व, आर्जव आदिको रखनेसे दस मेद होते हैं। तथा इसी तरहसे प्रथ्वीकायके स्थानमें जलकाय आदि नौ स्थानोंको रखनेसे सौ मेद होते हैं। ये सौ मेद श्रोत्रेन्द्रिय सम्बन्धी होते हैं श्रेष चक्षु आहि इन्द्रियोंके भी सौ-सो मेद होते हैं। ये सौ मेद श्रोत्रेन्द्रिय सम्बन्धी होते हैं श्रेष चक्षु आहि इन्द्रियोंके भी सौ-सो मेद होते हैं। ये सौ मेद होते हैं। ये पांच सौ मेद आव्रोत्रिय सम्बन्धी होते हैं श्रेष आहारसंज्ञांके व्यानों का स्थानों होते हैं। ये सौ मेद होते हैं। ये पांच सौ मेद आव्रोत्रे स्थानों सेद आहारसंज्ञांके

जोए करणे सण्णा इंदिय जूमादि समणघम्में य ।
 सीलंगसहस्साणं बहारसगस्स णिप्पत्ती !!—पञ्चाशक १४।३।

ण करति मणेण आहारसण्णाविष्यज्ञदगो च णियमेण । सोइंदियसबुढो पुढविकायारम खंतिजुको ॥—मझा, १४।६।

इ. इय मह्वादिजोगा पुढिविकाए मर्वति दस मेथा। साचनकायादीसु वि इय एते पिबिय तु सर्य । सोईदिएण एयं सेसेहि वि जे इमें तको पंचो । झाहारसण्णजोगा इय सेसाहि सहस्सहुवं ।। एयं मणेण वदमादिएसु एयं ति इस्सहस्साइं। ण करेइ सेसिंह पि य एस सब्बे वि सहारा ।।—पद्धा. १४।७–९ ।

शीलं ब्यात । तिस्री गुप्तीः पहक्त्याकारेण व्यवस्थाप्योद्धवं त्रीणि करणानि तथैव व्यवस्थाप्यानि ततस्वतसः संज्ञास्ततः पञ्चिन्द्रियाणि ततः पृथिन्यादयो दद्या, ततस्य दक्ष धर्माः, एवं संस्थाप्य पूर्वोक्तक्रमेण घोषाणि धीलानि वयतन्यानि । यावतः सर्वे अक्षा अचलं स्थित्वा विद्यक्षा भवन्ति तावदद्यदश्वशीलसहस्राणि आगण्डन्तीति ।।१७२॥

सम्बन्धसे होते हैं। इसी तरह शेप तीन संज्ञाओं में से प्रत्येकके सम्बन्धसे पॉचसी भेद होने-से दो हजार भेद होते हैं। ये दो हजार भेद मन सन्वन्धी होते हैं। इसी वरह वचन और काय योगके भी इतने ही भेद होनेसे छह हजार भेद होते हैं। ये छह हजार भेद 'कत'के हैं कारित और अनुमतिके भी छह-छह हजार मेद होनेसे अठारह हजार मेद होते हैं। शंका-ये मंग तो एकसंयोगी हैं। दो आदिके संयोगसे मिछानेपर तो बहुत भेद होंगे। तब अठा-रह हजार भेद ही क्यों कहे ? समाधान-यदि आवक धर्मकी तरह किसी एक मंगसे सर्व-बिरति होती तो वैसा सन्भव था। किन्तु यहाँ झीलका प्रत्येक भेद सव मंगोंके योगसे ही होता है उसके विना सर्वविरित सम्मव नहीं है इसिछए अठारह हजार ही भेव होते हैं।

## शीळोंकी स्थापनाका क्रम इस प्रकार है-

| क्षमा<br>१ | मार्दव<br>२    | मार्जव<br>३      | शोच<br>४     | सत्य<br>५      | संयम<br>६ | श्चप<br>७  | त्याग<br>८       | वाकि.<br>९ | ब्रह्मचर्य.<br>१० |
|------------|----------------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------|------------------|------------|-------------------|
| पृथ्वी     | अप्            | तेज<br>२०        | वा.<br>३०    | प्रत्ये.<br>४० | धा.<br>५० | योइ.<br>६० | तेइन्द्रि.<br>७० | चोइ.<br>८० | पंचेन्द्रिय<br>९० |
| स.         | ₹00            | ध्रा<br>२००      | ₹.           | मो.<br>४००     |           |            |                  |            |                   |
| आहार -     | भय<br>५००      | मै.<br>१०००      | परि.<br>१५०० |                |           |            | ,                |            |                   |
| मनक        | वास्क<br>२०००  | कायक<br>४०००     | ,            |                |           |            |                  |            |                   |
| म. गु      | व. गु.<br>६००० | का. गु.<br>१२००० |              |                |           |            |                  |            |                   |

इस तरह दोनोंकी प्रक्रियामें सेद है। यद्यपि पं. आज्ञाघरजीने अपनी टीकार्से जो इस्रोक चद्यृत किया है 'थोगे करणसंझाक्षे' आदि और पंचाशककी गाया 'जोप करणे सण्णा' में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता। 'करण' से इवेताम्वर परम्परामें करना-कराना और अत्यसित ये तीन लिये जाते हैं और प्रत्येकके छह इजार मेद होनेसे अठारह हजार भेद हैं। आशाधरजीने इसके स्थानमें तीन अशुमयोग निवृत्ति छी है। भावपाहुद गा. ११८ की टीका में श्रुतसागर स्रिने आशाधरजीके अनुसार ही शीलके अठारह हजार मेद कहे हैं ॥१७२॥

ş

\$5 '

**षय** गुणानां छक्षणं संविशेषमाचक्षाणः सेव्यत्वमाह—

गुणाः संयमवीकल्पाः शुद्धयः कायसंयमाः ।

सेव्या हिसाकस्पितातिकमाचबह्यवर्जनाः ॥१७३॥

शुद्धयः---प्रायश्चित्तानि 'बालोचन-प्रतिक्रमण-सदुसय-विवेश-व्युत्सर्ग-तप-छेद-मूल-परिहार-श्रद्धाना-स्थानि दश । कायसंयमाः पूर्वोक्ताः पृथिवोकायिकादि संयममेदा दश । ते चान्योऽन्यगुणिताः शतम् ।

हिंसेत्यादि--

'हिंसानृतं तथा स्तेयं मैथुनं च परिग्रह्: । क्रोधादयो जुगुप्सा च भयमप्यरतीरितः ॥ मनोवानकायदुष्टत्वं मिथ्यात्वं सप्रमादकस् । पिशुनत्वं तथा ज्ञानमक्षाणां चाप्यनिग्रहः ॥' [

तेषां वर्जनास्त्यजनान्येकविशतिः।

'क्षाकस्पिय वणुमाणिय जं दिहुं बादरं च सुहुमं च । छण्णं सहाउलियं बहुवणमञ्चत्ततस्सेवी ॥' [ म. बारा. ५६२ । मूला. १०३० । ]

गुणोंका लक्षण और भेद कहते हुए उनकी उपादेयता बतलाते हैं-

संयमके भेद शुद्धियाँ, कायसंयम्, हिंसादि त्याग, आकम्पितादि त्याग, अतिक्रमादि त्याग और अब्ब्रह्म त्यागरूप गुणौंका भी साधुको वारम्बार अभ्यास करना चाहिए॥१७३॥

विशेषार्थ—संयमके ही कतर भेदोंको गुण कहते हैं। वनकी संख्या चौरासी लांब है जो इस प्रकार है—आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, लेद, मूल, परिहार और श्रद्धान इन वस प्रकारके प्रायश्चित्तांको अद्भियाँ कहते हैं। पूर्वोक्त प्रियवीकायिक लाहि संयमके वस मेद कायसंयम हैं। दस मुद्धियों और दस कायसंयमोंको प्रत्यरमें गुणा करनेसे सौ मेद होते हैं। हिंसा आदि इस प्रकार हैं—हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, खुगुप्सा, मय, अरति, रित, मनकी दुष्टता, वचनकी दुष्टता, कायकी दुष्टता, मिध्यात्व, प्रमाद, पिशुनता, अज्ञान और इन्द्रियोंका अनिग्रह, इनके त्यागसे इक्कीस मेद होते हैं।

आक्रिमत आदि इस इस प्रकार हैं—गुरुके हृदयमें अपने प्रति द्यामाय उत्पन्न करके आलोचना करना आक्रिमत दोष है। गुरुके अमिप्रायको किसी उपायसे जानकर आलोचना करना आक्रिमत दोष है। गुरुके अमिप्रायको किसी उपायसे जानकर आलोचना करना अह्न दोष है। स्थूल दोषकी आलोचना करना बादर दोष है। स्थूल दोषकी आलोचना करना करना कि आचार्यका कथन स्वयं ही सुन सके छन्न होष है। मुद्दा शब्दों के व्याप्त समयमें जब इल्ला हो रहा हो आलोचना करना शब्दाकुलित दोष है। एक आचार्यके सामने अपने दोषको निवेदन करके और उनके हारा प्रदत्त प्रायव्यिक को स्वीकार करके भी उसपर अहा न करके अन्य आचार्यसे दोपका निवेदन करना बहुजन प्रायश्चित है। अन्यक अर्थात प्रायश्चित आदिमें अकुशल यतिके सामने दोषोंकी आलोचना करना अन्यक दोष है। जो दोष आलोचनाके योग्य है उन्हीं दोषोंके सेवी गुरुके सामने आलोचना करना तस्सेवी दोष है। इन दस दोषोंके त्यागसे दस मेद होते है।

विषयों में आसिक्त आदिसे अथवा संक्लेश मावसे आगममें कहे गये काल्से अधिक कालमें आवश्यक आदि करना अविक्रम है। विषयों में आसिक्त आदिसे हीन काल्में क्रिया

Ę

१२

तेषां त्यागा दश । अतिक्रमो व्यासंगात्संन्छेशाहा आगमोमतकालादिककाले आवस्यकादिकरणम् । व्यतिक्रमो विषयव्यासगादिना हीमकाले क्रियाकरणम् । अतिकार. क्रियाकरणालसत्वम् । अनाचारो जतादीना-मनाचरणं खण्डनं वा । तत्त्यागाश्चत्वारः । नास्ति ब्रह्म यासु ता अब्रह्मणः. शीलविराधनाः । तत्त्यागाश्चत्वारः । नास्ति ब्रह्म यासु ता अब्रह्मणः. शीलविराधनाः । तत्त्यागाश्चत्वारः । नास्ति ब्रह्म यासु ता अब्रह्मणः. शीलविराधनाः । तत्त्यागाश्चत्वारः ।

'क्षीगोष्ठी वृष्यभुक्तिस्व गन्धमाल्यादिवासनम् । शयनासनमाकल्पः षष्ठं गन्धर्ववादितम् ॥ अर्थसंग्रहदुःशोलसंगती राजसेवनम् । रात्रो संचरणं चेति दश शोलविराधनाः ॥' [

तद्वर्जना दशः । तथं चतुर्भगुणिता एकविशतिश्चतुरश्चीतिगुणाः स्युः । ते च श्रतेन ह्वाश्चतुरशीति-श्वतानि स्युः । ते चान्नहाकारणस्यार्गर्वसिरम्यस्ताश्चतुरशीति सङ्ग्राणि स्युः । ते चाकम्मितादित्यार्गर्वशमि-राह्वतश्चतारिशत्सहस्राम्यपिकाश्यष्टी कसाणि स्युः । ते चाकोचनादिप्रायिक्वसभेदैर्दशमिस्तािहताश्चतुरशीति-कक्षसंख्या गुणाः स्युः । तथा चोक्तम्—

> 'इगबोसचदुरसदिया दस दस दसगा य आणुपुन्तीए । हिसादिकसकाया विराहणां छोचणा सोही ॥' [ यूकाचार, १०२३ गा. ]

करना व्यतिक्रम है। व्रत आदिका आचरण नहीं करना या दोप छगाना अनाचार है। और क्रिया करनेमें आछस्य करना अतिचार है। इन चारोंके त्यागसे चार भेद होते हैं। अत्रस कहते हैं शीछकी विराधना करने को। वे इस प्रकार हैं—

स्त्रियोंकी संगित, इन्द्रिय मदकारक भोजन, गन्ध-माला आदिसे अर्रारको सुवासित करना, शञ्या और लासनकी रचना, गाना-वजाना आदि, धनका संग्रह, कुशील पुरुपोंकी संगति, राजसेवा और रात्रिमें विचरण ये इस शीलिवराधना हैं। इनके त्यागसे इस भेद होते हैं। हिंसा आदिके त्याग सम्बन्धी इक्कीस भेदोंको अतिक्रम आदिके त्यागरूप चार भेदोंसे गुणा करनेपर चौरासी भेद होते हैं। उन्हें उक सौ भेदोंसे गुणा करनेपर चौरासी सौ भेद होते हैं। उन्हें आप्राम्प आदिके त्यागरूप इस भेदोंसे गुणा करनेपर चौरासी हजार भेद होते हैं। उन्हें आफ्रियत आदिके त्यागरूप इस भेदोंसे गुणा करनेपर चौरासी हजार भेद होते हैं। उन्हें आफ्रियत आदिके त्यागरूप इस भेदोंसे गुणा करनेपर चौरासी हजार मेद होते हैं। उन्हें प्राथिचत्तके आलोचन आदि इस भेदोंसे गुणा करनेपर चौरासी छाख भेद होते हैं। मूलाचारमें कहा है—हिंसा आदि इक्कीस, अतिक्रम आदि चार, काय आदि इस शिल विराधना इस, आलोचना दोप इस, प्रायश्चित्त इस तरह इन सबकी शुद्धिके मेळसे २१×४×१०×१०×१०×१० चौरासी लाख भेद होते हैं। इनके इत्यादनका क्रम इस प्रकार है—

ैहिंसासे विरत, अतिक्रम दोपके करनेसे विरत, पृथ्वीमें पृथिवीकायिक जीव सम्बन्धी आरम्भसे सुसंयत, स्त्रीसंसर्गसे रहित, आकम्पित दोपके करनेसे उन्सुक और आलोचना प्रायश्चित्तसे युक्त सुनिके पहला गुण होता है। क्षेप गुण मी इसी प्रकार जानने चाहिए।

पाणादिवादिवरदे अदिकमणदोसकरण चम्मुक्के ।
 'पुढवीए पुढवीपुणरारअसुसँजदे घीरे ।।
 द्रवीससम्पिवजुदे आकिपय दोसकरण चम्मुक्के ।
 आलोयणसोधिजुदे आदिगुणो सेसया णेया ॥'—मूळाचार १०३२-३३ गा. ।

ş

१ं२

१५

86

गुणोच्चारणविधानं यथा---

'मुक्ते प्राणातिपातेन तथातिक्रमर्वाजते । पृथिक्याः पृथिवीजन्तोः पुनरारम्भसयते ॥ निवृत्तवनितासंगे ज्ञाकम्प्य परिवर्जिते । तथालोचनया शुद्धे गुण आद्यस्तथा परे ॥' [

६ द्वितीयादिगुणा यथा—िह्साचेकविशति संस्थाप्य तद्वद्वंमतिक्रमादयश्वत्वारा. स्थाप्या । तदुर्गर पृथिक्यादि दश्य । तद्वद्वं स्त्रोसंसर्गादयो दश । तत्तरचोद्वंमाकिष्यतादयो दश । ततोऽप्यूद्वंमाछोचनादयो दश । सतो मृषावादेन निर्मुक्त इत्यादिनोच्चारणेन बाच्ये द्वितीयो गुणः । सत्तरच अवस्तादाननिर्मृक्त इत्यादिन ९ तृतीयः । एवं तावदुच्चायं यावच्च चतुरस्नीतिकक्षा गुणाः सम्पूर्ण जत्यन्ता अवन्तीति ॥१७३॥

एवं सप्रपञ्चं सम्यक्चारित्रं व्याख्याय साम्प्रतं तदुवीतनाराधना वृत्तत्रयेण व्याख्यातुकामस्तावर्वतः क्रमादिवर्जनार्थं मुमुक्षुन् सञ्जयति—

> चित्सेत्रप्रभवं फर्टाह्युभगं चेतोगवः संयम-बोहित्रातिममं जिवत्सुरबमः सिद्धः समुत्सार्यताम् । नोचेच्छोलवृति विलंध्य न परं क्षित्रं यथेष्टं चरन् धुन्वन्नेनमयं विमोक्यित फर्टेविष्वक् च तं भङ्क्यति ॥१७४॥

फलर्डेयः—सद्वृत्ताराधनस्य फलमूता ऋडयः सप्तवृद्ध्यतिक्यादि स्व्ययः । सद्यया— 'बुद्धि तवो विय लडी विचम्बणलडी तहेव ओसहिया । रसबलअक्खीणा वि य रिडीणं सामिणो वदे ॥' [ बदु. बा., ५१२ गा. ]

į

पक्षे फलसंपत्तिः । चैतीगवः--मनोवलीवर्दः । संयमः--- वतवारणादिलक्षणः ।

इनकी स्थापनाका क्रम इस प्रकार है—हिसा आदि इक्कीसकी स्थापना करके उत्तर अविक्रम आदि चारकी स्थापना करना चाहिए। उसके उत्तर पृथिनी आदि सौकी स्थापना करना चाहिए। उसके उत्तर स्थापना करना चाहिए। उसके उत्तर स्थापना करना चाहिए। उसके उत्तर आकम्पित आदि दसकी स्थापना करना चाहिए। उसके उत्तर आकम्पित आदि दसकी स्थापना करना चाहिए। उसके उत्तर आकम्पित आदि दसकी स्थापना करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित करके असत्यसे विरत आदि पूर्वोक्त क्रमसे दूसरा गुण होता है। इसी प्रकार योजना कर देना चाहिए।।१७३॥

इस प्रकार विस्तारके साथ सम्यक् चारित्रका ज्याख्यान करके अब तीन पद्योंके द्वारा उसकी उद्योतनरूप आराधनाका वर्णन करनेकी भावनासे सर्वप्रथम अतिक्रम आदिका त्याग करनेके छिए मुमुझुओंको प्रेरित करते हैं—

चित् अर्थात् आत्मारूपी खेवमें उत्पन्न होनेवाछे और ऋदिरूप फर्छोंसे होभायमान इस संयमरूपी घान्यके ढेरको एच्छुं खळ चित्तरूपी साँह खा जाना चाहवा है। अवः चारित्रकी आराधनामें तत्पर साधुओंको इसका दमन करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शीछरूपी वादको छांघकर इच्छातुसार चरता हुआ तथा नष्ट करता हुआ शीघ्र ही यह चित्तरूपी साँह स केवळ इस संयमरूपी घान्यसमूहको फर्छोंसे झून्य कर देगा किन्छ पूरी तरह उसे रौंद डालेगा ॥१७४॥ यदाहे---

'श्रेतदण्डकषायाक्षसमितानां यथाक्रमम् । संयमो घारणं त्यागो निग्रहो विजयोऽवनम् ॥' [ सं. पं. सं. २३८ ]

जिचत्सु:---भक्षयितुमिच्छूः । एतेनातिकमो गम्यते । यदाह---

'क्षांत मनःशुद्धिविधेरतिकमं व्यतिक्रमं श्रीलग्नतेर्विलङ्क्षनम् । प्रभोऽतिचारं विषयेषु वर्तनं वदन्त्यनाचारमिहातिसकताम् ॥' [ अमित. द्वाजि. ]

अदमः — अदान्तः । समुत्सार्यतां — दूरीक्रियताम् दान्तः क्रियता निमृह्यतामिति यावत् । विलंध्य । एतेन व्यतिक्रमो गम्यते । यथेष्टं चरन् —थो य इष्टो विपयस्तमुष्युद्धानः । धुन्वन् —विध्वंसयन् । एतेनाति-चारो लक्ष्यते । विध्वगित्यादि । एतेनानाचारोऽज्यतीयते ॥१७४॥

सय चारित्रविनयं निर्दिशंस्तत्र प्रेरयति-

सदसस्तार्थकोपावित्रणिधानं त्यजन् यतिः । भजन्समितिगृष्टीश्च चारित्रविनयं चरेत् ॥१७५॥

१२

ş

Ę

विशेपार्थ-संयमका स्वरूप इस प्रकार केहा है-जतोंका वारण, समितियोंका पालन, कवायोंका निम्रह, वृण्ड अर्थान् मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिका त्याग और पाँचों इन्द्रियोंका जय, इसे संयम कहा है। जैसे घान्य खेतमे उत्पन्न होता है वैसे ही संयम आत्मामें उत्पन्न होता है। अतः संयमरूप धान्यकी उत्पत्तिके लिए आत्मा खेतके तुल्य है। धान्य जब पककर वैयार होता है तो उसमे अनाजके दाने भरे होते हैं और उससे वह बहुत सुन्दर लगता है। इसी तरह संयमकी आराधनाका फल सात प्रकारकी ऋदियाँ है। इन ऋदियाँसे वह अत्यन्त मनोरम होता है। वे ऋढियाँ इस प्रकार है-बुढिऋढि, तपऋदि, विक्रियालिश, औषध-ऋद्धि, रसऋद्धि, वलऋद्धि, अक्षीणऋद्धि ये सात ऋद्धियाँ कही हैं। इनका विस्तृत वर्णन तरवार्थवार्तिक ( १।२६ ) में है किन्तु उसमें एक क्रिया नामकी ऋदि भी वतलायी है और इस तरह जाठ ऋदियाँ कही हैं। इस संयमस्पी हरे-भरे खेतकी रक्षाके छिए शीलस्पी बाड़ी रहती है। फिन्तु उच्छं खल मनरूपी सॉड इस हरे-भरे संयमरूपी धान्यको चर जाना चाहता है। यदि उसका दमन नहीं किया गया तो वह शीछक्पी वाडीको छाँघकर स्वच्छन्दतापूर्वक उसे चरता हुआ संयमरूपी धान्य सम्पदाको फलसे शून्य कर पूरी तरहसे इसे रौद बालेगा । इसमे कच्छ खल मनरूपी साँह संयमरूपी भान्यसमूहको लाना चाहता है इससे अतिक्रम सुनित होता है। शीरुरूपी वाडीको छांघनेसे व्यविक्रमका वोध होता है। यथेष्ट चरनेसे अतीचारका निश्चय होता है और सव ओरसे रौद डाउनेसे अनाचारका बोब होता है। इन चारोंके उक्षण इस प्रकार हैं संयमके सम्वन्धमें मनकी शृद्धिकी विधिकी हानिको अतिक्रम, शीलकी वाहके उल्लंघनको न्यतिक्रम, विपर्योमें प्रवृत्तिको अतीचार और उनमे अति आसक्तिको अनाचार कहते हैं ॥१७४॥

चारित्रविनयका स्वरूप दर्शाते हुए उसको पाउनेकी प्रेरणा करते हैं-

इन्द्रियोंके इष्ट और अनिष्ट विषयोंमें राग-द्वेप करने और क्रोघ आदि कपायरूप परिणमनका त्याग करते हुए तथा समिति और गुप्तियोंका पाळन करते हुए साधुको चारित्र-की विनय करनी चाहिए ॥१७५॥

 <sup>&#</sup>x27;वद-समिदिकसायाणं दंडाण ताहिदियाण पंचवहं । धारण-पालणियमह-चायवत्रो संवमो मणिको' ॥—मो, वी. ४६४ गा. ।

ş

۶,

१२

सदसत्खार्थाः—इष्टानिष्टविषयाः । तेषु प्रणिघानं—रागद्वेवनिघानं क्रौघादिपु च परिणीममैतत्। चारित्रविनयं—ज्ञतान्येवात्र चारित्रम् ॥१७५॥

वर्षेदंयुगीनवृर्यस्य व्यामण्यप्रतियक्तिनियमानुवादपुरस्सरं मावस्तवमाह— सर्वावद्यनिवृत्तिरूपमुष्युर्वादाय सामाधिकं,

यदछेदैविधिवद् व्रतादिभिरुपस्थाप्याऽन्यदन्वेत्यपि ।

वृत्तं बाह्य उतान्तरे कथमपि छेदैऽप्युपस्थापय-त्येतिह्यानुगुणं वृरीणमिह नौस्येदंयुगीनेषु तम् ॥१७६॥

सर्वावद्यनिवृत्तिरूपं—सर्वसावद्ययोगप्रत्यास्थानस्थामम् । स्यगुरु—वीक्षकाचार्यसमीपे । आदाय— ९ सर्वसावद्ययोगप्रत्यास्थानस्थानस्थामकं महावतसविरूढोऽस्मीति प्रतिपद्य । सामायिकं—समये एकत्यगमने भवग् । तदुक्तम्—

> 'क्रियते यदमेदेन व्रतानामिवरोपणम् । कषायस्युकतालीढः स सामायिकसंयमः ॥' [ सं. पं सं. २३९ ]

विशेषार्थ —यहाँ चारित्रसे व्रत लिये गये हैं। व्रतोंको निर्मल करनेका जो प्रयत्न किया जाता है वही चारित्रकी विनय है। उसीके लिए समिति और गुप्तिका पालन करते हुए इन्द्रियोंके इष्टविषयोंमें राग और अनिष्टविषयोंमें होष नहीं करना चाहिए। तथा क्रोध, मान आदि कथाय और हास्य आदि नोक्ष्यायका कदाचित् वदय हो तो क्रोधावि नहीं करना चाहिए। यही चारित्रकी विनय है। इसीसे व्रत निर्मल होते है।।१७५॥

आगे मुनिपद बारणके नियमोंका कथन करते हुए इस बुगके साधुओंमें अप्रणी साधु-

का भावपूर्वक स्तवन करते हैं-

जो विधिपूर्वक दीक्षाचार्यके समीपमें सर्वसायखरोगके त्यागरूप सामाधिक संवमको स्वीकार करके और निर्विकल्प सामायिक संवमके भेदरूप पॉच महाव्रत और उनके परिकररूप वेईस मूळगुणोंमें यदि आत्मा प्रमादी होता है तो सामायिक संवमसे उतरकर छेदोपस्थापन संवमको भी धारण करता है। कदाचित पुनः सामायिक संवमको चारण करता है और अज्ञान या प्रमादसे बाध अर्थात् द्रव्यिहंसारूप तथा अन्तर अर्थात् माविहंसारूप छेदके होनेपर आगमके अनुसार छेदोपस्थापना घारण करता है। इस भरत क्षेत्रमें इस युगके साधुओंमें अप्रणी उस साबुको में नमस्कार करता हूँ क्सका स्ववन करता हूँ।।१७६॥

विशेषार्थ—जो साधु होना बाहता है वह सबसे पहले अपने गुहजनों, पत्नी, पुत्र आदिसे पूछकर उनकी स्वीकृति लेता है। उनके द्वारा गुक्त किये जानेपर कुछ, रूप और धयसे विशिष्ट गुणवान आवार्यके पादमूलमें नमस्कार करके उनसे अपनानेकी प्रार्थना करता है। यों सच्चे गुरु तो अहँन्त देव ही हैं किन्तु दीक्षाकालमें निर्मन्य ठिंगकी विधिको वतला कर वे ही साधुपद स्वीकार कराते हैं इसलिए उन्हें ज्यवहारमें दीक्षा-दाता कहा जाता है। पश्चात् सर्वसावध्योगके प्रत्याख्यानरूप एक महावतको अवण करके आत्माको जानता हुआ सामायिक संयममें आल्ड होता है। सामायिक संयमका स्वरूप इस प्रकार है—वादर संज्वलन क्षायके साथ जो व्रतोंको अमेदक्रपसे वार्ण किया जाता है उसे सामायिक संयम कहते हैं।

१. णमनमित्यर्थ-- भ. कु. च. ।

'विधिवत्' इत्यत्रापि योजयम् । विधियंथा—अभणो सवितुमिच्छन् प्रथमं सावद् ययाजातस्यधरत्वस्य गमकं वहिरङ्गमन्तरङ्गं च लिङ्गं प्रथममेव गुक्णा प्रसेक्वरेणार्ह्-द्रहारकेण तदात्वे च वोक्षकानार्येण तदादानिवधानप्रतिपादकरने व्यवहारतो वीयमानत्वाह्तमादानिक्षया संभाव्य तन्मयो भवित । ततो
भाव्यभावकभावप्रवृत्तितर्तत्वर्यंवछनप्रत्यस्तिस्वपरिवभायत्वेन व्यवदंवस्वमूळोत्तरपरमगुक्ननमिक्क्रयया
संभाव्य भावस्तववन्दनामयो भवित । ततः धर्वसावध्योगप्रत्याख्यानळ्क्षणैक्महावत्वव्यणात्मना श्रुतज्ञानेन
समये भगवन्त्यात्मानं जानन् सामयिकमध्यारोहित । ततः प्रतिक्रमणाकोचनप्रत्याख्यानळ्क्षणिक्षमोव्यवणात्मना
श्रुतज्ञानेनं समये सववन्त्यात्मानं जानन् सामायिकमध्यारोहित । ततः भौकाळिक्षमंभ्यो विविच्यमानमात्मान
जानन्तीतप्रत्युत्त्यनानुपर्वित्यत्वमायाद्यम्त-कर्मविचिक्त्यमधिरोहित । ततः सर्वसावक्षमम्यतन कामगुत्त्यय्याजात्वर्णं स्वरूपमैकाग्र्येणाळ्क्य्यव्यविष्ठमान चपस्थितो मवित्त । चपस्थितस्तु सर्वत्र समृतृष्टिवात्
साक्षाच्छमणो भवति । छेदैः—निविकल्पसामायिकस्यम्यनिकल्पः । व्रतादिभिः—पञ्चभिमहावतैस्तर्पिकर्मृत्वेच व्यावित्यात्मानमारोप्य । अन्यत्—छेदोपस्थाप्याव्यं चारित्रम् । अन्वेति—साम्यविकादवत्तीणोंजुवर्तते । क्षेकक्तस्याणमात्राचिनः कुष्डक्षक्यास्याक्षके भवतिरस्यः (क्ष्कः अयान्त पुनः सर्वया कल्याणाभाव
एवति सप्रधार्व विकल्पनात्मानमुपस्याययन् छेदोपस्थापको भवतिरसर्वः ।

तथा चोक्तं प्रवृत्सारपूळिकायाम्--

इवेतान्यरीय विशेपावश्यक भाष्यमें कहैं। है-आत्मा ही सामायिक है क्योंकि सामा-यिक रूपसे आत्मा ही परिणत होता है। वही आत्मा सावद्ययोगका प्रत्याख्यान करता हुआ प्रत्याख्यान क्रियाके कालमें सामायिक होता है। उस सामायिकका विषय सभी द्रव्य हैं क्योंकि प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप क्रियाके द्वारा सभी द्रव्योंका उपयोग होता है। जैसे हिंसा निवृत्तिरूप वतमें सभी त्रस और स्थावर जीव उसके विवय हैं क्योंकि उसमें सभीकी रक्षा की जाती है। इसी तरह असत्यनिवृत्तिरूप त्रतमें विषय सभी द्रव्य हैं क्योंकि सभी द्रव्योंके सम्बन्धमें असत्य न बोछना चाहिए इत्यादि । सामायिक संयममें आरुढ हुआ आत्मा प्रतिक्रमण, आछोचना और प्रत्याख्यानके द्वारा मन, वचन, काय सम्बन्धी अतीत, वर्तमान और अनागत कर्मोंसे भिन्न आत्माको जानता है क्योंकि अवीत दोषोंकी निवृत्तिके लिए प्रतिक्रमण, वर्तमान दोपोंकी तिवृत्तिके लिए आलोचना और अनागत दोषोंकी निवृत्तिके लिए प्रत्याख्यान किया जाता है। पञ्चात समस्त सावध कार्योंका स्थान जो अपना शरीर है उससे ममत्वको त्यागकर यथा-जात रूप एकमात्र स्वरूपको एकायवासे अवख्न्यन करके सर्वत्र समदृष्टि होतेसे श्रमण हो जाता है। निविकल्प सामायिक संयमके मेद ही पाँच महाज्ञत तथा उनके परिकररूप समिति खादि तेईस मूळ गुण हैं। इन विकल्पोंमें अम्यस्त न होनेसे यदि उनमें प्रमादवश होष छगाता है तो छेदोपस्थापनारूप चारित्रवाला होता है। इसका आशय यह है कि स्वर्णका इच्छक व्यक्ति स्वर्ण सामान्यको यदि कुण्डल या कटक या अँगूठी आदि किसी भी रूपमें पाता है तो इसे स्वीकार कर छेता है चन्हें छोड़ नहीं देता। इसी तरह निविकल्प सामायिक संयममें स्थिर न रहनेपर निविकल्प सामायिक संयमके जो छेद अर्थात् मेद हैं उनमें स्थित होकर 弘

१ ज्ञानेन त्रैकालिक-म-कु. च.।

२ 'आया खलु सामाइयं पञ्चपत्तायं तजो हवइ आया ।

तं ससु पञ्चमसाणं झायाए सन्बदम्बाणं' ॥—वि. मा. २६३४ गा. ।

ş

Ę

٩

84 .

'जहजादस्यवादं उप्पाहिदक्समंसुगं सुद्धं।
रहिदं हिंसादीदो अप्पहिकम्मं हवदि छिंगं॥'
मुच्छारंअविजुत्तं जुतं उवजोगबोगसुद्धीहि।
छिगं न परावेक्खं अपुण्डमवकारणं जोण्हं॥
आवाय तं पि छिंगं गुरुणा परमेण तं नमंसिता।
सोच्चा सबदं किरियं उविद्वते होदि सो समणो॥
वदसमिदिदियरोघो छोचावस्सगमचेळमण्हाणं।
खिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयणमेयभत्तं च॥
एदे खळु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहि पण्णता।
तेसु पमत्तो समणो छेदोवहावगो होदि॥' [गा. २०५-२०९ 1]

अपि—न केवलं छेदोपस्वापनमेवान्वेति किन्तु कदाचित्पृतः सामायिकमप्पधिरोहदीत्यणं । बाह्ये— चेष्टामानाधिकृते बर्व्याह्सारूपे । आन्तरे—उपयोगनानाधिकृते मार्वाहसारूपे । कथमपि—बज्ञानेन प्रमारेन वा प्रकारेण । ऐतिह्यानुगूणं—आगमाविरोधेन इत्यर्थः । उनतं च—

> 'त्रतानां छेदनं कृत्वा यदात्मन्यिषरोपणस् । शोषनं वा विकोपेन् छेदोपस्थापनं मतस् ॥' [ सं. पं. सं. २४० वर्णो. ]

इह—अस्मिन् अरसक्षेत्रे । 'ऐदंयुगीनेषु-अस्मिन् युगे श्वाधुषु दुष्यमाकाले सिद्धिसामकेष्यित्यर्थ । तं-सामायिकायवस्त्वः छेदोपस्थापनमनुवर्तमानं पुन. शामायिके वर्तमानं वा ॥१७६॥

छेदोपस्थापक हो जाता है। (प्रवचनसारमें कहा भी है—'जन्मसमयके रूप जैसा नग दिगम्बर, सिर और दाढी-मूंछके वालोंका लोच किया हुआ, शुद्ध, हिंसा आदिसे रहिए, प्रतिकर्म अर्थात् अरीर संस्कारसे रहित बाध छिंग होता है। समत्व माव और आरम्मसे रहित, चपयोग और योगकी शुद्धिसे सहित, परकी अपेक्षासे रहित जैन छिंग मोक्षका कारण है। परम गुरुके द्वारा दिये हुएँ दोनों छिंगोंको प्रहण करके, उन्हें नमस्कार करके, ब्रव सहित कियाको सुनकर उपस्थित होता हुआ वह श्रमण होता है। पाँच महान्रत, पाँच समितियाँ, पियों इन्द्रियोंका निरोध, केशलींच, छह आवश्यक, नग्नता, स्नान न करना, भूमिशयन, दन्तधावन न करना, खड़े होकर भोजन, एक बार भोजन ये अद्वाईस मूलगुण अमणींके जिन अगुवानने कहे है। उनमें प्रसादी होता हुआ छेदोपस्थापक होता है। छेदोपस्थापनाके दो अर्थ हैं। यथा - अतोंका छेदन करके आत्मामें आरोपण करनेको अथवा अतोंमें दोष लगनेपर उसका शोधन करनेको छेदोपस्थापन कहते हैं। अर्थात् सामाथिक संयममें दोप लगनेपर उस दोषकी विशुद्धि करके जो अर्तोको पाँच महाअत रूपसे घारण किया जाता है वह छेदोपस्था-पना है। सामायिक संयम सर्वसावद्यके त्यागरूपसे एक यम रूप होता है और छेदोपस्थापना पाँच यम रूप होता है। छेदोपस्थापनाके पश्चात् सामायिक संयम नहीं होता, ऐसी वात नहीं है। पुन: सामायिक संयम हो सकता है। और पुन: दोष लगनेपर पुन: छेदोपस्थापना संयम होता है। जो सामायिक संयमके प्रदाता दीक्षा देनेवाले आचार्य होते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। और छिन्न संयमका संशोधन करके जो छेदोपस्थापक होते हैं छन्हें निर्यापक कहते हैं ॥१७६॥

₹

٩

षयैर्वं वारित्रस्योद्योत्तनमभिषायेदानीं तदुर्व[तदुवम]नादिचतुष्टयाभिषानार्थमाह— क्षेयज्ञातृतयाप्रतीस्यनुभवाकारेकवृग्वोषभाग्, द्रष्ट्वतातृतिजात्मवृत्तिवयुर्षं निष्पीय चर्यासुषाम् ।

पवतुं विश्वदनाकुलं सदनुबन्धायैन कंचिद्धिष्ठ, कृत्वाप्यामृति यः पिबत्यधिकशस्तामेन देवः स वै ॥१७७॥

श्चेयेत्पादि—श्चेवैवेंच्येहेंयोपादेयतत्त्वैरूपखींसतो श्वाता शुद्धिचद्रूप बात्मा । अथवा श्चेयानि च श्वाता चैति इन्द्रः । तत्र तथा यथोपदिष्टत्वेन प्रतीतिः प्रतिपत्तिरतुभवश्चातुमूर्तिस्तावाकारौ स्वरूपे ययोरेकदृग्वोधयोः त्वात्त्विकसम्यक्त्वश्चानयोस्तौ तथामृतौ भवनम् । वृत्तिः—श्वत्यवद्ययश्चौव्यैकत्वव्क्षणमस्तित्तम् । वपु.न्त्यभावः । वक्तं च---

> 'जीवसहाव' णाणं 'अप्पविदे दंसणं अणण्णमयं । चरियं च तेसु णियदं अत्यित्तमणिदियं भणिदं ॥' [ पद्मास्ति. ११४ । ]

इस प्रकार चारित्रके उद्योतनका कथन करके अव उसके उद्यमन आदि शेष चारका कथन करते हैं—

ज्ञेय और ज्ञातामें तथा प्रतीतिरूप सन्यग्दर्शन और तथा अनुमृतिरूप सन्यग्जानके साथ तादात्म्यका अनुभवन करनेवाला, द्रष्टा ज्ञावारूप निज आत्मामें स्त्याद-ज्यय-भ्रोज्यरूप दृत्ति ही जिसका स्वभाव है उस चारित्ररूपी अस्तको पीकर उसे पचानेके लिए निराक्रल-भावको धारण करता हुआ, उस चारित्ररूपी अस्तको पानका अनुवर्तन करनेके लिए ही आगमविद्वित तीर्थयात्रा आदि ज्यवद्दारको करके भी जो उसी चारित्ररूपी अस्तको अधिकाधिक पीता है वह निश्चित ही देव है—महान् पुरुषोंके द्वारा भी आराध्य है ॥१७७॥

विशेषार्थ —हेथ-उपावेय तत्त्वोंको श्रेय कहते हैं और उनको जाननेवाछ शुद्ध चिद्रूप आत्माको ज्ञाता कहते हैं। श्रेय और ज्ञातामें अथवा श्रेयसे युक्त ज्ञातामें सर्वेश भगवान्के द्वारा जैसा कहा गया है और जैसा उनका यथार्थ स्वरूप है तद्वुसार प्रतिति होना सम्यक्षान है और तद्वुसार अनुभृति होना सम्यक्षान है। ये होनों ही आत्माके मुख्य स्वरूप हैं। अतः इन दोनोंको कर्यचित्त तादात्म्यरूपसे अनुभव करनेवाछा उस चारित्ररूपी अस्तको पीता है जिसका स्वरूप है दृष्टा-हातारूप निज आत्मामें छीनता। और उसे पीनेके बाद पचानेके छिए छाम पूजा ख्यातिकी अपेक्षारूप क्षोमसे रहित निराकुछ रहता है। छोकमें भी देखा जाता है कि छोग अमृत आहारको खाकर उसे पचानेके छिए सवारी आदिपर गमन नहीं करते। यहाँ चारित्ररूपी अमृतका पान करनेसे उद्यवन सूचित होता है और उसे पीकर निराक्ष्य वहन करनेसे निवहण सूचित होता है तथा उस प्रकारके चारित्ररूपी अमृतके पानकी परम्पराको प्रवित्त रहती त्वाहित एवनेके छिए वीर्ययात्रा आहि ज्यवहार धर्मको करनेसे निस्तरण सूचित होता है और उसी चारित्ररूप अमृतको अधिकाधिक पीनेसे साधन सूचित होता है।

इस तरह जो उद्यमन आदि चार चारित्राराधनाओं में संलग्न होता है वह निश्चय ही देव है। कहा भी है—'तपसे हीन ज्ञान मान्य है और ज्ञानसे हीन तप पूज्य है। जिसके ज्ञान और तप दोनों होते हैं वह देव होता है और जो दोनोंसे रहित है वह केवल संख्या पूरी करनेवाला है।' सारांस यह है कि केवलज्ञान और केवलद्यांन या ज्ञान

१. अप्पिंडहृद भः कु. च. ।

1

9

१२

निष्पीय-अतिकायेन पीत्वा । एतेनोद्यवनं द्योत्यते । प्वतुं-परिष्णमियतुम् । अनाकुलं-लोमादि-क्षोभरहितम् । एतेन निर्वेहणं प्रतीयते । विधि-सूत्रोकं ,वीर्थनमनादिव्यवहारम् । ऑमृति-मरणावि । ३ एतेन निस्तरणं भण्यते । अधिकशः-अधिकसमिकम् । एतेन साधनमभिष्ठीयते । देवः । उन्तं प--

> 'मान्यं ज्ञानं तपोहीनं ज्ञानहोनं तपोर्डाहतम् । द्वयं यस्य स देवः स्याद् द्विहीनो गणपूरणः ॥' [ सो. उषा. ८१५ रहो, ]

सेषा चरणसिद्धिमूलगुद्धात्मत्रव्यसिद्धिप्रकाशना । यदाह्-

'द्रव्यस्य सिद्धिस्वरणस्य सिद्धौ द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धिः। बुद्धवेति कर्माविरताः परेऽपि द्रव्याविरुद्धं चरणं चरन्तु॥'

[ प्रवचनसार, घरणानुयोगचूलिका ] ॥१७७॥ अयातम्रतु.कोक्या चारित्रसाहात्म्यं श्रोतुकामः प्रचमं तावत् प्ररोचनार्धसानुषङ्गिकसम्युदयलक्षण

मुख्यं च निर्वाणकक्षणं तत्फलमासूत्रयति-

सद्वृध्वप्यपृतं लिहन्नहं रहमेंगेषु तृष्णां रहन् बुत्ते यत्नमशोपयोगमुपयन्निर्मायमूर्मोनयन् । त्रांत्कचित् पुरुषहिचनोति सुकृतं यत्पाकमूर्केनव-

१५ प्रेमास्तत्र जगच्छियहचळदृक्केऽपीर्व्यस्ति मुक्तिशिये ॥१७८॥

खोर दर्शन जीवका स्वभाव है नयोंकि जीव ज्ञानदर्शनमय है और ज्ञानदर्शन जीवमय है। इसका कारण यह है कि सामान्य विशेष चैतन्य स्वभाव जीवसे ही वे निष्यन्न होते हैं। जीवके स्वभावमूत एन ज्ञान दर्शनमें नियत अवस्थित जो उत्पाद-ज्यय-श्रीव्यक्त अस्तित्व है जिसमें रागादि परिणामका अभाव है वह अनिन्दित चारित्र है। इसका स्पष्टीकरण इसी प्रकार है कि केवळज्ञान और केवळदर्शन जीवका स्वभाव है क्योंकि सहज शुद्ध सामान्य विशेष चैतन्यात्मक जीवके अस्तित्वसे संज्ञा छक्षण प्रयोजन आदिके मेदसे मेद होनेपर भी द्वार क्षेत्र, काळ और मावसे अभेद है। इस प्रकार पूर्वोक्त जीव स्वभावसे अभिन्न छत्तात्व ज्यय-श्रीव्यात्मक निर्विकार अतप्य अद्युवित जो जीवके स्वभावमें नियतपना है वहीं चारित्र है क्योंकि स्वरूपमें नरणको चारित्र कहते हैं। पद्मास्तिकायमें कहा भी है—संसारी-जीवोमें दो प्रकारका चरित होता है—स्वचरित और परचरित। उनमेंसे जो स्व-स्वभावमें अवस्थित अस्तित्वक्त्य है जो कि परमावमें अवस्थित अस्तित्वसे भिन्न होनेके कारण अत्यन्त अवस्थित अस्तित्वक्त्य है जो कि परमावमें अवस्थित अस्तित्वसे भिन्न होनेके कारण अत्यन्त अनिन्दत है वही साक्षात मोश्चमार्ग है अतः युग्रुकुओंको उसीके लिप प्रयत्तशील होना चाहिए। यह चारित्रकी सिद्धि शुद्ध आत्म इन्यकी सिद्धिका मूळ है—कहा है—'चारित्रकी सिद्धि होती है। ऐसा जानकर कमोंसे अविरत दूसरे भी इन्यसे अविरद्ध आचरण करें'।।१७७॥

इस प्रकार उद्योतन आदि पाँच चारित्राराधनाओंका प्रकरण समाप्त हुआ।

अब यहाँसे चार रुलोकोंके द्वारा चारित्रका माहात्म्य कहना चाहते हैं। उनमें सबसे प्रथम चारित्रमें रुचि उत्पन्न करनेके लिए चारित्रका लभ्युदयरूप आनुपंगिक फल और निर्वाणरूप मुख्य फल बतलाते हैं—

भोगोंमें तृष्णारिहत होकर निरन्तर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानरूप अमृतका आस्वादन करनेवाला और सम्यक्चारित्रके विषयमें न केवल प्रयत्नशील किन्तुं सदा उसका अतुष्ठान

१. 'द्रव्यस्य सिद्धी चरणस्य सिद्धिर्द्रव्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धी'--प्रव. सार ।

Ŗ

रहन्-त्यजन् । यतनम्-उद्यमम् । उपयोगं-अनुष्ठानम् । एतेन चारित्रेऽन्तर्भूतं तुपोऽपि व्यास्यातं प्रतिपत्तव्यम् । यदाहुः--

'चरणॅम्म तम्म जो उज्जमो य आचंजणा य जो होइ । सो चेव जिणेहि तको भणिको वसढं चरंतस्स ॥', [ स. वा. १० ] मूर्छेत्—वर्धमानम् । चलदृशे—कटाझान् मुझत्मै निकटसंगमायै हत्यर्थः । तथा चोक्तम्— 'संपञ्जदि णिव्याण देवासुरमणुयरायविहवेहि । जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणपहाणादो ॥' [ प्रवचनसार ११६ । ] ॥१७८॥

अय सम्यक्चारित्राराचनावष्टमात् पुरातनानिहाऽपि क्षेत्रे निरपायपरप्राप्तानात्मनो अवापायसमुच्छेदं

वाषमान. प्राह—

करतेवाला तथा भूख-प्यास लादिकी परीषहोंको निष्कपट रूपसे सहन करनेवाला पुरुष कुछ देसे पुण्यकर्मका संचय करता है जिसके उदयसे सांसारिक सम्पत्तियोंका अनुराग उसके प्रति वढ़ जाता है और वे उस पुरुषपर केवल कटाक्षपात ही करनेवाली मुक्तिलक्ष्मीसे ईर्ष्या करने लगती हैं ॥१७८॥

विशेषार्थ-जो व्यक्ति मोगोंकी कृष्णाको त्याग कर सम्यग्दर्शन और सम्यग्दानकी आराधना करनेके साथ सन्यक्चारित्रकी भी सतत आराधना करते हैं और परीपहोंको निष्कपट भावसे सहते हैं। ऐसा कहनेसे चारित्रमें अन्तर्भत तपका भी प्रहण होता है। सगवती आराधनामें कहा है-'उस चारित्रमें जो उद्योग और उपयोग होता है उसे ही जिनेन्द्रदेवने तप कहा है। जो सांसारिक युक्से विरक्त होता है वहीं चारित्रमें प्रयत्नशीछ होता है। जिसका चित्त सांसारिक सुखमे आसक है वह क्यों चारित्र वारण करेगा।' अतः वाह्य तप प्रारम्भिक चारित्रका परिकर होता है। क्योंकि बाह्य तपसे सब सुखशीलता छूट जाती है तथा पाँच प्रकारकी स्वाध्याय श्रुतमावना है, जो स्वाध्याय करता है वह चारित्ररूप परिणमता है। केंद्रा है-शृत भावनासे सम्यग्द्रान, सम्यग्दर्शन तप और संयमरूप परिणमन करता है। परिणामको ही खपयोग कहते हैं। अतः सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी आराधनाके साथ नो चारित्रमें बद्योग करता है और उपयोग छगाता है यद्यपि ऐसा वह मोक्षके छिए ही करता है फिर भी शुभराग होनेसे किंचित् पुण्यवन्ध भी होता है, उस पुण्यवन्धसे उसे सासारिक सुख भी प्राप्त होता है। प्रवचनसारमें कहा है-दर्शनज्ञान प्रधान वीतराग .चारित्रसे मोध होता है और सराग चारित्रसे देवराज, असुरराज और चक्रवर्तीका वैसव प्राप्त करानेवाला बन्ध होता है। अर्थात् मुसुक्षको नहीं चाहते हुए भी सोक्षलक्ष्मीसे पहले संसारलक्ष्मी प्राप्त होती है। इसपर प्रन्थकार कहते हैं कि स्त्रियोंमें ईन्यी होती ही है। अतः चक्त पुरुपपर मुक्तिलक्ष्मीकी केवल दृष्टि पढ़ते ही संसारलक्ष्मी ईम्बीवश कि इसे मुक्ति लक्ष्मी वरण न कर सके उसके पास आ जाती है। यदि वह पुरुष उसी संसारलक्ष्मीमें आसक हो जाता है तो मुक्तिलक्ष्मी उससे दूर हो जाती है और यदि उपेक्षा करता है तो मुक्तिलक्ष्मी निकट आ जाती है ॥१७८॥

इसी भरत क्षेत्रमें जो पूर्वमें सम्यक् चारित्रकी आराधनाके वळसे मोक्षपद प्राप्त कर चुके हैं उनसे अपने सांसारिक दुःखोंके विनागकी याचना करते हैं—

१. 'सुदभावणाए णाण दंसण तव संजमं च परिषमिद' ।-- स. बा. १९४ गा.।

१२

् ते केनापि क्रुताऽज्जवञ्जववयाः पुंस्युङ्गवाः यान्तु मां सान्युत्पाद्य पुराज्ज पञ्च यदि वा चत्वारि वृत्तानि यैः । मुक्तिभीपरिरम्भशुम्मदसमस्यामानुष्ठावात्मना केनाऽप्येकतमेन वीतविषवि स्वात्माभिवक्तः पदै ॥१७९॥

केल —शुद्धनिद्ध्यनमादन्यपदेशेनैकेनैवालना । वातिसन्दादशुद्धनिद्धयनयेन पूना रत्तत्रयेणापि । ६ वाजवस्त्रव:—संसारः । पुरंपुङ्क्षवा:—पुरुषोत्तमाः । तानि—प्रसिद्धानि सामामिकादीनि । तत्रावयोग्रंसणं प्रागुक्तम् । त्रयाणो त्विदं यथा—

'निश्चव्वर्षवया वर्षपृथक्तेनास्यितो जिनस् । यो कृष्तिसमित्यासकः पापं परिहरेत् सदा ॥ स पञ्चैकयमोऽत्रीतप्रत्याख्यानो विहारवान् । स्वाच्यायद्वयसंयुक्तो गव्यूत्यद्वांच्वगो मृनिः ॥ मध्याह्नकृद्द्विगव्यूतो गच्छन् मन्दं दिनं प्रति ।

जिन्होंने पूर्व युगमें इसी मरत क्षेत्रमें छन पूर्वोक्त पाँच चारित्रोंको अथवा छन्में-से चार चारित्रोंको धारण करके मुद्ध निरुचयनयसे ज्यपदेशरिहत एक आस्मासे ही और अमुद्ध निरुचयनयसे त्रतत्रथके द्वारा संसारका नाश किया और जीवन्युक्तिस्पी उक्ष्मीके आर्टिंगव-से शोभायमान असाधारण शक्तिके माहात्म्यमय किसी अनिर्वचनीय परमोत्कृष्टके-फ्रारा अपनी आत्याको दुःखाँसे रहित मोक्षपदमें प्रतिष्ठित किया वे महापुरुष मेरी संसारके कर्षों-से रक्षा करें।।१७९॥

विहोपार्य हुलोकमें किनापि' पद संसारको विनष्ट करनेके कारणरूपसे प्रयुक्त हुआ है। उसका अर्थ होता है 'किसीसे भी'। इससे वतलाया है कि उसका नाम नहीं लिया जा सकता। यह शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टि है। क्योंकि तत्त्वार्थ सूत्रके दशम अध्यायके अन्तिम सूत्रके सभी टीकाकारोंने कहा है कि प्रत्युत्पन्नप्राही नयकी अपेक्षा ज्यपदेशरहित भावसे प्रक्ति होती है ।

इसकी व्याख्या करते हुए महाकलंकदेवने कहा है—प्रत्युत्यन्तमाही नयसे न तो चारित्रसे मुनित होती है न अचारित्रसे मुनित होती है किन्तु एक ऐसे मावसे मुनित होती है को अनिव चनीय है। मृतपूर्व नयके हो मेह हैं—अनन्तर और अवहित । अनन्तरकी अपेक्षा य्याख्यात चारित्रसे मुनित होती है। व्यवहितकी अपेक्षा चार अर्थात सामाधिक छेदोपस्था पक, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात चारित्रसे या परिहारिवमुद्धि सहित पाँच चारित्रसे मुनित कही है। इसीके अनुसार उत्पर किनापि या चार अथवा पाँच चारित्रसे मुनित कही है। परिहारिवमुद्धि संवम समीके होना आवश्यक नहीं है अतः उसके विना मी मुनित कही है। हाँ, मुनितके समय जो चारित्र और अचारित्र दोनोंका ही निपेध करते

१. 'चारित्रेण केन सिद्धचित ? अञ्चपदेशेनैकचतुःपश्चविकल्पचारित्रेण वा सिद्धिः !'—सर्वार्यः, टी. ।

 <sup>&#</sup>x27;प्रत्युत्पन्नावलेहिनयवशान्न चारित्रेण नाप्यचारित्रेण अपदेशरिहतभावेन सिद्धिः । मृतपूर्वगिर्विध्याः
अमन्तर्ग्यदिहतभेदात् । आमन्तर्येण यथास्यातचारित्रेण सिद्धपति । ज्यवसानेन चतुभः पञ्चिर्याः
चतुभिस्तावत् सामायिकछेदोपस्थापनासूक्षसाम्पराययपाक्ष्यातचारित्रैः । पञ्चभिस्तैरेव परिहारविश्वृद्धिः
चारित्राधिकैः ।'—तस्याः वार्तिक ।

₹

٩

कृतीक्षतकथायारिः स्वात्परिहारसंयमी ॥ सूक्ष्मलोमं विदन् जीवः क्षपकः शमकोऽपि वा । किचिदूनो यथास्यातात् स सूक्ष्मसांपरायकः ॥ सर्वकर्मप्रभौ मोहे शान्ते क्षीणेऽपि वा मवेत् । छद्यस्यो वीतरागो वा यथास्यातयमी पुमान् ॥' [

1

चत्वारि---परिहारविशुद्धिसंयमस्य केषाचिदमावात् । स्थाम----ग्रक्तिः । केनापि अनिर्वचनीयेन ॥१७९॥

षय संयममन्तरेण कायक्लेशादितपोऽनुष्ठानं बन्धसहमाधिनिर्वरानियन्यनं स्यादिति सिद्धधर्षिमिरसादा-राज्य इत्युपदिशति---

हुए ज्यपदेशरहित अनिर्वचनीय मावसे मुक्ति बतलायों है वह अवश्य ही चिन्तनीय है। क्यों कि ययाल्यात चारिज तो आत्मस्वभावरूप ही है फिर भी उसका मुक्तिमें निपेघ किया है। इनमें से दो चारिजोंका स्वरूप तो पहले कहा है। शेष तीनोंका स्वरूप इस प्रकार है — पांच अमित और तीन गुप्तियोंसे मुक्त जो पुरुष सदा सावय कार्योंका परिहार करता है और पाँच यमरूप या एक यमरूप संयमका आरक है वह परिहार विशुद्धि अंगमी है। जो पुरुष तीस वर्षकी अवस्था तक गृहस्थाअममें मुख्यपूर्वक निवास करके वीक्षा लेता है और वर्षप्रयस्त्व तक तीर्यकरके पादमूलमें रहकर प्रत्याख्यान नामक पूर्वका पाठी होता है, तीनों सन्ज्याकालोंको बचाकर प्रतिदिन हो कोस विहार करता है वह परिहारविशुद्धि संयमी होता है। सुक्रम कृष्टिको प्राप्त लोमक्षायके अनुमागके उत्यक्षों मोगनेवाला उपश्म भ्रेणी अथवा अपक भ्रेणी वाला जीव सुक्रम साम्पराय संयमका धारक है। सुक्रम है कथाय जिसके उसे सुक्रम साम्पराय संयमी कहते हैं। यह यथाख्यात संयमसे किंचित् ही न्यून होता है। अशुम मोहनीय कर्मके उपश्म या क्षय होनेपर ज्यास्य उपशान्त कथार और क्षीणकथाय गुणस्थानवर्ती तथा सयोगी और अयोगी जिन यथाख्यात संयमी होते हैं, मोहनीयके उपश्म या क्षयसे आत्मस्वभावरूप जैसी अवस्था है वैसा ही यह संयम जानना ॥१९७९॥

संयमके बिना कायक्छेश आदि रूप तपके अनुष्ठानसे निर्जरा तो होती है किन्तु उसके साथ नवीन बन्ध भी होता है इसिए सिद्धिके अभिलापियोंको संयमकी आराधनाका उपवेश वेसे हैं—

१. क्रपीकृत म. कू. च. ।

 <sup>&#</sup>x27;पंच समियो तिगुक्तो परिहार सवा विकृती हु सावक्त्रं ।
पर्चेनकामो पुरिसी परिहारयसंजदी सो हु ॥
दीसं वासो जम्मे वास पृष्णं चु तित्वयरमुळे ।
पण्चक्ताणं पिढवो संसूण दुगाउथ विहारो ॥
अणुकोह वेदतो सीसो जवसामगो व खवगो वा ।
सो सुहुमसोपराको जहसादेणुणको किनि ॥
उवसते सीणे वा असुह कम्मिम मोहणीयिमा ।
छुपदो व जिणो वा अहसादो संजदो सो दु ॥—गो. बीब. ४७१—७४ मा. ।

٩

१५

### तपस्यन् यं विनात्मानमृद्धेन्द्रयति बेच्द्रयन् । .... मन्यं नेत्रमिवाराच्यो बीरो सिद्धचे स संयम: ॥१८०॥

तपस्यत्—वातापनाविकायनकेव्कक्षणं तपः कुर्वन् । ये विना—हिंसादिषु विषयेषु च प्रवृत्यर्थः । खेटस्यति । वेष्टयन् —वन्यसहभाविनी निर्वरा करोतीत्यर्थः । संयमः निष्मयेन रत्नत्रययोगपर्यकप्रवृत्ते-काष्ट्रयक्षणो व्यवहारेण तु प्राणिरक्षणेन्त्रयमन्त्रपळ्काणाः ॥१८०॥

क्षय तपस्यतोऽपि संयमं विनाऽप्रवाताःकर्मणो वहुत्ररस्योपादानं स्यादिति प्रदर्शयन् श्यमारावनां प्रति सुतरा साधुनुष्यमयितुं तत्फलं पुनातिश्वसमम् विनगदनुयाहकत्वं तेषामुपदिशक्ति—

> कुर्वन् येन विना तपोऽपि रजसा भूयो हृताद्भूयसा स्नानोत्तीर्णे इच द्विपः स्वसपधीरवृष्ण्यस्युद्धृरः । यस्तं संवमिष्टदैवतिमयोपास्ते निरीहः सवा कि कुर्वाणसन्दग्णः स कासामेकं भवेम्मङ्गलम् ॥१८८॥

१२ रजसा—पापकर्मणा रेणुना च । हृताद्—जपनीताद् जन्यकर्मणी रेणोश्च । 'सूयसा—महतरेण । उद्युर:—मदोडिक्तः । उक्तं च—

> 'सम्माइद्विस्त वि अवि रदस्त ण तवो महागुणो होइ। होदि खु हत्यिण्हाणं वृंद छुदगं वतं तस्त ॥' [ च. बा. ७ गा. ]

जैसे मथानीकी रस्सी मथानीको बाँघती भी है और खोळती भी है उसी प्रकार संगमके बिना अर्थात् हिंसादिमें और विवयों में प्रकृतिके साथ कार्यक्छेश्रूस्प तपको करनेवाल जीव भी बन्धके साथ निर्जरा करता है। इसिल्प चीर पुरुषोंको उस संगमकी आरावना करनी चाहिए ॥१८०॥

विशेषार्थं — निश्चयसे रत्नत्रयमें एक साथ प्रवृत्त एकामताको संगम कहते हैं और व्यवहारमें प्राणियोंकी रक्षा और इन्द्रियोंके निगन्त्रणको संगम कहते हैं। दोनों संगम होतेसे ही संगम होता है। अतः व्यवहार संगमपूर्वक निश्चय संगमकी आराधना करनी पाहिए तभी तपस्या भी फळदायक होती है।।८०।।

संयमके विना तप करनेपर भी जितने कर्मोंकी निर्जरा होती है उससे अधिक कर्मी का संचय होता है इस बातको दिखाते हुए साधुओंको स्वयं संयमकी आरापनामें तलर करनेके लिए संयमका फल बतलाते है---

जिस संयमके विना तपश्चरण भी करनेवाला मदमच दुर्बुद्धि पुरुष स्तान करके निकले दुर्व हार्योको तरह निर्जीण कर्मोंसे मी अधिक बहुतसे नवीन पाप कर्मोंसे अपनेको लिए कर लेता है, इस संयमकी जो सहा लामादिकी अपेक्षा न रखकर इहदेवताकी तरह वपा सना करता है वह संसारके प्राणियोंके लिए वत्कृष्ट मंगलक्ष्य होता है अर्थात् उसके निमित्त संसारके प्राणियोंके पापोंका क्षय और पुण्यका संचय होता है। तथा इन्द्रादि देवता उसकी सेवामें उपस्थित रहते हैं ॥१८९॥

विशेषार्थ--जैसे हाथी सरोवरमें स्नान करके बाहर निकलनेपर जलसे जितनी वृत् दूर हो जाती है उससे भी अधिक पूल अपने उपर डाल लेता है, उसी तरह असंबसी मतुष्य

24.

| कि कुर्वाणसस्द्गणः कि करोमीत्यादेशप्रार्थनापरसङ्गीददेवनिकायः । एकं उत्हरूटं मुख्य-<br>मित्यर्थः । मंगलं पापक्षपणपुण्यप्रदाननिमित्तपित्यर्थः ॥१८१॥ |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| स्रथ तपस्रमारित्रेऽन्तर्मावमुपपाद्यन्ताह—-                                                                                                        |    |
| कृतसुखपरिहारो वाहते यच्चरित्रे                                                                                                                    |    |
| न सुखनिरतिचत्तस्तिन बाह्यं तपः स्यात् ।<br>परिकर इह वृत्तोयक्रमेऽज्यत् पापं<br>क्षिपत इति तदेवेत्यस्ति वृत्ते तपोऽन्तः ॥१८२॥                      | Ę  |
| वाहतेप्रयक्त । तेनेत्यादि । तदुन्तम्<br>बाहिरतवेण होइ स्नु सक्या सुहसीलंदा परिच्चता । [ म. बा. २३७ । ]                                            | 9  |
| परिकर:परिकर्म । अन्यत्-अञ्चन्तरं छपः क्षिपतेछपातं विनासयति जपूर्वं निरुणिह च ।                                                                    |    |
| तदेव—वृत्तमेव ॥१८२॥                                                                                                                               |    |
| अयो <del>ग्त</del> मेवार्यं स्पष्टवन्नाह्—                                                                                                        | १२ |
| त्यक्तमुखोऽनकानाविभिक्त्सहते वृत्त इत्यर्धं क्षिपति ।<br>प्रायक्ष्त्रसावीत्यपि वृत्ते उन्तर्भवति तप उभयम् ॥१८३॥                                   |    |

तपस्याके द्वारा जितनी कर्मोंकी निर्जरा करता है उससे भी अधिक कर्मथन्य कर छेता है। भगवती आराधनामें कहा भी है—असंयमी सम्यम्बृष्टिका भी तप महान् उपकारी नहीं होता। उसका वह तप हस्तिस्नान और मथानीकी रस्सीकी तरह होता है।।१८१॥

तपके चारित्रमें अन्तर्भावकी रूपपत्ति बतलाते हैं-

स्पष्टमिति भक्रम् ॥१८३॥

यतः शारीरिक मुखका परित्याग करनेवाला ज्यक्ति चारित्रमें यत्तशील होता है। जिसका चित्त शारीरिक मुखमें आसक्त है वह चारित्रमें यत्तशील नहीं होता। इसलिए बार्स तप चारित्रके इस उपक्रममें उसीका अंग है। और अभ्यन्तर तप तो चारित्र ही है क्योंकि पूर्ववद्ध पापक्रमका नाश करता है और नवीन वन्धको रोकता है। अतः दोनों ही प्रकारका तप चारित्रमें गर्मित होता है। ॥१८२॥

विशेषार्थ—तपके दो मेद हैं—जन्तरंग और बाह्य। ये दोनों ही चारिन्नमें अन्तर्भृत होते हैं। उनमें-से अनशन आदि एप बाह्य तप तो इसलिए चारित्रका अंग है कि उसका सम्बन्ध विशेष रूपसे शारीरिक मुखके प्रति अनासनितसे है। शारीरिक मुखमें आसक्त व्यक्ति मोजन आदिका त्याग नहीं कर सकता और ऐसी स्थितिमें वह चारित्र घारण करनेके लिए उसुक नहीं हो सकता। तथा अन्तरंग तप तो मनका नियमन करनेवाला होनेसे चारित्र रूप ही है। चारित्रका मतलन ही स्वरूपमें चरणसे है। इन्द्रियजन्य मुखसे आसित हटे विना स्वरूपमें विष ही नहीं होती प्रवृत्ति तो दूरकी वात है।।१८२॥

आगे इसीको स्पष्ट करते हैं-

शारीरिक सुखसे विरक्त साधु अनक्षन आदिके द्वारा चारित्र घारण करनेमें उत्सा-हित होता है और प्रायश्चित्त आदि तप पापको नष्ट करता है अतः दोनों ही प्रकारका तप चारित्रमें अन्तर्भत होता है ॥१८३॥

#### इत्यासाधरदृब्धायां स्वोपञ्चधर्मास्त्रपक्षिकायां ज्ञानदोपिकापरसञ्चायां -चतुर्योऽध्यायः ।

वत्राध्याये ग्रन्यप्रमाणमेकादशश्तानि । असूतः ११०० । स्वस्सि स्तात् समस्तजिनशासनाय ।

इस प्रकार पं. आशापर विरचित अनगार अमीस्त्रकी मन्य क्रुसुदचन्द्रिका तथा शानदीपिका नामक पंजिकानुसारिणी माषाटीकार्मे सम्यष्ट् चारित्राराधना नामक चतुर्व अध्याय समास हुला।

#### पंचम अध्याय

· अर्थवं सम्यक्**चारित्राराधनां व्याख्यायेदानी विष्नाङ्गारादी**त्याबेषणासमितिसूत्राङ्गमूताम्—

'चद्गमोत्पादनाहारः संयोगः सप्रमाणकः।

र्ी | अज्ञारमूमी हेतुश्च पिण्डशुद्धिर्मताष्ट्रधा ॥' [

इत्यष्टप्रकारो पिण्डयुद्धिमभिषातुकामः प्रयमं तानत् पिण्डस्य संक्षेपतो विधिनिवेधमुखेनायोग्यत्वे ( न योग्यायोग्यत्वे ) निर्दिशति—

Ę

षट्चत्वारिशता दोषैः पिण्डोऽघःकर्मेणा मलैः । हिसत्रैडचोज्सितोऽविध्नं योव्यस्त्याज्यस्तयार्थतः ॥१॥

द्विरासै:--चतुर्वशिशः । द्विः ससेति विगृह्यं 'संस्थावाड्डो बहुगगात्' इति सः । अविष्टतं---विष्मानामन्त-रायाणाममावे सत्यमावेन वा हेतुना । अर्थताः---निमित्तं प्रयोजन वामित्व ॥१॥

इस प्रकार चतुर्थ अध्यायमें सन्यक्चारित्राराधनाका कथन करके एवणा समितिकी अंगभूत आठ प्रकारकी पिण्ड शुद्धिको कहना चाहते हैं। वे आठ पिण्डशुद्धियाँ इस प्रकार हैं---

ेख्दगम शुद्धि, स्त्पादन शुद्धि, आहार शुद्धि, संयोग शुद्धिः प्रमाण शुद्धि, अंगार शुद्धि, धूम शुद्धि और हेतु शुद्धि ।

किन्तु इनके कथनसे पूर्व संक्षेपसे पिण्डकी योग्यता और अयोग्यताका विधिमुख और निवेधमुखसे निर्देश करते हैं —

निभित्त और प्रयोजनके आश्रयसे छियाछीस दोवोंसे, अव कमंसे और चौदह मछोंसे रिह्त आहार अन्तरायोंको टाळकर महण करना चाहिए तथा यदि ऐसा न हो तो उसे छोड़ दैना चाहिए ॥१॥

विशेषार्थ — पिण्डका अर्थ आहार है। जो आहार छियाछीस दोषोंसे अधःकर्मसे और चौदह महोंसे रहित होता है वह साधुओंके प्रहण करनेके योग्य होता है। साधु ऐसे निर्दोष आहारको मोजनके अन्तरायोंको टाङकर ही स्वीकार करते हैं। धनमें सोछह उद्गम दोप, सोछह उत्पादन दोष, दस शंकित आदि दोष, चार अंगार, धूम, संयोजन और प्रमाण होष ये सव छियाछीस दोष हैं। अधःकर्मका छक्षण आगे कहेंगे। चौदह मछ हैं। यदि इनमें-से कोई दोष हो तो साधु उस आहारको प्रहण नहीं करते। जो नियस आहारके विषयमें है वहीं औषध आदिके भी सम्बन्धमें जानना चाहिए॥१॥

१ 'पिंडे चग्गम चप्पायणेसणा संजोयणा पसाणं च । ईगालघूमकारण झट्ठविहा पिंड निज्जुती' ॥११॥—-पिण्ड निर्युक्ति । मुलाचार ६१२ ।

ş

अयोद्गमोत्पादनदोषाणा स्वरूपसंस्थानिक्वयार्थमाह-

बातुः प्रयोगा गत्यर्थे भक्तावी षोडशोदगमाः । बौहेशिकाद्या बात्र्याद्याः षोडशोत्पादना यतेः ॥२॥

प्रयोगाः—अनुष्ठानविशेषाः । भक्तादौ--आहारीषघवसत्युपकरसप्रमुखे देयवस्तुनि । यतेः प्रयोगा इत्येव ॥२॥

वयापरदोषोद्देशार्थमाह--

क्राङ्किताचा दशान्नेऽन्ये चत्वारोऽङ्गारपूर्वकाः । षट्चत्वारिदावन्योऽघः कमं सूनाङ्गिर्हसनम् ।।३॥

पट्चत्वारिशत् (पण्डदोषेन्योऽन्यो—िमघोऽमं दोषो महादोषत्वात् । सूनािक्विहिसनम्—सूनान्तु-स्त्याद्याः पद्म हिंसास्थानािन तािमरिक्क्वनां बत्बीविनिकायाना हिंसनं दुःखोत्पादनं मारणं वा। व्यवा धूनाव्यािक्विहिसनं चेति बाह्यम् । एतेन वसत्यािविनिकांणसंस्कारािदिनिमस्तमि प्राणिपोडनमम कर्मवेत्पृकं १२ स्यात् । सदेतदय कर्मं गृहस्थािचतो निक्कष्टम्यापारः । व्यवा सूनािमरिक्किहिसनं यत्रोत्पाद्यमाने भक्तादौ तदयः-कर्मेत्युच्यते, कारणे कार्योपचारात् । तथात्मना कृतं परेण वा कारितं, परेण वा कृतमात्मनानुमतं दूरवः संयतेन स्याक्यम् । याह्रस्थमतेतद् वैयानृत्यादिविमुक्तमात्मभोजनिमिक्तं यद्येतत् कुर्यात् तवा न श्रमणः किन्तु गृहस्यः १५ स्यात् । उक्तं च—

> छज्जीवनिकायाणं विराहणोद्दावणेहि णिप्पण्णं । जाधाकममं जेयं सयपरकदमादसंपण्णं ॥ [ मूलाबार, वा. ४२४ ] ॥३॥

आगे उद्गम और स्त्यादन दोषोंका स्वरूप तथा संख्या कहते हैं—
यिके लिए देय आहार, औषघ, वसति और उपकरण आदि देनेमें वार्ताके द्वारा किये
जानेवाले औहिशक आदि सोल्डह दोषोंको उद्गम दोष कहते हैं। तथा यिके द्वारा अपने
लिए मोजन बनवाने सम्बन्धी धात्री आदि दोषोंको स्त्यादन दोष कहते हैं। उनकी संख्या
भी सोल्डह है। अर्थात् उद्गम दोष भी सोल्डह हैं और उत्पादन दोष भी सोल्डह हैं। उद्गम
दोषोंका सम्बन्ध दातासे है और उत्पादन सम्बन्धी दोषोंका सम्बन्ध यतिसे है।।१।।

शेष दोषोंको कहते हैं--

आहारके सम्बन्धमें अंकित आदि इस दोष हैं तथा इन दोषोंसे भिन्न अंगार आदि चार दोष हैं। इस तरह सब छियाजीस दोष हैं। इन छियाजीस दोषोंसे भिन्न अधःकर्म नामक दोष है। चूल्हा, चक्की, ओखळी, बुहारी और पानीकी घडोची ये पाँच सूनाएँ हैं।

इनसे प्राणियोंकी हिंसा करना अधःकर्म नामक महादोष है ॥३॥

विशेषार्थ—मोजन सम्बन्धी अधः कर्म नामक दोषसे यह फिलत होता है कि वसित आदिके निर्माण या मरम्मत आदिके निर्माचसे होनेवाली प्राणिपीड़ा भी अधः कर्म ही है। इसीसे अधोगतिमें निमित्त कर्मको अधः कर्म कहते हैं, यह सार्थक नाम सिद्ध होता है। यह अधः कर्म गृहस्थोचित निष्कृष्ट ज्यापार है। अथवा जहाँ बनाये जानेवाले भोजन आदिमें सूनाओं के द्वारा प्राणियों की हिंसा होती है वह अधः कर्म है। यहाँ कारणमें कार्यका उपनार सूनाओं के द्वारा प्राणियों की हिंसा होती है वह अधः कर्म है। यहाँ कारणमें कार्यका उपनार सूनाओं के द्वारा प्राणियों की हिंसा होती है वह अधः कर्म है। यहाँ कारणमें कार्यका उपनार है। ऐसा भोजन स्वयं किया हो, दूसरेसे कराया हो, या दूसरेने किया हो और उसमें अपनी अनुमति हो तो ग्रुनिको दूरसे ही त्याग देना चाहिए। यह तो गृहस्थ अवस्थाका काम है। यह कोई ग्रुनिक अपने भोजनके लिए यह सब करता है तो वह ग्रुनि नहीं है, गृहस्थ है।

₹

Ę

१२

### अधोद्गमोत्पादनानामन्वर्यतां कथयति-

भक्ताबुद्गच्छत्यपच्यैर्येक्त्पावते च ते । दातुयस्योः क्रियामेदा चद्गमोत्मादनाः क्रमात् ॥४॥

उद्गच्छिति—उत्पवते, अपथ्यैः—मार्गविरोधिभिः दोपत्यं वैषामधःकर्माशसंभवात् ॥४॥ अयोद्गमभेदानामुद्देशानुवादपुरःसरं दोषत्वं समर्थियतुं स्कोकद्वयमाह्-

उद्दिष्टं साधिकं पूति सिश्चं प्राभृतकं बिक्टः । न्यस्तं प्राबुष्कृतं क्रीतं प्राप्तित्यं परिवर्तिततम् ॥५॥ निषिद्धाभिद्वतोद्भित्ताच्छेत्वारोहास्तयोद्गमाः । बोषा हिंसानावरान्यस्यर्केदैन्यावियोगतः ॥६॥

प्रादुष्कृत-प्रादुष्करास्यम् ॥५॥ अन्यस्पर्शः-पार्श्वस्थपाषण्डादिवृत्तिः (निदसुप्तम्) । दैन्यादिः-स्रादिराज्यात् विरोषकारुण्याकीत्यस्थि ॥६॥

अयोद्देशिकं सामान्यविशेषास्या निर्दिशति-

तवौद्देशिकमन्नं यद्देवतादोनिङ्किनः । सर्वपावण्डपादर्वस्थताघून् वोद्वित्त्य साधितम् ॥४॥

मूलाचारमें कहा है—पृथिबीकायिक, जलकायिक, तैजस्कायिक, बायुकायिक, वन-स्पतिकायिक और त्रसकायिक जीवोंकी विराधना अर्थात् दुःख देना और मारनेसे निष्पन्त हुआ आहाराषि अध्यक्षमें है। वह स्वकृत हो, या परकारित हो या अनुमत हो। पेसा भोजनावि यवि अपने लिए प्राप्त हो तो साधुको दूरसे ही त्यागुना चाहिए ॥३॥

आगे खर्गम और खरपादन शब्दोंको अन्वर्ध वतलाते हैं-

वाताकी जिन मार्गविरुद्ध क्रियाओं के द्वारा आहाराहि उत्पन्न होता है उन क्रियाओं-को क्रमसे उद्गम कहते हैं। और साधुकी जिन मार्गविरुद्ध क्रियाओं के द्वारा आहार आहि उत्पन्न किया जाता है उन क्रियाओं को उत्पादन कहते हैं।।।।।

विशेपार्थ — दाता गृहस्य पात्र यतिके छिए आहार आदि बनाता है। चसके बनानेमें गृहस्थकी मार्ग विरुद्ध क्रियाओं उद्गम दोष कहते हैं और साचुकी मार्गिकद्ध क्रियाओं को उत्पादन दोष कहते हैं। जो बनाता है और जिसके छिए बनाता है इन दोनोंकी मार्गिविरुद्ध क्रियाओं कि उत्पादन दोष कहते हैं। जो बनाता है और जिसके छिए बनाता है इन दोनोंकी मार्गिविरुद्ध क्रियाएँ क्रमसे चदुगम और उत्पादन कही वाती हैं।।।।।

आगे ब्द्रामके मेट्रोंके नामोका कथन करनेके साथ बनमें द्रीपपनेका समर्थन दो श्लोकोंसे करते हैं—

चिह्र अर्थोत् औहेशिक, साधिक, पूनि, मिझ, प्रामृतक, बिल, न्यस्त, प्राहुण्कृत या प्राहुष्कर, क्रीत, प्रामित्य, परिवर्तित, निषिद्ध, अभिद्धत, चिद्धन्न, अच्छेच और आरोह ये सोल्ह च्द्गम दोप हैं। इनमें हिंसा, अनादर, अन्यका स्पर्श, दीनता आदिका सम्बन्ध पाया जाता है इसिलिए इनको दोप कहते हैं ॥4-६॥

आगे सबसे पहले औरेशिकका सामान्य और विशेष रूपसे कथन करते हैं— जो मोजन नाग-यक्ष आदि देवता, दीनजनों और जैन दर्शनसे वहिर्भूत लिगके घारी साधुओंके उदेशसे अथवा सभी प्रकारके पाखण्ड, पार्श्वस्थ, निर्प्रन्थ आदिके उदेशसे वनाया गया हो वह औरेशिक है।।।।। ٤

१२

वय साधितं द्विषा स्रक्षयति---

स्याद्दोबोऽघ्यविरोघो यत्स्वपाके यतिवत्तये । प्रक्षेपस्तण्डुलादीनां रोघो वाऽऽपचनाद्यतेः ॥८॥

स्वपाके--स्वस्य दातुरात्मको निमित्तं पञ्चमाने तण्डुळादिवान्ये वळे,वाऽविभिते । आप्चनात्-९ पाकान्तं यावत् ॥८॥

> अयाप्रासुक्तिमञ्चणपूर्विकेसंकल्पनाम्या हिन्तिषं पृतिदोषमाह— पूर्ति प्रासु थवप्रासुमिश्चं योज्यमिदं कृतम् । नेदं वा यानवार्येभ्यो नावायीति च कल्पितम्॥९॥।

षिशेषार्थ—मूलाचार (४२६ गा) में औदेशिकके चार भेव किये हैं — छहेश, समुरेश, लादेश और समादेश। जो कोई भी आयेगा उन सबको दूंगा, इस प्रकार सामान्य चहेशसे साधित भोजन छहेश है। इसी तरह पाखण्डीके उद्देशसे बनाया गया भोजन समुदेश है। अमर्णोंके उद्देशसे बनाया गया भोजन समुदेश है। अमर्णोंके उद्देशसे बनाया गया भोजन आदेश है और निर्मन्थोंके उद्देशसे बनाया गया भोजन समादेश है। इतना ही नहीं, किन्दु मूलाचार गा. २६ और पिण्ड निर्मुक्ति गा. २३० भी समान है। पिण्ड निर्मुक्तिमें औदेशिकके अन्य भी भेव किये हैं॥।।

बूसरे भेद साधिकका स्वरूप दो प्रकारसे कहते हैं-

अपने लिए पकते हुए चावल आदिमें या अदहनके जलमें 'मैं आज मुनिको आहार हूँगा' इस संकल्पके साथ चावल आदि डालना अध्यिधरोध नामक दोष है। अधवा अन्त पकनेतक पूजा या धर्म सम्बन्धी प्रश्नोंके बहानेसे साधुको रोके रखना अध्यिषरोध नामक दोष है।।८।।

विशेषार्थ —साधिक दोषका दूसरा नाम अध्यिषरोध है। पिण्ड निर्धुक्तिमें इसका नाम अध्यवपूरक है। अपने लिए भोजन पकानेके उद्देश्यसे आगपर पानी रखा या चावल्य पक्तेको रखे। पीछे मुनिको दान देनेके विचारसे नस जल्में अधिक जल हालना या चावल्यें अविरक्त चावल हालना साधिक या अध्यिषरोध दोष है। अथवा भोजनके पक्तेमें विलम्ब देखकर धर्मचर्चिक वहानेसे भोजनके पक्तेनके साधुको रोके रखना भी उक्त दोष है।।।।।

दो प्रकारके पूर्वि दोषको कहते हैं-

पूर्ति दोषके दो प्रकार है—अप्रासुमिश्र और कल्पित। जो द्रव्य स्वरूपसे प्रासुक है इसमें अप्रासुक द्रव्य मिला देना अप्रासुक्षिश्र नामक प्रथम पूर्ति दोष है। तथा इस चूत्हेपर

१. तिकर्मक--- स. कू. च. ।

प्रासु—स्वरूपेण प्रासुकमिप वस्तु पृति अप्रासुमिश्रम् । वयमाकः पृतिमेदः । इदं कृतं—अनेन वृल्त्या-दिना अस्मिन् वा साधितं इदं भोजनगन्धादि । तयाहि—अस्यां चृल्स्या भोजनादिकं निष्पाद्य यावत् साधुम्यो न दत्तं तावदारमन्यन्यन् वा नोपयोषतन्धमिति पृतिकमैकस्पनाप्रभव एकः पृतिदोषः । एवमुदूबलदर्वीपात्र-शिलास्विप कस्पनया चरवारोऽन्येऽम्युद्धा । उन्तं य—

> 'मिश्रमप्रासुना प्रासु द्रव्यं पूतिकमिष्यते । चुल्लिकोदुखलं दर्वीपात्रगन्धौ च पश्चधा ॥' [ृ

गन्धोऽत्र शिका । देवं नेति टीकायतसंबहार्यमुक्तम् । तथाहि— 'यावदिदं भोजनं गन्धो वा ऋषिभ्यो नादायि न तावदात्मन्यन्यत्र वा कल्पते' । उक्तं प-

> 'अप्पासुएण मिस्सं पासुयदब्बं तु पूतिकम्मं तु । चुल्छो य उसुछी दब्बी भोयणगंघत्ति पंचनिहं ॥' [ मूळाचार ४२८ गा. ] ॥९॥

1

सय भिश्रदोषं सक्षयति---

92

Ę

वनाया गया यह भोजन जबतक साधुको न दिया जाये तबतक कोई इसका उपयोग न करे, यह किएनत नामका दूसरा पूर्ति दोष है ॥९॥

विशेषार्थ — मूलाचारकी संस्कृत टीकामें इस दोपका स्वरूप इस प्रकार कहा है—
लप्तामुक अर्थात् सिचल आदिसे मिला हुआ आहार आदि पृति दोष है। उसके पांच भेद
हैं — चूल्हा, ओखळी, दर्बी, माजन और गन्ध। चूल्हेपर मात वगैरह वकाकर पहले सामुलोंको
दूँगा पीछे दूसरोंको, ऐसा संकल्प करनेसे प्रामुक भी द्रव्य पृति कमसे निष्पन्त होनेसे पृति
दोषसे युक्त कहा जाता है। इसी तरह इस ओखलीमें कूटकर अन्त अवतक ऋषियोंको नहीं
दूँगा तवतक न मैं स्वयं लूँगा न दूसरोंको दूँगा। इस प्रकार निष्पन्न प्रामुक भी द्रव्य पृति
कहाता है। तथा इस करखुलसे निष्पन्त द्रव्य जवतक यिवयोंको नहीं दूँगा तवतक यह न
मेरे योग्य है न दूसरोंके, यह भी पृति दोष है। तथा इस माजनसे निष्पन्त द्रव्य जवतक
ऋषियोंको नहीं दूँगा तवतक न अपने योग्य है न दूसरोंके, वह भी पृति दोप है। तथा यह
गन्ध जवतक भोजनपूर्वक ऋषियोंको न दी जाये तवतक न मैं लूँगा न दूसरोंको दूँगा, इस
प्रकारके हेतुसे निष्पन्न भात वगैरह पृति कर्म है।

हवे. पिण्डनिर्युक्तिमें प्रिक्मिंके द्रव्य और भावसे दो मेद किये हैं। जो द्रव्य स्वभावसे गन्य आदि गुणसे युक्त है, पीछे यदि वह अशुचि गन्यवाले द्रव्यसे युक्त हो तो उसे द्रव्य पृति कहते हैं। चूल्हा, ओसजी, वड़ी करछुज, छोटी करछुज ये यदि अधःकर्म दोपसे युक्त हों वो इनसे मिश्रित भोजन शुद्ध होनेपर भी पृति दोपसे युक्त होता है।' यह भाव पृति है। इत्यादि विस्तृत कथन है।।थ।

मिश्र दोषका लक्षण कहते हैं— .

१. इदं वेत्याचारटो-म कु. च. ।

 <sup>&#</sup>x27;अप्यासुएण निस्सं पासुयवन्तं तु पृतिकामं तु ।
 पृतिक उम्सको दन्ती भायगगंघत्ति पंचविह्' ।। —-पिण्डभु'ढ, ९ गा. ।

पापिटिभिगृंहस्यैश्च सह वातुं प्रकल्पितम् । यतिम्यः प्रासुकं-सिद्धमप्पन्नं मिथमिष्यते ॥१०॥

सिद्धं—निष्पन्नम् ॥१०॥

सय कालवृदिहानिस्या दैविष्यमवस्थायानं स्वूजं सूक्षं च प्रामृतकं च सूचयति— यहिनादौ दिनांके वा यत्र देयं स्थितं हि तत् । प्राग्दीयमानं पदचाद्वा ततः प्रामृतकं मतम् ॥११॥

दिनादी—दिने पक्षे यासे वर्षे च ! दिनांसे—पूर्वोद्धावी ! स्थित—आगमे व्यवस्थितम् । हि—
नियमेन । प्रागित्यादि ! सथाहि—अञ्चलकाष्टम्यां देयमिति स्थितं सदपकृष्य शुरुष्पञ्चम्या यहीयते, यण्यः
चैत्रस्य सिते पक्षे देयमिति स्थितं तदपकृष्य कृष्णे यहीयते इत्यादि तत्स्वं कालहानिकृतं वादरं प्रागृतकम् ।
स्या यञ्चलकपञ्चम्या देयमिति स्थितं तदुत्कृष्य शुष्काष्टम्यां यहीयते, यज्य चैत्रस्य कृष्णे पक्षे देयमिति स्थितं
सदुत्कृष्य शुक्के यहीयते इत्यादि, तस्यवं कालबृद्धिकृतं बादरं प्रागृतकम् । तथा यद् मध्याह्ने देयमिति स्थितं

पाषण्डो धौर गृहस्थोंके साथ यतियोंको भी यह मोजन सिम दोषसे युक्त माना जाता है।।१०॥

विशेपार्थ — पिण्डिनियुक्ति (गा. २०१ आदि) में मिश्रके तीन मेद किये हैं — वितने भी गृहस्य या अगृहस्य भिक्षाके लिए आयेगे उनके लिए भी पर्याप्त होगा और इन्दुम्बके लिए भी, इस प्रकारकी बुद्धिसे सामान्य-से भिक्षुक्षिक योग्य और इन्दुम्बके योग्य अन्नको एकत्र मिलाकर जो पकाया जाता है वह यावद्धिक मिश्रजात है। जो केवल पालिखोंके योग्य और अपने योग्य अन्न एकत्र पकाया जाता है वह पालिखिमिश्र है। जो केवल साधुक्षिके योग्य और अपने योग्य अन्न एकत्र पकाया जाता है वह साधुमिश्र है। है। हो केवल

कालकी हानि और वृद्धिकी अपेक्षा प्राभृत दोषके वो सेव होते है-स्यूल और स्वस्

इन दोनोंका स्वरूप कहते हैं-

आगममें जो वस्तु जिस दिन, पक्ष, भास या वर्षमें अथवा दिनके जिस अंश पूर्वीहर्में था अपराह्में देने योग्य कही है उससे पहले या पीछे देनेपर प्राप्टतक दोव माना है ॥११॥

विशेषार्थ — इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है — जो वस्तु गुक्लपक्षकी अष्टमीको हैय कही है जसको गुक्लपक्षकी पंचमीको हेना, जो वस्तु जैनमासके गुक्लपक्षमें देव कही है उसे उससे पहळे कुरूपपक्षमें देवा, इत्यादि । इस प्रकार कालको हानि करके हेना बादर प्राध्वक वोष है। जो अुक्लपक्षको पंचमीमें देव कही है उसे बढ़ाकर अुक्लपक्षको अष्टमीको देना तथा जो चैत्रके कुरूपपक्षमें देवा है उसे वहाकर गुक्लपक्षमें हेना इत्यादि । इस प्रकार कालको चृद्धि करके देना बादर प्राध्वक दोष है। तथा जो मध्याह में देव है उसे उससे पहले पूर्वाहमें देना, जो अपराह में देव है उसे सम्बाह में देना इत्यादि । ये सब कालको घटाकर प्रवाह में देव है उसे मध्याह में देव है उसे कालको बढ़ाकर मध्याह में देना, यह कालकुद्धिकृत सूक्ष्म प्राध्वक दोष है। मूलाचारमें कहा है—

 <sup>&#</sup>x27;पाहुडिहं पुण दुविहं बादर सुद्धुमं च दुविह भेक्ककं । बोकस्सणमुक्तस्सण महकालोवट्टणा बस्बी ।। दिवसे पक्से मासे वास परसीय बादरं दुविहं । पुण्वपरमञ्ज्ञवेलं परियक्तं दुविह सुद्धुमं च ॥—मूलाबार, पिण्ड. १३-१४ गा.

\$

٤

٩

( तदपकुष्य पूर्वाह्वे यद्दीयते, यन्चापराह्वे देवमिति स्थितं तदपकुष्य मध्याह्वे यद्दीयते इत्यादि तत्सवै काळ-हानिकृतै सूक्ष्मं प्रामृतकं मण्यते । तथा यत् पूर्वाह्वे देवमिति स्थितं ) तदुत्कृष्य मध्याह्वादौ यद्दीयते तत्सवै काळवृद्धिकृतं सूक्ष्मं प्रामृतकम् । तथा चोक्तम्—

> 'हेघा प्राभृतकं स्यूष्ठं सूक्ष्मं तदुभयं हिघा । अवसर्पस्तथोत्सपः कालहान्यतिरेकतः ॥' 'परिवृत्या दिनादीनां हिविधं बादरं मतस् । दिनस्याद्यन्तमघ्यानां हेघा सूक्ष्मं विपयंयात् ॥' [

] 118811

भय बलिन्यस्ते स्रक्षयति--

यक्षादिबल्जिषोऽर्चासावद्यं वा यतौ बल्टिः । न्यस्तं क्षिप्त्वा पाकपात्रात्पात्यावौ स्थापितं क्वचित् ॥१२॥

यसादिविकिरोप.—पक्षनागमातृकाकुळवेवतापित्राचर्यं य. कृतो विकस्तस्य स्रेपो वत्ताविद्योऽशः । अर्घासावर्द्यं—यतिनिमित्तं चन्दनोद्गाकनादिः । पातिः—पात्रविद्येषः । क्वचित्—स्वगृहे परगृहे वा स्थाप- १२ निकायो धृतम् । तच्वान्यदात्रा द्योयमानं विरोधादिकं कुर्योदिति दुष्टम् ॥१२॥

प्राप्ततकके वो भेद हैं—चादर और सुद्धा। इनमें-से भी प्रत्येकके दो भेद हैं—चत्कर्षण और अपकर्षण। चत्कर्षण अर्थात् काळदृद्धि, अपकर्षण अर्थात् काळदृति। दिवस, पद्धा, मास और वर्षमे द्दानि या दृद्धि करके देनेसे वादरके दो भेद है और पूर्वाह, अपराह्व एवं सध्याह्व-की वेळाको घटा-चढ़ाकर देनेसे सुद्धम प्राभृतकके दो भेद हैं।

पिण्डनियेकि (गा. २८५ आदि ) में भी भेद तो ये ही कहे हैं फिन्त टीकामें उनका सम्बीकरण इस प्रकार किया है-विहार करते हुए समागत साधुओंको देखकर कोई आवक विचारता है-यदि ज्योतिपियोंके द्वारा वतलाये गये दिन विवाह करूँगा तो सामगण विहार करने चले जायेंगे। तब मेरे विवाहमें वने मोरक आदि साधुओंके उपयोगमें नहीं आ सकेंगे। पेसा सोचकर जल्दी विवाह रचाता है। या यदि विवाह बस्दी होनेवाछा हो और साधु समुदाय देरमें आनेवाला हो तो विवाह देरसे करता है यह बादर प्रास्नक दोप है। कोई स्त्री थैठी सूत कातती है। बालक भोजन मॉगवा है तो कहती है-रुईकी पूनी बना हूँ वो तुमे भोजन दूंगी। इसी बीचमें यदि सामु आते हुए सुन हे तो वह नहीं आता है क्योंकि चसके बानेसे बसे साधके हिए जल्दी बठना होगा और बसने को वालकसे पूनी कावनेके पश्चात मोजन देनेकी प्रतिज्ञा की थी उससे पहले ही मोजन देनेपर अवसर्पण होव होता है। अथवा कातती हुई स्त्री वालकके भोजन गाँगनेपर कहती है-किसी दूसरे कामसे टूर्गी तो तुझे भी भोजन दूंगी। इसी वीचमें यदि साघु आये और उसकी बात सन है तो छीट जाता है। अयवा साधुके न सुननेपर भी साधुके आनेपर बालक माँसे कहता है-अद क्यों नहीं चठती. अब तो साध आ गये, अब तो तुम्हें उठना ही होगा, अब तो साधुके कारण हमें भी मोजन मिलेगा। वालकके ये वचन सुनकर सामु मोबन नहीं छेता। यदि हे तो अवसर्पणका सहस प्राप्तिका दोष लगता है। इसी तरह उत्सर्पणरूप दोप भी जानना ॥११॥

विश और न्यस्त दोषका स्वरूप कहते हैं---

यक्ष, नाग, कुछदेवता, पितरों आदिके छिए वनाये गये उपहारमें से वचा हुआ अंश साधुको देना विछ दोष है। अथवा यितके निमित्तसे फूछ बोड़ना आदि सावस पूजाका 3

12

वय प्रादुष्कारक्रीते निर्दिशति---

पात्रादेः संक्रमः साघी कटाह्याविष्क्रियाऽऽगते । प्रादुष्कारः स्वान्यगोर्यविद्याद्यैः क्रीतसाहृतम् ॥१३॥

प्रादुष्कारः अय संक्रमः प्रकाशक्वेति द्वेषा । तत्र संयते गृहमायाते माजनमोजनादीनामन्यस्थानादन्यः स्थाने त्रमनं संक्रमः । कटकपाटकाण्डपटाचपनयनं माजनादीनाः मस्मादिनोदकादिना वा निर्माजनं प्रदीपन्तरुगा- द्विकं च प्रकाशः । स्वतं च-

'संक्रमस्य प्रकाशस्य प्रादुष्कारो द्विघा मतः। एकोऽत्र भाजनादीनां कटाविविषयोऽपरः॥' [

स्वेत्यादि—स्वस्यात्मनः सचित्तर्व्ववैष्वभादिषिरचित्तद्ववैश्व सुवर्णादिषिभाविषै प्रज्ञप्यादिविद्याचेष्टै-कादिमन्त्रस्थणैः ,परस्य वा तैरुमयैर्देव्यमावैर्यया संभवमाहृतं संयतं (-तै) भिक्षायां प्रविष्टे तां रे सन्द्रोज्यह्वयं तत् क्रीतिमिति दोषः कारुण्यदोषदर्शमात् । उक्तं च—

> 'क्रीतं तु द्विविषं द्रव्यं भावः स्वकपरं द्विषा । सचित्तादिभवो द्रव्यं भावो द्रव्यादिकं तथा ॥' ॥१३॥

आयोजन बिल है। भोजन पकानेके पात्रसे अन्य पात्रमें भोजन निकालकर कहीं अन्यत्र रख देना न्यस्त या स्थापित दोष है। ऐसे भोजनको यदि रखनेवाळेसे कोई दूसरा व्यक्ति स्टाकर दे देवे तो परस्परमें विरोध होनेकी सम्भावना रहती है।।१२।।

प्राद्धकार और कीत दोषको कहते हैं-

साधुके घरमें आ जानेपर भोजनके पात्रोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर छे जाना संक्रम नामक प्रादुष्कर दोष है। साधुके घरमें आ जानेपर चटाई, कपाट, पर्वा आदि हटाना, घरतनोंको मॉजना-घोना, दीपक जलाना आदि प्रकाल नामक प्रादुष्कर दोष है। साधुके सिक्षाके लिए प्रदेश करनेपर अपने, पराये या दोनोंके सचित्त द्रव्य वैल वगैरहसे अथवा अचित्त द्रव्य मुवर्ण वगैरहसे या विचा मन्त्रादि रूप भावोंसे या द्रव्य भाव दोनोंसे खरीदा गया भोज्य द्रव्य क्षीत दोषसे युक्त होता है।।१३॥

विशेषार्थ-मूलाचार (६।१५-१६) में कहा है - प्रादुष्कारके दो भेद हैं। मोजनके पात्रोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर छे जाना संक्रमण है। मण्डपमें प्रकाश करना प्रकाश

वोष है।

क्रीतके दो सेद हैं—द्रन्य और भाष। इन दोनोंके भी दो-दो भेद हैं—स्वद्रन्य-परद्रन्य, स्वभाव परभाव। गाय-भेंस वगैरह सचित्त द्रन्य है। विद्या सन्त्र आदि भाष है। मुनिके भिक्षाके छिए प्रविष्ट होनेपर अपना या पराया सचित्त आदि द्रन्य देकर तथा स्वमन्त्र-परमन्त्र या स्वविद्या-परविद्याको देकर आहार खरीदकर देना क्रीत दोष है। इससे सामुके

१. चेटका म. कु. च. ।

२. तान् म. कु. च. ।

 <sup>&#</sup>x27;पादुकारो दुविहो संकमण पयासणा य वोषव्यो । भायणभोयणदीणं मंडविषरळादियं कमसो' ॥

४. 'कीदमणं पुण दुविहं दल्वं मानं च सगपरं दुविहं । सच्चित्तादीदानं विज्जामंतादि मानं च' ॥

**षय प्रामित्यपरिवर्तितयोः स्वरूपमाह**—

उद्धारानीतमसादि प्रामित्यं नृद्धचनृद्धिमत् । ब्रोह्यन्नाद्येन साल्यसासुगत्तं परिवर्तितम् ॥१४॥

वृद्धधवृद्धिमत्—सर्वृद्धिकमवृद्धिकं चेत्सर्थः । उनतं च— 'भक्तादिकमृणं यञ्च तत्प्रामित्समुद्दाहृतस् । तत्पुनिद्विविधं प्रोक्तं सवृद्धिकमयेतरत् ॥' [

7

दोपत्वं चास्य दातुः क्लेशायासचरणादिकदर्यनकरणात् । त्रीह्यर्श्व--यष्टिकमक्तम् । उपात्तं--सामुम्यो दात्यामीति गृहोतम् । दोपत्वं चास्य दातुः क्लेशकरणात् । एक्तं च---

> 'ब्रीहिमकादिभिः शास्त्रिमकावं स्वीकृतं च यत् । संयतानां प्रदानाय तत्परीवर्तिभव्यते ॥' [

] 11\$811

चित्तमें करणामान उत्पन्न होता है। पिण्ड निर्युक्ति (गा. २९९ लानि) में भी प्रादुक्तरणके ये वो भेद किये हैं। उनका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है—तीन प्रकारके नृत्हे होते हैं—एक घरके अन्दर निसे वाहर भी रखा जा सकता है, दूसरा वाहर नो पहलेसे दाना है, तीसरा नो वाहरमें साधुके निमित्त बनाया गया है। साधुको आता देखकर गृहिणी सरलमावसे कहती है—महाराज! आप अन्यकारमें भिक्षा नहीं लेते इसलिए वाहर ही दनाया है। अथवा साधुके दोषकी आशंकासे पृष्ठनेपर गृहिणी सरलमावसे उक्त उत्तरी है। यह संक्रामण प्रायुक्तरण दोष है। प्रकाशके लिए दीवारमें छेद करनेपर या छोटे द्वारको नवा करनेपर या दूसरा द्वार बनवानेपर या दीपक आदि जलानेपर साधु यदि पृक्ते तो सरल भावसे उक्त उत्तर देनेपर साधु प्रादुक्तरण होषसे दुष्ट मोजन नहीं करते। क्रीव दोषका कथन भी उक्त प्रकार है। अनेक दृष्टान्तोंके द्वारा उसे स्पष्ट किया है।।१३॥

प्रामित्य और परिवर्तित दोवोंका स्वरूप कहते हैं-

सुनिको दान देनेके लिए जो अन्न आदि उदार रूपसे लिया जाता है वह प्रामित्य दोपसे युक्त है। वह दो प्रकारका होता है—एक वृद्धिमत् अर्थात् विसपर ब्याजके रूपमें छोटाते समय कुछ अधिक देना होता है और दूसरा अवृद्धिमत् अर्थात् वेन्याज। साँठी चावल आदिके बदलेमें शालिचावल आदि लेना परिवर्तित दोष है ॥१४॥

विशेपार्य—जव किसीसे कोई अझ वगैरह क्वार लिया जाता है तो मापकर लिया जाता है इसीसे इस दोषका नाम प्रामित्य है। जो प्रमितसे वना है। प्राकृत शन्दकोशमें पामिन्चका अर्थ क्यार लेना है। इसीसे मूलाचारके संस्कृत टीकाकारने इसे ऋणदोप नाम दिया है। लिखा है—चर्याके लिए भिक्षुके आनेपर हाता दूसरेके घर जाकर खाद्य वस्तु माँगता है—"तुन्हें चावल आदि वृद्धि सिहत या वृद्धिरिहत दूँगा मुझे खाद्य वगैरह हो।" इस प्रकार लेकर मुनियोंको देता है। यह प्रामित्य दोप है क्योंकि दाताके लिए क्लेशका कारण होता है। पिण्ड निर्शुक्तिमें एक कथा देकर वतलाया है कि कैसे यह ऋण दाताके कष्टका कारण होता है। इसी तरह साधुको विह्या भोजन देनेकी मावनासे मोटे चावलके ववलेंमें विद्या चावल आदि लेकर साधुको देना परावर्त दोष है। यह भी दाताके क्लेशका कारण होता है। दाताको जो कुळ जैसा भी घरमें हो वही साधुको देना चाहिए॥१४॥

ŝ

18

वय निषिद्धं समेदप्रमेदमाह्— निषिद्धमीदवरं भर्त्रा व्यक्ताव्यक्तोभयात्मना । वारितं दानसन्येन तन्मन्येन त्वनीदवरम् ॥१९॥

भन्नीं—प्रमुणा । व्यक्तः—प्रेसापूर्वकारी वा बृद्धो वाऽसारसो वा । आरसा मन्त्र्यास्यः ! सहारसंवंत्यंत इति सारसः स्वामी । व तथामूतो यः सोऽसारसः स्वतन्त्र इत्यर्थः । अव्यक्तः—अग्रेसापूर्वकारी वा

श्र बालो वा सारसो वा । उभयः—व्यक्ताव्यक्तरूपः । दानं—वीयमानमीदनादिकम् । तन्मन्येन—मर्तारमात्मानं मन्यमानेन अमात्यादिना । तत्रायाद्यस्त्रेषा । व्यक्तेद्वरोण वारितं दानं यदा साधु मृह्णाति तदा व्यक्तेव्वरो नाम वीयः । यदा अव्यक्तेव वारितं

श्र मृह्णाति सदाऽव्यक्तेद्वरो नाम । यदैकेन वानपतिना व्यक्तेन द्वितीयेन चाव्यक्तेन वारितं मृह्णाति तदा व्यक्तेन वार्ति ।

श्र मृह्णाति सदाऽव्यक्तेद्वरो नाम । यदैकेन वानपतिना व्यक्तेन द्वितीयेन चाव्यक्तेन वारितं मृह्णाति तदा व्यक्ताव्यक्तेद्वरो नाम तृतीय ईववराव्यस्य निषद्वभेदस्य मेदः स्यात् । प्यमनीद्वरोऽपि व्याक्ष्मियम् । यन्वकेन वीयते
वन्येन च निर्विद्वचते नेष्यते वा तदिष मृह्णमाणं दोषाय स्याद् विरोवापायाद्यनुवङ्गाविष्ठेवात् । वस्तुनः—

'अणिसिट्टं पुण दुविहं ईस्सरें णिस्सर ह णिस्सरं व दुवियप्पं। पढमेस्सर सारक्तं वत्तावत्तं च संवाडं ॥' [ मूलावार-गा. ४४४ ]

इत्यस्य टीकार्या बहुवा व्याख्यान(-तं) तदत्रैव कुछकैः स्वनुद्धपात्रवतार्ययतुं छक्यत इति न सूत्र-१५ विरोधः शङ्ख्यः ॥१५॥

भेद-प्रभेद सहित निषद्ध दोषको कहते हैं-

न्यक्त, अन्यक्त और उभयरूप स्वामीके द्वारा मना की गयी वस्तु साधको देना ईश्वर निषिद्ध नामक दोष है। और अपनेको स्वामी माननेवाले किसी अर्न्यके द्वारा मना की गयी वस्तका दान देना अनीश्वर निषिद्ध नामक दोष है। १९४॥

विशेषार्थ — मूलाचारमें उसकी संस्कृत टीकामें आचार्य वसुनन्दीने इस दोषका नाम अनीशार्य विया है। उसका ज्याख्यान करते हुए उन्होंने लिखा है—इसके दो भेद हैं—ईश्वर और अनीश्वर। अनीश अर्थात् अप्रधान अर्थ जिस ओदन आदिका कारण है वह माठ वगैरह अनीशार्थ है। उसके प्रहण करनेमें जो दोष है उसका नाम भी अनीशार्थ है। कारणमें कार्यका उपचार है। वह अनीशार्थ ईश्वर और अनीश्वरके भेदसे दो प्रकारका है। उस दो प्रकारके भी चार प्रकार हैं। स्वामी वान देना चाहता है और सेवक रोकते हैं ऐसे अन्नको प्रहण करनेसे ईश्वर नामक अनीशार्थ दोष होता है। उसके भी तीन भेद हैं—अपल, अञ्चक और ज्यक्ताव्यक। जो अपना अधिकार स्वयं रखता है परकी अपेक्षा नहीं करता वह ज्यक्त है। जो परकी अपेक्षा रखता है वह अन्यक है। ऐसे दो ज्यक्तियोंको अभ्य कहते हैं। इसी तरह अनीश्वर दोषके भी तीन मेद होते हैं। दानका स्वामी दान देना चाहे और दूसरा रोके तो ईश्वर अनीशार्थ दोष है और जो स्वामी नहीं है वह दे तो अनीश्वर अनीशार्थ दोष है। ऐसा प्रतीत होता है कि टीकाकार प्रकृत विषयमें स्पष्ट नहीं थे। उन्होंने अथवा करके कई प्रकारसे भेदोंकी संगति वैठानेका प्रयत्न किया है। पहले दोषका नाम

१. निषिद्धत्वेनेष्यते म. कु. च. ।

२. इस्सरमह णिस्सरं च दुवि-मूडाचार ।

व, 'अणिसट्ठं पुण दुविहं इस्सर मह णिस्सरं च दुवियणं । वदिमस्सरं सारक्कं बत्तावत्तं च संवाहं' ॥—३।२५

₹

3

१२

सथाभिहतदोपं व्याचव्टे--

श्रीन् सप्त वा गृहान् पङ्क्त्या स्थितान्युक्त्वाऽन्यतोऽखिलात् । देशादयोग्यमायातमन्नाद्यभिद्वतं यतेः ॥१६॥

अन्यतः — उक्तविपरीतगृहस्रक्षणात् स्वपरमामदेशस्त्रमाण्यः । समिहृतं हि द्विविषं देशामिहृतं सर्वाभिहृतं ता । देशाभिहृतं पुनिहृषा-आवृत्तमावृतं स । सर्वाभिहृतं तु चतुर्धा स्वप्रामादागतं परप्रामादागतं स्वदेशादागतं परदेशादागतं चेति । सत्र प्रामे स्वीयते स स्वप्रामः । तत्र पूर्वपाटकादपरपाटकेऽभरपाटकाच्य पूर्वपाटके भोजनादेर्नयनं स्वप्रामाभिहृतम् । प्रसुरेपांपसदोषदर्शनात् । एवं वोपमप्यहाम् । तथा चोक्तम —

'देशतः सर्वतो वापि श्रेयं त्विमहृतं हिषा । बादृतानादृतत्वेन स्याद्देशाभिहृतं हिषा ॥ ऋजुनृत्या त्रिसप्तम्यः प्राप्तं वेरुमस्य आदृतम् । ततः परत आनीतं विपरीतमनादृतम् ॥ स्वपरप्रामदेशेषु चतुर्धाभिहृतं परस् । प्राक् परुवात्पाटकानां च शेषमध्येवमादिशेत् ॥' [

] ઘર્ષા

अयोद्भिशाच्छेचदोषयोः स्वरूपं विवृणोति---

पिहितं लाञ्छतं बाज्यगुडाद्युद्घाटच वीयते । यसबुद्धिन्तमाच्छेदं वेयं राजाविभीवितैः ॥१७॥ 14

अनीशार्थ दिया है, पीछे अथवा करके अनिस्ष्ट नाम दिया है। अनिस्ष्टका अर्थ होता है निषिद्ध। पं. आशाघरजीने निषिद्ध नाम दिया है ( इवे. पिण्डनिर्युक्तिमें मी अनिस्ष्ट नाम ही है। ईश्वरके द्वारा निस्ष्ट किन्तु अनीश्वरके द्वारा अनिस्ष्ट या अनीश्वरके द्वारा निस्ष्ट और ईश्वरके द्वारा अनिस्ष्ट वस्तुका प्रहण निषिद्ध नामक दोष है।।१५॥।

अभिहत दोषको कहते हैं---

पंकिरूपसे स्थित तीन या सात घरोंको छोड़कर शेष समी स्थानोंसे आया हुआ

भोजन आदि मुनिके अयोग्य होता है। उसको प्रहण करना अभिद्वत दोप है।।१६॥

विशेषार्थ — मूळाचार (६।१९) में प्राक्त शब्द अभिहद है। संस्कृत टीकाकारने उसका संस्कृत रूप 'अभिवट' रखा है। और इस तरह इस दोषको अभिवट नाम दिया है जो उचित प्रतीत नहीं दोता। अभिहदका संस्कृत रूप अभिहत या अभ्याहृत होता है। वहीं उचित प्रतीत नहीं दोता। अभिहदका संस्कृत रूप अभिहत या अभ्याहृत होता है। वहीं उचित हैं। उसीसे उसके अर्थका नोच होता है। मूळाचारमें अभिहृतके दो मेद किये हैं— देशामिहत और सर्वाभिहत । जिस घरमे गुनिका आहार हो उस घरकी सीची पंकिमें स्थित तीन या सात घरोंसे आया हुआ मोजन आदि प्रहण योग्य होता है। यदि सीची पंकिके तीन या सात घरोंसे जाया हुआ मोजन आदि आया हो या सीची पंकिसे विपरीत घरोंसे आया हो, या यहाँ नहाँके घरोंसे आया हो तो वह प्रहण योग्य नहीं होता। इने. पिण्डिनर्युक्तिमें इस दोपका नाम अभ्याहृत है। और उसका स्वरूप यही है। अभ्याहृतका अर्थ होता है सब ओरसे छाया गया। ऐसा मोजन अप्राह्म होता है।।१६॥

आगे उद्भित्र और अच्छेच दोषका स्वरूप कहते हैं—

जो घी, गुड़ आदि द्रव्य किसी उक्कन वगैरहसे ढका हो या किसीके नामकी मोहर आदिसे चिह्नित हो और उसे हटाकर दिया जाता है नह उद्मिन्न कहा जाता है। उसमें Ę

٩

88

पिहितं—पिधानेन कर्दमकाक्षादिना वा संकृतम् । काञ्चितं नाम विम्वादिना मृद्रितम् । दोवलं चास्य पिपीलिकादिप्रवेशदर्शनात् इति । राजादिभीषितै:—कुटुम्बिकेरिति खेषः । यदा हि संग्रतानां हि भिक्षायमं ३ दृष्ट्रा राजा तत्तृत्यो वा चौरादिशं कुटुम्बिकान् यदि संग्रतानामाग्रताना भिक्षादानं न करिष्यय तदा गुणाकं द्रव्यमपहरिष्यामो आमाद्वा निर्वासयिष्याम इति भीषयित्वा दापयति तदा तदादीयमानमाच्छेशनामा दोपः स्यात् । तक्तं च—

'संयतश्रममाछोक्य गीषयित्वा प्रदापितम् । राजचौरादिभियंचदाछेचमिति कोर्तितम् ॥' [

] [[\$0]]

अय मालारोहणदोषमाह-

निश्रेण्याविभिराष्ट्यं माळमादाय दीयते । यद्वय्यं संयतेम्यस्तन्माळारोष्ट्रणमिष्यते ॥१८॥ मालां—गृहोर्ज्यभागम् । बोषत्वं चात्र बातुरपायदर्शनात् ॥१८॥

भवैनमुद्गमदोपान् व्यास्थाय साम्प्रतमुत्पावनदोषान् व्यास्थातुमुद्दिशति—
, उत्पादनास्तु वात्री,दूर्तानिमत्ते वनीपकाचीवी ।
क्रोधाद्याः प्रागनुन्तिवैद्यकविद्याद्य मन्त्रवर्णनद्याः ॥१९॥

मींटी आदि बुस जाती हैं। तथा राजा आदिके भयसे जो दान दिया जाता है वह अच्छेष कहा जाता है।।१७॥

विशेषार्थ—पिण्ड निर्युक्तिं (गा. २४८) में कहा है—'वन्द वीके पात्र वगैरहका ग्रुख खोळनेसे छह कायके जीवोंकी विराधना होती है। तथा साधुके निमित्तसे पीपेका ग्रुँह खोळनेपर असे रखे तेळ-बीका उपयोग परिवारके ळिए क्रय-विक्रयके ळिए किया जाता है। इसी तरह बन्द कपाटोंको खोळनेपर भी जीव विराधना होती है यह डिह्मनन होव है।' आच्छेय दोपके तीन भेद किये हैं—प्रमु विषयक, स्वामी विषयक और स्तेन विषयक। यहि कोई स्वामी या प्रमु यतियोंके ळिए किसीके आहारादिको चळपूर्वक छीनकर साधुको देता है तो ऐसा आहार यतियोंके अयोग्य है। इसी तरह चोरोंके द्वारा दूसरोंसे बळपूर्वक छीनकर दिया गया आहार भी साधुके अयोग्य है। इसी तरह चोरोंके द्वारा दूसरोंसे बळपूर्वक छीनकर दिया गया आहार भी साधुके अयोग्य है। इसी तरह चोरोंके द्वारा दूसरोंसे बळपूर्वक छीनकर हिया गया आहार भी साधुके अयोग्य है। इसी तरह चोरोंके द्वारा दूसरोंसे बळपूर्वक छीनकर हिया

धागे मालारोहण दोषको कहते हैं-

सीढ़ी आदिके द्वारा घरके ऊपरी भागमें चढ़कर और वहाँसे लाकर जो द्रव्य सामुर्जी-

को दिया जाता है इसे मालारोहण कहते हैं ॥१८॥

विशेषाय—पिण्डिनियुक्ति (गा. ३५७) में मालारोहणके हो भेद किये है—जमन्य और उत्कृष्ट । ऊँचे छीके आदिपर रखे हुए मिष्टान्न वगैरहको दोनों पैरोंपर खड़े होकर उपककर छेकर देना जघन्य मालारोहण है और सीढ़ी वगैरहसे अपर चढ़कर बहाँसे लाकर देना उत्कृष्ट मालारोहण है ॥१८॥

इस प्रकार उद्गम दोषोंका कथन करके उत्पादन दोषोंको कहते हैं— उत्पादन दोषके सोछह भेद हैं—धात्री, दूत, निमित्त, वनीपक्षचन, आजीव, क्रोध, मान, माया, छोभ, पूर्वस्तवन, पश्चात् स्तवन, वैद्यक, विद्या, मन्त्र, चूण और वश ॥१९॥

 <sup>&#</sup>x27;उविभन्ने छमकाया वाणे कयविनकए य बहिगरणं । ते चेव कवाहिम वि सविसेसा चंतुमाईसु' ॥

₹

٩

चरनादादयो ययोद्देशं वरयन्ते ॥१९॥ वय पञ्चया घात्रीदोषमाह—

> मार्सन-क्रीहन-स्तन्यपान-स्वापन-मण्डनम् । वाले प्रयोक्तुर्यंत्रीती दशे दोषः स घात्रिका ॥२०॥

प्रयोक्तः—स्वरं कर्तुः कार्यात्तुरुपरेष्ट्रका यत्यादेः । प्रीतः—अनुरक्तो गृहस्यः । धात्रिका—भात्री-मंत्रः । पद्मषा हि षात्री मार्जन-भण्डन-रोठापन-शीराज्याधामीनेदात् । वार्जनादिभिक्ष कर्मभिवरिक प्रयुक्ति-भोजनारिकमुत्ताद्य भजतो गार्जनधाध्यादिसंतो दोदः पञ्चधा स्यात् स्वाच्यायविनाधामार्गदूषणादिदोपदर्शनात् । दस्ते च—

'स्नानभूपापयःकीडामानुषात्रोत्रभेदतः । पद्मषा षात्रिकाकार्यादुलादो षात्रिकामलः ॥' [ लप दतनिमनदोषो गाकरोति—

] 112011

विशेषार्थ-उद्गम दोष तो गृहस्थेकि द्वारा होते हैं और उत्पादन दोष साधुके द्वारा होते हैं। श्रेतान्वेर परन्पराम भी वे १६ उत्पादन होष कहे हैं॥१९॥

पाँच प्रकारके धार्त्रा शेषको कहते है--

यालकको नहलाना, खिलाना, दूध पिलाना, मुलाना और और आभूपित करना इन पौप फर्मोके फरनेवाल साधुपर प्रसन्न होकर गृहस्थ उसे जो दान देवा है वह धात्रिका दोपसे दपित है।।२०॥

विशेषार्थ—को वात्यकका पाछत-पोषण करती है उसे वात्री या घाय कहते है। वह पार्त्रा पांच प्रकारकी होती है। स्नान करानेवार्छ। मार्जन वात्री है। खिलानेवार्छी क्रीडन घात्री है। दूध पिलानेवार्छी दूध घात्री है। सुलानेवार्छी स्थापन वात्री है। खीर सूपण आदि वारण फरानेवार्छी मण्डन धाय है। जो साधु गृहम्थसे कहता है कि वालकका असुक प्रकारसे नहलाना चाहिए आदि। जोर प्रहस्थ उसके इस उपदेशसे प्रसन्न होकर उसे दान देता है और साधु छंता है तो वह साधु धात्री नामक दोपका मागी होता है। इसी प्रकार पाँचों दोपोंको समझना। पिण्डनियुक्ति पाँचों धात्री दोपोंके छत और कारितकी अपेक्षा दो-दो भेद किये हैं और प्रत्येकको उदाहरण देकर विस्तारसे समझाया है। यथा—भिक्षाके लिए प्रविष्ट साधु वालकको रोता देखकर पृष्टता है वह क्यों रोता है। मूखा है तो दूध पिलाओ पीछे मुझे मिला दो। या यह पृष्टनेपर कि वालक क्यों रोता है। गृहिणी कहतों है, हमारी धाय दूमरेके यहाँ चर्छी गयी है। तो साधु पृष्टता है कि तुम्हारी वाय कैसी है बृद्धा वा जवान, गोरी वा काली, मोटी वा पतर्छा। में उसे खोजकर लाउँगा। इस तरहसे प्राप्त मोजन घात्री दोपसे दूिपत होता है। शिला

भागे दूत और निमित्त दोपको कहते हैं-

१. श्रेलास्वापनसीराम्बु अ. बु. स. १.

२, 'षाई दूइ निमित्ते बाजीव वशीमगे तिगिष्टा थ । कोहे माणे माया कोभे य हवति दस ए ए ॥ पुष्टि पच्छा संपव विष्का मेरी य शुन्न कोगे य । चप्पायणाइ दोसा सोळसमे मूळकम्मे य'॥—विष्डति ४०८-९ गा. ।

# दूतोऽशनादेरादानं संदेशनयनादिना । तोषितादृातुरष्टाङ्गनिभित्तेन निमित्तकम् ॥२१॥

दूतः । दोषत्वं पास्य दूतकर्मशासनदूषणात् । उक्तं प-'जलस्थलनभःस्वात्त्यग्रामस्वपरदेशतः ।
सम्बन्धे वचसो नीतिर्दूतदोषो भवेदसौ ॥' [

अष्टाङ्गिनिमित्तेन-व्यक्षनादिदर्शनपूर्वकषुमाशुभक्षाने । तत्र व्यक्षनं-मसकतिलकादिकम् । अङ्गकरचरणादि । स्वरः--शब्दः । श्रिष्ठ---खड्गादिप्रहारो वस्त्रादिखेदो वा । भौमं----पूर्मिविमागः । आन्तरिख--मादित्यप्रहाखुदयास्तमनम् । छक्षणं---निन्दकावर्तपद्यचक्रादिकम् । स्वप्नः श्रुप्तस्य हस्ति-विमानमहिषारोहणादिवर्षानम् । भूमिगर्जनं विग्वहादिरत्रवान्तमीवः । उनसं च----

'छाञ्छनां ङ्गस्वर' छिन्नं भौमं चैव नसोगतम् । छक्षणं स्वप्नेतस्चेति निमित्तं त्वष्टघा भवेत् ॥' [

दोषत्वं चात्र रसास्वादनदैन्यादिदोषदर्शनात् ॥२१॥

किसी सम्बन्धीके मौखिक या लिखित सन्देशके पहुँचाने आदिसे सन्तुष्ट हुए वातासे भोजन आदि प्रहण करना दूत दोष है। अष्टांगनिमित्त बतलानेसे सन्तुष्ट हुए वाताके द्वारा दिये हुए आहारको ग्रहण करना निमित्त दोष है।।२१।।

विशेपार्थं — मूळाचारमें कैंद्दा है — 'जिस प्राममें या जिस देशमें साधु रहता, हो वह उसका स्वप्नाम और स्वदेश है। साधु जळ-यळ या आकाशसे, स्वप्नामसे परप्राम या स्वदेशसे परदेश जाता हो तो कोई गृहस्थ कहे कि महाराज! मेरा यह सन्देश छे जाता। उस सन्देश को पानेवाळा गृहस्थ यदि प्रसन्त होकर साधुको आहार आदि दे और वह छे तो उसे दूवी दोष छगता है।

सहानिमित्त आठ है—ज्यंजन, अंग, स्वर, छिन्न, सौम, अन्तरीक्ष, छक्षण, स्वप्न । श्रारिके अवयवोंको अंग कहते हैं। उनवर जो तिळ, मशक आदि होते हैं उन्हें ज्यंजन कहते हैं। शब्दको स्वर कहते हैं। तळवार आदिके प्रहारको या वक्ष आदिके छेरको छिन्न कहते हैं। सूर्य आदिके उदय-अस्त आदिको अन्तरीक्ष कहते हैं। श्रारिमें जो कमळ चक्र आदि चिह्न होते हैं उन्हें छक्षण कहते हैं। स्वप्न तो प्रसिद्ध है। इन आठ महानिमित्तोंके द्वारा भावी शुमाशुभ बतळाकर यदि भोजनादि प्राप्त किया जाता है तो वह निमित्त नामक उत्पादन होष है। पिण्डनियुक्ति (गा. ४३६) में निमित्त होपकी बुराई वतळानेके छिए एक कथा दी है—एक ग्रामनायक परदेश गया। उसकी पत्नीने किसी निमित्तज्ञानी साधुसे अपने पतिकी कुशळवार्ता पूछी। उसने बताया कि वह शीष्र आयेगा। उधर परदेशमें प्रामनायकके मनमें हुआ कि मैं चुपचाप एकाकी जाकर देखूँ कि मेरी पत्नी दुश्शीला है या सुशीला। उधर प्राममें सव लोग साधुके कथनातुसार उसकी प्रतीक्षा करते बैठे थे। जैसे ही वह पहुँचा सब आ गये। उसने पूछा—दुम लोगोंको मेरे आतेका

१. सम्बन्धि---भ. कु. च.।

२. स्वपनश्चेति—भ. मु. च.।

३. 'जलबलवायासगर्व संयपरगामे सवेसपरवेसे । संवंधिवयणणयणं दूदीदोसो हवदि एसो' ॥—६१२९

ş

Ę

12

अय वनीपकाबीवदोपावाह-

दातुः पुण्यं श्वादिदानादस्त्येवेत्यनुवृत्तिवाक् । वनीयकोक्तिराजीवो वृत्तिः शित्यकुळादिना ॥२२॥

दातुरित्यादि--- शुनक-काक-कुष्टाद्यार्तमध्याह्नकाळागतमांसाद्यासन्तविजदीक्षोपजीवि-पावर्वस्थतापसादि-धमणळात्रादिस्यो दत्ते पुण्यमस्ति न वेति दानपतिना पृष्ठे सत्यस्त्येवेत्यनुकूळक्चनं शोजनाद्यर्थं वनीपकवचनं नाम दोपो दीनत्त्रादिदोषदर्शनात् । उक्तं च---

> 'साण-िकविण-ितिहि-माहण-पासंडिय-सवण-कागदाणादी । पुण्णं ण वेति पुट्ठे पुष्णं तिय वणिवयं वयणं ॥' [ मूछाचार गा. ४५१ ]

वृत्तिरित्यादि---इस्तविज्ञान - कुछ - जात्यैश्वर्यतपोऽनुग्रानान्यात्मनो निर्दिश्य जीवनकरणिमत्यर्थः । उनतं च---

'बाजीवस्तप ऐश्वर्यं शिल्पं जातिस्तया कुछस् । तैस्तूत्पादनमाजीव एष दोषः प्रकथ्यते ॥'

दोपत्वं चात्र वीर्यागृहनदीनत्वादिदोपदर्शनात् ॥२२॥

मध हस्तिकल्पादिनगरजातास्थानप्रकाशनमुखेन कोशादिसंज्ञादचतुरो दोपानाह-

पता कैसे लगा। सब बोले—तुम्हारी पत्नीने कहा था। उस समय वह साधु भी उसके घरमें उपियत था। पितने पत्नीसे पूछा—तुमने मेरा आना कैसे जाना । वह बोली—साधुके निमित्तज्ञानसे जाना। तब उसने पुनः पूछा—उसका विश्वास कैसे किया ? पत्नी बोली— तुम्हारे साथ मैंने पहले जो कुछ नेष्टाएँ कीं, वार्तालाप किया, यहाँ तक कि मेरे गुद्ध प्रदेशमें जो चिह्न है वह सब साधुने सच-सच वतला दिया। तब वह कुद्ध होकर साधुसे बोला— वतलाओ इस घोड़ीके गर्भमें क्या है ! साधुने कहा—पॉच रंगका वच्चा। उसने तुरन्त घोड़ीका पेट फाड़ डाला। उसमें से बैसा ही वच्चा निकला। तब उसने साधुसे कहा—यहि तुम्हारा कथन सत्य न निकलता तो तुम भी जीवित न रहते। अतः साधुको निमित्तका 'प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए।।२१॥

वनीपक और आजीव दोषको कहते हैं-

कुत्ते आदिको दान करनेसे पुण्य होता ही है इस प्रकार दाताके अनुकूछ वचन कहकर भोजन प्राप्त करना वनीपकवचन नामक दोष है। अपने हस्तविज्ञान, कुछ, जाति, पेरवर्य, तप आदिका वर्णन करके मोजन प्राप्त करना आजीव नामक दोष है॥२२॥

विज्ञेपार्थं —वात्पर्यं यह है कि दावाने पूछा—कुचा, कीआ, कुष्ट आदि ज्याधिसे पीड़िव अविथि, 'मध्याह काल्में आये सिक्षुक, मांसमधी ब्राह्मण, दीखासे जीविका करनेवाले पार्वस्य तापस आदि क्रमण, छात्र आदिको दान देनेमें पुण्य है या नहीं ? मोजन प्राप्त करनेके लिए 'अवश्य पुण्य है' ऐसा कहना वनीपक वचन नामक दोप है क्योंकि उसमें दीनता पायी जाती है। वनीपकका अर्थ है याचक—मिस्तारी! मिस्तारी-जैसे वचन वोलकर मोजन प्राप्त करना दोष है। मूलाचारमें मी ऐसा ही कहा है॥२॥

आगे इस्तिकल्प आदि नगरोंमें घटित घटनाओंके प्रकाशन हारा कोघ, मान, माया, लोम नामके नार दोपोंको कहते हैं—

ş

## क्रोघादियलाददतऋस्वारस्तदभिषा मुनेदींषाः । पुरहस्तिकल्पवेन्नातटकासीरासीयनवत् स्युः॥२३॥

तदिभिषाः —क्रोध-मान-भागा-छोशनामानः । कासी-—नाराणसी । कथास्तूत्प्रेक्य वाच्याः ॥२३॥ अय पूर्वसंस्तव-पश्चारसंस्तवदोषानाह—

हस्तिकलपपुर, वेन्नातट, कासी और रासीयन नामके नगरोंकी तरह क्रोध, मान, माया और लोमके वलसे भोजन प्राप्त करनेवाले मुनिके क्रोध, मान, माया, लोम नामके होष होते हैं ॥२३॥

ं विशेषार्थ--यदि साधु क्रोध करके भिक्षा प्राप्त करता है तो क्रोध नामका क्लादन दोष होता है। यदि मान करके मिक्षा प्राप्त करता है तो मानदोप होता है। यदि मायाचार करके सिक्षा उत्पन्न करता है तो साया नामक उत्पादन दोप होता है। यदि छोम दिखलाकर भिक्षा प्राप्त करता है तो छोभ नामक खरपादन दोप होता है। हस्तिकल्प नगरमें किसी साधु-ने क्रोध करके मिक्षा प्राप्त की थी। वेन्नातट नगरमें किसी साधुने मानसे मिक्षा प्राप्त की थी। वाराणसीमें किसी साधुने मायाचार करके भिक्षा प्राप्त की थी। राशियानमें किसी साधुने छोभ वतलाकर भिक्षा प्राप्त की थी। मूलाचारमें (६।३५) इन नगरोंका उल्लेख मात्र है और टीक़ाक़ारने केवल इतना लिखा है कि इनकी कथा कह लेना चाहिए। पिण्डनियुँकिमें (गा. ४६१) धन नगरोंका नाम हस्तकल्प, गिरिपुष्पित, राजगृह और चम्पा दिया है। और कथाएँ भी दी हैं—हस्तकल्प नगरमें किसी ब्राह्मणके घरमें किसी मृतकके सासिक श्राद्धपर किसी साधुने मिछाके छिए प्रवेश किया। किन्तु द्वारपाछने मना कर दिया। तब साधुने क़ुद्ध होकर कहा-आगे देना। दैवयोगसे फिर कोई उस घरमें गर गया। उसके मासिक श्राद्ध पर पुनः वह साधु भिक्षाके छिए आया । द्वारपाछने पुनः मना किया और वह पुनः क्रुद्ध होकर वोला-आगे देना। दैवयोगसे चसी वरमें फिर एक मतुष्य मर गया। उसके मासिक श्राद्भपर पुनः वह मिक्षु मिक्षाके लिए आया। द्वारपालने पुनः रोका और साधुने पुनः 'आगे देना' कहा। यह सुनकर द्वारपालने विचारा-पहले भी इसने हो बार शाप दिया और दो आदमी मर गये। यह तीसरी वेळा है। फिर कोई न सर जाये। यह विचारकर उसने गृहस्वामीसे सब वृत्तान्त कहा । और गृहस्वामीने सादर क्षना-याचना पूर्वक साधुको भोजन दिया। यह क्रोघिषण्डका उदाहरण है। इसी तरह एक साधु एक गृहिणीके घर जाकर भिक्षामें सेवई मांगता है। किन्तु गृहिणी नहीं देती। तब सामु अहंकार में भरकर किसी तरह उस खीका अहंकार चूर्ण करनेके लिए उसके पतिसे सेवई प्राप्त करता है। यह भानसे प्राप्त आहारका ख्दाहरण है। इसी तरह माया और डोसके भी उदाहरण हैं। इवेताम्बर परम्परामें साधु घर-घर जाकर पात्रमें भिक्षा छेते हैं। इसिछए ये कथानक उनमें घटित होते हैं। दिगम्बर परम्परामें तो इस तरह मिक्का मॉगनेकी पद्धति नहीं है। अतः प्रकारान्तरसे इन दोषोंकी योजना करनी चाहिए। यथा-सुस्वादु भोजनके छोमसे समृद्ध श्रावकोंको फाटकेके आँक बतछानेका छोम देकर मोजनादि प्राप्त करना। या क्रुद्ध होकर शापका सय देकर कुछ प्राप्त करना आदि ॥२३॥

आगे पूर्वस्तुति और पश्चात् स्तुतिदोषोंको कहते हैं-

## स्तुत्वा बानपीत बानं स्मरियत्वा च गृह्हृतः। गृहोत्वा स्तुवतक्ष्व स्तः प्राक्पक्ष्वात्संस्तवो क्रमात्॥२४॥

स्तुत्वा-त्वं सानपतिस्तव कीर्तिर्जगव्व्यापिनीत्यादिकीर्तनं कृत्वा । स्मरयित्वा-त्वं पूर्वं महादान-पतिरिदानी किमिति कृत्वा विस्मृत इति संबोध्य । दोयत्वं चात्र नम्नाचार्यकर्तम्यकार्पण्यादिदोषदर्शनात् ॥२४॥

वय चिकित्सा-विद्या-मन्त्रास्त्रीन् दोषानाहु---

चिकित्सा स्वप्रतीकाराद्विद्यामाहात्म्यवानतः । विद्या मन्त्रश्च तद्दानमाहात्म्याम्यां मलोऽदनतः ॥९५॥

रक्प्रतीकारात्—कायाबद्याङ्गचिकित्सीत् श्वास्त्रवलेन ज्वरादिव्याधियहादीश्वराकृत्य तश्चिराकरण-मुपदिस्य च । उक्तं च---

> 'रसायनविषक्षाराः कौमाराङ्गचिकित्सिते । चिकित्सादोष एपोऽस्ति भूत शिल्पे रेशिराष्ट्रषा ॥' [

<sup>3</sup> शिलेरोति शाकास्थम् । दोपत्वं चात्र सावद्यादिदोषदर्शनात् । विद्येत्यादि-आकाश्यगामिन्यादिविद्यायाः १२ प्रभावेण प्रदानेन वा । तदुक्तम् —

'विद्या सामितसिद्धा स्यादुत्पादस्तत्प्रदानतः । तस्या माहात्म्यतो वापि विद्यादोवो भवेदसी ॥' [

१५

1

Ę

वाताकी स्तुति करके और पहले दिये हुए दानका स्मरण कराकर दान प्रहण करनेवाला साधु पूर्वस्तुति नामक दोषका भागी होता है। तथा दान प्रहण करके दावाकी स्तुति करने-वाला साधु परचात् स्तुति दोषका भागी होता है।।२४॥

आगे चिकित्सा, विद्या और मन्त्र इन तीन दोषोंको कहते हैं-

चिकित्सा शात्रके वटसे ज्वर आदि ज्यावियोंको दूर करके उससे आहार प्राप्त करने-बाठा साधु चिकित्सा नामक दोपका भागी है। आकाशगामिनी आदि विद्याके प्रभावसे या उसके बानसे आहार प्राप्त करनेवाठा साधु विद्या नामक दोषका भागी है। या मैं तुन्हें अमुक विद्या दूँगा ऐसी आशा देकर भोजन आदि प्राप्त करनेपर भी वही दोप होता है। सर्प आदिका विप दूर करनेवाठे मन्त्रके दानसे या उसके माहात्स्यसे या मन्त्र देनेकी आशा देकर भोजनादि प्राप्त करनेसे मन्त्र नामक दोष होता है।। १४।।

विशेषार्थं — मूळाचार (६।३३) में चिकित्साके बाठ प्रकार होनेसे चिकित्सा होष भी छाठ वरावारे हैं — कौमारचिकित्सा अर्थात् वाळकोंकी चिकित्सा, शरीर चिकित्सा अर्थात् ववरादि दूर करना, रसायन — जिससे छम्न बढ़ती हैं, शरीरकी झुरियाँ आदि दूर होती हैं, विष चिकित्सा अर्थात् विष उतारना, भूत चिकित्सा — भूत उतारनेका इछाज, श्वारतन्त्र अर्थात् दुष्ट घाव वर्गेरहकी चिकित्सा, श्रांका चिकित्सा अर्थात् सळाई द्वारा आँख आदि खोळना, शल्य चिकित्सा अर्थात् फोड़ा चीरना। इन आठ प्रकारोंमें से किसी भी प्रकारसे

१. -त्साशास्त्र-म. जु. च. १

२. शल्यं म. कु. च. ।

३. शिरेति भ. कु. च.।

४. प्रधान---म. कु. च. ।

Ę

٩

किं च, तुम्यमहं विद्यापिमां दास्यामीत्याचात्रदानेन च भुक्त्युत्पादेऽपि स एव दोषः । तया चोक्तम्— 'विज्जा साधितसिद्धा तिस्से मासापदाणकरणेहि । तिस्से माहप्येण य विज्जादोसो दु उप्पादो ॥' [ मूलाचार गा. ४५७ ]

मन्त्रः — सर्पोदिविधापहर्ता । अत्रापि मन्त्रासाप्रदानेनेत्यपि व्यास्त्रोयम् । दौपर्त्वं नात्र स्रोकप्रतारण-जिल्लागुद्धपादियोषदर्शनात् ॥२५॥

अथ प्रकारान्तरेण तावेवाह--

विद्या साधितसिद्धाः स्थान्मन्त्रः पठितसिद्धकः । ताम्यां चाहुय तौ बोषौ स्तोऽङ्गतो मुक्तिदेवताः ॥२६॥

मुक्तिदेवताः—आहारप्रदम्यन्तरादिदेवान् । चक्तं च--'विद्यामन्त्रैः समाहूय यद्दानपतिदेवताः । साधितः स भवेद्दोषो विद्यामन्त्रसमाश्रयः॥' [

] ॥२६॥

ŧ,

१२ अय चूर्णमूलकर्मदोवाबाह—

दोषो भोजनजननं भूषाञ्जनचूर्णयोजनाच्चूर्णः । स्यानमृक्तमं चावशवक्षीकृतिवियुक्तयोजनाम्यां तत् ॥२०॥

चपकार करके आहार आदि प्रहण करना चिकित्सा दोष है। पिण्डनियुंकिमें चिकित्सासे रोग प्रतीकार अथवा रोग प्रतीकारका उपदेश विवक्षित है। जैसे, किसी रोगाने रोगके प्रतीकारके छिए सामुसे पृष्ठा तो वह बोछा—क्या में वैद्य हूं? इससे यह ध्वनित होता है कि वैद्यके पास जाकर पृष्ठना चाहिए। अथवा रोगीके पृष्ठनेपर सामु बोछा—मुझे भी यह रोग हुआ था। वह असुक औपधिसे गया था। या वैद्य बनकर चिकित्सा करना यह दूसरा प्रकार है। जो साधनासे सिद्ध होती है उसे विद्या कहते हैं और जो पाठ करनेसे सिद्ध होता है उसे मन्त्र कहते हैं। इनके द्वारा आहारादि प्राप्त करनेसे छोकमें सामुपदकी अकीर्ति भी हो सकती है। उसे छोकको ठगनेवाछा भी कहा जाता है अथवा 'मैं तुन्हें असुक विद्या प्रदान करूंगा' ऐसी आशा देकर मोजन प्राप्त करनेपर भी यही दोष जाता है। मूछाचार (गा. ६१६८) में कहा है—जो साधनेपर सिद्ध होती है उसे विद्या कहते हैं। उस विद्याकी आशा देकर कि मैं तुन्हें यह विद्या वौर उस विद्याके साहात्मके द्वारा जो जीवन-यापन करता है उसे विद्यात्मादन नामक दोष होता है।।१५॥

प्रकारान्तरसे उन दोनों दोषोंको कहते हैं-

जो पहले जप, होम आदिके द्वारा साधना किये जानेपर सिद्ध होती है वह विद्या है। जौर जो पहले गुरुमुखसे पढनेपर पीछे सिद्ध अर्थात् कार्यकारी होता है वह सन्त्र है। उन विद्या और मन्त्रके द्वारा आहार देनेमें समय न्यन्तर आदि देवोंको बुलाकर उनके द्वारा प्राप्त कराये मोजनको खानेवाले साधुके विद्या और सन्त्र नासक दोव होते हैं।।२६॥

चूर्ण और मूळकर्म दोपोंको कहते हैं— शरीरको सुन्दर बनानेबाछे चूर्ण और ऑखोंको निर्मळ बनानेबाछे अंजनचूर्ण उनके अभिळाबी दाताको देकर उससे आहार शाप्त करना चूर्ण दोष है। जो चशमें नहीं है उसे बशमें करना और जिन स्त्री-पुरुषोंमें परस्परमें वियोग हुआ है उनको मिळाकर मोजन शाप्त करना मूळकर्म दोप है।।२आ।

₹

88

| भूषाञ्चतत्त्रूणैःश्ररीरक्षोभाश्रञ्करणाद्यभै नेत्रनैर्मस्यार्षं च इत्थरकः । तत् भोजनभननम् । दोष-<br>रषं चात्र पूर्वत्र जीविकाविक्रियमा जीवनात् , परत्र च श्रव्याद्याभोगस्यै करणात् ॥२७॥<br>श्रथ्यमुस्पादनदोषान् व्यास्थायेदानीमश्चनदोषोद्देशार्थमाह<br>श्रोद्धित-पिहित-ऋक्तित-निक्षिप्त-च्छोटितापरिणतास्याः ।<br>दश् साघारणदायकश्चित्तविसिथैः-सहेत्यञ्चनदोषाः ॥२८॥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्पष्टम् ॥२८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सय सङ्कितदोपि।हितदो <b>यी अ</b> सयि —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| संदिग्वं किमिदं मोज्यमुक्तं नो वेति बङ्कितम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पिहितं देयमप्रासु गुरु प्रास्वपनीय वा ॥२९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भोज्यं-भोजनाहंम्। उक्तं-जागमे प्रतिपादितम्। यच्य 'किमयमाहारो अधःकर्मणा निप्पन्न उत न'                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| इत्यादिशङ्कां इत्या मुज्यते सोऽपि बाङ्कितदोय एव । अप्रासु—सनित्तं पिवानह्रव्यम् । प्रासु—अवित्तं पिवान-                                                                                                                                                                                                                                                           |

विशेपार्थ—पिण्डनिर्युक्तिमें ऑखोंमें अवृह्य होनेका अंजन लगाकर किसी षरमें भोजन करना चूर्ण दोष है। जैसे दो साधु इस प्रकारसे अपनेको अवृह्य करके चन्द्रगुप्तके साथ मोजन करते थे। चन्द्रगुप्त मूसा रह जाता था। धीरे-थीरे उसका शरीर छुझ होने लगा। तब चाणक्यका उघर ज्यान गया और उसने युक्तिसे होनोंको पकड़ लिया। दूसरे, एक साधु पैरमे लेप लगाकर नदीपर-से चलता था। एक दिन वह इसी तरह आहारके लिए गया। दाता उसके पैर घोने लगा तो वह तैयार नहीं हुआ। किन्तु पैर पखारे विना गृहस्थ मोजन कैसे कराये। अतः साधुको पैर वृलाने पड़े। पैरोंका लेप भी युल गया। भोजन करके जानेपर साधु नदीमें हुबने लगा तो उसकी पोल खुल गयी। मूल वोपका उदाहरण देते हुए कहा है—एक राजाके दो पत्तियाँ थीं। बड़ी पत्नी गर्भवती हुई तो छोटीको चिन्ता हुई। एक दिन पक साधु आहारके लिए आये तो उन्होंने छोटीसे चिन्ताका कारण पूला। उसके वतलानेपर साधुने कहा—सुम चिन्ता मत करो। हम दवा देते हैं तुम भी गर्भवती हो जाओगी। छोटी वोली—गर्हापर तो बढ़ीका ही पुत्र वैठेगा। ऐसी द्वा हो जो उसका भी गर्भ तिर जाये। साधुने वैसा ही किया। यह मूल दोष है।।२०।।

इस प्रकार उत्पादन दोपोंका प्रकरण समाप्त हुआ।

इस प्रकार उत्पादन दोषोंको कहकर अब अज्ञन दोषोंको कहते हैं-

जो साया जाता है उसे अशन कहते हैं। अशन अर्थात् मोन्य। उसके वस दोष हैं—शंकित, पिहित, स्रक्षित, निश्चिप्त, छोटित, अपरिणत, साधारण, दायक, छिप्त और विमिश्र ॥१८॥

अव शंकित आदि दोपोंके उक्षण कहनेकी इच्छासे प्रथम ही शंकित और पिहित दोषोंके उक्षण कहते हैं—

यह वस्तु आगममें भोजनके योग्य कही है अथवा नहीं कही है इस प्रकारका सन्देह होते हुए उसे प्रहण करना ग्रंकित दोष हैं। यह आहार अधःकर्मसे बना है या नहीं, इत्यादि

द्रव्यम् । गुरु — भारिकम् । सक्तं च —

१. गस्वीकर-भ. कु. च.।

<sup>.</sup> २. संकिय मनिस्तय निष्क्तिस पिहिय साहरिय द्वाय गुम्मीसे । अपरिणय क्लिस छद्विय एसव्य दोसा दस हुनीत ॥—पिष्वनिर्मृतिः, ५२० गा. ।

₹

٩

१२

'पिहितं यत्सिचत्तेन गुर्वेचित्तेन वापि यत्। तत् त्यक्त्वेच च यद्देयं बोद्धव्यं पिहितं हि तत्॥' [

] 112811

वय प्रक्षितनिक्षिप्तदोषौ छक्षयति-

न्नक्षितं स्निग्वहस्तार्ज्ञवैतं निक्षिप्तमाहितम् । सचित्तक्षमाग्निवार्बीजहरितेषु त्रसेषु च ॥३०॥

इस्ताचै:--श्राचशब्दाद् भाजनं कडण्डुकश्च । दोषत्वं चात्र सम्मूच्छंनाविसुहमदोषदर्शनात् । आहितं-उपरिस्यापितम् । सचित्तानि--सजीवान्यप्रासुकभुकानि वा कायरूपाणि । उक्तं च---

'सिच्चत्त पुढविमाळ तेळ हरिदं च वीयतसजीवा।

जं तेसिमुवरि ठविदं णिविसतं होदि छन्मेयं ॥' [ मूळाचार ४६५ गा. ] ॥३०॥

षय छोटितदोषमाह-

भुज्यते बहुपातं यत्करक्षेप्यथवा करात् । गळद्भित्त्वा करौ त्यक्तवाऽनिष्टं वा छोटितं च तत् ॥३१॥

भुज्यतः इत्यादि । यद्बहुपातं — प्रणुरमन्तं पातयित्वा अर्थादर्ल्यं भुज्यते । यहा करक्षेऽपि — गृज़ल-रिवेषकेण हस्ते प्रक्षिप्यमाणं तक्षाद्यैः परिस्नवद् भुज्यते । यहा कराद् गलत् — स्वहस्तात् तक्षाद्यैः परिस्नवद्

शंका होते हुए उसे महण करना भी शंकित दोष है। सचित्त या अचित्त किन्तु भारी वस्तुसे हके हुए सोजनको हकना दूर करके जो भोजन साधुको दिया जाता है वह पिहित दोषसे युक्त है।।१९॥

म्रक्षित और निक्षिप्त दोपको कहते हैं-

घी-तेल आदिसे लिप्त हाथसे या पात्रसे या करलुसे सुनिको दिया हुआ दान ऋक्षित दोवसे युक्त है। सचित्त पृथ्वी, सचित्त जल, सचित्त अग्नि, सचित्त बीज और हरितकाय या

श्रसकाय जीवोंपर रखी वस्तु हो उसको मुनिको देना निश्चिप्त दोष है ॥३०॥

विशेषार्थ—इवे. पिण्डिनियुंक्तिमें श्रिष्ठतके दो भेद हैं—सिचन श्रिष्ठत, अवित्त श्रिष्ठत श्रिष्ठत तीन भेद हैं—पृथिवीकाय श्रिष्ठत, अप्काय श्रिष्ठत, वनस्पतिकाय श्रिष्ठत । अचित्त श्रिष्ठतके दो भेद हैं—पृथिवीकाय श्रिष्ठत, अप्काय श्रिष्ठत, वनस्पतिकाय श्रिष्ठत । अचित्त श्रिष्ठतके दो भेद हैं—शुष्क और आहें। जो देय, पात्र या हाथ सूखी चिक्रनी धूळसे और जो आहें सिचत पृथिवीकाय श्रिष्ठत होता है वह सिचत्त पृथिवीकाय श्रिष्ठत होता है वह सिचत पृथिवीकाय श्रिष्ठत है। अपकाय श्रिष्ठित केचा प्राप्ति जी कर्लाई। साधुको भोजनादि देनेसे पहळे जो हस्त आदिका जलसे श्रिष्ठालक किया जाता है वह पृश्राक्कमें है। हाथको मामूळी वळ छगा रहे तो सिच्चय है 'और स्पष्ट ख्यसे हो तो जल्लाई है। प्रत्येक वनस्पति आश्र फलादि, अनन्तकाय वनस्पति, कटहळ आदिके तत्काळ बनाये दुक्डोंसे यदि हस्तादि लिप्त हो तो वनस्पति श्रिष्ठत है। श्रेष तीन अग्नित, वायु और त्रस इन तीनोंसे श्रिष्ठत वहीं माना है क्योंकि छोकमें इनसे श्रिष्ठत होनेपर भी श्रिष्ठत नहीं कहा जाता। इसी तरह निश्चिप्तके भी अनेक भेद-प्रभेदोंका कथन है।।३०।।

छोटित दोषको कहते हैं— छोटित दोषके पाँच प्रकार है। संयमीके द्वारा बहुत सा अन्त नीचे गिराते हुए थोडा खाना १, परोसनेवा छे दाताके द्वारा हायमें तक आदि देते हुए यदि गिरता हो तो ऐसी

| मुज्यते । यदा मित्या करी-इस्तपृटं पृथकक्रत्य मुज्यते । यदा त्यवत्यानिष्टं-अनिमरुचितमुज्ज्ञित्ना इप्टं<br>भुज्यते, तत्पञ्चप्रकारमपि छोटितमित्युच्यते ॥३१॥                                                                                                                            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| षयापरिणतदोपमाह—<br>, तुषचण-तिल-तण्डुल-जलमुष्णजलं च स्वर्णगन्धरसैः ।                                                                                                                                                                                                                 | 3   |
| वरहितमपरमपीद्वामपरिणतं तन्त मुनिभिरुपयोज्यम् ॥३२॥                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| तुषेत्यादि—तुपप्रक्षात्रनं भूणकप्रक्षात्रनं तिकप्रक्षात्रनं तब्बुक्प्रक्षात्रनं वा बच्चोष्णवर्कं ततं भूत्वा<br>गीतमुक्कं स्ववणशिरपरित्यक्तमन्यदपीद्शमपरिणतं हरीतकीचूर्णदिना अविष्यस्तं शक्यकं तन्भुनिभिस्त्याज्य-<br>मित्ययं: । तुपवळादीति परिणतात्येव श्राह्माणीति मानः । उक्तं च— | ę   |
| 'तिल-तंडुल-उसणोदय-चणोदय तुसोदयं अविद्धत्यं ।<br>अण्णं तहाविहं वा अपरिणदं णेव गिष्हिज्जो ॥' [ मूलाचार, गा. ४७३ ]                                                                                                                                                                     | 9   |
| अपि च                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 'तिलादिजलमुष्णं च तोयमन्यच्च तावृद्यम् ।<br>कराखतास्ति चैव गृहीतव्यं मुमुक्षुसिः ॥' [ ] ॥३२॥                                                                                                                                                                                        | १२  |
| <b>अय</b> सापारणदोपमाह—                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| यद्।तुं संभ्रमाद्वस्त्राखाक्रव्यान्नादि दीयते ।<br>असमीक्य तदादानं दोषः साघारणोऽञ्जने ॥३३॥                                                                                                                                                                                          | १५  |
| संभ्रमात्—संकोभाद् भयादादराहा । असमीक्य—सम्मगपर्याकोन्य, कन्नादि । उन्तं च                                                                                                                                                                                                          |     |
| 'संभ्रमाहरणं कृत्वाऽऽदातुं पात्राविवस्तुन: ।<br>असमीक्पैव यहे्यं दोषः साघारणः स तु ॥' [ ] ॥३३॥                                                                                                                                                                                      | \$6 |

अवस्थामें उसे प्रहण करना २, अथवा मुनिके हाथसे तक आदि नीचे गिरता हो तो भी भोजन करना २, दोनों हथेछियोंको अलग करके गोजन करना ४ और जो न रुचे उसे खाना ये सब छोटित दोप हैं ॥२१॥

अपरिणत दोषको कहते हैं-

तुष, चना, तिल और चावलके घोवनका जल, और वह जल जो गर्म होकर ठण्डा हो गया हो, जिसके रूप, रस और गन्धमें परिवर्तन न हुआ हो अर्थात् हरढ़के चूर्ण आहिसे जो अपना रूप-रस आदि छोड़कर अन्य रूप-रसवाला न हुआ हो उसको अपरिणत कहते हैं। ऐसा जल मुनियोंके उपयोगके योग्य नहीं है ॥३२॥

विशेषार्थे - इवे. पिण्डनिर्युक्ति (सा. ६०९ आदि) में अपरिणतका स्वरूप वतलाते हुए कहा है - जैसे दूध दूधरूपसे अष्ट होकर दधिरूप होनेपर परिणत कहा जाता है, वैसे ही प्रथिवी कायादिक भी स्वरूपसे सजीव होनेपर यदि सजीवत्वसे मुक्त नहीं हुए तो अपरिणत कहे जाते हैं और जीवसे मुक्त होनेपर परिणत कहे जाते हैं। अपरिणतके अनेक

मेव कहे हैं ॥३२॥

साधारण दोपको कहते हैं-

देनेके मानसे, घनराहटसे या मयसे वस्त्र, पात्र आदिको विना विचारे खींचकर जो अन्त आदि साधुको दिया जाता है उसका प्रहण करना मोलनका साधारण नामक दोप है ॥३३॥ ₹

Ę

٩

**अथ दायकदोपमाह**—

सिलनी-गिभणी-लिङ्गिन्यादिनायां नरेण च । ज्ञवादिनाऽपि क्लीवेन दत्तं दायकदोषभाक् ॥३४॥

मिलिनी--रलस्वला । गिमिणी--गुरुभारा । श्रवः--मृतकं स्मवाने प्रक्षिप्यागतो मृतकसूतकगुक्तो वा । आदिशब्दाद् व्याधितादिः । उक्तं च---

> 'सूती शौण्डी तथा रोगी शवः षण्डः पिशाचवान् । पतितोच्चारनग्नाश्च रक्ता वेश्या च लिङ्गिनी ॥ बान्ताऽस्यकाङ्गिका चातिबाला वृद्धा च गिमणी । अदन्त्यन्धा निषण्णा च नीचोच्चस्था च सान्तराः॥

विशेषार्थ — मूळो नारमें इस दोपका नाम संज्यवहरण है। संज्यवहरणका अर्थ टीकाकारने किया है — जल्दीसे ज्यवहार करके या जल्दीसे आहरण करके। इसीपर से इस दोषका
नाम संज्यवहरण ही चिन्त प्रतीत होता है। इने. पिण्डिनिर्मुक्तिमें भी इसका नाम संहरण
है। पं. आशाधरजीने साधारण नाम किसी अन्य आधारसे दिया है। किन्तु वह जित
प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस दोपका जो स्वरूप है वह साधारण शब्दसे व्यक्त नहीं होता।
संज्यवहरण या संहरण शब्दसे ही व्यक्त होता है। अनगार धर्मास्तकी पं. आशाधरजीकी
टीकामें इस प्रकरणमें जो प्रमाण उद्घृत किये हैं वे अधिकतर संस्कृत श्लोक हैं। वे श्लोक
किस प्रनथके है यह पता नहीं चल सका है फिर भी मूलाचारकी गाथाओंके साथ हुलना
करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे श्लोक मूलाचारकी गाथाओंक साथ हुलना
करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे श्लोक मूलाचारकी गाथाओंक साथ हुलना
करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे श्लोक स्वता उसके लक्षणों जो 'संभ्रम आहरण' पर
प्रयुक्त हुआ है इसीसे इस दोपका नाम संज्यवहरण सिद्ध होता है साधारण नहीं।।३३॥

आगे दायक दोषको कहते हैं-

रजस्वला, गर्भिणी, आर्थिका आदि स्त्रीके द्वारा तथा सतकको श्मशान पहुँचाकर आये हुए था सृतकके सृतकवाले मनुष्यके द्वारा और नपुंसकके द्वारा दिया गया दान दायक दोपसे युक्त होता है ॥३४॥

विशेषार्थ-मूलाचीरमें लिखा है-'जिसके प्रसव हुआ है, जो मद्यपायी है, रोगी है, मृतकको श्मशान पहुँचाकर लाया है, या मृतकके सूतकवाला है, नपुंसक है, भूतसे प्रस्त है

 <sup>&#</sup>x27;संववहरणं किल्वा पद्मादुमिदि चेलमायणा वीणं । असमिविखय चं देयं संववहरणो ह्वदि दोषों ॥—मूळा. ६।४८

सूदी सुंडी रोगो मदय-णवंसय-पिसाय-णयगो य ।
 ज्वचार-पिडद-वंत-पिहर-वेसी समणी अंगमक्कीया ।।
 अतिवाला अतिवृद्धा घासती गव्मिणी य अंघलिया ।
 अंतिरिवा व णिसण्णा सम्बत्या अहव णीचत्या ॥
 पूपण पञ्जलणं वा सारण पञ्जावणं च विज्ञवणं ।
 किच्या तहागीकञ्चं णिब्बादं चट्टणं चावि ॥
 लेक्चण मज्जणकर्म्म पियमाणं वारयं च णिक्चविय ।
 एवं विहादिया पूण दाणं विद दिति दायगा दोसा ॥ ——मूलावार ४९-५२ गा॰।

फूत्कारं ज्वालनं चैव सारणं छादनं तथा । विष्यापनाग्निकार्थे च कृत्वा निरूचावघट्टने ॥ लेपनं मार्जनं त्यक्ता स्तनलग्नं विनुं तथा । दीयमाने हि दानेऽस्ति दोषो दायकगोचरः॥' [

सूती—बालप्रसाधिका । श्रीण्डी—महापानलम्पटा । पिशाचवान्—नाताह्यपहतः पिशाचगृहीतो वा । पितितः—मूर्णावतः । उच्चारः—उच्चारमृत्रादीन् कृत्वाऽक्षतः । नग्नः—एकबस्त्रो वस्त्रहीनो वा । रक्षा— ६ श्रिप्सिहता । लिज्जिनी—ग्रापिका बयवा पञ्चमणिका एकप्रिकादयः । वान्ता—र्ल्ड कृत्वा आगवा । अप्रमक्षािज्ञ — अङ्गाम्यञ्चनकारिणी अम्यक्षशरीरा वा । अदन्ती—यत् किचिद् भक्षयन्ती । निष्णणा—उपविद्य । नीचीच्चस्या—नीचे उच्चे वा प्रदेवे स्थिता । सान्तरा—कृष्ड्यादिनिव्यंविद्वता । ९ फूत्कारं—सन्वृक्षणम् । ज्वालनं—मुखवातेनात्र्येन वा अग्निकाष्ट्रादीना प्रकेपनं (प्रविपनं ) । सारणं— काष्ठादीनामृत्वपंणम् । ज्वालनं—मस्मादिना अन्ते प्रच्छादनम् । विद्यापनं—क्ष्णदिना निर्वापणम् । अग्निकायं—अग्नेरितस्त्रतः क्रप्णम् । निर्व्यावः—काष्ठादिपरित्यागः । चट्टनं—अन्तेरपरि कृत्यपादि १२ वालनम् । छेपनं—गोमयकर्यमादिना कृष्णादेवस्वहम् । मार्जनं—स्नानादिकं कर्म, 'कृत्वा' इति संबन्धः । धाण्डो रोगीत्यादिव् लिज्जमतन्त्रम् ॥१४॥

अथ किसवीपमाह---

14

यद्गैरिकादिनाऽऽमेन शाकेन सिल्लेन वा । बाहेंण पाणिना देयं तिल्लप्तं भाजनेन वा ॥३५॥

गैरिकादिना, आदिशब्दात् खटिकादि विशेषणकरणे वा तृतीया । आमेन-अपननेन तण्डुकादिपिष्टेन । १८ उनतं च--

'गैरपहरिदालेण व सेढीय मणोसिलामपिट्ठेण । सपवालेदगुल्लेण व देयं करमाजणे लिंदों ॥' [ मूलाचार, गा. ४७४ ] ॥३५॥

२१

नग्न हैं, मलमूत्र आदि त्यागकर आवा है, मूर्चिछत हैं, जिसे वसन हुआ हैं, जिसके खून वहता हैं, जो बेश्या हैं, आर्थिका है, तेठ मालिश करनेवाली हैं, अति वाला हैं, अति वृद्धा हैं, भोजन करती हुई हैं, गिर्भणी हैं, अन्य हैं, पर्देमें हैं, बैठी हुई हैं, नीचे या ऊँचे प्रदेशपर सही हैं, ऐसी स्त्री हो या पुरुष उसके हाथसे मोजन प्रहण नहीं करना चाहिए। गुँहकी हवासे या पंखेसे अग्निको 'फूँकना, अग्निसे छकड़ी जलाना, छकड़ी सरकाना, राखसे अग्निको हाकना, पानीसे बुझाना, तथा अग्नि सम्बन्धो अन्य मी कार्य करना, एकड़ी छोड़ना, अग्निको खीचना, गोवर छोपना, स्नान आदि करना, दूध पीते हुए वालकको अलग करना, इत्यदि कार्य करते हुए यदि दान देती है या देता हैं तो दायक दोप है। पिण्डनियुंक्ति (गा. ५७३-५७९) में भी इसी प्रकार ४० दायक दोप वंतलाये हैं और प्रत्येकमें क्यों दोप है गह भी स्पष्ट किया है।

लिप्त दोषको कहते हैं-

गेर, हरताल, खड़िया सिट्टी आदिसे, कच्चे चावल आदिकी पिट्टीसे, हरे शाकसे, अप्राप्तुक बलसे लिप्त हाथसे या पात्रसे या दोनों ही से आहारादि दिवा जाता है वह लिप्त नामक दोप है ॥३५॥

१. छोदणछेवेण व-मूलाचार ।

₹

٩

वय विभिन्नदोधमाह---

पृथ्वयाऽप्रासुक्तयाऽवृश्विद्धा बीजेन हरितेन यत् । मिर्थ जीवत्त्रसेद्धान्नं सहाबोषः स मिश्रकः ॥३६॥

पृथ्वया —मृत्तिकया । बीजेन —यवगोषूमादिना । हृरितेन —पत्रपुष्पफलादिना । महादोष: —सर्वया है वर्जनीय इत्यर्थः । उन्तं च---

'सजीवा पृथिवी तोयं नीर्ल बीजं तथा त्रसः। अमीभिः पञ्चर्मिमश्र बाहारो मिश्र इष्यते॥' [

113511

वयाङ्गार-वूम-संयोजमाननामानो दोवास्त्रयो व्याख्यायन्ते-

गृद्धचाङ्गगरोऽस्नतो घूमो निन्हयोष्णहिमादि च । मियो विरुद्धं संयोज्य दोषः संयोजनाह्वयः॥३७॥

१२ गृद्धया—'सुष्ठु रोज्यसिवसिष्टं मे यद्यन्यविष क्रमेयं तदा मद्रकं सवेत्' इत्याहारेऽतिकाम्यद्येतः। निन्दया—विरूपकमेतविष्टं ममेति जुगुप्सयाः। उष्णिहिमादि—उष्णं शीतेन शीतं बोण्ने। आदिशब्दाद् रूप्तं स्निग्येन स्निग्धं च रूक्षेणेत्यादि। तथा आयुर्वेदोक्तं क्षीराम्काद्यपि। संयोज्य—आत्मका—्योजयित्वाः। १५ उन्तं च—

> 'उन्तः संयोजनादोषः स्वयं मनतादियोजनात् । आहारोऽतिप्रमाणोऽस्ति प्रमाणगतदृषणम् ॥' [

] ॥३७॥

मिश्र दोषको कहते हैं-

' अप्राप्तक मिट्टी, जल, जी-नेहूँ आदि बीज, हरित पत्र-पुष्प-फल आदिसे तथा जीवित हो इन्द्रिय आदि जीवोंसे मिश्रित जो आहार साधुको दिया जाता है वह मिश्र नामक महादोष है ॥३६॥

इस प्रकार भोजन सम्बन्धी दोषोंको बतलाकर मुक्ति सम्बन्धी चार दोषोंका क्यन करनेकी इच्छासे पहले अंगार आदि तीन दोषोंको कहते हैं—

'यह भोज्य बढ़ा स्वादिष्ट है, मुझे क्विकर है, यदि कुछ और भी मिळे तो बढ़ा अच्छा हो' इस प्रकार आहारमें अति छम्पटतासे भोजन करनेवाले साधुके अंगार नामक मुक्ति दोव होता है। 'यह भोज्य बढ़ा खराब है, मुझे बिळकुळ अच्छा नहीं छगता', इस प्रकार ग्लानिपूर्वक भोजन करनेवाले साधुके घूम नामक मुक्ति होता है। परस्परमें विरुद्ध एष्ण, शीत, स्निग्ध, कुछ आदि पदार्थोंको मिळाकर भोजन करनेसे संयोजना नामक मुक्ति होता है।।३आ।

विशेषार्थ — पुस्वादु आहारको अतिगृद्धिके साथ खानेको अंगार दोष और विरूप आहारको अविच्यू के खानेको भूम दोषं कहा है। इन दोषोंको अंगार और घूम नाम क्यों दिये गये, इसका स्पष्टीकरण पिण्डिनियुँकिमें बहुत सुन्दर किंवा है। लिखा है — जो ईंधन जलते हुए अंगारदशाको प्राप्त नहीं होता वह घूम सिहत होता है और वहीं ईंधन जलनेपर अंगार हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी चारित्ररूपी ईंधन रागरूपी अग्निसे जलनेपर अंगार कहा जाता है। और द्रेषरूपी अग्निसे जलता हुआ चारित्ररूपी ईंधन घूम सिहत

अयाहारमात्रौ निर्दिश्यातिमात्रसंज्ञदोषमाह-सञ्यञ्जनाशनेन द्वौ पानेनैकर्मशापुदरस्य। भत्वाऽमृतस्तुरीयो मात्रा तदतिकमः प्रमाणमञ्डः ॥३८॥ व्यञ्जनं-सूपशालनादि । तुरीय:- चतुर्थः कृक्षिभागः ।

सक्तं च-

'अन्नेन कुक्षेद्वविंशी-पानेनैकं प्रपूरयेत्। आश्रेयं पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत् ॥' [ दोषत्वं चात्र स्वाध्यायावस्यकसति-निद्रालस्याच्याद्ववस्वरादिव्याधिसंभवदर्शनातः ॥३८॥

होता है। इसी तरह—रागरूपी अग्निसे जळता हुआ साधु प्राप्तुक मी आहारको खाकर चारित्ररूप ईंघनको शीघ्र ही बले हुए अंगारके समान करता है और द्वेपरूप अग्निसे जलता हुआ साधु अभीतिरूपी धूमसे युक्त चारित्र रूपी ईंधनको तबतक जलाता है जनतक वह अंगारके समान नहीं होता। अतः रागसे प्रस्त मुनिका भोजन अंगार है क्योंकि वह चारित्र-रूपी ईंधनके डिए अंगार तुल्य है। और द्वेषसे युक्त साधुका मोजन सधूम है, क्योंकि वह मोजनके प्रति निन्दात्मक कलुषमावरूप घूमसे मिश्रित है ॥३०॥

आगे आहारके परिमाणका निर्देश करके अविमात्र नामक वोषको कहते हैं-

साधुको उदरके दो भाग दाछ शाक सहित मात आदिसे भरना चाहिए और चहरका एक माग जल आदि पेयसे मरना चाहिए। तथा चौथा माग खाली रखना चाहिए। इसका खल्छंबन करनेपर प्रमाण नामक दोष होता है।।३८॥

विशेषार्थ-आगममें मोजनकी मात्रा इस प्रकार कही है-पुरुषके आहारका प्रमाण बत्तीस प्रास है और स्त्रीके आहारका प्रमाण अहाईस ग्रास है। इतनेसे उनका पेट भर जाता है। इससे अधिक आहार करनेपर प्रमाण नामक दोप होता है। पिण्डनिर्युक्तिमें सदरके छह भाग किये हैं। उसका आधा अर्थात् तीन भाग उदर तो व्यंजन सहित अन्नसे भरना चाहिए। दो भाग पानीसे और छठा भाग वायुके संचारके छिए खाछी रखना चाहिए। ऊपर स्टर्फ चार माग करके एक चतुर्याप्त उदरको साठी रखनेका विधान किया है। कालकी अपेक्षा इसमें परिवर्तन करनेका विधान पिण्डनिर्युक्तिमें है। तीन काल हैं-शीत, चष्ण और साधारण। अति शीवकालमें पानीका एक भाग और भोजनके चार भाग कल्पनीय हैं। सध्यस शीत-कालमें पानीके दो माग और तीन माग भोजन प्राह्म है। मध्यम रुष्ण कालमें भी दो भाग पानी और तीन भाग भोजन कल्पनीय है। अति रुष्ण कालमें तीन भाग पानी और दो भाग भोजन प्राह्म है। सर्वेत्र छठा माग वायु संचारके छिए रखना उचित है।।३८॥

१. बाधमं म. कु. च ।

२. रागग्गिसंपछित्तो मुजंतो फासुबं पि बाहारं। निद्दहुर्द्वगालनिमं करेइ जर्गणवर्ष खिप्पं ॥ दोरिगानि जलंदो अप्पत्तिय घूमधूमियं चरणं। अंगारमित्त सरिसं चा न हवई निह्ही ताव ॥-- मिण्डनि, ६५७-६५८।

३. वत्तीसं किर कवला माहारो कुक्तिपूरणो होई। पुरिसस्स महिलियाए बहाबीसं हवे क्वला ॥---सगः बा, २१२ गा., पिण्ड नि., गा. ६४२ । 48

88

24

अथ चतुर्दशमछानाह--

पूर्वास्वयस्थितिनं नखः कचमृतविकलित्रके कन्दः । बीजं मूलफले कणकुण्डौ च मलास्वतुर्दशासगताः ॥३९॥

> 'णह-रोम-जंतु बही-कण-कुंडबॅ-पूय-चम्म-रुहिर-मंसाणि । बीय-फल-कंद-मूला खिण्णाणि मला चलदसा हुंति ॥' [ मूलाचार ६।६४ ] ॥३९॥ वसकानो सहस्राम्याल्यदोयनक्यायनार्थमहरूक

षय पूरादिमलानां महत्मच्याल्पदीयत्वस्यापनार्थमाह--

पूरादिदोषे त्यक्तापि तदम्नं विधिवक्वरेत् । प्रायदिक्तं नक्षे किचित् केकादौ त्वन्नमुत्सुजेत् ॥४०॥

स्यवस्वापिइस्याबि । महादोपस्वादित्यत्र हेतुः । किंचित्—स्यवस्वाप्यन्नं प्रामधितं किंविदलं कुर्या-न्मध्यमदोषस्वादित्यर्थः । अन्नमुत्सृजेत्—न प्रायधितं चरेदल्यदोषस्वात् ॥४०॥

अय कन्दादिपट्कस्याहारात् पृथक्करणतत्यागकरणत्विविधाह—
कन्दादिषट्कं त्यागाहं मित्यसाद्विभजेन्मुनिः ।
न दाक्यते विभक्तं चेत् त्यच्यतां तहि भोजनम् ॥४१॥

त्यागाह-परिहारबोग्यम् । विमजेत्-कथमप्यन्ते संसक्तं ततः पृथक्कुर्यात् ॥४१॥

इस प्रकार छियाछीस पिण्ड दोवोंको कहकर उसके चौदह मछोंको बतछाते हैं— पीव, रुधिर, मांस, हड्डी, चर्म, नख, केश, मरे हुए विकल्प्रय—दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, कन्द, सूरण आदि, बीज—सगते थोग्य जो वगैरह या अंक्रुरित जो वगैरह, मूणी-आदी वगैरह, फर्छ—वेर वगैरह, कण—गेहूँ वगैरहका बाह्य भाग या चावछ वगैरह, कुण्ड— धान वगैरहका आम्यन्तर सूक्ष्म अवयव, ये चौदह आहार सन्वन्धी मछ हैं।।३९॥

विशेपार्थं—भोजनके समय इनमें-से कुछ वस्तुओंका दशन या स्पर्शन होनेपर कुछके भोजनमें आ जानेपर आहार छोड़ दिया जाता है। आठ प्रकारकी पिण्ड शुद्धिमें इनका कथन न होनेसे अखगसे इनका कथन किया है।

पीव आदि मलोंमें महान्, मध्यम और अल्प दोष बवलाते हैं-

यदि खाया जानेवाला मोजन पीव, रुघिर, मांस, हड्डी और चर्मसे दूषित हुआ है तो यह महादोष है। अर्ता उस मोजनको छोड़ देनेपर मी प्रायक्षित्त हाक्षमें कहे गये विधानके अनुसार प्रायक्षित्त लेना चाहिए। तथा नख दोषसे दूषित मोजनको त्याग देनेपर भी थोड़ा प्रायश्चित्त करना चाहिए। यह मध्यम दोष है। यदि मोजनमें केश या मरे हुए विकलेन्द्रिय जीव हों तो मोजन छोड़ देना चाहिए, प्रायश्चित्तको आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अल्प होष है।।।।

कृन्द आदि छह दोषोंको आहारसे अलग करनेकी या मोजनको ही त्यागनेकी विधि कहते हैं—

कन्दं, मूल, फल, वीर्ज, कंण और कुण्ड ये छह त्याज्य हैं तथा इन्हें भोजनसे अलग

अय द्वात्रिशतमन्तरायान् व्यास्थातुमुपक्षिपति---

प्रायोऽन्तरायाः काकाद्याः सिद्धभक्तेरमन्तरम् ।

हात्रिशहचाष्ट्रताः प्राच्यैः प्रामाण्या व्यवहारतः ॥४२॥

प्रायः । एतेनाभोज्यगृहप्रवेदाते. सिद्धमन्तेः प्रायय्यन्तरायस्यं भवतीति वोषयति । तथा द्वाप्तिश्वतो-श्रीतिरक्ता अप्यन्तराया ययाम्नायं भवन्तीति च । ज्याकृताः—ज्याख्याता न सूत्रिता. । प्राच्यैः—टीकाकारान् विसि. । उन्तं च मूळाचारटीकाया ( गा. ३४ ) स्थितिभोजनप्रकरणे—

'न चैवेऽन्वरायाः सिद्धमन्तावक्कतायां गृह्यन्ते सर्वदेव मोजनामावः स्यात् । न चैवं, यस्मात् सिद्धमिन्त यावन्य करोति सावदुपविषय पुनरत्याय भुनते । मासादीन् दृष्ट्या च रोवनादिश्ववणेन च उच्चारादीश्च कृत्वा भुनते । न च तत्र काकादिपिण्डहरणं संमवति ॥४२॥

अप काकास्यलक्षणमाह-

काकदवादिविदुत्सर्गो भोक्तुमन्यत्र यात्यवः । यतौ स्थिते वा काकास्थ्यो भीजनत्यागकारणम् ॥४३॥ काकेत्यादि । काकय्येन-जूनक-मार्जाराविविद्यपरियतनभित्यर्थः ॥४३॥

13

\$

Ę

2

फिया जा सकता है। अतः मुनि इन्हें भोजनसे अलग कर दे। यदि इन्हें भोजनसे अलग फरना शक्य न हो वो भोजन ही त्याग देना चाहिए ॥४१॥

वसीस अन्तरायोंको कहते हैं-

पूर्व टीकाकारोंने प्रायः सिद्धमिकके पश्चात् काक आदि वत्तीस अन्तरायोंका व्याख्यान किया है। अतः ग्रुनियोंको बृद्ध परम्परासे आगत देश आदिके व्यवहारको छेकर वन्हें प्रमाण मानना चाहिए॥४२॥

विशेषार्थ—प्रम्थकार कहते हैं कि मोजनके अन्तरायोंका कथन मूछ प्रम्थोंमें नहीं पाया जाता । टीकाकार वर्गरहने उनका कथन किया है। तथा ये अन्तराय सिद्ध भिन्त करने के बाद ही माने जाते हैं। म्छाचारकी टीकामें (गा. २४) स्थिति मोजन प्रकरणमें कहा है—ये अन्तराय सिद्ध भिक्ष यदि न की हो वो मान्य नहीं होते। यदि ऐसा हो वो सर्वदा ही भोजनका अभाव हो जायेगा। किन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि जर्वतक साधु सिद्ध भिक्त नहीं करता तव तक वैठकर और पुनः खड़े होकर भोजन कर सकता है। मांस आदिको देखकर, रोनेके शब्दको मुनकर तथा मछ-मूत्र आदिका त्याग करके मोजन करता है। 'प्राया' कहनेसे कोई-कोई अन्तराय सिद्ध पिक करनेसे पहले भी होते हैं यह सूचित होता है। जैसे 'अमोज्य गृहप्रवेश' अर्थात ऐसे घरमे प्रवेश जिसका मोजन माझ नहीं है। यह भी एक अन्तराय माना गया है। यद्यपि म्छाचारके पिण्डशुद्धि नामक अध्यायमें अन्तरायोंका कथन है किर भी पं आशाघरजीका यह कहना कि अन्तरायोंका कथन टीकाकार आदिने किया है, 'ज्याक्रताः—व्याख्याता, न सूत्रिताः'। सूत्र प्रन्योंका कथन टीकाकार आदिने किया है, 'क्याक्रताः—व्याख्याता, न सूत्रिताः'। सूत्र प्रन्योंका कथन ही है, चिन्तनीय है कि उनके इस कथनका वास्तविक अभिप्राय क्या है ? वैसे श्वेताम्वरीय पिण्डितयुँकिमें, जिसे मद्रवाहु कर माना जाता है, अन्तरायोंका कथन नहीं है।।।१२॥

काक नामक अन्तरायका छक्षण कहते हैं-

किसी कारणसे सिद्ध मिक करनेके स्थानसे मोजन करनेके लिए साधुके अन्यत्र जाने अथवा भोजनके लिए खड़े होनेपर यदि काक, कुचा, विल्ली आदि टट्टी कर दें तो काक नामक अन्तराय होता है और वह भोजनके त्यागका कारण होता है ॥४३॥ ş

Ę

٩

99

84

वयामेध्यर्छादरोवननाम्नस्त्रोनोह— लेपोऽमेध्येन पादादेरमेध्यं र्छादरात्मना । छर्दैनं रोधनं तु स्यात्मा भुरुक्ष्त्रेति निषेषनम् ॥४४॥

समेच्येन-अशुचिना । पादादे:- वरणबङ्घाकाचीदिकस्य । निषेष्ठनं-धरणकादिना शेवन-निवारणम् ॥४४॥

वय रुपिराश्रुपातजान्वचःपरामर्शास्यांस्योत् स्ळोकढ्येनाह्— रुपिरं स्वान्यदेहाम्यां बहतरुवतुरङ्गुलम् । उपलम्मोऽलपूयादेरश्रुपातः शुकात्मनः ॥४९॥ पातोऽश्रूणां मृतेऽन्यस्य क्वापि वाक्रन्दतः श्रुतिः । स्याज्जान्वषः परामर्शः स्पर्धो हस्तेन जान्यषः ॥४६॥

उपलम्भः—दर्शनम् । शुना—शोकेन न नूमादिना ॥४५॥ अन्यस्य—अन्यसन्निकृष्टस्य ॥४६॥

वय बात्परिष्यतिक्रम-नाम्यवोनिर्गमन-प्रत्याव्यातसेवन-बन्द्यवय-नाम्मध्युरः क्लोक्डवेनाह्— जानुब्यतिक्रमः कृत्या निर्गमो नाम्ययः शिरः ॥४७॥ जानुव्यतिक्रमः कृत्या निर्गमो नाम्ययः शिरः ॥४७॥ नाम्ययो निर्गमः प्रत्याक्यातसेवोन्तिताशनम् । स्वस्याग्रेऽन्येन पद्धाक्षयातो जन्तुवयो अवेत् ॥४८॥

आगे असेष्य, छिंदें और अन्तराय नामक तीन अन्तरायोंको कहते हैं—

सागमें जाते हुए साधुके पैर आदिमें विद्या आदिके छ्या जानेसे असेष्य नामका अन्तराय होता है। किसी कारणसे साधुको बमन हो जाये तो छिंदे नामका अन्तराय होता है। आज मोजन सह करो इस प्रकार किसीके रोकनेपर रोधन नामका अन्तराय होता है। अन्तराय होता नामका अन्तराय होता है। अन्तराय होतेपर सोजन त्याग हेना होता है। अस्तराय होनेपर सोजन त्याग हेना होता है। अस्तराय होनेपर सोजन त्याग हेना होता है।

विधर, अश्रुपात और जानु अध परामर्श इन तीन अन्तरायोंको कहते हैं-

अपने या दूसरेके शरीरसे चार अंगुंख या उससे अधिक तक बहता हुआ रुधिर, पीव आदि वेस्तनेपर साधुको रुधिर नामक अन्तराय होता है। यदि रुधिरिद चार अंगुढ़से कम बहता हो तो उसका देखना अन्तराय नहीं है। शोकसे अपने आँसू निरनेसे या किसी सम्बन्धीके मर जानेपर ऊँचे स्वरसे विकाप करते हुए किसी निकटवर्ती पुरुष या कीको सुननेपर मी अश्रुपात नामक अन्तराय होता है। यदि आँसू घुएँ आदिसे गिरे हों तो वह अश्रुपात अन्तराय नहीं है। सिद्ध मक्ति करनेके पश्चात् यदि साधुके हाथसे अपने पुटनेके नीचेके भागका स्पर्श हो जाये तो जान अध्यस्पर्श नामक अतीचार होता है।।४५-४६॥

जानूपरिव्यतिक्रम, नामिअघोनिर्गमन, प्रत्याख्यातसेवन और जन्तुवघ नामक वार

अतीचारोंको दो रछोकोंसे कहते हैं-

घुटने तक ऊँने तथा मार्गावरोधके रूपमें तिरछे रूपसे स्थापित डकड़ी, पत्थर आहिके अपसे खाँचकर नानेपर नानुक्यतिकम नामक अतीचार होता है। नामिसे नीचे तक सिरकी

१. स्त्रीनन्तरामानाह् स. हु. च. ।

२, ञ्चाशान्वादेः भ. कृ. च. 1

Æ

ŧέ

ŧή

तिरक्वीनं—तिर्गम् स्थापितम् । जातृत्र्यतिक्रमः—बानूपरिव्यतिक्रमास्यः ॥४७॥ उज्भिताशनं—निर्यापतवस्तुक्षेवनम् ॥४८॥

खय काकादिपिण्डहरणं पाणिपिण्डपतनं पाणिजन्तुवर्षं भौसादिदश्रैनसुपसर्गं पाचन्तरं पञ्चीन्द्रय-गमनञ्ज षट् त्रिप्तिः क्लोकराह—

> काकाविषिण्डहरणं काकगृद्ध्याविना करात् । पिण्डस्य हरणे ग्रासमात्रपातेऽक्ततः करात् ॥४९॥ स्यात्पाणिपिण्डपतनं पाणिकन्तुवधः करे । स्वयमेत्य मृते जीवे मांसमद्यादिवर्शने ॥५०॥ मांसाविवर्शनं वेवाद्युपसर्गे तवाद्व्यः । पादान्तरेण पद्धाक्षगमे तन्नासकोऽक्रनतः ॥५१॥

स्प्रशामि ॥५१॥

वय गावनसंपातमुख्यारं व द्वावाह—

भूमौ भाषनसंपाते पारिवेषिकहस्ततः । तवावयो विघन उच्चारो विष्टाद्याः स्वस्य निर्गसे ॥५२॥

स्पष्टम् ॥५२॥

अय प्रलवणमभीच्यगृहप्रवेशमं च हावाह-

नवाकर जानेपर साधुको नाभिअघोनिर्गम नामक अतीचार होता है। यदि साधु देव-गुक्की साक्षी पूर्वक छोड़ी हुई वस्तुको खा छेता है तो अत्याक्यात सेवा नामक अन्तराय होता है। यदि साधुके सामने विछाव वगैरह पंचेन्द्रिय चूहे आदिकी हत्या कर देता है तो जन्मुवय नामक अन्तराय होता है।।४७-४८।।

काकादि पिण्डहरण, पाणिपिण्डपतन, पाणिजन्तुवय, मांसादि वर्शन, उपसर्ग और पादान्तर पंचेद्रिय गमन नामक छह अतीचारोंको तीन श्लोकोंसे कहते हैं—

भोजन करते हुए साधुके हाथसे यदि कीआ, गृद्ध वगैरह मोजन छीन छ जाये वो काकादि पिण्डहरण नामक अन्तराय होता है। मोजन करते हुए साधुके हाथसे यदि प्रास्त साप्त गिर जाये तो पाणिपिण्डएतन नामक अन्तराय होता है। सोजन करते हुए साधुके हाथमें यदि कोई जीव आकर मर जावे तो पाणिजन्तुवध नामक अन्तराय होता, है। भोजन करते हुए साधुको यदि मरा, मांस आदिका वर्शन हो जाये तो मांसादि वर्शन नामक अन्तराय होता है। सोजन करते हुए साधुको उपर देव, मनुष्य, तिर्यंचमें से किसीके भी हारा उपसर्ग होनेपर उपसर्ग नामक अन्तराय होता है। सोजन करते हुए साधुके दोनों पैरोंके मध्यसे यदि कोई पंचेन्द्रिय जीव गमन करे तो पादान्तर पंचेन्द्रियगमन नामक अन्तराय होता है। ॥४२-५१॥

भाजनसंपात और उच्चार नामक दो अन्तरायोंको कहते हैं-

साधुके इस्तपुटमें खळ आदि देनेवालेके हाथसे मृसिपर पात्रके गिरनेपर माजन-संपात नामक अन्तराय होता है। तथा साधुके गुदाहारसे विष्टा निकल जानेपर उच्चार नामक अन्तराय होता है।।थर।।

प्रसवर्ण और अमोच्य गृहप्रवेश नामक अन्वरायोंको कहते हैं---

सूत्राख्यो सूत्रशुकादेश्चाण्डालादिनिकेतने। प्रवेशो अमतो भिक्षोरभोज्यगृहवेशनम् ॥५३॥ शुक्रादे:-आदिशब्दादशमयदिम्य । स्वस्य निर्गम इति वर्तते ॥५३॥ ٦. अय पतनमुपवेशनं संदंशं च त्रीनाह-भूमी मूर्छादिना पाते पतनाख्यो निषद्यया। उपवेशनसंज्ञोऽसौ संबंशः श्वादिवंशने ॥५४॥ ,4 स्पष्टम् ॥५४॥ बच भूमिसंस्पर्शं निष्ठीवनमुदरकुमिनिर्शयनमदत्तग्रहणं च चतुरो द्वास्यामाह---भूस्पर्धाः पाणिना भूमेः स्पर्धे निष्ठीवनाह्वयः। 25 स्वेन क्षेपे कफादेः स्वादुवरक्रिमिनिगँमः ॥५९॥ उभयद्वारतः कुक्षिक्रिमिनिगैमने सति। स्ययमेव प्रहेऽन्तादेरदत्तप्रहणाह्नयः ॥५६॥ १२ स्वेन-आत्मना न कासादिवशतः ॥५५॥ उभयद्वारतः-पुदेन मुखेन वा ॥५६॥ मय प्रहारं ग्रामदाई पादप्रहणं करप्रहणं च चतुरो हाम्यामाह-प्रहारोऽस्याविना स्वस्य प्रहारे निकटस्य वा। 24 प्रामबाहोऽग्निना बाहे प्रामस्योद्धृत्य कस्यवित् ॥५७॥ पादेन ग्रहणे पादग्रहणं पाणिना पुनः । हस्तप्रहणमादाने भृक्तिविध्नोऽन्तिमो मुनैः ॥५८॥ 25 उद्धृत्य-मूमेचरिक्षप्य ॥५७॥ अन्तिमः-द्वात्रियः ।

यदि साधुके मूत्र, बीय आदि निकल जाये तो मूत्र या प्रस्तवण नामक अवीचार होता है। मिक्षाके लिए धूमता हुआ साधु चाण्डाल आदिके घरमें यदि प्रवेश कर जाये तो अमोन्य गृहप्रवेश नामक अन्तराय होता है।।५३॥

पतन, उपवेशन और संदंश नामक अन्तरायोंको कहते हैं-

मूर्जी, चक्कर, थकान आदिके कारण साधुके भूमिपर गिर जानेपर पतन नामफ अन्तराय होता है। भूमिपर बैठ जानेपर उपवेशन नामक अन्तराय-होता है। और कुता आदिके काटनेपर संदंश नामक अन्तराय होता है ॥५४॥

मूमिस सर्वे, निष्ठीवन, उदरक्रिमिनिर्गमन खौर अदत्त प्रहण नामक चार अन्तरायों-

को दो इलोकोंसे कहते हैं-

साधुके हायसे मुभिका स्पर्श हो जानेपर भूमिस्पर्ध नामक अन्तराय होता है। खाँसी आदिके विना स्वयं कफ, यूक आदि फेकनेपर निष्ठीवन नामक अन्तराय होता है। मुख या गुवामार्गसे पेटसे की है निकलनेपर चव्रक्रमिनिगमन नामक अन्तराय होता है। दाताके दिये विना स्वयं ही भोजन, औषधि आदि महण करनेपर अदत्त महण नामक अन्तराय होता है ॥५५-५६॥

प्रहार, प्रामदाह, पांद्यहण और करप्रहण नामक चार अन्तरायोंको दो रहीकोंसे

स्वयं सुनिपर या निकट्नर्वी किसी ज्यक्तिपर तलवार आदिके द्वारा प्रहार होनेपर प्रहार नामक अन्तराय होता है। जिस प्राममें सुनिका निवास हो उस प्रामके आगसे जल

38

### अय सुखस्मृत्यर्थमृहेशनाचा किरूपन्ते-'कागा मिल्झा छद्दी रोधण रुधिरं च अंसुवादं च। जण्हहेट्टामरिसं जण्डुवरि वदिक्कमो चेव ॥ णाहिसहोणिग्गमणं पच्चिम्बदसेवणाय जंतुवहो । कागादिपिण्डहरणं पाणीदो पिण्डपडणं च ॥ पाणीए जंतुवही मांसादीदंसणेय उवसग्गी। ٠, ﴿ पादंतर पंचिदयसंपादो भापणाणं च ॥ रुचारं पस्सवणमभोज्जगिह पवेसणं तहा पडणं । **चपवेसणं सदंसो भूमीसंफास-णिट्रवणं ॥ उदरक्किमिणिग्गमणं अदत्तगहणं पहार गामदाहो य**। पादेण किचिगहणं करेण वा जं च मुमीदो।। एदे अण्णे बहुगा कारणभूदा अभीजणस्सेह । 18 बीहण लोगद्गस्थम संजमेणिक्वेदणट्टं च ॥ [ मुलाबार, गा. ४९५-५०० ] ॥५८॥ मयायात्रयेन शेवं संगृह्यनाह-१५ सद्वचनण्डालादिस्पर्शः कलहः प्रियप्रधानमृती । भीतिलोंकजुपुरसा समर्भसंन्यासपतनं चर्मा५९॥ 16 सहसीपद्रवभवनं स्वभुक्तिभवने स्वभौनभद्भश्र । संश्रमनिर्वेदाविप बहुवोऽनज्ञनस्य हेतवोऽन्येऽपि ।।६०॥ भीति:--योत्किचिद्मयं पापमयं वा ॥५९॥ अनशनस्य--मोजनवर्जनस्य ॥६०॥

जानेपर प्रामदाह नामक भोजनका अन्तराय होता है। मुनिके द्वारा भूमिपर पढ़े रस्त, मुनिप प्रामदाह नामक भोजनका अन्तराय होता है। तथा हाथसे प्रहण करनेपर पादप्रहण नामक अन्तराय होता है। तथा हाथसे प्रहण करनेपर हस्तप्रहण नामक वत्तीसवाँ भोजनका अन्तराय होता है। इन अन्तरायोंके होनेपर मुनि भोजन प्रहण नहीं करते ॥५७-५८॥

. इस प्रकार भोजनके बत्तीस अन्तरायोंको कहकर दो पद्योंसे शेष अन्तरायोंका भी प्रहण करते हैं—

काकादि नामक वतीस अन्तरायोंकी तरह चाण्डाल आदिका स्पर्श, लड़ाई-झगड़ा, प्रिय व्यक्तिकी शृत्यु आ किसी प्रधान व्यक्तिकी मृत्यु, कोई मय या पापमय, लोकनिन्दा, साधर्मीका संन्यासपूर्वक मरण, अपने मोजन करनेके मकानमें अचानक किसी उपद्रवका होना, मोजन करते समय अवश्य करणीय मौनका मंग, प्राणिरह्या और इन्द्रिय दमनके लिए संयम पालन तथा संसार शरीर और योगोंसे विरक्ति इसी तरह अन्य बहुत-से कारण मोजन न करनेके होते हैं। अर्थात् यदि राजमय या लोकनिन्दा होती हो तो भी साधु मोजन नहीं करते। इसी तरह अपने संयमकी वृद्धि और वैराग्य मायके कारण भी योजन लोड़ देते हैं॥५९-६०॥

इस अकार अन्तरायका अकरण समाप्त होता है।

१. रिम्म जीवो सं-मूलाबार ।

' ﴿

वद्याहारकरणकारणान्याह--क्षुच्छमं संयमं स्वान्यवैयावृत्यमसुस्यितम् ।

वाञ्छन्नावदयकं ज्ञानच्यानादींत्र्याहरेन्युनिः ॥६१॥

क्षुच्छमं-सुद्वेदनोपश्चमम् । ज्ञानं-स्वाध्यायः । बादिशक्देन क्षमादयो गृह्यन्ते । उक्तं च--वियणवेज्जावच्चे किरियुद्वारे य संजमद्वाए। तवपाणचम्मिचता कुण्जा एदेहि बाहार ॥' [ मूळा. ४७९ ] ॥६१॥

अय दयासमादयो बुमुक्षातंस्य न स्युरित्युपदिशति-

बुभुक्षाग्छपिताक्षाणां प्राणिरक्षा कृतस्तनी । 😬 क्षमादयः क्षघातीनां श्रञ्जयात्रापि तपस्विनाम् ॥६२॥

स्पष्टम् ॥६२॥

अय सुघाग्लानेन वैयावृत्यं दुष्करसाहारत्राणास्य प्राणा योगिनामंपीत्युपदिशति-

मुनिके आहार करनेके कारण बतलाते हैं

मुखकी बेदनाका शमन करनेके लिए, संयमकी सिद्धिके लिए, अपनी तथा दूसरोंकी सेवाके लिए, प्राण धारणके लिए तथा मुनिके छह आवश्यक कर्तव्य, ज्ञान, ध्यान आदिके छिए सुनिको आहार करना चाहिए ॥६१॥ 🕠 :

विशेषार्थ-सुनिके भोजनके छियाछीस दोष सोछह अन्तराय आदि बतछानेसे मोजन-कीट मनुष्योंको ऐसा छग सकता है कि इतने प्रतिवन्ध क्यों छगाये गये हैं। इसके छिए ही यह बतलाया है कि साधुके भोजन करनेके वहेश क्या हैं। वे जिल्ला या अन्य इन्द्रियोंकी एपि और सरीरकी पुष्टिके लिए मोजन नहीं करते, किन्तु संयम-ज्ञान-धानकी सिविके लिए मोजन करते हैं। इन सबकी सिद्धि अरीरके बिना सम्भव नहीं होती और शरीर मोजनके विना ठहर नहीं सकता। अतः शरीरको वनाये रखनेके लिए मोजन करते हैं। यदि शरीर अत्यन्त दुर्वेल हो तो साधु अपना कर्तेन्य कर्म भी नहीं कर सकता। और यदि शरीर अत्यन्त पुष्ट हो तो भी धर्मका साधन सम्मव नहीं है। मूंछाचारमें कहा भी है—'मेरे क़रीरमें युद्धादि करनेकी क्षमता प्राप्त हो इसलिए सामु मोजन नहीं करते, न आयु बढ़ानेके लिए, न स्वादके लिए, न शरीरकी पुष्टिके लिए, न शरीरकी चमक-दमकके लिए भोजन करते हैं। किन्तु ज्ञानके लिए, संयमके लिए और ध्यानके लिए ही भोजन करते हैं। यदि भोजन ही न करें तो ज्ञान-ध्यान नहीं हो सकता।

आगे कहते हैं कि मूलसे पीड़ित मनुष्यके दया समा आदि नहीं होती-जिनकी इन्द्रियाँ मूखसे शक्तिहीन हो गयी हैं वे अन्य प्राणियोंकी रक्षा कैसे कर सकते हैं ? जो तपस्वी मुखसे पीड़ित हैं उनके भी खमा आदि गुण शंकात्मद ही रहते हैं अर्थात् उनकी क्षमाशीलतामें भी सन्देह ही है। इसलिए खमाको वीरका भूषण कहा है॥६२॥

क्षागे कहते हैं कि मूखसे पीड़ित व्यक्तिके द्वारा नैयावृत्य दुष्कर है-और योगियोंके

भी प्राण आहारके विना नहीं बचते-

१. 'ण वलाचसाहणहुं ण सरीरस्युवचयहु तेंबहुं । णाणद्र संजमद्रं झाणद्रं चैव मुंजेन्जो' ॥--मूखाचार ६।६२।

#### श्वत्पोतवीर्येण परः स्व्ववार्तो बुरुद्धरः । प्राणाश्चाहारदारणा योगकाष्ठानुवामपि ॥६३॥ ₹ पीर्त-नाशितम् ॥६३॥ अय भोजनत्यजननिमित्तान्याह-वातङ्क उपसर्गे ब्रह्मचर्यस्य गुप्तये । कायकार्व्यंतपःप्राणिवयाद्ययंद्ध नाहरेत् ॥६४॥ Ę आत द्भे—बाकस्मिकोरियतम्याधौ ,मारणाम्तिकपीडायाम् । गुप्तये—सुष्टु निर्मलीकरणार्थम् । दया-द्यर्थं—मादिशन्देन श्रामण्यानुवृत्ति-समाधिमरणादिपरिग्रहः ॥६४॥ क्षय स्वास्थ्यार्थं सर्वेषणाविभिः समीक्ष्य वृत्ति कल्पयेवित्युपविश्वति-٩ बच्चं क्षेत्रं बलं कालं भावं वीर्यं समीक्ष्य च । स्वास्थ्याय वर्ततां सर्वंविद्वशुद्धाशनैः सुधीः ॥६५॥ व्रव्यं-आहारादि । क्षेत्रं-भूम्येकदेशो बाक्तकदि । तल्लक्षणं यथा-१२ 'देशोऽल्पवारिद्वनगो जाङ्गळः स्वल्परोगदः। अनूपो विपरीतोऽस्मात् समः साधारणः स्मृतः॥ जाञ्जलं वातम्यिष्ठमनूपं तु कफोल्वणस् । 24 साबारणं सममलं त्रिया भृदेशमादिशेत् ॥' [

जिस मनुष्यकी शक्ति भ्रासे नष्ट हो गयी है वह अपनी तरह दुःखसे पीड़ित दूसरे मनुष्यका उद्वार नहीं कर सकता। जो योगी योगके आठ अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बारणा, ध्यान और समाधिकी चरम सीमापर पहुँच गये हैं बनके भी प्राणोंका शरण आहार ही है। वे भी आहारके बिना जीवित नहीं रहते, फिर योगाभ्यासियों-का तो कहना ही क्या है शिक्श।

भोजन छोड़नेके निमित्तोंको दिखाते हैं-

अचानक कोई मारणान्तिक पीड़ा होनेपर, देव आदिके द्वारा उपसर्ग किये जानेपर, ब्रह्मचर्यको निर्मेश करनेके लिए, इरीरको कुझ करनेके लिए, तपके लिए और प्राणियोंपर द्या तथा समाधिमरण आदिके लिए सामुको मोजन नहीं करना चाहिए ॥६४॥

आगे स्वास्थ्यके लिए विचारपूर्वक सर्वेषणा आदिके द्वारा मोजन करनेका सपदेश

हेते हैं-

विचारपूर्वक कार्य करनेवाछे सामुको द्रव्य, क्षेत्र, अपनी शारीरिक शक्ति, हेमन्त आदि छह ऋतु, माव और स्वामाविक शक्तिका अच्छी तरह विचार करके स्वास्थ्यके छिए

सर्वाशन, विद्वाशन और शुद्धाशनके द्वारा मोजन महण करना चाहिए।।६५॥

विशेषार्थ—सापुको इन्य आदिका विचार करके आहार ग्रहण करना चाहिए। इन्यसे मतलब आहारादिसे हैं। वो आहार सापुचर्याके योग्य हो नहीं प्राह्म होता है। भूसिग्रदेशको क्षेत्र कहते हैं। मोजन क्षेत्रके अनुसार होना चाहिए। उसका लक्षण इस प्रकार है—भूदेश अर्थात् क्षेत्र तीन प्रकारका होता है—जांगल, अनुप और साधारण। नहीं पानी, पेड़ और पहाड़ कम हों उसे जांगल कहते हैं यह स्वल्प रोगकारक होता है। अन्य जांगलसे विपरीत होता है। और नहीं नल आदि न अधिक हो नकम, उसे साधारण कहते हैं।

1

84

बर्ल-अन्मादिनं स्वाङ्गसामध्येम् । फार्ल-हेमन्तादिऋतुषद्कम् । तन्त्रयी यथा--

> 'शरद्वसन्तयो रूसं सीतं घर्मंघनान्तयोः । अन्तपानं समासेन विपरीतमतोऽन्यदा ॥' [अष्टागहृदय ३१५७]

तथा---

'वीते वर्षासु जाबांस्त्रीन् वसन्तेऽन्त्यान् रसान् भजेत् । स्वादुं निदान्ने शर्रादं स्वादुतिककषायकान् ॥' [ ब्रष्टांगहृदय ३॥५६ ] 'रसाः स्वाद्वाग्छळवणतिक्तोषणकषायकाः । षड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथापूर्वं ब्रष्टावहाः ॥' [ ब्रष्टागहृदय १॥१४ ]

भावं — श्रद्धोत्साहादिकम् । वीर्यं — संहननं नैसर्गिकशक्तिरित्यर्यः । स्वास्थ्याय — आरोपायं स्वात्मन्यवस्थानाथं न । सर्वादानं — एषणासमितिशुद्धं मोजनम् । विद्धारानं — गुड-तैल-पृत-वीध-तुन्ध-आङ-हे ने मादिरहितं सौवीरशुक्लतक्राविसमन्वितम् । शुद्धाशनं — पाकादवत्तीर्णरूपं मर्नागन्यस्था न कृतम् । एकं प —

'सट्येसणं च विद्देसणं च सुद्धेसणं च ते कमसो । एसण समिदिविसुद्धं णिव्वयहमनंजणं जाण ॥ [ मूलाचार ६१७० गा. ]

जन प्रत्येकं वराज्यो असर्वेषणमविद्वैषणमशुद्धेषणं चेत्येवमर्थः । कवाचितिः तावृगिप योग्यं कवाचि-च्वायोग्यमिति टीक्गुक्यास्यानसंप्रहायं समीक्य चेत्ययं चकव्यः ( —व्यार्थः ) ॥६५॥

जांगलमें बातका आधिन्य रहता है, अन्य देशमें कफकी प्रधानता रहती है और साधारण प्रदेशमें तीनों ही सम रहते हैं। अतः भोजनमें क्षेत्रका भी विचार आवश्यक है।

कालसे सतलब छह ऋतुआंसे हैं। ऋतुचर्याका विभान इस प्रकार किया है—तरत् और वसन्त ऋतुमें रुख तथा प्रीष्म और वशे ऋतुमें शीव अन्तपान लेना चाहिए। अन्य ऋतुओंमें इससे विपरीत अन्तपान लेना चाहिए। तथा मधुर, खहा, लवण, कहुं, चरपरा, कसैला ये छह रस हैं जो इत्यक्ते आध्यस्ये रहते हैं। और उत्तरोत्तर कम-कम बलवर्षक हैं। अतः शीत और वर्षा ऋतुमें आदिके तीन रसोंका और वसन्त ऋतुमें अन्तके तीन रसोंका, प्रीष्म ऋतुमें मधुरका और शरद् ऋतुमें मधुर, विक्त और कपाय रसका सेवन करना चाहिए।

य्षणा समितिसे शुद्ध मोजनको सर्वाञ्चन कहते हैं। गुह, तेल, वी, दही, दूष, सालन कादिसे रहित और कांजी, शुद्ध तक आदिसे युक्त मोजनको विद्धाञ्चन कहते हैं। जो पक्कर जैसा तैयार हुआ हो और किंचित् भी अन्य रूप न किया गया हो उस मोजनको शुद्धाञ्च कहते हैं। मूलाचारमें कहा भी है—'एषणा समितिसे निशुद्ध मोजन सर्वेषण है। निर्मिक्त अर्थात् गुढ़, तेल, वी, दूष, दही, शाक आदि निक्कृतियोंसे रहित और कांजी-तक आदिसे गुक्त अर्थात् गुढ़, तेल, वी, दूष, दही, शाक आदि विकृतियोंसे रहित और कांजी-तक आदिसे गुक्त अर्थात् गुढ़, तेल, वी, दूष, वही, शाक आदि विकृतियोंसे रहित और कांजी-तक आदिसे गुक्त स्थान विद्धाञ्चन है। तथा कांजी-तक आदिसे रहित, विना न्यंजनके पक्कर तथार मोजन विद्धाञ्चन होता है। तथा कांजी-तक आदिसे रहित, विना न्यंजनके पक्कर तथार मोजन विद्धाञ्चन होता है। वे तीनों ही प्रकारका मोजन खानेके योग्य है। जो मोजन सब रसोंसे युक्त है, सब न्यंजनोंसे सहित है वह कदाजित् योग्य और कृष्टाचित अर्थाग्य होता है।' यह मूलाचारकी संस्कृत टीकामें कहा है। उसीके आधारसे पे, आञाषर जीने कहा है। इसीके आधारसे पे, आञाषर

| षय विविप्रयुक्तजोननोच्च परोपकारं दर्शयन्नाह—<br>यस्त्रत्तं गृहिणात्मने कृत्तवपेतीकाक्षजीवं त्रसै |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| निजीवैरिप वीजतं तदशनाद्यात्मार्यसिद्धचै यतिः ।                                                   | ş   |
| युञ्जल्तुद्धरति स्थमेव न परं कि तीह सम्यन्दुर्श,                                                 |     |
| दातारं चुशिविषया च सचते भोगैश्व मिथ्यावृशम् ॥६६॥                                                 |     |
| प्रत्तं—प्रकर्षेण प्रतिग्रहादिनवपुष्यञ्क्षणेन वत्तम् । नवपुष्यानि यथा—                           | Ę   |
| पहिराहमुच्बद्वाणं पादोदयमञ्चणं च पणमं च ।                                                        |     |
| मण वयणकाय सुद्धी एसणसुद्धीय जनविहं पुष्णं ॥ [ वसु. श्रा. २२४ ]                                   |     |
| गृहिणानित्यनैमित्तिकानुष्ठानस्थेन गृहस्थेन बाह्मणाचन्यतमेन न खिल्प्यादिना । तदुन्तम्-            | ٠ , |
| 'शिल्प-कारक-वावपण्यशम्मलीपतितादिषु ।                                                             |     |
| बेहस्थिति न कुर्वीत लिङ्गिलिङ्गोपबीविपु ॥                                                        |     |
| दीक्षायोग्यास्त्रयो वर्णाश्चल्वारश्च विधीचिताः।                                                  | १२  |
| मनोवासकायधर्माय मताः सर्वेऽपि जन्तवः ॥' [सो॰ चपा॰ ७९०-७९१ ]                                      | •   |
| बुशिविश्रया—स्वर्गापवर्गत्रक्षम्या । सचते—सम्बद्धाति स्वीग्यं कृरोतीत्पर्यः ।।६६॥                |     |

विधिपूर्वक किये गये मो जनसे अपना और परका चपकार वतलाते हैं—
जो भोजन आहि नित्य-नैमिचिक अनुष्ठान करनेवाले गृहस्थके द्वारा अपने लिए

बनाया गया हो और प्केन्द्रिय प्राणियोंसे रहित हो वया मृत या जीवित दो-इन्द्रिय आदि जीवोंसे भी रहित हो और नवधा सक्तिं पूर्वक दिया गया हो, उस मोजनादिको अपने सुख और दु:खकी निवृत्तिके लिय भहण करनेवाला साधु केवल अपना ही उद्घार नहीं करता, किन्तु सम्यग्दृष्टि दाताको स्वर्ग और मोक्षरूपी लक्ष्मीके योग्य बनाता है और मिथ्यादृष्टि दाताको

इष्ट विषय प्राप्त कराता है ॥६६॥

विशेषार्थं — मुनि हर पक दावाके द्वारा दिया गया काहार ग्रहण नहीं करते। सोमदेवसूरिने कहा है — नाई, घोवी, इन्हार, खुदार, धुनार, गायक, माट, दुरावारिणी की, नीच
छोगोंके घरमें तथा मुनियोंके उपकरण वेचकर जीविका करनेवाछोंके घरमें युनिको भोजन
प्रहण नहीं करना चाहिए। तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्व वे तीन वर्ण ही मुनिदीक्षाके घोग्य हैं।
किन्तु मुनिको आहारदान देनेका अधिकार चारों वर्णोंको है। क्योंकि समी प्राणियोंको
मानसिक, वाचिक और कायिक धर्म पाछन करनेकी अनुमति है।

वावाको नवधा भक्तिसे आहार देना चाहिए। वे इस प्रकार हैं-

अपने द्वार पर साधुके पद्यारने पर हे स्वामी, ठइरिये ऐसा तीन वार कहकर उन्हें सादर प्रहण करना चाहिए। फिर उच्चस्थान पर वैठाना चाहिए। फिर जलसे उनके चरण पखारना चाहिए। फिर अष्टद्वल्यसे पूजन करना चाहिए। फिर नमस्कार करना चाहिए। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, कायशुद्धि और मोजन शुद्धि प्रकट करनी चाहिए। इन्हें नवपुण्य कहते हैं। इस विधिसे दिये गये दानको स्वीकार करके शुनिका तो उपकार होता ही है, दाताका भी उपकार होता है। शुनिको मिकमावसे आहार देनेवाला सम्बन्दृष्टि गृहस्थ स्वयं अपने मार्वोसे पुण्य बन्य करनेसे मोगमूमिमें और स्वगमें जन्म लेकर सुख मोगता है। और

१. नात्स्वप—म. कु. च.।

ş

Ę

٩

१५

क्षव द्रव्यभावशृद्धचोरन्तरमाह-

द्रव्यतः शुद्धमप्यन्नं भावाशुद्धचा प्रबुध्यते । भावो ह्याधुद्धो बन्धाय सुद्धो मोक्षाय निश्चितः ॥६७॥

द्रव्यतः शुद्धमपि, प्रासुकशुद्धमपीत्यर्थः । उक्तं च--

'प्रगता असवो यस्मादन्नं तद्द्रव्यतो भवेत् ।

प्रासुकं किं तु तत्स्वस्मै न शुद्धं विहितं मतम् ॥' [

भावाशुद्धधा-मदयं साधुक्रविमदिमिति परिणामवृष्ट्या । अशुद्धः-रागद्वेषमोहरूपः ॥६७॥

अय परार्थकृतस्यान्नस्य भोक्तुरदुष्ट्रस्यं दृष्टान्तेन दृदयन्नाह्—

योक्ताऽघःकमिको दुष्येन्नात्र मोक्ता विपर्ययात । मत्स्या हि मतस्यमदने जले मार्चन्ति न प्लवाः ॥६८॥

योक्ता-अन्तादेदत्ति । अधःक्रिकः-अध-कर्मणि प्रवृत्तः । हेतुनिर्देशोऽयम् । दुष्येत्-दीर्पेश-१२ क्रिप्येत् । भोक्ता-संयतः । विपर्ययात्-बमःकर्मरहितत्वादित्यर्वः । माद्यन्तिः-विह्वक्षेत्रवन्ति । प्लवा:--भग्डुकाः । उक्तं च---

'मत्स्यार्थं ( प्रकृते ) योगे यथा माखन्ति मत्स्यकाः । न मण्डूकास्तया शुद्धः परार्थं प्रकृते यतिः ॥ अधःकर्मप्रवृत्तः सन् प्रासुद्रव्येऽपि बन्धकः ।

अधःकर्मण्यसी शुद्धी यतिः शुद्धं गवेषयेत् ॥' [

वहाँसे मनुष्य होकर तप करके मोक्ष पाता है। इसमें दान महण करनेवाले सुनिका कुछ भी फर्त्त्व नहीं है। सुनि तो केवळ अवलम्ब मात्र है। मिध्यादृष्टि दाता भी दानके फलस्वरूप इष्ट विषयोंको प्राप्त करता है।।६६॥

द्रव्यशुद्धि और मावशुद्धिमें अन्तर फहते हैं-

द्रव्यसे गुद्ध भी भोजन माबके अशुद्ध होनेसे अशुद्ध हो जाता है; क्योंकि अशुद्ध भाव-

बन्धके लिए और शुद्ध माब मोक्षके लिए होते है यह निश्चित है ॥६७॥

विशेषार्थ — जिस मोजनमें जीव-जन्तु नहीं होते वह मोजन दृश्य रूपसे प्राप्तक होता है। किन्तु इतनेसे ही उसे शुद्ध नहीं माना जाता। उसके साथमें दाता और प्रदीताकी मान-शुद्धि भी होना आवश्यक है। यदि दावाके माच शुद्ध नहीं हैं वो भी ठीक नहीं है। और युनि विचार कि इसने मेरे लिए अच्छा भोजन बनाया है तो मुनिके भाव गुद्ध नहीं है क्योंकि मुनि तो अनुहिष्ट भोजी होते हैं। अपने लिए बनाये गये आहारको प्रहण नहीं करते। अवः द्रव्यशुद्धिके साथ माव गुद्धि होना आवश्यक है ॥६७॥

दूसरेके लिए बनाये गये मोजनको महण करनेवाला सुनि नोपरहित है इसे दृष्टान्तके

हारा दृद करते हैं-

जो आहारदाता अधःकर्ममें संख्यन होता है वह दोषका भागी होता है। इस आहार-को प्रहण करनेवाला साधु दोषका मागी नहीं होता; वह अधःकर्ममें संजन्न नहीं हैं। क्योंकि योग विशेषके द्वारा जिस जलको मछलियोंके लिए मदकारक बना दिया जाता है उस जलमें रहनेवाली मललियोंको ही मद होता है, मेढकोंको नहीं होता ॥६८॥

विशेषार्थ-मोजन बनानेमें जो हिंसा होती है उसे अधाकर्म कहते हैं। इस अधाकर्म-का मागी गृहस्य होता है क्योंकि वह अपने छिए मोजन बनाता है। उस मोजनको साधु

|          | बपि च—                                                                                                        |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          | 'आञ्चाकस्मपरिणदो पासुगदव्वे वि वंघगो भणिदो ।<br>सुद्धं गवेसमाणो आघाकस्मे वि सो सुद्धो ॥' [ मूळाचार ४८७ ] ॥६८॥ | <b>1</b> |
|          | क्षय शुद्धाहाराहिततामध्योंद्योतिततिहृद्वभुत्साहांस्थिकाकविषयान् मुमुसूनात्मनः सिर्दि प्रार्थयमानः             |          |
| प्राह—   |                                                                                                               |          |
|          | विद्यति नवकोटि शुद्धभक्ताणुपाने-                                                                              | ٩        |
|          | कृतनिजवपुषो ये सिद्धये सज्जमोजः।                                                                              | ~        |
|          | विवेषतु सम भूता भाविनस्ते भवन्ती-<br>ऽप्यसमञ्जनसमृद्धाः साधवः सिद्धिमद्धाः ॥६९॥                               | 5        |
|          | नवकोट्यः मनोपाक्कायैः प्रत्येकं इतकारितानुमतावि । तच्छुद्रं तहितमित्यर्यः । आपं                               |          |
| त्वेवम्- | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         |          |
| Ì        | 'दार्तुविशुद्धता देवं पात्रं च प्रपुत्ताति सा ।<br>शूद्धिर्देयस्य दातारं पुनीते पात्रमप्यदः ॥                 | १२       |
|          | पात्रस्य बुद्धिदत्तारं देयं चैन पुनात्यतः।                                                                    |          |
|          | नवकोटिनिशुद्धं तहानं भूरिफलोदयम् ॥' [ महापुः २०११३६–१३७ ]                                                     | १५       |

महण करते हैं किन्तु वे उस अधःकर्म दोषसे छिप्त नहीं होते; क्योंकि उस मोजनके वनानेसे साधुका छत-कारित या अनुमत रूपसे कोई सम्बन्ध नहीं है। विक्ति साधुको दान देनेसे गृहस्थको रसोई बनानेमें जो पाप होता है वह बुछ जाता है। आचार्य समन्तमद्रेन कही है— धर छोड़ देनेवाछे अतिथियोंकी अर्थात् साधुओंकी पूजा पूर्वक दिया गया दान घरके कामोंसे संचित पापको भी उसी प्रकार दूर कर देता है जैसे पानी रक्तको वो देता है।

किन्तु यदि साधु इस भोजनको अपने लिए बनाया मानकर गौरनका अनुभव करता है तो वह भी इस पास्ते लिप्त होता है। मूलाचारमें कहा है—'मोजनके प्राप्तक होनेपर भी यदि उसे प्रहण करनेवाला साधु अधाकमंसे युक्त होता है अर्थात् यदि उस आहारको वहे गौरवके साथ अपने लिये किया मानता है तो उसे कर्मवन्य होता है ऐसा आगममे कहा है। किन्तु यदि साधु शुद्ध आहारकी खोजमें है, जो क्रत कारित और अनुमोदनासे रहित हो, तो यदि आहार अधाकमंसे भी युक्त हो तो भी वह शुद्ध है। उस आहारको प्रहण करके साधुको वन्य नहीं होता, क्योंकि साधुका उसमें कृत, कारित आदि रूप कोई माद नहीं है।।हर।।

आगे शुद्ध आहारके द्वारा प्राप्त हुई सामध्येसे मोध विषयक स्त्साहको उद्योतित करनेवाले त्रिकालवर्ती सुमुक्षुओंसे अपनी मुक्तिकी प्रार्थना प्रन्यकार करते हैं—

नवकोटिसे विशुद्ध भोजनादिके द्वारा अपने अरीरको वल देनेवाले और असाधारण वपशम भावसे सम्पन्न जो अवीव, अनागत और वर्तमान साधु सिद्धिके लिए उत्साहको साक्षात् समर्थ बनाते हैं, वे सुझे तत्काल आत्म स्वरूपकी उपलब्धि करार्थे अर्थात् उनके प्रसादसे मुझे सुक्तिकी प्राप्ति हो ॥६९॥

गृहकर्मणापि निषितं कर्म विमाप्टि खलु गृहविमुक्तानाम् । अतिवीना प्रतिपूला चिपरमकं घावते वारि ॥—-रत्न. था., ११४ क्लो. ।

Ę

उपाजेक्कतानि—बळाषानयुक्तानि क्रवानि । सञ्जं—साखारक्षमम् । ओजः—सरवाहः । बद्धा— झटिसीति महम् ॥६९॥

> इत्याशाषरदृग्यायां घर्मामृतपक्षिकायां ज्ञानदीपिकापरसंज्ञायां पञ्चमोऽज्यायः ।

> सत्राज्याये प्रन्यप्रमाणं सप्तत्यविको द्विसत् । अन्द्वतः २७० ।

विशेपार्थ—सन वचन कार 'सम्बन्धी क्रत कारित अनुमोदनासे रहित आहार नव-कोटिसे विशुद्ध होता है वही सामुकोंके लिए बाल है। महापुराणमें कहा है—'दाताकी विशुद्धता देय भोज्यको और पात्रको पवित्र करती है। देयकी शुद्धता दाता और पात्रको पवित्र करती है। और पात्रकी शुद्धि दाता और देयको पवित्र करती है।' इस तरह नवकोटि-से विशुद्ध दान बहुत फल्डायक होता है। अर्थात् दाता, देय और पात्र इन तीनोंकी शुद्धियों-का सम्बन्ध परस्परमें जोड़नेसे नवकोटियां बनती है। इन नवकोटियोंसे विशुद्ध दान विशेष फल्दायक होता है।।ह९॥

> इस प्रकार पं, आशाधर रचित अनगार प्रमास्त्र टीका सन्यक्रसुर चित्रका तथा ज्ञानदीपिकाकी असुनतिनी हिन्दी टीकाम विण्डहादिविधान नामक प्रसम अध्याय पूर्ण हुला ।

## षप्र अध्याय

क्षयैवमुक्तलक्षणरत्नत्रयारमिन मुक्तिवरमीन महोद्योगमनुबद्धमनसां तापत्रयोच्छेदार्थिनां साधूना सम्यक्-तपआराघनोपक्रमविधिमभिषत्ते

> द्ग्वज्रद्वोण्युपप्नेऽद्भुतविभववृषद्वोपदीप्रे स्फुटानु-प्रेक्षातीर्थे सुगुप्तिवतसमितिवसुभ्राजि बोधाञ्जराजि। सन्तोन्मन्तोमिरत्नत्रयमहिमभरव्यक्तिद्रप्रेऽभियुक्ता, मञ्जन्तिचन्छानिरोघामृतवपुषि तपस्तोयवौ तापर्शान्त्यै ॥१॥

₹

, जपम्न:--माम्रयः । वृषः--पर्मः । तीर्थं--प्रवेशपटुः । वसूनि--रत्नानि । अन्तः--चन्द्रः । मरनोत्मानोर्मि-मन्नास्तिरोभूता स्वकार्यकरणाक्षमाः उन्मन्नोर्भय उद्भुतपरीषहा यत्र, पत्ने मन्नाः केचित्रिः -मीजिता. केचिक्च सम्माता समीजिता समीमस्तरद्वा यत्र । रत्नवर्यं निक्चयुमोक्षमार्गोऽत । व्यक्तिः-स्राविभवि: । तापशान्त्ये---मानस-वाचनिक-कायिकाना सहजवारीरागन्तुनां वा दृश्वानामुक्छेदार्यम् ॥१॥

इस प्रकार रत्नत्रय रूप भोक्ष मार्गमें सतंत महान् उद्योगके लिए वृद् निश्चयी और शारीरिक, वाचनिक तथा काथिक या स्वामाविक, शारीरिक और आगन्तुक दु:खोंके विनाशके

इच्छुक साधुऑके सन्यक् तप आराधनाके उपक्रमकी विधि कहते हैं-

मोक्षमार्गमें नित्य उद्योगशील साधुओंको शारीरिक, वाचनिक, मानसिक तापकी ञ्चान्तिके छिए अथवा सहज ज्ञारीरिक और आगुन्तक दुःखोंके विनाशके छिए तपरूपी ससुद्र-में स्तान और अवगाइन करना चाहिए। बस्तुतः तप समुद्रके समान है। जैसे समुद्रमें अवगाह करना कठिन है वैसे ही तपका अवगाहन भी कठिन है। असूत अर्थात जल ससुदू-का शरीर है। इसी तरह मोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाछी इच्छाका निरोध भी अमृतके तुल्य है क्योंकि वह अमृतकी तरह सांसारिक संवापकी ज्ञान्तिका कारण है। यह इच्छा निरोध रूप असूत ही तपका शरीर है। उसीमें अवगाहन करनेसे तापकी शान्ति हो सकती है। जैसे समुद्रका आश्रय चल्रमय नाव है। चल्रमय नावके द्वारा ही समुद्रमें अवगाहन किया जाता है, उसी तरह तपका आश्रय सन्यग्दर्शन रूपी नाव है। सन्यग्दर्शनके विना सम्यक् तपमें उतरना शक्य नहीं है। जैसे समुद्रमें दीप होते हैं और वे आङ्चर्यकारी विमृतिसे युक्त होते हैं, उसी तरह आअर्थकारी विमृतिसे सम्पन्न उत्तम समा आदि दश घर्म तप रूपी समुद्रके द्वीप हैं, उनसे वह प्रकाशमान होता है। जैसे समुद्रमें प्रवेश करनेके लिए वीर्थ अर्थात् घाट होते हैं. उसी तरह तप रूपी समुद्रमें प्रवेश करनेके लिए अनित्य आवि बारह भावना तीर्य है। इन वारह भावनाओंके सतत चिन्तनसे मुमुक्ष तपके भीतर प्रवेश करता है। जैसे समुद्रमें रत्न होते हैं, उसी तरह सम्यग् गुप्ति समिति जत वगैरह तप रूपी समृद्रके रत्न .हैं, उनसे वह शोमित होता है। तथा जैसे समुद्र चन्द्रमासे शोमित होता है। वैसे ही तप ज्ञानसे शोमित होता है। तथा जैसे समुद्रमें कुछ तरंगें उन्मीलित और कुछ तरंगे निमीलित होती हैं उसी तरह तपमें जलन्न हुई परीषह वैय मावनाके वळसे तिरोम् त हो जाती है अपना कार्य करनेमें असमर्थ होती हैं। तथा जैसे समुद्र ऐरावत हाथी, कौसुममणि और पारि-

€

٩

٩

17

अय दश्कक्षणं धर्मं व्याचब्दे---

क्रूरक्रोषाद्युद्भवाङ्गप्रसङ्गेऽप्यावर्तेऽद्वा यन्तिरीहः क्षमावीन् । जुद्धज्ञानानन्वसिद्धचे वज्ञात्मा स्थातः सम्यग् विश्वविद्भिः सवर्षः ॥२॥

क्रूराः—दुःखदा दुनिवारा वा । अञ्जानि—कारणानि । आदत्ते—(स्वी-)करोति । अद्धा— व्यक्तं झटिति वा । निरीहः—काशावनपेकाः । क्षमा—कोमोत्पत्तिनिमित्तानां सिवधानेअपि कानुष्यामावः ॥ २॥ अय कथायाणामपायभूयस्रवातिदुःजैयत्वशकाञ्चनपुरस्यरं जेयत्वभूपदश्यं तदिजये परं स्वास्थमा-

वेदयति---

जीवन्तः कणकोऽपि तिर्क्तमप्रि ये घ्नन्ति स्वनिष्नं मह-स्ते सिद्भाः कृतविद्ववनीविषया जेयाः कषायद्विषः । यन्निर्मूछनकमठेषु बछवत्कर्मीरिसंघादिचता-मासंसारनिरूढबन्वविषुरा नोत्काथयन्ते पुनः ॥३॥

स्यतिष्यं—स्वाधीनम् । चितां—चैतनानाम् । कर्मणि षष्ठी । निरुदानि निर्वोहितानि । नीरकाय-यन्ते—म हिंसन्ति ।।३॥

जात बुध रूप तीन रत्नोंके माहात्म्यके अतिशयके आविभावसे गर्षित होता है, अपना बढ़्यन अनुभव करता है वैसे ही तप रत्नज्ञयरूप परिणत आत्माके चाति और अघाति कर्मोंका ध्रय करनेमें समर्थ शक्त्यतिशयके द्वारां अपना चत्कवे प्रकट करता है। इस तरह तप समुद्रके तुल्य है उसका अवगाहन करना चाहिए ॥१॥

दश उक्षण वर्मको कहते हैं-

दु:खदायक अथवा दुर्निवार क्रोध आदिकी क्यक्तिके कारणोंके व्यक्षित होनेपर मी सांसारिक लाम आदिकी अपेक्षा न करके शुद्ध झान और आनन्दकी प्राप्तिके लिए साधु जो ध्रमा, मादंब आदि आत्म परिणामोंको तत्काल अपनाता है उसे सर्वह देवने सच्चा धर्म कहा है। इस धर्मके दस रूप हैं।।२।।

विशेषार्थ—क्रोधकी क्यक्तिके निमित्त मिळने पर भी सनमें कळुषताका क्यन्त न होना क्षमा है। इसी तरह मार्वेच आदि इस धर्म हैं। उनको जो आत्मिक शुद्ध ज्ञान और सुखकी प्राप्तिके उदेशसे अपनाता है वह धर्मात्मा है॥श।

कषाय बुराईका घर है, अत्यन्त दुर्जय है यह बतलाते हुए धन्हें जीवना शक्य है

श्रथा छनको जीतने पर ही आत्माका परम कल्याण होता है यह बतलाते हैं-

जो कणमात्र भी यदि जीवित हों तो आत्माके वस अनिवंचनीय स्वाधीन वैजको नष्ट कर देती हैं और जिन्होंने संसारके सब जीवों पर विजय प्राप्त की है, किन्तु जो उनका मूख्यें विनाश करनेमें कर्मठ होते हैं उन्हें अनादि संसारसे डेकर परतन्त्रताका दुःख सुगानेवाले बळवान कर्मे शत्रुओंके समृह भी पुनः उत्पीहित नहीं कर सकते, उन कपायरूपी शत्रुओंको जीतना चाहिए।।१॥

विशेषार्थ — संसारको जड़ कषाय है। कषायके कारण ही यह जीव अनिहिकालसे संसारमें मटकता फिरता है। कषायने सभी जीवोंको अपने वशमें किया है इसिलए कपायोंका जीवना बहुत ही कठिन है। किन्तु जो इन्हें जड़मूलसे उखाड़ फेंकनेके लिए कमर कस लेते हैं। उसका संसार बन्धन सर्वदाके लिए दट जाता है। इसिलए मुमुक्षुको कषायोंको जीवना

चाहिए। उनको जीते जिना संसारसे डढ़ार असम्भव है ॥३॥

| . अय कोपस्यानर्थेकफल्ल्वं प्रकाश्य तज्जयोपायमाह्-                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| कोपः कोऽप्यग्निरन्तर्वहिरपि बहुवा निर्देहन् वेहमाजः,                                                                                                                                |   |
| कोपः कोऽप्यत्मकारः सह वृक्षमुभयौ बीमतामप्युपघ्नन् ।                                                                                                                                 |   |
| कोपः कोऽपि प्रहोऽस्तत्रयमुपजनयन् <del>जन्मजन्माभ्</del> यपायां-                                                                                                                     |   |
| स्तरकोपं लोप्तुमाप्तभृतिरसल्हरी सेव्यतां क्षान्तिदेवी ॥४॥                                                                                                                           |   |
| निर्देहम्—निष्यतीकारं सस्मीकुर्वम् साहात्म्योच्छेदात् । उभयो —नासुधी सानसी वा । जन्म-<br>जन्माभि—भवे भवे । बीप्सायामभेः कर्मप्रवचनीयत्वात्तवोगे द्वितीया । साप्तश्रुतिः—परमागमः ॥४॥ | 1 |
| स्य उत्तमसमाया माहारूम्यं स्तोतुमाह—                                                                                                                                                |   |
| यः क्षान्यति क्षमोऽप्याञ्च प्रतिकर्तं कृतागसः ।<br>कृत्तागसं तमिच्छन्ति क्षान्तिपोयूवसंजुवः ॥५॥                                                                                     |   |
| कृतागसः—विहितापरावान् । कृतागर्से—किन्नपापन् ॥५॥                                                                                                                                    |   |
| अप क्षमाभावनाविधिआह्—                                                                                                                                                               | ţ |
| प्राप्वास्मिन्दा विराध्यन्तिममहमबुधः किल्विषं यद्ववन्त्र,                                                                                                                           |   |
| क्र्रं तस्पारतन्त्र्याद् ध्रवमयमधुना मां श्रपन्काममाध्नन् ।                                                                                                                         |   |
| निज्नाची केन वार्यः प्रक्षसंपरिणतस्यायवावश्यभीग्यं,                                                                                                                                 | ţ |
| भोक्तुं मेऽद्भैव योग्यं तिविति वितनुतां सर्वेयार्थेस्तितिसान् ॥६॥                                                                                                                   |   |

सर्व प्रथम क्रोधका एक मात्र अनर्थ फळ बतळाकर उसको जीतनेका उपाय कहते हैं—

प्राणियोंके अन्तरंग और बाह्यको अनेक तरहसे ऐसा जलाता है कि उसका कोई प्रतीकार नहीं है। अतः क्रोध कोई एक अपूर्व अग्नि है; क्योंकि अग्नि वो बाह्यको ही जलाती है किन्तु यह अन्तरंगको भी जलाता है। तथा बुद्धिमानोंकी भी चक्षु सम्बन्धी और मानसिक होतों ही दृष्टियोंका एक साथ उपघात करनेसे क्रोध कोई एक अपूर्व अन्धकार है; क्योंकि अन्धकार तो केवल वाह्य दृष्टिका ही उपघातक होता है। तथा जन्म-जन्ममें निर्लंड्य होकर अनिष्टोंका करनेवाला होनेसे क्रोध कोई एक अपूर्व मह या भूत है। क्योंकि भूत तो एक ही जन्ममें अनिष्ट करता है। उस क्रोधका विनाश करनेके लिए श्वमा रूपी देवीकी आराधना करना चाहिए जो जिनागमके अर्थ और ज्ञानके कल्लासका कारण है।।॥

क्तम क्षमाके माहात्स्यकी प्रशंसा करते हैं— को अपराधियोंका तत्काळ प्रतीकार करनेमें समर्थ होते हुए भी चन्हें खमा कर देवा है, क्षमा रूपी अमृतका सम्यक् सेवन करनेवाळे साघुजन उसे पापका नाशक कहते हैं ॥५॥

श्वमा मावनाकी विधि कहते हैं—

मुझ अज्ञानीने इसी जन्ममें या पूर्व जन्ममें इस जीवका अपकार करते हुए जो अवश्य
मोग्य पाप कर्मका बन्च किया था, उस कर्मकी परवश्ताके कारण यह अपकारकर्ता इस
समय मुझ अपराधीको बहुत गाळी देता है या चानुकसे मारता है या मेरे प्राणका हरण
करता है तो उसे कौन रोक सकता है। अथवा माध्यस्थ्य मावपूर्वक मुझे उस अवश्य मोग्य
कर्मको इसी मवर्मे मोगना योग्य है क्योंकि किया हुआ अच्छा या नुरा कर्म अवश्य मोगना
होता है। इस प्रकार सामुको मन, वचन, कायसे श्वमाकी सावना करनी चाहिए।।।।।

r<sub>B</sub>

Ę

2.

प्राक्—पूर्वभवे । अस्मिन्—इह भवे । क्रूर्य—खबस्यगोयकटुफलस्वावत्युग्रम् । आह्मृन्—चर्मः यष्ट्यादिना ताबयन् । वार्यः—निवेद्धुं बन्यः ॥६॥

अय परैः प्रयुक्ते सत्याक्रोसादौ क्रोधनिमित्ते चित्तं प्रसादयतः स्वैष्टसिद्धिमाचन्टे---

्रोषो मेऽस्तीति युक्तं कपति क्षपति वा तं विनाङकः परोक्षे, विष्ठचा साक्षान्न साक्षादय क्षपति न मां ताडयेत्ताडयेहा । नासून् मुख्णाति तान्ता हरति सुगतिदं नैष धर्मं ममेति,

स्वान्तं यः कोपहेतौ सति विशवयति स्याद्धि तस्येष्टसिद्धिः ॥७॥

े दोष:—सग्नत्वाश्चित्वामञ्ज्ञञ्जलावि । एतज्वात्मिन दोषसद्भावानृचिन्तनम् । शपित वा तं विना ९ इति पुनस्तदभाविन्तनम् । दिष्ट्या—वढोमहे । इष्टर्सिक्-क्षमाया हि वंतशीलपरिरक्षणमिहामुत्र प दुःखानभिष्यञ्जः सर्वत्य वगतः सन्मान-सत्कारलाय-प्रसिद्धधाविश्य गुणः त्यात् ॥७॥

अब क्रोबस्य दुःशीतिदारणदु सहेतुत्वं दृष्टान्तेपु स्पष्टयन् द्वरतस्याच्यस्यमुपदिशति-

विशेपार्थं - पहले कहा है कि अपकार करनेवालेके अपकारका वदला चुकानेकी शिक 
ं होते हुए भी जो श्रमा करता है वही समाशील है। अपनी कमजोरीके कारण प्रतिकार व 
कर सकतेसे समाभाव धारण करना खमा नहीं है वह तो कायरता है। ऐसे कायर पुरुष 
मनमें वदलेकी भावना रखते हैं और ऊपरसे क्षमा दिखलाते हैं। जिन शासनमें इसे समा 
नहीं कहा है। अपकारकर्ता अपित किंचित भी हुआंव न रखते हुए जो उसके प्रति समाभाव 
होता है वही सच्चा क्षमाभाव है। जब कोई हमारा बुरा करता है तो मनमें उसके प्रति रोष 
भावा है। उसी रोषके निवारणके लिए ऊपरके विचार प्रदर्शित किये हैं। ऐसे विचारों 
ही उत्पन्न होते रोपको रोका जा सकता है।।।।

आगे कहते हैं कि दूसरोंके गालियाँ आदि वकने पर भी जो अपने चित्तको प्रसन्न

रखते है उन्हें ही इष्टकी प्राप्ति होती है-

यदि कीई नग्न साधुको गाछी देवा है कि यह नंगा है, मैठा है, अशुभ है तो साधु विचार करता है कि मैं क्या हूँ, स्नान नहीं करवा हूँ—ये दोष मेरेमें हैं यह गढ़त नहीं कहता। यदि वे दोष साधुमें न हों तो साधु विचारता है कि यह अज्ञानवश मुक्ते दोए जगाता कहता। यदि वे दोष साधुमें न हों तो साधु विचारता है कि यह अज्ञानवश मुक्ते दोर परोक्षमें ही । यदि कोई परोक्षमें निन्दा करता है तो वह विचारता है कि यह मुक्ते गाछी ही देवा है मारता तो नहीं है। यदि कोई मारे तो सोचता है कि मारता ही है आण तो नहीं छेता। यदि कोई ज्ञानसे मारता हो तो विचारता है कि प्राण ही सारता ही है आण तो नहीं छेता। यदि कोई ज्ञानसे मारता हो तो विचारता है कि प्राण ही तो छेता है सद्गति देनेनाछ मेरे घमको नहीं हरता। इस प्रकार क्रोपके निमित्त मिछने पर जो साधु अपने मनमें प्रसन्न रखता है उसीको इष्टकी प्राप्ति होती है। अर्थात ख्रमाभाव परण करनेसे जत और शिखकी रक्षा होती है, इस छोक और परछोक सम्बन्धी दुःबोंसे छुटकाए। होता है तथा छोगोंसे सन्मान मिछता है।।।।।

कोघ अपयश और दारण दुःखोंका कारण है यह वात दृष्टान्तोंके द्वारास्पष्ट करते हुए इसे दूरसे ही छोड़नेका अपदेश कस्तो हैं—अपदेश १००० विकास करते हैं

18

नालाप्यत्यमनोः स्वपित्यवरज्ञामधीजितं दुर्येनः, प्रादोदोन्मरुभूतिमत्र कमठे वान्तं सकृत् कृद्विषम् । दग्ज्वा दुर्गतिमाग यादवपुरीं द्वीपायनस्तु कृषा,

तत्क्रीयं द्वारिरित्यजस्यपि विराराघत्यरी पाव्ववत् ॥८॥

अन्त्यमनोः—शरतचिक्रणः । अवरजामपीजितं—बाहुबिशिययकोपोपीजितम् । प्रादौदौत्— प्रकर्षेण पुनः पुनरेपि तपितस्म । अजतु—क्षिपतु मुमुक्षुः । विराराघति—अत्यर्थं पुनः पुनर्वा विराज्यति ः ६ सति । द्रःस्वर्गोत्पर्यः ॥८॥

इतना काल वीत जाने पर भी भरत चक्रवर्तीके द्वारा अपने छोटे माई बाहुविल कुमार पर किये गये कोघसे अर्जित अपयश लुस नहीं हुआ है, वरावर छावा हुआ है। इसी छोकमें केवल एक बार अपने वड़े भाई कमठपर वमन किये गये क्रोघरूपी विपने पार्श्वाथके पूर्वभवके जीव सरुमृतिको वार वार अत्यन्त सन्तप्त किया । द्वीपायन नामक तपस्वी क्रोघसे द्वारिका नगरीको जलाकर नरकमें गया। अतः किसी अञ्चके द्वारा अपकार किये जानेपर भी क्रोधको शत्रु सानकर पार्श्वनाथ स्वासीकी तरहे छोड़ देना चाहिए, क्रोधके प्रतिकारके छिए क्रोध नहीं करना चाहिए।।८।। विशेषार्थ-मन्यकारने क्रोधका द्वरा परिणास दिखानेके छिए लोकमें और शाक्रोंमें प्रसिद्ध तीन वृष्टान्त दिये हैं। प्रथम तीर्थंकर मगवान ऋषमदेवकें एकसी एक पुत्र थे। सबसे बढ़े पुत्र प्रथम चक्रवर्ती सम्राट् भरत थे। भगवान्के प्रवृत्तित हीनेपर भरत अयोध्याके स्वामी हुए और उनसे छोटे वाहुविष्ठिक्कसारको पोव्नपुरका राज्य मिला । जब भरत दिग्विजय करके अयोध्यामें प्रवेश करने छगे तो चकरत्व मार्गमें कक गया। निमित्त-ज्ञानियोंने वतलाया कि आपके भाई आपकी आज्ञामे नहीं हैं इसीसे-चक्ररत्न रुक गया है। माइयोंके पास द्त भेजे गये। वाहुवलीने आज्ञा न मानकर-युद्ध स्वीकार किया। मन्त्रियोंने दोनों माइयोंके मध्यमें जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और मरल युद्ध होनेका निर्णय किया। तीनों. युद्धोंमें भरतकी हार हुई तो क्रोधमे आकर भरतने अपने छोटे माईपर चक्रसे प्रहार किया। कन्तु देविोपनीत चक्र अपने सगे कटुम्बियोपर तथा सोक्षगासी जीवोपर बहार नहीं करता। फलतः चक्ररत्न बाहुबलीकी वीन प्रदक्षिणा देकर उनके इस्तगत हो गया। समस्त सेना और जनसमूहने सम्राट् भरतके इस कार्यकी निन्दा की जो आज भी आखों में निवद है।

पोदनपुर नगरमें एक नाझणके दो पुत्र थे। वहे पुत्रका नाम कमठ और छोटेका नाम मठमूति था। राजाने मठमूतिको अपना मन्त्री नियुक्त किया। एक वार राजा अपने मन्त्री मठमूतिके साथ दिग्विजयके लिए वाहर गया। पीछे कमठने अपने छोटे आई मठमूतिकी पत्नीपर आसक्त होकर उसके साथ दुराचार किया। जब राजाके कानों तक यह समाचार पहुँचा तो उन्होंने कमठका मुँह काला करके देशसे निकाल दिया। कमठ एक पवंत पर खड़े होकर तपस्या करने लगा। एक वार मठमूति उसके पास असा माँगने गया। कमठ दोनों हाथोंमे शिला लेकर तपस्या करता था। जैसे ही मठमूतिने उसे नमस्कार किया, कमठने उस-पर शिला पटक दी। दोनों भाइयोंमें यह वैरकी इकतरका परस्परा कई मवों तक चली। जब मठमूति पाइवनाथ तीर्थकरके भवमें अहिक्षेत्रमें तपस्या करते थे तो कमठ व्यन्तर योनिसे जन्म लेकर उपरसे जाता था। पूर्व तैरका स्मरण आते ही उसने पाइवनाथ पर घोर उपस्पति किया। तव पाइवनाथको केवलज्ञान हुआ और इस तरह इस वैरका अन्त हुआ।

१: -नक्तंतपतिस्म भ. जु. ध.।

भयैवमुत्तमक्षमालसणं घर्मं निरूप्येदानीभृत्तमणार्देवक्क्षणं क्षमिशतुं मानं घिक्कुर्वन्नाह्— हृत्तिन्धुर्विविद्याल्यिकल्पितकुरुष्ठाद्युत्कर्षहृषीमिभः, किमीरः क्रियतां चिराय सुकृतां म्कानिस्तु पुंमानिनाम् । मानस्यात्मभुवापि कुत्रचिविष स्वोत्कर्षसंभावनं, तद्वचेयेऽपि विषेद्वचरेयमिति विग्मानं पुमृत्स्काविनम् ॥९॥

हृत्सिन्धु:—हृदयसमुद्र: । किर्मीर:—निकः । सुकृतां—विपरीतस्रमण्या अकृतपुष्पानाम् । आत्मभुदा—पुत्रेण । ध्येये—स्मरणीये वस्तुनि । अञ्चनवानुष्ठान इत्यर्थः । चरेयं—प्रवर्तेयगहम् । पुमुत्स्का-विर्न-पुमांसमात्मनमृत्स्कावयति माहास्थ्याद् अंक्ययतीत्येवंस्थम् ॥९॥

द्वीपायन ऋषि द्वारिका नगरीके बाहर तपस्या करते थे। अगवान् नेमिनाथने यह बतलाया था कि बारह वर्ष बाद द्वीपायनके कोपसे द्वारिका जलकर सस्स होगी। अतः द्वीपायनके कोपसे द्वारिका जलकर सस्स होगी। अतः द्वीपायन द्वार चले गये थे और याद्वोंने भी मिद्रिपान बन्द करके नगरके बाहर मिद्रा फिंकवा दी थी। किन्तु काल गणनामें मूल हुई। बारह वर्ष पूरे हुए जानकर यादव भी निश्चित्व हो गये और द्वीपायन भी छौट आये। जल वह द्वारिकाके बाहर तपस्या करते थे तो इल बादव इमार कथर आ निकले। नगरके बाहर पढ़ी हुई पुरानी मिद्रियको पीकर वे मदोन्मत्त होकर द्वीपायनपर महार करने छगे। कुद्ध द्वीपायनके बार्थे स्कन्धसे तैजस शरीर प्रकट हुआ और द्वीपायनपर महार करने छगे। कुद्ध द्वीपायनके बार्थे स्कन्धसे तैजस शरीर प्रकट हुआ और द्वीरिका नगरीकी मदक्षिणा करते ही द्वारिका जलकर सस्स हो गयी। पीछे द्वीपायन भी अखकर सस्स हो गया। और नरकमें गया। ये क्रोध करनेका परिणम है ॥८॥

इस प्रकार उत्तम क्षमा रूप् धर्मका निरूपण करके अब उत्तम मार्दवका छक्षण कहनेके

छिए मान कवायकी निन्दा करते हैं-

दैव रूपी शिल्पीके द्वारा बनाये गये कुछ जाति आदिके उरक्षेसे होनेवाछे हर्षक्षी छहरोंके द्वारा माग्यहीनोंका इदयरूपी समुद्र जीवनपर्यन्त मछे ही नाना रूप होवे, इससे अपनेको पुरुष माननेवाछोंके किसी भी विषयमें 'मैं इस विषयमें उरक्रह हूँ' ऐसी सम्मावता होती है। फिन्तु अपने पुत्रके द्वारा भी मानकी हानि देखी जाती है। इसिछए उस ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए जहाँ वैवका भी प्रवेश नहीं है। अतः पुरुषको साहात्म्यसे अष्ट करनेवाछे

मानको विक्कार है ॥९॥

विशेषार्थ—मानका तिरस्कार करते हुए कहा है कि पूर्व जन्ममें हम जो इछ बच्छेछुरे कम करते हैं उसीको दैन कहते हैं। दैन एक इश्ल शिल्पों है। क्योंकि शिल्पोंकी तरह
वह कमके निर्माणमें इश्ल होता है। उसीके उदयसे कुछ, जाित आदि प्राप्त होती है जिसका
मद करके मनुष्य हर्षसे उन्मच हो उठता है। मनुष्यका हृत्य समुद्रके समान है। जैसे समुद्रमें तरंगें उठती हैं उसी तरह मनुष्यके हृत्यमें कुछ आदिको श्रेष्ठताको छेकर उत्पन्न हुए
हर्ष आदि उत्पन्न हुआ करते हैं। ऐसे मानी पुष्प छोकमें पुण्यशाछी कहछाते हैं। किन्तु
आस्तवमें पुण्यशाछी नहीं हैं क्योंकि वर्तमान जन्ममें ने कोई पुण्य कर्म नहीं करते। इसी छिए
अपर इछोकमें जो 'मुकुतां' पद आया है विपरीत उसणासे उसका अर्थ 'अञ्चत पुण्य' छिया
गया है। प्रन्थकार कहते हैं कि दैवाघीन कुछ जाित आदिको पाकर ह्यंसे उन्मच होनेवाछे भछे ही अपनेको पुष्प माने, किन्तु उनका वह अहंकार ज्यथं है, क्योंकि कभी-कभी
मनुष्यको अपने पुत्रसे ही तिरस्कृत होना पड़ता है। इसछिए झानी मनुष्यको मिथ्या अहंकार
छोड़कर आतम स्वरूपमें प्रवृत्ति करना चाहिए। वह दैवाघीन नहीं है, पुरुषार्थके अधीन है।।।।

12

वयाहद्कारावनर्थपरम्परा कथर्यत— गर्वप्रत्यानगकविल्ते विश्ववीपे विवेक-स्वष्टर्यूष्ट्यै: स्फुरितद्रुरितं बोषमन्वेहवृन्दैः । सत्रोद्वृत्ते तमसि हतदृग् जन्तुराखेबु सूयो, भयोऽभ्याजस्विप सजति ही स्वैरमुन्मागं एव ॥१०॥

प्रत्यग्नगः—अस्तर्बेङः । विवेकत्वष्टरि—कृत्याकृत्यविमागन्नानादित्ये । तमसि—मोहान्यकारे च । अभ्याजत्सु —िनवारयत्सु । स्वैरं—स्वच्छन्दम् । व्वान्तछादित्वृष्टिपन्ने तु स्वेन आत्मना न परोपदेशेन, इरे गमने । मृत्—प्रोतिर्यस्यासी स्वैरमृत् । काकुव्याख्यायां मार्गे एव सचित न सचित । कि तिंह अमार्गेअप छगतीत्यर्थः ।।१०॥

ष्ठयाहर्ष्ट्वार-जिनवदुष्क्रविषांविषयम्ययुग्नस्यमानदुःख्याख्याति —
जगद्वे चित्र्येऽस्मिन् विलस्ति विष्यो काममनिशं,
स्वतन्त्रो न कास्मीरयभिनिविश्चतेऽहंकृतितसः ।
कुषीर्येनावस्ते किमपि तद्यं यद्वसवद्याःचित्ररं भृह्क्ते नीचैर्गतिज्ञमपमानच्यरभरम् ॥११॥
स्वतन्त्र:—कवा । क्व ? इच्टेऽनिच्टे वाऽमें । अपमानः—महस्वहानिः ॥११॥

अहंकारसे होनेवाछी अनर्थपरन्पराको कहते हैं-

बड़ा खेद है कि जगत्कों प्रकाशित करनेके लिए दीपकके समान विवेक रूपी सूर्य जन अहंकाररूपी अस्ताचलके द्वारा प्रस लिया जाता है और राग होष रूपी राक्षसोंके समृद्द- के साथ मोहरूपी अन्यकार वेरोक-टोक फैल जाता है जिसमें चोरी, न्यमिचार आदि पाप कमें अस्यन्त बढ़ जाते हैं, तय प्राणी दृष्टिहीन होकर वारंवार गुढ आदिके रोकनेपर भी स्वच्छन्दतापूर्वक उन्यागीमें ही प्रवृत्त होता है।।१०।।

विशेषार्थ — क्या कर्तन्य है और क्या अकर्तन्य है इस प्रकारके ज्ञानको विवेक कहते हैं। इस विवेकको अहंकार उसी तरह प्रस छेता है जैसे अस्ताच्छ सूर्यको प्रस छेता है। जैसे स्र्यंके छिप जानेपर अन्यकार फैछता है उसमें राक्षस गण विचरण करते हैं। पाप कर्म करते-वाछे चोर, न्यसिचारी आहि स्वच्छन्द होकर अपना कर्म करते हैं। ऐसे रात्रिके समयमें समुख्यको मार्ग नहीं स्कार। उसी तरह जब समुख्यके विवेकको अहंकार प्रस छेता है तो समुख्यमें मोह वढ जाता है उसकी सम्यव्हि मारी जाती है। गुरु वार-वार उसे कुमार्गमें जानेसे रोकते हैं। किन्तु वह कुमार्गमें ही आसक्त रहता है। अतः अहंकार समुख्यको कुमार्ग-गामी बनाता है।।१०॥

आगे अहंकारसे होनेवाले पाप कर्मके चढ्यके फल रूप अत्यन्त उप्र अपमानके दुःखको कहते हैं--

स्थावर जंगम रूप इस जगतके भेढ़ प्रपंचमें निरन्तर यथेष्ट रूपसे दैवके चमकनेपर किस इह या अनिष्ठ पदार्थको में स्वतन्त्रतापूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता, इस प्रकारका अहं-काररूपी अन्यकार कुबुद्धि मनुष्यके अमित्रायमें समा जाता है। उससे वह ऐसे अनिर्वचनीय पापका वन्य करता है जिसके उद्यक्त अधीन होकर चिरकाल तक नीच गतिमें होने-वाले अपमानरूपी ज्वरके देगको मोगता है ॥११॥

अध तत्तादृगपायप्रायमानोपमर्दनचणं मादंवमान्नास्ते— मद्रं सादंववच्याय येन निर्जूनपक्षातिः । पुनः करोति मानाद्विनीत्यानाय मनोरयम् ॥१२॥

मार्देवं---जात्याद्यतिशयवतोऽपि सर्वस्तत्क्वतमदावेशामावात् परप्रयुक्तपरिमविनिमत्तानिमानामाना-त्मानिर्विरणम् । पक्षतिः--पक्षमूछम् । तच्चेह् सामर्घ्यविश्वेषः ॥१२॥

वय गर्वः सर्ववाऽम्यकर्तव्य इत्युपदेष्टुं संसारहुरवस्या प्रवयति— क्रियेत गर्वः संसारे न खूयेत नृपोऽपि चेत् । देवारजातः क्रुमिग् ये मृत्यो नेक्ष्येत वा सवन् ॥१३॥

स्पष्टम् ॥१३॥

विशेषार्थ — अहंकारके वशीभूत हुआ कुबुद्धि मतुष्य ऐसे पाप कर्मका बन्ध करता है जिसके फल्स्चरूप उसे चिरकाल तक निगोद आदि नीच गतियोंके दुःख मोगने पड़ते हैं।

कहा है- 'जाति, रूप, कुछ, पेरवर्य, शीछ, ज्ञान, तप और बछका अहंकार करनेवाला

मनुष्य नीच गोत्रका बन्ध करता है' ॥११॥

आगे एक प्रकारके दु:खोंके देनेवाळे मानका महैन करनेमें समर्थ मादैव धर्मकी प्रशंसा

उस मार्वकरपी वजका कल्याण हो, जिसके द्वारा परोके मूखके अर्थात् शक्तिविशेषके

मूछसे छिन्न हो जानेपर मानरूपी पर्वत पुनः चठनेका मनोरय नहीं करता ॥१२॥

निशेषार्थं कि विशेषार्थं कि परस्परा ऐसी है कि पहले पर्वतों के पल होते थे। इन्द्रने अपने वजसे धन्हें काट डालां। तबसे पर्वत स्थिर हो गये। उसीको दृष्टिमें रखकर मन्यकारने मानस्पी पर्वतके पंत काटनेवाले मार्द्व धर्मको वज्रकी उपमा दी है। जाति आदिसे विशिष्ट होते हुए भी उसके मदके आवेशके अभावसे तथा दूसरोंके द्वारा तिरस्कार किये जानेपर भी अभिमानका अभाव होनेसे मानके पूरी तरहसे हटनेको मार्द्व धर्म कहते हैं। १९॥

गर्व सर्वया नहीं करना चाहिए, इस वातका उपदेश करनेके छिए संसारकी दुरवस्या

बतलाते है---

अपने द्वारा वपार्जित अशुभ कमेंके च्ह्यसे राजा भी मरकर विष्ठेका कीड़ां हुआ, यह यह बात प्रामाणिक परम्परासे युननेमें न आती, अथवा आज भी राजाको भी नौकरी करते

हुए न देखते तो संसारमें गर्व किया जा सकता है।।१३।।

विशेषाथ—प्राचीन आख्यानोंसे शुमाशुम कर्मोंका फछ बतंछाते हुए एक राजाकी कथां आती है कि वह सरकर अपने ही पाखानेसे कीड़ा हुआ था। जब राजा सी मरकर विच्ठेका कीड़ा हो सकता है तब राजसम्पदा आदि पाकर उसका अभिमान करना व्यर्थ है। यह तो शास्त्रीय आख्यान है। वर्षमान कालमें फ्रांसके राजाका सिर जनताके द्वारा काटा गया। कसमें क्रान्ति होनेपर वहाँके राजाको मार डाछा गया और उसके परिवारको आजी-विकाके छिए मटकना पड़ा। मारतमें स्वतन्त्रताके बाद राजाओं के सब अधिकार समाप्त कर दिये गये और उनकी सब शान-शौकत धूडमें मिछ गयी। ये सब बाते सुनकर और देखकर भी जो पमण्ड करता है उसकी समझपर खेद होता ही है। १३॥

१. 'जातिकपकुलैश्वयंशीलज्ञानतपोवलैः ।'

मुर्वाणोऽहं कृष्टि नीचं गोत्रं बच्नासि मानवः ।।

'अय मानविजयोपायमधस्तनभूमिकायां सद्वतैः कर्मो<del>च्छे</del>दार्थम्भिमानोत्तेतृनं चोप्रदिशति-

प्राच्यानैवंयुगीनानथ परमगुणप्रामसामृद्धचितदाः नद्धा व्यायश्चरक्यान्स्रविमपरिणतः श्चिमंदं वुर्मदारिम् । ; , छेत्तुं वौर्यत्यदुःखं प्रवरगुरुगिरा संगरे सद्वतास्त्रैः, क्षेन्तुं कर्मारिचकं सुद्वविमव श्चितवीपयेद्धाभिमानम् ॥१४॥

क्षय मार्ववभावनाभिमृतस्यापि गर्वस्य सर्वयोज्छेदः शुन्छ्य्यानप्रवृत्यैव स्थादित्युपदिशति— सार्वेद्याशानिनिर्कृतपक्षो मायास्त्रिति गतः । योगास्युनेव भेद्योऽन्तर्वहृता गर्वपर्वतः ॥१५॥

नीचेकी भूमिकामें मानको जीवनेका उपाय ववछाते हुए समीचीन व्रवांके द्वारा कर्मोंका उच्छेद करनेके छिए अभिमानको उचेजित करनेका उपदेश देते हैं—

मार्देव धर्मसे युक्त होकर, परम गुणोंके समृहकी समृद्धिके कारण प्रसिद्ध पूर्व पुरुषोका क्षीर इस युगके सामुजांका तत्त्वतः ध्वान करते हुए मर्ममेदी दुःख देनेवाळे अहंकारकपी शृष्ठुको दूर हटाना चाहिए। अथवा दुर्गति सम्बन्धी दुःखका विनाश करनेके छिए और निरितचार त्रतक्षी तीहण अखोंके द्वारा ज्ञानावरण आदि कर्म शत्रुओंके समृहको मगानेके छिए सद्गुकके वचनोंसे प्रतिज्ञामें स्थिर होकर मित्रकी तरह अभिमानको उत्तेजित करना चाहिए।।१४॥

विशेपार्थ — अहंकार शत्रुकी तरह बहुत अनिष्ट करनेवाला होनेसे शत्रुके तुल्य है। अतः उसके रोकनेका एक उपाय तो यह है कि जो पूर्व पुरुष या वर्तमान साधू जान, विनय, क्या, सत्य आदि गुणोंसे सन्पन्न हैं उनके गुणोंका ध्यान करें। दूसरा उपाय इस प्रकार है—जैसे कोई वीर योद्धा दारिद्रवके दुःखोंको दूर करनेके लिए अपने मन्त्रियोंके कहनेसे युद्धके विषयमें तीक्षण शस्त्रोंसे प्रहार करनेके लिए तत्पर शत्रु सैन्यको नष्ट करनेकी इंच्छासे अपने मित्रको बढ़ावा देवा है उसी तरह साधु दुर्गितिके दु सको दूर करनेके लिए सद्गुक्के चयाने प्रविक्रा छेकर कर्मोंके क्षयमें समर्थ निर्मेल आहिसा आदि अतोंके द्वारा करनेके लिए अमिमानको उत्तिविक्र कर्मोंके ख्रयमें समर्थ निर्मेल आहिसा आदि अतोंके द्वारा करनेके लिए अमिमानको उत्तिविक्र कर्मे में अवश्य कर्मोंका ख्रयण कर्लगा। नीचेकी भूमिकामें इस प्रकारका अमिमान ग्रुमुक्को लिए कर्तन्य चतलाया है। सारांश यह है कि यद्यपि अहंकार या मद या गर्व या अमिमान नुरे हैं किन्तु अहंकारके कारण को कर्मशत्रु है उनको नष्ट करनेका संकल्यकप अमिमान नुरे हैं किन्तु अहंकारके कारण को कर्मशत्रु है उनको नष्ट करनेका संकल्यकप अमिमान नुरे हैं किन्तु अहंकारके कारण को कर्मशत्रु है उनको नष्ट करनेका संकल्यकप अमिमान नुरे हैं किन्तु अहंकारके कारण को कर्मशत्रु है उनको नष्ट करनेका संकल्यकप अमिमान नुरे हैं किन्तु अहंकारके कारण का कर्मशत्रु है उनको नष्ट करनेका संकल्यकप अमिमान नुरे हैं किन्तु अहंकारके कारण के स्वारको संकल्प करके ही साधु अहंकारका मूळसे विनाश करनेमें समर्थ होता है।।१४॥

भागे कहते हैं कि, श्रवापि मीट्न व मुक्ति माननासे गर्ने, इब जाता है किन्द्र महाना स्वथा निनाश शुक्कव्यानसे ही होता है— किन्द्र महाना स्वयापि मान्य के किन्द्र महाना है— किन्द्र महाना स्वयापि मान्य के किन्द्र महाने ٩

सवर्णमायेत्यादि । सपकश्रेष्यां हि मायासंन्वलने प्रसिप्य सुरस्त्रध्यानविशेषेण मातः किस्रोन्मस्यते 112411

अय भानान्महतामपि महती स्वार्यक्षतिमाण्यसर्यस्तद्रच्छेदाय मार्ववभावना मुमुक्षीरवश्यकर्तव्यत्यो पविशति---

> मानोऽवर्णमिवापमानमभितस्तेनेऽकंकीर्तस्तवा. मायाभूतिमचीकरत्सगरनान् घाँच्य सहस्राणि तान्। तत्सौनन्दिभवादिराट् परमरं मानग्रहान्मोचयेत्, तन्वन्मार्देवमाप्नुयात् स्वयमिमं चोच्छित्र तद्वच्छिवम् ॥१६॥

अवर्ण-अयसः श्रोमाधंशं ना । तथा-तेन बार्षप्रसिद्धेन प्रकारेण । मायाभृति-बनासनमस्म । अचीकरत्—मणिकेतुनाम्ना देवेन, कारयतिस्य । सगरजान् सगरजकर्वतिपुत्रान् । विष्टं सहस्राणि पद्ने सहस्रपत्रव्यपदेशवत् प्रायिकमेतत् । तेन मीममगीरवाम्यां विनापि तद्भारमीकरणे वष्टितहस्रसंस्थावपनं न

विशेषार्थ-आशय यह है कि जैसे इन्द्रके द्वारा छोड़े गये वजके प्रहारसे पक्षोंके कट जानेपर मृतलपर गिरे हुए पर्वतको उसके मध्यसे बहनेवाला अल ही विदारित कर सकता है वैसे ही मादव मावनाके द्वारा यद्यपि मान क्यायकी शक्ति संज्वलन मान क्यायक्त हो जाती है किन्तु उसका विनाश आत्मामें सतत वर्तमान प्रथक्त विवर्क विचार नामक शुक्छ ध्यानके द्वारा ही होता है। क्योंकि क्षपक श्रेणीमें शुक्छध्यानके द्वारा मान कवायको मापा संब्वलन क्यायमें प्रक्षेपण करके उसकी सत्ताका विनाश किया जाता है ॥१९॥

भानसे महापुरुषोंके भी स्वार्थकी महत्ती क्षति होती है यह बतलाते हुए उसके विनाध-

के लिए मुमुक्षुको मार्वव भावना अवश्य करनेका वपदेश देते हैं-

मानसे सम्राद् भरतके पुत्र अर्ककीर्विका सब ओर अपवशके साथ अपमानका विस्तार हुआ। यह बात आगममें प्रसिद्ध है। तथा मानके कारण मणिकेतु नामक देवने सगरके साठ हजार पुत्र-पौत्रोंको मायामयी मस्मके रूपमें परिणत कर दिया। इसिंछए जैसे सम्राद् भरतने बाहुब्छि कुमारको मानरूपी मृतसे छुड़ाया उसी तरह साधुको भी चाहिए कि वह किसी कारणसे अमिमानके चंगुलमें फॅसे दूसरे मनुष्यको शीघ्र ही अहंकारहरी मृतके प्रभावसे छुड़ाने तथा मादंव भावनाको भाते हुए भरत सम्राट्की तरह स्वयं भी इस मानका

क्टकेदन करके शिवको-अम्युदय और मोधको प्राप्त करे ॥१६॥

विशेषाय-महापुराणमें कहा है कि काशिराज अकम्पनने अपनी पुत्री मुछोचनाका स्वयंवर किया। सुलोचनाने कौरव पति जयकुमारके गर्लमें वरमाला ढाली। इसपर सम्राद् भरतका पुत्र अर्ककीर्ति छत्तेजित हो गया और उसने अहंकारसे भरकर जयक्रुमारके साथ युद्ध किया। उसमें वह परास्त हुआ और सब ओर उसका अपयश फैडा। सगर चक्रवर्ति साठ हजार पुत्र-पौत्र थे। वे बड़े अभिसानी थे और चक्रवर्तीसे कोई कास करनेकी अनुजा साँगा करते थे। एक बार चक्रवर्तीने उन्हें आज्ञा दी कि कैंडास पर्वतपर सम्राट् मरतके हारा धनवाये गये जिनालयोंकी रक्षाके लिए उसके चारों और खाई खोदकर गंगाके पानीसे भर दिया जाये। जब दे इस काममें संख्या थे, एक देवने उन्हें अपनी मायासे अस्म सरीक्षा कर दिया। पीछे धन्हें जीवित कर दिया। ये दोनों कथानक उक्त पुराणमें वर्णित हैं। अतः साधुका कर्तव्य है कि बैसे सम्राट् यरतने बाहुवलीको अहंकारसे मुक्त कराकर कल्याणके

. 8

Ę

12

विरुष्यते । तत् आर्षे प्रसिद्धान् । एतेन सगरात् साक्षावसास्ताच्य बाता सगरजा इति पुत्रवत् पौत्राणामन्यार्था-विरोधेन ग्रहणं श्रवायति । सौनन्दं —सुनन्दाया वपस्यं बाहुबन्तिम् । आदिराट् —भरतः । शिवम् । तथा चोस्तं —

> 'मादंबोपेतं गुरबोऽनुगृह्धुन्ति । साधबोऽपि साघु मन्यन्ते । ततश्च सम्यग्ज्ञानादीनां पात्रीमवति । अतश्च स्वर्गापवर्गफळावाप्तिरिति ॥'

[ तत्त्वार्थवा., शहार८ ] ॥१६॥

ष्र्याचेवस्वभावं घर्मं व्याकर्तुकामस्तदेकनिराकामाँ निक्वतिमनुभावतीऽनुवदन्नाह-

क्रोवाबीनसतोऽपि भासयित या सहत् सतोऽप्यर्थतो-ऽसहद्दोषिवयं गुणेष्विप गुणश्रहां च दोवेष्विप । या सूते सुवियोऽपि विश्वमयते संवृश्वती यात्यणू-स्वप्यस्यूहपदामि सा विचयते माया सगद्व्यापिनी ॥१७॥

सद्धत्—चद्भुतानिव । अर्थेतः—प्रयोजनमाभित्य । अत्यणूनि—अतीव सुदमाणि ॥१७॥ वर्षेहानुन च मामायाः कुत्सा क्रुच्छैकनिवन्यनत्वमवदोषयति—

मार्गमें ज्याया और स्वयं भी अपनेको अहंकारसे मुक्त करके कल्याणके मार्गमें जमे। उसी तरह दूसरोंको और स्वयंको भी अहंकारसे खुड़ाकर कल्याणके मार्गमें लगाना और लगना चाहिए। आगममें मार्गवकी बड़ी प्रशंसा की गयी है। तरवार्थवार्तिक (शहा२८) में अकलंक देवने कहा है—'मार्हेक भावनासे युक्त शिष्यपर गुरुऑकी क्या रहती है। साधु भी उसे साधु भानते हैं। उससे वह सम्यग्हान आदिका पात्र होता है। सम्यग्हान आदिका पात्र होते हैं। उससे वह सम्यग्हान आदिका पात्र होता है। सम्यग्हान आदिका पात्र होनेसे स्वर्ग और मोक्षरूप फलकी प्राप्ति होती है।' इस प्रकार उत्तम मार्गव भावनाका प्रकरण समाप्त हुआ।।१६॥

अव आर्जन वर्मका कथन करनेकी इच्छासे उसके द्वारा निराकरणीय मायाचार की महिमा बतलाते हैं—

जो माया प्रयोजनवश क्रोध आदिके नहीं होते हुए भी क्रोघादि हैं ऐसी प्रवीति कराती है और क्रोध आदिके होते हुए भी क्रोघादि नहीं है ऐसी प्रवीति कराती है। तथा गुजोंमें भी दोष बुद्धि कराती है । तथा गुजोंमें भी वोष बुद्धि कराती है । तथा जो अत्यन्त सूक्ष्म भी विचारणीय स्थानोंको हाँकती हुई निधा सम्पन्न बुद्धिमानोंको भी अममें ढाळ देती है वह संसारव्यापी माया सर्वत्र निकयशीळ है ॥१७॥

विशेषार्थ — मनमें कुछ, वचनमें कुछ और कार्य कुछ इस प्रकार मन-वचन-कायकी कुटिल्जाका नाम माया है। यह माया संसारत्यापी है। इसके फन्देसे विरले ही निर्मल हृदय पुरुष वचे हुए हैं। अन्यया सर्वत्र उसका साम्राज्य है। मतल्यी दुनिया अपना मतल्य निकालनेके लिए इस मायाचारका खुलकर प्रयोग करती है। दुनियाको उगनेके लिए दुर्जन भी सवजनका वाना धारण करते हैं, चोर और हाकू साधुके देशमें घूमते है। वनावटी क्रोध करके भी लोग अपना काम निकालते हैं। जिससे काम नहीं निकलता चस गुणीको भी दोषी यतलाते हैं और जिससे काम निकलता है उस दोपीको भी गुणी वतलाते हैं। यह सव स्वार्थकी महिमा है और मायाचार उसका सहायक होता है।।१०॥

यह माया इस लोक और परलोकमें एकमात्र दुःखका ही कारण है, यह बतलाते हैं-

- 3

?6

23

यः सोढुं कपटोत्यकीर्तिमुजगीमीष्टे अवोन्तश्चरीं, सोपि प्रत्य दुरस्ययात्ययमयीं माथोरगीमुन्झतु । नो चेत् स्त्रीत्वनपुंसकत्वविपरीणामप्रवन्धार्पितं ताच्छीस्यं बहु घातुकेछिकृतपुंभावीऽप्यभिष्यह्र्यति ।।१८॥

श्रवोन्तइचरी--कर्णान्तरचारिणीम् । प्रेरय--परकौके । दूरत्ययात्ययमयी-दूरतिक्रमापायबहुकाम्। ृ ताच्छील्यं - स्त्रीनपुंसकस्वभावतां भावस्त्रीत्वं मावनपुंसकत्वं नेत्वर्थः । तिहलङ्गानि यया-

> श्रोणिमार्देवत्रस्तत्व-मुग्धत्वक्छीवतास्तनाः । पुंस्कामेन समं सप्त लिङ्गानि स्त्रेणसूचने ॥ खरत्व-मेहनस्ताब्ध्य-जौण्डीयँश्मश्रुघृष्टताः । स्त्रीकामेन समं सप्तिलङ्गानि पौस्नवेदने ॥ यानि स्त्रीपुंसलिङ्गानि पूर्वाणीति चतुर्देश । श्राव्यनि ( सर्वाणि ) तानि मिश्राणि वण्ढमावनिवेदने ॥'

[ पञ्चरं. अमि. ग. १।१९९-१९८ ]

अत्र भागसा भावामावस्य बारीरास्य ब्रव्यस्य सूचका इति विभागः। अभिन्यङ्क्ष्यति-अभिन्यक्तं करिष्यति ॥१८॥

'यह कपटी है' इस प्रकारकी अपकीर्तिक्पी सर्पिणीको कानोंके भीतर घूमते हुए सहन करनेमें जो समर्थ है, वह भी परलोकमें दुःखसे टारे जाने योग्य कच्टोंसे सरपूर मायाल्पी नागिनको छोड़ देवे । यदि उसने ऐसा नहीं किया तो दैवके द्वारा क्रीड़ावश पुरुपत्व सावको प्राप्त होकर भी वह स्त्रांत्व और नपुंसकत्व रूप विविध परिणमनोंको परम्परासे संयुक्त स्नीत्व और नपुंसकत्व रूप प्रचुर मार्वोको ही व्यक्त करेगा ॥१८॥

विशेषार्थ - वेद् या लिंग तीन होते हैं - पुरुषवेद, अविद और नपुंसकवेद। वे तीनों भी दो-दो प्रकारके होते हैं--द्रव्यरूप और भावरूप। शरीरमें जो सी-पुरुष आदिके विह होते हैं इन्हें द्रव्यवेद कहते हैं और मनके विकारको भाववेद कहते हैं। नाम कर्मके उदयसे द्रव्यवेदकी रचना होती है और नोकषायके उदयसे मानवेद होता है। ये द्रव्यवेद और मान वेद प्रायः समान होते हैं किन्तु कर्म भूमिक मनुष्य और तिर्यंचीमें इनकी विषमता भी देखी जाती है। अर्थात् जो द्रव्यरूपसे सी है वह भावरूपसे सी या पुरुष या नपुंसक होता है। जो द्रव्यरूपसे पुरुष है वह आवसे पुरुष या की या नपुंसक होता है। जो द्रव्यरूपसे नपुंसक होता है वह आवसे नपुंसक वा की या पुरुष होता है। इस तरह नौ सेद होते हैं यह विचित्रता मार्याचार करनेका परिणास है। जो मायाचार करते हैं उनके साथ कर्म भी खेळ खेळता है कि शरीरसे तो उन्हें पुरुप बनाता है किन्तु आवसे या तो वे सी होते हैं या नपुंसक होते हैं। यह उक्त रुठोकका असिप्राय है ॥१८॥

१. 'या स्त्री द्रव्यरूपेण भावेन साऽस्ति स्त्री ना नर्पसकः ।

<sup>-</sup> पुमान् द्रव्येण सावेन पुमान् नारी नपुंसक. ॥ संढो द्रव्येण, साबेन संढो नारी नरो मतः। इत्येवं नवधा वेदी द्रव्यभावविभेदतः ॥—अभितः पं. सं. १।१९३-१९४।

| अथ मार्याविनो छोकेऽत्यन्तपविश्वास्यता प्रकाशयति                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| यो वाचा स्वमपि स्वान्तं बाचं वञ्चयतेऽनिज्ञम् ।                                             |
| चेष्ट्रया च स विश्वास्यो सायाची कस्य घीमतः ॥१९॥                                            |
| य इत्यादि । यन्मनस्यस्ति तम्न बदति, यञ्च बिक्त तम्न कायेन व्यवहुरतीति मानः ॥१९॥            |
| षपार्ववशीलानां सम्प्रति दुर्वभत्वमाह्—                                                     |
| चित्तमन्वेति वाग् येषां वाचमन्वेति च क्रिया ।                                              |
| स्वपरानुग्रहपराः सन्तस्ते विरछाः कछौ ॥२०॥                                                  |
| अन्वेतिअनुवर्तते ॥२०॥                                                                      |
| अयार्जवशीलानां माहातम्यमाह                                                                 |
| आर्जवस्फूर्भटूजॅस्काः सन्तः केऽपि जयन्ति ते ।                                              |
| ये निगीर्णैत्रिलीकायाः क्रुस्तन्ति निक्रुतेर्मनः ॥२१॥                                      |
| कर्ज- ज्वाहः ॥२१॥                                                                          |
| वयार्जवनिश्वितदुर्जयमायाकषायाणां मुन्तिवर्स्मीन निष्यतिबन्धा प्रवृत्तिः स्यादित्युपविश्वति |
| <b>ट्टस्तराजंबनावा यैस्तीर्णा मायातर</b> िङ्गणी ।                                          |
| इष्टस्यानगतौ तेवां कः शिक्षण्डी भविष्यति ॥२२॥ १५                                           |
| विखण्डी—विष्मः ॥२२॥                                                                        |
| षय मायाया हुर्गतिक्लेवावेशदुस्सह्-गर्हानिवन्चनत्वमुदाहरणदारेण श्रणियदिति—-                 |

मायावीका छोकमें किंचित् भी विश्वास नहीं किया जाता, इस वातको प्रकाशित रते हैं—

जो मायानी अपने ही मनको अपने वचनोंसे और अपने वचनोंको शारीरिक ज्यापार-रात-दिन ठगा करता है—क्योंकि जो मनमें है वह कहता नहीं है और जो कहता है वह रता नहीं है—चसका विश्वास कीन समझदार कर सकता है ॥१९॥

इस समय सरङ स्वमावियोंकी दुईमता ववछाते हैं-

जिनके बचन सनके अनुरूप होते हैं और जिनकी चेष्टा वचनके अनुरूप होती है .यात् जैसा सनमें विचार करते हैं मैसा बोछते है और जो कहते हैं बही करते है, ऐसे .पने और दूसरोंके छफ्कारमे तत्पर साधु इस कृष्टि कालमें बहुत स्वरूप हैं ॥२०॥

सरळ स्वमावियोंका माहात्म्य वतळाते हैं-

जो तीनों छोकोंको अपने चद्रमें रखनेवाडी अर्थात् तीनों छोकोंको जीतनेवाडी माया-रे हृदयको भी चिदीर्ण कर देते हैं, वे सरछ स्वमाची चत्साही छोकोचर साधु जयशीछ होते दे, चनका पद सबसे चत्छष्ट होता है ॥२१॥

क्षागे कहते हैं कि आर्जव घर्मसे दुर्जय माया कवायको जीवनेवालोंकी मोक्षमार्गमें रेरोक प्रवृत्ति होती है---

जिन्होंने आर्जिय घर्मरूपी नावके द्वारा दुस्तर मायारूपी नदीको पार कर छिया है उनके इष्ट स्थान तक पहुँचनेमें कौन बाधक हो सकता है ॥२२॥

माया दुर्गतियोंके कष्ट और असझ निन्दाका कारण है, यह वात उदाहरणके द्वारा खाते हैं—

ą

83

खलूक्त्वा ह्वत्कर्णककचमखलानां यदतुर्ल, किल क्लेशं विष्णोः कुमृतिरमुजत् संमृतिमृतिः । हतोऽञ्चत्यामेति स्ववचनविसंवादितगुरू-स्तपःसुनुम्जीनः सपदि श्रुण् सःद्वचोऽन्तरधितः ॥२३॥

खलूक्ता — नोज्यते तत् साधुभिरिति संबन्धः । अस्त्रलानां — सज्जनानाम् । किल् — आगमे लोहे श ६ सूयते । कुसृतिः — वञ्चना । संसृतिसृतिः — संसारस्योपायभृता, अनन्तानुबन्धिनीत्यर्थः । अश्वत्यामा — होयाचार्यपुत्रो हस्तिविधोषस्य । विसवादितः — कुञ्जये न नर इत्युक्ता विप्रक्षम्यतः । गुरः — होणाचारं । तपःसूनुः — युधिष्ठिरः । सञ्च्योन्तरिधितः — साधुभिरदश्चनंभात्मन इन्कृति स्म । सन्तो मां मा पश्यतु ९ इत्यन्तिहितोऽभृदित्यर्थः । 'सञ्च्याः' इत्यत्र 'येनादर्श्वनंभात्मन इन्कृति पञ्चमी ।।२३।।

सय शीचरूपं धर्मं व्याचिरुवासुस्तदेकप्रत्याख्येयस्य सन्तिहित्तिवयगर्दयौत्पादलक्षणस्य लोमस्य सर्वः पापमुलत्य-सर्वेगुणभ्रांशकत्यप्रकाशनपूर्वकं क्वसीकरणसगरुयनया युमुकुणामुपदिशति—

> लोसमूलानि पापानीत्येतसैर्न प्रमाण्यते । स्वयं लोसाद् गुणश्रंत्रं परयन्तः स्यन्तु तेऽपि तम् ॥१४॥

है साधुओ ! सुनो । संसार मार्गको बढानेवाली अनन्तानुबन्धी मायाने विष्णुको बो असाधारण कह दिया, जैसा कि लोकमें और शाखमें कहा है, वह सक्तनोंके हृदय और कानोंको करोंतकी तरह चीरनेवाला है । इसलिए साधुकान उसकी चर्चा मी नहीं करते । तथा 'अहबत्थामा मर गया' इस प्रकारके वचनोंसे अपने गुरु द्रोणाचार्यको मुलावेमें डालनेवाले धर्मराज युधिष्ठिरका मुख तत्काल मलिन हो गया और छन्होंने साधुओंसे अपना शुँह लिया लिया ॥२३॥

विशेषार्थ — श्रीकृष्णकी द्वारिका द्वीपायनके क्रोधसे चलकर मस्म हो गयी। केवल श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों भाई बचे। श्रीकृष्णको प्यास लगी तो वलदेव पानीकी खोकों गये। इघर जरत्कुमारके वाणसे श्रीकृष्णका अन्त हो गया। यह सब महाभारतके युद्धें श्रीकृष्णकी चतुराई करनेका ही फल है। उन्हींके ही उपदेशसे सत्यवादी युधिष्ठिरको ह्व योलना पढ़ा। क्योंकि द्रोणाचार्यके मरे विना पाण्डवोंका जीवना कठिन था। अतः अश्वस्थामां के मरणकी बात युधिष्ठिरके मुखसे कहलायी; क्योंकि वे सत्यवादी थे। उनकी वातपर द्रोणाचार्य विश्वास कर सकते थे। उधर अश्वस्थामा होणाचार्यका पुत्र था और एक हाथीका नाम भी अश्वस्थामा था। हाथी मरा तो युधिष्ठिरने जोरसे कहा, अश्वस्थामा मारा गया। साथ ही धीरेसे यह भी कह दिया कि 'न जाने मनुष्य है या हाथी,'। द्रोणाचार्यके तत्काल प्राण निकल गये। युधिष्ठिरको बढ़ा पश्चाचाप हुआ और उन्होंने अपना मुख लिपा लिया कि उसे कोई सत्युव्य न देखे। यह सब मायाचारका फल है। । २३॥

इस प्रकार उत्तम आर्जेव मावना प्रकरण समाप्त हुआ ।

आगे प्रन्यकार शौचघर्मका कथन करना चाहते हैं। उसमें सबसे प्रथम त्यागने योग्य है लोम। निकटवर्ती पदार्थों में तीज चाहको उत्पन्न करना लोभका लक्षण है। यह लोम सब पापोंका मूल है, सब गुणोंको नष्ट करनेवाला है। इसलिए मुमुक्षुओंको अवश्य ही लोमको कम करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं—

जो छोग 'छोम पार्पोका मूछ है' इस छोक प्रसिद्ध वचनको मी प्रमाण नहीं मानते, वे भी स्वयं छोमसे दया-मैत्री आदि गुणोंको विनाझ अनुसव करके उस छोमको कम करें ॥२४॥

गुणा:--दयामैत्रीसाचुकारादयः । व्यासोक्र्याह--'मिमछोऽपि रथस्थांस्तान् पार्यः सर्वेषनुर्धरान्। एकोऽपि पातयामास छोमः सर्वगुणानिव ॥' [ इयन्त् कृशीकुर्वन्तु ॥२४॥ अय गुणलक्षश्चतेन समक्षमप्यीचित्यमत्यन्तलुब्बस्य नित्यमुद्देजनीयं स्यादित्युपदिशति---गुणकोटचा तुलाकोटि यदेकमपि टीकते। तदप्यौचित्यमेकान्तलुब्बस्य गरलायते ॥२५॥ तुलाकोटि-कर्ष्यमानान्तम्पमोत्कर्षं च । टीकते-वटाँत । सौचित्यं-दान-प्रियवचनाम्यामन्यस्य सन्तोषोत्पादनम् । स्मतं च-'औचित्यमेकमेकत्र गुणानां राश्चिरेकतः। विषायते गुणग्राम बौचित्यपरिवर्णितः॥' [ 1 गरशा क्षय स्वपरजीवितारोग्येन्द्रियोपभोगविषयभेदादष्टविषेनापि छोमेनाकुछितः सातत्येम सर्वमकुत्यं १२ करोतीत्युपदिशत्-उपभोगेन्त्रियारोग्यप्राणान् स्वस्य प्रस्य च।

गुष्मन् मुख्यः प्रबन्धेन किमकृत्यं करोति न ॥२६॥ अक्तरयं-गुरुपितृवधादिकम् ॥२६॥

24

विशेषार्थ- 'छोम पापका मूख है' यह चिक छोकमें प्रसिद्ध है। फिर भी जो इसे नहीं मानते वे स्वयं अनुमव करेंगे कि छोमसे किस प्रकार सद्गुणोंका नाश होता है। व्यासनीन भी कहा है- भूमिपर खदे हुए भी अकेडे अर्जुनने रथमें बैठे हुए उन सभी धनुषधारियोंको चसी तरह मार गिराया जैसे छोम सब गुणोंको नष्ट कर देता है।' इस दृष्टान्तसे स्पष्ट है कि डोम सब गुणौंका नाज्ञक है।।२४॥

आगे कहते हैं कि औचित्य नामक गुण करोड़ गुणोंके समान है फिर भी वह अत्यन्त छोभीको कष्टदायक होता है-

को अकेळा भी औषित्य गुण एक करोड़ गुणोंकी तुळनामें भारी पड़ता है वही औचित्य गुण अत्यन्त छोमी मनुष्यको विषके तुल्य प्रतीत होता है ॥२५॥

विशेपाय -दान द्वारा तथा प्रिय वचनोंके द्वारा दूसरेको सन्तुष्ट करनेका नाम अीचित्य गुण है। इस गुणकी बढ़ी महिमा है। कहा है— एक ओर एक औचित्य गुण भौर दूसरी आर गुणोंको राग्नि। औचित्य गुणके विना गुणोंकी राग्नि विष वुल्य प्रतीत होती है। यदि मनुष्यमें प्रिय वचनोंके द्वारा मी दूसरेको सन्तोष दिलानेकी क्षमता न हो तो इसके सभी गुण न्यर्थ हैं। किन्तु लोगी मनुष्य दान देना तो दूर, प्रिय वचनोंके द्वारा भी दूसरेको सन्तुष्ट करना नहीं चाहवा। उसे किसी भी प्रार्थीका आना ही नहीं सहाता ।।२५॥

स्वजीवन, परजीवन, आरोग्य और पाँचों इन्द्रियोंके उपमोग इन आठ विपयोंकी अपेक्षा छोमके आठ मेद होते हैं। इन आठ प्रकारके छोमोंसे ज्याकुछ मतुष्य सभी न करने योग्य काम करता है ऐसा-कहते हैं-

अपने और अपने स्त्री-पुत्रादिके इष्ट विषयोंको, इन्द्रियोंको, आरोग्यको और प्राणोंको

Ę

٩

षय क्रोमपरतन्त्रस्य गुणश्रंशं व्याचन्दे— तावरकीरयें स्पृह्यति नरस्तावदन्वेति मैत्रीं, तावद्वृत्तं प्रययति विमर्त्याधितान् साधु तावत् । तावज्जानात्युपकृतमघाज्ळकूते तावदुज्ये-स्तावन्मानं वहति न वशं याति क्रोभस्य यावत् ॥२७॥

अन्वेति-अविच्छेदेन वर्तयति ॥२७॥

**अथ** छोसविजयोपायसेवाया शिवाचिनः सन्जयन्नाह्-

. प्राणेशमनु मायाम्बां मरिब्यन्तीं विकम्बयम् । कोभो निश्चमम्यते येन तद्भुजेक्कीचर्वेवतम् ॥९८॥

प्राणेशमनु—स्वपरामेदप्रत्ययलक्षणेन मोहेन मर्त्रा सह । मायाम्बां—वञ्चनामावरम् । मिरिष्यत्ती— मरणोन्युखी । विल्रस्ययन्—अवस्थापयत् । नारी हि स्वभनी सह मर्तुकामा पृत्रेण वार्यत हत्युनितलेखः । शीर्च —प्रकर्षप्राता लोमनिवृत्तिः । मनोगुशी मनसः परिस्पन्यः सक्तः प्रतिविष्यते । तनासमस्य परमसुष्य-निष्टप्रणिक्षानोपरमः शौषमिति । ततोऽस्य मेदः ॥२८॥

अथ सन्तोषाम्यासनिरस्तत्वणस्यारमध्यानोपयोगोद्योगमुद्योत्तयन्नाह् —

अत्यन्त चाहनेवाका मृद मनुष्य छगातार कौन न करने योग्य काम नहीं करता? अर्थात सभी सुरे काम करता है।।२६॥

आगे फहते हैं कि लोमीके गुण नष्ट हो जाते हैं-

मनुष्य तभी तक यस की चाह करता है, तभी तक सिन्नताका उपातार पाउन करता है, तभी तक चारित्रको बढ़ाता है, तभी तक आश्रितोंका सम्यक् रीविसे पाउन करता है, तभी तक किये हुए अपकारको मानता है, तभी तक पापसे उरता है, तभी तक उच्च सन्मानको आरण करता है जबतक वह छोमके वशमें नहीं होता। अर्थात् छोमके वशमें होनेपर मनुष्यके उक्त सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं।।२७।

आगे सुसुक्षुं आंको छोभको जीतनेके छ्पायोंकी आराधनामें छगाते हैं— अपने पति मोहके साथ मरनेकी इच्छुक मायारूपी माताको सरनेसे रोकनेवाला छोम जिनके द्वारा निगृष्टीत किया जाता है उस शौचरूपी देवताकी आराधना करनी चाहिए।।१८॥

विशेषार्थ — स्त्री यदि पतिके साथ मरना चाहती है तो पुत्र उसे रोकता है। छोसका पिता मोह है और माता माया है। जब मोह मरता है तो उसके साथ माया मी मरणोन्मुल होती है। किन्तु छोम उसे मरने नहीं हेता। इसिटिए छोमका निमह करनेके छिए शौष देवताकी आराधना करनी चाहिए। यहाँ शौचको देवता इसिटिए कहा है कि देवताको अपने आश्रितका पक्षपात होता है। अतः जो शौचका आश्रव छेते है शौव उन्हें छोमके चंगुछसे छुड़ा देता है। छोमकी सर्वोत्छ्रष्ट निवृत्तिको शौच कहते हैं। मनोगुप्तिमें तो मतकी समस्त प्रवृत्तियोंको रोकना होता है। जो उसमें असमर्थ होता है उसका परवस्तुवांमें अनिष्ठ संकल्प-विकल्प न करना शौच है। इसिटिए मनोगुप्तिसे शौच मिल है।।रदी।

जो सन्तोषका अभ्यास करके तृष्णाको दूर भगा देते हैं उनके आत्मध्यानमें उपयोग स्नानेके उद्योगको प्रकट करते हैं—

१२

अविद्यासंस्कार-प्रगुणकरण-प्रामशरणः, परद्रध्यं गृष्ट्यः कथमहमघोषदिचरमगाम् । सदद्योद्यद्विद्यादृतिवृतिसुघास्वादहृततृ-ङ्गरः स्वध्यात्योपर्युपरि विहराम्येष सततम् ॥२९॥

प्रगुणः—विषयग्रहणामिमुखः । शारणं—बाषयः । गृष्तुः—अभिकाषुकः । स्वष्यात्या—आत्मिनि संतत्या वर्तमानया निविकत्यनिक्षक्या बुद्धचा । वहुक्तम्—

> 'इष्टे घ्येये स्थिरा बुद्धिर्या स्थात्संतानर्वातनी । ज्ञानान्तरापरामृष्टा सा घ्यातिर्घ्यानमीरिता ॥' [ तत्त्वानु , ७२ वळो. ] ॥२९॥

मय शीचमहिमानमभिष्टीति---

निर्कोभतां भगवतीमभिवन्वामहे मुहु । यत्प्रसावात्सतां विद्ववं शस्त्रद्भातोन्द्रजास्त्रवत् ॥३०॥ इन्द्रजासवत्—इन्द्रजास्त्रन तुत्यमनुषभोगात्वात् ॥३०॥

षय क्षीममाहात्म्यमुपाक्यानमुखेन क्यापयम्नाह-

आत्मा और शरीरमें अभेदज्ञान रूप अविचाके संस्कारसे अपने-अपने विषयोंको प्रहण करनेमें संख्यन इन्द्रियों ही अनादिकालसे मेरे लिए शरण थीं। अतः परद्रव्यकी चाहसे मैं किस प्रकार नीचे-नीचे जाता रहा। अव चत्पन्न हुई शरीर और आत्माके भेदज्ञानरूप विचाका सारमूत जो सन्तोपरूप असूत है, उसके आस्वावसे मेरा एष्णारूपी विष दूर हो गया है। स्वतः अव वही मैं आत्मामें जीन निर्विकरप निश्चल ध्यानके द्वारा निरन्तर उपर-अपर विद्वार

करता हूँ ॥२९॥

विशेषार्थं —आत्मा और शरीरमें एक्त्ववृद्धि होनेसें अथवा शरीरको ही आत्मा मानने-से यह जीव विपयासक्त इन्द्रियोंको ही सब कुछ मानकर उन्होंमें छीन रहता है। इसीसे उसका पतन होता दे और संसारका अन्त नहीं आता। वह रात-दिन परव्यको प्राप्त करनेके उपायोंमें ही फँसा रहता है। कितना भी द्रव्य होनेसे उसकी तृष्णा तुम होनेके बद्छे और यहती है। इसके विपरीत जब वह शरीर और आत्माके भेदको जान छेता है तो उस भेदज्ञानके निचोड़से उसे असन्वोपके स्थानमें सन्तोष होता है और उससे उसकी तृष्णा शान्त हो जाती है। तब वह आत्माके निर्विकरण स्थानमें भग्न होकर उत्तरीत्तर मोक्षकी और बहता है। ध्यानका स्वरूप इस प्रकार कहा है—'मावसाधनमें ध्यातिको ज्यान कहते हैं। और सन्तानक्रमसे चछी आयी जो बुद्धि अपने इष्ट घ्येयमें स्थिर-होकर अन्य ज्ञानके परामश-से रहित होती है अर्थात् निर्विकरण रूपसे आत्मामें निश्चछ होती है उसे ही घ्याति कहते हैं। यही ध्यान है'।।१९॥

शीचके माहात्म्यकी प्रशंसा करते हैं-

जिसके प्रसादसे शुद्धोपयोगमें निष्ठ साधुआँको सदा यह चराचर जगत् इन्द्रजालके तुल्य मासमान होता है खस मगवती निर्लोमताको मैं वारम्वार नमस्कार करता हूँ ॥३०॥

एक कथानकके द्वारा छोभका माहात्म्य कहते हैं-

ą

88

तादृक्षें जमविन्निसिष्टिनमृषि स्वस्यातिषेयाध्वरे, हत्वा स्वीकृतकामधेनुरिबराद्यस्कार्तवीयेः क्रुषा । जध्ने सान्वयसाधनः परशुना रामेण तस्सुनुना, तद्युर्देण्डित इत्यपाति निरये कोभेन मध्ये हठात् ॥३१॥

तादृक्ष<del>ी सक्वलोक्षचित्तचमत्कारिणि । जन्ने हृतः । सान्वयसायनः संवानसैन्यसिहतः । १ सान्वयसायनः संवानसैन्यसिहतः ।</del>

सयानन्तानुबन्ध्यप्रत्यास्यानावरण-प्रत्यास्यानावरण-राज्यक्त संज्ञिकाः क्रोध-मान-माया-क्षोमामां प्रत्येकं चतस्रोऽतस्या दृष्टान्तविशेपैः स्पष्ट्यम् क्रमेण तत्फ्रकान्यार्याद्वयेनोपदिशति-—

वृशदवनि-रलोऽव्राजिवदश्मस्तम्भास्यिकाष्ठवेत्रकवत् । वंबाद्द्वप्रमेषण्युङ्गोक्षमूत्रचामरवदनुपूर्वम् ॥३२॥ कृमि-चक्र-कायमलरजनिरागवदिष च पृथगवस्याभिः। कृमानदम्भलोभा नारकतिर्यद्दनृषुरगतीः कुर्युः॥३३॥

वृपवित्यादि । यथा शिष्ठा शिन्ना सती पुनरुपायसतेनापि न संगुष्यते तथाञनतानुविध्वना क्षीपैर निषटितं मनः । यथा च पृथ्वी विदीर्णा सती अष्टीपक्षमेण पुर्गीमञ्जति तथाञ्जत्यास्थानेन विचटितं चेतः । यथा च वृक्षी रेखाकारेण मध्ये मिस्ना अल्पेनाप्युपक्षमेण पुर्नीमञ्जति तथा प्रत्यास्थानेन विचटितं चित्तम् । यथा प

समस्त छोकके चित्तमें आइचर्य पैदा करनेवाछे अपने अतिथि सत्कारमें, सत्कार करनेवाछे ऋषि जमद्गिनको मारकर उनकी कामबेतु छे जाने वाछे राजा कार्वश्यकी जमद्गिनके पुत्र परशुरामने कृद्ध होकर सेना और सन्तानके साथ मार बाछा। इसपर अन्यकार कल्पना करते हैं कि उसको मिछा यह दण्ड पर्याप्त नहीं था, मानो इसीसे छोसने उसे वछपूर्वक नरकमें डाछ दिया॥३१॥

विशेषार्थं — महाभारतके वनपर्व अध्याय ११६ में यह कथा इस प्रकार आती है कि राजा कार्तवीर्यं जमदिग्तके आश्रम में गये और उनकी कामघेतु गायका वछड़ा जवरदस्ती हे आये। उस समय आश्रममें केवल ऋषिपस्ती ही थी। उन्होंने राजाका आतिष्य किया। किन्तु राजाने उसकी भी उपेक्षा की। जव परशुराम आया तो उसके पिता ने उससे यह समाचार कहा। रामने राजा कार्तवीर्यको सार डाला। पीछे एक दिन राजाके उत्तराधिकारियोंने आश्रममें जाकर जमदिग्नको मार डाला। इस सव इत्याकाण्डकी जड़ है कामधेतुका लोग। वहीं लोम कार्तवीर्य और इसके समस्त परिवारकी स्त्युका कारण वना ॥३१॥

इस प्रकार उत्तम शीच भावनाका प्रकरण समाप्त हुआ।

क्रोघ, मान, माया, छोममें से प्रत्येककी चार अवस्थाएँ होती हैं, उनके नाम अनन्ता-तुवन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संक्वळन हैं। वृष्टान्तोंके द्वारा उसे स्पष्ट करते हुए क्रमसे हो आर्थाओंके द्वारा उनका फळ बतळाते हैं—

कोष, मान, माया और लोम इनमें-से प्रत्येककी क्रमसे चार अवस्थाएँ होती हैं। शिलाकी रेखा, पृथ्वीकी रेखा, घूळीकी रेखा और जलकी रेखाके समान क्रमसे अन्तातु-वन्धी क्रोघ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोघ, प्रत्याख्यानावरण क्रोघ खौर संज्वलन क्रोध होता है। और यह क्रोध क्रमसे नरक गति, तियंचगति, मनुष्यगति और देवगतिमें उत्पन्न करता है। प्रथरका स्तम्म, हड्डी, लकड़ी और वैतके समान क्रमसे अनन्तानुवन्धी आदि मान होता है

कलं यष्ट्यादिना मध्ये छिद्यमानं स्वयमेव नि.संबन्धं भिकति तथा संबद्धनेन विधित्तं विस्तिमत्युपमानायः । एवमुत्तरेकापि यथास्वमधो व्याक्येयः । वंशास्त्र्रिकाः—वेशुमूलम् ॥३२॥ क्रिमिरापः—कृमित्यस्तरस्ताहारः । तद्विक्षतोणांतन्तुनिष्पादितो हि कम्बलो स्थानस्योऽपि न विरक्षते । चक्रकायमली—धणेककिट्टिका देहमलक्ष्य । तद्विक्षतोणांतन्तुनिष्पादितो हि कम्बलो स्थानस्योऽपि न विरक्षते । वक्षकायमली—धणेककिट्टिका देहमलक्ष्य । रजनी—हरिद्धा । रागः—रञ्जनपर्यायः । एपः क्रस्याविमः प्रत्येकमित्रसंबद्धये । अवस्थाभिः—सर्वोत्कृष्टहोन-होन्तर-होन्तमोदयक्पाभिरनन्तानुवक्ष्यादिशक्तिष्ठः ॥३३॥

जो क्रमसे नरक गति, तियचगति, मनुष्यगति और देवगतिमें जन्म कराता है। वाँसकी जड़, मेहेके सींग, नैछका मृतना और चमरीके केशोंके समान अनन्तानुबन्धी आदि माया होती है जो क्रमसे नरक गति, तिर्यंचगति, मनुष्यगति, देवगतिमें उत्पन्न कराती है। क्रमिराग, चकेका मछ, शरीरका मछ और इल्हीके रंगके समान क्रमसे अनन्तानुबन्धी आदि छोम होता है जो क्रमसे नरकगति, तिर्यंचगति, मनुष्यगति, देवगतिमें जन्म कराता है।।३१-३३॥

विशेषार्थ-प्रत्येक कवायकी सर्वोत्कृष्ट अवस्थाको अनन्तानुबन्धी, उससे हीनको अप्रत्याख्यानावरण, क्ससे भी हीनको प्रत्याख्यानावरण और सबसे हीन अवस्थाको संक्व-छन कहते है। यों हीनादि अवस्था अनन्तानुबन्धी आदिमें भी होती है क्योंकि प्रत्येक कपायके ध्रवस्थान असंख्यात होते हैं। फिर भी वे हीनादि अवस्था को अप्रत्याख्यानावरण आदि नाम पाती है उससे मिन्न है। सामान्यतया मिध्यात्व सहमावी कपायको अनन्तात-वन्त्री कहते है। उसके उत्यमें सन्यन्दर्शन नहीं होता। इसी तरह अणुविरतिकी रोधक कपाय-को अप्रत्याख्यानावरण, महाविरतिको रोकनेवाली कृपायको प्रत्याख्यानावरण और यथाख्यात चारित्रकी घातक कपायको संन्यलन कहते हैं । मिध्यादृष्टिके इन चारों कपायोंका खदय होता है। सम्यन्दृष्टिके अनन्तात्वबन्धीके विना तीन ही प्रकारकी कपायोंका उदय होता है। इसी प्रकार आगे भी जानना। कपर प्रत्येक कपायको खप्रमाके द्वारा समझाया है। जैसे-पत्यर टूट जानेपर सैकड़ों बपाय करनेपर भी नहीं जुड़ता, उसी तरह अनन्तानुबन्धी क्रोधसे टुटा हुआ मन भी नहीं मिछता। जैसे पृथ्वी फट जानेपर महान् प्रयस्न करनेसे पुनः मिछ जाती है उसी तरह अप्रत्याख्यान कवायसे दूटा हुआ मन भी वहुत प्रयत्न करनेसे मिळता है। जैसे भूलमें रेखा खींचनेसे वह दो हिस्सोंमें विमाजित हो जाती है और थोड़ा-सा भी प्रयत्न करनेसे मिछ जाती है, उसी तरह प्रत्याख्यान कपायसे विषठित मन भी मिछ जाता है। जैसे जलमें लक्दोंसे रेखा खींचते ही वह स्वयं ही तत्काल मिल जाती है, उसी तरह संव्यलन कपायसे विघटित चित्त भी मिछ जाता है। इसी तरह शेष एपमानोंका अर्थ भी जानना। . कपर जो अनन्तानुबन्धी कपायसे नरक गति, अप्रत्याख्यानसे तिर्वेच गतिमें जानेकी वात कही है यह स्थूळ कथन है। क्योंकि अनन्तानुवन्धीका उदयवाळा द्रव्य छिगी तिर्प्रन्थ मरकर प्रैवेयकमे देव होता है। इसी तरह अनन्तानुबन्धीके च्द्यवाळा नारकी और देव मरकर मनुष्य या विर्थेच ही होवा है। प्रथम नम्बरकी कपायमें केवल कृष्ण लेहना ही होवी है, दूसरे तम्बरकी कपायमें कृष्णसे लेकर क्रमशः वढ़ते द्वुप छह लेश्याएँ होती हैं। तीन नम्बर-की कपायमें उहाँ देश्यासे केकर कमशः वहते हुए शुक्क देश्या होती है। और चतुर्थ नम्बरकी कपायमें केवल शुक्ल हेश्या ही होती है और छेश्याके अनुसार ही आयुका वन्ध होता है ॥३२-३३॥

१. घ्राणकि-म, कृ. च.।

٩

१२

वयोत्तमक्षमादिभिः क्रोघादीन् वितवतः शुक्कव्यानबक्षेन बीवन्युवितसुक्षमत्वपूर्यदेशति— संक्यातादिभवान्तराज्यस्कपक्षान्तर्मुहूर्ताशयान् दृग्देशव्रतवृत्तसाम्यमयनान् हास्यादिसैन्यानुगान् । यः क्रोघादिरिपून् रुपद्धि चतुरोऽप्युद्धक्षमाद्यायुवे-योंगक्षेमयुतेन तेन सक्कथीभूयमीषस्क्रभम् ॥३४॥

संस्थातादीनि—संस्थातान्यसंस्थातान्यनन्तानि स । अञ्ददर्शः—बण्यासम् ।, आश्यः—वासना । स्वतं च---

> .'बंतोमुहुत्तपन्तं छम्मासं संखडसंखणंतभवं । संजलणमादियाणं वासणकालो दु णियमेण ॥' [ बो. कर्म., गा. ४६ ]

दृगित्यादि—ययाक्रममनन्तानुवन्ध्यप्रत्यास्थानावरणप्रत्यास्थानावरणसंज्वकनसंज्ञान् । उन्तं च-'पढमो दंसणघायी विदिजो तह देसविरदिघाई य ।
तदिजो संयमघाई चजत्यो जहसादघाई य ॥' [ प्रा. पद्धा, गा. १।११५ ]

आगे कहते हैं कि उत्तम क्षमा आदिके द्वारा क्रोध आदिको जीतनेवाले साधुके लिए शुक्ल व्यानके द्वारा जीवन्मुक्ति प्राप्त करना मुलभ है—

सम्यक्शेंनके घातक अनन्तानुबन्धी कोष आदिका वासनाकाछ संस्थात, असंख्यात और अनन्त भव है। देश चारित्रको घातनेवाछ अप्रत्याख्यानावरण कोघ आदिका वासनाकाछ छह मास है। सकछ चारित्रके घातक प्रत्याख्यानावरण क्रोध आदिका वासनाकाछ एक पक्ष है और यथाख्यात चारित्रके घातक संख्यलम क्रोध आदिका वासनाकाछ अन्तर्भ्रह्त है। जो उत्तम क्षमा आदि आयुर्घोंके द्वारा हास्य आदि सेनाके साथ चारों ही क्रोध आदि शतुर्घोंके को रोकता है, क्षपक क्रेणीमें शुक्छ ध्यानके साथ एक रूप हुए अर्थात् यक्तवित्रकेवीचार नामक शुक्छ ध्यानमें आत्रह हुए उस साधुको सकछश्री अर्थात् स्करीर अनन्तज्ञानादि चतुष्टय सहित समवसरण आदि विमृति विना अनके प्राप्त हो जाती है।।१४॥

विशेपार्थ — उक्त चारों क्षाय सम्यक्त आदिकी घातक हैं। कहा है — 'प्रथम अनत्सा नुवन्धी कषाय सम्यन्दर्शनकी घातक है। दूसरी अप्रत्याख्यानावर्रण कषाय देश चारित्रकी घातक है। तीसरी प्रत्याख्यानावर्रण कषाय सकल चारित्रकी घातक है और चौथी संज्वलन कषाय यथाख्यात चारित्रकी घातक है।' तथा इन क्षायोंका वासनाकाल इस प्रकार कहा है — 'संज्वलन आदि कषायोंका वासनाकाल नियमसे अन्तर्युहूर्त, एक पक्ष, छह सास और संख्यात, असंख्यात, अ

इन कपायों रूपी शत्रुओं को बंही जीत शकता है जो योगक्षेमसे युक्त होता है। योगका अर्थ होता है समाधि। यहाँ शुक्छध्यान छेना चाहिए क्योंकि वह कषायोंके निरोधका अविनामावी है। कहा है—कषाय रूप रजकें क्षयसे या उपशमसे शुचिगुणसे युक्त होनेसे शुक्छध्यान कहाता है।

और क्षेमका अर्थ होता है घात न होना । अपक श्रेणीमें होनेवाला शुक्लध्यान मध्य-में नष्ट नहीं होता । इस योगक्षेमसे जो युक्त होता है अर्थात् शुक्लध्यानरूप परिणत होता है, दूसरे शब्दोंमें एकत्यवितर्कवीचार नामक शुक्लध्यानमें लीन होता है। सोमदेव स्रिने

१२

उद्धाः—कामपूनास्यातिनिर्वेक्षतयोत्तमाः । योगसोमयुदेन—समाध्यनुष्यातयुक्तेन शळव्यकामळव्य-परिरक्षणसिहतेन च । सकळश्रीमूयम्—कीवयुक्तत्वं । (कीवन्मुक्तत्वं ) वक्रवितत्वं च । ईपल्लमं— सनायासेन क्रम्यते ।।३४॥

वय सत्यक्षधणस्य धर्मस्य ज्ञवनोषक्षमण्यूर्वकमनुभावमाहः— कूटस्यस्फुटविश्वरूपयरमग्रह्मोन्मुखाः सन्मताः सन्तस्तेषु च साधु सत्यमुदितं तत्तीर्णसूत्राणवैः । वा शुश्रूषुतमः क्षयात्करूणमा बाच्यं सदा धार्मिके-घोराज्ञानविषादितस्य नगतस्तद्वधेकमुल्कोवनम् ॥३५॥

कूटस्यानि---प्रभ्यक्मतया नित्यानि । विश्वक्पाणि---वरावरस्य वगतोऽतीतानागतवर्तमानानन्त-पर्यायाकाराः । यदवोनत् स्वयमेव स्तुतिपु---

'सर्वदा सर्वथा सर्व यत्र भाति निखातवत् । तज्ज्ञानात्मानमात्मानं जानानस्तद्भवाम्यहस् ॥' ' विष् । सायु--व्यकारकम् । उदितं--वचनम् ॥३५॥ दि । दि न हो

र्फंदा दे—'मनमें किसी विचारके न होते हुए जब आत्मा आत्मामें ही छीन होता है उसे निर्वीज ध्यान अर्थात् एकत्ववितर्कवीचार नामक शुक्छध्यान कहते है।'

सारांश यह है कि जैसे कोई विकिगीप चर्कप्र आदि शक्तियोंसे युक्त, चरक्रप्र आदि वैर रखनेवाछ और सेना आदिसे सहित चारों दिशाओं के शतुओं को चक्र आदि आयुधों से मारकर योग और क्षेम घारण करते हुए चक्रवर्ती हो जाता है, वैसे ही कोई अन्य जीव संख्यात आदि मवोंकी वासनावाछी अनन्तानुवन्धी आदि कोशोंको हास्य आदि नोक्षयों के साथ, उत्तम क्षमा आदि भावनाके वछसे चल्लाक्तर शुक्छच्यान विशेपकी सहायतासे जीवन्यक्तिशे प्राप्त करता है। इस प्रकार उत्तम क्षमा आदिके माहात्म्यका वर्णन समाप्त होता है।

अव सत्य वर्मके छक्षण और उपलक्षणके साथ माहात्म्य मी वतलाते हैं-

जिसमें द्रव्यक्षपसे नित्य और स्पष्ट झानके द्वारा जानने योग्य चराचर जगत्के अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायाकार प्रतिविन्धित होते हैं उस परमश्रद्धस्वरूप होनेके छिए जो तस्पर होते हैं उन्हें सन्त कहते हैं। और ऐसे सन्त पुरुषोंमें जो उपकारी बचन होता है उसे सत्य कहते हैं। परमागमरूपी समुद्रके पारदर्शी धार्मिक पुरुषोंको सदा करुणानुद्धिसे सत्य बचन तवतक बोळना चाहिए जवतक सुननेके इच्छुक बनोंका अज्ञान दूर न हो, क्योंकि घोर अज्ञानक्ष्पी विपसे पीड़ित जगत्के छिए वह सत्य बचन अद्वितीय उद्वीधक होता है।।३५॥

विशेषार्थ — 'सत्सु साषुवचनं सत्यम्', सन्त पुरुषोमें प्रयुक्त सम्यक् वचनको सत्य कहते हैं ऐसी सत्य शब्दकी निरुक्ति हैं। तब प्रश्न होता है कि सन्त पुरुष कौन हैं? जो परम ब्रह्मत्वरूप आत्माकी और उत्युक्त है वे सन्त हैं। जैसे वेदान्तियोंका परम ब्रह्म सचराचर जगत्को अपनेमें समाये हुए है वैसे ही आत्मा ज्ञानके हारा सब हुव्योंकी मूत, वर्तमान और

१ भ. हू. च.।

 <sup>&#</sup>x27;निविचारावतारासु चेत.कोत.प्रवृत्तियु । बारमन्येव स्फुरम्नारमा सस्याद्वयानमधीजकम्' ॥—सो, उपा., वको. ६२३ -

स्य वतादित्रयविषयस्य सत्यस्य स्वस्यविमागार्थमाह्--- असत्यविष्ठतौ सत्यं सतस्वसत्स्विष यन्मतम् । सास्यिममा सिनं त्रस्य स्वर्थे सन्यतेव स्वर्थेण ॥२८॥

वाक्समित्यां मितं तिद्ध वर्मे सत्स्वेव बह्वपि ॥३६॥

यत् । बह्वपीति सामर्थ्याल्ख्यम् ॥३६॥

भावी सब पर्यायोंको अपनेमें समाये हुए है अर्थात् स्वमावसे सर्वज्ञ सर्वद्शी है। आवार्य कुन्दकुन्दने कहा है—'सभी द्रन्य त्रिकाळवर्ती हैं। उनकी क्रमसे होनेवाली और लो हो चुकी हैं तथा आगे होंगी, वे सभी विद्यमान और अविद्यमान पर्याय वर्तमान पर्यायोंकी तरह ही, परस्परमें हिली-मिली होनेपर भी अपने-अपने निर्धारित विशेष छक्षणके साथ एक ही समयमें कैवळज्ञानके द्वारा जानी जाती हैं।' ऐसे आत्मरूपकी ओर जो प्रयत्नशील होते हैं वे ही सन्त हैं और जो बचन उन्हें उस रूप होनेमें सहायक होते हैं वे सत्य वचन है। घोर अज्ञानमें पड़े न्य अज्ञानी जनोंको ऐसे सत्य वचन तयतक अवण करना चाहिए जमतक उनका अज्ञान है।।।३५॥

आराममें सत्य महात्रत, भाषा समिति खीर सत्यवमें इस प्रकार सत्यके तीन रूप मिळते हैं, इनमें अन्तर बतळाते हैं—

असत्यविरति नामक महाव्रतमें ऊपर कहे गये सत्पुक्षोंमें और उनसे विपरीत असत्युक्षोंमें भी बहुत बोळना भी सत्यमहाव्रत माना है। माषा समितिमें सत् या असत् पुक्षोंमें परिमित बचन बोळना सत्य है। और सत्यक्षमेंमें सत्यक्षों ही बहुत बोळना भी सत्यक्ष है। सत् और असत्यक्षोंमें बहुत बोळना भी सत्यक्ष है। सत् और असत्यक्षों परिमित बोळना समिति सत्य है। और सन्त पुक्षोंमें ही अधिक या कम बोळना धर्मसत्य है। सिहसी

विशेषाथं—पूज्यपाद स्वामीने सत्यधर्म और माषा समितिके स्वरूपमें अन्तर इस प्रकार केंद्रा है—'सन्त अर्थात् प्रशंसनीय मनुष्योमें साधु वचनको सत्य कहते हैं। प्रकार केंद्रा है—'सन्त अर्थात् प्रशंसनीय माषा समितिमें होता है। समाधान—नहीं, न्योंकि शंका—तब तो सत्यधर्मका अन्तर्भाव माषा समितिमें होता है। समाधान—नहीं, न्योंकि माषा समितिके पाळक मुनिको साधु और असाधु जनोंमें बचन ज्यवहार करते हुए हित और मित बोलना चाहिए, अन्यथा रागवश अधिक बोलनेसे अन्यथहण्ड दोप लगता और मित बोलना चाहिए, अन्यथा रागवश अधिक बोलनेसे अन्यथहण्ड दोप लगता है, यह भाषा समिति है। और सत्यधर्ममें सन्त साधुजनोंमें अथवा उनके भक्तों हात, वारित्र आदिका उपदेश देते हुए धर्मकी वृद्धिके लिए बहुत भी बोला जा सकता है ऐसी अनुह्या है'॥३६॥

 <sup>&#</sup>x27;तनकालिगेव सन्वे सदसद्भूदा हि पण्वया तार्षि । बट्टन्ते ते गाणे विसेसदो दन्त्रबादीणं ।—प्रवचनसार, ३७ गा. ।

२. 'सत्सु प्रधस्तेषु जनेषु सामु वचनं सत्यमित्युच्यते । ततु चैतद् भाषास्त्रिमतावन्तर्भविति ? नैय दोष.--समितो वर्तमानो मुनि सामुष्यसामुषु च भाषाव्यवहारं कुर्वेन् हितं मितञ्च सूपात्, अन्यया रागादनर्भ-दण्डदोषः स्यादिति वानसमितिरित्यर्थः । इह पुनः सन्तः प्रविवतास्तद्भनता सा एतेषु साधु सत्यं जान-मारित्रलक्षणादिषु बह्विष कर्त्वस्थानत्यमु ज्ञायते धर्मोषनृहणार्यम्' ।---सर्वोर्थसिढि ९१६ ।

| अय संयमलक्षणं वर्मं व्याचिख्यासुस्त द्भेदयोरुपेक्षापहृतसंयमयोर्मच्ये केविदृत्तरं समतिषु वर्तमानाः |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| पाछयन्तीत्युपदिशति—                                                                               |     |
| प्राणेन्द्रियपरीहारख्पेऽपहूं तसंयमे ।                                                             | 3   |
| शस्यक्रियप्रियफ्छे स्मिताः केऽपि जाप्रति ॥३७॥                                                     | •   |
| प्राणिपरीहारः-एकेन्द्रियादिकोवपीडावर्जनम् । इन्द्रियपरीहारः- स्पर्शनादीन्द्रियानिन्द्रियविषयेष्य- |     |
| निमण्यञ्ज.। तद्विषया यया-                                                                         | ٩   |
| 'पंच रस पंचवण्णा दो गंघा बट्ठ फास सत्त सरा ।                                                      |     |
| मणसिहृद अट्ठवीसा इन्दियेमेया मुणेयव्वा ॥' [ गो. जीव., गा. ४७८ ]                                   |     |
| फलं—प्रयोजनमुपेक्षा संयमकक्षणम् । जाग्रति—प्रमादपरिद्वारेण वर्वते ॥३७॥                            | •   |
| <b>अप</b> द्विविषस्याच्यपहृतसंयमस्योत्तमसम्यमजषन्यभेदा (-दात्) त्रैविष्यमाक्षम्यमानस्य भावनाया    |     |
| प्रयोजयित्—                                                                                       |     |
| सुषीः समरसासये विमृखयन् श्रमर्थान्मन-                                                             | १२  |
| 'स्तुदोऽय दचयन् स्वयं तसपरेण वा प्राणितः ।                                                        | ",  |
| तथा स्वमपसारयन्त्रुत नुबन् सुपिच्छेन तान्                                                         |     |
| स्वतस्तुषुमेन वाऽपहृतसंयमं भावयेत् ॥३८॥                                                           | ••  |
| a many and many desired relate                                                                    | શ્ષ |

इस प्रकार सत्यधमेका कथन समाप्त हुआ।

अब संयम धर्मका कथन करना चाहते हैं। इसके दो मेद हैं—उपेक्षा संयम और अपहृत संयम। उनमें-से अपहृत संयमको समितियोंमें प्रवृत्ति करनेवाळे साधु पांळते हैं, ऐसा उपदेश करते हैं—

त्रस और स्थावर जीवोंको कष्ट न पहुँचाना और स्पर्शन आवि इन्द्रियों तथा मनका अपने-अपने विषयोंमें प्रवृत्त न होना यह अपहृत संयम है। इस अपहृत संयमका पाछन शक्य है उसे किया जा सकता है तथा उसका फळ उपेक्षा संयम भी इष्ट है। इस तरह अपहृत संयमका पाछन शक्य होनेसे तथा उसका फळ इष्ट होनेसे आजकळ समितियोंमें प्रवृत्ति करनेवाळे मुनि प्रमाह त्यागकर अपहृत संयममें जागरूक रहते हैं। अर्थोत् समितियोंका पाछन करनेसे इन्द्रिय संयम और प्राणी संयमक्य अपहृत संयमका पाछन होता है और उससे अपेक्षा संयमकी सिद्धि होती है।।३७॥

वोनों ही प्रकारके अपहत संवमके बत्कृष्ट, सन्यम और जवन्यके भेदसे तीन-तीन भेद हैं। बनके अभ्यासकी प्रेरणा करते हैं—

विचारशील मुमुक्षुको व्येक्षा संयमकी प्राप्तिके लिए अपहृत संयमका अभ्यास करना चाहिए। रागहेषको उत्पन्न करके मनको क्षुत्र्य करनेवाले पदार्थोंसे इन्द्रियको विमुख करना वत्कृष्ट इन्द्रिय संयमक्ष अपहृत संयम है। एक प्रकारके पदार्थको स्वयं दूर करके इन्द्रियके प्रहणके ल्योग्य करना मध्यम इन्द्रिय संयमक्ष्य अपहृत संयम है और आचार्य आदिके द्वारा एक प्रकारके पदार्थको दूर कराकर उसे इन्द्रिय अहणके ल्योग्य करना जचन्य इन्द्रिय संयमक्ष्य अपहृत संयम है और आचार्य इन्द्रिय संयमक्ष्य अपहृत संयम है। तथा स्वयं उपस्थित हुए प्राणियोंकी रक्षाको भावनासे अपनेको

१. -यविषया स. कु. च., बो. जी.।

समरसासये—उपेक्षार्यमञ्ज्ययंम् । खं—स्पर्धनादीन्द्रियम् । अर्थात्—स्पर्धादिविषणात् । मन-स्तुदः—रागद्वेषोद्भावनेन वित्तक्षोमकरान् । दवयत्—द्वरीकुर्वन् । इन्द्रियप्रहणायोग्यं कुर्विहित्ययंः । ३ अपरेण—गुर्वादिना । प्राणितः—प्राणिम्यः । सुपिच्छेन—पञ्चनुणोपेवप्रविकेसनेन । तदक्तम्—

> 'रजसेदाणमगहणं मद्दव सुकुमाळदा छहुत्त' च । जत्थेदे पंचगुणा तं पडिलिहिणं पसंसीति ॥' [ मूकाचार, गा. ९१० ]

स्वतः--आत्मशारीरतः । तदुपमेन--मृदुवस्त्रादिना ॥३८॥

यहाँसे अलग कर हेना अर्थात् स्वयं इस स्थानसे हट जाना इस्कृष्ट प्राणिसंयमरूप अपहृत संयम है। अथवा पीछीसे इन प्राणियोंकी प्रतिलेखना करना मध्यमप्राणि संयमरूप अपहृत संयम है। अथवा पीछीके असावमें कोमळ वस्त्र आदिसे इन जीवोंकी प्रति हेखना करना जघन्य प्राणिसंयमरूप अपहृत संयम है।।३८॥

विशेषार्थे - ईर्योसिमिति आदिका पालन करनेवाला मुनि उसके पालनके लिए जो प्राणियों और इन्द्रियोंका परिहार करता है उसे संयम कहते हैं। पकेन्द्रिय आदि प्राणियोंको पीड़ा न देना प्राणिसंयम है और इन्द्रियोंके विषय शब्दादिमें रागादि न करना इन्द्रिय संयम है। अकर्छक देवने किला है-संयमके दो प्रकार हैं-एपेक्षा संयम और अपहर संयम। देश और कालके विधानको जाननेवाले, दूसरे प्राणियोंको वाधा न पहुँचानेवाले तथा तीन गुप्तियोंके भारक मुनिके राग-द्वेपसे अनासक होनेको उपेक्षा संयम कहते हैं। अपहत संयमके तीन भेद हैं - बत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। प्राप्तक बसति और आहार मात्र जिनका साधन है तथा ज्ञान और वारित्र स्वाधीन नहीं हैं, परावल्ब्बी हैं, वे मुनि बाहरी जीवोंके अवानक था जानेपर यदि अपनेको वहाँसे हटाकर जीवरसा करते हैं अर्थात् उस जीवको किंपित् भी बाधा न पहुँचाकर स्वयं वहाँसे अलग हो जाते हैं तो यह उत्कृष्ट है। कोमल उपकरणसे चसे इटा देनेसे मध्यम है और यदि उसको हटानेके लिए सामु किसी दूसरे उपकरणकी इच्छा करता है तो जघन्य है। जैसे वे तीन भेद प्राणिसंचमके हैं, ऐसे ही तीन भेद इन्द्रिय संयमके भी जानना। राग-द्वेष उत्पन्न करानेवाछे पदार्थीसे इन्द्रियोंको ही विमुख कर देना, वत्कृष्ट, उसं पदार्यको ही स्वयं दूर कर देना मध्यम और किसी अन्यसे उस पदार्यको दूर करा देना जघन्य इन्द्रिय संयम है। इवेताम्बर परम्परामें इसी संयमको सत्तरह मेदोंमें विमाजित किया है-पृथिवीकायिक संयम, अप्कायिक संयम, तेजस्कायिक संयम, वायु-कायिक संयम, वनस्पतिकायिक संयम, द्वीन्द्रिय संयम, त्रीन्द्रिय संयम, चतुरिन्द्रय संयम, पंचेन्द्रिय संयम, प्रेक्ष्य संयम, छपेक्ष्य संयम, अपहृत्य संयम, प्रमृत्य संयम, कायसंयम, वाक संयम, मनःसंयम और उपकरण संयम । [ तत्वार्थ, माध्य ९/६ ] ।

१. 'संयमो हि द्विविध:—उपेक्षासंयमोऽपहृत्वसंयमस्वेति । वेश्वकास्त्रविधानप्रस्य परानुपरोधेन उत्कृष्टकायस्य विधानप्रस्य रागद्वेपानप्रिध्वंगस्त्रसण उपेक्षासंयमः । अपहृतसंयमस्विविध:—उत्कृष्टो मध्यमो अवन्यकृचिति । तत्र प्रामुक्तवस्त्याहारमात्रसाधनस्य स्वाधीनेतरज्ञानचरणकरणस्य वाह्यजन्तूपनिपाते आत्मानं
सतोऽपहृत्य जीवान् परिपाळ्यत उत्कृष्टः, मृदुना प्रमृत्य जीवान् परिहरतो मध्यमः, उपकरणान्तरेच्छ्या
ज्ञवस्यः ।'—तत्त्वार्थवार्तिक ९।६।१५ ।

Ę

अयास्त्रतन्त्रं वहिर्मन इत्युररीकृत्य स्वस्वविषयापावप्राचण्डयप्रदर्शनपरै स्पर्शनादीन्द्रियैरेक्श. सामर्थ्य-प्रत्यापादनाण्डगति स्वैरं स्वरमाणस्य मनसो निरोधं कर्तव्यतयोपदिशति—

> स्वामिन् पृच्छ वनद्विपान्नियम्तितान्नाथाश्रुपित्ला झषीः, पद्याधीक विदत्त्यमी रविकराः प्रायः प्रमोऽनेः सला । कि दूरेऽविपते क्व पक्कणभूवां दौःस्थित्यमित्येककः, प्रत्युप्तप्रभुक्षक्ति खैरिय जयद्वाधन्निकस्थान्मनः ॥३९॥

नियमितान्—बढान् । अत्र हस्तिनीस्पर्वादोषो व्यक्तमः । एवमुत्तरत्रापि । यथाक्रमं रसगन्ववर्णः शब्दादिचन्त्याः । अश्रुपित्लाः—अश्रुमि विकन्नवेताः । अत्र विद्यारसास्वादनकंपटपतिमरण्दुःसं व्यक्तमम् । विदन्तीत्यादि । अत्र कमककोश्वयन्यकुव्यभ्रमरमरणं व्यक्तमम् । अन्तेः सखाः—वायुः । अत्र क्पाकोकनौत्युक-पत्तक्तमरणं व्यक्तमम् । प्रवस्पमुवां—अवराजाम् । अत्र गीतव्यतिकृव्यमृगवयो व्यक्तमः । एकशः—एकेकेन । प्रत्युप्तप्रभुशक्ति—प्रतिरोपिता प्रतिविषयसाम्वयंम् । निकन्न्यात्—निवन्त्रयेत् सरयेद्वाः।

स्वच्छन्द मन वाह्य विषयोंकी ओर दौढ़ता है यह मानकर अन्थकार अपने-अपने विषयोंमें आसक्तिसे होनेवाले हु:खोंकी स्प्रताका प्रदर्शन करनेवाली स्पर्शन आदि इन्द्रियोंमें- से प्रत्येकके द्वारा अपनी शक्तिको जगत्में रोक्तनेवाले स्वच्छन्द मनको रोक्तनेका स्पदेश

वेते हैं-

सबसे प्रथम स्पर्शन इन्द्रिय कहती है—हे स्वामिन ! अपने ग्रुँह अपनी तारीफ करना कुछीनोंको शोमा नहीं देता, अतः आप स्वन्मोंमें वेंबे हुए जंगळी हाथियोंसे पूछिए। रसना इन्द्रिय कहती है—हे नाथ ! उस रोती हुई मछळीको देखे। प्राणिन्द्रिय कहती है—हे माछिक ! ये सूर्यकी किरणें प्रायः मेरी सामध्येको जानती हैं। चक्क इन्द्रिय कहती है—हे स्वामी ! यह वायु कुछ दूर नहीं है इसीसे मेरी शक्ति जान सकते हैं। ओनेन्द्रिय कहती है—हे स्वामी ! वे जो मीछ आदि हैं क्या कहीं आपने इन्हें कघ्टसे जीवन वितात देखा है ? इस प्रकार मानो इन्द्रियोंके हारा अपनी प्रमुशक्तिको प्रतिरोपित करके जगत्मों दौढ़ते हुए सनको रोकना चाहिए ॥३९॥

विशेषार्थं—प्रवचनसार गाथा ६४ की टीकामें व्याचार्य अमृतचन्द्रजीते 'इन्द्रियां स्वमावसे ही हु जरूप हैं' यह वतळाते हुए कहा है कि जिनकी ये अभागी इन्द्रियां जीवित हैं इनका हु: अपिष्ठिक नहीं है, स्वामाविक है, क्योंकि उनकी विषयोंमें रित देखी जाती है। वैसे, हायी वनावटी ह्यिनीके शरीरको स्पर्श करनेके लिए दौड़ता है और एकड़ लिया जाता है। इसी तरह वंसीमें लगे मांसके लोमसे मलली फॅस जाती है। अभर कमलका रस लेनेंसे आसफ होकर सूर्यके हूव जानेपर कमलमें ही वन्द हो जाता है। पतंगे दीएककी और दौड़कर जल मरते हैं। शिकारीकी गीतच्च निको सुनकर हिरण मारे जाते हैं। इस तरह प्रत्येक इन्द्रिय मनकी प्रमुशक्ति प्रतिरोपित करती है। इसी कथनको अन्यकारने व्यंग्यके रूपमें वहे सुन्दर हंगसे व्यक्ति प्रतिरोपित करती है। इसी कथनको अन्यकारने व्यंग्यके रूपमें वहे सुन्दर हंगसे व्यक्ति किया है। इन्द्रिय अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं करती क्योंकि यह कुळीनोंका घर्म नहीं है। अतः प्रत्येक इन्द्रिय अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं करती क्योंकि वह कुळीनोंका घर्म नहीं है। अतः प्रत्येक इन्द्रिय अपनी सामर्थ्यको व्यंग्यके रूपमें प्रहोंत करती है। स्पर्शन कहती है कि मेरी सामर्थ्य जानना हो तो स्तम्मसे वंघे जंगली हाथीसे पृछो। अर्थात् जगली ह्यिनीका आलिंगन करनेकी परवशतासे ही वह वन्धनमें पढ़ा है। रसना कहती है कि मेरी सामर्थ्य एवंकी किरणोंसे लगे मासको खानेकी छोलुपताके कारण ही उसका मस्य पकड़ लिया गया है। शाणेन्द्रिय कहती है कि मेरी सामर्थ्य सूर्यकी किरणोंसे

'इन्द्रियाणां प्रवृत्ती च निवृत्ती च मनः प्रमुः । मन एव जयेत्तस्माज्जिते तस्मिन् जितेन्द्रियः ॥' [ तस्तानु॰, ३छो. ७६ ] ॥३९॥

इतीन्द्रियसंयमसिद्धधर्षं मनः संयमयितुं मुमृसुरुपक्रमत्रे-

चिद्दृग्धीमृ दुपेक्षिताऽस्मि तवहो चित्तेह हृत्यङ्कले, स्फूजेत्वं फिमूपेक्षणीय इह मेऽमीक्ष्णं बहिवंस्तुनि । इष्टहिष्टिषयं विषाय करणहारेरिमस्फारयन्, मो कुर्याः सुस्रदुःखदुर्मतिमयं दुष्टेनं दुष्येत् किम् ॥४०॥

चित्—चेतित संवेदयते स्वरूपं परक्षं चैति चित् स्वप्पप्रकाशात्मकोश्यमहमस्म प्रमाणादेशात् ।

दृक्—पदयत्यनुमवित स्वरूपमात्रमिति हृक् स्वात्मोप्रकृत्विक्ष्णोश्यमहमस्म श्रुद्धनिस्वयनयादेशात् । धीः—

ध्यायत्यनम्पप्रतयोपस्मते परस्वरूपमिति वीः परस्वरूपोपस्कृत्विक्ष्णोश्यमहमस्म । तत् एव मृत्—भोदतेः

स्वर्विहिष्करूपजास्त्रविस्यादात्मिन विष्यान्तत्वाद्याद्वादते इति भृत् श्रुद्धस्तात्मनुमृतिमयात्यन्तसुद्धस्त्रमानोश्यमहः

मस्मि श्रुद्धनिष्वयनयादेशादेवः । उपेक्षिता—उपेक्षते स्वरूपे परक्षे व्यविद्यात्म पर्याद्वात्म व इष्टि

इत्युपेक्षाश्रीस्थः परमोद्वासीनज्ञानसयोश्यमहमस्म व तत् एव । तथा धोक्तम्—

पूछी क्योंकि सूर्यंके अस्त हो जानेपर गन्यका छोमी अमर कमछकोशों वन्द होकर मर जाता है। चक्षु कहती है कि मेरी शिक्की छाक्षी वायु है, क्योंकि सर्वत्र गतिवाछी है। वह जानती है कि रूपके छोमी पतंगे किस तरह दीपकपर जल मरते हैं। ओजेन्द्रिय कहती है कि मेरी शिक्को खगोंका शिकार करनेवाछे शिकारो जानते हैं, क्योंकि गीतकी ध्वनिके छोमी मृग धनके जाछमें फॅसकर मीरे जाते हैं। इस तरह ज्यंग्यके हारा इन्द्रियोंने अपनी शिक्का प्रवर्धन किया है। किन्तु इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति तो मनके अधीन है। अतः मनको जीतनेसे ही इन्द्रियोंको जीता जा सकता है। कहा भी है—इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति और निद्वित्तमें मन समय है। इसिछए मनको ही जीतना चाहिए। मनके जीतनेपर जितेन्द्रिय होता है।।१९॥

इसलिए मुसुश्च इन्द्रिय संयमकी सिद्धिके लिए मनको संयमित करनेका अभ्यास करता है---

मै चित् हूँ—प्रमाणकी अपेक्षा स्व और परका झाता हूँ। मैं हुक् हूँ—अपने त्वरूप मात्रका अनुमवन करनेवाला होनेसे झुद्ध निश्चयनयसे स्वात्मोपल्लिय स्वरूप हूँ। मैं घी हूँ—परकी ओर आसक्त न होकर परस्वरूपका ध्याता हूँ। इसीलिए अन्तरंग और वाख विकल्पजालेंके विलीन होनेसे अपनी आत्मामें ही विज्ञान्ति लाग करनेसे सुत् हूँ अर्थात सुद्ध स्वात्मानुमू तिमय अत्यन्त सुखस्वमाव मैं हूँ। तथा में चपेक्षिता हूँ—किसी भी स्वरूप या परक्षमें रागद्वेषसे रहित हूँ वर्थात् परम औहासीन्य ज्ञानमय में हूँ। इसलिए हे मन! इस आगम प्रसिद्ध इन्यमनमें या इस्प्रक्रमलमें उस-उस विपयको प्रहण करनेके लिए न्याकुल होकर इस चपेक्षणीय बाह्य वस्तुमें निरन्तर इप्ट और अनिष्ट इद्धिको छत्यन्त करके इन्द्रियोके हारा उस-उस विषयके उपमोगमें लगाकर सुहे में सुली हूँ में दुली उत्पन्त करके इन्द्रियोके हारा उस-उस विषयके उपमोगमें लगाकर सुहे में सुली हूँ से दुली हूँ इस प्रकार मिथ्या झानरूप परिणत करनेमें क्या तुस समर्थ हो १ अथवा ऐसा हो भी सुकता है क्योंकि अदुष्ट वस्तु भी दुष्टोंके द्वारा दूषित कर दी जाती है ॥४०॥

'सद्द्रव्यमस्मि चिदहं ज्ञाता दृष्टा सदाप्युदासीनः। स्वोपात्तदेहमात्रस्ततः पृथगगनवदमूर्तः॥' [ तत्त्वानुः १५३ ६छो. ]

हृत्पद्धुजे-प्रव्यमनसि । यथेन्द्रराजः-

'जवइट्ठं अट्ठदलं संकुइयं हिययसरवरुप्पणां । जो य रवितेयतवियं विहस्सए श्वत्तिकं दुट्ठं ॥' [

स्पूर्णित्—वत्तद्विषययद्वणन्याकुलं मयत् । इह—इन्त्रियै प्रतीयमाने । अभिस्फारयत्—आभिमुख्येन वत्तद्विषयोपमोगपरं कुर्वत् । कुर्याः—अहं गर्हे बन्याय्यमेतिदिति सप्तम्या बोत्यते । "किवृत्ते लिङ्-लृटी' इति गर्हे लिङ् । दुर्पैतिः—मिथ्याज्ञानम् । तथा चोक्तस्—"वासनामात्रमेवैतत्" इत्यादि ॥४०॥

विशेषार्थ-मुमुख सनको संयमित करनेके छिए अपने स्वामाविक स्वरूपका विचार करता है—मैं सत् हूँ, द्रव्य हूँ और द्रव्य होकर भी अचेतन नहीं चेतन हूँ। चेतन होनेसे ज्ञाता और द्रष्टा हूं। ज्ञाता अर्थात् स्व और परको स्व और पररूपसे जाननेवाला हूँ और द्रष्टा अर्थात् त्वरूप मात्रका अनुमधन करनेवाला हूँ । इस तरह सबको जानते-देखते हुए भी सबसे उदासीन हूं। न मैं किसीसे राग करता हूं और न द्वेष करता हूं। राग-द्वेष न तो मेरा स्वमाव है और न परवस्तुका स्वसाव है। यह तो मनका अम है। यह मन ही वाह्य वस्तुओंमें इप्ट और अनिष्ट विकल्प पैदा करके आक्रुलता उत्पन्न करता है। केहा है- यह जगत् न तो स्वयं इष्ट है और न अनिष्ट है। यदि यह इच्ट या अनिष्ट होता तो समीके छिए इच्ट या अनिष्ट होना-चाहिए था, किन्तु जो वस्तु किसीको इष्ट होती है वही दूसरेको इष्ट नहीं होती। और जो पकको अनिष्ट होती है वही दूसरेको इष्ट होती है। अतः जगत् न इष्ट है और न अनिष्ट है। किन्तु खपेक्षा करनेके योग्य है।' इसी तरह न मैं रागी हूं और न होपी, राग-द्रेष मेरा स्वभाव नहीं है। किन्तु रुपेक्षा मेरा स्वमाव है। परन्तु यह मन जगत्में इष्ट-अनिष्ट बुद्धि रूपन्न करके उनके भोगके लिए ज्याकुल होता है और इन्द्रियोंके द्वारा उन्हें भोगनेकी प्रेरणा देकर इष्टके भोगसे सुख और अनिष्टके भोगसे दुःखकी बुद्धि क्लन्त कराता है। किन्तु यह सुख-दुःख तो कल्पना मात्र है। कहा है-संसारी प्राणियोंका यह इन्द्रियवन्य सुख-दु:ख वासना मात्र ही है। क्योंकि यह न तो जीवका उपकारक होता है और न अपकारक। परमार्थसे उपेक्षणीय इरीर आदिमें तत्वको न जाननेके कारण यह उपकारक होनेसे मुझे इष्ट है और यह उपकारक न होनेसे सुझे अनिष्ट है। इस प्रकारके मिध्याज्ञानसे उत्पन्न हुए संस्कारको बासना कहते हैं। अतः चक सुख-दुःख वासना ही है स्वामाविक नहीं है। तभी तो जैसे आपतिकालमे रोग कुछ देते हैं वैसे ही ये सुलके उत्पादक माने जानेवाछ मोग भी उद्वेग पैदा करते हैं।

श्रवः जन मैं चित् आदि स्वरूप हूँ तब यह मन जिसे हृद्य पंकज कहा जाता है क्या सुझे 'मैं सुखी-दु.खी' इत्यादि विपरीत ज्ञानरूप करानेमें समर्थ है। किन्तु पंकज कहते हैं जो कीचड़से पैदा होता है। यह मन भी अंगोपांग नामक कमरूपी कीचड़से चना है अतः गन्दगीसे पैदा होनेसे गन्दा है। इस दुष्टकी संगतिसे मैं खदुष्ट भी दुष्ट वन जाठ तो क्या

 <sup>&#</sup>x27;वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनाम् । तथा खुडेलयन्त्येते मोगा रोगा इवापिडि' ॥ —इच्टोप., ६ क्लो. ।

वयान्तरात्मानः परमाशिकातत्वाभियानमृद्वोषयन्तृपाद्यस्मगर्गौ विक्षां प्रयञ्चनाह— पुत्रो यद्यन्तरात्मन्नसि खब् परमब्रह्मणस्यत्किसक्षे-र्छोत्याबद्वरुखतान्ताव्रसम्ब्रिभरसुग्-रक्तपाभित्रणाद्वा । पार्यं पार्यं वयास्वं विषयमधसयैरेभिरुद्गीर्यमाणं

मुञ्जानो व्यात्तरागारतिमुखिममकं हंस्यमा स्वं सवित्रा ॥४१॥

> 'चित्ते बंद्धे बद्धो मुक्के मुक्को य णित्य संदेहो । अप्पा विमलसहायो मइलिज्जइ मइलिए चित्ते ॥' ।'

स्य इन्द्रियद्वारैरनाद्यविद्यावासनावशादसऋदुद्भिस्यमानदुराक्षयस्य<sup>\*</sup> वित्तस्य विपयाभिष्यङ्गमृत्सारवन्

१२ परमपदप्रतिष्ठायोग्यताविषिमुपविश्वति---

आश्चर्य है। अर्थात् पापकर्मके निमित्तसे द्रव्य मनमें विल्यस करनेवाला सकल विकल्पोंसे झून्य भी चेतनं मनके द्वारा नाना विकल्प जालोंमें फॅस जाता है। इसीलिए एक किने सनकी दुष्टता बतलाते हुए कहा है—'मनको दृद्य रूपी सरोवरमें उत्पन्न हुला क्षाठ पॉलुड़ीका संकुचित कमल कहा है, जो सूर्यके तेजसे तम होनेपर तत्काल खिल चठता है। ऐसा यह दुष्ट है'॥४०॥

आगे अन्तरात्माके परम कुछोनताके अभिमानको जाग्रत् करते हुए प्रन्थकार उठाहनेके साथ शिक्षा देते हैं—

है अन्तरात्मा—मनके दोष और आत्मस्वरूपके विचारमें चतुर चेतन । यदि तूपरम मझ परमात्माका पुत्र है तो जैसे भौरा अति आसक्तिसे फूळोंका रस पीकर वसे वगळता है या जैसे जोंक घावसे रक्त पीकर उसे वगळती है, उसी तरह पापमय इन इन्द्रियोंके द्वारा अवि आसक्ति पूर्वक यथायोग्य मोग भोगकर छोड़े हुए, पापमय इन नीच विषयोंको राग-देग-

पूर्वक भोगते हुए अपने पिताके साथ अपना घात मत करो ॥४१॥

विशेषार्थ—को उत्पन्न होकर अपने वंशको पवित्र बनाता है उसे पुत्र कहते हैं। यह पुत्र शब्दका निरुक्तिगस्य अर्थ है। अन्तरात्मा परमात्माका ही पुत्र है अर्थात् अन्तरात्मा और परमात्माकी जाति-कुछ आदि एक ही है। अन्तरात्मा ही परमात्मा बनता है। अतः परमात्माका वंशक होकर अन्तरात्मा इन्द्रियोंके चक्रमें पड़कर अपनेको भूछ गया है। वह इस तरह अपना भी घात करता है और परमात्माका भी घात करता है। अन्तरात्माका आत्मघात है बहिरात्मा बन जाना। भोगासक प्राणी शरीर और आत्मामें भेद नहीं करके शरीरको ही आत्मा मानता है। यही उसका घात है। और शुद्ध स्वरूपसे विराक्तर रागी—हेपी मानना परमात्माका घात है। कहा है—'चित्तके बढ़ होनेपर आत्मा बंधता है और शुक्त होनेपर शुक्त होते इसमें सन्देह नहीं है। क्योंकि आत्मा तो स्वभावसे निर्मेख है, चित्तके मिलन होनेपर मिलन होता है। ऐसे निर्मेख आत्मामें रागन्नेषका आरोप करना ही उसका चात है।।११॥

अनादिकाल्से लगी हुई अविद्याकी वासनाके वशसे चित्तमें इन्द्रियोंके द्वारा वारम्वार हुराशाएँ उत्पन्न हुआ करती हैं। अतः चित्तकी विषयोंकी प्रति आसक्तिको दूर करते हुए

परमपद्में प्रतिष्ठित होनेकी योग्यवाकी विधि ववलावे हैं-

3

24

तत्तद्गोचरभुक्तये निजमुखप्रेसीण्यम्नीत्वया-ण्यासेषु क्रियसेऽभिमानघन भोश्चेतः कयाऽविद्यया । पूर्या विश्वचरी कृतिन् किमिमके रड्कैस्तवाशा ततो विश्वेश्वयंचेणे सजस्यवितरि स्वे यौबराज्यं अज ॥४२॥

निजमुखप्रेक्षीणि—सन प्रणिषानामाने चक्षुरादीना स्वस्वविषयव्यापारानुपलम्भात् । असिदुः— आसीदित तच्छीकं मवत्युपस्यात् इत्यर्थः । विदयचरी—सक्तलनत्ववकनपरा । रङ्कोः—प्रतिनियतार्योप-भोगवद्धदुर्वारनिवंन्वै. । विद्वेदवर्योचणे—समस्तवस्तुनिस्ताराषिपत्येन प्रतिति । यथाह्—

> 'तुभ्यं नमः परमचिन्मयविश्वकर्त्रे तुभ्यं नमः परमचिन्मयविश्वभोक्त्रे । तुभ्यं नमः परमचिन्मयविश्वभर्त्रे, तुभ्यं नमः परमकारणकारणाय ॥' [

सजत्—निन्यानमन्त्यानुरक्तत्वया तन्मयीमनत् । सिवितरि—जनके । यौवराज्यं—शुद्धस्वानुमूर्ति-क्षक्षणं क्रुमारपदम् ॥४२॥

सथ विषयाणामास्वादमसणरामणीयकानन्तरात्यन्तकटुकास्वादत्यप्रतिपादनपूर्वकमाविर्मादानन्तरोद्धाः १२ विततृष्णापुनर्ववीभावं तिरोमावं भावयन् पृथन्वनानां तदयं स्वाभिमुखं विषदाकर्षणमनुशोचति—

सुषागर्वं सर्थन्त्यभिमृबहृषीकप्रणयिनः, क्षणं ये तेऽप्यूर्ध्यं विवसपबदन्त्यङ्ग् विवयाः । त एवाविभूय प्रतिस्तितवनायाः खङ्ग तिरी-भवन्त्यन्वास्तेन्योऽप्यहृह किमृ कर्वन्ति विववः ॥४३॥

दे अहकारके पुंज सन! मैं तुमसे पूछता हूं कि ये इन्द्रियाँ अपने-अपने प्रतिनियत विपयोंका अनुभव करनेमे स्वाधीन हैं किसी अन्यका मुख नहीं ताकतीं। किस अविद्याने पुण्डें इनका अनुमानी वना दिया है ! दे गुण-दोषोंके विचार और स्मरण आदिनें कुशल मन! ये वेचारी इन्द्रियों तो सम्बद्ध वर्तमान प्रतिनियत अर्थको ही प्रहण करनेमें समर्थ होने-से अति दीन हैं और आपकी एष्णा तो समस्त जगत्को अपना प्रास बनाना चाहती है। क्या उसकी पूर्ति इन इन्द्रियोंसे हो सकेती है ! इसलिए समस्त वस्तुओंके अधिपित रूपसे प्रसिद्ध अपने पिता परम ब्रह्ममें निश्चल मक्ति तन्मय होकर बौबराज्य पदको—शुद्ध स्वासा- ग्रम्तिकी योग्यतारूप कुमार पदको—अर्थात् एकत्व-वितर्क प्रवीचार नामक शुक्लव्यानको ध्याओ ॥४२॥

विशेषार्थं —यदि सनका रूपयोग रस क्षोर नहीं होता तो इन्द्रियाँ अपने विषयमें प्रवृत्त नहीं होती। इसीहिए रक रहाहना दिया गया है कि रवस्से हटकर मन परमात्माके गुणानुरागमें अनुरक्त होकर शुद्ध स्वात्मानुभूतिकी योग्यता प्राप्त करके स्वयं परमात्मस्वरूपमें रमण कर सके इससे रसकी विश्वको जानने-देखनेकी चिर अमिकाषा पूर्ण हो सकेगी॥४२॥

ये विषय मोगते समय तो सुन्दर छगते हैं किन्तु वादको अत्यन्त कटु प्रतीत होते हैं। तथा ये दृष्णाको बढ़ाते हैं, जो विषय मोगमें आता है उससे खरुचि होने छगती है और नयेके प्रति चाह बढ़ती है। फिर भी अज्ञानी जन विषयोंके चक्रमें फॅसकर विपत्तियोंको बुछाते हैं। यही सब बतछाते हुए प्रन्थकार अपना खेद प्रकट करते हैं—

हे भन ! जो विषय ग्रहण करनेको चत्पुक इन्द्रियोंक साथ परिचयमें आनेपर अमृतसे भी भीठे छगते हैं वे भी परमोचम विषय उसके बाद ही विषसे भी बुरे प्रतीत होते हैं। तथा

खर्वेन्ति-खण्डयन्ति । प्रणयिनः ययास्यं परिचयमानः । विषयविषयिशन्तिकर्वविशेषस्थिता श्रुतियया---

'पुट्टं सुणोदि सहमपुट्टं पुण पस्सदे रूवं । गंधे रसं च फासं बद्धं पुद्धं वियाणादि ॥' [ सर्वार्थं. (१।१९) में वद्वत ]

उद्धर्व-श्वणादनन्तरम् । प्रतिचित्रघनायाः-प्रतिर्वाहतगृदयः । तिरोभवन्ति-स्प्रभोगयोग्यता-६ परिणत्या विनश्यन्ति । कर्षन्ति स्त्रामिमुखमानयन्ति ॥४३॥

क्षय विषयाणामिहामुत्र जात्यन्तं चैतन्यामिमवनिवन्धनत्वमिषक्ते-. किमपीदं विषयमयं विषमतिविषमं पुमानयं येन। प्रसभमसिभूपमानी मवे भवे नैव चेत्रयते ॥४४॥

वे ही सुन्दर प्रतीत होनेवाछे विषय अपनी झलक दिखाकर छिप जाते है और विषयतृष्णा-को बढ़ा जाते हैं। खेद है कि उन विषयोंके रहस्यको न जाननेवाले विषयान्य पुरुष उन

विवयोंसे ही क्यों विपत्तियोंको अपनी ओर ब्रुळाते हैं ॥४३॥

विशेषार्थ-पूज्यपाद स्वासीने कहा है-सोग-उपसोग प्रारम्भमें हरीर, सन और इन्द्रियोंको क्लेश देते हैं। अस आदि मोन्य द्रव्य उत्पक्ष करनेमें किसानोंको कितना कर छठाना पड़ता है इसे सब जानते है। तो मोगनेपर तो झुख देते होंगे, सो भी नहीं, क्योंकि इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध होते ही तथ्या पैदा होती है। कहा है-जैसे जैसे संकल्पित भोग प्राप्त होते है वैसे-वैसे सन्तर्योकी रुष्णा विश्वमें फैछती है।

यदि ऐसा है तो सोगोंको खूब भोगना चाहिए जिससे तृष्णा शान्त हो ! किन्तु सोगनेके. बाद विषयोंको छोड़ना शक्य नहीं होता । कितना भी भोगनेपर मनको शान्ति नहीं मिछती। आचार्य चीरनन्दिने कहाँ है-- हुण और काष्ट्रके ढेरसे अग्नि और सैकड़ों निद्योंसे समुद्र भड़े ही द्रप्त हो जाये किन्तु कामसुखसे पुरुषकी द्रप्ति नहीं होती। कर्मकी यह वल्यचा अचिन्त्य है। ऐसे कामभोगको कीन बुद्धिमान सेवन करता है ? शायद कहा जाये कि 'तत्वके शाता भी भोग भोगते सुने जाते हैं तब यह कहना कि कौन बुद्धिमान विषयोंको मोगता है कैसे मान्य हो सकता है। एक कथनका तात्पर्य यह है कि चारित्रमोहके उदयसे यद्यपि तत्त्व-क्कानी भी भोगोंका सेवन करते हैं किन्तु हेय मानते हुए ही सेवन करते हैं। जब मोहका उदय मन्द हो जाता है तो ज्ञान मावना और वैराग्यसे इन्द्रियोंको वशमें करके विरक्त हो जाते हैं ॥४३॥

आगो कहते हैं कि ये विषय इस छोक और परलोकमें चैतन्यशक्तिके अभिसवमें ं कारण हैं---

यह विषयरूपी विष जुछ अलीकिक ही रूपसे अत्यन्त कष्टदायक है क्योंकि उससे

१. 'मारम्से तापकान् प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान् । अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कार्मं कः सेवते सुधीः'।।— इष्टोप्, १७ वसी, ।

२. 'अपि संकल्पिताः कामाः संभवन्ति स्था यथा । तथा तथा मनुष्याणां तुष्णा विद्यं प्रसर्पति' ॥ [

<sup>ः</sup> ३, 'बहुनस्त्णकाष्ठसंचयैरपि तृप्येद्रदिविनदीशतैः । नतु कामसुखैः पुनानहो बछवत्ता खळु कापि कर्मणः' ॥---चन्द्रप्रमचरित १।७२ ।

₹

Ę

٤

स्पष्टम् ॥४४॥

वयेविमिन्त्रयपरिहारलक्षणमपहृतसंयममुत्तमप्रकारेण भावनाविषयीक्रत्येदानी तमेव मध्यमनधन्य-प्रकाराम्या, भाविषतुमुपक्रमते---

> साम्यायाक्षजयं प्रतिश्रुतवतो नेऽमी तदर्याः मुखं छिप्सोर्दुःखिनभोलुकस्य मुचिराम्यस्ता रतिहेषयोः। ग्युत्यानाय खलुःस्युरिस्यखिल्यास्तानुतमृचेद् दूरत-स्तिष्टिच्छेदननिर्दयानय मजेत्साषून्परार्योद्यतान् ॥४९॥

प्रतिश्रुतवतः—सङ्गीकृतवतः । व्युत्यानाय—स्तरित्यृद्वोधाय ॥४५॥ अय स्वय विषयदूरीकरणकक्षण मध्यसमयहृतसंयमभेवं प्रत्युद्धमयति—

> मोहान्जगत्युपेक्षेऽपि छेत्तुमिध्टेतराशयम् । तयाम्यस्तार्थमुन्झित्वा सवन्यार्थं पदं व्रजेत् ॥४६॥

इष्टेतराश्यं—इष्टानिष्टवासनाम् । तथाम्यस्तार्थं—इष्टानिष्टतया पुनः पुनः क्षेत्रितविषयम् । पर्दं— १२ वसत्याविकमसंयमस्यानं वा ॥४६॥

वलपूर्वक अभिमूत हुआ अर्थात् वैभाविक भावको प्राप्त हुआ यह स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे स्पष्ट आत्मा जन्म-जन्मान्तरमें भी ज्ञान चेतनाको प्राप्त नहीं करता॥४४॥

विशेपार्थं — छौिक विषसे अभिभूत व्यक्ति तो उसी भवमें होशमें नहीं आता। किन्तु विषय रूपी विपसे अभिभूत नेतन अनन्त भवोंमें भी नहीं नेतता। यही इसकी अछौिककता है। अतः अन्तेतत्तारूपी अस्तको पीनेके इच्छुक जनोंको विषयसेवनसे विरत ही होना चाहिए ॥४४॥

इस प्रकार इन्द्रिय परिहाररूप अपहृत संयमको उत्तम रीतिसे भावनाका विषय बनाफर अव उसीको सञ्यम और जघन्य प्रकारोंसे भावनाका विषय वनानेका उपक्रम करते हैं—

मैं दुःखोंसे विशेष रूपसे मयभीत हूं और मुख चाहता हूँ। इसीछिए मैंने साम्यभाव-रूप चपेक्षा संयमकी सिद्धिके छिए इन्द्रियोंको जीतनेकी प्रतिज्ञा की है। ये इन्द्रियोंके विषय अनाविकाछसे मेरे मुपिरिचित हैं। मैंने इन्हें बहुत मोगा है। ये तत्काछ राग-देवको उत्पन्न करते हैं। इसिछए इन समस्त विषयोंको दूरसे ही छोड़ देना चाहिए। यह मध्यम संयम भावना है। अथवा जो साधु मध्यम संयम भावनामें असमर्थ है, उसे परोपकारके छिए तत्पर और उन विषयोंको दूर करनेसे कठोर साधुओंको सेवा करनी चाहिए। यह अधन्य इन्द्रिय-संयम भावना है।।४५॥

विशेपार्थ—सध्यस प्रकारकी विषय निवृत्तिमें विषयोंको वाह्य रूपसे अपनेसे दूर कर दिया जाता है, उत्तम प्रकारकी तरह अन्तर्वृत्तिसे विषयोंका त्याग नहीं किया जाता। और जधन्यमें आचार्यादिके द्वारा विष्योंको दूर किया जाता है ॥४५॥

आगे स्वयं विषयको दूर करने रूप सध्यस अपहृत संयमका पालन करनेके लिए साधुओंको प्रेरित करते हैं—

यह समस्त चराचर जगत् वास्तवमे चपेक्षणीय ही है। फिर भी अज्ञानसे इसमें इष्ट और अनिष्टकी वासना होती है। इस वासनाको नष्ट करनेके लिए इष्ट और अनिष्ट रूपसे Ę

Ę

9

24

क्षय मनोविक्षेपकारणकरणयोचरापसरणपरं गुर्वीदिकमिमनन्दत्ति— चित्तविक्षेपिणोक्षार्थान् विक्षिपन् द्रव्यमावतः । विद्वाराट् सोऽयमित्यार्येदेहमन्येत शिष्टराट् ॥४७॥

विश्वाराट्—जगन्नायः । 'विश्वस्य यसुराटोः' इति दीर्षः ॥४०॥. वय उत्तममध्यमा्षमभेदास्त्रिप्रकारं प्राणिपरिक्षारस्थमपहृतसंययं प्रपञ्चयन्ताह—

बाह्यं, साधनमाश्रितो व्यसुवसत्यक्षादिमात्रं स्वसाद्-मूतज्ञानमुखस्तदम्युपसृठान् बन्तुन्यतिः पाछयन् । स्वं व्यावर्त्यं ततः सतां नमसितः स्यात् तानुपायेन तु स्वान्मार्जन् मृदुना प्रियः प्रतिछिबन्नध्यादृतस्तादशा ॥४८॥

व्यसु—प्रायुक्तम् । स्वसाद्भृतज्ञानमुखः —स्वाधीनज्ञानचरणकरणः । तदम्यूपसृतान् —प्रायुक्तः वसत्यादावुपनिपतितान् । व्यावर्त्यं —तद्वस्तुत्यागेन वियोगोपचाताविचिन्तापरिहारेण वा प्रच्याच्य.। ततः— १२ तेम्यो जन्तुम्यः सोऽयमुत्तमः । स्वात् —बांत्मदेहतः । मार्जन् —खोषयन् । प्रियः—इष्टः । स्तामित्येव ॥४८॥

अथापहृतसंयमस्कारीकरणाय शुद्धघष्टकपृपविश्वति— भिक्षयशियमासन्विनयब्युत्सग्वेवाङ्मनस्तनुषु । तन्वरनग्वदसु शुद्धि यति रपहृतसंयमं प्रथयेत् ॥४९॥

बारम्बार सेवन किये गये विषयोंको त्यागकर उनसे भिन्न अनम्बस्त अवींवाछे स्थानको प्राप्त करना चाहिए।(४६॥

मन्को विश्विप्त करनेवाळे इन्द्रिय विषयोंको दूर करनेमें तत्पर शुद्र आविका अभि-

नन्दन करते है-

राग-द्रोप आदिको उत्पन्न करके मनको व्याकुछ करनेवाछे इन्द्रिय विषयोंको द्रव्य और भावरूपसे त्याग करनेवाछे शिष्टराद्—तत्त्वार्थके अवण और अहणसे गुणोंको आप्त शिष्ट पुरुवोंके राजा, बत्तम पुरुपोंके द्वारा यह विश्वमें शोभायमान विश्वाराद् हैं इस प्रकारसे बहुत माने जाते हैं ॥४७॥

विशेपार्थ—बाह्य विषयोंका त्याग द्रव्य त्याग है और अन्तर्वर्धी विषय सम्बन्धी विकल्पोंका त्याग भाष त्याग है। दोनों प्रकारसे त्याग करनेवाले विश्वपूच्य होते हैं॥४॥

आगे उत्तम, मध्यम, जचन्यके भेद्से तीन प्रकारके प्राणीपरिहारकप अपहृत संवमका

कथन करते हैं-

स्वाधीन झान चारित्रका पालक मुनि उसके बाझ साधन मात्र प्रासुक वसति, प्रासुक अलिका लीहिको ही स्वीकार करता है। उनमें यदि कोई जीव-जन्तु आ जाता है तो वहाँसे स्वयं इटकर जीवोंकी रक्षा करता है। वह यति साधुआँके द्वारा पूजित होता है। यह उत्कृष्ट प्राणिसंयम है। और उन जन्तुओंको कोमल पिन्जिकासे अपने अरीर आदिसे दूर करनेवाल साधु सन्जनोंका प्रिय होता है। यह मध्यमं प्राणिसंयम है। तथा सदु पीछीके अभावमं साधु सन्जनोंको आदर उसीके समान कोमल वस्त्र आदिसे जीवोंकी प्रतिलेखना करनेवाल साधु सन्जनोंको आदर णीय होता है। यह जधन्य प्राणिसंयम है।।४८।।

अपहृत संयमको बढ़ानेके लिए आठ शुद्धियोंका उपदेश करते हैं— संयमके पाठनके लिए तत्पर साधुको मिक्षा, ईर्या, शयन, आसन, विनय, खुत्सन, भिक्षेत्यादि । भिक्षाबुद्धिः प्रापुक्तः, तत्परस्य मुनेरशनं गोचाराध्य-अक्षणोदरान्तिप्रशमन-अगराहारविश्वपूरणनामभेदात् पञ्चषा स्यात् । तत्र गोवंछीवदंस्येव चारोऽम्बवहारो गोचारः प्रयोक्तृतत्वतीन्दर्यनिरीक्षणविमुखत्या यथालाभमनपेक्षितस्वादोचितसंयोजनाविशेषं चाम्यवहरणात् । तथा बक्षस्य बकटीचकाविद्यानकांष्ठस्य अक्षणं स्तेहेन छेपनमक्षप्रक्षणम् । तदिवाशनमप्यक्ष अक्षणभिति रूढम् । येन केनापि स्तेहेनेव निरवद्याहारेणायुपोऽक्षस्येवाम्यङ्कं प्रतिविधाय गुणरत्नमारपूरिततनुगकट्याः समाविष्ट्येश्वप्रमणनिमित्तत्वात् तथा
भाण्डानारवदुदरे प्रज्विखतिर्वाः प्रश्वम्यते येन श्रुचिनाऽश्वीचना वा ज्वेनेव सरवेनारखेन वाऽश्वेन तदुदरानिप्रश्नमनमिति प्रसिद्धम् । तथा अमरस्येवाहारो अमराहारो दात्वनपुष्पपीडानवतारात् परिभाव्यते । तथा
श्वश्वस्य गर्तस्य येन केनचित् कचारेणेव स्वादुनेतर्यवाहारेणोदर्यतंस्य पूर्णात् स्वअपूर्णमित्याख्यायते । ईर्याअपुरत्यां-वाक्षुद्धयः समितिषु व्याख्याताः । शयनायनविनयशुद्धी च तपःसु वस्यते । सन गृद्धिस्तु मावगृद्धिः
क्रथंसयोयश्वमजनिता मोक्षमार्गरुज्याहृतश्वसवा रागाखुपप्क्वरहिता च स्यात् । सैव च सर्वगृद्धीनामुगरि स्कृरति

यचन, मन, काय इन आठोंके विपयमें शुद्धिको विस्तारते हुए अपहृत संयमको वदाना

चाहिए॥४९॥

विशेपार्थ-भिक्षाशुद्धि, ईर्पाशुद्धि, शयनासनशुद्धि, विनयशुद्धि व्युत्सर्गशुद्धि, वचन-शुद्धि, सनशुद्धि और कायशुद्धि ये आठ शुद्धियाँ हैं। इनमें-से भिक्षाशुद्धिका कथन पिण्ड-शुद्धिमें किया गया है। भिक्षाशुद्धिमें तत्पर मुनि जो भोजन करता है उसके पाँच नाम हैं--गोचार, अक्षम्रक्षण, उदराग्निप्रशमन, भ्रमराहार और श्वभ्रपूरण। गो अर्थात् वैछके समान जो चार अर्थात् भोजन उसे गोचार कहते हैं। क्योंकि मुनि भोजन देनेवाले वाताके सीन्दर्यपर वृष्टि न डाखते हुए, जो कुछ वह देता है, उसे स्वाद उचित सम्मिश्रण आदिकी अपेक्षा न करते हुए खाता है। गाड़ीके पहिचोंका आधार जो काष्ठ होता है उसे अक्ष कहते हैं। उसे तेल्से लिप्त करनेको अक्षत्रक्षण कहते हैं। उसके समान मोजनको अक्षत्रक्षण कहते हैं। क्योंकि जैसे व्यापारी जिस किसी भी तेलसे गाडीको औधकर रत्नमाण्डसे मरी हुई गाडीको इष्ट देशमें छे जाता है उसी प्रकार मुनि निर्दोष आहारके द्वारा आयुको सिचित करके गुणोंसे भरी हुई शरीररूपी गाड़ीको समाधिकी स्रोट हे जाता है। तथा, जैसे मालघरमें क्षाग लगनेपर पवित्र या अपवित्र जलसे इस आगको बुझाते हैं, इसी प्रकार पेटमें मुख छगनेपर मिन सरस या विरस आहारसे उसे शान्त करता है। इसीको उदराग्नि प्रशमन कहते हैं। तथा भ्रमरके समान आहारको भ्रमराहार कहते हैं। जैसे मौरा फुटोंको पीडा दिये विना मघुपान करता है वैसे ही साघु दाताजनोंको पीडा दिये विना आहार प्रहण करता है। तथा जैसे गहदेको जिस फिसी भी कचरेसे भरा जाता है उसी तरह पेटके गहदेको स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट आहारसे भरनेको इवभ्रपूरण कहते हैं। ईर्यागुद्धि, व्युत्सर्गशृद्धि क्षीर वचनशुद्धिका कथन समितियोंके कथनमें कर जाये हैं। शयनासनशुद्धि और विनय-शुद्धिका कथन तपमें करेंगे। मनशुद्धि मावशुद्धिको कहते हैं। कर्मके क्षयोपशससे वह उत्पन्न होती है। मोक्षमार्गमें किन होनेसे निर्मेख होती है। रागादिके उपद्ववसे रहित होती है। यह मनशुद्धि या मावशुद्धि सव शुद्धियोंमें प्रधान है क्योंकि आचारके विकासका मूल भावशृद्धि ही है। फैहा है—सव शुद्धियोंमें भावशृद्धि ही प्रशंसनीय है। नयोंकि न्त्री

१ क्तुजनसी--- म. कु च. ।

२. 'सर्वासामेन शुद्धीना मानशुद्धिः प्रश्नस्यते । अन्ययोऽऽलिङ्गचतेऽपत्यमन्ययोऽऽलिङ्गचते पत्ति ' ॥ [

तवेकम् लत्वावाचारप्रकाशायोः (-श्रीनायाः) । कायगुद्धिस्तु निरावरकामरका निरस्तर्गकारा भवागता मलघारिणी निराकृताङ्गविकारा सर्वत्र प्रयोतवृत्तिः प्रक्षमं मृतीमद प्रदर्शयन्तीव स्थात् । तस्या च सल्य म स्वतोऽन्यस्य नाप्यन्यतः स्वस्य भयमुद्भवति । स एप शुद्धचष्टकप्रपञ्चः समित्यादिम्योऽनोद्घृत्य सुत्रे स्वास्थायते संयमस्यातिदुष्करत्वया परिपालने सुतरा वाकाश्वकानगास्वर्गस्य प्रयत्त्रप्रतिसंधानार्यमिति ॥४९॥

अथ ज्पेक्षासंयमपरिणतं स्थानति—

तेऽमी मत्सुहृवः पुराणपुरुषा मत्कर्मबन्तात्वयः स्वैः स्वैः कर्मभिरीरितास्तनुमिमां मन्नेतृकां महिया। चञ्चम्यन्त इसं न मामिति तदाबाचे त्रिगुप्तः परा-बिल्हस्वोत्सृष्टवपुर्बृवः समतया तिष्ठस्यूपेकायमी ॥५०॥

पुत्रका भी आिंगन करती है और पितका भी। किन्तु दोनोंके भावोंमें बढ़ा अन्तर है। शरीरपर न कोई वस्त्र हो न आभूषण, न उसका संस्कार-स्नान, तेळ मद्देन आदि किया गया हो, जन्मके समय जैसी स्थिति होती है बही नग्न रूप हो, मळ लगा हो, किसी अंगमें कोई विकार न हो, सर्वत्र सावधानतापूर्वक प्रवृत्ति हो, जिसे देखनेसे ऐसा प्रतीत हो, मानो मूर्तिमान प्रश्नमगुण है। इसे ही कायशुद्धि कहते हैं। इसके होनेपर न तो अपनेको दूखरोसे भय होता है और न दूसरोंको अपनेसे मय होता है। क्योंकि संयमका पालन अत्यन्त दुक्कर् है अतः उसके पालनमें जो ग्रुनि वालक हैं या बुद्ध हैं उनको प्रयत्नशील बनानेके लिए इन आठ शुद्धियोंका समिति आदिसे उद्धार करके आगममें विस्तारसे कथन किया गया है॥४॥

उपेक्षा संयमका स्वरूप कहते हैं--

शरीर और आत्माके भेदको जाननेवाला लपेक्षा संयमी लपहव करनेवाले ज्याप्र आदि जीवोंके द्वारा कह दिये जानेपर भी खनको कोई कह नहीं देता, और मन-वचन-कायके ज्यापारका अच्छी रीतिसे निग्रह करके शरीरसे ममत्व हटाकर सम्भावसे स्थिर रहता हुआ विचारता है कि वे ज्याप्र आदि जीव भी परमागममें प्रसिद्ध परमात्मा है, मेरे मित्र हैं, मेरे लपात नामकर्मका ख्वय है और इनके परवात नामकर्मका ख्वय है। दसीसे प्रेरित होकर ये इस शरीरको ही मुझे मानकर खा रहे हैं क्यों कि मैं इस शरीरका नेता हूं, जैसे कहार काँवरका होता है। किन्सु स्वयं मुझे नहीं खा सकते। १९०॥

विशेपार्थं — उपेक्षा संयमका मतलब ही इष्ट और अनिष्ट विषयों में राग-द्वेष न करके समता भाव रखना है। अदा उपेक्षा संयमका अर्थ ही सान्यमाव है। यह सान्यमाव इतना उन्तत होता है कि ज्याब्रादिके द्वारा खाये जानेपर भी चलित नहीं होता। शेर मॅमोइ-मॅमोइ- कर खा रहा है और उपेक्षा संयमी अरकी पर्यायमें वर्तमान जीवको दशा और स्वरूपका विचार करता है। परमागममें कहा है कि सभी जीव द्वारारूपसे परमानमा हैं। केंहा है— इस सिद्ध पूर्यायमें जो वैभव शोभित होता है बद्धदशामें भी यह सब वैभव पूरी तरहसे

१. म. कु च.।

२. प्रयत्न म. कृ. च. ।

३. सूत्रेऽन्वास्या--भ. कु. च.।

 <sup>&#</sup>x27;सिंडत्वे यदिह विमाति वैमर्व वो बद्धत्वेऽत्यक्तिकत्त्या किलेदमासीत्। बद्धत्वे न खलु तथा विभातमित्वं बीखत्वे तस्वारिमात्र कि विभाति।!' [

Ę

अमी--व्यान्नाविरूपाः । सत्सुहृदः-श्रया सदुक्षाः सम्बन्धः समादिसंसारे पित्राविषयीयेण ममोप-कारकाः । यदाहुः--

> 'सर्वे तातादिसंबन्धा नासन् यस्याङ्गिनोऽङ्गिमः। सर्वेरनेकघा साधै नासावङ्गचपि विद्यते॥' [

पुराणपुरुषाः । प्रानिस्रष्टाः परेपामुगद्रावकजीवानामनुष्वातेन । उत्सृष्टवपुः-समत्वन्यावर्तनेन परित्यनत्वशीरः । वृधः-देशकास्त्रविधानतः ॥५०॥

स्वय चपेक्षासंयमसिद्धयङ्गे चपोरूपे धर्मेजुष्ठावृतृत्साहयसाह— उपेक्षासंयमे मोक्षलक्ष्मीक्लेबविचक्कणम् । स्रमन्ते यमिनो येन तण्डारन्तु परं तपः ॥५१॥

परं -- उत्कृष्टं स्वाच्यायध्यानरूपमित्यर्थः ॥५१॥

था फिन्तु चढ्दमाने वह वैसा शोभित नहीं था। क्या वीज पर्यायमें वृक्षकी गरिमा शोभित होती है ? और भी कहा है—'सब्बे सुद्धा हू सुद्धणया'। मुद्धनयसे सभी जीव मुद्ध-सुद्ध हैं। अत. ये सिंह आदि भी मेरे नित्र हैं। जो स्वरूप मेरी आत्माका है वही इनकी आत्माका है। पर्याय दृष्टिसे देखनेपर भी ये मेरे पूर्व वन्सु हो सकते हैं क्योंकि अनादि संसारमें कीन जीव किसका पिता-पुत्र आदि नहीं होता। कहा है—'जिस प्राणीके सब प्राणियोंके साथ सव पिता-पुत्र आदि अनेक सम्यन्य नहीं रहे ऐसा कोई प्राणी ही नहीं हैं'।

दूसरे, खानेवाला शेर सुझे तो खा ही नहीं सकता । मैं तो टाँकीसे उकेरे हुएके समान ज्ञायक मावरूप स्वमाववाला हूँ । ज्यवहारमें यदि यह खाता है तो खाये । वास्तवमें तो स्वास्म संवेदनमें जीन होता है उसे वास्त दुःखका बोध नहीं होता । केहा है—जो योगी शरीर आदिसे हटाकर आत्माको आत्मामें ही स्थिर करता है और ज्यवहार—प्रवृत्ति-निवृत्तिसे दूर रहता है, उसे स्वात्माके ज्यानसे वचनातीत आनन्द होता है। यह आनन्द निरन्तर प्रचुर कर्मक्षी ईंधनको जलाता है। तथा उस आनन्दमन्न योगीको परीपह उपसर्ग आदि वास दुःखोंका वोध नहीं होता । इसीसे उसे कोई खेद नहीं होता । और भी कहीं है— शरीर और आत्माके भेदज्ञानसे उत्पन्न हुए आनन्दसे आनन्दित योगी तपके द्वारा उन्नीण किये गये योर दुष्कर्मोंको मोगता हुआ भी खेदखिन नहीं होता ॥५०॥

इस तरह संयमका प्रकरण समाप्त होता है।

आगे व्येक्षा संयमकी सिद्धिके सहायक तपधर्ममें तपस्वियोंको उत्साहित करते हैं— जिसके द्वारा साधुनन अनन्त झानादि चतुष्ट्यस्प मोक्षकक्ष्मीका आर्लिंगन करानेमें चतुर दूतके समान व्येक्षा संयमको प्राप्त करते हैं वस उत्कृष्ट तपको करना चाहिए॥५१॥

आरमानुष्ठानिष्ठस्य व्यवहारविहःस्यितः । नायते परमानन्दः करिच्छोनेन योगिनः ॥ आनन्दो निर्वृहत्युद्धं कर्मेन्यनमनारत्तम् । म चासौ विद्यते योगी वहिर्दु खेज्जचेतनः ॥ —-इष्टोपदे., ४७-४८ रुलोक ।

आत्मवेहान्त्रसान-जनिताङ्कादनिर्वृदः । वपसा दुष्कृत घोरं मुझानोऽपि न खिद्यते ॥ —समाधितं, ३४ क्लो. ।

ğ

9

अय त्यागात्मकं धर्ममवगमयति-

शक्त्या दोषैकमूलस्वाधिवृत्तिरुपद्येः सदा । त्यागो ज्ञानादिदानं वा सेव्यः सर्वगुलाग्रणी ॥५२॥

शक्तेत्यादि । अयममाभिप्रायः । परिप्रहृनिवृत्तिरिवयकाला यथास्वशक्तिः त्यागः । कायोत्साः पुनर्निवयकालाः सर्वोत्सर्गरूपः । कर्योदयवसादसन्तिहितविषयगर्द्धोत्पत्तिनिषेषः श्रीचम् । त्यागः पुनः सन्निहिताह पाय इति शोचायप्यस्य भेदः । सर्वगुणाग्रणी । स्वतं च---

'अनेकाधेयदुष्पूर आधागर्ताश्चिरावहो । चित्रं यत् क्षणमात्रेण त्यागेनैकेन पूर्वते ॥ कः पूरपति दुष्पूरमाधागर्तं दिने दिने । यत्रोस्तमस्तमाधेयमाधारत्वाय कल्पते ॥' [

1 114811

अय ज्ञानदानमहिमानमखिलदानमाहात्म्यन्यग्मावेन पुरस्कुर्वन्नाह्-

विशेषार्थ—उपेक्षा संयमके विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती और उपेक्षा संयमकी साधना उत्कृष्ट तपके द्वारा ही सम्भव है। वह उत्कृष्ट तप है स्वाध्याय और ध्यान। कहा है— 'स्वाध्यायसे ध्यानका अध्यास करना चाहिए और ध्यानसे स्वाध्यायको चितार्थ करना चाहिए। तथा ध्यान और स्वाध्यायकी सम्प्राप्तिसे परमात्मा प्रकाशित होता है। अवीर परमात्मपदकी प्राप्तिके लिए स्वाध्याय और बहुत ध्यान उपयोगी हैं।।५१॥

आगे त्यागधर्मका कथन करते हैं-

परिप्रह राग आदि दोषोंका प्रधान कारण है। इसिंछए इक्तिके अनुसार उससे सहाके छिए जो निवृत्तिरूप परिणाम है उसे त्याग कहते हैं। अथवा ज्ञान आदिके दानको त्याग कहते हैं। वह सब गुणोंमें प्रधान है। साधुओंको उसका पाइन करना चाहिए॥५९॥

विशेषार्थ—त्याग और शौचमें यह अन्तर है कि शक्ति अनुसार अनियत काल तक परिश्रहकी निवृत्तिको त्याग कहते हैं। नियत काल तक सब कुछ त्यागनेको कायोत्सर्ग कहते हैं। और कमें के उदयके वहा जो अपने पासमें नहीं है उसमें होनेवाली लालसाको रोकना शौच है। अर्थात् जो हमें प्राप्त नहीं है उस विषयकी तृष्णाको रोकना शौच है। और जो हमारे पास है उसे छोड़ना त्याग है। इस तरह शौचसे त्याग सिन्न है। तृष्णाको पूर्ति होना असम्मव है। कहा है—'आशाहपी गर्त दुष्पूर है उसे कोई मर नहीं सकता। प्रतिदिन उसमें जो कुछ भरा जाता है वह आषेय न होकर आधार हो जाता है।'

किन्तु उसे मरनेका एक ही उपाय है और वह है त्याग। कहा है—'सेद है कि आशं-रूपी गर्त चिरकाउसे अनेक प्रकारके आवेशोंसे भी नहीं मरता। किन्तु आहचर्य है कि एक त्यागसे वह क्षण मात्रमें मर जाता है' ॥५२॥

आगे सब दानोंके माहात्म्यसे ज्ञानदानकी महिमाकी विशिष्टता बतलाते हैं-

यत्र समस्तमा—मः कु. च. । चारित्रसारे च्ह्वृताविमौ क्लोकी ।

 <sup>&#</sup>x27;स्वाच्यायाद् व्यानसध्यास्तां व्यानात् स्वाच्यायमायनेत् । च्यानस्वाच्यायसंपत्त्या परमारमा प्रकाशते ।'—सत्त्वातु., ८१-६छो. ।

दत्तान्छर्मं किलैति भिक्षुरमयादा तद्भवाद्भेषना-वा रोगान्तरसंभवावश्चनतम्बोत्कर्षतस्तिद्दिनम् । ज्ञानात्त्वाशुभवनमूवो भवमुदां तृपोऽमृते मोदते तहातृंस्तिरयम् ग्रहानिव रविर्मातीतरान् ज्ञानवः ॥५३॥

अातद्भवात्—वर्तमानजन्म यावत् । आशुभवन्मुदः—सद्यः संवायमाना प्रीतिर्यस्मात् । भव-मुदां—संसारसुद्धानाम् । अमृते—मोक्षे । तिरयन्—तिरस्कुर्वन् ॥५३॥

बयाकिञ्चन्यलक्षणवर्मानुष्ठायिन. परसाद्भुतफलप्रतिकम्मगमिवस्ते---

बॉकचनोऽहमित्यस्मिन् पच्यक्षुण्णचरे चरन् । सदवृष्टचरं ज्योतिः पश्यत्यानन्दनिशंरम् ॥५४॥

अकिंचन:—नास्ति किंचनोपात्तमि शरीराविकं मम इत्ययं.। उपात्तेष्विपि हि शरीराविषु संस्कारावित्यायात् ममेदिनत्यश्चिमिवृत्तिराकिचन्यमिष्यते। अञ्चुण्णचरे—पूर्वं कदाचिवय्यनवगाहिते। अदृष्टचरं—पूर्वं कदाचिवय्यनुपञ्चम् ॥५४॥

आगममें ऐसा युना जाता है कि दिये गये अमयदानसे मिक्षु अधिकसे अधिक उसी मवमें युद्धी रहता है। औषधदानसे अधिक से अधिक जयतक अन्य रोग उत्पन्न नहीं होता तवतक युद्धी रहता है। भोजनदानसे अधिक से अधिक उसी दिन युद्धी रहता है। किन्तु तत्काळ आनन्दको देनेबाळे ज्ञानदानसे सांसारिक युद्धोंसे द्या होकर मोक्षमें सदा आनन्द करता है। अतः जैसे सूर्य, चन्द्र आदि महोंको तिरस्क्रत करता हुआ होभता है उसी तरह ज्ञानदाना अमयदान आदि करनेवाळोंको तिरस्क्रत करता हुआ युशोभित होता है। १५३।।

विशेपार्थ — चारों प्रकारके दानों में झानदान सर्वश्रेष्ठ है। क्यों कि यदि कोई किसी मिसुको अभयदान देता है कि तुम किसीसे भी मत ठरना, तो इससे वह भिक्षु केवळ उसी मवमें निर्मय होकर रह सकता है। मरने पर तो अभयदान भी समाप्त हो जाता है। यदि कोई किसी रोगी मिसुको औषि देकर नीरोग करता है तो उससे भी मिसु तभी तक मुखी रहता है जब तक उसे दूसरा रोग नहीं होता। जैसे किसी मिसुको ज्वर आता है। व्वरनाशक औषधि देनेसे ज्वर चळा गया। तो वह मिसु तभी तक मुखी रहता है जब तक उसे अन्य रोग उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार मिसुको भोजन देनेसे वह मिसु अधिक से अधिक उसी दिन मुखी रहता है। दूसरा दिन होते ही मूख सताने छगती है। किन्तु झानदानसे तत्काळ चिन में शान्ति आती है और वह संसारके मुखीसे उद्विग्न होकर शास्वत आत्मिक मुखको शाप्त करता है। १३॥

आगे कहते हैं कि आर्किचन्य धर्मके पाछकको अद्भुत फूछकी प्राप्ति होती है-

'में अर्किचन हूं' इस पहले कमी भी न जाने हुए यार्गमें भावक—सावरूपसे प्रवृत्ति करनेवाला साधु क्षानन्दसे मरपूर और पहले कभी भी प्राप्त न हुई, टॉकीसे डकेरी हुईके समान झायकमाव-स्वभाव आत्मक्योतिका अनुभवन करता है ॥५४॥

विशेपायं—मेरा कुछ भी नहीं है इस प्रकारके भावको आर्किचन्य कहते हैं। शरीर वगैरह यद्यपि वर्तमान रहते हैं फिर भी क्समें ममत्वको त्यागकर 'यह मेरा है' इस प्रकारके अभिप्रायसे निवृत्त होना आर्किचन्य है। इस आर्किचन्य भावको मानेसे ही ज्ञायकभाव-स्वभाव आत्माका अनुभव होता है।।५४॥ Ę

Ę

षय ब्रह्मचर्यस्वरूपं धर्मं निरूपयन्नाह— चरणं ब्रह्मणि गुरावस्वातन्त्रयेण यन्मुदा । चरणं ब्रह्मणि परे तत्स्वातन्त्रयेण वर्णिनः ॥५५॥

वर्णिनः--ब्रह्मचारिणः ॥५५॥

**अय क्षमादिवर्माणां गुप्त्यादिस्योश्रोद्धार**न्ववहारपुरस्सरमुत्तमविशेषणं व्याचन्टे---

गुप्त्यादिपालनार्थं तत एवापोद्घृतैः प्रतिक्रमवत् । दृष्टफलनिक्येपेक्षेः क्षान्त्यादिभिरुत्तमेर्येतिर्जयति ॥५६॥

अपोद्घृतैः—गृथक्कृत्योक्तैः । दृष्टफलनिव्यैपेक्षैः—स्रामाविनिरपेक्षत्वादुत्तमैरित्यर्थः ॥५६॥

क्षय मुमुसूणामनुत्रेक्षाचिन्त्वनाधीनचेतवां बहुत्रत्यूहेऽपि मीक्षमार्गे कश्चित् प्रत्यवायो न त्यावित्युपदेश-पुरस्तरं निर्यं तिष्वन्तने तानुव्योगयन्नाह—

अब ब्रह्मचर्य धर्मका कथन करते हैं-

मैशुनसे निवृत्त ब्रह्मचारी जो स्वतन्त्रवापूर्वक परब्रह्ममें प्रवृत्ति करता है या गुरुवे अधीन होकर आत्मामें प्रवृत्ति करता है उसे ब्रह्मचर्च कहते हैं ॥५५॥

विशेषार्थ — मझ अञ्दका अर्थ है आत्मा या ज्ञान । उसमें प्रवृत्तिका नाम मझमर्थ है। छोकमें मैथुन सेवनसे निवृत्त होनेको मझमर्थ कहते है। मैथुन सेवी व्यक्ति आत्मामें प्रवृत्ति कर नहीं सकता। अतः जो चतुर्थ व्रत मझमर्थकी प्रतिज्ञा छेकर व्यवहारसे आध्यात्मिक गुग्की आज्ञानुसार और परमार्थसे स्वात्माधीन होकर प्रेमपूर्वक स्वात्मामें रमता है वही मझमारी है। वह परम आत्मज्ञानका स्वच्छन्द होकर अनुमवन करता है।।44॥

इस प्रकार ब्रह्मचर्यका कथन समाप्त होता है।

आगे क्षमा आदि धर्मोंको गुप्ति आदिसे पृथक् करके कहनेका कारण बतलावे हुए उत्तम विशेषणको स्पष्ट करते हैं—

गुप्ति, समिति और त्रतोंकी रक्षाके लिए प्रतिक्रमणकी तरह गुप्ति आदिसे पृथक् करके क्षमा आदिको कहा है। तथा प्रत्यक्ष फल लाम आदिकी अपेक्षा व होनेसे उन्हें क्तम कहा है। इन क्तम क्षमा आदिके द्वारा शुद्धोपयोगी सुनि जयचन्त होता है।।१६॥

विशेषार्थ — जैसे छगे हुए दोषोंको दूर करनेके लिए प्रतिक्रमण कहा है, उसी तरह गुप्ति, समिति और अतोंमें दोष न छगे, इसलिए उत्तम क्षमा आदिका पृथक् कथन किया है। अन्वया ये दस धर्म गुप्ति आदिमें ही समाविष्ट हो जाते हैं। तथा समा, मादव आदि इसों घर्म उत्तम ही होते हैं। फिर भी उनके साथ उत्तम विशेषण इसलिए छगाया है कि किसी छौकि फल्डकी अपेक्षासे पाछे गये क्षमा आदि घर्म उत्तम नहीं होते। जैसे शतुको वछवाद जानकर क्षमामान धारण करना उत्तम क्षमा नहीं है। इसी तरह अन्य भी जानना। इस प्रकार उत्तम समा आदि दस छक्षण धर्मका अधिकार समाप्त होता है। इन इस घर्मोंका विशेष कथन तत्त्वार्थसूत्र अ. ९ के ज्याख्या अन्य सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवार्तिक आदिमें किया है। रत- करण्ड आवकाचारकी माथा टीकामें पं. सदासुखनीने विशेष विस्तारसे कथन किया है।। पिही

सोक्षके मार्गमें बहुत विष्न हैं। फिर सी उसमें कोई विष्न न आवे, इसलिए वारह भावनाओं के चिन्तनमें संख्यन मुमुक्षुओं को नित्य चनके चिन्तनमें ख्यो रहनेकी प्रेरणा करते हैं—

ş

Ę

**१२** .

## ् बहुनिघ्नेऽपि शिवाध्वनि यन्निघ्निषयश्चरन्त्यमन्दमुदः । ताः प्रयतैः संचिन्त्या नित्यमनित्याद्यनुप्रेसाः ॥५७॥

स्पष्टम् ॥५७॥

अयायुःकायेन्द्रियवलयौवनानां क्षणमञ्जूरत्वचिन्तनाम्मोहोपमर्दमुपदिश्वति-

चुकुक्तजबबहायुः सिन्धुवेकावदङ्गः, करणबक्रमित्रप्रेमवद्यौवमं च । स्पुदकुसुमवदेतत् प्रसर्येकत्रतस्यं, क्रचिदपि विमृशन्तः कि नु मुहान्ति सन्तः ॥५८।।

चुलुकजलवत्—प्रतिक्षणगल्धदूपत्वात् । सिन्धृबेलावत् —श्वारोहावरोहवत्त्वात् । अभिन्नप्रेमवत् — युक्तोपचारेऽपि व्यभिचारप्रकाशनात् । स्फुटनुसुमवत् —स्वोविकारित्वात् । एतत् —श्रायुराविचतुष्टयम् । प्रक्षायैकन्नतस्य —श्रवक्यमाविनिर्मूलप्रलयम् । वविचविप —श्रायुरावीनां क्ष्क्रम्यावीनां च मन्ये एकस्मिन्नप्यर्थे । मुद्यन्ति — वनित्यताज्ञानहीना समस्वाधीना वा सवन्ति ॥५८॥

ययपि मोक्षके मार्गमें बहुत बाधाएँ हैं। फिर भी जिन अनुप्रेक्षाओं के चिन्तनमें ज्यस्त मुमुक्षु अति आनन्द्रपूर्वक मोक्षमार्गमें विद्दार करते हैं, प्रयत्नज्ञील मुमुक्षुओं को उन अनित्य आदि अनुप्रेक्षाओंका सतत चिन्तन करना चाहिए॥५७॥

विशेषार्थ—स्थिर चित्तसे शरीर आदिके स्वरूपके चिन्तनको अनुप्रेक्षा कहते हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व. अन्यत्व, अशुचि, आसव, संवर, किर्जरा, छोक, वोधि-दुर्छम और धर्म ये वारह अनुप्रेक्षा हैं। मुसुक्षुको इनका सदा चिन्तन करना चाहिए। इससे मोक्षके मार्गमे आनेवाछे विक्न दूर होते हैं। मनको शान्ति मिळती है और सांसारिकतासे आसक्ति हटती है। ॥५॥।

आगे चपदेश करते हैं कि आयु, शरीर, इन्द्रिय, वल और यौवनकी क्षणभंगुरताका

विचार करनेसे मोहका मर्दन होता है-

आयु चुल्छूमें भरे जलके समान है, शरीर समुद्रके किनारेके तुल्य है, इन्द्रियोंकी अर्थ-प्रहण शक्ति शत्रुके प्रेमके तुल्य है, यौबन तत्काल खिले हुए पुष्पके समान है। इस तरह ये चारों विनाशशील हैं। इनका विचार करनेवाले सन्त पुरुष क्या किसीमें भी मोह कर सकते हैं, अर्थात् नहीं कर सकते।।4८।।

विशेषार्थ — जैसे चुल्लूमें भरा जल प्रतिक्षण चूता है, उसी तरह मचधारणमें निमित्त आयुक्में भी प्रतिक्षण श्वीण होता रहता है। जैसे लवणसमुद्रका जल वहाँ तक उपर उठ सकता है उठता है फिर जहाँ तक नीचे जा सकता है जाता है, उसी तरह यह शरीर जब तक वढने योग्य होता है चढ़ता है फिर क्रमशः श्वीण होता है। केहा है— 'सोल्ह वर्ष तककी अवस्था वाल्यावस्था कही जाती है। उसमें वातु, इन्द्रिय और ओजकी वृद्धि होती है। ७० वर्षकी उम्रके वाद वृद्धि नहीं होती, किन्तु क्षय होता है।' इन्द्रियोंका वल पदार्थोंको प्रहण करनेकी शक्ति है। वह शतुके प्रेमके समान है। जैसे उचित उपचार करनेपर भी शतुका स्नेह समय पाकर दृट जाता है वैसे ही योग्य आहार-विहार आदि करनेपर भी इन्द्रियोंको

 <sup>&#</sup>x27;वयस्त्वा पोडशाद्वास्यं तत्र वात्विन्द्रियोजसाम् । वृद्धिरासप्ततेर्मच्यं तत्रावृद्धिः परं क्षयः' ॥

ą

वय सम्पदादीनायनित्यताचिन्तनार्वेगाह-

छाया माध्याह्मिकी श्रीः पिष पिषकजनैः संगमः संगमः स्वैः, खार्या स्वप्नेक्षितार्थाः पितृमुतदयिताज्ञातयस्तोयमङ्गाः । सन्ध्यारागोऽनुरागः प्रणयरससृजां ह्माविनोवाम वैद्यं भाषाः सैन्यावयोऽन्येऽप्यमृषिवचतिः तान्येव तवृत्रह्मा दृह्मः ॥५९॥

स्वै:--वन्युभिः । खार्थाः--इन्त्रियार्थाः । पितृसुत-माता च पिता च पितरो, युता च सुतस्य युताविति शाह्यम् । तोयभङ्गाः--जलतरङ्गाः । ह्यादिनीदाम--विवुन्मालाः अन्ये--सौघोषानादयः । अनुविद्यति--अनुवृदन्ते । तद्व्वह्य---शास्त्रतं ज्ञानम् । दुह्यः--प्रभूरमामो वयमानन्तं ना ज्ञावयामः ॥५९॥

अर्थमहण शक्ति थोड़ा-सा भी व्यतिक्रम पाकर नष्ट हो जाती है। तथा यौवन खिले हुए फूल्के समान है। जैसे खिला हुआ फूल कुछ समय तक सुन्दर दीखता है फिर सुरझा जाता है क्सी तरह यौवन भी है। इस तरह इन चारोंका क्षय नियमसे होता है। इनके स्वरूपका सतत विचार करतेवाला कोई भी सुमुक्षु इनमें आसक्त नहीं हो सकता ॥५८॥

इस प्रकार आयु आदि अन्तरङ्ग पदार्थोंकी अनित्यताका चिन्तन करके संपत्ति आदि

बाह्य पदार्थोंकी अनित्यताका चिन्तन करते हैं-

छस्मी सध्याहकालकी छायाकी तरह चंचल है। बन्धुओंका संयोग-मार्गमें मिल्नेवाले पृथिक बनोंके संयोगकी तरह अस्थाया है। इन्द्रियोंके विषय स्वप्नमें देखे हुए विषयोंकी तरह है। माता, पिता, पुत्री, पुत्र, प्रिया और क्रुटुम्बीजन जलकी लहरोंकी तरह हैं। मित्र आदि प्रियजनोंका अनुराग सन्ध्याके रागके समान हैं। आदर, सत्कार, पेश्वयं आदि विजलीकी मालाकी तरह है। सेना, हाथी, घोड़े आदि अन्य पदार्थ भी जन्हींकी तरह अनित्य है। इसलिए हमें आत्मा और शरीरके भेदहान रूप ब्रह्मको आनन्दसे पूरित करना चाहिए॥१९॥

विशेषार्थ - जैसे मध्याहकी छाया श्रणमात्रतक रहकर छुप हो जाती है वैसे ही उस्मी भी कुछ काछ्वक ठहरकर विछीन हो जाती है। तथा जैसे यहाँ यहाँसे आकर मार्गमें बटोही किसी वृक्ष आदिके नीचे विश्रास करके अपने-अपने कार्यवरा इधर-उधर चले जाते हैं वैसे ही बन्धुजन यहाँ-वहाँसे आकर कुछ समयतक एक स्थानपर ठहरकर चछे जाते हैं। अथवा जैसे बटोही पूर्व आदि दिशाको जाते हुए मार्गर्से पश्चिम आदि दिशासे आनेवाले बटोहियों के साथ कुछ समयतक मिळकर विछुड़ जाते हैं वैसे ही बन्धुजन भी मिळकर विछुड़ जाते हैं। तथा जैसे स्वप्नावस्थामें देखे हुए पदार्थ तत्काल ही या जागनेपर कुल भी अपना कार्य नहीं करते, उसी तरह स्त्री, चन्दनमाला आदि विषय भी सोगनेपर या भोगकर छोड़नेपर सन्वाप और तृष्णाकी शान्ति आदि कुछ भी नहीं करते। तथा जैसे जलमें छहरें उत्पन होकर शीघ्र ही विळीन हो जाती हैं उसी तरह पिता वगैरह भी कुछ काळतक ठहरकर चढे जाते हैं। तथा जैसे सन्ध्याके समय कुछ काळतक छालिमा रहती है वैसे ही मित्र आदिकी प्रीति सी कुछ ही काछतक रहती है। इसी तरह सेना वगैरह सी विजलीकी चमककी तरह देखते-देखते ही विछीन हो जाती है। इसं तरह सभी प्रकारकी वाह्य वस्तुएँ स्नृणिक हैं। अतः उनमें मन न लगाकर आत्मामें ही लगाना चाहिए। ऐसा निचार करते रहनेसे वास संपत्तिमें आसक्ति नहीं होती, और जैसे पुष्पमालाको मोगकर छोड़ देनेपर दु:ख नहीं होता वैसे ही संपत्ति तथा बन्धु-बान्धओंका वियोग होनेपर भी दुःख नहीं होता। इस प्रकार अनित्यात्रप्रेक्षाका स्वरूप जानना ॥५९॥

| अयाशरणं प्रणिमत्त <del>े</del>                                                                       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| तत्तत्कर्मेग्लपितवपुषां सन्धवस्त्रिप्सतार्थं,                                                        |    |
| मन्वानानां प्रसममसुबत्त्रोद्यतं भक्तुमाश्राम् ।                                                      | ą  |
| यद्वद्वार्यं त्रिजगित नृणां नैव केनापि देवं,                                                         | •  |
| तद्वन्मृत्युर्पेसनरसिकस्तद् वृथा त्राणवैग्यम् ॥६०॥                                                   | _  |
| कर्म-कृष्यादि । प्रोद्यतं-अभिमुखेनोबुक्तम् ॥६०॥                                                      | \$ |
| <b>षय कालस्य चक्रीन्द्राणामप्यशस्यप्रतीकार्</b> त्वचिन्तनेन सर्वत्र बहिर्वस्तुनि निर्मोहतामाछम्बयति— |    |
| सम्राजां पश्यतामप्यभिनयति न कि वि यसश्चिष्डिमार्ने,                                                  |    |
| शकाः सीदन्ति दीघें क न दियतवयूदीर्घनिद्रामनस्ये।                                                     | 4  |
| झाःकालक्यालदंष्ट्रां प्रकटतरतपोविक्रमा योगिनोऽपि,                                                    |    |
| व्याक्रोध्दु न क्रमन्ते तदिह बहिरहो यत् किमप्यस्तु कि मे ॥६१॥                                        |    |

अब अशरण अनुप्रेक्षाका विचार करते हैं-

कृषि आदि धन-वन कार्योने जिनके शरीरको सत्त्वहीन वना डाला है, और जो इच्छित पदार्थको पेसा मानते हैं मानो वह हमारे हाथमें ही है, ऐसे मलुष्योंकी आशाको प्राणोंकी तरह ही वलपूर्वक नष्ट करनेके लिए तर्सर देव जैसे तीनों लोकोंमें किसीके भी द्वारा नहीं रोका जाता, खसी तरह प्राणोंको हरनेकी प्रेमी सृत्युको भी कोई नहीं रोक सकता। अतः शरणके लिए दीनता प्रकट करना ल्या ही है।।६०॥

विशेषार्थ—संसारमें मनुष्य मिष्यके लिए अनेक आशाएँ करता है और उनकी प्राप्तिके लिए अनेक देवी-देवताओं की आराधना भी करता है और ऐसा मान वैठता है कि मेरी आशा पूर्ण होनेवाली है। किन्तु पूर्वकृत कर्मों का उदय उसकी आशाओं पर पानी फेर देता है। केहा है—पहले किये हुए अशुम कम अपना समय आनेपर जब उदीरणाको प्राप्त होते हैं तो वे किसी चेतन इन्द्रादिके द्वारा और अचेतन मन्त्रादिके द्वारा या दोनों के ही द्वारा शोद अचेतन मन्त्रादिके द्वारा या दोनों के ही द्वारा रोके नहीं जा सकते। इसी तरह जब सत्य मनुष्यके प्राणों को प्रसनेके लिए तत्यर होती है तो उसे भी कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्थितिमें जब देव और सत्यु दोनों ही को रोकना शक्य नहीं है तब रक्षा के लिए दूसरोंके सामने गिड़गिड़ाना या अपनेको अशरण मानकर शोक आदि करना ल्या ही है। सारांश यह है कि विवेकी बनों को ऐसे समयमें धैर्यका ही अवलम्बन लेना उचित है।।६०॥

आगे कहते हैं कि चक्रवर्ती, इन्द्र, और योगीन्द्र भी कालकी गतिको टालनेमें असमर्थ हैं ऐसा विचारकर मुमूस सर्वत्र वाह्न वस्तुजॉमें मोह नहीं करता—

समस्त पृथ्वीके स्वामी चक्रवर्ती राजाओं के देखते हुए भी क्या वमराज अपनी प्रचण्डताको ज्यक नहीं करता । तथा क्या इन्द्र चिरकालसे चले आते हुए प्रिय पत्नीके मरणके हु:खसे दु:खी नहीं होते । अधिक क्या कहा जाये, जिनका तपका प्रमाव जगत्में विख्यात है वे तपस्वी योगी भी कालस्पी सप या व्यावकी दादको नष्ट करनेमें समर्थ नहीं हैं। इसलिए इन वाह्य वस्तुओं जो कुछ भी होओ, उससे मेरा कुछ भी नहीं विगहता ॥६१॥

कर्माण्युदीर्यमाणानि स्वकीये समये सति ।
प्रतिपेद्मुं न शक्यन्ते नक्षत्राणीव केनचित् ॥ [

Ę

٩

99

अभिनयति—अभिज्यनन्ति । चिण्डमानं—हरुत् प्राणापहरणलक्षणं क्रूरत्वम् । दीर्घनिद्रामनस्यं— सरणदुःखम् । व्याक्नोर्ण्टुं —श्रविहन्तुम् । न क्रमन्ते — म सन्तुवन्ति । यत्किमपि — व्याविमरणाविक् । कि में —देहावेरत्यन्तिमन्तत्वात् गम नित्यानन्दात्मकस्य न किमपि स्यादित्यर्थः ।

यथाह-

'न मे मृत्युः कुतो मीतिनं मे व्याघिः कुतो व्यथा । नाहं बांछों न बृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले ॥' [ इद्योप., २९ ६लो. ] ॥६१॥

षय संसारमनुत्रेक्षितुमाहु--

तच्चेव दुःसं सुखं वा स्मरसि न बहुतो यन्तिगोदाहमिन्द्र-प्रादुर्भावान्तनीचोन्नत-विविषयवैष्यामवाद्भुक्तमात्मन्। ताँत्क ते शावयवाक्यं हतक परिणतं येन नानन्तराति-

क्रान्ते मुक्तं क्रणेऽपि स्फुरति तदिह् वा क्रास्ति मोहः सगहः ॥६५॥

निगोदेत्यादीनि--निगोतजन्मपर्यन्तेषु नीचस्यानेषु ग्रैवेयकोद्भवावसानेषु चोज्वस्थानेषु । स्वतं च--

विशेषार्थ—चक्रवर्ती राजाओंके देखते हुए भी सृत्यु उनके पुत्रोंको अपने मुखका प्रास बना छेती है। इन्द्रोंकी आयु सागरों प्रमाण होती है और उनकी इन्द्राणियोंकी आयु पल्योपम प्रमाण होती है। अतः जैसे समुद्रके बलमें छहरें उत्पन्न होकर नष्ट होती हैं वैसे ही इन्द्रकी सागरोपम प्रमाण आयुमें पत्योपम प्रमाण आयुवाली इन्द्राणियाँ स्त्यन होकर गर जाती हैं। उनके मरणसे इन्होंको दुःख होता ही है। इस प्रकार कालका प्रतीकार चक्रवर्ती और इन्द्र भी नहीं कर सकते। तब क्या तपस्वी कर सकते हैं! किन्तु जगत्-विख्यात तपस्वी भी कालकी गतिको रोकनेमें असमर्थ होते हैं। इसलिए तरवह महर्षि विचारते है कि गृह वस्तु शरीरकी मछे ही मृत्यु होती हो, किन्तु आत्मा वो शरीरसे अत्यन्त भिन्न है, नित्य और आनन्दमय है, उसका कुछ भी नहीं होता। कहा है—'मेरी मृत्यु नहीं होती, तब उससे मब् क्यों १ मुझे व्याधि नहीं होती, तब कड़ क्यों १ न मैं बाउक हूँ, न बुद्ध हूँ और न जवान हूँ वे सब तो पुद्गलमें शरीरमें होते है। अौर भी—जीव भिन्न द्रव्य है, यह तस्वका सार है। इससे सिन्न जो कुछ कहा जाता है वह इसीका विस्तार है। मुझसे शरीर वगैरह तस रूपसे भिन्न हैं और उनसे मैं भी तत्वरूपसे भिन्न हूं —मैं जीव-तत्व हूं और शरीर आदि अजीव-तत्त्व हैं। अतः न मैं इनका कुछ हूँ और न ये मेरे कुछ हैं।

पेसा चिन्तन करनेसे 'मैं नित्य शरण रहित हूँ।' ऐसा जानकर यह जीव सांसारिक भावोंमें ममत्व नहीं करता, तथा सर्वक्षके द्वारा कहे हुए मार्गमें अनुराग करता है ॥६१॥

इस प्रकार अञ्जरण अनुप्रेक्षाका कथन समाप्त होता है।

अब संसार अनुप्रेक्षाको कहते हैं--

है आत्मन्! अनादिकालसे निगोदसे लेकर नव प्रैवेयकतकके अहसिन्द्र पद पर्यन्त नीच और ऊँचे विविध स्थानोंमें तुमने जो अनन्तवार मुख और दुःख भोगा, यदि तुम् जसका स्मरण नहीं करते हो तो है अमाने ! क्या बुद्धके वचनोंके साथ तुम्हारी एकरूपता हो ंगयों हैं जो अनन्तर अतीव क्षणमें भी भोगे हुए सुख-दु:खका भी तुम्हें स्मरण नहीं होता। अथवा ऐसा होना उचित ही है क्योंकि मोहको किसी भी प्राणीके विषयमें कानि नहीं है अर्थात संसारके सभी प्राणी मोहसे प्रस्त हैं ।।६२॥

ş

'समभवमह्मिन्द्रोऽनन्तवोऽनन्तवारान् पुनरिप च निगोतोऽनन्तकोऽन्तविवर्तः । किमिह् फलमभुक्तं तद्यदद्यापि मोस्ये सकलफलविपत्तेः कारणं देव देयाः॥' [

तत्—निरम्बयसणिकवादस्थम् । शास्यः—बृदः । तत्—सुसं दुःशं च । सगर्हः—जुनुप्सावान् । कमपि प्राणिनं ग्रसमानो न श्कायते स्त्यमं ॥६२॥

वय संसारहुरवस्यां बुतरां मानयसाह— अनावो संसारे विविधविषदातःङ्कृतिचिते मृहः प्राप्तस्तां तां गतिषगतिकः कि किसवहम् । अहो नाहं वेहं कमय न मियो जन्यजनका-द्यपाधि केनायां स्वयमपि हहा स्वं व्यजनयम् ॥६३॥

स्रातन्त्रः—क्षोशवेशः । तां तां—नरकदिलक्षणाम् । अगतिकः—गतिः व्यपायनिवारणोपायस्य- १२ क्यानं वा तद्वद्वितः । कि कि-अस्तेहादिभेदेन नानाश्रकारम् । प्रायक्तमेतत् । तेन सम्यवस्त्वसह्वारिपुण्योदय-

विशेषायं—यह जीव अनादिकाल से इस संसारमें अमण करता है। इस अभणका नाम ही संसार है। संसारमें भटकते हुए इस जीवने सबसे नीचा पद निगोद और सबसे ऊँचा पद प्रैवेयकमें अनन्त बार जन्म लेकर मुख-बु:ख मोगा है। नव-प्रैवेयकसे ऊपर सम्यावृष्टि जीव ही जन्म लेते हैं। इसलिए यह जीव वहाँ नहीं गया। निगोद और प्रैवेयकके मध्यके नाना स्थानों में में इसने अनन्त बार जन्म लिया है और मुख-बु:ख मोगा है। किन्तु इसे उसका स्मरण नहीं होता। इसपर-से प्रन्थकार करो ताना देते हैं कि क्या तू वौद्ध धर्माव- अन्वी वन गया है। क्योंकि बौद्ध धर्म बस्तुको निरन्वय खणिक मानता है। खणिक तो जैन वर्शन भी मानता है क्योंकि पर्योय उत्पाद-विनाशशील हैं। किन्तु पर्यायोंके उत्पाद-विनाशशील होनेपर भी उनमें कर्यावद ध्रील्य भी रहता है। वौद्ध ऐसा नहीं मानता। इसीसे उसके मतमें अनन्तर अतीत छणमें अनुमृत मुख-बु:खका स्मरण नहीं होता। क्योंकि जो मुख-बु:ख मोगता है वह तो बसी धणमें नह हो जाता है। यह सब मोहकी ही महिना है। उसीके कारण इस प्रकारके मत-मतान्तर प्रचलित बुए हैं। और उस मोहके चंगुलसे कोई बचा नहीं है। हिर॥

आगे गुमुक्षु स्वयं संसारकी दु:स्नावस्थाका विचार करता है-

हे आत्मन् ! इष्टिवियोग और अनिष्टसंयोगके द्वारा होनेवाछी विपत्तियोंके कष्टसे भरे हुए इस अनादि संसारमें इन करोंको दूर करनेका स्पाय न जानते हुए मैंने वार-वार उत-उत नरकादि गतियोंमें जन्म छेकर वर्ण-आकार आदिके भेदसे नाना प्रकारके किन-किन शरीरोंको घारण नहीं किया ? अर्थात् धारण करने योग्य सभी अरीरोंको घारण किया ! इसी प्रकार किस जीवके साथ मैंने जन्य-जनक आदि स्पाधियोंको नहीं पाया । वड़ा कष्ट इस वातका है कि मैंने स्वयं हो अपनेको इस अवस्थामें पहुंचाया ॥६३॥

विशेषार्थ — भिध्यात्वके उद्यसे संसारमें मटकता हुआ जीन उन सभी पर्यायोंको घारण करता है जो सम्यक्तके सहचारी पुण्यके उद्यसे प्राप्त नहीं होती। सभी जीवोंके साथ उसका किसी न किसी प्रकारका सम्यन्य बनता रहता है। वह किसीका पिता, किसीका

१. न्तर्निवृत्त. भ. कु. च. मु.।

जन्यदेहानामप्रसङ्गः । अवहं — बहामि स्म । 'अहो' उद्बोधकं प्रति संबोधनिमदम् । जन्यजनकाद्युपाधि— उत्पाद्योत्पादक-पाल्यपालक-मोग्यभोककादिविपरिणामम् । केन — बीवेन सह । अगां — गतः । व्यजनयं — ३ विशेषेणोत्पादयामि ॥६३॥

वर्थेकत्वानुत्रेक्षाया सावनाविधिमाह--

कि प्राच्यः किञ्चवागाविह सह भवता येन साध्येत सध्यक्-प्रत्येहत्योऽपि कोऽपि त्यच हुरमिर्मात संपदीवापि स्वान् । सधीचो जोव जीवन्ननुभवसि परं त्वोपकतुँ सहैति, श्रेयोंऽहुश्चापकतुँ भजसि तत इतस्तत्फर्ड त्वेककस्त्वम् ॥६४॥

पुत्र, किसीका पालक, किसीके द्वारा पाल्य आदि होता है। कहा भी है—जिस प्राणीका सभी प्राणियोंके साथ सभी पिता-पुत्रादि विविध सम्बन्ध नहीं है पेसा कोई प्राणी ही नहीं है।

, किन्तु यह कथन भी सार्वित्रक नहीं है क्योंकि नित्य निगोदको छोड़कर अन्यत्र ही ऐसा होना सम्भव है। कहा है— ऐसे अतन्त जीव हैं जिन्होंने त्रस पर्योग प्राप्त नहीं की। उनके भावपाप बढ़े प्रचुर होते हैं जिससे वे निगोदवासको नहीं छोड़तें। इस विवयमें मत्भेद भी है। गोमट्टसारके टीकाकारने उस मतमेदको स्पष्ट करते हुए कहा है कि निगोदको न छोड़नेमें कारण भावपापकी प्रचुरता है। अतः जबतक प्रचुरता रहती है तबतक निगोदको नहीं छोड़ते। उसमें कभी होनेपर नित्य निगोदसे निकल्कर त्रस होकर मोक्ष भी चले बाते हैं। इस सब परिश्रमणका कारण स्वयं जीव ही है दूसरा कोई नहीं है। अतः संसारकी दशक्षा चिन्तन करनेवाला 'अहो' इस शब्दसे अपनेको ही उद्बोधित करते हुए अपनी प्रवृत्तिपर खिदिलन होता है। इस प्रकारकी भावना भानेसे जीव संसारके दुःखोंसे घवराकर संसारको छोड़नेका ही प्रयत्न करता है। इस प्रकार संसार मावना समाप्त होती है। १६१॥

अब एकरवातुप्रेक्षाकी सावनाकी विधि कहते हैं-

हे जीव ! क्या पूर्वभवका कोई पुत्रादि इस भवमें तेरे साथ आया है शिक्स वे वह अनुमान िक्या जा सके कि इस जन्मका भी कोई सम्बन्धी मरकर तेरे साथ जायेगा । अतः यह मेरे हैं इस मिथ्या अभिप्रायको छोड़ दे । तथा हे जीव ! क्या तूने जीते हुए यह अनुभव किया है कि जिनको तू अपना मानता है वे सम्पत्तिकी तरह विपत्तिमें भी सहायक हुए हैं ! किन्तु तेरा उपकार करनेके छिए पुण्यकर्म और अपकार करनेके छिए पापकर्म तेरे साथ जाते हैं । और इस छोक या परछोक्रमें उनका फछ तू अक्टेला ही मोगता है ॥६४॥

विशेषार्थ —यदि परलोकसे कोई साथ आया होता तो उसे दृष्टान्त बनाकर परीक्षक जन यह सिद्ध कर सकते थे कि इस लोकसे भी कोई सम्बन्धी परलोकसे जीवके साथ जायेगा। किन्तु परलोकसे तो अकेला ही आया है। अतः चूँकि परलोकसे साथमें कोई मही आया अतः यहाँसे भी कोई साथ नहीं जायेगा। कहा है — 'जीव संसारमें अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही नाना योनियोंमें अमण करता है।'

 <sup>&#</sup>x27;एकाकी जायते जीवो ब्रियते च तथाविषः । संसारं पर्यटत्येको नानायोनिसमाकुष्ठम्' ॥ [

Ę

18

प्राच्यः-पूर्वभवसंबन्धी । कश्चित्-पृत्राविः । इह-ज्यस्मन् भवे । साध्येत-ज्यवस्थाप्येत । सध्युड्-सहगामी । इहत्यः-इह भवसंभवसंबन्धी । दुर्रिमर्मित-ममायमिति मिध्याभिनिवेशम् । सप्रीचः-सहग्यान् । सनुभवसि-काश्वा नानुभवसीत्यर्थः । त्वा-त्वाम् । तत्प्तर्ल-सुखदुः सरुपम् ॥६४॥

बयात्मनस्तत्त्वतो न कविचदन्वयी स्यादित्यनुवास्ति-

यदि सुकृतममाहङ्कार-संस्कारमञ्ज्ञं, पदमपि न सहैति श्रेत्य तत् कि परेऽर्घाः । ध्यवहृतितिमिरेणैवापितो वा चकास्ति, स्वयमपि मम भेदस्तस्वतोऽस्म्येक एव ॥६५॥

पुक्रतः—जन्मप्रमृतिनिमितः । ममाहंकारो—ममेदमिति समकारो सहमिदमिति सर्हकारस्य । संस्कारः—मृद्यतमप्रतिपत्तिः । परे—भृवन्मृताः पृथक् प्रतीयमानास्य । तिमिरं—नयनरोगः । चकास्ति— स्वात्मानं वर्शयति । स्वयं—आत्मानं वर्शयति । स्वयं—आत्मानं वा । मेदः—ज्ञानसुखदुःखादिपर्यायनानात्वम् । एकः—पूर्वा-परानुस्युत्तेकवैतन्यकपत्वात् ॥६५॥

अयान्यत्वभावनाया फुलातिश्वप्रदर्शनेन प्रकोभयन्नाह-

दूसरे, मरनेकी वात तो दूर, जीवित अवस्थामें ही तेरे सगे-सम्बन्धी सुखमें ही साथ देते हैं, दुःख पड़नेपर दूर हो जाते हैं। किन्तु तू जो पुण्य या पाप कर्म करता है वह परछोक-में तेरे साथ जाता है और तुझे सुझ या दुःख देता है। तथा तू अकेछा ही बनका फछ मोगता है। पुण्य और पापका फछ सुख तथा दुःख मोगनेमें दूसरा कोई साझीदार नहीं होता॥६४॥

वास्तवमें कोई भी आत्माके साथ जानेवाला नहीं है वह कहते हैं-

इस शरीरमें जन्मकालसे ही ममकार और अहंकारका संस्कार बना हुआ है। यदि मरनेपर यह शरीर एक पग भी जीवके या मेरे साथ नहीं जाता, तो ग्रुझसे साक्षात् भिन्न दिखाई देनेवाले की, स्वर्ण आदि अन्य पदार्थोंकी तो वात ही क्या है ? अथवा अवहारनय-रूपी नेत्र रोगके द्वारा आरोपित मेरा स्वयं भी भेद आत्माका दर्शन कराता है। निश्चयनयसे तो मैं एक ही हूँ ॥६५॥

विशेपाय — जीवका सबसे चिनष्ठ सम्बन्ध अपने शरीरसे होता है। शरीर जीवके साथ ही जन्म छेता है जीर मरण पर्यन्त प्रत्येक दशामें जीवके साथ रहता है। अतः शरीरमें जीवका ममकार और अहंकार वहा मजबूत होता है। ममकार और अहंकारका स्वरूप इस प्रकार कहा है—जो सदा ही अनात्मीय हैं, आत्माके नहीं हैं, तथा कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए हैं उन अपने शरीर वगैरहमें थे मेरे हैं इस प्रकारके अमिप्रायको ममकार कहते है। जैसे मेरा शरीर। और जो माव कर्मकृत हैं, निश्चयनयसे आत्मासे मिन्न हैं उनमें आत्मत्यक अमिप्रायको अहंकार कहते हैं। जैसे मेरा शरीर। अहंकार कहते हैं। जैसे, मैं राजा हं।

फिर भी जब मरनेपर झरीर ही जीवके साथ नहीं जाता तब जो की, पुत्र, हपया आदि साक्षात् मिन्न हैं उनके साथ जानेकी करपना ही ज्यर्थ है। तथा आत्मामें होनेवाली झान, मुख-दु ख आदि पर्योथें ही मेरे अस्तित्वको वतलाती हैं। इन पर्यायोके मेवसे आत्मामें मेवकी प्रतीति औपचारिक है। वास्तवमें तो आत्मा एक अखण्ड तत्त्व है। इस प्रकारका चिन्तन करनेसे इष्ट जनोंमें राग और अनिष्ट जनोंमें द्वेष नहीं होता ॥६५॥

अव अन्यत्व मावनाका विशिष्ट फळ बतलाकर उसके प्रति मुमुक्षुओंका लोग उत्पन्न करते हैं— ş

नैरास्त्र्यं जगत इवार्यं नैर्जगत्यं निश्चिन्वन्तनुभवसिद्धमास्मनोऽपि । मञ्चस्थो यदि भवसि स्वयं विविक्तं स्वारमानं तदनुभवन् भवावपेषि ॥६६॥

" नेरात्म्यम्—अनर्हकारास्यदत्वात् । नैजँगर्ह्यं—पराकारकृत्यत्वात् । वयतं च—

> 'परस्परपरावृत्ताः सर्वे भावाः कथंचन । नैरात्म्यं जगतो यह्नंनैर्जगत्यं तथात्मनः ॥' [ तत्त्वानः १७५ । ]

सञ्यस्यः—रागद्वेषरहितोज्ज्यात्पतस्यतिष्ठो वा । विविकं—वेहाहिम्यः पृष्यभूतं षुद्वियत्यः। अपैषि—प्रचयते त्वम् ॥६६॥

अधान्यत्वभावनापरस्य ततोऽमुनरावृत्तिकामतौ क्यमित-

हे आर्य ! जिस प्रकार जगत्का स्वरूप नैरात्म्य है उसी तरह आत्माका स्वरूप नैर्जगत्य—समस्त परद्रव्योंके प्रहूणसे रहित है। यह बात अनुमवसे—स्वसंवेदनसे सिद्ध है। अतः ऐसा निक्षय करके यदि तू रागद्वेपसे रहित होकर अध्यात्म तत्त्वमें निष्ठ होता है तो स्वयं शरीरादिसे मिक्न आत्माका अनुभव करते हुए संसारसे मुक्त हो संकता है।।६६॥

विशेषार्थ—संसारमें हो ही मुक्य तत्त्व हैं—जह और वेतन । जह कभी चेतन नहीं हो संकता और वेतन कभी जह नहीं हो संकता । अतः जगतुका स्वरूप नैराल्य है । भें इस रूपसे अनुभव्में आनेवाछ अन्तस्तरवको आत्मा कहते हैं । और आत्मासे जो रहित है चसे निरात्म कहते हैं और निरात्मके भावको नैरात्म्य कहते हैं । यह विश्व 'भैं' इस हुद्धिका विपय नहीं है, एक आत्माके सिवाय समस्त परम्रव्य अनात्मस्वरूप है । इसी वर्ष्ट आत्माका स्वरूप भी 'नैर्जगत्य' है । 'यह' इस रूपसे प्रतीयमान समस्त वाह्य वस्तु जगत् है । और जगत्से जो निष्कान्त है वह निर्जगत् है उसका भाव नैर्जगत्य है । अयात आत्मा समस्त परम्रव्योके प्रहणसे रहित है । आत्माके द्वारा आत्मामें आत्माका परके आकारसे रहित रूपसे संवेदन होता है, उसे ही स्वयंवेदन कहते हैं । जो स्वयंवेदनसे सिद्ध है उसे अनुमयसिद्ध कहते हैं । कहा भी है—'सभी पदार्थ परस्पर में एक दूसरेसे भिन्न हैं । अतः जैसे जगत्का स्वरूप नैरात्म्य है त्रेसे ही आह्माका स्वरूप नैर्जगत्य है ।

पेसे वस्तुस्वरूपका विचार करके सामायिक चारित्रका आराधक मुमुश्च यहि मध्यस्य रहे, किसीसे राग और किसीसे द्वेष न करके आत्मिन्छ रहे और शरीरादिसे मिन्न आत्मिक का अनुमवन करे तो संसारसे मुक्त हो सकता है। अवः मोक्षमार्गमें अन्यत्व भावनाका स्थान महत्वपूर्ण है। इसिक्टिए मुमुक्तुको उसका चिन्तन करना चाहिए। कहा है—'कमेरे और कमेंके कार्य कोषाहि भावोंसे मिन्न चैतन्यस्वरूप आत्माको नित्य माना चाहिए। उससे नित्य आनन्दमय मोक्षपदकी प्राप्ति होती है'।।इहा।

आगे कहते हैं कि जो अन्यत्व मावनामें छीन रहता है वह अपुनर्जन्सकी अभिलापा करता है—

 <sup>&#</sup>x27;क्रमंस्यः कर्सकार्येस्यः पृथस्मृतं विदालकम् । । अत्मानं सावयेस्मित्यं नित्यानन्दपदप्रदम्' ॥ [

₹

१२

बाह्याच्यात्मिकपुद्गण्डात्मकवपुर्यं मं भृतं मिचणा-द्येम्नः किट्टककाछिकाष्ट्रयमियामायय्यवोऽनम्यवत् । मत्तो छक्षणतोऽन्यवेव हि ततस्वान्योऽहमर्यादत-स्ताद्भेवानुमयात्सवा मुवसुपैम्यन्वेमि नो तस्पुनः ॥६७॥

बाह्यं—रसादिधातुमयमोदारिकम्, आध्यात्मिकं—ज्ञानावरणादिमयं कार्मणम् । मिश्रणात् —कवंचिदे-कत्वोपगमात् । आभादपि—आभासमानमपि । अनन्यवत्—द्वःश्वव्यविवेचनत्वादमिन्ममिव । तथा चोकम्—

'ववहारणको भासद जीवो देहो य हवह खळु एक्को । ण उ णिच्छयस्स जीवो देहो य क्यावि एकट्टो ॥' [ समय प्राभृत, गा. २७ ]

क्षप्तपात:-- अन्योम्यव्यतिकरे सति येनान्यत्वं कक्ष्मते तत्क्ष्मणम् । तयेत् देहस्य क्ष्मादिमत्वमात्म-नक्नोपयोगः । श्रीवदेहावत्यन्तं विन्नो जिन्नकक्षणकक्षितत्वात्, श्रकानकवत् । अन्यो हि---जिन्न एव । तद्भेदानुभवात्--वपुर्युगादन्यत्वेनात्मनः स्वयं संवेदनात् । उक्तं व---

'वपुषोऽप्रतिमासेऽपि स्वातन्त्र्येण चकासति । चेतना ज्ञानरूपेयं स्वयं दृश्यत एव हि ॥' [तत्त्वानु॰, १६८ श्लो. ]

वास रसादि घातुमय औदारिक शरीर और आध्यात्मिक झानावरणादिमय कार्मण शरीर, ये दोनों पुद्गाकात्मक हैं, रस्त्र, रस्त, गन्य और वर्णमय परमाणुओंसे वने हैं। जैसे स्वर्ण वाझ स्थूकमक और सूक्ष अन्तर्मकेसे अत्यन्त मिळा होनेसे पकरूप प्रतीत होता है। उसी तरह ये दोनों शरीर भी आत्मासे अत्यन्त मिळे होनेसे अभिक्षकी तरह प्रतीत होते हैं। किन्तु कक्षणसे ये दोनों मुझसे मिक्न ही हैं और मैं भी वास्तवमें उनसे भिक्न हूँ। इसिक्ट दोनों शरीरोंसे आत्माको मिक्न अनुभव करनेसे मैं सदा आनन्दका अनुभव करता हूँ। और अब इन शरीरोंको मैं पुना थारण नहीं करूँगा।।६७।।

विशेषार्थ — आत्माके साथ आध्यन्तर कार्मण शरीर तो अनादि कालसे सम्बद्ध है किन्तु जीवारिक आदि तीन शरीर अग्रुक-अग्रुक पर्यायोंमें ही होते हैं। ये सभी शरीर पौद्ग-लिक है। प्रदग्न परमाणुओंसे बनते हैं। किन्तु आत्माके साथ इनका ऐसा मेल हैं कि उन्हें अलग करना कठिन है। अतः बुद्धिमान तक दोनोंको एक समझ बैठते हैं। फिर भी लक्षणसे जीव और शरीरके भेदको जाना जा सकता है। परस्परमें मिले हुए पदार्थ जिसके हारा पृथक-पृथक् जाने जाते हैं वसे लक्षण कहते हैं। शरीरका लक्षण रूपादिमान है और आत्माका लक्षण उपयोग है। अतः आत्मा और शरीर अत्यन्त मिन्न हैं क्योंकि दोनोंका लक्षण मिन्न हैं, जैसे जल और आग मिन्न है। समयसारमें कहा है—व्यवहारनय कहता है कि जीव और शरीर एक हैं। किन्तु तिश्चयनयसे जीव और शरीर कभी भी एक नहीं हो सकते। और भी कहा है—'जो अतीव कालमें चेतता था, आगे चेतेगा, वर्तमानमें चेतता है वह मैं चेतन हल्य हूं। जो कुल भी नहीं जानता, न पहले जानता था और न भविष्यमें जानेगा वह शरीरादि हैं, मैं नहीं हूं।'

 <sup>&#</sup>x27;यदचेतत्तथापृतं चेतिन्यति यदन्यदा ।
चेततीत्यं यदनाव तन्त्रित् इक्यं समस्यहम् ॥
यत्र चेतयते किचित्राञ्चेतयत किथन ।
यत्रचेतिय्यते तैव तन्त्रशीरादि मास्यहम्'॥—तत्त्वान् १५६, १५५ क्लो.

ş

Ę

मुदमुपैमि । उन्तं च---

'वात्मानुष्टानिष्ठस्य व्यवहारबहिस्थितेः । जायते परमानन्दः कश्चिचोगेन योगिनः ॥' [ इष्टोगदेस, स्को. ४७ ]

अन्वेमि नो-नानुवर्तेऽहम् । उनतं च-

'तथैव भावयेद्देहाद् व्यावर्त्यात्मानमारमनि । यथा न् पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत् ॥' [ समाधित., क्लो. ८२ ] ॥६७॥

अष देहस्याश्चित्वं भावयन्नात्मनस्तत्पक्षपात्तमपवदित-

ं और सी कहा है—'अज्ञानी सनुष्यके शरीरमें स्थित आत्माको सनुष्य जानता है, वियंचके शरीरमें स्थित आत्माको तिर्यंच जानता है, देवके शरीरमें स्थित आत्माको नारकी जानता है किन्तु परमार्थसे ऐसा नहीं है। आत्मा तो अनन्त ज्ञान और अनन्तवीर्यसे युक्त है, स्वसंवेदनसे जाना जाता है और उसकी स्थिति अच्छ है।'

अतः आत्मा शरीरसे भिन्न है, शरीरके विना ही उसका अनुभव होता है। कहाँ है— 'शरीरका प्रतिभास न होने पर भी यह झानरूप चेतना स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकाशमान होती है। यह स्वयं ही देखी जाती है।'

इसका अनुभवन करनेसे परमानन्दकी अनुभूति होती है। कहा है—'जो योगी आसा-के अनुष्ठानमें तत्पर है और ज्यवहारसे बहिमूत है जसे योगके द्वारा अनिबंचनीय परमानव-की प्राप्ति होती है।'

इस तरह शरीर और आत्माको भिन्न अनुभव करनेसे पुनः आत्मा शरीरसे वह नहीं होता है। कहा भी है—शरीरसे भिन्न करके आत्माको आत्मामें उसी प्रकार भाना वाहिए जिससे आत्माको स्वप्नमें भी पुनः शरीरसे संयुक्त न होना पड़े। एकत्व अनुप्रेक्षासे अन्यत अनुप्रेक्षामें अन्तर यह है कि एकत्व अनुप्रेक्षामें 'मैं अकेखा हूँ इस प्रकार विधिक्षसे विन्तन किया जाता है। और अन्यत्व अनुप्रेक्षामें 'शरीर खादि सुझसे भिन्न हैं, मेरे नहीं हैं। इस प्रकार निषेध रूपसे चिन्तन किया जाता है। ऐसा चिन्तन करनेसे शरीर आदिने निरीह होकर सदा कल्याणमें ही तत्पर रहता है।।६७॥

इस प्रकार अन्यत्व अनुत्रेक्षाका कवन समाप्त होता है।

आगे शरीरकी अपवित्रताका विचार करते हुए आत्माका शरीरके प्रति जो पक्षपात है चसकी निन्दा करते हैं—

 <sup>&#</sup>x27;नरदेहस्थमास्मानमविद्वान् मन्यते नरम् ।
 तिर्यक्षं विर्यगङ्गस्यं सुराङ्गस्यं सुरं तथा ॥
 नारकं नारकाङ्गस्यं न स्वयं तस्वतस्तया ।
 अनन्तानन्तवीशक्तिः स्वसंवेदोऽच्छस्यितः' ॥ — समाधित., ८-९ व्हो. ।

२, 'वपुषोऽप्रतिभासेऽपि स्वातन्त्र्येण चकासति । चेतना ज्ञातक्ष्येयं स्वयं दृश्यत एव हि' ॥ [

१२

कोऽपि प्रकृत्यशुचिनीह शुचेः प्रकृत्या, भूयान्वसेरकपदे तव पक्षपातः । यहिष्ठसा रचिरमप्तिमप्ति हाग् ,

व्यत्यस्यतोऽपि मृहुरुद्धिनसेऽङ्ग नाङ्गात् ॥६८॥

वसेरकपदे—पिषकिनिशावासस्थाने । तेन च साधम्यभञ्जस्य परप्रव्यवावस्थकालाधिवास्यत्याच्च । वस्रसा रुचिरं—निसर्गरम्यं श्रोचन्दवानुष्ठेपनादि । द्वाग् व्यत्यस्यतः—सद्यो विषयीसं नयतः । ॥६८॥

भय देहस्य त्वगावरणमात्रेणैव गृष्ठादानुषघातं प्रवेश्यं तस्यैव श्रुद्धस्वरूपदर्शननिष्ठास्माधिष्ठानतामात्रेण वित्रताकरणात् सर्वजनद्विवृद्धसङ्कतासम्मादनायास्मानमृत्साहयति—

निर्मायास्यगिष्यवङ्गमनया वेषा न भोश्वेत् त्वचा, तत् क्रव्यावृभिरखण्डयिष्यतः खरं दायादयत् सण्डकः ।

तत् क्रव्यादानरसञ्जयन्यतः सर दायस्यत् सण्डसः तत्संशुद्धनिजात्मदर्शनविश्रावग्रे सरत्वं नयन्, स्वस्थित्येकपविश्रमेतदक्षिकश्रेलोक्यतीर्थं कृषः॥६९॥

सस्यगयिष्यत्—मान्धादयिष्यत् । अनयाः—माद्यया । ऋत्याद्भिः—मासमक्षेर्गृदादिभिः। दायादवत्—दायादैरित, सक्कोषनियःस्पर्दार्वरस्यात् ॥६९॥

हे आत्मन् ! यह शरीर स्वभावसे ही अपवित्र है और पथिक बनोंके रात-भर ठहरने-के लिए बने स्थानके समान पराया तथा थोड़े समयके लिए हैं। किन्तु तुम स्वभावसे ही पवित्र हो, फिर भी तुन्हारा शरीरके प्रति कोई महान् अलैकिक पक्षपात है; क्योंकि शरीरपर बार-बार लगाये गये स्वभावसे सुन्दर चन्दन आदिको यह शरीर तत्काल गन्दा कर देता है फिर भी तुम इससे विरक्त नहीं होते॥६८॥

विशेषार्थ —शरीर स्वभावसे ही अपवित्र है क्योंकि यह रज और वीर्यसे बना है सथा रस, रुघिर आदि सप्त धातुमय है एवं मल-मूत्रका स्त्यांत्र स्थान है। इसपर मुन्दरसे मुन्दर हत्य लगाये जानेपर भी यह उस इल्यको ही मिलन कर देता है। फिर भी यह आत्मा उसके मोहमें पड़ा हुआ है। केहा है—'इस शरीरपर जो भी-मुन्दर वस्तु लगायी जाती है वही अपवित्र हो जाती है। है जीव! इसकी लगासे लगाये जाकर मलहारोंसे थुक्त इस क्षण-भंगुर शरीरका तू क्यों लालन करता है ? ।।६८॥

यह शरीर चामसे आच्छादित होनेसे ही गृद्ध आदिसे वचा हुआ है। फिर भी वह शरीर शुद्ध स्वरूपको देखनेवाले आत्माका निवासस्थान होनेसे पवित्रताका कारण है। अतः भन्यकार समस्य जगत्की विश्वद्धिके लिए आत्माको उत्साहित करते हैं—

हे आत्मन्! यदि विधाताने अरीरको बनाकर इस त्वचासे न ढक दिया होता तो मांस-मक्षी गृढ आदिके द्वारा यह उसी तरह दुकड़े-दुकड़े कर दिया गया होता, जैसे पिता वगैरह-की जायदादके मागीहार भाई वगैरह उस वस्तुको दुकड़े-दुकड़े कर डाळते हैं जिसका वॅटवारा

ľ

1

 <sup>&#</sup>x27;क्षाघीयते यदिह वस्तु गुणाय यान्तं काये तदेव मृहुरेत्यपवित्रभावम् । छायाप्रतारितमितिर्मेकरन्छ्यवन्धं कि जीव छालयसि मङ्गरमेतदङ्गम्' ॥

खथास्त्रवमनुप्रेक्यमाणस्तद्देषास्चिन्तयन्नाह्— .

युक्ते चित्तप्रसत्त्या प्रविश्वति सुकृतं तद्भविन्यत्र योग-हारेणाहत्य बद्धः कनकविगडवद्येन श्वर्मीमिमाने । मुर्छेन् शोच्यः सतां स्यादिविचरमयमेत्यात्तसंक्लेशभावे, यत्वं हस्तेन लोहान्द्रकवदसितच्छित्तममेव ताम्येत ॥७०॥

योगद्वारेण—कायबाह्मनःकर्ममुखेन । एति—बागच्छति, बासनतीति यानत् । आत्तर्सनलेख-भावे—अप्रशस्तरागद्वेषमोहपरिणते मविनि । अवस्तितः—बदः । छिन्नमर्मा—

'विषमं स्पन्दनं यत्र पीडनं रुक् 'च मर्गं तत्' ॥

] [[00]]

शक्य नहीं होता। इसिछिए आत्माका वासस्थान होनेसे परम पवित्र इस शरीरको सम्बद् रूपसे शुद्ध निज आत्माके दर्शनकी विधिमें प्रधान बनाकर सकळ जगत्की विशुद्धिका अंग बनाओ ॥६९॥

विशेषार्थ—यद्यपि शरीर परम अपित्र है तथापि उसमें आत्माका वास है इसीलिए वह पित्र है। अब उस शरीरमें रहते हुए- उसके द्वारा वह सब सकार्थ करना चाहिए जिससे अपनी शुद्ध आत्माका दर्शन हो। और शुद्ध आत्माके दर्शन होनेपर धीरे-धीरे परमात्मा बनकर अपने विहारसे, दिन्थोपदेशसे इस जगत्को तथिकप बना डाले। स तरह यह स्वयं अपवित्र शरीर पित्र आत्माके योगसे सकल जगत् को पित्र बनानेमें समर्थ होता है। इस प्रकार विचार करनेसे विरक्त हुआ सुमुद्ध अशरीरी होनेका ही प्रवल करता है।।इस।

अब आसवका विचार करनेके लिए उसके दोगोंका विचार करते हैं-

जिस समय यह संसारी जीव प्रशस्त राग, व्यामाव आदि परिणामसे युक्त होता है। इस समय मन या वचन या कायकी क्रियाके द्वारा होनेवा के आत्मप्रदेश परिस्पन्दरूप योग के द्वारा पुण्यकर्म के योग्य पुद्गकों का प्रवेश होता है। इस विशिष्ट सक्ति परिणाम रूपसे अवस्थित पुण्यकर्म से यह जीव बल्पूर्व के बंध जाता है। जैसे कोई राजपुरुप सोनेकी बेड़ियोंसे बाँग पुण्यकर्म से यह जीव बल्पूर्व के बंध जाता है। जैसे कोई राजपुरुप सोनेकी बेड़ियोंसे बाँग पुण्यकर्म से यह होनेपर 'में सुखी हूं' इस प्रकारका अहंकार खेद ही प्रकट करते हैं, उसी तरह पुण्यकर्म से बद्ध होनेपर 'में सुखी हूं' इस प्रकारका अहंकार करके पत्योपस आदि उन्ने काल तक मोहमें पड़े व्यक्तिपर तत्त्वदर्शी जम खेद ही प्रकट करते हैं। और जिस समय यह जीव अप्रशस्त राग-द्रेष आदि रूप परिणामोंसे युक्त होता है वे आत्म प्रदेश—परिस्पन्दरूप योग के द्वारापापकर्म के योग्य पुद्गालोंका प्रवेश होता है। विशिष्ट शक्ति परिणाम रूपसे अवस्थित उस पापकर्म से चिरकाल तक वद्ध हुआ जीव उसी तरह शक्ति परिणाम रूपसे अवस्थित उस पापकर्म से चिरकाल तक वद्ध हुआ जीव उसी तरह शक्ति परिणाम रूपसे कोई अपराधी छोड़ेकी सॉकल्स वॉच जानेपर सर्मस्थानके जिद जानेसे दुः होता है। शिशा

विशेषार्थ — मनोवर्गणा, वचनवर्गणा या कायवर्गणाके निमित्तसे होनेवाले आत्माके प्रदेशोंके हल्नचल्लनको योग कहते हैं। इस योगके निमित्तसे ही जीवमें पौद्गलिक झाता प्रदेशोंके हल्लनचल्लनको योग कहते हैं। इस योगके निमित्तसे ही जीवमें पौद्गलिक झाता होते वरणादि कर्मोंका आस्रव अर्थान् आगमन होता है। जिस समय जीवके शुभ परिणाम होते हैं उस समय पुण्यकर्मोंमें स्थिति अनुमाग विशेष पढ़नेसे पुण्यकर्मका आस्रव कहा जाता है अरे जिस समय पुण्यकर्मोंमें स्थिति अनुमाग विशेष पढ़नेसे पुण्यकर्ममें विशेष रियति अनुमाग और जिस समय प्रापकर्ममें विशेष रियति अनुमाग

वयालवं निरुवानस्यैन युपुकोः क्षेत्रं स्वादन्यथा दुरन्तर्सवारपात इत्युपवेष्ट्रमाहं— विश्वातङ्कृतिमुक्तमुक्तिनिलयद्रङ्गाग्निमास्युन्मुखः, सद्वत्नोच्चयपूर्णेमुद्दस्टविपद्गीमे श्वास्मोनिषौ । योगच्छिद्रपिषानमादषदुख्द्योगः स्वपोर्त नये-स्तो चेन्मइस्यति तत्र निर्भरविद्यास्मर्मम्बुभारादसौ ॥७१॥

द्रङ्गाग्निमं—प्रसिद्धाधिष्ठानं समुद्रतटयत्तनादि । स्वपोत्तं—जात्मानं यानपात्रमिव सवाणंवीतारण-प्रवणस्वात् ॥७१॥

वय संवरगुणाविचन्तयति-

पड़नेसे पापकर्मका आसव कहा जाता है। जन्यथा फेवल पुण्यकर्मका आसव नहीं होता क्योंकि चातिया कर्म पुण्यकर्मके साथ भी तवतक अवश्य व्यवे हैं जयतक उनके वन्यका निरोध नहीं होता। पुण्यकर्मको सोनेकी साँकल और पापकर्मको लोहेकी साँकलकी उपमा दी गयी है। अज्ञानी जीव पुण्यकर्मके बन्यको अच्छा मानते हैं क्योंकि उसके उदयमें सुख-सामग्रीकी प्राप्ति होती है। यह सुख मानना वैसा ही है जैसे कोई राजपुरुव सोनेकी साँकलसे वाँचा जानेपर सुखी होता है। वस्तुतः बन्धन तो बन्धन ही है जैसे लोहेकी सांकलसे वंधा असतुत्य परतन्त्र होता है । वस्तुतः बन्धन तो बन्धन ही है जैसे लोहेकी सांकलसे वंधा असतुत्य परतन्त्र होता है। इसीसे तत्त्वज्ञानी पुण्य-पापमें मेद नहीं करते, दोनोंको ही वन्धन मानते हैं। अशा

जो मुमुसु आस्नवको रोक देता है उसीका कल्याण होता है। आस्नवको न रोकनेपर ् दुरन्त संसारमें भ्रमण करना पढ़ता है, ऐसा उपदेश देते हैं—

यह संसार समुद्रके समान न टारी जा सकनेवाळी विपत्तियों के कारण भयंकर है। इस संसारसमुद्रसे पार क्वारनेमें समर्थ होनेसे अपना आत्मा जहाजके समान है। जैसे जहाजमें क्तम रत्न आदि गरे होते हैं वैसे ही इस आत्माक्ष्पी जहाजमें सम्यग्वश्न आदि गुणोंका भण्डार भरा है। इसका संचाळक महाच क्वोगी अप्रमत्त संयत मुनि है। इसे चाहिये कि योग क्ष्मी छिद्रोंको वन्द करके इसे इस मुक्तिक्षी तटवर्ती नगरकी ओर छे जाये, जो जगतके समस्त प्रकारके क्षोगोंसे रहित है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह आत्माक्षी जहाज इसमें तेजीसे प्रवेश करनेवाछे कर्म रूपी जळके मारसे इसी संसार समुद्रमें इस जायेगा ॥७१॥

विशेषार्थ — संसारक्षी समुद्रमें पहे हुए इस आत्मारूपी जहाजमें योगरूपी छिद्रोंसे कर्मकरी जळ सदा आता रहता है। तत्वाय सूत्रके छठे अध्यायमें पाँच इन्द्रिय, चार कषाय, पाँच पाप और पचीस क्रियाओं को साम्परायिक आस्रवका कारण कहा है। क्योंकि ये सब अतीन्द्रियज्ञान स्वमाव तथा रागादि विकल्पोंसे भून्य चैतन्यके घातक है। अतः इनको रोके विना परमात्मपदरूपी चस तटवर्ती महाच नगर तक आत्मरूपी जहाज नहीं जा सकता। तत्त्वार्थवार्तिकमें अकलंक देवने भी कहा है कि समुद्रमें छेद सहित जहाजकी तरह यह जीव इन्द्रियादिके द्वारा होनेवाले आस्रविके कारण संसार समुद्रमें हुद जाता है। ऐसा चिन्तन करनेसे उत्तम क्षमादि रूप धर्मोमें 'ये कल्याणकारी हैं' इस अकारकी बुद्धि स्थिर होती है। इस प्रकार आस्रव याचनाका कथन किया।।७१॥

अव संवरके चिन्तनके लिए उसके गुणोंका विचार करते हैं-

ş

٩

१५

कर्मेंप्रयोक्तृपरतन्त्रतयात्मरङ्गे प्रव्यक्तभूरिरसभावभरं नटन्तोम् । चिच्छक्तिसप्रिमपुमर्णसमागमाय व्यासेषतः स्फुरति कोऽपि परो विवेकः ॥७२॥

कर्मप्रयोक्ता—ज्ञानावरणादिकर्यविषाको नाट्याचार्यः । रङ्गः—नर्तनस्थानम् । रसः—विभाग-९ दिमिरिशिव्यक्तः स्थायीभावो रत्यादिश्रावः देवादिनिषया रितः । व्यभिचारी च व्यक्तः । नटन्ती— स्रवस्यन्दमानाम् । जीवेन सह मेदिवश्रथा चिच्छक्तेरेवमुच्यते । स एव आत्मप्रदेशपरिस्यन्दस्रकणः कर्म स्रवकारणं योगो बोच्यः । उन्तं च-

> 'पोरगलविवाइदेहोदएण मणवयणकायजुत्तस्स । . जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥' [ गो. जी , गा. २१५ ]

प्रतेन नर्तको मुपमानमाक्षिपति । अग्निमपुमर्थः — प्रधानपुरुषार्था घर्मो मोक्षो वा । पक्षे, कामस्यार्थः । सस्यैन विजिथीपुणा यस्नतोऽर्कानीयस्वाद् विषयोपमोगस्य चेन्द्रियममः प्रसादनमानफल्लेन यथानसरमनुज्ञानात् । व्यासेधतः — निषेधतः सतः । परो विवेकः — शुद्धोपयोगेऽनस्यानं हिताहितविचारस्य । छन्तं च —

'विहाय कल्पनाजालं स्वरूपे निश्चलं मनः। यदाधन्ते तदैव स्यान्मुनेः परमसंवरः ॥' [ क्रानार्णव २।१३८ ] ॥७२॥

अय मिथ्यात्वाद्यास्त्रवप्रकारान् शुद्धसम्यक्त्वादिसंवरप्रकारीनिकवतो मुख्यमशुमकर्मसेवरणनावृषीकं १८ च सर्वसंपत्प्राप्तियोग्यत्वफंकमाह---

जैसे नर्तकी नृत्यके प्रयोक्ता नाट्याचार्यकी अधीनतामें रंगभूमिमें नाना प्रकारके रसें और भावोंको दर्शांती हुई मृत्य करती है, जो विजिगीषु कामके आगे होनेवाले पुरुषार्थकी प्राप्तिके लिए उस मृत्य करनेवाली नटीको रोक देते हैं उनमें कोई विशिष्ट हिताहित विवार प्रकट होता है, उसी तरह ज्ञानावरण आदि कर्मोंके विपाकके वशमें होकर आत्मारुपी रंगभूमिमें अनेक प्रकारके रसों और भावोंको ज्यक्त करती हुई चित्तशक्ति परिस्पन्व करती है। प्रधान पुरुषार्थ मोक्ष या धर्मकी प्राप्तिके लिए जो घटमान योगी मुनि उसे रोकते हैं वनके कोई अनिवंचनीय उत्कृष्ट विवेक अर्थात् सुद्धोपयोगमें स्थिति प्रकट होती है। ॥ अरा।

विशेषार्थ—चेतनकी शक्तिको चित्तसिक कहते हैं। जीवके साथ सेद्विवधा करके छक्त प्रकारसे कथन किया है। अन्यथा चित्तसिक वो जीवका परिणाम है वह तो द्रव्यके छात्रयसे रहती है। चित्तसिक चळनको ही आत्मप्रदेश परिरयन्दरूप योग कहते हैं जो कर्मोंके आस्रवका कारण है। कहा है—पुद्गळ विपाकी शरीर नामकर्मके उदयसे मन-वचन-कायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कर्मोंके आनेमें कारण है इसे योग कहते हैं। चेतनकी कायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कर्मोंके आनेमें कारण है इसे योग कहते हैं। चेतनकी इस शक्तिको रोककर शुद्धोपयोगमें स्थिर होनेसे ही परम संवर होता है। कहा है—कर्मा जाळको दूर करके जब मन स्वरूपमें निहचळ होता है तभी ही मुनिके परम संवर होता है।।।।।

संवरके शुद्ध सम्यक्त्व आदि भेड़ोंके द्वारा जो आसवके मिध्यात्व आदि भेड़ोंको रोकते हैं वन्हें अशुभ कमोंके संवर रूप मुख्य फडकी और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको प्राप्त करनेकी योग्यता रूप आनुषंगिक फडकी प्राप्ति होती हैं, ऐसा कहते हैं— निष्यास्त्रप्रमुखद्विषद्वलमवस्कन्वाय वृध्यद्वलं, रोह्यं गुद्धयुवर्शनाविसुमटान् युक्षम् यथास्यं सुघीः । बुष्कर्मप्रकृतीनं दुर्गतिपरीवर्तकपाकाः परं, निःशेषाः प्रतिहन्ति हन्त कृष्ते स्वं भोक्तुमृतकाः श्रियः ॥७३॥

अवस्कन्दाय—शक्षणया श्रुद्धात्मस्वरूपोपमाताय शर्ताकतोपस्यितप्रपाताय च । दुष्कर्भप्रकृतीः— असहेचादीन् दुराचारानीत्यादीव्च । दुर्गैतिः—नरकादिगति निर्द(निर्व)तत्वं च ॥७२॥

सय निर्जरानुप्रेक्षितुं सदनुप्रहं प्रकाशयसाह—

यः स्वस्याविष्य देशान् गुणविगुणतया भ्रत्यतः कर्मशत्रन्, कालेनोपेक्षमाणः क्षयमवयवशः प्रापयस्तय्वकामान् । धीरस्तैस्तेष्पायेः प्रसभमनुषचस्यास्मसंपद्यचन्नां, तं वाहोकश्रियोऽक्ट्रं धितमपि रमयस्यान्तरभीः कटाक्षेः ॥७४॥

स्वस्य —स्वास्मनो नायकात्मनक्व । देशान् —विवसान् विवयांक्व । गुणाः — सम्यत्वादयः सिष्धः १३ विग्रहादयर्थ । तेवा विगुणता पार्क्वा (?) प्रतिकोन्यं निष्यात्वादिवयनुत्तरेवा च प्रयोगवैपरीत्यम् । अवय-व्यः — अंगेन अंगेन । तप्तुकामान् —स्वफळवानोन्मुवान् उपहोतुमिन्सूंत्व । वीरः —योगीक्वर वदातः नायकक्व । तैस्तैः —अनशनादितपोत्रियोटकादिमिक्व । आत्मसंपदि —आस्पतंवित्ती विजिनीपुण्यामस्या १५

शुद्ध आत्मस्वरूपका चात करनेके लिए सिध्यात्व, लकान, लिवरित, प्रमाद, कवाय और बोगल्यी शत्रुओंकी सेनाका हौसला बहुत बढ़ा हुआ है। उनको रोकनेके लिए जो विचारशील मुमुसु निरितचार सम्यग्दर्शन आदि योद्धाओंको यथायोग्य नियुक्त करता है लर्थात् सिध्यादर्शनको रोकनेके लिए सम्यग्कानको, सिध्याद्दर्शनको रोकनेके लिए सम्यग्कानको, अविरित्तको रोकनेके लिए अवाँको, प्रमादको रोकनेके लिए सत्यादर्शनको, अविरित्तको रोकनेके लिए अवाँको, प्रमादको रोकनेके लिए शांचको, होग-देपके लिए सम्यग्कानको, मानके लिए मार्चको, मायाके लिए आर्वको, लोगको लिए शांचको, राग-देपके लिए समताको, मानोयोगके लिए मार्चिक्त, वचनयोगके लिए वचनित्रहको, और काययोगके लिए कायनिप्रहको नियुक्त करता है, वह नारक, तिर्यच, कुमातुय और छुदेव पर्यायोग्ने अमण करानेवाली समस्त असाता वेदनीय आदि पापकर्य प्रकृतियोंके वन्धको हो नहीं रोकता, किन्दु प्रसन्नताके साथ कहना पढ़ता है कि देवेन्द्र-नरेन्द्र आदिकी विस्तियोंको अपने भोगके लिए उक्किटित करता है। अर्थात् न चाहते हुए मी उस मान्यशालीके पास इन्द्र आदिकी सम्पत्त स्वयं आती है।।३३॥

इस प्रकार संवर अनुप्रेक्षाका कथन समाप्त होता है । अब निर्जराका विचार करनेके छिए उसके अनुप्रहको प्रकट करते हैं—

जो कर्मरूपी शत्रु सम्यक्त्व आदि गुणोंके भिष्यात्व आदि परिणामरूप होनेसे आत्मान् के कर्मोंचे मिछन हुए अंशोंमें विशिष्ट शक्तिरूप परिणामसे स्थित होकर समयसे स्वयं पक्कर छूट जाते हैं उनकी जो उपेक्षा करता है, और जो कर्मश्रु अपना फळ देनेके उन्मुख हैं उनका अनशन आदि उपायोंके द्वारा वळपूर्वक अंश-अंश करके श्रुय करता है, तथा परीषह उपसर्ग आदिसे न घनराकर निरन्तर आत्मसेवेदनमें छीन रहता है, तपके अतिशयकी ऋदिरूप बाह्य छक्ष्मीकी गोदमें बैठे हुए भी उस घीर सुमुखको अनन्त्रज्ञानादिरूप अभ्यन्तर छक्ष्मी कटाक्षोंके द्वारा रमण कराती है ॥७४॥

; €

च । वाहीकश्रियः—वाह्यस्वस्यास्तपोत्तिशयदैः जनपदिवमुदेश्च । आन्तरश्रीः—अनन्तन्नानादिविमतिः दुर्गमध्यगतसंपच्च । कटाद्वी:--अनुरागोद्रेकानुगावै: ॥७४॥

**अयानादिप्रवृत्तवन्यसहभाविनिर्वरानुष्यानुस्मरणपुरस्सर्** संवरसहमाविनिर्जराप्रधानफलमात्मध्यातं प्रतिजानीते-

भोजं भोजमुपात्तमुन्द्रति मथि भ्रान्तेऽल्पक्षोऽनल्पक्षः. स्वीकुवंत्यपि कर्म न्तनिमतः प्राक् को न काली गतः। संप्रत्येष मनोऽनिशं प्रणिद्येऽघ्यात्मं न विन्दन् बहि-द्रुं:सं येन निरास्रवः शमरसे मन्त्रन्भने निर्नराम् ॥७५॥

भोजं भोजं-भुक्ता मुक्ता । श्रान्ते-अनात्मीयातांत्ममूतेष्वस्तिपु (?) ममाहमिति नागरि सित । न विदन्-अनेतयंगानः ॥७५॥

विशेषार्थ-,कर्मवन्यका कारण है आत्माके सम्यक्त आदि गुणोंका मिध्यात आदि है रूपसे परिणमन, और इस परिणमनका कारण है कर्मबन्ध। वँधनेवाछ कर्म आत्माके मिलन हुए अंशोंके साथ विशिष्ट शक्ति रूप परिणामसे स्थित होकर जव उनका स्थितिकाङ पूरा होता है तो स्वयं झूड़ जाते है। किन्तु जो कर्म अपना फल देनेके अभिमुख होते हैं, उनको वरके द्वारा निर्जीण कर दिया जाता है। इस प्रकार संवरपूर्वक निर्जरा करनेवाला तथा आत-संविचिमें लीन मुमुख् शीव ही मुक्ति ब्ह्मीका बरण करता है।।७४॥

निर्जराके हो प्रकार हैं - एक वन्धके साथ होनेवाली निर्जरा और दूसरी संवरपूर्वक निर्जरा। पहली निर्जरा तो अनादि काळसे होती आती है अतः उसका पश्चाचापपूर्वक स्मरण करते हुए संवरके साथ होनेवाली निर्जरा जिसका प्रधान फल है, चस आत्मध्यानकी

प्रविज्ञा करते हैं-

अंनादि मिथ्यात्वके संस्कारवल शरीरको ही आत्मा मानते हुए मैंने संचित कर्मीको सोग-भोगकर छोड़ा तो कम परिमाणमें, और नवीन कर्मीका बन्ध किया वहुत अधिक परिमाणमें । पेसा करते हुए इस वर्तमान समयसे पहले कितना काल नहीं बीता। अब स्वसंवेदनसे प्रत्यक्ष में (आत्मा) मनको आत्मामें ही छगाऊँगा, जिससे परीवह उपसर्गते होनेवाछे दु:खोंसे वेखवर होकर, अशुम कर्मोका संवर करके, प्रशमसुखमें निमन्त होकर

एकदेश कर्मक्षयरूप निर्कराको कर सकूँ ॥७५॥

विशेषाय-अनादिकालसे कर्मेनन्धपूर्वक निर्जरा तो होती ही है। जिन कर्मोंकी स्थिति पूरी हो जाती है वे अपना फल देकर झड़ जाते हैं। किन्तु उसके साथ ही जितने कर्मोंकी निजरा होती है उनसे बहुत अधिक कर्मोंका नवीन बन्ध भी होता है। इससे उंसार का अन्त नहीं आता। संवरपूर्वक जो निर्जरा होती है वही निर्जरा वस्तुतः निर्जरा है। ऐसी निर्जरा तप आदिके द्वारा ही होती है। तप करते हुए मरीषह आदि आनेपर भी हुः सकी अनुसूति नहीं होती किन्तु आनन्दकी ही अनुसूति होती है और वह आनन्द कमोंको नष्ट करता है। कहा है--जन योगी प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप व्यवहारसे रहित होकर आत्माके अनुष्ठान में स्वरूपकी प्राप्तिमें छीन हो जाता है तब चसको परम समाधिरूप ध्यानसे किसी बचतातीत परमानन्दकी प्राप्ति होती है। यह आनन्द उस उम्र कर्मरूपी ईंघनको निरन्तर जलाता है। इस समय वह योगी वाझ कारणोंसे होनेवाले कहोंके प्रति कुछ मी नहीं जानता। अतः वह चनसे खिन्न नहीं होती।

ş

वय क्षेकाक्षेकस्वरूपं निरूप तद्भावनापरस्य स्वात्मोपक्रियमेण्यतामुपदिशति— जीवाद्यर्थवितो दिवर्षमुरजाकारस्त्रियातीवृतः, स्कन्यः खेऽतिसहाननादिनिघनो क्षेकः सदास्ते स्वयम् । न नृन् सध्येऽत्र सुरान् ययायणमधः स्वाश्चांस्तिरक्वोऽभितः, कर्मोविचरुपकृतानिषयतः सिद्वयै मनो धावति ॥७६॥

जीवाद्यरंचित:—जीवपुद्गळवर्गाधर्यकालेम्यांतः । दिवधंमुरजाकारः—जवोन्यस्तमृबंङ्गोद्दं मुखस्यापितोद्वंमृदङ्गुतमसंस्थानः । इत्यं वा वेत्रासनमृदङ्गोवद्यस्यरितोद्वंमृदङ्गुतमसंस्थानः । इत्यं वा वेत्रासनमृदङ्गोवद्यस्थरीसदृवाक्कतिः । क्षप्रकोद्ध्यं च विर्धक् च यथायोगिमिति विधा । त्रिवातीवृताः—जयाणां वातानां वनोदधि-धनवात-तनुवातसंज्ञानां सर्वतां समाहार-स्त्रिवाती । स्या वृतो वृक्ष इव स्वकृतयेण विक्षतः । स्कन्यः—समुदायरूपः ।

वक्तं च--

'समवाओ पंचण्हं समझो त्ति जिणुत्तमेहि पण्णतं । सो चेव हवदि छोओ तत्तो अमिदो अछोगो सं ॥' [ पञ्चास्ति गा. १ ] के—अझोकाकाचे न वराह्दंष्ट्रादौ । अनादिनिधनः—चृष्टिसंहाररिहदः । उक्तं च—

> 'कोओ अकिट्टिमो सक् अणाइणिहणो सहावणिव्यत्तो । जीवाजीवेर्हि फुडो सट्यागासवयवो णिच्चो ॥' [ त्रिको. सा. गा. ४ ]

.\_ १५

99

इस तरह न्यवहारसे वाह्य होकर आत्मिन होनेसे ही परमिनर्जरा होती है। परीषहों-को जीतनेपर ही यह कुशल्मूला निर्जरा होती है। यह निर्जरा शुभानुबन्धा भी होती है और निर्जुबन्धा भी होती है अर्थात् इसके साथ यदि बन्ध होता है तो शुभका बन्ध होता है या बन्ध विल्कुल ही नहीं होता। इस तरह निर्जराके गुण-दोषोंकी भावना करना निर्जरानुप्रेक्षा है। इसकी भावनासे चिक्त निर्जराके लिए तत्पर होता है।।७५॥

अब छोक और अछोकका स्वरूप वतलाकर लोकसावता आनेवालेके स्वात्माकी उपलिचकी योग्यता आती है, ऐसा उपहेल करते हैं—

यह छोफ जीव, पुद्गछ, घम, अवम, आकाश और काछ इन छह द्रव्योंसे ज्याप्त है। आचे मुद्गको नीचे रखकर उसके मुखपर पूरा मुद्ग खड़ा करके रखनेसे जैसा आकार बनता है वैसा ही उसका आकार है। घनोद्ध, घनवात और तनुवात नामक तीन वातवछयोंने वेछित है। द्रव्योंका समुदाय रूप है, अत्यन्त महान है, अनादिनिघन है तथा स्वयं अछोकाकाशके मध्यमें स्वासे रिवत है। इसके मध्यमें मनुष्य, यथायोग्य स्थानोंमें देव, नीचे नारकी और सर्वत्र तियंच निवास करते हैं। क्रमंक्षी अग्निमें सदा बछनेवाछे इन जीवोंका ध्यान करनेसे साधुका मन सिद्धिके छिए दौड़ता है।।६॥

विशेषार्य—अनन्त आकाशके सध्यमें छोक स्थित है। जिसमें जीवादि पदार्थ देखे जायें बसे छोक कहते हैं। वैसे आकाश द्रव्य सर्वव्यापी एक अखण्ड द्रव्य है। किन्तु उसके दो विभाग हो गये हैं। जितने आकाशमें जीव आहि पाँचों द्रव्य पाये जाते हैं उसे छोक कहते हैं और छोकके वाहरके अनन्त आकाशको अछोक कहते हैं। कहा है—जिनेन्द्रदेवने जीव, पुद्गछ, धर्म, अधर्म और आकाशके सम्बायको समय कहा है। वही छोक है। उससे

१. जार्व-म. कु. च.।

तृन् मध्ये—मनुष्यान् सानुपोत्तरापर्वतपर्यन्ते बम्बूद्धीय-खनणोद-वातकी बण्द्धीय-कालोद्दशुःपुरुक्तरवरद्वीवार्षस्ये मध्यदेशे । यथायथं—स्यात्मीयस्यानम् । तत्र सवनवासिनां मुखे योवनश्वतानि विशेति
स्यवत्या खरभागे पङ्कबहुळभागे त्वसुराणां राक्षसानां च स्यानानि । व्यन्तराणामधरताज्विमावधानतिष्ठेरारस्योपरिश्चान्मेरं यावत्तिर्यक् च समन्दाद्यस्पदानि । ज्योतिक्काणामवी भूमैर्नवत्यिकसप्तशृतयोगनानाकाशे
गत्वोद्ध्यं दशोत्तरश्वत्योजनावकाशे नमोदेशे तिर्यक् च वनोद्यविवातवळ्यं यावद् विमानाधिष्ठानीनि विमानानि ।
वैमानिकाना पुनरुद्वंयुज्विनद्रकादारम्य सर्वायोधिद्धं यावद् विमानपदानीति ययाग्यं विस्तरादिवन्त्यम् ।
अधः—अव्वद्वुळमायात् प्रमृति । विभितः—असनाद्यां तथा बहिश्च । अधियतः—ध्यायतः । सिद्धये—
विद्वः सिद्धिक्षेत्राय जोकाग्राय, बध्यात्मं च स्वात्मोपळ्यये ।।७६॥

बाहरका अनन्त आकास अछोक है। और भी कहा है-यह छोक अकृत्रिम है, इसे किसीने वनाया नहीं है ! स्वभावसे ही बना है । अतएव अनादिनिधन है, न उसका आदि है और न अन्त है। सदासे है और सदा रहेगा। इसमें जीव और अजीव द्रव्य भरे हुए हैं। यह समल आकाशका ही एक भाग है। इसका आकार आचे मृदंगके मुखपर पूरा मृदंग बढ़ा करनेछे जैसा आकार बनता है बैसा ही है। या वेत्रासनके ऊपर झाँझ और झाँझपर मृदंग सदा करनेसे जैसा आकार वनता है वैसा है। वेत्रासनके आकारवाछे नीचेके भागको अघोडोक कहते हैं उसमें नारकी जीवोंका निवास है। झाँझके आकारवाला सध्यलोक है। इसमें मनुष्यों का निवास है। पूर्ण सुदंगके आकार ऊर्व छोक है इसमें देवोंका निवास है। यह लोक नीचेसे जपर तक चौदह राजु ऊँचा है। इत्तर-दक्षिणमें सर्वत्र इसकी मोटाई साव राजु है। पूरव पश्चिममें विस्तार लोकके नीचे सात राजू है। फिर दोनों ओरसे घटते हुए सात राजूनी कॅचाईपर एक राजु विस्तार है। फिर दोनों ओरसे बढ़ते हुए १०ई साढ़े दस राजूनी कॅचाई पर पाँच राजू विस्तार है। फिर दोनों ओरसे घटते हुए १४ राजुकी कॅचाई पर विस्तार एक राजु है। इस समस्त छोकका घनफछ तीन सी तेताछीस राजु है। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-सात राजूमें एक राजू जोड़कर आया करनेसे ४ राजू आते हैं। उसे क्वाई ७ राजूसे गुणा करनेपर अघोलोकका क्षेत्रफड़ २८ आता है। तथा मृद्गके आकार अर्थलोक का क्षेत्रफल इक्कीस राजू है जो इस प्रकार हैं-पाँच राजूमें एक राजू जोड़कर आघा करतेसे तीन राजू होते हैं। उसे ऊँ नाई साढ़े तीन राजूसे गुणा करने पर साढ़े वस राजू होते हैं। यह आधे सुद्गाकारका क्षेत्रफल है। इसे दूना करनेसे इक्कीस राजू होते हैं। अहाईसर्वे इक्कीस जोड़नेसे उनचास होते हैं। यह सम्पूर्ण लोकका क्षेत्रफल है। इसे लोककी मोटाई सात राजूसे गुणा करनेपर ४९ x७=३४३ तीन सी तेतालीस राजू घनफळ आता है। यह छोक तीन वातवलयोंसे एसी तरह वेष्ठित है जैसे वृक्ष छालसे वेष्ठित होता है। इसीसे वातके साथ वल्य शब्द लगा है। वल्य गोलाकार चूढ़ेको कहते हैं जो हायमें पहननेपर हायको सब ओरसे घेर छेता है। इसी तरह तीन प्रकारकी वायु छोकको सब ओरसे घेरे हुए है। छन्हीं-के आधार पर यह स्थिर है। इसे न शेषनाग कठाये हुए है और न यह सुअरकी दादपर वा गायके सींग पर टिका हुआ है। मध्यलोकके अन्तर्गत जम्बूहीप, लवण समुद्र, धातकीलण्ड

१. तिमुपर्यघरचैकैकसहस्रं त्य-भ. मु. च. ।

२. भागे नागादिनवानां कुमाराणां य-भा. कु. च. I

३. हानानि । वैशा—म. कु. च. ।

٤

स्य सम्बन्होकस्वितिमाननयाऽधियतस्वेगस्य मुक्त्यर्थसाम्प्यसमुद्भवं भावयति-लोकस्थिति मनसि मावयतो यथावद दू.खातंदशंनविज्यम्भितजन्मभीतेः।

सद्धर्मतत्फलविलोकनरश्चितस्य

साधोः समुल्छसति कापि शिवाय शक्तिः ॥७७॥

स्थिति:-इत्यंगावनियमः । सद्धर्मः-गुद्धारमानुमृतिः । तत्फर्छ-परमानन्दः ॥७७॥

षय बोविदुर्लभत्वं प्रणिवत्ते—

जातोऽत्रेकेन दीर्घं चनतमसि परं स्वानभिज्ञोऽभिजानन् षात् द्वास्यां कदाचित्त्रिभरहमसकुन्बातुचित्सैश्चतुभिः। श्रीत्रान्तैः कहिचिच्च क्वचिदपि मनसानेहसीदद्नरत्वं प्राप्तो बोधि कवार्यं तदलमिह यते रत्नवन्त्रन्मसिन्धौ ।।७८॥

द्वीप, कालोव समुद्र तथा अर्थ पुष्कर द्वीपमें मानुवोत्तर पर्यन्त मनुष्योंका निवास है। जिस पृथिवीपर इस निवास करते हैं उस रत्नप्रमा पृथिवीके तीन माग हैं। प्रथम कर मागमें नागकुमार आदि नौ प्रकारके सवनवासियोंका निवास है और एंक सागमें असुर कुमारोंका, राक्षसोंका आवास है। शेप ज्यन्तर नीचे चित्रा और बजा प्रश्विवीकी सन्धिसे छेकर कपर सुमेर पर्यन्त निवास करते हैं। इस मुमिसे ७९० योजन आकाशमें जानेपर ऊपर एक सी दस योजन आकाशप्रदेशमें तथा तिर्यक् वनोदिधवातवळ्य पर्यन्त ज्योतिषी देवोंके विमान हैं। और वैमानिक देवोंके विमान उपर ऋजु नामक इन्द्रक निमानसे छेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त है। नीचे प्रथम पृथिवीके अञ्बद्धल मागसे लेकर सातवी पृथिवी पर्यन्त नारिक्योंका निवास है। ये सभी जीव कर्मकी आगमें सदा जला करते हैं। इनका चिन्तन करनेसे साबु-का मन संसारसे इद्विग्न होकर वाह्यमें छोकके अप्रमागमें स्थित मुक्तिस्थानको और अभ्यन्तरमें स्वात्मोपळिच्य रूप सिद्धिको प्राप्त करनेके लिए ठालायित हो वठता है।।७६॥

आगे कहते हैं कि जिस सामुको छोक भावनाके चिन्तनसे संवेग भावकी प्राप्ति होती

है उसमें मुक्तिको माप्त करनेकी शक्ति प्रकट होती है-

जो सामु अपने मनमें सन्यक् रूपसे छोककी स्थितिका नार-वार चिन्तन करता है, और दु. बोंसे पाँदित छोगोंको देखनेसे चिसे संसारसे मय हो जाता है तथा जो शुद्धात्मातु-भृति रूप समीचीन धर्म और उसका फल परमानन्द देखकर उसमें अनुरक होता है उस साधुमें मोक्षकी प्राप्तिके लिए कोई अलैकिक शक्ति प्रकट होती है ॥७०॥

इस प्रकार लोकानुप्रेक्षाका कथन समाम होता है।

अव वोघिदुर्लम मावनाका कथन करते हैं-

आत्मज्ञानसे विमुख हुआ मैं इस जगत्मे वार-वार दीर्घ का**ल तक केवल एक स्पर्शन** इन्द्रियके द्वारा स्पर्के प्रधान परद्रव्यको जानता हुआ मिध्यात्वरूप गहन अन्धकारसे न्याप्त नित्यनिगोद आदिमे उत्पन्न हुआ। कमी दो इन्द्रियोंके द्वारा स्पर्भ और रस प्रधान परद्रव्य-को जानता हुआ धारम्वार दोइन्ट्रिय कृमि आदिमे दीर्घ काळ तक बन्मा । कमी तीन इन्द्रियों-के द्वारा स्पर्झे, रस और गन्ध प्रधान परद्रव्यको जानता हुआ दीर्घ काल तक वार-वार चीटी आदिमे जन्मा। कमी चार इन्द्रियोंके द्वारा स्पर्श रस गन्य और रूपवाछे परद्रव्योंको जानता हुआ भौरा आदिमें वार-वार दीर्घकाल तक जन्मा। कमी पाँच इन्द्रियोंके द्वारा स्पर्श-रस

१२

एकेन, खैरिति वचनपरिणामेन, खेन-इन्द्रियेण स्वर्शनेन इत्यर्थः। एवमुत्तरत्रापि नैयायिकसेपयः। दीर्घ-विरकालम् । घनतमसि--निविडमोहे नियोदादिस्याने वातोऽक्षमिति संवन्धः । परं-परत्वां स्पर्शत्रधानम् । स्वानिसञ्जो—बात्मक्रानपराहमुखः । अभिजानन्—वामिमुस्येन परिक्रिन्त् । द्वाम्यां— स्यज्ञानरसनाम्याम् । परं-स्मरसप्रधानम् । स्वानिमज्ञोऽभिष्णानन् क्रम्यादिस्याने दीर्थे वातोऽस्मीति संगनः। एवं यथास्त्रमुत्तरत्राणि । त्रिभि:--स्पर्धनरसन्त्राणैः । चतुर्भिः--स्पर्धनरसन्त्राणचक्षुनिः । अपि मनसा-- मन:पच्छे पञ्चिमिरिन्द्रियैरित्यर्थः । अनेहिसि—काले । ईदृक्—मुजात्यादिसंपन्नम् । लब्पं (आपं)— स्रव्यवानहम् । इह—बोघी ॥७८॥

क्षय दुर्लंगबोधिः (-चेः) प्रमादात् क्षणमपि प्रच्युतायांस्त्रत्वणवद्धकर्भविपवित्रमक्लेशसंग्लेशवेदनाग्यस्य

🍾 पुनर्दुर्लभतरत्वं चिन्तयति--

इष्ट्रापं प्राप्य रत्नत्रयमित्रस्र नगत्सारमृत्सारयेयं, नोचेत् प्रज्ञापराधं क्षणमपि तदरं विप्रलक्ष्वीऽक्षधूर्तैः। हास्किचित्कर्म कुर्या यदनुसवभक्तकेशसंक्लेशसंविद् बोधेवित्वेय वार्तामपि न पुनरनुप्राणनास्याः कुतस्त्याः ॥७९॥

रान्ध-कप और शब्द प्रधान परद्रव्यको जानता हुआ दीर्घकाळ तक बार-बार असंही पी-न्द्रियों में जन्मा। कभी मनके साथ पाँच इन्द्रियोंके द्वारा स्पर्ध, रस, गन्ध, रूप, शब्द तथा शुतके विषयभूत परद्रव्यको जानता हुआ बार-बार दीर्घकाल संज्ञी पंचेन्द्रियोमें जन्मा। किन्तु इस प्रकारके जाति-कुछ आदिसे सम्पन्न मनुष्यभवको पाकर मैंने कभी भी रत्नत्रयकी प्राप्तिस्प बोधिको नही पाया। इसलिए जैसे कोई समुद्रके मध्यमें अत्यन्त दुर्लम रत्नको पाकर सके छिए अत्यन्त प्रयत्नशीछ होता है वैसे ही संसारमें अत्यन्त दुर्छम बोधिको पाकर मैं ब्सीके लिए प्रयत्नशील होता हूँ ॥७८॥

विशेषार्थ-सारांश यह है कि संसार-अमणका एकमात्र कारण अपने स्वरूपको न जानना है। आत्मकान ही सम्बग् बोधि है। नरमव पाकर भी उसका प्राप्त होना दुर्लम है अतः उसीके छिए प्रयत्नशीछ होनेकी आवश्यकता है। वह प्राप्त होनेसे रत्नप्रवकी

प्राप्ति सुनिश्चित है। किन्तु उसके अमावमें रत्नत्रय हो नहीं सकता llocal

यदि प्राप्त दुर्लम बोधि प्रमादवश एक खणके लिए भी छूट जाये तो उसी छणमें वैवे हुए कर्मीका उदय आनेपर कट्टोंकी वेदनासे पीड़ित मेरे लिए बोधिकी प्राप्ति दुर्लभतर

हो जाती है, ऐसा विचार करते हैं-

सम्यक्त्रान सम्यक्तान और सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रय समस्त लोकमें उत्तम है। यह वहें कष्टसे प्राप्त होता है। इसे प्राप्त करके एक क्षणके लिए भी यदि में अपने प्रमादपूर्ण आवः रणको दूर न कल तो शीघ ही इन्द्रियल्पी धूर्वोसे ठगा जाकर में कुछ ऐसा दारण कमें कला। जिस कर्मके उदयसे होनेवाछे क्लेश और संक्लेशको मोगनेवाछ मेरे छिए बोधिको बात भी दुर्छम है फिर उसकी पुनः प्राप्तिकी वो बात ही क्या है ?।।७९॥

विशेषार्थ-रतनत्रवकी प्राप्ति बड़े ही सौमाग्यसे होती है। अतः ससे पाकर सत्त सावधान रहनेकी जरूरत है। एक क्षणका भी प्रमाद उसे हमसे दूर कर सकता है। और प्रमादकी सम्मावना इसिछए है कि मनुष्य पुराने संस्कारोंसे अमर्ने पढ़ सकता है। कहा है-

१. -समन्वयश्चिनत्य. म. कू. च.।

₹

जत्सारयेयम्—द्वरीकुर्वामहम् । प्रज्ञापरार्ध—प्रमादाचरणम् । उक्तं च—
 'ज्ञातमप्यात्मन्द्वत्वं विविक्तं शावयन्तिष ।
 पूर्वविश्वमसँस्काराङ् भ्रान्ति भृयोऽपि गच्छति ॥' [ समाधि उन्त्र ४५ ]

वलेशाः—जनिवास्मितारागदेपानिविकाः । संक्लेशाः—मुखदु-कोपभोगविकल्पाः । विन्देयः— स्रमेय महम् । अनुप्राणनाः—पुनक्लीवेनी । कुतस्याः—कुतो भवा न कुतस्वित् प्राप्यत इत्पर्यः ॥७९॥

वय केवलिप्रशास्त्रीलोनपैकमञ्जलकोकोत्तमस्य वर्मस्याविर्मावमाशंसति-

लोकालोके रविरिय करैरुल्लसन् सत्क्षमाखैः खद्योतानामिव घनतमोद्योतिनां यः प्रभावम् । दोषोच्छेदप्रथितमहिमा हन्ति घर्मान्तराणां स व्याख्यातः परमविशवस्थातिभिः स्यातु घर्मैः ॥८०॥

आस्मतत्वको जानकर भी और अरीरादिसे भिन्न इसका पुनः-पुनः चिन्तन करके भी पहले मिध्या संस्कारोंसे पुनः अममें पढ़ जाता है। और यह सण-मरका प्रमाद इन्द्रियोंके चक्करमें बालकर मतुष्यको मार्गक्षष्ट कर देता है। फलतः उस क्षणमें वैचे हुए कर्म जव उद्यमें आते है तो मतुष्य क्लेश और संक्ष्णेश के पोह्न हो उठता है। राग-द्रेपरूप भावोंको क्लेश कहते हैं और मुख-पु-खको भोगनेके विकल्पोंको संक्लेश कहते हैं। फिर तो मतुष्यके लिए वोधिकी प्राप्तिकी वात तो दूर उसका नाम भी मुनना नसीव नहीं होता। इस वोधिकी दुर्लभवाका चित्रण करते हुए तत्वार्थवार्तिक ९।७१९ में कहा है—एक निगोदिया जीवके अरीरमें सिद्ध राशिसे अनन्त गुणे जीवोंका निवास है। इस तरह समस्त लोक स्थावरकायिक जीवोंसे मरा हुआ है। अतः त्रसपना, पंचेन्त्रियपना, मतुष्यपर्याय, क्तम देश, उत्तम कुल, इन्द्रिय सीएउन, आरोग्य और समीचीनधर्म ये उत्तरोत्तर क्ले कप्टसे मिछने हैं। इस तरह वहे कप्टसे मिछनेवाले धर्मको पाकर भी विपयोंसे विरक्ति होना दुर्लभ है। विषयोंसे विरक्ति होनेपर तरको भावना, धर्मकी प्रभावना, समाधिपूर्वक सरण दुर्लभ है। इस सबके होनेपर ही वोधिकी प्राप्ति सफल है ऐसा चिन्तन करना वोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है।।७२॥

आगे केवछीके द्वारा कहे गये, तीनों छोकोंमें अद्वितीय संगलस्य तथा सब छोकमें इत्तम धर्मके प्रकट होनेकी आझा करते हैं—

अपनी किरणोंसे सूर्यंके समान उत्तम क्षमा आदिके साथ भन्य जीवोंकी अन्तर्वृष्टिमें प्रकाशमान होता हुआ जो गाढ़े अन्वकारमें चमकनेवाछे जुगुनुआंकी तरह गहन मिध्यात्वमें चमकनेवाछे अन्य धर्मोंके प्रमावको नष्ट करता है, रागादि दोषोंका विनास करनेके फारण जिसकी मिहमा प्रसिद्ध है तथा जो समस्त विशेषोंको स्पष्ट प्रकाशन करनेवाछे ज्ञानसे युक्त सर्वेज देवके द्वारा ज्यवहार और निश्चयसे कहा गया है वह वस्तुस्वमावरूप धर्म या चौद्ह मार्गणास्थानोंमें चौदह गुणस्थानोंका विचारक्ष धर्म प्रकट होवे ॥८०॥

विशेषार्थ — सच्चा धर्म बही है जो राग-द्वेषसे रहित पूर्णझानी सर्वेझके द्वारा कहा गया है। क्योंकि मनुष्य अझानसे या राग-द्वेषसे असत्य वोखता है। जिसमें ये दोप नहीं है

१. नामनप्या-स. तं. ।

२. -वना भ. कू. घ.।

Ę

9

लोकालोके—अव्यवनान्तर्दृष्टी पक्षवार्खाग्री च । तमः—सिव्यात्वसम्बकारस्य । वर्मान्तराणां— वेदायुक्तवर्याणाम् । स्वास्थातः—सम्बन्धः । व्यवहारनिस्वयास्याः व्यवस्थापित इत्यर्थः । एरमिवहर-स्वयातिभः—तत्कुरशवेदविकोवस्कृत्यकाश्ववविष्ठज्ञानैः सर्वजैदित्यर्थः । स्थातु—प्रकटीसवतु । वर्गः— चतुर्वश्चायस्यानामा सत्यादिषु चतुर्वद्वमार्गणास्यानेषु स्वतस्वविचारणाञ्यस्यो वस्तुयायात्त्यस्यो वा ॥८०॥

अवाहितीकलक्षणस्य वर्गस्यावयसुक्षफलत्वं सुदुर्लगरत्वं समग्रश्वन्यवद्याद्यापारत्वं च प्रकाशयनाह—

सुसमचलमहिसालक्षणाचेष वर्माद् भवति विधिरस्रेषोऽप्यस्य शेषोऽनुकल्पः । इह भवगहनेऽसानेव दूरं दुरागः प्रवचनवचनानां जीवितं चायमेष ॥८१॥

विधि:—सस्यवनादिः । अनुकल्पः—अनुगतं ज्ञन्यभानाम्यामहिंतकत्वं कल्पगति समर्थगति । हरदः यायोत्ययः ॥८१॥

वसके असत्य बोळनेका कोई कारण नहीं है। वह धर्म निरुचय और ज्यवहार रूपसे कहा जाता है, निरुचयसे वस्तुका जो स्क्रमाव है वहीं धर्म है। जैसे आत्माका चैतन्य स्वमाव ही वसका धर्म है। फिन्तु संसार अवस्थामें वह चैतन्य-स्वमाव तिरोहित होकर गति इन्द्रिय आदि चौवह मार्गणाओंमें चौवह गुणस्थानोंके द्वारा विभाजित होकर नाना रूप हो गया है। यद्यपि द्रज्य वृष्टिसे वह एक ही है। इसिक्ष्प चौवह मार्गणा-स्थानोंके चौवह गुणस्थानोंके द्वारा जो वस स्वतत्त्वका विचार किया जाता है वह भी धर्म ही है। वसके विना विविध अवस्थाओंमें जीवतत्त्वका परिज्ञान नहीं हो सकता। इसीसे मगवान जिनेन्द्रदेवने जो धर्मोपदेश दिया है वह व्यवहार और निरुचयसे ज्यवस्थापित है। इत्यादि रूपसे धर्मका विनन्त करना धर्मोगुनेक्षा है।।८०।।

कारो कहते है कि वर्मका एकमात्र उद्याग खहिंसा है । इस अहिंसा वर्मका फल अवि-

नाशी सुख है, किन्तु यह धर्म दुर्लम है और समग्र परमागमका प्राण है—

धर्मका लक्षण अहिंसा है। अहिंसा घर्मसे ही अविनाती सुसकी प्राप्ति होती है। वाकीकी सभी विधि इसीके समर्थनके लिए है। इस संसारक्षी घोर वनमें वह अहिंसाल

धर्म ही अत्यन्त दुर्लम है। यही सिद्धान्तके वाक्योंका प्राण है।।८१।।

विशेषार्थ — जिनागसमें कहा है — राग खाविका चरपज्ञ न होना ही आहिसा है और चनका चरपज्ञ होना हिंसा है। यह समस्त जिनागमका सार है। आहिसाका यह स्वस्त वृह्य कैंचा है। छोकमें जो किसीके प्राण छेने या दुखानेको हिंसा और ऐसा न करनेको आहिशा कहा जाता है वह तो उसका बहुत स्थूठ रूप है। यथार्थों तो जिन विकल्पोंसे आत्माके कहा जाता है वह तो उसका बहुत स्थूठ रूप है। यथार्थों तो जिन विकल्पोंसे आत्माके समावका चात होता है वे सभी विकल्प हिंसा हैं और उन विकल्पोंसे अल्प तिर्वकल्प अवस्था अहिंसा है। उस अवस्थामें पहुँचनेपर ही सक्या स्थायी आत्मिक सुख मिलता है। अवस्था अहिंसा है। उस अवस्था में पहुँचनेपर ही सक्या स्थायी आत्मिक सुख मिलता है। यथि उस अहिंसा है। जागममें अल्य जितने भी जतादि कहे हैं वे सब इस अहिंसाके ही पोषणके लिए कहे हैं। इसीसें जिस सत्य वचनको मी हता कि पाणोंका घात होता हो, उस सत्य चचनको मी हिंसा कहा है। ऐसा विचार करनेसे सदा घर्मसे अनुराग बना रहता है। इस प्रकार घर्मानुप्रेक्षाका कथन समाप्त होता है। इस प्रकार घर्मानुप्रेक्षाका कथन समाप्त होता है। इस प्रकार घर्मानुप्रेक्षाका

٤

15

24

स्यानित्यतासनुप्रेक्षाणा या कान्त्रिदिष्टामनुष्याय <sup>-</sup>निरुद्धेन्द्रियमनःप्रसरस्यात्मनात्मन्यात्मनः संवैदनात् इतकृत्यतामागन्तस्य जीवन्युन्तिपूर्विका परममुन्तिप्राधिमुपदिस्रति—

> इत्येतेषु द्विषेषु प्रवचनवृगनुप्रेसमाणोऽध्यवादि-ष्यद्वा यत्तिचिदन्तःकरणकरणिव्वेत्ति यः स्वं स्वयं स्वे । उच्चैरच्चैःपदाशाधरमवविधुराम्मोविपाराप्तिराख-त्कार्ताव्यः पुतकोतिः प्रतपति स परे. स्वैगुणैठोंकम्धिन ॥८२॥

हिपेषु—हादशसु । अनुप्रेस्यमाणः—माधयन् । अध्युवादिषु—जनित्याक्षरणसंसारैकत्वान्यत्वा-शुन्यासवसंवरिनर्जराकोकवोधिदुर्कभवर्मस्वास्यातत्वेषु । उन्नेक्न्ने:पदेषु—उन्मतोन्नतस्थानेषु नृपमहादिक-देवचित्रसुरेन्द्रास्त्विन्द्रगणपरतीर्थकरत्वक्षणेषु । आशा—प्राप्त्यप्तिस्रापः, तां घरति तथा वा अघरी निन्धः शुमाशुभकर्मनिवन्यनत्वात् । कीर्त्यार्था (कार्तेथ्या)—कृतकृत्यता ।

उक्तं च---

'सर्वविवर्तोत्तीणै यदा स चैतन्यमच्छमाप्नोति । भवति तदा क्रुतक्रत्यः सम्यक् पुरुषार्थंसिद्धिमापन्नः ॥' [ पुरुपार्थं, क्लो १३ ] कीर्ति.—बाक्यशःस्तुतिर्माम वा । स्वैगुंणैः—सम्यक्ताविभिरष्टभिः विद्वगुर्णः । वय—

> 'अदु खमानितं ज्ञानं हीयते दुःखसन्निषी । तस्माद् यथावर्षं दुःखेरात्मानं भावयेन्मृनिः ॥' [ समाम्तितं. १०२ ] ॥८२॥

आगे कहते हैं कि इन अनित्यता आदि अनुप्रेक्षाओं में से अपनेको प्रिय जिस किसी भी अनुप्रेक्षाका व्यान करके जो साधु अपनी इन्द्रियों और मनके प्रसारको रोकता है तथा आत्माके द्वारा आत्मामें आत्माका अनुमवन करके कृतकृत्य अवस्थाको प्राप्त करता है उसको प्रथम जीवन्युक्ति, पश्चात् परमञ्जूकि प्राप्त होती है—

परमागम ही जिसके नेन्न हैं ऐसा जो सुमुद्ध अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अञ्चलित्व, आसव, संवर, निजरा, जोक, बोधि दुर्कम और धर्मस्वाख्यात तत्त्व इन बारह अनुप्रेक्षाओं से यथावित्व किसी भी अनुप्रेक्षाका तत्त्वतः चिन्तन करता हुआ मन और इन्द्रियोंको वशमें करके आत्माको आत्मामे आत्माके द्वारा जानता है वह पूतकीर्ति अर्थात् पित्रत्र वाणी दिव्यब्वनिका वारी होकर राजा महद्धिक देव, चक्रवर्ती, सुरेन्द्र, अहसिन्द्र, गणधर, तीर्यंकर आदि कॅचे-कॅचे पदोंकी प्राप्तिकी अभिकाषाके कारण निन्दनीय संसारके दुःखसागरके पारको प्राप्त करके शोभमान कृतकृत्य होता है और लोकके मस्तकपर विराजनान होकर चल्कष्ट आत्मिक गुणोंसे प्रदीप्त होता है ॥८२॥

विशेषार्थ — अनुप्रेक्षाखाँके चिन्तनसे मन एकाम होता है और इन्द्रियाँ वशमें होती हैं। मनके एकाम होनेसे स्व-सवेदनके द्वारा आत्माको अनुमृति होती है। उसी आत्मानुमृतिके द्वारा जीवन्मु कदशा और अन्तमें परम मुक्ति प्राप्त होती है। उसी समय जीव कुतकृत्य कहलाता है। कहा है— जिस समय वह जीव समस्त विवर्तींसे रिहत निश्चल चैतन्यको प्राप्त करता है, सम्यक पुरुवार्थ मोसकी प्राप्ति कर हैनेसे उस समय वह कुतकृत्य हरेता है। उत्पर प्रन्यकार ने संसारको दु.खका समुद्र वतलाते हुए उसे इसलिए भी निन्ध कहा है कि उसमें इन्द्र, अहिमन्द्र तथा तीर्थंकर आदि पदोक्ती असिलावा लगी रहती है। ये पद शुभकर्मका वन्ध किये

ą

24

इत्यभिप्रेत्य विशेषसंख्यागर्गं परीषहसामान्यञ्चलमानसाणस्त्रज्ञयाधिकारिणो निर्दिशत्-दुःखे भिक्षुरुपस्थिते शिवपयाद् भ्रज्यत्यदुःखितात तत्तन्मार्गपरिग्रहेण दुरितं रोद्षुं मुमुक्षुनंवम् । भोक्तुं च प्रतनं क्षुदादिवपुषी द्वाविषात वेदनाः स्वस्थो यत्सहते परीषहजयः साध्यः स वीरैः परम् ॥८३॥

तन्मागः-शिवपषप्राप्त्युपायः सद्घ्यानमिति यावत् । उक्तं च-'परीषहाद्यविज्ञानादास्रवस्य निरोधिनी। जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जेरा ॥' [ इष्टोप. २४ ]

क्षदादिवपुष:--सुरिपपासादंशमहाकनाम्न्यारतिस्त्रीचर्यानिपद्याहास्याहोशवध-प्रतनं-पुराणम् । याचनालाभरोगत्णस्पर्शमलसस्कारपुरस्कारप्रसात्रानदर्शनस्यमावाः । वेदनाः—वेदन्तेऽनुभूयन्तेऽसद्वेत्रोदगाहि-कर्मोदयपरतन्त्रैः प्राणिभिरिति वेदना अन्तर्वेहिर्द्रव्यपरिकामाः वारीरमानसप्रकृष्टपीडाहेतवः । स्वस्यः-१२ स्वस्मिन् कर्मविविक्ते आत्मिन तिष्ठन् । सहते—संक्लेशं वैन्यं च विनाज्नुभवति । परीषहजयः । अस्य संयमतपोविशेषत्वादिहोपवेशः । उन्तं च--

'परिषोढच्या नित्यं दर्शनचारित्ररक्षणे नियताः। संयमतपोविशेषास्तदेकदेशाः परीषहास्याः स्यः ॥ [

] 116311

विना मिलते नहीं हैं और बन्ध तो दुःसका ही कारण होता है। अतः इन पदोंकी आज्ञान रखनेवाळा ही उस सर्वोच्च मुक्ति पदको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है ॥८२॥

आचार्य पूज्यपादने कहा है-दुःस्त्रोंका अनुभव किये विना प्राप्त किया गया झन दुःख पड़नेपर नष्ट हो जाता है। इसिंछए मुनिको शक्तिके अनुसार दुःसोंके साथ आलाकी भावना करना चाहिए अर्थात् आत्मानुभवनके साथ दुःसोंको सहनेकी शक्तिमी होना चाहिए।

इसी अभिप्रायसे परीषद्दोंकी संख्याके साथ परीषद्द सामान्यका उद्धण कहते हुए

प्रन्थकार 'उसको जीतनेका अधिकारी कौन है' यह बतलाते हैं-

जिस साधुने सुखपूर्वक मोक्षमागँकी साधना की है, दुः ख उपस्थित होनेपर वह साधु मोक्षमार्गसे च्युत हो जाता है। इसलिए मोक्षका सार्ग स्वीकार करनेपर नवीन कर्मवन्धको रोकनेके लिए और पुराने कर्मोंकी निर्जराके लिए मूख-प्यास आदि बाईस देदनाओंको आत्मस्य साधु जो सहता है उसे परीषहजय कहते हैं। वह परीषहजय केवळ धीर वीर

पुरुषोंके द्वारा ही साध्य है कायर उसे नहीं सह सकते ॥८३॥

विशेषार्थ-साधुको मोसमार्गकी साधना करते समय अचानक जो कष्ट उपस्थित हो जाते हैं उन्हें परीषह कहते हैं। उनको जीतना अर्थात् उन कप्टोंसे खेदखिनन न होकर शान्त साबसे उन्हें सहना परीषहजय है। उन्हें वही साघु सह सकता है जिसे कप्टोंको सहनेज अभ्यास है। जिन्हें अभ्यास नहीं है वे सहन न कर सकतेसे मार्गभ्रष्ट हो जाते हैं। इसीके लिए अनुशन, कायक्लेश आदि तप वतलाये हैं। अतः परीषह भी संयम और तपका ही अंग है। इसीसे यहाँ उसका उपदेश किया जाता है। परीषहको जीतनेसे अन्य लाभ यह है कि नवीन कर्मोंका बन्ध रुकता है और पूर्वबद्ध कर्मीकी निजरा होती है। कहा है--मूख आहि-की वेदनाका अनुमव न करनेसे तथा आत्मामें आत्माका उपयोग लगानेसे शुम-अशुम कर्मोंकी संवरपूर्वक शीघ्र निर्जरा होती है ॥८३॥

24

क्षय बाळन्युत्पत्त्वर्थं युनस्तत्सामान्यळक्षणं प्रपञ्चयत्ति---

ज्ञारीरमानसोत्कृष्टबाधहेतून् क्षुदादिकान् । प्राहरन्तर्वेहिर्वेथ्य-परिणामान् परीषहान् ॥८४॥

बन्तरित्यादि । क्षुदादयोऽन्तर्डंव्यपरिणामाः श्रीतोष्णादयो वहिर्द्रव्यपरिणामा इति ययासंभवं योज्यम् ॥८४॥

सथ कालजयेऽपि कार्यारम्भस्य सर्वेपा सप्रत्यवायत्वाद् विध्नोपनिपातेऽपि श्रेयोऽपिभिः प्रारव्धश्रेयोः मार्गान्नोपसर्तव्यमिति विस्तार्थमाह—

> स कोऽपि किल नेहामुन्नास्ति नो वा भविष्यति । यस्य कार्यमविष्नं स्थान्त्यकार्यो हि विषेः पुमान् ॥८५॥

किल-चाले लोके च श्रूयते । खास्त्रे यथा-'स कि कोओहामूदस्ति भविष्यति वा यस्य निष्णत्य-वायः कार्यारम्मः' इति ।

लोके यथा—श्रेयासि बहुविष्नानीत्यादि । न्यक्कार्यः—श्रीमधवनीयः । ततो विष्नतिष्नीभूय १२ श्रेक्षापूर्वकारिभिः न बातु प्रारब्वं श्रेयः साधनमुक्तितव्यम् । यद्वाह्या सप्याहः—

> 'प्रारम्यते न खलु विष्नमयेन नोचैः प्रारम्य विष्नविहता विरमन्ति मध्याः । विष्नैः पुनः पुनरिष प्रतिहृन्यमानाः प्रारव्यमुत्तमगुणा न परिस्थजन्ति ॥' [ गीतिश्वतक ७२ ] ॥८५॥

अल्प बुद्धिवाडोंको समझानेके लिए परीयहका सामान्य लक्षण फिरसे कहते हैं— अन्तर्दृ्व्य जीवके और वहिर्दृ्व्य पुद्गलके परिणाम मूख आदिको, जो शारीरिक और मानसिक वक्तष्ट पीड़ाके कारण हैं, बन्हें आचार्य परीयह कहते हैं ॥८४॥

विशेपार्थ —परीयह जीवहुल्य और पुद्गाल द्रव्यके परिणास हैं जो जीवकी झारीरिक और मानसिक पीढ़ाके कारण हैं। जैसे मूख और प्यास जीवके परिणास हैं और सर्वी-गर्मी पुद्गालके परिणास हैं। इसी तरह अन्य परीयहाँके सम्बन्धमें भी जात लेता चाहिए। ये जीवको दु:खदायक होते हैं। इन्हें ही परीयह कहते हैं॥८४॥

आगे शिक्षा देते हैं कि सदा ही कार्य प्रारम्म करनेपर सभीको विध्न आते हैं। इस-छिए विध्न आनेपर भी कल्याणके इच्छुक मनुष्योंको प्रारम्भ किये गये कल्याण-मार्गसे हटना नहीं चाहिए—

वीनों डोकोंमें ऐसा कोई सी न हुआ, न है और न होगा, जिसके कार्यमें विद्या न आये हों और कार्य निर्विच्न हुआ हो ! क्योंकि दैव पुरुषका विरस्कार किया ही करता है ॥८५॥

विशेपार्थ - शास्त्रमें और छोकमें भी ऐसा ही सुना जाता है। शास्त्रमें कहा है -इस छोकमें क्या कोई भी ऐसा मनुष्य हुआ, या है, या होगा जिसके कार्यके आरम्स में विष्न न आये हों।

छोकमें भी सुना जाता है-

 <sup>&#</sup>x27;स कि कोञ्जीहामूदस्ति अविष्यति वा बन्वयस्याप्रत्यवायः कार्यारम्यः ।'

२. 'श्रेयांसि बहुविध्नानि सदन्ति महतामि ।'

ş

•

वय भ्लेशायासाम्यां विह्वजीमवतो कोन्हयेऽपि स्वार्षञ्चेशः स्यादिति भीतिमृद्धावयत्तात्— विष्ठवप्रकृतियेः स्यात् भ्लेशाबायासतोऽयवा । सिद्धस्तस्यात्रिकव्वंसावेवामृत्रिकविष्ठवः ॥८५॥

क्लेशात्—म्याध्यादिवाषातः । स्रायासतः—प्रारम्बकर्मथमात् । सिद्धः—निश्चितो निष्यन्तो वा । अात्रिकध्वसात्—इह क्षोके प्राप्यामीष्टफकस्य कर्मीरम्मस्य परकोकफकार्यस्य या तस्य विनाशात् ॥८६॥

अथ भृशं पौतःपुन्येत वाप्युपसपॅद्भिः परीषह्रोपसर्गेरिविक्षाप्यमाणिक्तस्य निर्श्रयसपदप्राप्तिमुक्ति
 दिश्वति----

क्रियासमभिहारेणाप्यापतिः प्रापहैः । क्षोम्यते नोपसर्गेर्वा योऽपवर्गं स गच्छति ॥८७॥

उपसर्गै:--सुरनरतिर्यंगचेतननिभित्तकैरसहामीदाविषेषै: ॥८७॥

क्षय प्रागेवाम्यस्तसभस्तपरीषह्वसस्य महासत्त्वस्य क्रमक्षपितवात्यवातिकर्मणी क्षेकावचूढामणितः १२ मृद्गुणाति-

बड़े पुरुषोंके भी शुमकार्यमें बहुत विष्न जाते हैं। किन्तु विष्नोंसे डरकर कार्यको नहीं

छोड़ना चाहिए। किसीने कहा है-

'नीच पुरुष तो विघ्नोंके भयसे कोई कार्य प्रारम्भ ही नहीं करते। मध्यम पुरुष कार्यकी प्रारम्भ करके विघ्न आनेपर छोड़ बैठते हैं। किन्तु उत्तम पुरुष विघ्नोंसे बारम्बार सर्वाये जानेपर भी प्रारम्भ किये हुए कार्यको नहीं छोड़ते।'

अतः सोक्षके मार्गर्मे उगनेपर परीषहोंसे घबराकर उसे छोड़ना नहीं चाहिए॥८५॥ जो साधु कहों और अमसे ज्याकुछ हो उठता है उसका यह छोक और परछोक होनी

ही नष्ट होते हैं, ऐसा कहते है-

जो मतुब्ब ज्याधि आदिकी बाधासे अथवा प्रारम्भ किये हुए कार्यके अमसे वदरा जाता है उसका इस छोक सम्बन्धी कार्यका विनाश होनेसे परछोक सम्बन्धी कार्यका विनाश तो सुनिश्चित ही है। अर्थात् इस छोकमें यदि कल्याण मार्गमें सफल होता तो परछोक्षमें भी असीष्ट फलकी प्राप्ति होती। जब इसी छोकमें कुछ नहीं कर सका तो परछोक्षमें किसका फल भोगेगा।।८६।।

जिस साधुका सन बारम्बार आनेवाछे तीव परीषहों और खपसगोंसे भी विचिटित

नहीं होता बसे ही मोक्षकी प्राप्ति होनेका बपदेश देते हैं-

अधिक रूपमें और बार-बार आ पड़नेवाले मूख-प्यास आहिकी परीपहोंसे तथा देव। मनुष्य, तिर्येच और अचेतन पदार्थके निमित्तसे होनेवाले उपसर्गोंसे जो साधु घबराता वहीं है वही मोक्षको जाता है।।८७।

आगे कहते हैं कि जिसने पहलेसे ही सगस्त परीषहोंको जीतनेका अभ्यास किया है वह धीर-वीर पुरुष ही क्रमसे घाति और अघाति कर्मोंका क्षय करके छोकके अप्रभागमें विराजमान होता है—

१. - द्वृणा---भ. कु. च.।

 <sup>&#</sup>x27;प्रारम्यते न खर्नु विष्तमयेन नीचैः प्रारम्य विष्तविहता विरयन्ति मध्यो. ।
 विष्तै. पुनः पुनरिष प्रतिहन्ययानाः प्रारम्ययुक्तमयुक्ता न परित्यवन्ति' ॥—नीति शतक. ७२ व्लोक.

Ę

ं सोढाशेषपरीषहोऽक्षतिषाषोत्साहः सुदृग्वृत्तभाग् मोहांशक्षपणोल्वणोक्कतवळो निस्साम्परायं स्फुरन् । शुक्लध्यानकुठारकृत्तवलयत्कर्मेद्रमूलोऽपरं ना प्रस्कोटितपक्षरेणुखगवद्यात्युर्ध्वमस्त्वा रजः ॥८८॥

वसतशिवोत्साहः--वप्रमत्तरंगत इत्पर्यः । तत्त्ववर्णं यशा---

'ण्ड्रासेसपमाजो वयगुणसीलेहिं मेंडिओ णाणी । अणुवसमजो अखवओ झाणणिलीणो हु अप्यमत्तो ॥' [ गो. बी., गा. ४६ ]

सुदृग्वृत्तभाक्—झपक्रबेष्यारोह्णोन्युस इत्यर्थः । मोहांशेत्यादि—अपूर्वकरणादिगुणस्थानवर्तीत्यर्थः । निःसांपरायं स्फुरन्—क्षोभामावेन खोतमानः सीणमोह इत्यर्थः । खुक्छध्यानं—एकत्वितर्कवीचारास्यः मत्र । बळवत्कर्माणि—क्षानवर्श्यनावरणान्तरायसंज्ञानि । अपरं—वेद्यायुर्गामगोत्रस्थ्यमातिकर्मे । ना—व्रव्यतः पुगानेव । अस्त्या—क्षिप्ता । रजोरेणुरिव — स्वरूपोपनातपरिहारेणैबोपतकेषावस्थानात् ॥८८॥

जिसने सन परीपहों को सहन करनेकी समता प्राप्त की है, अर्थात् जो सन परीपहों से अभिमृत नहीं होता, जिसका मोश्रके प्रति करताह प्रतिश्चण बढता हुआ है, जो क्षायिक सम्यक्त्व और सामायिक आदि चारिज्ञमें-से किसी एक चारिज्ञका आराधक है, चारिज्ञ मोह के एक देशका क्षय करनेसे जिसका वह वह गया है, जो छोभका अमाव हो जानेसे प्रकाश-मान है, जिसने बुक्छच्यानक्तरी कुठारसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय जैसे बछवान् घातिकर्मकर्पी वृक्षकी जड़को काट विया है, ऐसा पुरुष ही वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र नामक अघाति कर्मकर्पी रजको तूर करके जिसने अपने पंखोंपर पड़ी हुई धूछको क्षाव विया है कस पक्षीकी तरह उपर छोकके अपनागर्मे जाता है।।८८।।

विशेषार्थं —पहले दो विशेषणोंसे यहाँ अप्रमत्त संगत नामक सातवें गुणस्थानवर्ती युनिका प्रहण किया है। उसका लक्षण इस प्रकार है—'जिसके सब प्रमाद न 2 हो गये हैं, को इत, गुण और शिल्से शोभित है, ज्ञानी है. अभी न उपशसक है और न खपक है, मात्र ध्यानमें लीन है उसे अप्रमत्त संग्रत कहते हैं।'

सातवें गुणस्थानसे आगे उपज्ञम श्रीण और सपक श्रीण अहर होती है। श्रपक श्रीण-पर चढ़नेवाला ही मोश्र जाता है। उसके श्रायिक सम्यक्त होता है और सामायिक या छेदोपस्थापना चारित्र होता है। अक तीसरे विज्ञेषणसे उस अप्रमत्त संयवको श्रपक श्रीणपर चढने छिए उदाव छेना चाहिए। चतुर्थ विशेषणसे अपूर्वकरण आदि गुणस्थानवर्ती छेना चाहिए क्योंक अप्रमत्त संयव ग्रुनि झपकश्रीणपर चढते हुए कमशः आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थानमें जाता है और फिर इसवेंके अन्तमें सूक्ष्म छोम कपायका श्रय करके श्रीणमोह हो नाता है। अपूर्व करण आदि तीन गुणस्थानोंमें प्रथक्तविवर्कविचार नामक पहला अवल्क्ष्यान होता है। वारहवें श्रीण मोह नामक गुणस्थानमें एकत्वविवर्कविचार नामक दूसरे शुक्लक्ष्यानके द्वारा श्रेप तीन घातिकमोंका श्रय करके जीवन्त्रक सथोगकेवली हो जाता है।

चौदहर्षे गुणस्थानमें न्युपरत क्रियामिवृत्ति अवस्थ्यानके द्वारा शेष अघाति कर्मोको नष्ट करके मुक्त हो जाता है। यहाँ अघाति कर्मीको रज अर्थात् चूळ अन्यसे कहा है क्योंकि वे जीवके स्वरूपको न घातते हुए ही जीवसे सम्बद्ध रहते हैं ॥८८॥ ALC:

É

٩

24

अय सुरपरीपहविजयविधानार्थमाहु--- '--

षट्कर्मीपरमादृतेरनंशनासाप्तकुर्विम्नोऽशन-

स्यालाभाविचरमध्यरं सुदनले भिक्षोदिवसत्यपून् । कारापञ्चरनारकेषु परवान् योऽमुक्षि तीत्राः क्षुषः

का तस्यात्मवतोऽद्य में संदियमित्युक्जीव्यमोजी मृहः ॥८९॥

षट्कर्सी--षडावश्यकक्रियाः । दिधिक्षति--वग्यु प्रवृत्त इत्यर्थः । यत्रैद्या -

> 'बाहारं पचित शिखी दोषानाहारवींबतः पचित । दोषक्षये च घातून् पचित च घातुक्षये प्राणान् ॥ [

कारा---विन्दकुटी । मनुष्यं प्रत्येषा । क्षेषौ सैर्यगुनैरोमकौ प्रति । परव।त्-परायतः । अभूक्षि--बन्वभूवमहम् । आत्मवतः--बात्मायतस्य । उज्ज्जीर्व्य--उद्दीप्यम् । ओर्जः--उत्साहो वातुतेनो वा ॥८९॥ १२

अय तृष्णापरीषहतिरस्कारार्थमाह—

. पत्रीवानियतासनोवयसितः स्नानाञ्चपासी यया-लब्बाञी क्षपणाध्विपत्तकृत्वच्वाणच्वरोष्णादिजाम् । तृष्णां निष्कुषिताम्बरीश्वबहुमां वेहेन्द्रियोनमाथिनी सन्तोषोद्धकरीरपूरितवरध्यानाम्बुपानास्त्रयेत् ॥९०॥

उदवसितं—गृहम् । स्नानाद्यपासी—अभिषेकावगाहपरिषेक्षिरोक्षेपाञ्चपचारपरिहारी । यया १८ लब्बाशी-ध्याप्रासाधनत्रतः । क्षपणं-उपवासः । अध्वा-मार्गवकनम् । पित्तकृदवव्वापाः-वितः कराहारः कट्वस्ळळवणादिः । उष्णः--प्रीष्मः । आदिश्रम्वात् मक्देशादिः । निष्कुषितास्वरीषदहर्गः-निर्वितभाष्टारिनम् । उद्घक्रीरः—माधमासिकामिनवधटः ॥९०॥

अब पहळे विशेषणको स्पष्ट करनेकी भावनासे शुघापरीषहको जीतनेका क्ष्यन करते हैं-

छह आवश्यक कियाओं में परम आदर भाव रखनेवाछे और अनशन आहि वर्गेकी करनेसे कुशताको प्राप्त मुनिको बहुत काल तक मी मोजनके न मिलनेसे मूखकी ब्वाला यहि प्राणोंको जलाने लगे तो भिक्षुको बारन्वार इस प्रकारके विचारोंसे अपने उत्साहको पढ़ाना चाहिए कि मैने मनुष्य पर्यायमें जिल्लानेमें, पक्षीपर्यायमें पींजरेमें और नारक पर्यायम पराधीन होकर जो तील भूसकी नेदना सही है आज स्वाधीन अवस्थामें उसके सामने वह भूखकी वेदना कुछ भी नहीं है।।८९।।

प्यासकी परीषहका विरस्कार करते हैं-

पक्षीके समान साधुजनोंका न कोई नियद स्थान है न निवास है, स्नान आदि भी वे नहीं फरते। आवकोंसे जैसा मोजन प्राप्त है खा छेते हैं। उन्हें उपवाससे, मार्गमें बढ़नेसे, कडुआ, खट्टा, नमकीन आदि पिचवर्षक आहारसे, ज्वरसे या गर्सी आदिसे उत्पन्त हुई मांड्की आगको भी जीवनेवाली और शरीर विथा इन्द्रियोंको मथनेवाली प्यास सतावे तो सन्तोपरूपी। साव मासके नवे घटमें भर्रे हुए उत्कृष्ट ध्वानरूपी जलके पानसे जीवना 11-11 र हार प्रमाण करता है। जा किल कर कर कर किल चाहिए॥९०॥

₹

٩

| धय | श्रीतपरी | षहनिम्रह | ोपायः | गह—  |  |
|----|----------|----------|-------|------|--|
|    |          | ाष्यक्ष  |       |      |  |
|    | 1        |          |       | C.C. |  |

विष्वक्चारिमस्स्वतुष्यपमिता पृत्येकवासाः पत-त्यन्वङ्गं निश्चि काष्टवाहिनि हिमे भावांस्तदुच्छेविनः । अध्यायन्निषयन्नघोपतिहिमान्यर्तीर्वुरन्नास्तपो-

बहिस्तप्तनिजात्मगर्मेगृहसंचारी मुनिर्मोदते ॥९१॥

अन्वर्द्धं—अङ्गमञ्जं प्रति । तदुच्छेदिनः—पूर्वानुभूतान् श्रीतापनोदिनो वर्षगृहदीसाङ्गार-गन्ध-तैल-कुङ्कुमदोन् । अयोगितिहिमान्यर्तीः—नरकमहाशीतदुःखानि । दुरन्ताः—चिरकाळशानित्वात् । विहिः— अग्निः ॥९१॥

## स्रयोष्णपरीयद्दपरिसहनमाहु-

अनियतविद्वतिर्वनं तदात्वज्वछदनलान्तमितः प्रवृद्धशोषः । तपतपनकरालिताध्वक्षिन्तः स्मृतनरकोष्णमहातिद्यासाट् स्यात् ॥९२॥

तदात्वज्यलदनलान्तं—प्रवेशक्षण एव श्रीष्यमानोऽप्तिः।यर्वन्तेषु वस्य । शोर्षे.—सीम्यघातुक्षयो १२ मुखशोषभ्रः । तपत्तपनः—प्रोष्मादित्यः । स्मृतेत्यादि—मरकेम्बत्युष्णशीते यथा—

'वव्डसप्तमयोः शीतं शीतोष्णं पश्चमे स्मृतम् ।

चतुर्व्यत्युष्णमाखेषु नरकेष्विति भूगुणाः ॥' [ वरांगच. ५।२० ]

इति वतसूव सूचु पद्मन्यास त्रियु चतुर्सांगैयूव्यमरकाणि ८२२५०००। श्रीतनरकाणि शेपाणि १७५०००। उष्णसाट्—उष्णं सहते विच् निविष प्राचीर्षः स्वात् ॥९२॥

अय दंशमशक्सहनमाह--

16

१५

वंशादिवंशकृतां वाषामघिषवांसया । निःक्षोमं सहतो वंशमशकोर्नीक्षमा मुनेः ॥९३॥

वंशावि—माविशन्दान्मशक-मक्षिका-पिश्वक-पुत्तिका-मत्कुण-कीट-पिपीक्षिका वृश्चिकावयो प्राह्माः । २१ 'काकेन्यो रह्मता सपिः' इत्याविवत् । वंशकप्राण्यपक्षवार्थत्यात् वंश्वयक्षकोमयत्रहणस्य ॥९३॥

आगे शीतपरीषद्दको जीतनेका खपाय कहते हैं-

जहाँ बारों ओरसे हवा बहती है ऐसे बीराहेपर जुनि स्थित हैं, केवल सन्तोपरूपी बस्त्र धारण किये हुए हैं, रातका समय है, काष्ट्रको भी जला डाल्नेवाला हिम अंग-अंगपर गिर रहा है। फिर भी शीतको दूर करनेवाले पूर्वातुमूत अग्नि, गर्म वस्न आपिका स्मरण भी नहीं करते। चिरकाल वक नरकमें मोगी हुई शीतकी वेदनाका स्मरण करते हैं और तपरूपी अग्निसे तम अपने आस्मारूपी गृहमें निवास करते हुए आनन्दका अनुभव करते हैं।।९१।।

चल्पापरीपहके सहनका कथन करते हैं-

अनियविद्दारी और श्रीध्मकालके सूर्यसे तपते हुए मार्गसें चलनेसे खिन्न साधु नैसे ही वनमें प्रवेश करते हैं वैसे ही वनमें आग लग बाती है, मुख सूख गया है। ऐसे साधु नरकोंमें चल्पताकी महावेदनाका स्मरण करते हुए चल्पपरीपहको सहते हैं ॥९२॥

दंशमशकपरीषहके सहनका कथन करते हैं-

डाँस, मच्छर, मक्बी, पिस्सू, खटमल, चीटी, विच्छू आदि खितने डाँसनेवाले क्षुद्र जन्तु हैं उनके काटनेकी पीड़ाको अशुम कर्मके उदयको नष्ट करनेकी इच्छासे निरुचल चित्त होकर सहनेवाले मुनिके दर्शमशकपरीपह सहन होता है ॥९३॥ Ę

18

84

२१

अय निजितनाम्ब्यपरीषहमूर्षि अक्षयति--

निर्यन्यनिर्भूषणविश्वपुज्यनाम्यवतो बोषयितुं प्रवृत्ते । चित्तं निमित्ते प्रबळेऽपि यो न स्पृश्येत् बोर्षेनितनाम्यक्क् सः ॥९४॥

निर्प्रन्थेस्यादि । उक्तं च-

'वत्याजिणवनकेण य अहवा पत्ताइणा असंवरणे । णिडमूसण णिरगेयं अच्वेलक्कं जगदि पुन्नं ॥' [ मूलाचार गाः ३० ] दोषयितुं—विक्रेति नेतुम् । निमित्ते—वामदृष्टिशापाकर्णनकामिन्यालोकनादौ ॥९४॥ अथारतिपरीषहन्त्रयोपायमाह—

छोकापवादभयसद्व्रतरक्षणाक्ष-

रोषधुवाविभिरसह्यमुवीर्यमाणाम् । स्वात्मोन्मुखो षृतिविशेषहृतेन्द्रियार्थन

तृष्णः भ्रुणात्वरतिमाश्रितसंयमश्रीः ॥९५॥

क्रोकेत्यादि । यद्वाह्या अप्याहुः-

'सन्तः सच्चरितोदयव्यसिननः प्रादुर्भवद्यन्त्रणाः सर्वेत्रेव चनापवादचिकता जीवन्ति दुःखं सदा । अव्युत्पन्तमितः कृतेन न सता नैवासनाप्याकुलो युक्तायुक्तविवेकशून्यहृदेयो घन्यो जनः प्राकृतः ॥' [

१८ अपि च--

'विपद्युच्चैः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां, प्रिया न्याय्या बृत्तिर्मीक्ष्तमसुमङ्गेऽप्यसुकरस् । असन्तो नाम्यय्याः सुद्धदिष न याच्यस्तनुषनः, सतां केनोद्दिष्टं विषममसिषाराज्ञतमिदस् ॥' [

श्रुणातु—हिनस्तु ॥९५॥

नाग्न्यप्रीपहको सहनेवाछ साधुका स्वरूप कहते हैं-

बस्नाविसे रहित, मूषण आदिसे रहित तथा विश्वपूच्य नाग्य प्रतको स्वीकार करते। बाला जो साधु वित्तको दूषित करनेके लिए प्रवल निमित्त कामिनी आदिका अवलोकन आहि, स्परियत होनेपर भी दोषोंसे लिप्त नहीं होता वह नाग्न्यपरीपहको जीतनेवाला है। १९४॥

1

अरतिपरीषहजयको कहते हैं—
संयमरूपी सम्पदाको स्वीकार करनेवाछ और विशिष्ट सन्तोषके द्वारा विषयोंकी
अभिलापाको दूर करनेवाछे तथा आत्मस्वरूपकी ओर अभिमुख साधु लोकापवादका गय,
सद्जतको रक्षा, इन्द्रियोंका जय तथा मूख आदिकी वेदनासे उत्पन्न हुई दुःसह अरतिको
दूर करे।।१५॥

विशेषार्यं —संयम एक कठोर सामना है, उसमें पद-पद्पर छोकापवादका भय रहता है, व्रतोंकी रक्षाका महान् उत्तरदायित्व तो रहता ही है सबसे कठिन है इन्द्रियोंको जीवना।

दयादन्यो भ. कु च. ।

\$8

वय स्त्रीपरीषहसहनमुपदिशति—

रागाद्युपञ्जुतमीत युवती विचित्रां-श्चित्तं विकर्तुमृतुकुलवकूरुमावान् । संतन्वती रहसि कूमेवदिन्द्रियाणि

संबुख लघ्यपवदेत गुरुक्तियुक्त्या ॥९६॥

रागाश्चप्पन्तुत्तातिः—रागद्वेषयौवनदर्गरूपमदविश्वमोन्मादमवपानावेशाश्चपहतवृद्धः । विकर्तु — दूपितृत् । अनुकूछाः—िकञ्जदर्पणाञ्चित्रनवपनप्रकाशनञ्जविश्वमादयः । विक्रृत्ताः—िकञ्जदर्पनापहसनतादवाषधट्टनादयः । संतन्त्वन्ती—सात्त्येन शुर्वन्ती । संवृत्य—अन्तः प्रविषय । अपवदेत्—िनराकुर्यात् ।
गुरूक्तियुक्तया—गुरुववनप्रणिषानेन ॥१६॥

बय चर्यापरीषहसहनमन्बाचव्दे—

विज्यद्भवान्विरमुपास्य गुरून्तिरूठ-ब्रह्मव्रतश्रुतशमस्तवनुत्तयैकः । क्षोणीमदन् गुणरसावपि कण्टकावि-कष्टे सहस्यमधियन् शिविकावि चर्याम् ॥९७॥

निरुदाः—प्रकर्षं प्रासाः । एकः—असहायः । अटन्—ग्रामे एकरात्रं नगरे पद्यरात्रं प्रकर्पेणावस्था-सम्यमित्यास्थायं विहरत् । गुणरसीन्—संवेगसंयमादिगुणान् । रागान् (?)। कण्टकादि—आदिशस्थिन परुपशकरा-मुक्कण्टकादिपरिमृहः । सिविकादि—मुर्वानृभृतयानवाहनादिगमनम् ॥९७॥

जगरसे भूज-जासकी वेदना आदिसे साधुको संवमसे विराग पैदा होता है। किन्तु घीर-वीर संवमी साधु बसे रोकता है।

यहाँ कहा जा सकता है कि इस परीषहको अलगसे क्यों गिनाया, क्योंकि भूख-प्यास आदि सभी परीषह अरतिकी कारण है। इसका समाधान यह है कि कसी-कसी भूख-प्यासका कष्ट न होनेपर भी अशुभ कमके उदयसे संयमसे अरति होती है उसीको रोकनेके छिए इसका प्रयक् कथन किया है।।९५॥

आगे जीपरीषह सहनेका उपदेश देते हैं-

राग-द्रेप, यौवनका मद्, रूपका चमण्ड, विलास, उन्माद या मदापानके प्रभावसे जिसकी बुद्धि नष्ट हो गयी है, ऐसी युवती श्री बिद एकान्तमें साधुके चित्तको विकारयुक्त करनेके लिए नाना प्रकारके अनुकूल और प्रतिकृत मार्वोको वरावर करती रहे अर्थात् कमी आर्लिंगन करे, अपने अंगोंका प्रदर्शन करे, हॅसे, साधुके शरीरको पीड़ा है, तो साधुको कन्नुएकी तरह अपनी इन्द्रियोंको-संकुचित करके गुरुके द्वारा वतलायी गयी युक्तिसे शीम ही उसका निराकरण करना चाहिए।।१९६।।

अव चर्या परीषद्दको सहनेका कथन करते हैं-

संसारसे भयमीत साधु चिरकाल तक गुरुओंकी चपासना करके ब्रह्मचर्य ब्रत, शाल-क्वान और समताभावमें दृद होकर दर्शन विश्वद्धि आदि गुणोंके अनुरागसे, गुरुकी आज्ञासे, पृथ्वीपर विहार करता है और परमें काँटा चुमने आदिका कष्ट होनेपर भी गृहस्थाधममें अनुभूत सवारी आदिका स्मरण भी नहीं करते हुए चर्यापरीपहको सहता है।।९७।

१. रसाद् भ. कु. च. ।

₹₹

वयालाभपरीपहं दर्शयति--

निसङ्गो बहुवेशचार्येनिछवन्योनी विकायप्रती-कारोऽखेबसिदं श्व इत्यविमृत्रन् भामेऽस्तमिक्षः परे । बह्वोकः स्वपि बह्वहं सम परं छाभावकाभस्तपः

स्यादित्यात्तवृतिः पुरोः स्मरयति स्मार्तानलानं सहन् ॥१०३॥

अनिमृशन्—असंकल्पयन् । परे—तिह्निमिक्षाविषयीक्रतादन्यत्र । बह्वीकस्यु—वहृप् गृहेपु। बह्वहं—बहुन्यपि दिनानि । पुरो:—आदिनायस्य कर्मच्यत्र षश्चे । स्मार्तान्—स्मृतिः परमागमार्थोद्यारवास्त्रम्, तां विदन्ति अधीयते वा ये तान् ॥१०३॥

**अथ** रोगसहनमाह—

तपोमहिम्ना सहसा चिकित्सितुं शक्तोऽपि रोगानतिदुस्सहानपि । दुरन्तपापान्तविवित्सया सुधीः

स्वस्थोऽघिकुर्वीत सनत्कुमारवत् ॥१०४॥

तपोमहिम्ना-जन्कोषधप्राप्त्याचनेकतपोनिकोषिद्धक्रन्या । अधिकुर्वीत-प्रसहेत् ॥१०४॥

परम्परामें याचनाका अर्थ है माँगना। क्योंकि साधुको वस्त्र, पात्र, अन्न और आश्रय, सब दूसरोंसे ही प्राप्त करना होता है अतः साधुको अवश्य ही याचना करनी चाहिए। यही याचनापरीवहजय है अर्थान् माँगनेकी परीवहको सहना। और माँगनेपर भी न मिछे तो अंसन्तुष्ट नहीं होना अलाभपरीवहजय है। (तत्त्वार्थ टी. सिद्ध ९-९) ॥१०२॥

अलामपरीपहको बतलाते हैं-

वायुकी तरह निःसंग और मीनपूर्वक वहुत-से देशों में विचरण करनेवाला साधु अपने शरीरकी परवाह नहीं करता, 'इस चर आज भिक्षा लूँगा और इस घर कल प्रातः भिक्षा लूँगा' ऐसा संकल्प नहीं करता। एक प्राममें भिक्षा न मिलनेपर दूसरे प्राम जानेके लिए उल्लुक नहीं होता। 'वहुत दिनों तक बहुतसे घरों में आहार मिलनेकी अपेक्षा न मिलना मेरे लिए उल्लुष्ट तप है' ऐसा विचारकर सन्तोष घारण करता है। अलामपरीषहको सहन करनेवाला वह साधु परमागमसे उद्घृत शाखोंको पढ़नेवालोंको भगवान आदिनाथका स्मरण कराता है अर्थात् जैसे मगवान आदिनाथने छह मास तक अलामपरीषहको सहन किया था उसी तरह उक्त साधु मी सहन करता है।।१०३॥

रोगपरीपहको कहते हैं-

शरीर और आत्माको सिन्न माननेवाला साधु एक साथ हुए अत्यन्त दुःसह रोगों का तपकी महिमासे प्राप्त ऋद्वियोंके द्वारा तत्काल इलाव करनेमें समर्थ होनेपर मी सनत्कुमार चक्रवर्तीकी तरह निराकुल होकर दुःखदायी पापकर्मोंका विनाश करनेकी इच्लासे सहता है।।१०४॥

विशेपार्थ—सनत्कुमार चक्रवर्ती कामदेव थे। उन्हें अपने रूपका वहा मद था। तो देवताओं के द्वारा प्रमुद्ध होनेपर उन्होंने जिनदीक्षा छे छी। किन्तु उनके शरीरमें कुष्ट रोग हो गया। देवताओं ने पुनः परीक्षा छेनेके छिए वैद्यका रूप धारण किया। किन्तु सनत्कुमार मुनिराजने उनकी उपेक्षा की और कुष्टरोगको वीरतापूर्वक सहा। वही रोगपरीपह सहन है।।१०॥।

•

१२

28

बाब तुणस्पर्शसहनमाह-

तृणादिषु स्पर्शबरेषु शध्यां भजन्तिषद्यामय बेबशान्त्ये । संविश्वरूपते यो न तर्दातजातवर्जुस्तृणस्पर्शतितिकृरेषः ॥१०५॥

तुणादिषु — बुष्कतृणपत्रभूमिकदफ्ककशिकातव्यदिषु । सेदशान्त्ये — व्याधि-मार्गगमन-शीतोष्ण-कतित्रभापनोदार्थम् । संनिकश्यते — इ.सं चिन्तयन्ति(-ति) ॥१०५॥

अय मलपरीपहसहनमाह-

रोमास्पवस्वेदमलोत्यसिष्मप्रायात्यंवज्ञातवपुः कृपावान् । केजापनेतान्यमलाप्रहोता नैसंल्यकासः समते मलोर्मिम् ॥१०६॥

सिष्मप्रायाः—दुभित्तक-कष्णु-दहु-प्रमुखाः। कृपावान्—बादरिनगोदप्रतिष्ठितनीववयार्थमृद्धर्तनं जळनल्त्वादिरक्षार्थं च स्तानं त्यनिप्तिषि यावः। केशापनेता—एतेन केशानुञ्जनेन तत्यंस्काराकरणे च महाखेदः संजायते इति तत्त्वहृत्तमपि मरुवारणेऽन्तर्थनतीत्युकः स्यात्। अन्यमस्यायहीता—परमरुगेपचयत्यापीत्यर्थः। नैर्मत्यकाम —कर्ममरुपद्वापनोदार्थो ॥१०६॥

वय सत्कारपुरस्कारपरीपहुजयबाहु-

नुष्येन्न यः स्वस्य परैः प्रश्नंसया श्रेष्ठेषु शाग्ने करणेन कर्मसु । आमन्त्रणेनाय विमामितो न वा रुष्येत्स सत्कारपुरिक्तयोगिजित् ॥१०७॥ परै.—चत्कृष्युवरैः । श्रेष्ठेषु—नन्वीस्वराविषर्वयात्राद्यात्मकक्रियाविषु ॥१०७॥

रणस्पर्शपरीपहके सहनको कहते हैं-

तूबे रूण, पचे, मूमि, चटाई, छकड़ीका तस्ता, पत्थरकी शिखा आदि ऐसे स्थानींपर जिनका स्पर्ध कठोर या तीक्ष्ण हो, रोग या मार्गमें चढ़ने आदिसे उत्पन्न हुई धकानको दूर करनेके छिए सोनेवाडा या वैठनेवाडा जो साधु झुष्क रूण आदिसे होनेवाडी पीड़ाके कारण खांब उत्पन्न होनेपर भी दुग्क नहीं मानता, वह साधु रूणस्पद्धपरीषहको सहनेवाडा है ॥१०५॥

मलपरीषइ सहनको कहते हैं-

रोमोंसे निकलनेवाले पसीनेके मैलसे स्तपन्न हुए दाद-खाल आदिकी पीड़ा होनेपर जो शरीरकी परवाह नहीं करता, निसने वादर निगोद प्रतिष्ठित जीवोंपर द्या करनेके भावसे व्हतनका और जलकायिक जीवोंकी रक्षाके लिए स्नानका स्थाग किया है, केशोंका लोंच करता है, अन्य मलको प्रहण नहीं करता, किन्तु कर्मक्षी मलको ही दूर करना चाहता है वह साधु मलपरीयहको सहता है ॥१०६॥

विशेषार्थ-केशोंका छोंच करनेमें और अनका संस्कार न करनेपर महान् खेद होता

है अतः उसका सहना भी मलपरीषहर्मे आवा है ॥१०६॥

सत्कार-पुरस्कारपरीषहजयको कहते हैं-

जो वहे पुरुषोंके द्वारा अपनी प्रशंसा किये जानेसे और उत्तम कार्योंमें आगे किये जानेसे अथवा आमन्त्रणसे प्रसन्त नहीं होता और अवज्ञा करनेसे रूप्ट नहीं होता वह सत्कार पुरस्कार परीषहका जीतनेवाला होता है ॥१००॥

विशेषार्थ—चिरकालसे ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाला, सहातपस्वी, स्वसमय और परसमयका झाता, हितोपदेव और कथावार्तीमें कुझल तथा अनेक वार अन्य वादियों को जीतने-वाला भी जो साधु अपने सनमें ऐसा नहीं विचारता कि मुक्ते कोई प्रणाम नहीं करता, कोई ` **8** 

٤

वय प्रज्ञापरीपहमाह—

विद्याः समस्ता यंदुपन्नमस्ताः प्रवादिनी भूपसभेषु येन । प्रज्ञोमिनित् सोऽस्तु मदेन वित्रो गरूत्मता यहदलाह्यमानः ॥१०८॥

यदुपर्ज-यस्य उपज्ञा प्रथमोपदेशः । भूपसमेपु--वहुपु राजसमासु । विष्र इत्यादि--गरुहेन स्वमाह्-वाक्यान्तिपादखादनावसरे तत्संबिखतो मुखान्तर्गतो बाह्यणो अवा । तथा च माधकाव्यम्-

'सार्घं कथंचिदचितैः पिचुमन्दपत्रेरास्यान्तरालगतमास्रदलं मदीयः। दासेरकः सपदि संबन्धितं निषादैविप्रं पूरा पतगराष्टिव निर्जगाम ॥' ॥१०८॥

अयाज्ञानपरीषहजयमांह-

पूर्वेऽसिघन् येन किलाशु तन्मे चिरं तपोऽम्यस्तवतोऽपि बोघः । नाद्यापि बोभोत्यपि तुच्यकेऽहं गौरित्यतोऽज्ञानरुकोऽपसर्पेत् ॥१०९॥

असिधन्—सिद्धाः । बोभोति—मृश्वं भवति । उच्यके—कृत्सितमुच्ये कृत्ये (?) वहं । शे. वहीवर्षे १२ जीकरिति चेपः ॥१०९॥

मेरी भक्ति नहीं करता, कोई मुझे आदरपूर्वक आसन नहीं देता, इससे तो विधर्मी ही उत्तर हैं जो अपने मूर्व भी साधर्मीको सर्वश्रके समान मानकर अपने धर्मकी प्रभावना करते हैं। प्राचीन कालमें व्यन्तर आदि देवता कठोर तप करनेवालोंकी सर्वप्रथम पूजा किया करते थे, यदि यह अति सिथ्या नहीं है तो हमारे जैसे तपस्वियोंका भी वे साधर्मी क्यों अनादर करते हैं। जिनका चित्त इस प्रकारके विचारसे रहित होता है तथा जो मान और अपमानमें सममाव रखते हैं वे साधु सत्कार-पुरस्कारपरीषहके जेता होते हैं ॥१०॥।

आगे प्रज्ञापरीपहको कहते हैं-

जो अंग, पूर्व और प्रकीर्णकरूप समस्त विद्याओंका प्रथम उपदेष्टा है और जिसने अनेक राजसभाओं में प्रवादियोंको पराजित किया है फिर भी जो गरुड़के द्वारा न खावे जाने वाले जाञ्चणकी तरह मदसे लिप्त नहीं होता वह साधु प्रज्ञापरीपहको जीतनेवाला है ॥१०८॥

विशेषार्थ-हिन्दू पुराणोंमें कथा है कि गरुढ़ने अपनी माताके कहनेसे निपादोंको खाना शुरु किया तो साथमें कोई ब्राह्मण मी मुखमें चला गया, किन्तु गरहने उसे नहीं खाया। इसी तरह गद सवको होता है किन्तु प्रज्ञापरीयहके जेता साधुको अपने ज्ञानका सव नहीं होता ॥१०८॥

अज्ञानपरीषहके जयको कहते हैं-जिस तपके प्रभावसे पूर्वकालमें अनेक तपस्वी शीव ही सिद्धिको प्राप्त हुए सुने जाते हैं उसी तपका चिरकालसे अभ्यास करते हुए भी मुझे आज तक भी झान प्राप्त नहीं हुआ। उल्टे मुझे लोग 'वैल' कहते हैं। इस प्रकारके अज्ञानपरीपहसे साधुको दूर रहना चाहिए॥१०९॥

निशेषार्थ सारांश यह है कि जो साधु 'यह मूर्ख है, पशुके समान इन्न भी नहीं जानता' इत्यादि तिर्स्कारपूर्ण वचनोंको सहता है फिर भी निरन्तर अध्ययनमें छीन रहता हैं, मन, वचन, कायसे अशुम चेष्टाएँ नहीं करता, महोपाबास आदि करनेपर भी मेरे ज्ञानमें कीई अतिशय डत्यन्न नहीं हुआ, ऐसा यनमें नहीं विचारता । उस मुनिके अज्ञानपरीषहत्तय होता है ॥१०९॥ । प्रतिकार किंदिन के अज्ञानपरीषहत्त्व

ŧ

अदर्शनसहनमाह-

महोपनासादिजुषां मृषोद्याः, प्राक् प्रातिहार्यातिशया न हीसे । किचित्तपाचार्यपि तद्वृयेषा, निष्ठेत्यसन् सद्दृगदर्शनासट् ॥११०॥

मृषोद्याः—निय्या कय्यते । प्राक्--पूर्वस्मिन् काले । ईस्त्रे--पस्याम्यहम् । असन्--अभवन् । सद्दृक्--वर्धनविशुद्धियुक्तः । अदर्शनासर्-अवर्धनपरीमहस्य सहिता स्यादित्पर्थः ॥११०॥

अदर्शनपरीपहके सहनको कहते हैं-

पूर्वकालमें पक्ष-मास आदिका स्पनास करनेवालोंको प्राविद्यार्थ आदि अविशय होते थे यह कथन मिध्या है, क्योंकि महोपवास आदि करनेपर भी मुझे तो कुछ होता नहीं दिखाई देता। अवः यह तपस्या आदि करना न्यर्थ है। इस प्रकारकी मावना जिसे नहीं होती वह सम्यक्षि अदर्शनपरीपहका सहन करनेवाला है।।११०।।

विशेषार्थ—आशय यह है कि जो साधु ऐसा विचार नहीं करता कि मैं हुफ्कर तप करता हूँ, वैराग्य भावनामें तत्पर रहता हूँ, सकड तक्तोंको जानता हूँ, चिरकाउसे त्रती हूँ फिर भी ग्रुक्ष आज तक किसी झानातिशयकी प्राप्ति नहीं हुई। महोपवास आहि करनेवाळोंके प्राप्तिहार्य विशेष प्रकट हुए ऐसा कहना कोरी वकवाद है। यह दीक्षा व्यर्थ है, त्रतोंका पालन निक्कड है, उस साधुके सम्यग्दर्शन विग्रुद्धिके होनेसे अव्दर्शनपरीयहका सहन होता है।

यहाँ परीपहोंके सन्वन्थमें विशेष प्रकाश डाला जाता है—ये सभी परीपह कर्मके दियमें होती हैं। प्रका और अक्षान परीषह ज्ञानावरणके उदयमें होती हैं। अवर्शन परीषह इशन मोहके उदयमें कीर अलाम परीपह लामान्वरायके उदयमें होती हैं। आन कपायके उदयमें नाग्न्य, निषधा, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परीषह होती हैं। अरित मोहनीयके उदयमें अरितपरीपह और वेद मोहनीयके उदयमें अरितपरीपह और कर परीषह होती हैं। यह जीवके पक समयमें एकसे लेकर उन्नीस परीपह तक होती हैं क्योंकि शित और उष्णमें से एक जीवके एक समयमें एक ही परीपह होती है तथा शय्या, चर्या और निपधामें से एक ही परीपह होती है। प्रका और अज्ञान परीपह एक साथ हो सकती हैं क्योंकि अत्वानकी अपेक्षा प्रकाका प्रकर्ण होनेपर अविवान आदिका अमाव होनेसे अक्षान परीपह हो सकती है। अदा कर होनेपर अविवान आदिका अमाव होनेसे अक्षान परीपह हो सकती है। अतः इन होनोंके एक साथ होनेमें विरोध वहीं है।

मिण्यादृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिण्यादृष्टि, असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत इन सात गुणस्थानोंमें सब परीपह होती हैं। अपूर्वकरणमें अदर्शन परीपहके निना इनकीस परीपह होती हैं। अतिवृत्तिकरण गुणस्थानके सवेद भागमें अरित परीपहके निना नीस परीपह होती हैं। और अनिवृत्तिकरणके अवेद भागमें स्त्री परीपह न होनेसे उन्नीस होती हैं। उसी गुणस्थानमें मानकपायके उद्यक्ता अय होनेपर नाग्न्य, निपद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परीपह नहीं होती। उनके न होनेसे अनिवृत्तिकरण, सूक्स सान्पराय, उपशान्त कपाय और क्षीण कषाय इन चार गुणस्थानोंसे चौदह परीपह होती हैं। श्रीण कषायमें प्रज्ञा, अज्ञान और अलाम परीपह नष्ट हो जाती हैं। स्योगकेवलीके घातिकर्म नष्ट हो जानेसे अनन्त चतुष्ट्य प्रकट हो जाते हैं अतः अन्तरायकर्मका अभाव होनेसे निरन्तर शुक्ष पुद्गलोंका संचय होता रहता है। इसलिए वेदनीयकर्म निद्यमान होते हुए भी घातिकर्मोंकी सहायताका वल नष्ट हो जानेसे अपना कार्य करनेमें

-3

अर्थवं हार्विशतिक्षुदादिपरीवहचयं प्रकाश्य तदनुषञ्जपातमुपसर्गसहनमुदाहरणपुरस्सरं व्याहरलाह— स्वध्यानाच्छित्रपाण्डुपुत्रसुकुमालस्त्रीमिबिद्युंच्यर-प्रष्टाः सोढविचिन्तृतिर्यंगमरोत्यानोवसर्गाः क्रमात् । संसारं पुरुषोत्तमाः समहरस्तत्तत्वदं प्रेप्सवो छीताः स्वात्मनि येत तेन जनितं कुम्बन्त्वजन्यं ब्रुघाः ॥१११॥

शिवः—शिवसृतिर्भाम सुनिः । पृष्ठाः । पृष्ठग्रहणात् चेतनक्रजोपसर्गां एणिकापुत्रादयः, मनुष्यकृतोपसर्गां गुरुदश्तगजकुमारादयः, तिर्यमकृतोपसर्गाः शिद्धार्थसुकौशकादयः । देवकृतोपसर्गाः श्रीदत्तसुवर्णमद्रादयो वशनक्ष्म पियनन्तव्याः । उत्थानं—कारणम् । समहरन्—संहरन्ति स्थ ।।१११॥

असमर्थ होता है। जैसे मन्त्र या औषधिके बलसे जिस विषकी मारण शक्ति नष्ट हो नाती है एसे खानेपर भी मरण नहीं होता। अथवा जैसे जिस वश्वकी जड़ काट दी जाती है वह फुछता-फछता नहीं है। या जैसे, अनिवृत्तिकरण और सूहम सान्परायमें मैथुन और परिष्रह संज्ञा कार्यकारी नहीं हैं या जैसे केवलीमें एकाप्रचिन्तानिरोधके जमावमें भी कर्मोंकी निजरा होनेसे उपचारसे ज्यान माना जाता है, वैसे ही मूख, रोग, वच आदि वेदनाका सद्भावला परीषहके अभावमें वेदनीयकर्मके उदयमें आगत द्रव्यको सहनेकप परीषहका सद्भाव होनेसे जिनसगवान्में ग्यारह परीषह उपचारसे मानी गयी हैं। किन्तु घाति कर्मोंके वलकी सहायतासे रहित वेदनीय फर्म फळदाता नहीं होता। इसलिए जिनमगवान्में ग्याए परीषद्द नहीं हैं। ऐसा होनेसे किसी अपेक्षा केवलीके परीषद्द होती हैं और किसी अपेक्षा नहीं होतीं इस तरह स्वाद्वाद घटित होता है। शतकके प्रदेशबन्धमें वेदनीयके भागविशेषके कारणका कथन है । अतः वेदनीय चातिकमें कि उदयके विना फलदायक नहीं होता, यह सिद्ध हुआ। मार्गणाओं में नरकगति और तिर्यंचगतिमें संव परीषह होती हैं। मनुष्यगिविमें गुणस्थानोंकी तरह जानना। देवगतिमें घातिकर्मोंके डदयसे होनेवाछी परीषहोंके साथ वेंदनीयसे डरपन्न क्षुधा, ज्यास और वध परीषहके साथ चौदह परीषह होती हैं। इन्हिय-मार्गणा और कायमार्गणामें सब परीषह होती हैं। योगमार्गणामें वैक्रियिक, वैक्रियिक सिक्ष्में देवगतिके समान जानना। तियंच और मनुष्योंकी अपेक्षा बाईस तथा शेष योगों और वैदादि मार्गणाओंसे अपने-अपने गणस्थानोंके अनुसार जानना ॥११०॥

इस प्रकार बाईस परीषद्दीको जीवनेका कथन करके उनके सम्बन्धसे चदाहरणपूर्वक

हपसर्ग सहनेका कथन करते हैं-

आत्मस्वरूपका ध्यान करनेसे शिवमूति ग्रुनि, पाण्डव, मुकुमाछ स्वामी और विवृद्ध प्रमुख पुरुषश्रेष्ठोंने क्रमशः अवेतनकृत, सनुष्यकृत, तिर्येचकृत और देवकृत वपसर्गोंका सहन करके संसारका नाश किया। इसछिए उस पदको प्राप्त करनेके इच्छुक विद्वाल स्वासाम छीन होकर अवेतन आदिमें-से किसीके भी द्वारा होनेवाछे उपसर्गको सहन करें ॥१९१॥

विशेषार्थ—किसी भी बाह्य निमित्तसे अचानक आ जानेवाली विपत्तिको उपसर्ग कहते हैं। वह चार प्रकारका होता है—अचेतनकृत, मनुष्यकृत, तिर्थवकृत और देवकृत। इन उपसर्गोंको सहन करनेवालोंमें प्रमुख हुए हैं शिवभूति आदि। शिवभूति मुनिष्यानमें

 <sup>&#</sup>x27;जम्हा वेदणीयस्य सुखदु-खोदयं सणाणावरणादि उदयादि उपकारकारण तम्हा वेदणीयं सेव पागडी सुद्दुनखोदयं दिस्सदे ।' इति

अय प्रकृतमुपसंहरन् बाह्याम्यन्तरतपश्चरणाय शिवपुरपान्यमुखमयितुमाह-

इति भवपयोग्मायस्थामप्रयिम्नि प्युद्धमः, शिवपुरपथे पौरस्त्यानुप्रयाणचणक्षरम्। मुनिरनशनाद्यस्त्रेखप्रैः क्षितेन्द्रियतस्कर-

प्रसृतिरमृतं विन्दत्येग्तस्तपःशिबिकां थितः ॥११२॥

भवेत्यादि—मिथ्यात्वादित्रयोच्छेदार्थक्षक्तिविस्तारे । पौरस्त्यानुप्रयाणचणः—पूर्वाचार्यानुगमनप्रतीतः । अमृत:--मोक्षममृतपानसाह्चर्यात् स्वर्गं वा । इति भद्रम् ।

> इत्याशाष्ट्रदुव्यायां भर्मामृतपञ्चिकाया ज्ञानदीपिकापरसंज्ञाया वष्ठोऽध्यायः ।

अत्राज्याये ग्रन्थप्रमाणं सप्तत्यिकानि चत्वारि शतानि । असूत्. ४७० ॥

मग्न थे। वहें जोरकी ऑधी आयी। , उससे पासमें छगा तृणपूछोंका वढ़ा भारी ढेर मुनिपर था पड़ा । शिवमृति आत्मध्यानसे च्युत नहीं हुए और मुक्त हुए । पाण्डव जब ध्यानमें सन्त थे तो उनके बैरी कौरवपश्चके मनुष्योंने छोहेकी साँकर्छे तपाकर आम्यणोंकी तरह पहना ही। पाण्डव भी मुक्त हुए। सुकुमाल स्वामीको गीदहोंने कई दिनों तक खाया किन्तु वे अ्यानसे विचिंत नहीं हुए। विद्युच्चर चोर था। जम्यूस्वामीके त्यागसे प्रसावित होकर अपने पॉच सी साथियोंके साथ मुनि हो गया था। जब वे सब मथुराके वाहर एक उद्यानमें ज्यान-मग्न थे तो देवोंने महान उपसर्ग किया। सवका प्राणान्त हो गया किन्तु कोई ध्यानसे विचलित नहीं हुआ। इसी प्रकारके उपसर्गसिहच्यु अन्य भी हुए हैं। जैसे अचेतनकृत चपसर्गं सहनेवाळे एणिका पुत्र वरीरह, मनुष्यकृत चपसर्गं सहनेवाळे गुरुव्त, गजकुमार वगैरह, विर्यंचकृत उपसर्ग सहनेवाले सिद्धार्य, सुकोशल वगैरह, और देवकृत उपसर्ग सहने-वाछे श्रीवृत्त, सुवर्णभद्र वगैरह । इनकी कथाएँ आगमसे जाननी चाहिए ॥१११॥

परीषह और चपसर्गसहनका चपसंहार करते हुए मुमुक्षको वाह्य और आभ्यन्तर तपको पाछनेके छिए उत्साहित करते हैं-

इस प्रकार मोक्षनगरके मार्गमें विद्वार करते हुए पूर्व आचार्योंका अनुगमन करनेसे अनुभवी और संसारके मार्ग मिथ्यादर्शन, मिथ्याझान और मिथ्याचारित्रको नष्ट करनेके लिए शक्तिके विस्तारमें महान् उत्साही मुनि, अनशन अवसौद्यें आदि तीक्ष्ण सस्त्रोंके द्वारा इन्द्रियरूपी चोरोंके प्रसारको रोककर और अभ्यन्तर तपरूपी पालकीपर चढकर असृतको-मोक्ष या स्वर्गको प्राप्त करे ॥११२॥

इस प्रकार पं. आशाघर विरिचित असगार धर्मामृतकी मन्यवुसुद्चन्द्रिका टीका तथा ज्ञानदीपिका पंजिकाकी अनुसारिणी मापा टीकार्मे सार्गमहोद्योग वर्णन नासक षष्ट अध्याय संगाप्त हुआ।

## सप्तम अध्याय

अपातः सम्यक् तप आराधनामुपदेष्टुकामो मुक्तिप्रवानसाधनवैतृष्ण्यसिद्धचर्यं नित्यं तपोऽवयेदिति शिक्षयन्नाह्—

> ज्ञाततत्त्वोऽपि वैतृष्ण्यादृते नाप्नोति तत्यवम् । ततस्त्रत्तिसद्धये घीरस्तयः तप्येत नित्यवाः ॥१॥

वैतृष्ण्यात् ॥१॥

ą

Ę

१२

अय तपसो निर्वचनमुखेन स्रक्षणमाह--

तपो मनोऽक्षकायाणां तपनात् सित्तरोषनात् । निरुष्यते दुगाद्याविर्मावायेच्छानिरोधनम् ॥२॥

निरुच्यते—निर्वचनगोवरीक्रियते ॥२॥ पुनर्मक्रुचन्तरेण तल्लक्षणमाह—

> यद्वा मार्गाविरोधेन कर्मोच्छेदाय तप्यते । वर्जयत्यक्षमनसोस्तत्तपो नियमक्रिया ॥३॥

यहाँसे प्रन्थकार सम्यक् तप आराधनाका उपदेश करनेकी इच्छासे सर्वप्रथम यह शिक्षा देते हैं कि मुक्तिका प्रधान साधन बैतुरूय है। अतः उसकी सिद्धिके छिए सदा वप करना चाहिए—

यतः हैय उपादेयरूपं वस्तुस्वरूपको जानकर भी वैष्ट्रज्यके बिना अनन्तज्ञानावि वसुड्रय-के स्थानको प्राप्त नहीं होता । इस्छिए उस् वैष्ट्रज्यकी सिद्धिके छिए परीषह उपसर्ग आहिसे

न घनरानेवां छे धीर पुरुषको नित्यं तप करना चाहिए ॥१॥

विशेषार्थ — जिसने हैय-उपादेयं रूपसे वस्तुस्वरूपका निर्णय कर लिया है वह भी वैतृष्णयके बिना मुक्तिस्थानको आप्त नहीं कर सकता, फिर जिन्होंने तरवको जाना ही नहीं है उनकी तो बात ही क्या है। जिसकी तृष्णा—चाह चली गयी है उसे वितृष्ण कहते हैं। अर्थात् वीतराग, बीतद्वेष और श्वायिक यथास्यात चारित्रसे सम्पन्न मुनि वितृष्ण होता है। वितृष्णके भावको अर्थात् वीतरागताको वैतृष्ण्य कहते हैं।।।।

सम्यग्दर्शन आदिको प्रकट करनेके छिए इच्छाके निरोधको तप कहते हैं ॥२॥

विशेषार्थ—तप शब्दकी निक्कि है मन, इन्द्रिय और कवायोंका तपना अर्थात इनकी प्रवृत्तियोंको अच्छी तरहसे रोकना। इसीके छिए तप किया जाता है। और तपका छह्मण है इच्छाको रोकना और उस रोकनेका चहेश्य है रत्नत्रयकी प्राप्ति।।२॥

प्रकारान्तरसे तक्का छक्षण कहते हैं--अथवा रत्नत्रयरूप मार्गमें किसी प्रकारकी हानि न पहुँचाते हुए झानावरण आदिका
या शुभ-अशुभ कर्मोका निर्मूछ विनाश करनेके छिए जो तथा जाता है अर्थात् इन्द्रिय और

नियमिक्रया—विह्वाचरणनिपद्वणरिवर्जनिवानम् ॥३॥

पुनरिव शास्त्रान्तरप्रसिद्धं तपोलक्षणगन्नाच्याय तद्वेदश्येदश्चनपुरस्यरं तदनुष्ठानमुपविशति—

संसारायतनान्निवृत्तिरमृतोपाये प्रवृत्तिश्च या

सद्वृत्तं मतमौपचारिकिमिहोद्योगोपयोगौ पुनः ।

निर्मायं चरतस्तपस्तदुभयं बाह्यं तथान्यन्तरं

थोढाऽत्राऽनशनवि बाह्यसितरत् षोढेव चेतुं चरेत् ॥४॥

संसारायतनानुबन्धात् तत्कारणाच्च मिथ्यादशंनावित्रयात् । उक्तं च—

'स्युमिथ्यादशंनज्ञानचारित्राणि समासतः ।

बन्धस्य हेतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥' [ तत्वानृः, ८ क्लो. ]

'वन्यस्य कार्यं संसारः सर्वेदुःखप्रदोऽज्ञिनाम् ।

प्रव्यक्षेत्राविमेदेन स चानेकिवषः समृतः ॥' [ तत्वानृः, ७ क्लो. ]

मनके नियमोंका अनुष्ठान है—करने योग्य आचरणको करनेका और न करने योग्य आच-रणको न करनेका जो विधान है इसीका नाम तप है ॥३॥

विशेपार्थ—पुरुवपाद स्वामीने सर्वार्थिसिद्धि टीकामें तपका अर्थ यही किया है कि जो कर्मोंके क्षयके छिए तपा बाये वह तप है। घूप आदिमें खड़े होकर तपस्या करनेका भी उहेश्य कर्मोंकी निर्जरा ही है किन्तु उसके सायमें इन्द्रिय और मनका निरोध आवश्यक है। उसके विना बाह्य तप न्यर्थ है ॥३॥

फिर भी अन्य शासोंमें प्रसिद्ध तपका उद्याग कहकर उसके मेद-प्रमेदोंकी सूचनाके साथ उसको पाछनेका उपवेज देते हैं—

संसारके कारणसे निवृत्ति और मोक्षके चपायमें जो प्रवृत्ति है वह औपचारिक अर्थात् व्यावहारिक चारित्र है। तथा मायाचारको छोड़कर साधु इस औपचारिक चारित्रमें जो उद्योग करता है और उसमें अपना उपयोग छगाता है वह मगवती आराधना शासके उपदेशादुसार तप है। उस तपके दो मेद हैं—वाझ और आश्यन्तर। अनशन आदि छह बाझ तप हैं और छह ही अश्यन्तर तप है। अश्यन्तर तपको बदानेके छिए ही वाझ तप करना चाहिए।।।।।

विशेषार्थ — द्रव्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, कालपरिवर्तन, सवपरिवर्तन और सावपरिवर्तन कप संसारका कारण वन्ध है। यहाँ बन्धसे सिध्यादर्शन, सिध्याझान और सिध्यान्वारित्र लेना चाहिए, क्योंकि ये ही बन्धके कारण हैं अदः कारणमें कार्यका उपचार करके यन्धके कारणोंको वन्ध कहा है। कहा है— वन्धका कार्य संसार है, यह प्राणियोंको सब दुःख देता है। तथा वह द्रव्य क्षेत्र आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है।

संक्षेपमें वन्धके कारण मिध्यादर्शन, मिध्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं। अन्य सब इन्हीं-का विस्तार है। भगवती आराधनामें तपका स्वरूप इस प्रकार कही है—'यह फर्तन्य है और

 <sup>&#</sup>x27;कायव्यमिणमकायन्वं इदि बादूण होदि परिद्वारो ।
 वं चेव हवदि णाण सं चेव य होदि सम्मर्त ।।
 चरणम्म हम्मि जो उक्वमो य बाउक्कणा य बा होदि ।
 सो चेव जिमेहि सको भणिको असडं चरंतस्य' ।।—सा. ९-१० ।

अमृतोपाये—रत्नवये । औपचारिकं—ज्यावहारिकम् । बाह्यं—बाह्यनप्रकटत्वात् । अभ्यन्तरं— अभ्यन्तरजनप्रमानत्वात् । अनशनादि—अनशनावमौदयं-वृत्तिपरिसंख्यान—रसपरित्याग-विविक्तशया-३ सन-कायक्केशकक्षणम् । इतरत्—प्रायध्वित्त-विनय-वैयाकृत्य-स्वाध्याय-ध्युस्सर्ग-ध्यानकक्षणम् । चेतुं—वर्ध-यितुम् ॥४॥

अथानशनादेस्त्रपेस्तेषु युक्तिमाह-

वेहाक्षतपनात्कर्मबहनाबान्तरस्य च । तपसो वृद्धिहेतुत्वात् स्यासपोऽनशनाविकम् ॥५॥

स्पष्टम् ॥५॥

अधानवानादितपसो बाह्यत्वे युक्तिबाह-

बाह्यं वरुभाद्यपेक्षत्वात्परप्रत्यक्षभावतः । परदर्शनिपाषण्डिगेहिकार्यत्वतञ्च तत् ॥६॥

१२ वाह्यं बाह्यत्रवापेक्षत्वात् वाह्यानां प्रत्यक्षत्वात् वाह्यः क्रियमाण्यताच्य । एतदेव 'वरुमादि' इत्यादिना स्पष्टोकरोति स्म ॥६॥

यह अकर्तन्य है ऐसा जानकर अकर्तन्यका त्याग करना चारित्र है। वही ज्ञान है और वही सन्यग्दर्शन है। इस चारित्रमें जो उद्योग और उपयोग होता है, इसीको जिन भगवानने तप कहा है। अर्थात् चारित्रमें इद्योग करना और उसमें इपयोग स्गाना ही तप है।'

इस तपके दो भेद है—बाझ और अध्यन्तर । बाझ तपके छह भेद हैं—अनशन, अव-मौद्यें, वृत्तिपरिसंख्यात, रसपरित्याग, विविक्त श्य्यासन, कायक्छेश । तथा अध्यन्तर तपके भी छह भेद हैं—प्रायक्षित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान । बाझ तप अध्यन्तर तपको बढानेके छिए ही किया जाता है ।

कहा है—'हे भगवन्, आपने आध्यात्मिक तपको बढ़ानेके छिए अत्यन्त कठोर बाह्य तप किया।'

ं आगे अनशन आदि क्यों तप हैं इसमें युक्ति देते हैं— अनशन आदि करनेसे शरीर और इन्द्रियोंका दमन होता है, अशुभ कमें भस्म होते हैं और अन्तरंग तपमें वृद्धिं होती है इसछिए अनशन आदि तप है ॥५॥

अनशन आदि बाह्य तप क्यों हैं इसमें युक्ति देते हैं-

अनशन आदि तपोंको तीन कारणोंसे बाह्य कहा जाता है - प्रथम, इनके करनेमें बाह्य द्वारा मोजनादिकी अपेक्षा रहती है। जैसे भोजनको त्यागनेसे अनशन होता है, अल्प मोजन डेनेसे अवमीवर्य होता है। दूसरे, अपने पक्ष और परपक्षके छोग भी इन्हें देख सकते है कि अमुक साधुने भोजन नहीं किया या अल्पभोजन किया। और तीसरे, ये तप ऐसे हैं जिन्हें अन्य दार्शनिक, बौद्धादि तथा कापाछिक आदि साधु और गृहस्थ भी करते हैं। इसटिए इन्हें बाह्य तप कहा है।।इस

१. पस्त्वे यु-म. कु. च.।

२. 'बाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपसः परिवृंहवार्थम् ।'-स्वयंभूस्तोः १७।३।

Ą

१२

24

| यध | शाह्यतपसः | फलमाइ- |
|----|-----------|--------|
|    |           |        |

कर्माङ्गतेनोरागाशाहानिष्यानादिसंयमाः । कुःखसमासुखासङ्गब्रह्मोद्योतात्र्यः तत्फरुम् ॥७॥

कर्माञ्जरीजोहानिः कर्मणां ज्ञानावरणादोनामञ्जरीवसक्त देहदोसेर्हानिरपकर्षः । अथवा कर्माञ्जाणां हिसादीनां तेजस्व मुक्तस्य हानिरिति प्राह्मम् । व्यानादि —आदिशक्तात् स्वाध्यायारोग्य-मार्गप्रमावना-कपाय-मदमयन-परप्रत्ययकरण-दयाद्यपकारतीर्थायतनस्थापनावयो ब्राह्माः । उन्तं च—

'विदितार्थंचिक्तचरितं कायेन्द्रियपापशोषकं परमम् । जातिजरामरणहरं सुनाकमोक्षार्श्व (-यं सुतपः) ॥' [ बाह्यस्तपोभिः कायस्य कर्जनादक्षमर्धने ।ं

] શંબા

बाह्यस्तानानः कायस्य कशनावसम्बद्धाः । छिन्नबाह्ये भट इव विकामति कियन्मनः ॥८॥

( तपस्यता ) भोजनादिकं तथा प्रयोक्तव्यं यथा प्रमादो न विज्ञम्यत इति शिक्षार्थमाह— शरीरमास्यं स्रस्तु वर्मसावनं तदस्य यस्येत् स्थितयेऽशनादिना । सथा यथाक्षाणि वज्ञे स्युक्तपर्थं न वानुवावन्त्यनुबद्धतृह्वशात् ॥९॥

अनदानादिना—भोजनस्यनावस्यादिना । उत्पर्थं —निषदाचरणम् । अनुबद्धतृड्वशात् —समादि-सम्बद्धतृष्णामारतन्त्र्यात् । उत्तरं च —

> 'वर्षे यथा स्युरक्षाणि नोतघावन्त्यनूत्पथम् । तथा प्रयतितव्यं स्याद्यृत्तिमाश्रित्य मध्यमाम् ॥' [

] 11811

बाह्य तपका फळ कहते हैं-

अनशन आदि करनेसे ज्ञानावरण आदि कर्मोकी, शरीरके तेजकी, रागद्वेपकी और विषयों की आशाकी हानि होती है, उसमें कमी आती है, एकामियन्तानिरोध रूप शुमध्यान आदि और संयम होते हैं, दुःखको सहनेकी शक्ति आती है, सुखमें आसिक नहीं होती, आगमकी प्रमावना होती है अथवा ब्रह्मचर्यमें निर्मळता आती है। ये सब बाह्म तपके फळ हैं।।अ।

विशेषार्थं—ध्यानादिमें आदि शब्दसे स्वाध्याय, आरोग्य, मार्ग प्रमावना, कपाय, मद आदिका घटना, द्या, दूसरोंका विश्वास प्राप्त होना आदि छेना चाहिए। कहा है—'सम्यक् पफ्का प्रयोजन, शक्ति और आचरण सर्वत्र प्रसिद्ध है। यह तप शरीर इन्द्रिय और पापका परम शोषक है; जन्म, जरा और मरणको हरनेवाला है तथा स्वर्ग और मोक्षका आश्रय है।'

आगे कहते हैं कि बाह्य तप परम्परासे मनको जीवनेका कारण है-

जैसे घोड़ेके मर जानेपर झूर्रवीरका मी शौर्य मन्द पड़ जाता है वैसे ही बाह्य तपोंके द्वारा शरीरके कुश होनेसे तथा इन्द्रियोंके मानका मद्न होनेपर मन कहाँ तक पराक्रम कर सकता है क्योंकि इन्द्रियाँ मनके घोड़ेके समान हैं ॥८॥

आगे शिक्षा देते हैं कि तप करते हुए मोजन आदि इस प्रकार करना चाहिए जिससे प्रमाद बढ़ने न पाने—

आगममें कहा है कि ज़रीर रत्नज़यरूपी धर्मका मुख्य कारण है। इसलिए भोजन-पान आदिके द्वारा इस ज़रीरकी स्थितिके लिए इस प्रकारका प्रयत्न करना चाहिए जिससे इन्द्रियाँ नज़में रहें और अनादिकालसे सम्बद्ध तृष्णाके बज़ीमृत होकर कुमार्गकी ओर न जावें॥९॥

अतोऽग्रे लिपिकारेणाष्ट्रमी क्लोको दृष्टिदोपतो विस्मृत इति प्रतिभाति ।

. 3

۶,

٠ ٩

बयेष्टमृष्टाद्याहारोपयोगे दोवमाह—

इष्टमृष्टोत्कटरसैराहारैरु.दूटोंकृताः । यथेष्टमिन्द्रियभटा भ्रमयन्ति बहिर्मनः॥१०॥

बहि:-बाह्यार्थेषु । उनतं च-

'न केवलमयं कायः कर्शनीयो मुमुक्षुमिः। नाप्युत्कटरसैः पोष्यो मुष्टेरिष्टेश्च वल्मनैः॥' [

] || [ | 0 ||

अयानशनं तप सभेदं लक्षयति-

चतुर्वाद्यवंवर्षान्त उपवासोऽथवाऽऽमृतेः । सकुद्दमुक्तिस्व मुक्त्यवं तपोऽनशनमिष्यते ॥११॥

चतुर्यादीत्यादि अहोरात्रमध्ये किछ हे सक्तवेछे । तत्रैक्त्या मोजनमेक्त्यां च तत्त्याग । एक-सक्तं—घारणकदिने पारणकदिने चैकमस्तमिति ह्योग्नंत्रवेछ्यो भोजनत्यागो ह्योश्चोपवासिदिने तत्त्याग इति श.२ चतस्रसु भक्तवेछासु चतुर्विमाहारपरिहारक्चतुर्थ इति इन्छः । एकोपवास इत्यर्थः । एवं पट्सु भक्तवेछासु भोजनत्यागः पद्यो वा(हो) जपवासो । जष्टासु अष्टमस्त्रय जपवासाः । दशसु वशमक्तवार जपवासाः । हादशसु हादशः पद्योपवासाः । एवं चतुर्थ आदिर्थस्य षष्ठाजुपवासस्य चतुर्थादिः । अर्थवर्ष वण्मासाः । सिद्देशयत्त्राहुप-वासोऽज्यर्थवर्षमुण्यते । अर्थवर्ष वण्मासोपवासोऽज्तः पर्यन्तो यस्य कोऽर्थवर्षान्तः । चतुर्थादिश्वासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्पत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्यस्य । इत्यस्त्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्षत्रवासावर्यस्यासावर्यस्यासावर्यस्य

अपनेको रुचिकर स्वादिष्ट आहारके दोष कहते हैं-

इन इन्द्रियरूपी वीरोंको यदि इष्ट, मिष्ट 'और अत्यन्त स्वादिष्ट आहारसे अत्यधिक इक्तिशाळी बना दिया जाता है तो ये मनको बाह्य पदार्थोंमें अपनी इच्छातुसार अमण कराती हैं ॥१०॥

विशेपार्थ— उक्त समस्त कथनका सारांश यही है कि मोजनका और इन्द्रियोंका खास सम्बन्ध है अतः सामुका भोजन इतना सास्विक होना चाहिए जिससे शरीरक्षी गाड़ी तो चळती रहे किन्तु इन्द्रियाँ वळवान न हो सकें। अतः कहा है— 'मध्यस सागको अपनाकर जिससे इन्द्रियाँ वशमें हों और क्रमार्गको ओर न जाये ऐसा प्रयत्न करना चाहिए।' तथा— 'मुमुक्षुओंको न तो मात्र इस शरीरको मुखा डाळना चाहिए और न मीठे दिनकर और अति रसीळे मोजनोंसे इसे पुष्ट ही करना चाहिए।॥१०॥

आगे भेदसंहित अनशन तपको कहते है-

मुक्ति अर्थात् कर्मक्षयके छिए चतुर्व उपवाससे छेकर छह मासका उपवास करना, स्थयना मरणपर्यन्त उपवास करना तथा एक बार मोजन करना अनशन नामक तप माना गया है ॥११॥

विशेषार्थ — दिन-भरमें भोजनकी हो वेछाएँ होती हैं। उनमें से एकमें भोजन करना एक मक्त है। उपवाससे पहले दिनको धारणाका दिन कहते हैं और उपवास समाप्त होनेसे खगले दिनको पारणाका दिन कहते हैं। वारणा और पारणाके दिन एक बार भोजन करनेसे हो भोजन वेछाओंमें भोजनका त्याग करनेसे और उपवासके दिन दो वेछा मोजनका त्याग करनेसे इस तरह चार भोजन वेछाओंमें चार प्रकारके आहारके त्यागको चतुर्थ कहते हैं। अर्थात् एक उपवास। इसी तरह छह भोजन वेछाओंमें मोजनके त्यागको पष्ठ या दो

'अद्धानशनं सर्वानशनं द्विविकल्पमनशनमिहोकस् । विहृतिभृतोद्धानशनं सर्वानशनं तनुत्याये ॥' 'एकोपवासमूलः षण्मासक्षपणपश्चिमः सर्वः । अद्धानशनविभागं स एष वाञ्छानुगं चरतः॥' [

चश्रव्दो मध्यमजघन्योपवाससमुन्नयार्थः । नवो निपेषे ईपदर्थे च विवसित्तत्वात् , तेनानशनस्य भाव ईपदनशनं वाज्वश्वनमिति रूढम् । मुन्त्यर्थमिति कर्मसयार्थं इष्टफ्रस्मंत्रसाघनासनुद्दिश्येत्यर्थः । यञ्च दण्डका-धारादिशास्त्रेषु संवत्सरातितमप्यनशनं श्रूयते तदप्यधं च वर्षं चेत्यर्धवर्षे इत्येकस्य वर्णशब्दस्य लोपं इत्त्वा व्यास्त्रेयम् ॥११॥

वयोपवासस्य निर्वास्त्रपूर्वकं स्रक्षणमाह्— स्वार्थादुपेत्य गुद्धात्मन्यक्षाणां वसनात्स्र्यमत् । उपवासोऽज्ञनस्वाद्यसाद्यपेयविवर्जनम् ॥१२॥

स्वार्थात्—निजनिजविपयात् । उन्तं च— 'छपेत्याक्षाणि सर्वाणि निवृत्तानि स्वकार्यंतः। वसन्ति यत्र स प्राज्ञेरुपवासीऽभिषीयते ॥' [बिनतः बा., १२।११९]

चपवासका निरुक्ति पूर्वक छक्षण कहते है-

अपने-अपने विषयोंसे हटकर इन्द्रियोंके राग-द्वेपसे रहित आत्मस्वरूपमें वसने अर्थात् छीन होनेसे अञ्चन, स्वास, खाद्य और पेय चारों प्रकारके आहारका विधिपूर्वक त्यागना उपवास है ॥१२॥

विशेपार्थ—उपवास अन्द उप और वास हो अन्दोंके मेळसे वना है। उसका अर्थ है आना अर्थात् इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयोंसे हटकर आना और वासका अर्थ है वसना.

 <sup>&#</sup>x27;शन्वादिग्रहणं प्रतिनिवृत्तौत्सुक्यानि पञ्चापीन्द्रियाणि उपेत्य तिस्मन् वसन्तीत्युपवासः, चतुर्विवाहार-परित्यागः—सर्वार्थसिः, ७।२१ ।

É

53

24

## धर्मामृत ( अनगार )

परे त्वेवमाहः--

'उपावृत्तस्य दोषेग्यो यस्तु वासो गुणैः सह । उपवासः स विज्ञेयः सर्वेगोयविवर्जितः' [

] (1871)

वयानशनादीना छक्षणमाह--

कोबनाद्यक्षनं स्वाद्यं ताम्ब्रुकादि-जक्तादिकम् । पेयं बाद्यं त्यप्रपाद्यं त्यान्यान्येतानि वक्तितः ॥१३॥

चवर्तं च-

'मुद्गीदनाद्यमधर्न क्षीरज्ञादं मतं जिनै: पेयस् । ताम्बुछदाडिमादं स्वादं खादं त्वपूपादम् ॥'

शपि च-

'प्राणानुषाहि पानं स्यादवानं दमनं सुषः । बाद्यते यत्नदः बाद्यं स्वादां स्वादोपलक्षितसः ॥' [

118311

5

अयोगवासस्योत्तन्याविभेदात् विप्रकारस्यापि प्रचुरदुष्कृताश्चिविधैराञ्चस्याद्यपाविधि-विधेगत्वमाह— उपवासो वरो मञ्चो अधस्यक्ष त्रिवापि सः । कार्यो विरस्केविधिवदबद्धाराःक्षिप्रपाचनः ॥१४॥

क्षाय:--पापम् ॥१४॥

छीन होना अर्थात् आत्मामें छीन होता। इसीको उपवास कहते हैं। कहा है—'जिसमें सर्व इन्डियां अपने-अपने विषयोंसे निवृत्त होकर बसती हैं उसे विद्वान् उपवास कहते हैं।'

दसका अर्थ वो चार प्रकारके आहारका त्याग छिया जाता है, उसका कारण या है कि आहार न मिळनेसे सब इन्द्रियाँ स्छान हो जाती हैं। वास्तवमें तो इन्द्रियोंका उपवार होना ही सच्चा उपवास है और इन्द्रियाँ तभी उपवासी कही जायेंगी जब वे अपने विषयण प्रहण न करें उचरसे उदासीन रहें। उसीके छिए चारों प्रकारके आहारका त्याग कि जाता है।

अन्य धर्मोंमें उपवासकी निरुक्ति इस प्रकार की है—'दोषोंसे इटकर जो गुणोंके र बसना है उसे उपवास जानना चाहिए। उपवासमें समस्त भोगोंका त्याग होता है'॥श

अञ्चन आदिका स्थाण कहते हैं-

भात-दाळ आदि अञ्चन है। पान-सुपारी आदि स्वास है। जल, दूघ आदि पे परी. ळहट आदि सास है। इनको अक्तिके अनुसार छोटना चाहिए ॥१३॥

विशेषार्थ-अन्यत्र पान आदिका स्वरूप इस प्रकार कहा है- 'जो प्राणीपर ' करता है, वन्हें जीवन देता है वह पान या पेय है। जो भूसको सिटाता है वह आ जो यत्नपूर्वक स्नाया जाता है वह स्वास है और जो स्वादयुक्त होता है वह स्वास है

चत्तम आदिके भेद्से तीन प्रकारका भी उपवास प्रचुर पापोंकी श्रीघ्र निर्जरा

है। अतः चसको विधिपूर्वक पाळनेका चपदेश देते हैं—

कत्तम, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीनों मी प्रकारका उपवास प्राणीस इन्द्रियसंयमके पाठकोंको आस्रोक विधानके अनुसार करना चाहिए। क्योंकि व - ने पापोकी निर्वासक कारण है ॥१४॥

| सयोत्तमाविभेदानां स्रक्षणान्याह्                                                     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| घारणे पारणे सैकमक्तो वर्यंश्चतुर्विधः ।                                              |     |
| साम्बुर्मच्योऽनेकभक्तः सोऽधर्मस्त्रिविवावुभौ ॥१५॥                                    | 3   |
| चतुर्विष:वर्तुविषसंत्रक उपवासः। साम्बु:सपानीयः, वारणे पारणे सैकमक्त इत्येवम्।        |     |
| अनेकमकः धारणे पारणे चैकमक्तरहितः साम्बुरित्येवम् । त्रिविधौ त्रिविवसंज्ञी । उन्तं च  |     |
| 'चतुर्णा तत्र भुकीनां त्यामे वर्यश्चतुर्विघः।                                        | - 8 |
| <b>उ</b> पवासः सपानीयस्त्रिविषो मघ्यमो मतः॥'                                         |     |
| 'मुक्तिद्वयपरित्यागे त्रिविघो गदितोऽघमः।                                             |     |
| उपवासस्त्रिधाऽप्येषः शक्तित्रितयसूचकः ॥' [ बमित. बा. १२।१२३-१२४ ] ॥१५॥               | ٠,  |
| अयाधिकतो भोजनत्याने वोषमाह                                                           |     |
| यबाहारमयो जीवस्तबाहारविराधितः ।                                                      |     |
| नार्तरौद्रातुरो ज्ञाने रमते न च संयमे ॥१६॥                                           | 13  |
| भाहारमय:आहारेण कवककक्षणेन निर्वृत्त इव । क्रव्यप्राणप्रवानोध्न प्राणी । आहारविराधित: |     |
| मोजनं हठात्याजितः ॥१६॥                                                               |     |
| एतदेव मञ्जयन्तरेणाह                                                                  | १५  |
|                                                                                      |     |
| उपवासके उत्तम आदि भेदोंका उक्षण कहते हैं                                             |     |
| ्षारणा और पारणाके दिन एक बार भोजनके साथ जो उपवास किया जाता है वह                     |     |

धारणा और पारणाके दिन एक बार भोजनके साथ जो उपवास किया जाता है वह उत्तम है। उसका नाम चतुर्विघ है। घारणा और पारणाके दिन एक नार भोजन करके जिस उपवासमें केवळ जळ ळिया जाता है वह मध्यम है। तथा घारणा और पारणाके दिन दोनों. बार भोजन करनेपर भी जिस उपवासमें केवळ जळ ळिया जाता है वह अधम है। इन

मध्यम और अधमका नाम त्रिविध है ॥१५॥

विशेषार्थ—अगवती आराधनामें (गा. २०९) अनुशनके दो मेद किये हैं—अद्धानशन शौर सर्वानशन । संन्यास घारण करनेपर जो जीवनपर्यन्तके लिए अशनका त्याग किया जाता है वह सर्वानशन है और कुछ कालके लिए अशनके त्यागको अद्धानशन कहते हैं। आचार्य अमितगतिने इसके वल्कष्ट, मध्यम और जावन्य मेद कहे हैं। यथा 'चारों प्रकारके आहारका त्याग वृत्विध नामक कत्तम कपनास है। पानी सहित वपनास त्रिविध नामक मध्यम वपनास है। अर्थात् वारणा और पारणा के दिन एक बार मोजन करे और वपनासके दिन केवल एक वार जाल लेवे यह मध्यम त्रिविध नामक उपनास है। तथा धारणा और पारणाके दिन अनेक वार मोजन करके भी वपनास के दिन मी केवल जल ले तो यह अधम त्रिविध उपनास है। यह तीनों ही प्रकारका वपनास कत्तम, मध्यम और अधम शिविध उपनास है। यह तीनों ही प्रकारका वपनास वत्तम, मध्यम और अधम शिवध जनुसार वपनास करना चाहिए।' श्वेतास्वर परस्परामें भी अनशनके याववजीवक तथा चत्र्यं मक्त आदि मेद हैं ॥१५॥

विना शक्तिके भोजन त्यागनेमें दोष वतलाते हैं-

यतः प्राणी आहारमय है अर्थोत् मानो आहारसे ही वह बना है। इसछिए आहार छुड़ा देनेपर उसे आर्व और रीट्रज्यान सताते हैं। अतः उसका मन न ज्ञानमें छगता है और न संयममें छगता है।।१६॥

इसी वातको दूसरी तरहसे कहते हैं-

## प्रसिद्धमन्तं वै प्राणा नृणां तत्त्वाजितो हठात् । नरो न रमते ज्ञाने बुर्घ्यानार्तो न संयमे ॥१७॥

स्पष्टम् ॥१७॥

क्षय दीचें सत्यायुषि नितम्नीमित्तिकाक्नोपनासान् यथाशन्ति निधाय तच्छेषमेनेनेव नयेदिति शिक्षार्थ-

माह—

14

तन्नित्यनैमित्तिकभृषितपुषित-विद्योन् यथास्रक्ति चरन् विलङ्ख्य । बोर्चं सुद्योर्जीवितवर्सं युक्त-

९ स्तच्छेषमत्ये त्यश्चनोज्झर्येव ॥१८॥

नित्या--- छुञ्जाबाश्याः । नैमित्तिकाः---कनकावत्याबाश्याः । एतेषां स्रक्षणं टीकाराघनाया बोध्यम् । युक्तः---समाहितः सन् । अधानोज्झया---अनधनेन अक्तप्रत्यास्यानेङ्गिनीप्रायोपगमनमरणानामन्यतमेनेत्यणैः । १२ ॥१८॥

अयानशनतपसि प्ररोचनामुत्पादयन्नाह-

प्राद्धः केचिदिहाप्युपोष्यं शरवं कैवल्यलक्ष्म्याऽरुधन् षण्मासानश्चनान्तवक्ष्यविधिना तां श्रकुरुकां परे । इत्यालम्बितमध्यवृत्यनशनं सेव्यं सवार्येस्तनुं

त्तरां जुद्धचित येन हेम शिक्षिना मुघामिवात्माऽऽवसन् ॥१९॥

१८ प्राज्ञ:--पूर्वपुरुषाः । केचित्--वाहुबल्यादयः । शरदं--धंवत्सरं यावत् । पुरे--पुरुदेवादयः । शुद्धचित---व्रव्यभावकर्मम्यां किटुकाछिकाभ्यां च मुज्यत इत्यर्थः ॥१९॥

मनुष्योंका प्राण अन्न ही है यह कहावत प्रसिद्ध है। जबरदस्ती उस अन्नको छुड़ा दैनेपर खोटे ध्यानमें आसक्त मनुष्य न ज्ञानमें ही मन छगाता है और न संयममें मन छगाता है।।१९।।

आगे यह शिक्षा देते हैं कि यदि आयु छम्बी हो तो यथाशक्ति नित्य-नैमित्तिक छपबास

करके शेष आयुको उपवासपूर्वक ही बितावे-

यतः सिद्धान्वमें अनस्त तपके गुण उक्त रूपसे कहे हैं अतः बुद्धिमान् साधुको शिक्कि अनुसार भोजनको त्यागनेके जो नित्य और नैमित्तिक विधियाँ है उन्हें पाउते हुए उन्ने जीवनके मार्गको वितावे। उसके शेष भागको भक्तप्रत्याख्यान, इंगिनीमरण या प्रायोपगमन-भरणमें-से किसी एक अनशनके द्वारा ही नितावे।।१८॥

विशेषार्थ — केशळोंच आदिके दिन मुनिको उपवास करनेका जो नियम है वह नित्य-विधि है। तथा कनकावळी, सिंहनिष्कीटित आदि जो अनेक प्रकारके व्रत कहे हैं वे नैमिनिक

हैं। जिनसेनके हरिवंशपुराणके ३४वें अध्यायमे उनका स्वरूप कहा है।।१८॥

अनशन तपमें विशिष्ट इचि स्तपन कराते हैं-

इसी सरत क्षेत्रमें बाहुवली आदि कुछ पूर्वपुरुष एक वर्ष तक उपवास करके केवलज्ञान-रूप लक्ष्मीसे मुशोभित हुए। दूसरे मगवान् ऋषमदेव वगैरहने चतुर्थभक्त उपवाससे लेकर छह महीनेके उपवासरूप वशीकरण प्रयोगके द्वारा ही उस केवलज्ञानरूप लक्ष्मीको उरक्षण्ठित कर लिया। इसलिए मुमुक्षुओंको सदा मध्यमन्तृत्तिका आलम्बन लेकर अनशन करना चाहिए

१. मनशनेतैव म. जू. च.।

स्रथः स्वकारणचतुष्टयादुः द्भवन्तीमाहारसंज्ञामाहारादिवर्शनादिप्रतिपक्षमावनया निगृह्वीयादित्यनुशास्ति— भुक्त्यालोकोपयोगाच्यां रिक्तकोष्टतयाञ्सतः। वैद्यस्योदीरणाच्यान्नसंज्ञामम्यूद्यतीं जयेत् ॥२०॥ भूक्त्यालीकोपयोगाभ्यां—आहारदर्शनेन तदुपयोगेन च । आहारं प्रति मन-प्रणिघानेनेत्वर्यः। वसतः--वसातसंज्ञस्य ॥२०॥ Ę धयानशनतपोभावनायां नियुङ्कते-शृद्धस्वात्मरुचिस्तमीक्षितुमपक्षिप्याक्षवर्गं भजन् निष्ठासौष्टवसङ्गनिर्ममतया दुष्कर्मनिर्म्छनम्। श्रित्वाऽव्दानशनं श्रुतापितमनास्तिष्टन् वृतिन्यक्कृत-हुन्हु: क्रिंह लभेय दोर्बलित्लामित्यस्त्वनाश्वांस्तपन् ॥२१॥ अपक्षिप्य-विषयेभ्यो व्यावृत्य । श्रित्वा-प्रविज्ञाय । तिष्ठन्- इ.स.चन् । वृतिन्यनकृतदृन्द्रः-पृतिः आत्मस्वरूपमारणं स्वरूपविषया प्रसत्तिवां। तथा न्यक्कृतानि विभिन्नुतानि इन्द्रानि परीयहा येन। १२ र्काह् स्रमेय-कवा प्राप्नुयामहम् । दोर्विलितुलां-बाहुबन्धिकसाम् । तच्चर्या धार्षे यया-'गुरोरनुमतोऽभीती दघदेकविहारताम्। १५ प्रतिमायोगमावर्षमातस्ये किल संवतः॥' 'स गंसितव्रतोऽनाश्वान् वनवल्छीतंतान्तिकः।

जिससे तम हुए शरीरमें रहनेवाला आत्मा आगसे तपी हुई मूचामें रखे हुए स्वर्णके समान शुद्ध हो जाता है। अर्थात् जैसे स्वर्णकारकी मूचामें रखा हुआ स्वर्ण आगकी गर्मीसे शुद्ध हो जाता है वैसे ही शरीरमें स्थित आत्मा अनशन वपके प्रमावसे शुद्ध हो जाता है ॥१९॥

आगे चार कारणोंसे उत्पन्न होनेवाली आहारसंज्ञाका प्रतिपक्ष भावनासे निप्रह करने-

वल्मोकरन्छ्रनिःसर्पत् सर्पैरासीद् भयानकः ॥' [ महापु. १६।१०६-१०७ ]

का उपदेश देते है-

भोजनको देखनेसे, भोजनकी जोर मन लगानेसे, पेटके खाली होनेसे तथा असातावेद-नीय कर्मकी उदीरणा होनेसे उत्पन्न होनेवाली मोजनकी अमिलापाको रोकना चाहिए॥२०॥

विशेषार्य—आगममें आहारसंज्ञाके ये ही चार कारणे कहे हैं—'आहारके देखनेसे, इसकी ओर मन लगानेसे, पेटके खाली होनेसे तथा असातावेदनीयकी चदीरणा होनेसे आहारकी अमिलाषा होती हैं'॥२०॥

अनशन तपकी भावनामें साधुओंको नियुक्त करते हैं-

इत्यादि प्रवन्त्रेन । अनाद्वानु-अनवानवरः ॥२१॥

शुद्ध निज चिद्र्पमें श्रद्धालु होकर, उस शुद्ध निज आत्माका साक्षात्कार करनेके लिए, स्पर्शन आदि इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर चारित्रका सुचाकवासे पालन करते हुए, शरीरसे ममत्यको त्यागकर, अशुभ कर्मोंकी निर्जरा करनेवाले एक वर्षके उपवासकी प्रतिका लेकर, श्रुदक्षानमें मनको लगाकर, खड़ा होकर, आत्मस्वरूपकी घारणांके द्वारा परीषहोंको निरस्त

 <sup>&#</sup>x27;आहारदंसणेण य तस्युवजोगेण सोमकोठाए । वेदस्युदीरणाए आहारे जायदे सण्या' ।—गो. जीव. १३५ ।

ş

9

84

अयावमीदर्यलक्षणं फलं चाह-

पासोऽश्रावि सहस्रतन्द्रलमितो द्वात्रिशदेतेऽशनं पुंसो वैभसिकं स्त्रियो विचतुरास्तद्धानिरौचित्यतः। ग्रासं यावदयैकसिक्यमवमोदयं तपस्तज्वरे-

द्धर्मावरयकयोगषातुसमतानिद्राज्याद्याप्तये ॥२२॥

अश्रावि —श्रावितः शिष्टैस्तेम्यः श्रुतो वा । वैश्रसिकं—स्वामाविकम् । विचतुराः—विगताश्चत्वारो येषा ते, अष्टाविशतिर्गासा इत्यर्थः । अौचित्यतः -- एकोत्तरश्रेण्या चतुर्यादिमागत्यागाद्वा । उन्तं च --

'द्वात्रिशाः कवलाः पुंसः बाहारस्तुसये भवेत् । अष्टाविशतिरेवेष्टाः कवलाः किल योषितः ॥' 'तस्मादेकोत्तरश्रेण्या यावत्कवलमात्रकम् । कनोदरं तपो होतद् मेदोऽपीदमिष्यते ॥' [

अवमौदर्य-अतृप्तिभोजनम् । तपः-वपोहेतुत्वाद् यूनवापरिहाररूपत्वात् । योगः-आवपनादिः १२ सुच्यानादिश्य । घातूसमता-नाताव्यवैषम्यम् । निव्रावयादि, वादिशन्तेन इन्द्रियप्रहेषनिवृत्यादिः । उन्तं च-'धर्मावस्यकयोगेषु ज्ञानादावुपकारकृत्।

दर्गहारीन्द्रियाणां च ज्ञेयमूनोदरं तपः ॥' [

] ॥२२॥

करके मैं बाहुबलीके समान अवस्थाको कब प्राप्त कहरूंगा, ऐसी माबनावाला अनशन तपका पालक होता है ॥२१॥

विशेषार्थ-स्वामी जिनसेनने बाहुबळीकी चर्याके सम्बन्धमें कहा है-'गुरुकी आहा-से पकाकी विद्वार करते हुए बाहुबछी एक वर्ष तक प्रतिमा योग धारण करके स्थिर हो गये। प्रशंसनीय व्रती अनशन तपधारी बाइबळी वनकी छताओंसे आच्छादित हो गये। बॉबीके छिद्रोंसे निकलनेवाछे सॉपों-से वे बड़े डरावने लगते थे' ॥२१॥

इस प्रकार अनशन तपका विस्तारसे कथन किया।

अब अवमीदर्य तपका उक्षण और फर कहते हैं-

शिष्ट पुरुषोंसे सुना है कि एक हजार चावछका एक प्रास होता है। पुरुषका स्वामाविक भोजन ऐसे बत्तीस शास है और सीका स्वामाविक भोजन उससे चार प्राप्त कम अर्थात् अद्वाईस मास है। इसमें-से यथायोग्य एक-दो-तीन आदि प्रासोंको घटाते हुए एक प्रास तक अथवा एक चावछ तक प्रहण करना अवसीदर्य तप है। यह तप उत्तम, क्षमा आदि रूप धर्मकी, छह आवश्यकोंकी, आवापन आदि योगकी प्राप्तिके लिए, वायु आदिकी विषमताकी दर करनेके लिए, निद्राको जीतने आदिके लिए किया जाता है।।१२।।

विशेषार्थ-अवमोदर्य तपका स्वरूप अन्यत्र मी इसी प्रकार कहा है- 'वत्तीस प्रास प्रमाण आहार पुरुषकी तृप्तिके लिए होता है और स्त्रीकी तृप्तिके लिए अट्टाईस प्रास प्रमाण आहार होता है। उससे एक-दो-वीन आदिके क्रमसे घटाते हुए एक ब्रास मात्र छेना उन्नोदर तप है। आसके अनुसार उसके भी भेद माने गये हैं।

कहीं-कहीं प्रास का प्रमाण ग्रुगी के अण्डेके बराबर भी कहा है। यथा-'ग्रुगींके

१. कुवजुटाण्डसमग्रासा द्वात्रिकाद्वीजनं मतुम् । त्रवेकदिशिभागीनमवभौदर्यमीर्यते ॥

|     | _ ^ \  |          |   |
|-----|--------|----------|---|
| यम  | वटाखन  | दोषानाह- | , |
| M.d | a Gira | 4141.116 |   |
|     |        |          |   |

वद्वाशी चरित क्षमादिदशकं वृप्यन्न नावश्यका-न्यक्षूणान्यनुपालयत्यनुषजत्तनद्वस्तमोऽभिद्रवन् । - 8 ध्यानाचहँति नो समानयति नाप्यातापनादोन्वपुः शर्मासक्तमनास्तदर्थमनिशं तत्स्यान्मिताशी वशी ॥२३॥ तमोऽभिद्रवन्—मोहमिमगच्छन् । समानयति—प्रत्यानयति सम्पर्धिकरोति वा ॥२३॥ . € श्रय मिताशनादिन्द्रियाणां प्रद्वेषामावं वशर्वतित्वं च दर्शयति-नासाणि प्रहिषन्त्यन्तप्रति क्षयभयान्त च । धर्पात् स्वैरं चरन्त्याज्ञामेवानृद्यन्ति भृत्यवत् ।।२४॥ ٩ क्षन्तप्रति-- समस्य मात्रया स्तोकाहारेण इत्यर्थः । उपवासादिन्द्रियाणां क्षयमर्थं स्यात् । 'समप्रति' इत्यत्र 'स्तोके प्रतिना' इत्यनेन अन्ययीमानः । आज्ञामेनानु-आज्ञयैन सह । उद्यन्ति-उत्यानं क्वीन्त १२

सम मिताशिनो गुणविशेषमाह-

115811

शनयत्युपवासोत्यवातपित्तप्रकोपजाः। क्जो मिताशी रोचिष्णु ब्रह्मवर्चसमञ्जूते ॥२५॥ रोचिष्णु--दीपनगोलम् । ब्रह्मवर्चसं-परमात्मवेवः खुवज्ञानं वा ॥२५॥ षय वृत्तिपरिसंस्थानतपसो लक्षणं तदाचरणफलं चोपदिशवि--

अण्डे प्रमाण बत्तीस प्रास मोजन माना है। उसमें एक या दो या तीन भाग कम करना अवसीदर्य है।

इसके लाम ववलाते हुए कहा है-'यह क्लोवर वप धर्म, आवश्यक, ध्यान और ज्ञानादिकी प्राप्तिमें उपकारी होवा है तथा इन्द्रियोंके मक्को दूर करता है' ॥२२॥

बहत भोजन करनेके दोष कहते हैं-

वहुत अधिक भोजन करनेवाला साधू प्रयादी होकर बत्तम, क्षमादि रूप दस धर्मीको नहीं पाछता, न आवश्यकोंको निर्दोष और सम्पूर्ण रूपसे पाछता है। उसे सदा तन्द्रा सताती है, इसलिए मोहसे अभिमृत होकर ध्यान, स्वाध्याय वगैरह भी नहीं करता। शारीरिक सुखमे मनके आसक होनेसे आवापनयोग, वर्षायोग आदिको मी पूरा नहीं करता। इसल्पि धर्मादिकी पूर्तिके लिए सुनिको सदा मितमोजी होना चाहिए ॥२३॥

कारो कहते हैं कि परिभित मोजन करनेसे इन्द्रियाँ अनुकूछ और वशमें रहती हैं-अल्प आहारसे इन्द्रियाँ मानो चपवाससे इन्द्रियाँका क्ष्य न हो जाये, इस मयसे अनुकृत रहती हैं और मदके आवेशमें स्वच्छन्द नहीं होती हैं। किन्तु सेवककी तरह आज्ञानुसार ही चळती हैं।।२४॥

भित मोजनके विशेष गुण कहते हैं--

डपवासके द्वारा वात-पित्त कृपित हो जानेसे उत्पन्न हुए रोग अल्पाहारसे शान्त हो वाते हैं। तथा परिमित्मोबी प्रकाशस्त्रमाव परमात्म तेजको अथवा अतजानको प्राप्त करता है।।२५॥

आगे यूत्तिपरिसंख्यान तपका छन्नण और उसका फल कहते हैं-

ŧ

भिक्षागोचरिवत्रदातृचरणामत्रान्तस्यावियात् संकल्पाच्छ्रमणस्य वृत्तिपरिसंख्यानं तपोङ्गस्यितिः । नैराह्याय तदाचरेन्निजरसासृग्मांससंशोषण-द्वारेणेन्द्रियसंयमाय च परं निर्वेदमासेदिवान् ॥२६॥

भिक्षेत्यादि--- भिक्षणाश्रितनानाविषदायकादि-विषयमभिसन्त्रिमाश्रित्य यतेराहारग्रहणं वृत्तिपरिसंख्यान-१ मित्याख्यायते इत्यर्थः । उनतं च---

'गोयरपमाणदायकभायणणाणाविहाण चं गहणं । तह एसणस्स गहणं विविहस्स य वृत्तिपरिसंखा ॥' [ मूलाचार, गा. ३५५ ]

भिक्षासे सम्बद्ध दाता, चलना, पात्र, अन्न, गृह आदि विषयक अनेक प्रकारके संकल्पसे अमणका शरीरके लिए वृत्ति करना वृत्तिपरिसंख्यान नामक तप है। यह तप आशाकी निवृत्तिके लिए और अपने शरीरके रस, कियर और मांसको छुखानेके द्वारा इन्द्रिय संयमके लिए संसार, शरीर और भोगोंसे परम वैराज्यको प्राप्त मुमुक्षुको करना चाहिए।।र६॥

विशेषार्थ-साम जब मोजनके छिए निकछता है तो भिक्षासे सम्बद्ध दाता आदिके सम्बन्धमें कुछ संकर्प कर छेता है। जैसे-बाह्मण या खत्रिय आदि और वह भी वृद्ध या 🛂 बाल्क या युवा हुआ, अथवा जूते पहने ही या मार्गमें खड़ा हो या हाथी पर चढा हो, या अन्य किसी प्रकारका दाता यदि आज मुझे पड़गाहेगा तभी मैं ठहकँगा अन्यथा नहीं। इसी प्रकारका संकल्प स्त्रीके विषयमें भी जानना। इस प्रकार दाताविषयक अनेक संकल्प होते हैं । तथा जिस गठीसे जाऊँगा उसी गठीसे पीछे छौटनेपर यदि भिक्षा मिछी तो स्वीकार करूँगा अन्यया नहीं । इसी तरह सीधी गलीसे या गोमुत्रके आकारवाली देदी-मेदी गलीसे, या चौकोर आकारवाली गळीसे जानेपर भिक्षा मिलेगी तो लँगा। या अन्दर जानेसे लेकर बाहर निकलने तक यदि पतंगोंके अमणके आकारमें या गोचरीके आकारमें अमण करते हुए मिक्षा मिली तो स्वीकार करूँगा। इस प्रकारके सार्ग विषयक अनेक संकल्प हैं। तथा यदि सुवर्णके या नॉदीके या मिट्टीके पात्रसे भिक्षा देगा तो स्वीकार करूँगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकारके पात्रविपयक संकल्प हैं। तथा यदि पिण्डम्त आहार या बहुत पतळा पेय, या जीकी लपसी, या मसूर, चना, जौ आदि घान्य, अथवा ज्ञाक, कुल्माव आदिसे मिला हुआ भाव या शाकके मध्यमे रखा हुआ भाव, या चारों और न्यंजनके सध्यमें रखा हुआ अन्न, या व्यंजनके मध्यमें पुष्पावछीके समान रखाहुआ सिक्थक, अथवा शाक आदि व्यंजन मिलेगा तो भिक्षा लूंगा, अन्यथा नहीं। या जिससे हाय लिप्त हो जाये ऐसा कोई गाढ़ा पेय या जो हाय-को न लग सके ऐसा कोई खाद्य पेय, सिक्थक सहित पेय या सिक्थक रहित पेय मिलेगा तो आहार प्रहण कल्ना, अन्यया नहीं। ये अन्नविषयक संकल्प हैं। तथा अग्रुक घरोंमें जाऊँगा या इतने घरोंमें जाऊँगा, इससे अधिकमें नहीं। यह घर विषयक संकल्प है। आदि शब्दसे मुद्दल्ला आदि लिये जाते हैं। यथा इसी मुद्दल्लेमें प्रवेश करनेपर भिक्षा मिली तो स्वीकार करूँगा या एक ही मुहल्छेमें या दो ही मुहल्छेमें जाऊँगा। तथा अमुक घरके परिकर रूपसे लगी हुई मूमिमें जाकर मिखा मिली वो स्वीकार कसँगा। इसे कुछ निवसन कहते हैं। दूसरे कुछ प्रन्थकार कहते हैं कि पाटक ( सुहल्ला ) की सूमिसें ही प्रवेश कलूँगा घरोंसें नहीं, इस प्रकारके संकल्पको पाटकनिवसन कहते हैं। अतः इन दोनोंको ही प्रहण कर छेना चाहिए। तथा एक या दो ही मिक्षा प्रहण कल्या, यह मिक्षाविषयक संकल्प है। तथा एक दाताके

28

35

तद्यया---ब्राह्मणः क्षत्रियादिवीं सोऽपि वृद्धो (वाळयुवाद्यवस्यो वा सोपानत्को मार्गस्यो हस्त्याद्यारूढो-अया वा यद्यद्य मां चरेत् तदानी तिष्ठामि, नान्यया । एवं स्त्रियामिप योज्यम् । एवंविघो वहविघो दात्विपय-संकल्प: । तथा यया बीध्या गच्छानि पूर्व तथैव प्रत्यागच्छन् यदि भिक्षां अभेय तदा गृह्हीया नान्यथा । एवं प्राञ्जलं बीध्यायच्छन् गोमुत्रिकाकारं वा चतुरस्राकारं वा अम्यन्तरमारम्य बहिनिःसरणेन वा शलममाला-भ्रमणाकारं वा गोचर्याकारं वा भ्राम्यन् यथच भिक्षा छमेय तदा गृङ्गीयाम-इत्यादिरनेकविषश्चरणविषय: । तया यदि पिण्डम्तं द्रववहस्त्तया पेयं वा यवाग् वा मसूरचणक्यवादिधान्यं वा शाककृत्मापादिसंसध्टं वा समन्ता-द्वस्थित्वाक्तमच्यावस्थितौदनं वा परितः स्थितव्यञ्जनमध्यस्थितान्नं वा व्यञ्जनमध्ये पृष्पावलीवदवस्थितस्थिकं वा निष्पावाद्यमिश्रितान्नं वा शाकव्यञ्चनादिकं वा हस्तलेपकारि[-तदलेपकारि वा]वा निश्चित्रं सित्वयं वा पानकं बाद्याम्यवहरामि नान्यदित्यादिरन्नविषयः । तथा एतेष्वेतावत्सु वा गृहेपु प्रविकामि नान्येषु बहुषु इति सध-विषयः । बादिशन्दात्पाटकादयो गुह्मन्ते । तत्र इसमेव पाटकं प्रविषय छन्या भिक्षा गुह्मामि नान्याम् । एकसेव पादकं हयमेव बेति । तथा जस्य गृहस्य परिकरतयाऽवस्थिता मूर्मि प्रविषय गृह्मियि इत्यमिग्रहो निवसन-मित्युच्यते इति केचिद् वदस्ति । अपरे पाटकस्य मृमिमेव प्रविशामि न पाटकगृहाणीति संकल्प. पाटकनिवसन- १२ मित्युच्यते इति कथयन्ति । तदुसयमपि च गृहाते । तथा एका शिक्षा हे एव वा गृह्समि नामिकामिति भिक्षा-परिमाणम् । तथा एकेनैबाबीयसानं द्वान्यामेवेति वा दातुक्रियापरिमाणम् । जानीतायामपि भिकायामियत एव प्रासानियन्त्येव वा वस्तन्येतावन्त्रमेव कालमेतिस्मिन्नेव काले गुह्मामीति वा परिमाणं गृह्यत इति । तद्वतं---

'गत्वा प्रत्यागतम्जुविधिश्च गोमृत्रिका तथा पेटा । शम्बुकावर्तविधिः पतञ्जवीथी च गोचर्या ॥ पाटकनिवसन-भिक्षापरिमाण-दात्तदेयपरिमाणम् । पिण्डाशनपानाशनिकच्ययवागुर्जतपशीतः (-गुत्रंतयति सः) ॥ संसृष्टफलकपरिखाः पुष्पोपहृतं च शुद्धकोपहृतस् । लेपकमलेपकं पानकं च नि.सिक्थिकं ससिक्यं च ॥ पात्रस्य दायकादैरवग्रहो वहविषः स्वसामध्यति । इत्येवमनेकविधा विज्ञेया वृत्तिपरिसंख्या ॥' [म. जा., गा. २१८-२२१ का रूपान्तर] ॥२६॥

हारा या दो दाताओं के द्वारा दिया गया आहार प्रहण करूँगा। यह दातृकियाका परिमाण है। छायी हुई मिक्सामें-से भी इतने ही शास लूँगा या इतनी ही वस्तु लूँगा या इतने काल तक ही लूंगा या अमुक कालमें लूंगा इस प्रकारका भी परिमाण किया जाता है। श्वेताम्बर पर-म्परामें साधु पात्रमें सिक्षा श्रहण करते हैं। अतः वृत्तिपरिसंस्थान तपमें वे नियम करते हैं कि एक वारमें या दो या तीन वारमें जितना देगा उतना ही लूँगा। हाथ से या करछूळसे पठाकर जो दिया जाता है उसे मिक्षा कहते हैं। उसकी भी गिनती गोचरीके छिए जाते हए कर छी जाती है। इस तरह साधु अभिग्रहको करके मिक्षाके लिए अमण करता है। यह अभिप्रह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे चार प्रकारका होता है। इन्यसे जैसे, सत्त या कुल्मापिसिश्रत अन्त या केवल सात या तक या आचान्ल प्रहण करूँगा। क्षेत्रसे जैसे. देहलीको दोनों जंघाओंके मध्यमें करके भिक्षा लूँगा। कालसे—जन सब भिक्षा लंकर लीट जायेंगे वव भिक्षा लूँगा। भावसे जैसे, यदि दावा इसते हुए या- रोते हुए देगा, या दाता सौंकलसे वंघा होगा, तो भिक्षा प्रहण करूँगा। इस प्रकार कोई एक उन्यादिका अभिग्रह करके शेषका त्याग करना वृत्तिपरिसंख्यान तप है। (तत्त्वार्य टीका-सिद्धसेन गणि ९।१९)॥२६॥

१. देखो, भग. आरा., गा.२१८-२२१ की विजयोदया टीका ।

ş

षय रसपरिंत्यागलक्षणार्थमाह्-

त्यागः क्षीरवधीक्षुतैलहिववां षण्णां रसानां च यः कास्स्येंनावयवेन वा यदसनं सुपस्य वाकस्य च । आचाम्लं विकटौदनं यददनं श्रुद्धौदनं सिक्यवद् रूक्षं श्रीतल्रमप्यसौ रसपरित्यागस्तपोऽनेकवा ॥२७॥

ष्ठय यः संविक्तः सर्वज्ञाजावृद्धवद्वादरस्तपः समाधिकामश्च सल्लेखनोपक्रमात् पूर्वमेव नवनीतादिलक्षणा-१२ वचतक्षो महाविक्वतीयविष्कोव स्यक्तवान् स एव रसपरित्यायं वपुःसल्लेखनाकामो विशेषेणाम्यसितुमह्तीत्युप-देशायं वृत्तद्वयमाह—

रसपरित्याग तपका लक्षण कहते हैं-

दूष, दही, इक्षु—गुड़, खॉड़, शर्करा खादि, तेळ और घी इन छह रसोंका जो पूर्ण-क्ष्मसें या इनमें-से एक-दो आदिका त्याग है उसे रसपरित्याग कहते हैं। मूँग आदिका और शाकका सर्वथा त्यागना था किसी दाल, शाक आदिके त्यागनेको भी रसपरित्याग कहते हैं। आचान्छका, अति पके हुए और गरम जल मिले भातका, या केवल भातका, या अलग जलवाले भातका, या कल आहारका, या शितळ आहारका खाना भी रसपरित्याग है। श्लोकके 'अपि' शब्दसे श्रेष्ठ, इष्ट कप, रस, गन्ध और स्पर्शेसे युक्त उत्तम अन्म, पान, फल, औषध आदि तथा कप, वल, वीर्य, पृष्णा और मदको बढानेवाला तथा महान् आरम्म और प्रवृत्तिके कारणभूत स्वादिष्ट आहारको प्रहण नहीं करना चाहिए। इस तरह रसपरित्याग अनेक प्रकारका होता है।।२०॥

विशेपार्थ सगवती आराधना (गा. २१५-२१७) में रसपरित्यागमें एक प्रकारसे त्याग बतलाया है। तत्त्वार्थवार्तिक आदि सभी प्राचीन प्रत्योमें रसपरित्यागमें घी, दूष, दृही, गुढ़-शक्कर और तेलके त्यागका मुख्य रूपसे निर्देश मिलता है क्योंकि इनकी गणना इन्द्रियमदकारक युख्य पदार्थों में है। ज्यास्वातिके तत्त्वार्थिगम भाष्य (१९-१९) में रसप्रित्यागके अनेक भेद कहे हैं —जैसे भद्या, मांस, मधु और मक्सन इन विकारकारी रसोंका त्याग और विरस्त रूख आदि आहारका प्रहण। टीकाकार सिद्धसेन गणिने आदि पदसे दूध, दृही, गुढ़, घी और तेलका प्रहण किया है। इससे प्रतीत होता है कि दोनों परम्पराओंमें रस' से इन पाँचोंका मुख्य रूपसे प्रहण होता था। क्योंकि ये वृष्य हैं, इन्द्रियोंको उदीम करते हैं। पं. भाशाधरजीने इनके साथ ही खट्टा, मीठा, तीता, कटुक, कसेला और लवण इन लव रसोंमें-से एक, दो या सबके त्यागको भी रसपरित्यागमें स्पष्ट कर दिया है। मिष्टरसके त्यागमें और इसुरसके त्यागमें अन्तर है। मिष्टरसका त्यागी मीठे फलोंका सेवन नहीं कर सकता किन्तु इसुरसका त्यागी कर सकता है।।२७।

जो संसारसे रहिम्न है, सर्वक्रके वचनोंमें दृढ आस्था रखता है, तप और समाधिका इच्छुक है, सल्छेखना प्रारम्म करनेसे पहुळे ही मक्खन आदि चार महाविक्वतियोंको जीवन

| काङ्क्षाकुन्नवनीतमक्षमदसृष्मांसं प्रसङ्गप्रदं                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| मद्यं क्षौद्रमसंयमार्थेषुवितं यद्यच्यं चत्वार्यपि ।                                                     |    |
| सम्मूर्छीलसवर्णेजन्तुनिचितान्यु ज्वेर्मनीविकिया-                                                        | ą  |
| हेतुत्वावपि यन्महाविकृतयस्त्याज्यान्यतो वार्मिकैः ॥२८॥                                                  | •  |
| इत्याज्ञी वृद्धमाहृतीं बघबघाद्भीतोऽत्यजत् तामि य-                                                       |    |
| श्चत्वार्येव तपःसमाघिरसिकः प्रागेव जीवाविष ।                                                            | Ę  |
| अम्यस्येत्स विशेषतो रसपरित्यागं वपुः संछिखन्                                                            |    |
| स्याद्दूषीविषवद्धि तन्वपि विक्रत्यङ्कं न शान्त्यै श्रितम् ॥२९॥                                          |    |
| कोक्षाकृत्—गृहिकरम् । अक्षमदसृट्—इन्द्रियदपैकारि । प्रसङ्गप्रदं—पुनः पुनस्तत्र वृत्तिरगम्या-            | 9  |
| गमनं वा प्रसङ्गस्तं प्रकर्षेण ददाति । असंयमार्थं रसविषयकरागारमक इन्द्रियासंयमः, रसजनन्तुपीडास्रक्षणस्व  |    |
| प्राणासंयमः । विन्तिमित्तम् । संमूर्क्कालाः—सन्मूर्कनप्रमवाः । सवर्णाः—स्वस्य योनिद्रव्येण समानवर्णाः । |    |
| रुच्वेर्मेनोविक्रियाहेतुत्वात्—महाचेतोविकारकारणस्वात् । घार्मिकैः—धर्ममहिसानक्षणं वरिद्धः ॥२८॥          | १२ |
| दृढं — सर्वज्ञाज्ञालस् वनादेव दुरन्तसंसारपातो ममाभूद् मविष्यति च तदेनां जातुंचिन्न लङ्कयेयमिति          |    |
| निर्वन्त्रं कुत्वेत्पर्यः । तपःसमाधिरसिकः —तपस्येकाग्रतां तपःसमाधी वा नितान्तमाकाङ्क्षन् । उक्तं च      | •  |
| 'चत्तारि महाविगडीओ होति णवणीदमञ्जर्मसमहू।                                                               | 89 |
| कंखा-पर्सग-दप्पासंजमकारीयो एदायो ॥                                                                      |    |
| आणाभिकंखिणावज्जभीरुणा तवसमाधिकामेण ।                                                                    |    |
| ताओ जावज्जीवं णिव्वुढाओ पुरा चेव ॥' [ मूलाचार, गा. ३५३-३५४ ]                                            | १८ |
| दूर्वीविषवत्—मन्दप्रमावविषमिव । जनतं च                                                                  |    |
| 'जीर्णं विषघ्नौषिधिभहंतं वा दावाग्निवातातपशोपितं वा ।                                                   |    |
| . स्वभावतो वा न गुणैरुपैतं दूषीविषास्यं विषमम्युपैति ॥' [                                               | २१ |
| तम्बपिअल्पमि ॥२९॥                                                                                       |    |
|                                                                                                         |    |

पर्यन्त छोड़ चुका है, वही झरीरको कुश करनेकी इच्छासे रसपरित्यागका विशेष रूपसे अभ्यास करनेका पात्र है. यह बात दो पद्योंसे कहते हैं-

नवनीत--मक्खन तृष्णाको बढाता है, मांस इन्द्रियोंमें सद पैदा करता है। मद्य जो पक वार पी छेता है बार-बार पीना चाहता है। साथ ही, अभोग्य नारीको भी भोगनेकी प्रेरणा करता है। शहद असंयमका कारण है। असंयम दो प्रकारका होता है-इन्द्रिय असंयस और प्राणी असंयम । रसविषयक अनुरागको इन्द्रिय असंयम कहते हैं और रसमें रहनेवाछे बीवोंको पीड़ा होना प्राणी असंयम है। सहदके सेवनसे दोनों असंयम होते हैं। दूसरी वात यह है कि इन चारोंमें ही उसी रंगके सम्मूच्छन जीव भरे है। वीसरी वात यह है कि ये वच्च मनोविकारमें कारण हैं। इनके सेवनसे मन अत्यधिक विकारगुक्त होता है। इसीलिए रन्दें महाविकृति कहा है। अतः अहिंसा धर्मके पालकोंको इन्हें त्यागना चाहिए। जिन मगवान्की इस आज्ञाको दृढ रूपसे घारण करता हुआ, पापसे मयमीत और तप तथा समाधिका अनुरागी जो मुमुझ पहछे ही जीवनपर्यन्तके लिए उन चाराँका ही त्याग कर वुका है, वह शरीरको कुश फरनेके लिए रसपरित्यागका विशेष रूपसे अभ्यास करे. क्योंकि जिस विषका प्रभाव मन्द् हो गया है उस विषकी तरह थोड़ा मी विकारके कारणको अपनानेसे कल्याण नहीं होता ॥२८-२९॥

13

१५

१८

२१

क्षय विविक्तश्रम्यासनस्य उपसो छक्षणं फर्छं चोर्पेदिशविः— विजन्तुविहितबङाद्यविषये मनोविक्रियाः निमित्तरिहते राँत वदति श्रून्यसद्माविके । स्मृतं श्रयनमासनाद्यय विविक्तश्रम्यासनं तपोर्डातहतिर्वाणतामृतसमाविसंसिद्धये ॥३०॥

ृ विहितं— उद्गमादिदोपरहितम् । ते च पिण्डशुद्धणुकता यथास्वमत्र चिल्त्याः । अवलाद्यविषयः— स्त्रीपशु-मपुंसक-गृहस्य-सुद्धजीवानामगोचरः । मनोविकियानिमित्तानि—अशुभसंकल्पकराः शब्दाद्यगैः । रति—मनवोऽन्यत्र गमनौत्सुक्यनिवृत्तिम् । सचार्दि—गृहगृहा-वृक्षमूळादि । आसनादि—उपवैद्यनोद्भाव-क्षानादि । अतिहतिः—वावाधात्ययः । विणिता—बह्यचर्यम् ॥३०॥

क्षय विविक्तवसतिमध्युषितस्य साधीरसाधुकोकसंसर्गादिप्रभवदोवसंक्ष्मामार्वं भावयति—

वसभ्यक्तनसंवासवर्जनोत्पैर्न मध्यते । मोहानुरागविद्वेषैविवक्तवसति श्रितः ॥३१॥

विविक्तवसत्तिम् । तल्लकाणं यथा-

'यत्र न चेतोविकृतिः शब्दाखेषु प्रजायतेऽर्थेषु । स्वाध्यायध्यानहतिनं यत्र वसतिविविका सा॥'

अपि च---

"हिंसाकषायश्रव्दादिवारकं व्यानभावनापथ्यस् । । निर्वेदहेतुबहुरुं शयनासनमिष्यते यतिभिः ॥"

तिश्रवासगुणअः--

'करुहो रोलं झम्झा व्यामोहः संक्रो ममस्व च।

ध्यानाध्ययनविधातो नास्ति विविक्ते मुनेबंसतः ॥' [ अ. आ., २३२ का ब्यान्तर ] रोलः—शब्दबहुलता । सञ्झा—संक्लेकः । संकरः—वसंयतैः सह मिश्रणम् । ध्यानं—एकस्मिन्

प्रमेये निरुद्धा ज्ञानसंतितः । अध्ययनं — अनेकप्रमेयसंवारी स्वाध्यायः ॥३१॥

भागे विविक्तशय्यासन नामक तपका उक्षणं और फल कहते हैं-

अनेक प्रकारकी बायाओंको दूर करनेके लिए तथा ब्रह्मचर्य, शास्त्रचिन्ता और समाधिकी सम्यक् सिद्धिके लिए, ऐसे ब्रन्य घर, गुफा आदियें, जो जन्तुओंसे रहित प्राप्तक हो, उद्गम आदि दोषोंसे रहित हो, स्त्री, पशु, नपुंसक, गृहस्थ और क्षुद्र जीवोंका नहीं भवेश न हो, नहीं मनमें विकार उत्पन्न करनेके निमित्त न हों, तथा जो मनको अन्यन्न जाने से रोकता हो, ऐसे स्थानमें स्थन करना, बैठना या खढ़ा होना आविको विविक्तशय्यासन तप कहा है।।३०॥

आगे कहते हैं कि एकान्त स्थानमें रहनेवाछे साधुके असाधु छोगोंके संसर्गसे होनेवाछे दोष और संक्छेश नहीं होते—

एकान्त स्थानमें वास करनेवाळा साधु असम्य बनोंके सहवास और दर्शनसे क्यन्न होनेवाळे मोह, राग और द्वेषसे पीड़ित नहीं होता ॥३१॥

विशेषार्थ —विविक्तवस्तिका उद्युण इस प्रकार कहा है—'जिस स्थानमें शब्द आदि-विपयोंसे चित्तमें विकार पैदा नहीं होता, अर्थात् जहां विकारके साधन नहीं हैं और जहाँ स्वाध्याय और ध्यानमें वाधा नहीं खाती वह विविक्तवसति है।' ऐसे स्थानके गुण इस प्रकार क्षय कायक्ष्ठेशं तपो स्वसयित्वा तत्प्रतिनियुद्के—ं कर्ष्याकीद्ययनैः शवादिशयनैर्वीरासनाश्चासनैः स्थानैरेकपदाग्रगामिभिरनिष्ठोवाग्निमावग्रहैः । योगैश्चातपनादिभिः प्रश्नमिना संतापनं यसनोः

कायक्लेशमिबं तपोऽर्त्यूपनतौ सद्घ्यानसिद्ध्यै भनेत् ॥३२॥

कर्ष्वार्काद्यमनै:—शिरोगवादित्यादि—प्रामान्तरगमनप्रत्यागमनैः। श्ववादिश्यमै.—मृतकदण्डलगङैक-पार्वादिश्वय्याभिः । दीरासनाद्यासनै:—शीरासनमकरमुखासनोत्कृटिकासनादिभिः । स्थानै:—कायोत्सर्गैः । एकपदाप्रगामिभि:—एकपदमप्रगामि पुरस्तरं येवा समपादप्रसारित्यमुनाद्योगा तानि तैः । अनिष्ठीवाप्रिमानप्रदेः—अनिष्ठीवो निष्ठीवनाकरणमित्रमो मुख्यो येवामकण्डूयनादीनां त्रेऽनिष्ठीवाध्रिमास्ते च तेऽत्रप्रहाश्च वर्णोपकारहेतवोऽभित्रायास्तै । आतापनादिभिः—आतपनमातापनं ग्रीष्मे गिरिशिखरेऽभिसूर्यमवस्थानम् । एवं वर्षातु त्रसमूलेषु वीतकाले चतुष्यये संतापनम् । कायवलेखं—कायवलेखास्यम् । उनतं च—

'ठाणसयणासणेहिं य विविहेहिं य उग्गहेहिं बहुगेहिं । अणवीचीपरिताओं कायकिलेसो इवदि एसो ॥' ि मुलाबार, गा. ३५६ ]

स्रक्ति ज—

'अनुसूर्यं प्रतिसूर्यं तिर्यक्सूर्यं तथोद्ध्वं सूर्यं च। उद्भ्रमकेनापि गतं प्रत्यागमनं पुनर्गत्वा ॥ साधारं सविचारं ससिन्नरोधं तथा विसृष्टाङ्गम् । समपादमेकपादं गृद्धस्थित्यायतेः स्थानम् ॥

86

\$8

१५

हैं—ऐसे एकान्त स्थानमें रहनेसे साधुको कलह, इल्ला-गुल्ला, संक्लेश, ज्यामोह, असंयमी बनोंके साथ मिलना-जुलना, ममत्वका सामना नहीं करना पढ़ता और न ध्यान और स्वाध्यायमें बाधा आती है।।३१॥

आगे कायक्छेशका छक्षण कहकर उसके करनेकी प्रेरणा करते हैं-

सूर्यंके सिरंपर या मुँहके सामने आदि रहते हुए अन्य भामको जाना और वहाँसे छीटना, मृतकके समान या इण्डके समान आदि रूपमें शयन करना, वीरासन आदि आसन छगाना, एक पैर आगे करके या दोनों पैरोंको बरावर करके खड़े रहना, न धूकना, न खुजाना आदि; धर्मोपकारक अवभह पाछना, आतापन आदि योग करना इत्यादिके हारा तपस्वी साधु जो शरीरको कह देता है उसे कायक्छेश तप कहते हैं। यह कायक्छेश दुःख आ पहनेपर समीचीन ध्यानकी सिद्धिके छिए करना चाहिए ॥३२॥

विशेषार्थ—अयन, शयन, आसन, स्थान, अवमह और योगके द्वारा शरीरको कष्ट रेनेका नाम कायनछेश तप है। इनके प्रभेदोंका स्वरूप इस प्रकार कहा है—सूर्यकी ओर पीठ करके गमन करना, सूर्यको सम्मुख करके गमन करना, सूर्यको वायी ओर या दाहिनी ओर करके गमन करना, सूर्यको सिरके उपर होते हुए गमन करना, सूर्यको पार्थमें करके गमन करना, भिक्षाके छिए एक गाँवसे दूसरे गाँव जाना और फिर छौटना, ये सब अयन अर्थात् गमनके प्रकार हैं जिनसे कायको कष्ट दिया जा सकता है। स्तम्भ आदिका सहारा छेकर खड़े होना, एक देशसे दूसरे देशमें जाकर खड़े होना, निम्राछ खड़े होना, कायोस्सर्ग सहित खड़े होना, होनों पैर वरावर रखकर खड़े होना, एक पैरसे

साधारं स-म. कु. च.।

ş

24

समपर्येद्धनिषद्योऽसमयुत्वगोदोहिकास्तयोत्कुटिका ।
मकरमुखहस्तिहस्तो गोधय्या चार्षपर्येद्धः ॥
वीरासनदण्डाद्या यतोष्वंश्वय्या च रुगडचय्या च ।
जत्तानमवाक्शय्या चिकपार्वंश्वय्या च ॥
अञ्चावकाशथ्या निष्ठीवनवर्जनं न कण्ड्या ।
पृणफलकशिलेलास्योपसेवनं केशलोचं वा ॥
स्वापवियोगो रात्रावस्नानभदन्त्वधर्णं चैव ।

अपैवं वहिवधं बहिरक्षं तपो व्यास्थाय तत्तावदेवान्यन्तरं व्याकर्तुंमिदमाह-

खड़े होना, जिस तरह गृद्ध उपरको जाता है उस तरह दोनों हाथ फैलाकर खड़े होना, ये स्थानके प्रकार हैं। उत्तम पर्यकासनसे बैठना, कटिप्रदेशको सीधा रखकर बैठना, गोदृहिका (गो दूहते समय जैसा आसन होता है वैसा आसन), उत्कृटिकासन (दोनों पैरोंको मिळाकर मूमिको स्पर्ध न करते हुए बैठना ), मकरमुखासन ( मगरके मुखकी तरह पैरोंको करके बैठना), हस्तिहस्तासन (हाथीकी सुँडके फैछाबकी तरह एक पैरको फैछाकर बैठना, किन्हींके मतसे हाथको फैलाकर बैठना), गवासन, अर्थपर्यकासन, वीरासन, (होनां जंबाओंको दूर रसकर बैठना), दण्डासन ये सब आसनके प्रकार हैं। उर्ध्वश्रय्या, रुगड-शय्या ( शरीरको संकुचित करके सोनाः), उत्तान शयन, अवाक्शयन (नीचा मुख करके सोना), शबशय्या (सुर्वे की तरह सोना), एक करवटसे सोना, बाहर खुळे स्थानमें सोना, वे शयनके प्रकार हैं। शुक्रना नहीं, खुजाना नहीं, रूण, छकड़ी, पत्थर और मूमिपर सोना, केशळोंच, रात्रिमें सोना ही नहीं, स्नान न करना, दन्तवर्षण न करना ये सब अवग्रहके प्रकार हैं। भावापन योग अर्थात् गर्मीमें पर्वतके शिखरपर सूर्यके सामने खड़े होकर ध्यान करना, इसी तरह वर्षाऋतुमें वृक्षके नीचे, शीतकालमें चौराहेपर ध्यान लगाना ये योगके प्रकार हैं। इनके करनेसे सामुको कष्टसहनका अध्यास रहेता है। उस अध्यासके कारण यदि कभी कष्ट आ पड़ता है तो साधु न्यानसे विचलित नहीं होता। यदि कष्टसहनका अभ्यास न हो तो ऐसे समय में साधु विचित्रत हो जाता है। इसीछिए कहा है- 'मुलपूर्वक भावित ज्ञान दुःख आनेपर नष्ट हो जाता है। इसलिए सुनिको शक्तिके अनुसार कष्टपूर्वक भारताकी मावना-आराधना करना चाहिए'।।३२॥

इस प्रकार छह प्रकारके बहिरंग तपका न्याख्यान करके अब छह ही प्रकारके अन्तरंग तपका कथन करते हैं—

१. स्वावसे भ. कू. च.।

| बाह्यद्रव्यानपेक्षत्वात् स्वसंवेद्यत्वतः परेः ।                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| अनम्यासासपः प्रायिश्वत्ताद्यम्यन्तरं भवेत् ॥३३॥                                              |    |
| बाह्यद्रव्यानपेक्षत्वात्—अन्तःकरणव्यापारप्रवानत्वात् । परैः—वैधिकान्तरैः ॥३३॥                | 3  |
| <b>अय प्रायश्चित्तं</b> कक्षयितुमाह—                                                         | •  |
| यस्कृत्याकरणे वर्ष्याऽवर्षने च रजोऽजितम् ।                                                   |    |
| सोऽतिचारोऽत्र तच्छुद्धिः प्रायश्चित्तं बत्तात्म तत् ॥२४॥                                     | Ę  |
| वर्ज्यावर्जनेवर्ज्यस्याकर्तव्यस्य हिसादेरवर्जनेअ्यागे बावर्जने वा अनुष्ठाने । तच्छुद्धिःतस्य |    |
| शुद्धिः । शुद्धचत्यनयेति शोधनम् । तस्य वा शुद्धिरनेनेति तच्छुद्वीति ग्राह्यम् । उनतं य       |    |
| 'पायिच्छत्तं ति तस्रो जेग विसुच्झदि हु पुव्वकयपायं।                                          | 9  |
| पायच्छित्तं पत्तोत्ति तेण बुत्तं दसविहं तु ॥' [ मूळाचार, गा. ३६१ ]                           |    |
| 'पायिन्छत्तं पत्तोत्ति' प्रायश्चित्तमपराधं प्राप्तः सन् । परे त्वेवमाहुः—                    |    |
| 'अकुर्वेत् विहितं कर्म निन्दितं च समाचरत् ।                                                  | १२ |
| प्रसर्जश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः॥' [ ] ॥१४॥                                    |    |
| वय किमर्थं प्रायदिवत्तमनुष्ठीयत इति  पृष्ठो क्लोक्द्रयमाह—                                   |    |
| प्रमादबोषविच्छेदममर्यादाविवर्जनम् ।                                                          | १५ |
| भाषप्रसावं निः(नै)ज्ञस्यमनवस्थाव्यपोहनम् ॥३५॥                                                |    |
| च्तुर्द्वाराघनं दाढर्षं संयमस्येवमादिकम् ।                                                   |    |
| सिसाविषताऽऽचर्यं प्रायश्चित्तं विपश्चिता ॥३६॥                                                | 18 |

प्रायश्चित्त आदि अन्तरंग तप हैं न्योंकि इनमें वाह्य द्रव्यकी अपेक्षा न होकर अन्तर-करणका व्यापार मुख्य है। दूसरे, ये आत्माके द्वारा ही जाने जाते हैं, दूसरोंको इनका पता नहीं चळता। तीसरे, अन्य धर्मोंमें इनका चळन नहीं है।।३३॥

प्रायश्चित तपका लक्षण कहते हैं-

अवस्यकरणीय आवस्यक आदिके न करनेपर तथा त्यागने योग्य हिंसा आदिको न त्यागनेपर जो पाप छगता है उसे अतिचार कहते हैं। उस अविचारकी शुद्धिको यहाँ प्राय-श्चित्त कहते हैं। उसके वस भेद है।

विशेषार्थ-कहा है- जिसके द्वारा पूर्वकृत पापोंका शोधन होता है उसे प्रायश्चित

नामक तप कहते हैं। उसके इस मेद हैं।

प्रायश्चित्त का विधान अन्य धर्मोंमें भी पाया जाता है। कहा है—'जो मनुष्य शास्त्र-विहित कर्मको नहीं करता या निन्दित कर्म करता है और इन्द्रियोंके विषयोंमे आसक्त रहता है वह प्रायश्चित्तके योग्य है—हसे प्रायश्चित्त करना चाहिए'॥३४॥

शायश्चित्त क्यों किया जाता है, यह दो रलोकोंसे वतलाते हैं-

चारित्रमें असावधानतासे छगे दोषोंको दूर करना, असर्वोदाका अर्थात् प्रतिज्ञात अतके उत्खंधनका त्याग यानी जतकी मर्यादाका पाछन, परिणामोकी निर्मेखता, निःशत्यपना, उत्तरोत्तर अपराध करनेकी प्रवृत्तिको रोकना, सम्यग्दर्शन, सम्यग्द्यान. सम्यक्वारित्र और सम्यक्तप इन चारोंका उद्योतन आदि, तथा संयमकी दृढ्ता, इसी प्रकारके अन्य भी कार्योंको साधनेकी इच्छा करनेवाले होपक्क साधुको प्रायक्षित्र तप करना चाहिए ॥३५-३६॥

Ę

۹

१२

अमर्योदा—शितज्ञातकसर्ण ( श्रेतिज्ञातवतकस्च नम् ) । वक्तं च— 'महातपस्तहागस्य संगृतस्य गुणास्मसा । ' मर्योदापालिबन्धेऽल्पामप्यपेत्तिष्ठ मा स्रतिस् ॥' [

अनवस्था-- उपर्युपर्यपराधकरणम् ॥३५-३६॥

अथ प्रायश्चित्तसम्बदस्य निर्वचनार्थमाह-

प्रायो लोकस्तस्य चित्तं मनस्तच्छुद्विक्वत्किया । प्राये तपसि वा चित्तं निश्चयस्तन्निरुध्यते ॥३७॥

यथाह—

'प्राय इत्युच्यते छोकस्तस्य चित्तं सनो भवेत् । एतच्छुद्धिकरं कमं प्रायश्चित्तं प्रचक्षते ॥'

यथा वा---

'प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चयसंयुतस् । तपो निश्चयसंयोगात् प्रायश्चित्तं निगद्यते ॥' [

॥३७॥

1

1.

विशेषार्थ — प्रसादसे चारित्रमें छगे दोषोंका यदि प्रायश्चित द्वारा शोधन न किया

गं नावे तो फिर दोषोंकी बाद रुक नहीं सकती। एक बार सर्यादा टूटनेसे यदि रोका न गया

तो वह मर्यादा फिर रह नहीं सकती। इसिंहए प्रायश्चित्त अत्यन्त आवश्यक है। कहा भी

है—'यह महातप रूपी तालाव गुणरूपी जलसे भरा है। इसिंकी मर्यादारूपी तटवन्दीमें थोड़ी

सी भी क्षिति की वपेक्षा नहीं करना चाहिए। थोड़ी-सी भी उपेक्षा करनेसे जैसे तालावका

पानी बाहर निकलकर बाढ ला देता है वैसे ही उपेक्षा करनेसे महातपमें भी दोषोंकी बाढ

आनेका भय हैं।।३५-३६॥

प्रायश्चित शब्दकी निरुक्ति करते हैं-

प्रायक्षित तब्द दो शब्दों के मेळ से बना है। उसमें 'प्राय' का अर्थ है लोक और वित्तका अर्थ है मन। वहाँ छोकसे अपने चर्गके लोग छेना चाहिए। अर्थात् अपने साधर्मी वर्गके मनको प्रसन्न करनेवाला जो काम है वह प्रायक्षित्त है। 'प्रायः' शब्द का अर्थ तम भी है और चित्तका अर्थ निश्चय। अर्थात् यथायोग्य उपवास आदि तममें जो यह अद्भान है कि यह करणीय है उसे प्रायश्चित्त कार्थ है। शिशा

विशेषार्थ — पूर्वशाखों में प्रायक्षित शब्दकों दो निवक्तियाँ पायी जाती है, उन दोनोंका संग्रह प्रत्यकारने कर दिया है। आचार्य पूर्व्यपादने अपनी सर्वार्थसिद्धिमें प्रायक्षित्त की कोई निवक्ति नहीं दी। उमास्वाित के तत्त्वार्थ माध्य में 'अपराघो वा प्रायस्तेन विशुद्धपति' आता है। अकलंकदेवने दो प्रकारसे ज्युराित दो है—'प्रायः साधुलोकः। प्रायस्य यस्मिन् कर्मणि चित्तं प्रायश्चित्तत्त्म्। अपराघो वा प्रायः, चित्तं शुद्धिः, प्रायस्य चित्तं प्रायक्षित्तं—अपराघन्विशुद्धिरित्यर्थः।—(त. वा. ९।२०।१)' इसमें प्रायक्षित्तके दो अर्थ किये हैं—प्रायः अर्थात् साधुलन, उसका चित्त जिस काममें हो उसे प्रायश्चित्तक कहते हैं। और प्रायः अर्थात् अपराधकी शुद्धि जिसके द्वारा हो उसे प्रायक्षित्त कहते हैं। और प्रायः अर्थात् अपराधकी शुद्धि जिसके द्वारा हो उसे प्रायक्षित्त कहते हैं। यार्थित्वत्त्वार यही असिप्राय

१. भ.कू. प.।

२. -स्पावप्युपैक्षिष्ट श. कृ. च.।

| सय प्रायश्चित्तस्याकोचन-प्रतिक्रमण-तदुभय-विवेक-ब्युत्सर्ग-तपश्छेदयूख-परिहार-श्रद्धानरुक्षणेयु ।<br>भेवेषु मध्ये प्रथमपाळोचनास्यं तद्भेदं निर्दिशति— | दशसु       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सालोचनाद्यस्तः द्रवः प्रथमाद्धर्मसूरये ।<br>यद्शाकम्पिताद्यूनं स्वप्रमावनिवेदनम् ॥३८॥                                                               | ą          |
| प्रश्रयात्—विनवात् । उन्तं च—<br>'मस्तकविन्यस्तकरः कृतिकर्मं विषाय शुद्धचेतस्कः ।<br>वालोचयति सुविहितः सर्वान् दोषांस्त्यजन् रहसि ॥' [ ] ॥३८॥       | E          |
| स्याखोचनाया वेशकाखिवधानिर्णयार्थमाह्—                                                                                                               |            |
| प्राह्वेऽपराह्वे सद्देशे बालवत् साधृनाऽखिलम् ।<br>स्वागस्त्रिराजवाद्वाच्यं सूरेः झोर्ष्यं च तेन तत् ॥३९॥                                            | 9          |
| सद्देवो—प्रवास्तस्याने । ययाह्—                                                                                                                     |            |
| 'अहंत्सिद्धसमुद्राव्यसरःसीरफलाकुलम् ।<br>तोरणोद्यानसद्याहियक्षवेरमवृहद्गृहस् ॥                                                                      | <b>१</b> २ |

िष्या जाता है। प्रेज्यपादने यही अर्थ किया है। उत्तरकालमें प्रायिक्षितकी जो न्युत्पत्ति प्रचित्र हुई उत्तमें यह अर्थ लिया गया है जैसा कि प्रन्यके उक्त इलोकसे स्पष्ट है। टीकामें प्रन्यकारने दो न्युत्पत्तियाँ उद्घृत की हैं 'प्रायः लोकको कहते हैं उसका चित्त मन होता है। मनको शुद्ध करनेवाले कर्मको प्रायिक्षत्त कहते हैं। इसमें अकलंकदेवकी दोनों न्युत्पत्तियोंका खाशय आ जाता है।' 'प्रायः तपको कहते हैं और चित्तका अर्थ हैं निश्चय अर्थात तप करना चाहिए ऐसा श्रद्धान। निश्चयके संयोगसे तपको प्रायिक्षत्त कहते हैं।'।।३७॥

प्रायिश्वत्तके दस भेद हैं-आलोचन, प्रतिक्रमण, ततुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपच्छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान । उनमें-से प्रथम आलोचन भेदको कहते हैं-

षमीचार्यके सम्मुख विनयसे जो आकम्पित आदि इस दोपोंसे रहित, अपने प्रमादका

निवेदन किया जाता है वह प्रायश्चित्तका आछोचना नामक प्रथम भेद है ॥३८॥

सुप्रशस्तं भवेत्स्थानमन्यदप्येवमादिकम् । सूरिरालोचनां तत्र प्रतिच्छत्यस्य शृद्धये ॥' [

विशेपार्थ—आलोचनाके सम्बन्धमें कहा है—दोनों हाथ मस्तकसे लगाकर, कृति-कर्मको करके, शुद्धचित्त होकर सुविहित साधु समस्त दोपोंको त्यागकर एकान्तमें आलोचना करता है। एकान्तके सम्बन्धमें इतना विशेष वक्तन्य है कि पुरुष वो अपनी आलोचना एकान्तमें करता है उसमें गुरु और आलोचक दो ही रहते हैं। किन्तु लीको प्रकाशमें आलोचना करना चाहिए तथा गुरु और आलोचक सीके सिवाय वीसरा न्यक्ति भी होना ही चाहिए ॥३८॥

क्षागे आलोचनाके देश और कालके विधानका निर्णय करते हैं— पूर्वोह या अपराहके समय प्रशस्त स्थानमे धर्माचार्यके आगे वालकको तरह सरलहा-से तीन वार स्मरण करके अपना समस्त अपराध या पाप साधुको कहना चाहिए॥३९॥

प्रमाददोवपरिहारः प्रायदिकत्तम् ।—सर्वोर्यः ९।२० ।

ş

É

24

सहेच इत्युपळकाणात् सुळम्नेऽपि । तदुक्तम् — 🛴 🗸 'बालोयणादिवा पुण होदि पसत्ये वि शुद्धभावस्स । पुट्यण्हे अवरण्हे सोमतिहिरक्खवेछाए॥ [ म. बारा., ना. ५५४ ] बालवत । उपतं च-'जह बालो जंपंतो कज्जमकज्जं च उज्जुयं भणदि । तह बालोचेदव्यं माया मोसं च मृत्तृण ॥ [ मृटाचार., गा. ५६ ] त्रि:--त्रीन् वारान् । स्मृत्वेत्यच्याहारः । उनतं च--'इय उजुभावमुक्गदो सब्वे दोसे सरित्तू तिक्खुत्तो । रुस्साहि विसुज्झेतो स्वेदि सल्लं समुद्धरिदुं॥ [ मग. बारा., गा. ५५३ ] शोध्ये-सुनिरूपितप्रायश्चित्तदानेन निराकार्यम् ॥३९॥ अयैकादश्विदराधितमार्गेषाकम्पितादिवश्वदोषवचौ पद्मविमागिकामालोचना कृत्वा तपोञ्जूष्ठेयमस्मर्थ-१२ माणबहुदोषेण छिन्नवतेन वा पुनरौषीमिति दछोकपञ्चकेनाचष्टे---आकस्पितं गुरुच्छेरभयारावर्जनं गुरोः।

तपःश्ररस्तवात्तत्र स्वाशक्त्याख्यानुमापितम् ॥४०॥ यद् बृष्टं दूषणस्यान्यवृष्टस्यैव प्रथा गुरोः। बादरं बादरस्यैव सूक्ष्मं सूक्ष्मस्य केवलम् ॥४१॥ छन्नं कीदृक्तिकत्से दृग्बोचे पृष्ट्वेति तद्विधिः। शब्दाकुलं गुरोः स्वागः शब्दनं शब्दतंकुलं ॥४२॥

विशेषार्थ-यहाँ आछोचना कव करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए इसका निर्देश किया है। प्रातःकाल या दोपहरके पत्र्यात् प्रशस्त स्थानमें गुरुके सामने बालककी तरह सरल भावसे आलोचना करना चाहिए। जैसे वालक अच्छी और बुरी सब वाते सरल भाव-से कहता है उसी तरह साधुको माया और शुठको छोड़कर आछोचना करना चाहिए। इससे चसकी विश्वद्धि होती है। म. आराघनामें (गा. ५५४) ऐसा ही कहा है—'विशुद्ध परिणाम-वाले क्षपककी आलोचना आदि प्रशस्त क्षेत्रमें दिनके पूर्व भाग या उत्तर भागमें शुभ तिथि, शुम नक्षत्र और शुमसमयमें होती है। अर्थात् आलोचनांके लिए परिणामोंकी विशुद्धिके साथ क्षेत्रशुद्धि और काळशुद्धि भी आवश्यक है ॥३९॥

जिस साधुने रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गकी एकदेश विराधना की है उसे आकन्पित आदि दस दोवोंसे रहित यदविभागिकी नामक आछोचना करके तपस्या करना चाहिए। और जिसे अपने बहुत-से दोपोंका स्मरण नहीं है, अथवा जिसने अपने व्रतको भंग कर लिया है

उसे औषी आलोचना करना चाहिए, यह बात पाँच रलोकोंसे कहते हैं-

महाप्रायश्चित्तके मयसे उपकरणदान आदिसे गुरुको अल्पप्रायश्चित्त देनेके लिए अपने अनुकूछ करना आकम्पित नामक आछोचना दोष है। वे घन्य हैं जो बीर पुरुषोंके करने योग्य चत्कृष्ट तपको करते हैं इस प्रकार तपस्वी वीरोंका गुणगान करके तपके विषयमें गुरुके सामने अपनी अञ्चित्रकट करना, इस तरह प्रार्थना करनेपर गुरु थोड़ा प्रायश्चित्त देकर मुझपर कृपा करेंगे इसिछए अनुमानसे जानकर अपना अपराध प्रकट करना अनुमापित दोष हैं। दूसरेके द्वारा देख छिये गये दोषको ही प्रकट करना और जो अपना दोप दूसरेने नहीं देखा रसे छिपाना यद्दृष्ट नामक दोष है। गुरुके सामने स्थूख दोषको ही प्रकट करना और बोवो बहुजनं सूरिवसान्यक्षुण्णतस्क्रतिः । बालाज्छेदप्रहोऽब्यक्तं समास्तरोवितं त्वसौ ॥४३॥ दशेत्युज्झन् मलान्यूलाप्राप्तः पदविमागिकाम् । प्रकृत्यालोचनां मुलप्राप्तश्चोवीं तपश्चरेत् ॥४४॥ [पञ्चकम्]

गुरुच्छेदस्यात्—महाप्रायिक्चत्तशंकातः । आवर्जनं—उपकरणदानादिमा बात्मनोध्न्यप्रायिक्चित्त-दानार्थममृकूलनम् ।

तपः शूरस्तवात्—धन्यास्ते ये वीरपुरुषाचरितमुक्कृष्टं तपः कुर्वन्तीति व्यावर्णनात् । तत्र—तपित । स्वाज्ञवस्यान्या—आस्मनोऽसामर्थ्यप्रकाशनं युरोरग्ने । अनुमापितं—गुरः प्राप्तिः स्वत्यप्रायश्चित्तत्वानेन ममानु (-यहं करीव्यतास्यनुमानेन)।स्यैव (बादरस्यैव)—स्युक्तस्यैव द्वषणस्य प्रकाशनं सुरुप्तस्य तु आष्ट्यादानित्यर्थः॥४१॥

सूरिरिरत्यादि—सूरिणा स्वगुवणा दत्तं प्रथमं निर्ताणं पश्चादन्यैः प्रायविचत्तकुशकैः कुण्णं चर्चितं वस्त्रायविचत्तम् । तस्य कृतिः अनुष्ठानम् । बालात्—ज्ञानेन संयमेन वा हीनात् । समात् —ज्ञारमसदृशात् पार्वस्थात् प्रायविचत्तप्रहृणम् । तत्सेवितं—तेन समेन प्रायविचत्तदायिमा पार्वस्थेन सेण्यमामत्वात् । असी बाकोचमाबोषः ॥४३॥

पदिवसागिकां--विशेषाकोचना, बीक्षाग्रहणात् प्रभृति यो यत्र यदा ययाअराषः कृतस्तस्य तत्र तदा तया प्रकाशनात् । श्रीभी-सामान्याकोचना । उन्तं च--

> कोवेन पदविभागेन द्वेषाकोचना समुद्दिष्टा । मुक्तं प्राप्तस्यौदी पादविभागी ततोऽन्यस्य ॥

स्क्ष्म वोषको छिपाना बादर नामक दोष है। गुरुके आगे केवछ स्क्ष्म दोपको ही प्रकट करना स्यूळको छिपाना स्क्ष्म नामक दोष है। ऐसा दोष होनेपर क्या प्रायक्षित्त होता है इस प्रकार अपने दोषके छद्देश्यसे गुरुको प्रकर उनके द्वारा कहा गया प्रायक्ष्मित करनेसे छन्न नामक आछोचना दोष होता है क्यों कि उसने गुरुसे अपना दोष छिपाया। जय अन्य सायु पासिक आदि दोषोंकी विशुद्धि करते हों और इस तरह बहुत हल्ला हो रहा हो उस समय गुरुके सामने अपने दोषोंका निवेदन करना शन्दाकुळ नामक आछोचना दोप है। अपने गुरुके द्वारा दिये गये प्रायक्ष्मिको अन्य प्रायक्ष्मित कुशल साधुओंसे चर्चा करके स्वीकार करना बहुतन नामक आछोचना दोष है। अपने से समान दोषी पार्श्वस्य मुनिसे प्रायक्ष्मित हो। अपने ही समान दोषी पार्श्वस्य मुनिसे प्रायक्ष्मित छेना वत्सेवित नामक दोष है। इस प्रकार इन दस दोषोंको त्यागकर आछोचना करना चाहिए। जिनसे मूळकतका सर्वोच्छेद नहीं हुआ है एकदेश छेद हुआ है उन्हें औषी आछोचना करनी चाहिए।।।१२०-१२१।।

विशेषार्थ-आलोचनाके दो भेद कहे हैं-पदिवसाग और ओष। इनको स्पष्ट करते हुए अन्यत्र कहा है-'ओघ और पदिवसागके भेदसे आलोचनाके दो भेद कहे हैं। जिसने बतका पूरा छेट किया है वह औषी अर्थात् सामान्य आलोचना करता है और जिसने १२

१८

१५

ş

٩

१२

१५

38

स्मरणपथमनुसरन्ती प्रायो नागांसि मे विपुष्यस्य । सर्वं छेदः समजनि ममेति वालोचयेदौघी ॥ प्रवृज्यादिसमस्तं क्रमेण यद्यत्र येन भावेन । सेवितमालोचयतः पादविभागी तथा तत्तत् ॥

स. बा. गा. ५३३-३५ का स्थान्तर ] ॥४४॥

अवालोचना विना सहदपि तथो न संवरसहमाविनी निर्वरा करोति। क्रुतायामपि चालोचनाया विहित्तमनाचरन्न वोषविजयी स्थादतः सर्वेदालोच्यं गुरूनतं च तदुचितमाचर्यमिति शिक्षणार्थमाह—

> सामौषधवन्महृद्दि न तपोऽनाछोचनं गुणाय भवेत् । मन्त्रवदाञोचनमपि कृत्वा नो विजयते विधिमकुर्वन् ॥४५॥

सामीषघवत्—सामे दोषे प्रयुक्तमीषघं यथा। यथाहुः—

'यः पिवत्यौषघं मोहात् सामे तीन्नर्शत उत्तरे!

प्रसुप्तं कृष्णसर्पं स कराग्रेण परामृशेत् ॥' [
गुणाय—उपकाराय। सन्नवत्—पद्धान्नं गुप्तमाषणं यथा।
विविः—विहिताचरणम् ॥४५॥

छय सद्गुदस्तप्तायविषक्तीचित्रचित्तस्य दीप्यतिक्यं वृष्टान्तेनाषष्टे—

यथादोषं यथान्नायं वत्तं सद्गुरुणा वहन्।

रहस्यमन्दर्भारयुक्वैः शुद्धावदां ह्वावनम् ॥४६॥

रहस्यं-प्रायश्चित्तम् ॥४६॥

त्रतका एकदेश छेद किया है वह पदिवसागी अर्थात् विशेष आछोचना करता है। ग्रुझ पापीको प्रायः अपराधोंका स्मरण नहीं रहा। अतः मेरा समस्त व्रत छिन्त हो गया ऐसा मानकर औषी आछोचना करना चाहिए। समस्त प्रवच्या आदिमें क्रमसे जहाँ जिस माबसे दोष छंगा है उसकी आछोचना करनेवाछेके पदिवसगी आछोचना होती हैं। ॥४०-४४॥

आंडोचनाके बिना महान् भी तप संवरके साथ होनेवाडी निर्जराको नहीं करता। और आंडोचना करनेपर भी गुरु जो प्रायश्चित बतावें उसे न करनेवाडा दोषोंसे मुक्त नहीं होता। इस्छिए सर्वदा आंडोचना करना चाहिए और गुरु जो कहें वह करना चाहिए, यह

शिक्षा देते है-

जैसे बिना विचारे सामदोषसे युक्त वीज ब्वरमें दी गयी महान् भी औपघ आरोग्य-फारक नहीं होती, उसी प्रकार आछोचनाके बिना एक प्रसुका उपवास आदि महान् तप भी उपकारके छिए अर्थान् संवरके साथ होनेवाडी निर्जराके छिए नहीं होता। तथा जैसे राजा मन्त्रियोंसे परामर्श करके भी उनके द्वारा दिये गये परामर्शको कार्थान्वित न करनेपर विजयी नहीं होता, उसी प्रकार आछोचना करके भी विद्वित आचरणको न करनेवाडा साधु दोषोंपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता ॥४५॥

जिसका चित्त सद्गुरुके द्वारा दिये गये प्रावश्चित्तमें रमता है उसको अतिशय

चमक प्राप्त होती है यह बात दृष्टान्त द्वारा कहते हैं-

सद्गुरुके द्वारा दोषके अनुरूप और आगमके अनुसार दिये गये प्रायश्चित्तको अपनेमें घारण करनेवाला तपस्वी वैसे ही अत्यन्त चमकता है जैसे निर्मल दर्पणमें युख चमकता है ॥४६॥

वय प्रतिक्रमणलक्षणमाह्—

सिध्या मे हुष्कृतसिति प्रायोऽपायैनिराकृतिः । कृतस्य संवेगवता प्रतिक्रमणसागसः ॥४७॥

उनतं च--आस्यितानां योगाना धर्मकथादिव्याक्षेपहेतुसन्निधानेन विस्मरणे सति पुनरतुष्ठायकस्य संवेपनिर्वेदपरस्य गुवविरहितस्यालपापराधस्य पुननं करोमि मिथ्या मे बुष्कृतमिरयेवमादिभिदींपान्निवर्तनं प्रति-क्रमणमिति ॥४७॥

अथ तदुमयं छक्षंपति---

ैदुःस्वप्नाविकृतं दोषं निराकतुँ क्रियेत यत् । आलोचनप्रतिक्रान्तिद्वयं तदुभयं तु तत् ॥४८॥

स्पष्टम् । कि च, आलोचनं प्रतिक्रमणपूर्वकं गुरुणाऽस्मनुश्चातं शिष्येणैव कर्तन्यं ततुश्चयं गुरुणैवानुष्ठेयम् ।।४८॥

इस प्रकार आखोचना तपका कथन हुआ। अव प्रतिक्रमण को कहते हैं—

संसारसे मयभीत और भोगोंसे विरक साधुके द्वारा किये गये अपराधको भेरे दुष्कृत मिण्या हो जायें, मेरे पाप शान्त हों' इस प्रकारके खपायोंके द्वारा दूर करनेको प्रतिक्रमण कहते हैं ॥४७॥

विशेपार्थं—धर्मकथा आदिमें छग जानेसे यदि प्रतिकात ध्यान आदि करना भूछ जाये और पुनः करे तो संवेग और निवेंवमें तत्पर अल्प अपराधी वस साधुका गुरुके अभावमें 'मैं ऐसी गळती पुनः नहीं कल्गा, मेरा दुष्कृत मिध्या हो', इत्यादि उपायोंसे जो वोषका निवर्तन करना है वह प्रतिक्रमण है। किन्हींका ऐसा कहना है कि दोषोंका उच्चारण कर-करके 'मेरा यह वोष मिथ्या हो' इस प्रकारसे जो उस दोषका स्पष्ट प्रतिक्रमण किया जाता है वह प्रतिक्रमण आवार्यको अनुज्ञा प्राप्त करके शिष्यको ही करना चाहिए।।४९।।

तदुभय प्रायश्चित्तका स्वरूप कहते हैं-

खोटे स्वप्न, संक्लेश आदिसे होनेवाले दोपका निराकरण करनेके लिए जो आलोचना

और प्रतिक्रमण दोनों किये जाते हैं उसे तहुमय कहते हैं ॥४८॥

विशेपार्थ — आशय यह है कि किन्हीं दोषोंका शोधन तो आलोचना मात्रसे हो जाता है और कुलका प्रतिक्रमणसे । किन्तु कुल महान दोप ऐसे होते हैं जो आलोचना और प्रतिक्रमण दोनोंसे शुद्ध होते हैं जैसे दुःस्वप्न होना या खोटा चिन्तन करना आदि । इस तदुमय प्रायश्चित्तके विषयमें एक शंका होती है कि शास्त्रमें कहा है कि आलोचनाके चिना कोई भी प्रायश्चित्तक करावादी नहीं है । फिर कहा है कि कुल दोष केवल प्रतिक्रमणसे ही शुद्ध होते हैं यह तो परस्पर विषद्ध कथन हुआ । यदि कहा जाता है कि प्रतिक्रमणके पहले आलोचना

---आचारसार ६।४२ ।

'एतन्त्रोमयं प्रावित्रत्तं सम्प्रममयातुरापत्सहसाङ्गामोगानात्मनशगतस्य दुष्टिचिन्तिसमायणचेष्टावतस्य विहितम् ।---तत्त्वार्षं , टी. सिद्धः गणि, ९।२२ ।

 <sup>&#</sup>x27;स्यासदुभयमाकोचना प्रतिक्रमणद्वयम् । दुःस्वप्नदुष्टिचिन्तादिमहादोषसमाग्रयम् ।।

₹

Ą

मध विवेकलक्षणमाह-

संसक्तेऽन्नादिके दोषान्निवर्तयितुमप्रभोः । यन्तिभन्ननं साधोः स विवेकः सतां मतः ॥४९॥

संसक्ते—संबद्धे सम्मूर्ष्टिते वा । अप्रमोः—असमर्थस्य । तिद्विभाजनं—संसक्तान्नपानोपकरणादेवि-योजनम् ॥४९॥

क्षय भञ्जयन्तरेण पुनर्विचेकं स्वक्षयति-

विस्मृत्यं प्रहणेऽप्रासोग्रीहणे वाऽपरस्य वा । प्रत्याल्यातस्य संस्मृत्य विवेको वा विसर्जनम् ॥५०॥

९ अप्रासो:--सचित्तस्य । अपरस्य--प्रासुकस्य । उक्तं च---

'श्वन्त्यनिगृहनेन प्रयत्नेन परिहरतः कृतश्चित् कारणादप्रासुकग्रहणग्राहणयोः प्रासुकस्यापि प्रत्यास्यातस्य विस्मरणात् प्रतिग्रहे च स्मृत्वा पुनस्तदुत्सर्वमं विनेक इति [ तत्त्वार्यवा॰, पृ. ६२२ ] ॥५०॥

१२ अय व्युत्सर्गस्वरूपमाह-

स व्युत्सर्गो मलोत्सर्गाद्यतीचारेऽवलम्बय सत् । ध्यानमन्तमु हूर्तादि कायोत्सर्गेण या स्थितिः ॥५१॥

१५ दु.स्वप्त-दृष्टिचन्तन-मल्लोत्सर्जन-मुत्रातिचार-नदीमहाटवीतरणादित्रिरन्यैश्चाप्यतीचारे सर्वि व्यानमव-क्षम्ब्य कायमुत्तुच्य अन्तर्भृहूर्वदिवस-पक्ष-मासादिकाळावस्यानं व्युसर्ग इत्युच्यत इति ॥५१॥

की जाती है तब तदुभय प्रायश्चित्तका कथन व्यर्थ होता है। इसका समाधान यह है कि सब प्रतिक्रमण आलोचनापूर्वक ही होते हैं। किन्तु अन्तर यह है कि प्रतिक्रमण गुरुकी आज्ञासे शिष्य ही करता है और तदुभय गुरुके द्वारा ही किया जाता है।।४८॥

विवेक प्रायश्चितका उक्षण कहते हैं-

संसक्त अन्नाविकमें दोषोंको दूर करनेमें असमर्थ साधु जो संसक्त अन्नपानके छप-करणाविको अलग कर देता है उसे साधुओंने विवेक प्रायहिचल माना है ॥४९॥

पुनः अन्य प्रकारसे विवेकका लक्षण कहते हैं-

मूलते अप्राप्तक अर्थात् सचित्तका स्वयं प्रहण करने या किसीके द्वारा प्रहण करानेपर उसके छोड़ देनेको विवेक प्रायश्चित्त कहते हैं। अथवा प्राप्तक वस्तु भी यदि त्यागी हुई है और उसका प्रहण हो जाये तो स्मरण आते ही उसको छोड़ देना विवेक प्रायश्चित्त है।।४०॥

विशेषार्थ—यदि साषु मूळसे स्वयं अप्राप्तक वस्तुको प्रहण कर छेता है, या दूसरेके द्वारा प्रहण कर छेता है तो स्मरण आते ही उसको त्याग देना विवेक प्रायश्चित्त है। इसी सरह यदि साधु त्यागी हुई प्राप्तक वस्तुको भी मूळसे प्रहण कर छेता है तो स्मरण आते ही त्याग देना विवेक प्रायश्चित्त है।।५०॥

न्युत्सर्ग प्रायश्चित्तका स्वरूप कहते है-

मलके त्यागने बादिमें अतीचार लगनेपर प्रशस्तध्यानका अवलम्बन लेकर अन्तर्ग्रहूर्व आदि काल पर्यन्त कायोत्सर्गपूर्वक अर्थात् शरीरसे ममत्व त्यागकर खड़े रहना व्युत्सर्ग प्रायक्रित्त है ॥५१॥

विशेषार्थ — अकलंकदेवने तत्त्वार्थवार्तिक ( पृ. ६२२ ) में कहा है — दुःस्वप्न आनेपर, खोटे विचार होनेपर, मलत्यागर्में दोष लगनेपर, नदी। या महाटवी (भयानक जंगल) को पार करनेपर या इसी प्रकारके अन्य कार्योंसे दोष लगनेपर ध्यानका अवलम्बन लेकर तथा कार्यसे

ş

Ę

٩

अय तप संजं प्रायश्चित्तं दर्शयति---

कृतापरायः श्रमणः सत्त्वादिगुणमूषणः । यत्करोत्युपवासादिविषि तत्कालनं तयः ॥५२॥

जपवासादि---आदिशब्दादेकस्थानाचाम्छनिविकृत्यादिपरिग्रहः । श्वालर्न---प्रायश्चित्तम् ॥५२॥ अथालोचनादिप्रायश्चित्तविवेविषयमाह---

> भय-त्वरा-शक्त्यवोघ-विस्मृतिव्यसनादिजे । महात्रतातिचारेऽमुं षोढा शुद्धिविधि चरेत् ॥१३॥

भयत्वरा-भीत्या पळायनम् । वर्मु-आलोचनादिळक्षणम् । शुद्धिविधि-शास्त्रोनतप्रायश्चित्तम्

॥५३॥

ममत्व त्यागकर अन्तर्भुहूर्त या एक दिन या एक पश्च या मास आदि तक खड़े रहना व्युत्सर्ग तप है। किन्हींका कहना है कि नियत काछ तक मन-वचन-कायको त्यागना व्युत्सर्ग है। ॥५१॥ आगे तप प्रायश्चित्तको कहते हैं—

शासविहित आचरणमें दोप लगानेवाला किन्तु सरव वैर्थ आदि गुणोंसे भूषित अमण को प्रायक्षित्त शास्त्रोक्त कपवास आदि करता है वह तप प्रायक्षित है ॥५२॥

आगे बतलाते हैं कि ये आलोचनादि प्रायिक्षत्त किस अपरावमें किये जाते हैं-

हरकर भागना, असामर्थ्य, अज्ञान, विस्मरण, अर्लंक और रोग आदिके कारण महाव्रतींमें अतीवार अगनेपर आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभव, विवेक, ज्युत्सर्ग और तप ये छह शास्त्रोक्त प्रायक्षित्र करना चाहिए।।५३॥

विशेषार्थ--यहाँ कुछ दोषोंका प्रायश्चित्त शाखातुसार छिखा जाता है--आचार्यसे पूछे विना आतापन आदि करनेपर, दूसरेके परोक्षमें उसके पुस्तक-पीछी आदि उपकरण है छेनेपर. प्रमाद्से आचार्य आदिका कहा न करनेपर, संघके स्वामीसे पूछे विना उसके कामसे कहीं जाकर छीट आनेपर, दूसरे संघसे पूछे विना अपने संघमें जानेपर, देश और कालके नियमसे यअवर कर्तन्य विशेष अतका धमकथा आदिके न्यासंगसे भूल जानेपर किन्तु पुनः उसको कर छेनेपर, इसी प्रकारके अन्य भी अपराधोंमें आछोचना मात्र ही प्राथश्चित्त है। छह इन्द्रियों और वचन आदिको छेकर स्रोटे परिणाम होनेपर, आचार्य आदिसे हाथ-पैर आदि-का धक्का छग जानेपर, ब्रत, सिमिति और गुप्तिका पाछन कम होनेपर, चुगुछी, कछह आदि करनेपर, बैयावत्य स्वाध्याय साहिमें प्रमाद करनेपर, गोचरीके लिए जानेपर यहि लिंगमें विकार एत्पन्त हो जाये तथा संक्लेशके अन्य कारण उपस्थित होनेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित है। यह प्रतिक्रमण दिन और रात्रिके अन्तमें और भोजन, गमन आदिमें किया जाता है यह प्रसिद्ध है। केशलोंच, नखोंका छेदन, स्वप्नमें इन्द्रिय सम्बन्धी अतिचार या रात्रिभोजन करनेपर तथा पाक्षिक, मासिक और वार्षिक दोष आदिमें आछोचना और प्रतिक्रमण होनों किये जाते हैं। मौन आदिके विना आछोचना करनेपर, पेटसे कीड़े निकछनेपर, हिस, डाँस. मच्छर आदि तथा महावायुसे संवर्धमें दोप ज्यानेपर, चिकनी मूसि, हरे तृण और कीचडके कपरसे जानेपर, जंघा प्रमाण जलमें प्रवेश करनेपर, अन्यके निमित्तसे रखी वस्तका अपने छिए उपयोग कर छेनेपर. नावसे नदी पार करनेपर, पुस्तक या प्रतिमाके गिरा देनेपर. पाँच स्थावर कायका घात होनेपर, विना देखे स्थानमें मल-मूत्राहि करनेपर, पाक्षिक आहि प्रतिक्रमण क्रियाके अन्तमें तथा व्याख्यान आदि करनेके अन्तमें कायोत्सर्ग करना ही

₹,

Ę

9

१२

अध छेदं निर्दिशति---

चिरश्रव्रजितादृप्रश्नक्तशूरस्य सागसः । दिनपक्षादिना दीक्षाहापनं छेदमादिशेत् ॥५४॥

स्पष्टम् ॥५४॥

वय मूँछछक्षणमाह—

मूलं पाइवेंश्यसंसक्तस्यच्छन्देव्वयसन्नके । कुशीले च पुनर्दीक्षादानं पर्यायवर्जनात् ॥५५॥

पादवंस्य —यो वसतिषु प्रतिबद्ध उपकरणोपनीची वा श्रमणाना पाववं तिष्ठति । उनतं च —

'वसदीसु ज पहिबद्धो अहवा उवकरणकारओ मणिओ। पासत्यो समणाणं पासत्यो णाम सो होई॥' [

संसक्तः-यो वैद्यकमन्त्रज्योतिषोपबीवी राजादिसेवकश्च स्थात् । उन्तं च--

'वेज्जेण व मैंतेण व जोइसकुसलत्तणेण पहिबद्धो । रायादी सेवंतो संसत्तो णाम सो होई ॥' [

स्यच्छन्द:--यस्त्यक्तगुरुकुलः एकाकित्वेन स्यच्छम्दविद्वारी जिनवचनदूषको मृगचारित्र इति यावत्।

1

१५ उन्त च--

'आयरियकुरुं मुच्चा विहरदि एगागिणो य जो समणो । जिणवयर्ण णिदंतो सच्छंदो होई मिगचारी ॥' [

प्रायश्चित्त है। श्रूकने या पेशाव आदि करनेपर कायोत्सर्ग किया ही जाता है। । ५३॥ छेद प्रायश्चितको कहते हैं-

जो साधु चिरकाल्से दीक्षित है, निर्मद है, समर्थ है और जूर है उससे यदि अपराध हो जाये तो दिन, पक्ष या मास आदिका विभाग करके दीक्षा छेद देनेको छेद प्रायश्चित कहते हैं। अर्थात् उसकी दीक्षाके समयमें कमी कर दी जाती है। जैसे पाँच वर्षके दीक्षितको चार वर्षका दीक्षित मानना।।५४।।

मूल प्रायश्चित्तका लक्षण कहते हैं--

पार्श्वस्थ, संसक्त, स्वच्छन्द, अवसन्त और कुशील मुनियोंको अपरिमित अपराध होनेसे पूरी दीक्षा छेदकर पुनः दीक्षा देना मूल प्रायक्वित्त है ॥५५॥

विशेषार्थं—इनका छक्षण इस प्रकार है—जो मुनियोंकी बसतिकाओं के समीपमें रहता है, उपकरणोंसे खाजीविका करता है उसे अमणोंके पासमें रहनेसे पासत्थ या पाइवंस्थ कहते हैं। ज्यवहारसूत्र (श्वे.) के अथम उद्देशमें इसे तीन नाम दिये हैं—पाइवंस्थ, प्रास्वस्थ और पाइस्थ । दर्शन झान और चारित्रके पासमें रहता है किन्तु उसमें संक्रम नहीं होता इसिल्प उसे पाइवंस्थ कहते हैं। जीर 'प्र' अर्थात् प्रकर्षसे ज्ञानादिमें निकद्यमी होकर रहता है इसिल्प प्रास्वंस्थ कहते हैं। वंथा पाइा बन्धनको कहते हैं। मिध्यात्व आदि बन्धके कारण होनेसे पाइा है। उनमें रहनेसे उसे पाइत्य कहते हैं। सगवती आराधना (गा. १३००) में कहा है कि

१ ज्ञानादीना पार्क्वे तिष्ठनीति पार्क्वस्य इति व्युत्पत्तेः । २. प्रकर्षेण समन्तात् ज्ञानादिषु निरुद्यमतया स्वस्य-प्रास्वस्य इति व्युत्पत्तेः ।

अवसन्न: यो जिनवननानिमज्ञो मुक्तनारित्रमारो ज्ञाननरणप्रष्टः करणालस्वर स्यात् । उक्तं च--'जिणवयणमयाणंतो मुक्कघुरो णाणचरणपरिमहो ।
करणालसो भवित्ता सेविद क्षोसण्यसेवाको ॥' ।

कुशीलः—यः क्रोधादिकवायकलुवितात्मा त्रतगुणबीलैः परिहीणः संघस्यानयकारी च स्यात्। उनतं च—

> 'कोह्रादिकल्रुसिदप्पा वयगुणसीलेहि चावि परिहीणो । संघस्स अणयकारी कुसील्समणोत्ति णायव्वो ॥' [

1

पर्यायवर्जनात्—अपरिमितापरावत्वेन सर्वपर्यायमपहाय इत्यर्थः ।।५५॥

षय परिहारस्य स्रक्षणं विकल्पांश्चाह-

विधिवदृदूरात्त्यजनं परिहारो निजगणानुपस्थानम् । सपरगणोपस्थानं पारिद्धकमित्ययं त्रिविधः ॥५६॥

निजगणानुपस्थानं—प्रभादादन्यमुनिसंबन्धिनमृषि छात्रं गृहस्थं वा परपाषण्डिप्रतिबद्धवेतना- १ चैतनद्रन्यं वा परस्त्रियं वा स्तेनयतो मुनीन् प्रहरतो वा अन्ययय्वेवमदि विरुद्धाचरितमाचरतो नवदशपूर्वं-

पार्श्वस्थ सुनि इन्द्रिय कथाय और पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे परामृत होकर चारित्रको तृणके समान मानता है। ऐसे चारित्रक्षष्ट सुनिको पार्श्वस्थ कहते है। जो सुनि उनके पास रहते हैं वे भी वैसे ही बन जाते हैं। जो साधु वैद्यक, मन्त्र और क्योतिबसे आजीविका करता है तथा राजा आदिको सेवा करता है वह संसक्त है।

व्यवहारसूत्र (च. ३) में कहा है कि संसक्त साधु नटकी तरह बहुक्षिया होता है। पाइवंस्थोंमें मिछकर पार्थस्य-जैसा हो जाता है, दूसरोंमें मिछकर उन-जैसा हो जाता है इसीसे उसे संसक्त नाम दिया है। जो गुक्कुछको छोड़कर एकाकी स्वच्छन्द विहार करता है उसे स्वच्छन्द या यथाच्छन्द कहते हैं। कहा है—'आचार्यकुछको छोड़कर जो साधु एकाकी विहार करता है वह जिनवचनका दूषक मृगके समान आचरण करनेवाछा स्वच्छन्द कहा जाता है।'

मगवती आराधना (गा. १३१०)में कहा है जो ग्रुनि साधुसंघको त्याग कर स्वच्छन्द् विहार करता है और आगमविकद्ध आचारोंकी कल्पना करता है वह स्वच्छन्द् है। श्वेताम्बर परम्परामें इसका नाम यथाच्छन्द् है। छन्द् इच्छाको कहते हैं। जो आगमके विकद्ध इच्छानुकूछ प्रवृत्ति करता है वह साधु यथाच्छन्द् है। जो जिनागमसे अनजान है, ज्ञान और आचरणसे अच्छ है, आछसी है उस साधुको अवसन्न कहते हैं। ज्यवहारमाध्यमें कहा है कि जो साधु आचरणमे प्रमादी होता है, गुरुकी आज्ञा नहीं मानता वह अवसन्न है। तथा जो साधु कषायसे कुछुपित और वृत, गुण और शीखरे रहित होता है तथा संघका आदेश नहीं मानता वह कुशीछ है। इन पाँच प्रकारके साधुओंको पुरानी दीक्षा देकर नयी दीक्षा दी जाती है यह मूछ प्रायश्चित्त है।।५५॥

परिहार प्रायश्चित्तका लक्षण और भेद कहते हैं-

शास्त्रोक्त विधानके अनुसार दिवस आदिके विभागसे अपराधी मुनिको संघसे दूर कर देना परिहार प्रायश्चित्त है। इसके तीन भेद हैं—निजगुणानुपस्थान, सपरगणोपस्थान और पारंचिक ॥५६॥ धरस्यादित्रिकसंहननस्य जित्यरीयहस्य बृद्धभंजो धीरस्य भवगीतस्येतत् प्रायिष्ट्सं स्यात् । तैन ऋष्यालमाद् हात्रिश्व्णान्यरिविहिते । वृद्धमं वालमुनीनिय वन्दमानेन प्रविवन्दनाविरिहिते । गृद्धण सहालीच्यता धेवनियु कृतमीनव्रतेन विधृत्यराङ्मुखपिन्छेन जवन्यतः पञ्च पञ्चोपवासा चल्कुष्टतः घण्मासोपवासाः कर्तव्याः । त्रययसप्याद्वादशवर्षादिति । दर्पात्पुनरनन्तरोनतान् दोवानाचरतः वरगणोपस्थापनं नाम प्रायिष्ट्यण्याः । त्रययस्वाप्तादः स्वगणानार्येण परगणानार्यं प्रति प्रहेतव्यः । सोप्रयाचार्यस्यालोचनामाकर्यः प्रायिष्ट्यस्यम्यतः । सापराघः स्वगणानार्येण परगणानार्यं प्रति प्रहेतव्यः । सोप्रयाचार्यस्यालोचनामाकर्यं प्रायिष्ट्यस्यम्यतः । सापराचः स्वगणानार्यति । साप्तं यावत् । परिचमक्ष प्रथमालोचिताचार्यं प्रति प्रस्थापयति । साप्तं प्रविद्यस्य प्रथमभेदोऽनुपस्यापनास्यो दिविषः । द्वितीयस्त्वयं पारिद्यकास्यः ।
स एव तीर्यंकरगणधरगणिप्रवजनवंभाद्यासावनकारकस्य नरेन्द्रविषद्वाचरितस्य राजानिमनतामास्यादीनां

स्वति स्वर्णवर्षममणसंयः संगुर्यसम्पर्यते एव महापापी पातकी समयवाद्यो न नन्त इति वोषयित्वा दर्जाऽनुपस्यापनं प्रायिष्ट्यस्य देशाविष्ठिः
यति । सोऽपि स्वयमीवरिहत्रसेवे विषयत्तं प्रायिष्ट्यसम्याचरतिति ॥५६॥

विशेषार्थ-अपने संघसे निर्वासित करनेको निज गुणानुपस्थान कहते हैं। जो सुनि नौ या दस पूर्वका धारी है, जिसके आदिके तीन संहननोंमें-से कोई एक संहनन है, परीषहों-का नेता, दृढ़धर्मी, धीर और संसारसे मयभीत है फिर भी प्रमाह्वश अन्य मुनियोंसे सन्दद्ध ऋषि (?) अथवा छात्रको, अन्य धर्मावलन्दी साधओंकी चेतन वा अचेतन वस्तुओंको अथवा परस्त्रियोंको चुराता है, सुनियोंपर प्रहार करता है, अन्य भी इस प्रकारके विरुद्ध आचरण करनेवाळे उस सामको निजगुणानुपरयान नामक श्रायहिचत्त होता है। इस प्रायश्चित्रके अनुसार वह दोषी मुनि मुनियोंके आश्रमसे बत्तीस दण्ड दूर रहकर विहार करता है, बाल मुनियोंकी भी वन्दना करता है, उसे बदलेमें कोई बन्दना नहीं करता, केवल गुरुसे आछोचना करता है, शेष बनोंसे वार्ताछाप नहीं करता, मौन रहता है, पीछी उखटी रखता है, जघन्यसे पाँच-पाँच उपवास और उत्क्रप्टसे छह मासका उपवास उसे करना चाहिए। ये दोनों वारह वर्ष पर्यन्त करना चाहिए। जो मुनि दुर्पसे उक्त दोष करता है उसे परगणीप-स्थापन प्रायश्चित होता है। उस अपराधीको इसके संघके आचार्य दूसरे संघके आचार्यके पास भेज वेते हैं। दूसरे संघके आचार्य भी उसकी आलोचना सुनकर प्राथिवन नहीं देते और वीसरे आनार्यके पास मेज देते हैं। इस तरह वह सात आनार्योंके पास जाता है। पुतः उसे इसी प्रकार छीटाया जाता है अर्थात् सातवा आचार्य छठेके पास, छठा पाँचवेके पास इस तरह वह प्रथम आचार्यके पास छीटता है। तब वह पहला आचार्य पूर्वोक्त प्रायश्चित ससे देता है। इस तरह परिहार प्रायश्चित्तके प्रथम भेव अनुपरवापनाके दो भेद हैं। दूसरा मेद पारंचिक है। जो तीर्थंकर, गणघर, आचार्य, प्रवचन, संघ आदिकी आसादना करता है. या राजविरुद्ध आचरण करता है. राजाकी स्वीकृतिके विना उसके मन्त्री आदिको दीक्षा देता है, या राजकुलकी नारीका सेवन करता है और इसी प्रकारके अन्य कार्योसे धर्मको द्षण लगाता है उसको पारंचिक प्रायश्चित दिया जाता है। यह इस प्रकार है-चतुर्विय श्रमण संघ एकत्र होकर उसे बुलाता है। और कहता है यह पातकी महापापी है, जिनधर्म बाह्य है, इसकी वन्दना नहीं करना चाहिए। ऐसी घोषणा करके अनुपत्थान प्रायश्चित देकर देशसे निकाल देता है। वह मी अपने घर्मसे रहित क्षेत्रमें रहकर आचार्यके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तको करता है। अभिघान राजेन्द्रकोश्चर्मे पारंचिकका विस्तारसे वर्णन है। उसके दो भेद हैं-आज्ञातना पारंचिक और प्रतिसेवना पारंचिक। तीर्थंकर, प्रवचन, श्रुत, आचार्य

| <b>बथ श्रद्धानार्ख्य प्रायश्चित्तत्विकस्यमाह</b> —                                             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| गत्वा स्थितस्य मिध्यात्वं यद्दीकाप्राहणं पुनः ।                                                |       |
| तच्छुद्धानिमिति स्यातमुपस्योपनिमत्यिषि ॥५७॥                                                    | ş     |
| सम्बद्धम् ॥५७॥                                                                                 |       |
| अथ प्रायक्ष्वित्तिकृत्वदशकस्य यथापरार्धं प्रयोगविधिमाह                                         |       |
| सैवा बशतयी शुद्धिबँलकालासपेक्षया ।                                                             | Ę     |
| यथा दोषं प्रयोक्तव्या चिकित्सेय शिवार्थिभिः ॥५८॥                                               |       |
| <b>बृद्धिः—प्रायश्चित्तम् । काळादि । वादिखव्दात् सत्त्वसंहननादि । पक्षे दूष्यादि च । ययाह—</b> |       |
| 'दूष्पं देशं बलं कालमनलं प्रकृति वयः ।                                                         | 9     |
| सत्त्वं सात्स्यं तथाहारमवस्यास्य प्रथाविधाः ॥                                                  | •     |
| सूक्तसूक्ताः समीक्यैकां दोषोषिनिक्पणे ।                                                        |       |
| यो वर्तते चिकित्सायां न स स्खरुति जातुचित् ॥' [                                                | १२    |
| दोष:विद्यारो वातादिक्य ॥५८॥                                                                    | • • • |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                        |       |

और गणधरकी आशातना करनेपर जो पारंचिक दिया जाता है वह आशातना पारंचिक है। वह पारंचिक जयन्यसे छह मास और चल्छव्य वारह मास होता है। इतने कालतक अपराधी साधु गच्छसे बाहर रहता है। प्रतिसेवना पारंचिकवाला साधु जयन्यसे एक वर्ष और उल्ह्रप्ट वारह वर्ष गच्छसे बाहर रहता है। पारंचिक प्रायक्षित्त जिसे दिया जाता है वह नियमसे आचार्य ही होता है इसीलिए वह अन्य गणमें जाकर प्रायक्षित्त करता है। अपने गणमें रहकर करनेसे नये शिष्य साधु तुरन्त जान सकते है कि आचार्यने अपराध किया है। इसका उनपर बुरा प्रमाव पढ़ सकता है। परगणमें जानेपर यह वात नहीं रहती। वहाँ जाकर वसे जिनकल्पिककी चर्या करनी होती है और एकाकी व्यान और अतिवन्तनमें वारह वर्ष विताना होते हैं। परगणके आचार्य उसकी देख-रेख रखते हैं। वीरनन्दिकत आचारसारमें भी ( ६।४४-६४) इसका विशेष वर्णन है।।4६॥

श्रद्धान नामक प्रायश्चित्तका स्वरूप कहते हैं— जिसने अपना धर्म छोड़कर मिध्यात्वको अंगीकार कर लिया है उसे पुनः दीक्षा देनेको श्रद्धान प्रायश्चित्त कहते हैं। इसको उपस्थापन मी कहते हैं।। १०।।

विशेषार्थ-पुनः दीक्षा देनेको उपस्थापना कहते है। तत्त्वार्थवार्तिकमें श्रद्धान नामक प्रायश्चित्त नहीं आता। चारित्रसार तथा आचौरसारमें इसका कथन मिछता है।।५७।

दोपके अनुसार प्रायश्चित्तके इन दस मेदोंके प्रयोगकी विधि वतलाते हैं-

नैसे आरोग्यके इच्छुक दोषके अनुसार वळ, काळ आदिकी अपेक्षासे चिकित्साका भयोग करते हैं। वैसे ही कल्याणके इच्छुकोंको वळ, काळ, संहतन आदिकी अपेक्षासे अपराध-के अनुसार उक्त दस प्रकारके प्रायश्चित्तोंका प्रयोग करना चाहिए।।१८८।

१. क्यैपां स. कू. च. ।

<sup>₹. 9.</sup> ६४1

<sup>7.</sup> **६**|६५ |

ş

Ę

\$8

व्यये दशमा प्रायश्चित्तं व्यवहारात् व्यास्थाय निश्चयात्तद्भेदपरिमाणनिर्णयार्थमाह— द्यवहारनयादित्यं प्रायश्चित्तं दशात्मकम् । निश्चयात्तदसंस्येयकोकमात्रभिविष्यते ॥५९॥

स्रोक:---प्रमाणविद्योष: । उनतं च---

'पल्लो सायर सूई पदरो य घणंगुलो य जगसेढी । लोगपदरो य लोगो अट्ट पमाणा मुणेयन्या ॥' [ मुळाचार, गा. ११६ ] ॥५९॥

सय विनयास्यतपोविशेषस्यार्थमाह-

स्यात् कषायहृषीकाणां विनीतेर्विनयोऽयवा । एत्तत्रये तद्वति च ययायोग्यमनुग्रहः ॥६०॥

विनीते:—विहिते प्रवर्तनात् सर्वेषोनिरोधाद्वा । तद्वति च-रत्नत्रययुक्ते पृष्टि चकाराद् रत्नत्रययद्भाव-कानुप्राहिण नृपादौ च । ब्तुग्रहः—उपकारः ॥६०॥

अय विनयशब्दिनिर्वचनपुरस्सरं तत्फलमुण्डर्शयंस्तस्यावस्यकर्तव्यतामुपविश्वति---

इस प्रकार व्यवहारनयसे प्रायहिषत्तके दस मेदोंका व्याख्यान करके निश्चयनयसे इसके भेद करते हैं—

इस प्रकार व्यवहारनयसे प्रायश्चित्तके इस मेद हैं। निश्चयनयसे उसके असंख्यात छोक प्रमाण मेद है। । । ।

विश्लेषार्थं—अलौकिक प्रमाणके भेदोंमें एक भेद लोक भी है। प्रमाणके आठ भेद हैं—पत्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत्मतर लौर लोक। निश्चयन्य अर्थात परमाथ से प्रायश्चित्रके भेद लसंख्यात लोक प्रमाण हैं। क्योंकि दोष प्रमाप से लगता है और आगसमें व्यक्त और अन्यक्त प्रमादोंके असंख्यात लोक प्रमाण मेद कहे हैं। अतः उनसे होनेवाले अपराधोंकी विश्लुद्धिके भी उतने ही भेद होते हैं। अकलंकदेवने तत्वार्यवातिक से श्रिश्ल होते हैं, अतः अपराध भी उतने ही होते हैं किन्तु जितने अपराधके भेद लोक प्रमाण होते हैं, अतः अपराध भी उतने ही होते हैं किन्तु जितने अपराधके भेद हों उतने ही प्रायश्चित्तक भेद नहीं हैं। अतः यहां ज्यवहारतयसे सामूहिक रूपसे प्रायश्चित्तका कथन किया है। 'वारिजसार'में वासुण्डरायने भी अकलंक देवके ही शब्दोंको दोहराया है।।थर।।

विनय नामक तपका छक्षण कहते हैं-

क्रोध आदि कवायों और स्पर्शन आदि इन्द्रियोंका सर्वथा निरोध करनेको या शाख-विहित कर्ममें प्रवृत्ति करनेको अथवा सम्यग्दर्शन आदि और उनसे सम्यन्न पुरुष तथा 'च' शब्दसे रत्नत्रयके साधकोंपर अनुग्रह करनेवाळे राजाओंका थथायोग्य उपकार करनेको विनय कहते हैं ॥६०॥

विनय शब्दकी निरुक्तिपूर्वक उसका फळ बतळाते हुए उसे अवश्य करनेका उपदेश देते हैं—

१. थाविरो---म. मू. च.।

यद्विनयत्यपनयति च कर्मासत्तं निराहुरिह् विनयम् ॥ शिक्षायाः फलमखिलक्षेनफलस्वेत्ययं कृत्यः ॥६१॥

क्षपनयति च-विशेषेण स्वर्गापवर्गौ नयतीति वशब्देन समुच्वीयते । इह—मोक्षप्रकरणे ॥६१॥

अय विनयस्य शिष्टामीष्टगुणैकसाचनत्वमाह—

सारं सुमानुषत्वेऽहंब्रूपसंपविहाहंती ।

ज्ञिक्षास्यां विनयः सम्प्रगत्मिन् काम्याः सतां गुणाः ॥६२॥

सारं--वपादेयमिष्टफलमिति यावत् । स्वमानुषत्वे--आर्यत्वकुलीनत्वादिगुणोपेते मनुष्यत्वे ॥६२॥

षय विनयविहीनस्य शिक्षाया विफल्लमाह—

शिक्षाहोनस्य नटवल्ळिङ्गमात्मविडम्बनम् । स्रविनीतस्य शिक्षाऽपि स्रस्मेत्रीव किंफ्छा ॥६३॥

किंफला-निष्फला बनिष्ठफला च ॥६३॥

'विनय' शब्द 'वि' वपसर्गपूर्वक 'नी नयते' धातुसे बना है। तो 'विनयतीति विनयः'। विनयतिके वो अर्थ होते हैं—दूर करना और विशेष रूपसे प्राप्त कराना। जो अत्रशस्त कर्मोंको दूर करती है और विशेष रूपसे स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त कराती है वह विनय है। यह विनय जिनवचनके ज्ञानको प्राप्त करनेका फळ है और समस्त प्रकारके कल्याण इस नियमसे ही प्राप्त होते हैं। अतः इसे अवश्य करना चाहिए॥६१॥

विशेषार्थ — भारतीय साहित्यमें 'विचा ददाति विनयम' विचासे विनय आती है, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। जब विचासामान्यसे विनय आती है तो जिनवाणीं के अभ्याससे तो विनय आता ही चाहिए, क्योंकि जिनवाणींमें सद्गुणोंका ही आख्यान है। तीर्थंकर प्रकृतिका बन्य जिन सोळह कारणमावनाओंसे होता है उनमें एक विनयसन्पन्तता भी है। आज पाइचात्त्य सभ्यताके प्रभावसे भारतमें विनयको दुर्गुण माना जाने छगा है और विनयीको खुशामदी। किन्तु विनय मतळवसे नहीं की जाती। गुणानुरागसे की जाती है। स्वार्थसे प्रेरित विनय विवय नहीं है।। दिशा

आगे कहते हैं-इष्ट सद्गुणोंका एकसात्र साधन विनय है-

क्षार्यता, कुळीनता आदि गुणोंसे युक्त इस उत्तम मनुष्य पर्यायका सार अर्द्द्रूस्य सम्पत्ति अर्थात् जिनरूप नग्नता आदिसे युक्त मुनिपद धारण करना है। और इस अर्द्द्रूष्य सम्पदाका सार अर्द्द्रूष्य सम्पदाका सार अर्द्द्रूष्य सम्पदाका सार अर्द्द्रूष्य विनय्योगिकी शिक्षा प्राप्त करना है। इस आर्द्द शिक्षाका सार सम्यक्षित्वय है। और इस विनयमें सत्पुद्वविक द्वारा चाहने योग्य समाधि आदि गुण हैं। इस तरह विनय जैनी शिक्षाका सार और जैन गुणोंका मुळ है। १६२।।

आगे कहते हैं कि विनयहीनकी शिक्षा विफल है-

जैनी शिक्षासे द्वीन पुरुषका जिनलिंग घारण करना नटकी तरह आत्मिषडम्बना मात्र है। जैसे कोई नट मुनिका रूप घारण कर छे तो वह इँसीका पात्र होता है वैसे ही जैन घर्मके ज्ञानसे रहित पुरुषका जिनरूप घारणा करना भी है। तथा विनयसे रहित मनुष्यकी शिक्षा भी दुर्जनकी मित्रताके समान निष्फळ है या उसका फळ बुरा ही होता है।।६३।। 9

ŧ٩

स्य दिनस्य हत्सार्यन्टेन जार्र्निकनाचार्योदधास्त्रन्त्रेन च यद्वदिक्त्र्यं स्वादित्यप्रदेशहि— दर्शनज्ञानवारित्रगोचरद्वीपवारिकः।

चतुर्घा चिनयोड्याचि पञ्चनोऽपि तयोगतः ॥६४॥ ı

कीपचारिका-उपचारे वर्जिकविकातुम्हे नवस्टाअयोक्यो वा । विनेगारितात् स्वादिको वा ब्यु (१)। एक्टरोजी । रखं च--

'दंसपनाने विपक्षे मरित हर, बोबमारिक्षे विगक्षे ।

पंत्रविको खळु विनको पंत्रनगर्रनाङ्गो स्रिपको ॥' [ नूळवार, गा. ३६७] ॥६४॥

हर स्टब्स्वितरं व्यवहार —

दर्शनविनयः शङ्काद्यसन्निविः सोपगृहनादिविधिः । <sup>च</sup>नस्त्रवीवर्णवर्षक्रमासादना जिनादिषु च ॥६५॥

दाङ्काराज्ञीनादिः—रङ्कानाङ्कादिनयानां दृष्येकरणं वर्षतनित्यपा । सन्तिः—कर्द्रादीनां गुणानुः १२ चरा । अर्थो -अन्यताबनुदा । वर्षी - वेदुर्ण परिवाद युन्तिक अन्यतिवादन । अवर्गहारी - नाहात्यक परे-

नेनासर्म्द्रदोगोद्भावनायनम् । जनासादमा --वद्यमानिवर्षमसरकरननिरापर्यः ॥६५॥

क्य दर्गदिनवर्ग्यमानारणे विभागनिक्रीनार्वनाह-

दोषोच्छेदे गुपामाने यस्तो हि विनयो इति । इगाबारस्तु तस्त्रार्थरूचौ यत्नो मछात्यये ॥६५॥

नजारमये-प्रदूरकाने स्टि । सन्यस्तर्भगद्योगद्योगी हि निन्जीकरमे यस्त्रं दिनयगाहः । वेज्येद व ६८ दिनेश्रीकृतेषु सलनागास्त्राचलते ॥६६॥

कारो विनम्के वत्वार्यसूत्रके सवसे चार कीर आचार झाकके नवसे पाँच मेर क्हते हैं--

दस्तार्वशाकके विचारक्रोंने व्होनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय और उपचार विनय, इस प्रकार चार मेर विनयके ऋहे हैं। और आचार आदि शालके विचारकाने द्योदिनय नानका एक पाँचवाँ सेट सी कहा है ॥६४॥

विश्लेषार्य- वस्तार्य सूत्रमें विनयके कार मेद कहे हैं और मृछाकारमें पाँच मेद

कहे हैं ।हिशा

वृर्शनविनयको कहते हैं-

शंका, कांका, विविकत्ता, कत्यवृष्टि प्रशंका और कतायतन सेवा इन अतीवारोंनी दूर करना वर्डनकी विनय है। उत्पृह्त, त्यितिकरण, बालात्य और प्रमावना गुणोंसे वर्ड युक्त करना मी दर्मनिवनय है। वया अहन्त सिद्ध आदिके गुर्गोर्थे अहरान्स्प मिक, उनकी हुन्य और मानपूजा, विद्वानोंकी समाने युक्तिके वस्त्ये दिनसारतको यस्त्वी वनाना, रसपर **छगारे निय्या छोड़नोंडो दूर करना, इसकें प्रति अवहाका नाव दूर कर क्षाइर उसन्त करना** थे सब भी सम्बन्दर्शनकी विनय है ॥३५॥

क्याने वृत्रंनविनय कीर वृत्रीनाचारमें कन्दर बवछादे हैं—

सन्यन्द्रसनने दोणेको नष्ट करनेमें कोर गुणोंको छानेने को प्रयत्न किया जाता है वृह विनय हैं, और दोषोंके दूर होने गर बत्तवार्यम्बानेनें को क्ल है वह दर्शनाचार है। अशीम

 <sup>&#</sup>x27;विनादो' इसनेन स्वाधिके कींच सर्वि ।—न. कू. च. ।

२. म. बाय., या. ७४४।

अथाष्ट्रवा ज्ञानविनयं विषेयत्तयोपदिशति--

शुद्धव्यञ्जनवाच्यतदृद्धयतया गुर्वीदेनामास्थया योग्यावग्रह्भारणेन समये तद्भाजि भक्त्यापि च । यत्काले विहिते कृताञ्जलिपुदस्याव्यग्रद्धेः धुचेः सच्छास्त्राच्ययनं स बोधविनयः साच्योऽद्धवापीष्टदः ॥६७॥

शुद्धेत्यादि—शब्दार्थतदुत्रयावैपरीत्येन । युर्वीदिनामास्यया—उपाध्यायिन्तापकाध्येतव्यनामयेय-कयनेन । योग्यावग्रह्धारणेन—यो यत्र सुत्रेऽव्येतव्ये तपोविशेष उत्तरतदवरुध्वनेन । समये—श्रुते । त.द्राजि—श्रुतवरे । विहिते—स्वाध्यायवेलालक्षणे । सच्छास्त्राध्ययनं—उपलक्षणाद् गुणनं व्यास्यानं शास्त्रदृष्टपावरणं च ॥६७॥

अय ज्ञानविनयज्ञानाचारयोविभागनिर्णयार्थमाह—

सम्यग्दर्शन आदिके निर्भेळ करतेमें जो यत्न है वह विनय है और उनके निर्भेळ होनेपर उन्हें विशेष रूपसे अपनाना आचार है ॥६६॥

आगे भाठ प्रकारकी ज्ञानविनयको पाछनेका उपदेश देते हैं-

्शन्द, अर्थ और दोनों अर्थात् शन्दार्थकी शुद्धतापूर्वक, गुरु आदिका नाम न खिपाकर तथा जिस आगमका अध्ययन करना है उसके लिए जो विशेष तप वतलाया है उसे अपनाते हुए. आगममें तथा आगमके ज्ञाताओं में मिक रखते हुए स्वाध्यायके लिए शास्त्रविहित कालमें, पीछी सहित दोनों हाथोंको जोड़कर, एकाअचित्तसे मन-वचन-कायकी शुद्धिपूर्वक, जो युक्तिपूर्ण परमागमका अध्ययन, चिन्तन, न्यास्यान आदि किया जाता है वह ज्ञानविनय है। उसके आठ मेंद हैं जो अभ्युद्य और मोक्षक्पी फलको देनेवाले हैं। ग्रुगुक्षुको उसे अवश्य करना चाहिए।।१९७।

विशेपार्थ —सम्यग्दर्शनकी तरह सम्यग्द्यानके भी आठ अंग हैं — व्यंजनशुद्धि, वाज्यमुद्धि, तदुभयशुद्धि, अनिह्नव, उपघान, फाउर्शुद्धि, विनय और बहुमान। व्यंजन अर्थात्
मास्त्रवचन शुद्ध होना चाहिए, पढते समय कोई अक्षर छूटना नही चाहिए, न अशुद्ध एढ़ना
चाहिए। वाज्य अर्थात् शास्त्रका अर्थ शुद्ध करना चाहिए। तदुभयमें वचन और उसका अर्थ
होनों समग्र और शुद्ध होने चाहिए। जिस गुरुसे अञ्ययन किया हो, जिनके साथ प्रन्थका
चिन्तन किया हो तथा जिस प्रन्थका अध्ययन और चिन्तन किया हो, जिनके साथ प्रन्थका
चिन्तन किया हो तथा जिस प्रन्थका अध्ययन और चिन्तन किया हो उन सवका नाम न
छिपाना अनिह्नव है। आचारांग आदि द्वादशांग और उनसे सम्यद्ध अंग वाह्य प्रन्थोंके अध्ययनकी जो विधि शास्त्रविहित है, जिसमें कुछ तप आदि करना होता है उसके साथ अतका
अध्ययन उपधान है। कुछ प्रन्थ तो ऐसे होते हैं जिनका स्वाध्याय कभी भी किया जाता है
किन्तु परमागमके अध्ययनके छिए स्वाध्यायकाल नियत है। उस नियत समयपर ही
स्वाध्याय करना काळशुद्धि है। मन-वचन-कायकी शुद्धि, दोनों हाथ जोड़ना आदि विनय है,
जिनागममें और उसके धारकोंमें अद्धा मिक होना वहुमान है। इस तरह आठ अंग सिहत
सम्यग्जानकी आराधना करनेसे स्वर्ग और मोस्रको प्राप्ति होती है।।६०॥

आगे ज्ञानविनय और ज्ञानाचारमें क्या मेद है । यह वतलाते हैं---

É

१२

यत्नो हि कालशुद्धचादौ स्यान्ज्ञानविनयोऽत्र तु । सति यत्नस्तदाचारः पाठे तत्साघनेषु च ॥६८॥

सत्र—कालशुद्धवादो सित । पाठे—शुताव्ययने । तत्साधनेषु—पुस्तकादिषु ॥६८॥ सय चारित्रविनयं व्याचष्टे—

> रुज्याऽरुज्यहृषीकगोचररतिहेषोग्झनेनोच्छछत्-क्रोबाविच्छिदयाऽसकृत्समितिषूद्योगेन गुप्त्यास्थया । सामान्येतरमावनापरिचयेनापि व्रतान्युद्धरन् घन्यः सावयते चरित्रविनयं श्रयः श्रियः पारयम् ॥६९॥

क्च्याः—मनोज्ञाः । गुप्त्यास्थया—शुगमनोवाक्कायिक्र्यास्वादरेण । सामान्येतरसावना—सामाक्येन माऽभूत् कोऽपीह दु.खीत्यादिना । विश्वेषेण च निगृह्वतो बाद्द्मनसी इत्यादिना ग्रन्थेन प्रागुक्ताः । पारयं—
समर्थं पोषकं वा ।।६९॥

लय चारित्रविनयतदाचारगोविभागलसणार्यमाह्— समित्यादिषु यत्नो हि चारित्रविनयो मतः । तदाचारस्तु यस्तेषु सत्सु यस्नो सताभयः ॥७०॥

१५ स्पष्टम् ॥७०॥

कालशुद्धि, न्यंजनशुद्धि आदिके लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह झानविनय है। और कालशुद्धि आदिके होनेपर जो श्रुतके अध्ययनमें और उसके साधक पुस्तक आदिमें यत्न किया जाता है वह झानाचार है। अर्थात् झानके आठ अंगोंकी पूर्तिके लिए प्रयत्न झानविनय है और उनकी पूर्ति होनेपर शास्त्राध्ययनके लिए प्रयत्न करना झानाचार है।।६८॥

चारित्रविनयको कहते हैं-

इन्द्रियोंके विचकर विवयोंमें रागको और अविचकर विवयोंमें द्वेवको त्याग कर, ज्यन्त हुए क्रोध. मान, माया और छोमका छेदन करके, समितियोंमें वारन्वार क्साह करके, शुम सन-वचन-कायकी प्रवृत्तियोंमें आदर रखते हुए तथा व्रतोंकी सामान्य और विशेष भाव-नाओंके द्वारा अहिंसा आदि व्रतोंको निर्मेख करता हुआ पुण्यात्मा साधु स्वर्ग और मोक्ष-छक्ष्मीकी पोषक चारित्र विनयको करता है।।६९।।

विशेषार्थ— जिनसे चारित्रकी विराधना होती है या चारित्रको सित पहुँचती है वन सबको दूर करके चारित्रको निर्माण करना चारित्रको विनय है। इन्द्रियोंके विषयोंको छेकर जो राग-द्वेष चत्यन्न होता है उसीसे क्रोधादि कथाय उत्पन्न होती हैं। और ये सब चारित्रके घातक हैं। अतः सर्वप्रथम तो इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिपर अंकुश खगाना आवश्यक है। उसमें सफलता मिळनेपर क्रोधादि कथायोंको भी रोका जा सकता है। उनके साथ ही गुप्ति और सिप्तित्योंमें विशेष उद्योग करना चाहिए। और पहळे जो प्रत्येक व्रतकी सामान्य और विशेष मावना वतळायी हैं उनका चिन्त्वन भी सतत रहना चाहिए। इस तरह ये सब प्रयत्न चारित्रकी निर्मळतामें कारण होनेसे चारित्रविनय कहा जाता है।। इश्री

चारित्रविनय और चारित्राचारमें क्या मेद है ? यह वतलाते हैं---

समिति आदिमें यत्नको चारित्रविनय कहते हैं। और समिति आदिके होनेपर जो महाव्रतोंमें यत्न किया जाता है वह चारित्राचार है। 1901

٩

१२

१५

वय प्रत्यक्षपूर्व्यविषयस्यौपवारिक(विनयस्य) कायिकमेदं सप्तप्रकारं व्याकर्तुमाह— अम्प्रुत्यानोचितवितरणोच्चासनाद्युक्झनानु-द्रव्या पोठाद्युपनयविधिः काळमावाङ्ग्योग्यः । कृत्याचारः प्रणतिरिति चाङ्गेन सप्तप्रकारः कार्यः साक्षाद् गुरुषु विनयः सिद्धिकामस्तुरीयः ॥७१॥

अभ्युत्यानं-कादरेणासनादेशस्यानम् । उन्तितितिराणं-योग्यपुस्तकादिदानम् । उन्त्वासनादि-उन्तरयानगमनादि । अनुप्रज्याः-प्रस्थितेन सह किंपिद् गमनम् । कालग्रोग्यः-उष्णकालादिपु शीतादि-क्रिया मावयोग्यः प्रेषणादिकरणम् । अङ्गयोग्यः-सरीरवलयोग्यं मर्दनादि । उक्तं च--

> 'पिंडिरूवकायसंफासणदा पिंडिरूवकार्लाकिरिया य । पेसणकरणं संघारकरणं उवकरणपिंडिलिहणं ॥' [ मूळाबार, गा. ३७५ ]

प्रणतिरिति—इति सन्दादेवं प्रकारोज्योजिप सन्मुखगमनाविः । सप्रकारः । उनतं च--'श्रह जोपचारिजो सलु विणजो तिविहो समासदो मणिजो ।

सत्त चरिवह दुविहो बोघव्यो सायुप्रव्यीए ॥' [ मूकाचार, गा. ३८१ ] ॥७१॥

अय तहाचिकमेवमाह---

हितं नितं परिमितं वचः सूत्रानुवीचि च । बुवन् पूरुयाञ्चतुर्भेदं वाचिकं विनयं भजेत् ॥७२॥

हिर्त-वर्मसंयुक्तम् । मिर्त-अल्पासरबङ्खर्यम् । परिमितं-कारवसहितम् । सूत्रानुवीचि-

\_ प्रत्यक्षमें वर्तमान प्रय पुरवोंकी काय सम्वन्धी औपचारिक विनयके सात भेद कहते हैं---

पूज्य गुरुजनोंके साक्षात् उपस्थित होनेपर स्वात्मोपङ्क्षित सिद्धिके इच्छुक साधुओं-को शरीरसे सात प्रकारका औपचारिक विनय करता चाहिय—१. उनके आतेपर आदरपूर्वक अपने आसनसे उठना। २ उनके योग्य पुस्तक आदि हेना। १. उनके सामने ऊँचे आसनपर नहीं बैठना। ४. यदि वे जावे तो उनके साथ कुछ दूरी तक जाना। ५. उनके छिए आसन आदि छाना। ६. काळ भाव और शरीरके योग्य कार्य करना अर्थात् गर्मीका समय हो तो शीवळता पहुँचानेका और शीवऋतु हो तो शीत दूर करनेका प्रयत्न करना। ७. प्रणाम करना। इसी प्रकारके अन्य भी कार्य कार्यक उपचार विनय है ॥९१॥

. विशेषार्थ—मूळाचारमें कहा है—गुरु आदिके शरीरके अनुकूळ मद्नेन आदि करना, इसकी विधि यह है कि गुरुके समीपमें जाकर उनकी पीछीसे उनके शरीरको तीन नार पोंछकर आगन्तुक जीवोंको वाधा न हो इस तरह आदर पूर्वक जितना गुरु सह सके उतना ही मर्दन करे, तथा वाळ बृद्ध अवस्थाके अनुरूप नैयावृत्य करे, गुरुकी आज्ञासे कहीं जाता हो तो जाये, घास वगैरहका संथरा विछावे और प्रातः सार्य गुरुके उपकरणोंका प्रतिलेखन करे। यह सब कायिक विनय है ॥७१॥

वाचिक औपचारिक विनयके भेद कहते है-

पूज्य पुरुषोंकी चार प्रकारकी वाचिक विनय करना चाहिए—हित अर्थात् धर्मयुक्त वचन वोछे, मित अर्थात् शब्द तो गिने चुने हों किन्तु महान् अर्थ भरा हो, परिमित अर्थात् . 3

٩

१२

स्नागमविरुद्धं (श्रीगमार्थाविरुद्धम् )। चक्रव्याद् अगव-(क्षित्यादिपूजापुरस्सरं वचनं वाणिज्याद्यवर्णकं वाक्यं च )॥७२॥

निरन्यस्रजुमं भावं कुर्दन् प्रियहिते मतिम्। आचार्यावेरवाप्नोति मानसं विनयं द्विषा ॥७३॥

( अशुर्म...सम्धनत्विन-) राधनप्राणिवधादिकम् । प्रियहिते--प्रिये धर्मोपकारके, हिते च सम्यनत्व-द्व भ्रानादिके । आचार्यदि:--सूर्यृपाध्यायस्यविरप्रवर्तकगणघरादेः ॥७३॥

अय परोक्षगुर्वीदिगोचरमीपचारिकविनयं त्रिविचं प्रति प्रयुद्धनते—

बाड्मनस्तनुभिः स्तोत्रस्मृत्यञ्चलिपुटादिकम् । परोक्षेष्यपि पूरुपेषु विद्याद्विनयं त्रिषा ॥७४॥

सपि पूज्येपु—दीक्षागुर-श्रुतगृर-तपोषिकेषु । सपिशन्दात् तपोगुणवयः कनिष्ठेष्वार्थेषु आवकेषु च ययाहं विनयकरणं समयति । ययाहुः—

> 'रादिणिए उणरादिणिए सु अ अज्जा सु चेव गिहिवगो । विणओ जहारिहो सो कायव्वो अप्पमत्तेष ॥' [ मूजचार, गा. ३८४ ]

रादिणिए—राज्यधिके दीक्षागुरी श्रुतगुरी लपोऽधिके चेत्यर्थः । उण रादिणिएसु क्रनरानेषु तपसा १५ गुणैबंगसा च कनिव्ठेषु साधुव्यत्यर्थः ॥७४॥

कारण होनेपर ही बोछे, तथा आगमसे अविरुद्ध बोछे। 'व'शब्दसे भगवान्की नित्य पूजा आदिसे सम्बद्ध वचन बोछे और ज्यापार आदिसे सम्बद्ध वचन न बोछे ॥७२॥

मानसिक औपचारिक विनयके भेद कहते हैं-

आचार्य आदिके विषयमें अशुभ भावोंको रोकता हुआ तथा धर्मोपकारक कार्योंमें और सम्यकानादिक विषयमें मनको छगाता हुआ मुमुसु दो प्रकारकी विनयको प्राप्त होता है। अर्थात् मानसिक विनयके दो भेद हैं—अशुभ भावोंसे निष्टत्ति और शुभ भावोंमें प्रवृत्ति ॥७३॥

विशेषार्थं — मूळाचारमें कहा है — संक्षेपमें औपचारिक विनयके तीन भेद हैं — कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिकके सात भेद हैं, वाचिकके चार भेद हैं और मानसिकके दो भेद हैं। दश्वें काळिक (अ.९) में भी वाचिकके चार तथा मानसिकके दो भेद कहे हैं किन्तु कायिकके आठ भेद कहे हैं। १०३॥

आगे परोक्ष गुरु आदिके निषयमें तीन प्रकारकी औपचारिक विनय कहते हैं-

जो दीक्षागुर, शास्त्रगुर और तपस्वी पूच्य जन सामने उपस्थित नहीं हैं, उनके सम्बन्धमें बचन, मन और कायसे तीन प्रकारकी विनय करनी चाहिए। बचनसे उनका सत्वन आदि करना चाहिए, मनसे उनके गुणोंका स्मरण-चिन्तन करना चाहिए और कायसे परोक्षमें भी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम आदि करना चाहिए। 'अपि' ज्ञान्दसे तारपर्य है कि जो अपनेसे तपमें, गुणमें और अवस्थामें छोटे हैं उन साधुओं में तथा आवकों में भी यथायोग्य विनय करना चाहिए। 1981।

१. म.कुच.।

२. भ. कु. च. । 'सगव' इत्पतोञ्जो लिपिकारप्रमादेनाप्रिमक्लोकस्य मागः समागत इति प्रतिमाति ।

ş

٩

99

24

वय तपीविनयमाह---

यथोक्तमावदयक्तमावहन् सहन् परोवहानग्रगुणेषु चोत्सहन् । भगंस्तपोवृद्धतपांस्यहेलयन् तपोलध्नेति तपोविनीतताम् ॥७९॥

स्वावस्थकं—अवशस्य कर्म व्याच्यादिषरवश्चेनाणि क्रियत इति क्रत्वा । अयवा अवश्यस्य रागादिमिर-नायतीकृतस्य कर्म इति विगृद्धा 'द्वन्द्रमनोज्ञादे.' इत्यनेन वृत् । अयगुणेषु—उत्तरगुणेः-वातपनादिषु संयम-विशेषेषु वा स्परिसगुणस्थानेषु वा । तिपोवृद्धाः—तपासि वृद्धानि अधिकानि येपा न पुनस्तपसा वृद्धा इति, अकृक्षप्रसंगात् । अहेडयन्—अनवजानन् । स्वस्थात्तपसा हीनानिष यथास्वं संभावयित्रत्यर्थः ।।७५॥

अय विनयभावनाया फुलमाह---

श्वानलाभार्यमाचारविज्ञुद्धचर्यं जिर्घाणिमिः । आराघनादिसंसिद्धचे कार्यं विनयभावनम् ॥७६॥

स्पष्टम् ॥७६॥

अयाराधनादीत्यवादिशक्तसंगृहीतमर्यवातं व्याकर्तुमाह—

हारं यः सुगतेगंणेश्वगणयोर्यः कार्मणं यस्तपो-

वृत्तज्ञानऋजुरवमार्ववयञ्चःसीचित्यरत्नार्णवः।

यः संब्लेशवबाम्बुदः श्रुतगुरूद्योतेकशेषस्य यः स क्षेत्र्यो विनयः परं नगदिनाज्ञापारबद्द्येन चेत ॥७७॥

सुगतः-भोक्षस्य । द्वारं सकलकमंक्षयहेतुत्वात् । स्वर्गस्य वा प्रषुरपुष्यासवितिमत्तत्वात् । कार्मणं--ववीकरणम् । सीचित्यं---गुर्वाद्यनुष्रहेण वैमनस्यनिवित्तः । संक्लेशः---रागादि । श्रतं---वाचारोक्तकमकत्वं

विशेषार्थ—मूखाचारमें भी कहा है—जो अपनेसे वहे दीक्षा गुढ, शास्त्रगुरु और विशिष्ठ तपस्वी हैं, तथा जो तपसे, गुणसे और अवस्थासे छोटे हैं, आर्थिकाएँ हैं, गृहस्थ हैं। उन सबमें भी साधुको प्रमाद छोड़कर यथा योग्य विनय करना चाहिए।।७४॥

तपोविनयका स्वरूप कहते हैं-

रोग आदि हो जानेपर भी जिनको अवश्य करना होता है अथवा जो कर्म रागादिको दूर करके किये जाते है उन पूर्वोक्त आवश्यकोंको जो पालता है, परीपहोंको सहता है, आवापन आदि उत्तर गुणोंमें अथवा ऊपरके गुणस्थानोंमें जानेका जिसका उत्साह है, जो अपनेसे तपमें अधिक हैं उन तपोवृद्धोंका और अनशन आदि तपोंका सेवन करता है तथा जो अपनेसे तपमें हीन हैं उनकी भी अवझा न करके यथायोग्य आदर करता है वह साधु तप विनयका पालक है ॥७५॥

आगे विनय सावनाका फल कहते हैं-

मोसके अभिकाषियोंको ज्ञानकी प्राप्तिके क्रिए, पाँच आचारोंको निर्मल करनेके लिए और सम्यक्त्रींन आदिको निर्मल करना आदि रूप आराधना आदिकी सम्यक् सिद्धिके लिए विनयको बरावर करना चाहिए ॥७६॥

कपरके रहींकमें 'आराधनादि'में आये आदि शब्दसे गृहीत अर्थको कहते हैं-

जो सुगतिका द्वार है, संघके स्वामी और संघको वशमें करनेवाली है, तप, चारित्र, क्वान, सरखता, मार्दव, यश और सौचित्यक्ती रत्नोंका समुद्र है। संक्लेशक्ती दावानिके लिए मेघके तुल्य है, श्रुत और गुक्को प्रकाशित करनेके लिए सत्कृष्ट दीपकके ममान है। ऐसी विनयको भी यदि आस्प्रदेशी इसलिए खुरी कहते हैं कि विनयी पुरुष तीनों लोकोंके नायकी कल्पज्ञत्वं च । क्षेप्यः—कुत्स्यो व्यपोह्यो वा । जगदित्यादि—विनये हि वर्तमानो विश्वनायाज्ञापरायसः स्यात् ॥७७॥

बच निर्वचन (-रुक्षित-) रुक्षणे वैवावृत्ये तपित मुमुन्नं प्रयुद्को---बरुक्षासंबद्धेशनाशायाचार्यादिवसंकरस्य यः । व्यावृत्तस्तस्य यस्कर्मं तद्वेयावृत्यमाचरेत् ॥७८॥

६ क्लेश:—कायपींदा । संक्लेशः—दुष्परिणामः । आचार्यादिदशकस्य—आचार्योपाष्पायवपस्वि-श्रीक्षाकान-गण-कुल-संब-साधु-मनोज्ञानाम् । आचरन्ति यस्माद् व्रतानीत्याचार्यः । मोक्षार्यं शास्त्रमुपेत्य यस्माद-धीयत इति चपाष्यायः । महोपवासाबनुष्ठायौ वपस्वी । शिक्षाधीलः श्रीक्षः । श्ला विल्ष्टश्वरीरो ग्लानः । ९ स्थविरसन्त्रतिः गणः । दीक्षकाचार्यशिष्यसंस्त्यायस्त्रीपुरुषसंतानस्यः कुरुम् । चातुर्वण्येश्रमणनिवहः संषः । चिरप्रव्रज्ञितः साषुः । लोकसंगतो मनोज्ञः ॥७८॥

अध वैयावृत्यफलमाह्--

18

१५

. ३

मुक्त्युद्युक्तगुणानुरक्तद्व्यये यां कांचिदय्यापदं तेषां तत्थयधातिनीं स्ववदवस्यन्योऽङ्गवृत्याऽयवा । योग्यद्रव्यत्योजनेन क्षमयत्युद्योपदेशेन वा मिच्यात्वादिविषं विकर्षति स सत्वार्हेन्त्यमप्यहेंति ॥७९॥

श्राज्ञांके पराधीन हो जाता है तो इसीसे सिद्ध है कि विनयको अवस्य करना चाहिए। अर्थात् त्रिलोकीनायकी आज्ञांके अथीन होना ही विनयके सहस्वको बतलाता है।।৩৩।

नैयावृत्य तपका निरुक्ति सिद्ध छक्षण बतछाते हुए ग्रन्थकार मुमुक्षुओंको उसके पालनके छिए प्रेरित करते हैं—

आचार्य, तपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोश इन दस प्रकारके मुनियोंके क्लेश अर्थात् शारीरिक पीड़ा और संक्लेश अर्थात् आते रौहरूप दुष्परि-णामीका नाश करनेके लिए प्रवृत्त साधु या श्रावक जो कर्म—सन, वचन और कायका ज्यापार करता है वह वैयावृत्य हैं। इसे करना चाहिए ॥७८॥

विशेषार्थ — ज्यावृत्तके भावको वैयावृत्य कहते हैं अर्थात् वक्त इस प्रकारके साधुमंकि कायिक करेश और मानसिक संकर्शको दूर करनेमें जो प्रवृत्त होता है, उसका कर्म वैयावृत्य कहाता है। जिनसे मुनि व्रत छेते हैं वे आचार्य होते हैं। जिन मुनियोंके पास जाकर साधु आत्मकल्याणके लिए अध्ययन करते हैं वे उपाध्याय कहुलाते हैं। महोपवास आदि करनेवाले साधु तपस्वी कहुलाते हैं। नये दीक्षित साधुआंको श्रेष्म कहते हैं। जिनके शरीरमें रोग है उन्हें ग्लान कहते हैं। स्वविर साधुआंको परम्पराको गण कहते हैं। विशेष्म देनेवाले आचार्यकी शिष्य परम्पराको कुल कहते हैं। चार प्रकारके मुनियोंके समृहको संघ कहते हैं। जिस साधुको दीक्षा लिये बहुत काल बीत गया है उसे साधु कहते हैं। और जो लोकमान्य साधु हो उसे मनोझ कहते हैं। इन दस प्रकारके साधुओंका वैयावृत्य करना चाहिए।।७८।।

वैयावृत्यका फल कंहते हैं-

जिस सामु या श्रावकका हृदय गुक्तिके छिए तत्पर सामुओं के गुणोंमें आसक्त है और जो इसीछिए स्त सामुओंपर गुक्तिमार्गको मात करनेवाडी देवी, मानुषी, तैरखी अथवा

|         | तेषांपुनस्युजुक्तानाम् । तत्पथषातिनीः पुनितमार्गोन्छेदिनी । अंगवृत्याःकायचेष्टया । अ | न्य- |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ( योग्य | ) द्रव्यनियोजनेनथोग्योषघाम्रवसत्यादित्रयोगेण । विकर्षेतिदुरीकरोति ॥७९॥               |      |
| •       | क्षय सार्घामकविपदुपेक्षिणो बोर्च प्रकाश्य वैयावृत्यस्य तपोहृदयत्वं संसर्वयते-        | 3    |
|         | सधर्मापदि यः शेते स शेते सर्वसंपित ।                                                 |      |
|         | वैयावृत्यं हि तपसो हृदयं बुवते जिनाः ॥८०॥                                            |      |
| - 3     | हृदर्य—अन्तस्तत्त्वम् ॥८०॥                                                           | Ę    |
|         | मूयोऽपि तत्साम्यमाह—                                                                 |      |
|         | ' समाध्याध्यानसानाथ्ये तथा निर्विचिकित्सता।                                          |      |
|         | सवर्भवत्सल्रत्वादि वैयावृत्येन साम्यते ॥८१॥                                          | -8   |
| 1       | साध्यते—जन्यते ज्ञाप्यते वा । उक्तं च—                                               |      |
|         | 'गुणाढवे पाठके साधी कुशे शैक्षे तपस्विन ।                                            |      |
|         | सपक्षे समनुज्ञाते संवे चैव कुले गणे ॥                                                | १२   |
|         | श्रय्यायामासने चोपगृहीते पठने तथा ।                                                  |      |
|         | आहारे चौषघे कायमलोज्झस्थापनादिषु ॥                                                   |      |
|         | मारीदुर्भिक्षचौराष्ट्रव्यालराजनदीषु च ।                                              | १५   |
|         | वैयावृत्यं यतेरकं सपरिग्रहरक्षणम् ॥                                                  |      |
|         | बालवृद्धाकुले गच्छे तथा गुर्वादिपञ्चके ।                                             |      |
| 1       | वैयावृत्यं जिनैरुकं कर्तव्यं स्वशक्तितः ॥' [                                         | 186  |

अचेतनकृत कोई विपत्ति आनेपर, उसे अपने ही उत्तर आयी हुई जानकर शारीरिक चेष्टासे अथवा संयमके अविवद्ध औषधी, आहार, वसित आदिके द्वारा शान्त करता है, अथवा निष्या-दर्शन, मिथ्याज्ञान, अविरित, प्रमाद, कथाय और योगरूपी विपको प्रभावशासी शिक्षाके द्वारा हुर करता है वह महात्मा इन्द्र, अहिमन्द्र, चकवर्ती आदि पव्रोकी तो गिनती ही क्या, निश्चयसे तीर्थंकर पदके भी योग्य होता है ॥७९॥

साधर्मियोंपर आयी विपत्तियोंकी उपेक्षा करनेवाछेके दोष वतलाकर इस वातका समर्थन करते हैं कि वैयावृत्य तपका हृदय है—

जो साधर्मीपर आपित आनेपर मी सोता रहता है—कुछ प्रतीकार नहीं करता, वह समस्त सम्पत्तिके विषयमें भी सोता है, अर्थात् उसे कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं होती। क्योंकि अर्हन्त देवने वैयावृत्यको बाह्य और अभ्यन्तर तपोंका हृदय कहा है अर्थात् शरीरमें जो स्थिति हृदयकी है वही स्थिति तपोंमें वैयाष्ट्रसकी है ॥८०॥

पुनः वैयावृत्यका फळ वतळाते हैं-

वैयावृत्यसे एकाप्रचिन्ता निरोध रूप ध्यान, सनाथपना, ग्लानिका अभाव तथा साधर्मीवात्सन्य आदि साधे जाते हैं ॥८१॥

विशेषार्थं — किसी साघुपर ध्यान करते समय यदि कोई उपसर्ग या परीपह आ जाये तो उसे दूर करनेपर साधुका ध्यान निर्विचन होता है। इससे वह सनाधता अनुभव करता है कि उसकी भी कोई चिन्ता करनेवाला है। इसी तरह रोगी साधुकी सेवा करनेसे ग्लान दूर होकर निर्विचिकित्सा अंगका पालन होता है। इन सबसे साधमिवात्सल्य तो बढता ही है। गुणाढये—गुणाधिक । कृयो—ज्याष्याकान्ते । क्यायां—वसती । उपगृहीते—उपकारे आचार्या दिस्तीकृते वा । सपरिग्रहरक्षणं—संगृहीतरक्षणोपेतम् । वणवा गुणाढ्यादीनामागताना संग्रही रक्षा च । कर्तव्येत्यर्थः । बालाः—नवकप्रवृणिताः । वृद्धाः—तपोगुणवयोगिरिषकाः । गण्छे सप्तपृष्वसन्ताने गुर्वादिपञ्चके आचार्योपाष्यायप्रवर्तकस्यविरगणवरेषु ॥८१॥

षय मुमुक्षोः स्वाध्याये नित्याभ्यासिविधिपूर्वकं निरुक्तिमुखेन् तदर्थमाह —

नित्यं स्वाध्यायमभ्यस्येत्कर्मनिर्मूछनोद्यतः । स हि स्वस्मे हितोऽघ्यायः सम्यग्वाऽघ्ययनं श्रुतेः ॥८२॥

हितः—संवरितर्जराहेतुत्वात् । सम्यगित्यादि — सुसम्यगाकेषध्ञानोत्पत्तेः श्रुतस्याध्ययनं स्वाध्याय-९ इत्यन्वर्षात्रयणात् ॥८२॥

वैयावृत्यके सम्बन्धमें कही है—गुणोंमें अधिक उपाध्याय, साधू, दुर्वल या व्याधिसे प्रस्त नवीन साधू, तपस्वी, और संघ कुळ तथा गणकी वैयावृत्य करना चाहिये। उन्हें वसिकामें स्थान देना चाहिए, बैठनेको आसन देना चाहिए, पठनमें सहायता करनी चाहिए तथा आहार, औषधमें, सहयोग करना चाहिए। मळ निकळ जाये तो उसे उठाना चाहिए। इसी तरह मारी, दुर्मिक्ष, चोर, मार्ग, सपीदि तथा नदी आदिमें स्वीकृत साधु आदिकी रक्षाके किए वैयावृत्य कहा है। अर्थात् जो मार्गगमनसे थका है, या चोरोंसे सताया गया है, नदीके कारण त्रस्त है, सिंह, ज्याव्र आदिसे पीड़ित है, भारी रोगसे प्रस्त है, दुर्मिक्षसे पीड़ित है उन सबका संरक्षण करके उनकी सेवा करनी चाहिए। वाळ और दृद्ध तपित्वयोंसे आकुळ गच्छकी तथा आचार्य, उपाध्याय, स्थितर, प्रवर्तक और गणधर इन पाचोंकी सर्व- शिक्षसे वैयावृत्य करना चाहिये। ऐसा जिनदेवने कहा है।।८१॥

अब मुमुक्षुको नित्य विधिपूर्वक स्वाध्यायका अभ्यास करनेकी प्रेरणा करते हुए स्वाध्यायका निक केपूर्वक अर्थ कहते हैं---

ज्ञानावरणादि फर्मोंके अथवा मन वचन कायकी कियाके विनाशके छिए तत्पर सुसुसु को नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि 'स्व' अर्थात् आत्माके छिए हितकारक परमागन-के 'अध्याय' अर्थात् अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं। अथवा 'सु' अर्थात् सम्यक् श्रुतके जब तक केवछज्ञान उत्पन्न हो तब तक अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं।।८२।।

विशेषार्थ स्वाध्याय शब्दकी दो निकक्तियाँ है स्व + अध्याय और छु + अध्याय । अध्यायका अर्थ अध्ययन है। स्व आत्माके छिए हितकर शाखोंका अध्ययन स्वाध्याय है क्योंकि समीचीन शाखोंके स्वाध्यायसे कमोंका संवर और निर्जरा होती है। और 'धु' अर्थात् सम्यक् शाखोंका अध्ययन स्वाध्याय है।।८२।।

श आहरियादिसु पंचसु सवास्त्रवृङ्गात्रकेसु ।
 वैयादच्य वृद्धं कादव्यं सञ्चसत्तीए ।।
 गुणाधिए जवण्याए तवस्ति प्रिस्ते य दुव्वके ।
 साहुगणे कुके संघे समणुष्णे य चापित ॥
 सेज्जोगासणिसेज्जो तहोबिह्पिडिकेह्णाहि जवम्मिह्दे ।
 साहारोसह्वायण विकिचिणं वंदणादीहि ॥—मुकाचार, ५।१९२-१९४

. 3

१२

| वय सम्यक्वाव्दार्यकथनपुरस्तरं स्वाच्यायस्याचं वाचनास्यं सेदमाह—                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| शब्दार्थशुद्धता द्वतविलम्बितासूनंता च सम्यक्त्यम् ।                                                                                                                  |            |
| घुद्धप्रन्यार्थोभयदानं पात्रेऽस्य वाचना भेवः ॥८३॥ -   -  -                                                                                                           | 3          |
| द्वतेत्यादि—दुतमपरिभाव्य झटित्युष्चरितम् । विकम्बित्तमस्याने विश्रम्य विश्रम्योच्चरितम् । सादि-                                                                      | •          |
| शब्देनाक्षरपदच्युतादिदोषास्तद्हीनत्वम् । वाचना—वाचनास्थः ॥८३॥                                                                                                        |            |
| सप स्वाच्यायस्य प्र <del>च्छना</del> स्यं द्वितीयं चेदं अक्षयति                                                                                                      | Ę          |
| प्रच्छनं संशयोज्छित्ये निश्चितद्रहनाय वा ।                                                                                                                           |            |
| प्रक्तोऽघीतिप्रवृत्त्यर्थत्वादघोतिरसावपि ॥८४॥                                                                                                                        |            |
| संशयोज्छिरये-प्रन्येर्ज्यं तदुसये वा किमिदमित्यमन्यवा वेति सन्देहमुच्छेतुम्। निहिचतदृढनाय-                                                                           | 4          |
| इदिमत्यमेवेति निहिचतेऽपँ बस्नमाभातुम् । अधीतीत्यादि—जन्ययनप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन प्रक्नोऽप्यन्ययनमित्युच्यते,                                                         | ۰          |
| <b>इ</b> ति न सामान्यक्रसणस्यान्याप्तिरिति भावः ॥८४॥                                                                                                                 | •          |
| वयवा मुख्य एव प्रक्ते स्वाध्यायव्यपदेश इत्याह—                                                                                                                       | <b>{</b> ? |
| किमेतदेवं पाठचं किमेबोऽयोंऽस्येति संशये।                                                                                                                             |            |
| निश्चितं वा ब्रह्मितुं पृच्छन् पठित नो न वा ॥८५॥                                                                                                                     |            |
| एतद्—बक्षरं परं वाक्यावि । निष्ठिवतं—पदमवं वा । पठिति नी न—पठत्येवैत्यर्यः ॥८५॥                                                                                      | १५         |
| आगे 'सम्यक्' शब्दका अर्थ बतळाते हुए स्वाध्यायके प्रथम मेद वाचनाका स्वरूप                                                                                             | ,          |
| क्रप्टते हैं                                                                                                                                                         |            |
| शब्दकी शदता, अर्थकी शदता, विना विचारे न तो जल्दी-जल्दी पढ़ना और न                                                                                                    |            |
| अस्थानमें तक-रककर पहना, तथा 'आदि' शर्दसे पहते हुए अक्षर या पद न छोड़ना ये सब                                                                                         |            |
| सम्यक्त्य या समीचीनता है। और विनय आदि गुणोंसे युक्त पात्रको शुद्ध प्रन्य, शुद्ध उसका                                                                                 |            |
| अर्थ और शुद्ध प्रन्य तथा अर्थ प्रदान करना स्वाध्यायका भेद वाचना है।।८३।।                                                                                             |            |
| स्वाध्यायके दूसरे भेद प्रच्छनाका स्वरूप कहते हैं—                                                                                                                    |            |
| प्रन्य, अर्थ और दोनोंके विषयमें 'क्या यह ऐसा है या अन्यया है' इस सन्देहको                                                                                            |            |
| दूर करनेके लिए अथवा 'यह ऐसा ही है' इस प्रकारसे निश्चितको भी दृढ़ करनेके लिए प्रश्न                                                                                   |            |
| करना पृच्छना है। इसपर यह अंका हो सकती है कि स्वाध्यायका छसण तो अध्ययन कहा                                                                                            |            |
| है। यह लक्षण प्रदन्में देखें चटित होता है। प्रदन तो अध्ययन नहीं है। इसके संगोधानके                                                                                   |            |
| लिए कहते हैं। प्रश्न अध्ययनकी प्रवृत्तिमें निमित्त है। प्रश्नस अध्ययनका वर्ज मिलता है                                                                                |            |
| इसलिए वह मी स्वाध्याय है ॥८४॥                                                                                                                                        |            |
| विशेषार्थ-बहुत-से छोग स्वाध्याय करते हैं किन्तु कोई शब्द या अर्थ या दोनों                                                                                            |            |
| समझमें न आनेसे अटक जाते हैं। यदि कोई समझानेवाला न हुआ वो उनकी गाड़ी ही रुक                                                                                           |            |
| जाती है और स्वाध्यायका आनन्द जाता रहता है। अतः प्रश्न करना स्वाध्यायका मुख्य अंग<br>है। मगर उस प्रश्न करनेके दो ही उद्देश होने चाहिए, अपने सन्देहको दूर करना और अपने |            |
| ह। मगर उस प्रश्न करनेक दा हा उद्देश हान चाहिए, अपन सन्दर्का दूर करना आर अपन                                                                                          |            |
| समझे हुएको दृंद करना। यदि वह केवल विवादके लिए या पाण्डित्य प्रदर्शनके लिए है तो                                                                                      |            |

वह स्वाच्यायका अंग नहीं है ॥८॥।

कि स्वाच्यायका अंग नहीं है ॥८॥।

कि स्वाच्यायका अंग नहीं है कि प्रश्नका स्वाध्याय नाम औपचारिक नहीं है-मुख्य है—

क्या इसे ऐसे पढ़ना चाहिए ? क्या इस पदका यह अर्थ है ? इस प्रकारका संशय
होनेपर या निश्चितको दृढ करनेके छिए पूछने वाळा क्या पढ़ता नहीं है ? पढ़ता ही है ॥८५॥

÷3

ş

88

१५

वयानुप्रेक्षास्यं तदिकस्यं स्वययति-

साऽनुत्रेक्षा यद्मस्यासोऽधिगतार्षस्य चेतसा। स्वाच्यायससम् पाठोऽन्तर्जन्यात्माऽत्रापि विद्यते ॥८६॥

विद्यते — अस्ति प्रतीयते वा । आचारटोकाकारस्तु प्रच्छन्नशास्त्रव्यवणमनुप्रकृय वाऽनित्यत्वाद्यनु-चिन्तनमिति व्याचष्टे ॥८६॥

अशास्तायं धर्मीपदेशं च तद्मेदमाह-

क्षाम्नायो घोषशुद्धं यद् वृत्तस्य परिवर्तनम् । घर्मोपदेशाः स्याद्धर्मकथा संस्तुतिमङ्गन्छा ॥८७॥

९ जोषशुद्धं—जोष जञ्चारणं शुद्धो हृतविक्रम्बितादिवोषरिहतो यत्र । बृत्तस्य —पठितस्य शास्त्रस्य । परिवर्तनं —अनूचवचनम् । संस्तुत्तिः —देववच्चना । मङ्गलं —पञ्चनमस्काराशीः शान्त्यादिवचनादि । जक्तं च—

> 'परियट्टणा य वायण पञ्छणमणुपेहणा य वम्मकहा । युदिमंगलसंजुत्तो पंचिवहो होइ सज्झाबो ॥' [ मूळाचार, गा. ३९३ ]

' घर्मकवेति त्रिषष्टिकलाकापुरुषचरितानीस्याचारटीकायाम् ॥८७॥

अप वर्मकवायाश्चातुर्विध्यं दर्शयसाह ---

विशेषार्थ — इस शब्द, पद या वाक्यको कैसे पढ़ना चाहिये यह शब्दविषयंक प्रच्छा है और इस शब्द, पद या वाक्यका क्या अर्थ है, यह अर्थविषयंक प्रच्छा है। प्रत्यकार कहते हैं जो ऐसा पूछता है क्या वह पढ़ता नहीं है, पढ़ता है तभी तो पूछता है। अतः प्रश्न करना मुख्य रूपसे स्वाध्याय है।।८५॥

स्वाध्यायके भेंद अनुप्रेक्षाका स्वरूप कहते हैं-

जाने हुए या निश्चित हुए अर्थका मनसे जो बार-बार चिन्तवन किया जाता है वह अनुप्रेक्षा है। इस अनुप्रेक्षामें भी स्वाध्यायका छक्षण अन्तर्जल्प रूप पाठ आता है।।८६॥

विशेषार्थं —वाचना वगैरहमें बहिर्जल्म होता है और अनुप्रेक्षामें मन ही मनमें पहने या विचारनेसे अन्तर्जल्म होता है। अतः स्वाध्यायका छक्षण वसमें भी पाया जाता है। मूलाचारकी टीकामें (५।१९६) अनित्यता आदिके बार-बार चिन्तवनको अनुप्रेक्षा कहा है और इस तरह उसे स्वाध्यायका मेद स्वीकार किया है॥८६॥

आगे स्वाध्यायके आस्नाय और घर्मोपदेश नामक मेदोंका स्वरूप कहते है—

पढ़े हुए प्रन्यके शुद्धतापूर्वक पुनः पुनः षच्चारणको आम्नाय कहते हैं। और देव-बन्दनाके साथ मंगल पाठपूर्वक वर्मका उपदेश करनेको धर्मकथा कहते हैं।।८०॥

विशेषार्थ-पठित अन्यको शुद्धता पूर्वक उच्चारण करते हुए कण्ठस्य करना आम्नाय है। मूळाचारकी टीकार्मे तेरसठ शळाका पुरुषोंके चरितको धर्मकथा कहा है अर्थात् उनकी चर्चा वार्ता धर्मकथा है।।८अ।

आगे धर्मकथाके चार मेदोंका स्वरूप कहते हैं-

Ę

बोसेपणीं स्वमतसंग्रहणीं समेक्षो, विक्षेपणीं कुमतिनग्रहणीं यथाह्म् । संवेजनीं प्रथितुं सुकृतानुमार्यं, निर्वेदनीं वदतु वर्मकृषां विरक्त्ये ॥८८॥

समेक्षी-सर्वत्र तुत्यवर्शी रपेकाशोक इत्यर्थः । सुकृतानुमार्व-पुष्यफलसंपदम् । विरक्तये---मवमोगशरीरेषु वैराग्यं जनयितुषु ।।८८॥

अय स्वाच्यायसाच्यान्यभिषातुमाह---

प्रज्ञोत्कर्षजुषः श्रुतिस्थितिपुषश्चेतोऽक्षसंज्ञामुषः संबेह्चिछदुराः कषायभिदुराः प्रोखत्तपोमेदुराः । संबेगोल्लसिताः सबष्यवसिताः सर्वातिचारोज्जिताः स्वाष्यायात् परवाद्यसञ्ज्ञितिषयः स्युः शासनोदुभासिनः ॥८९॥

घर्मकथाके चार भेव हैं—आक्षेपणी, विश्लोपणी, संवेजनी और निर्वेदनी। समव्हीं वक्ताको यथायोग्य अनेकान्त सतका संग्रह करनेवाळी आक्षेपणी कथाको, एकान्तवादी मर्तोका निग्रह करनेवाळी विश्लेपणी कथाको, पुण्यका फळ वतळानेके छिए संवेजनी कथाको और संसार शरीर और भोगोंमें बैरान्य उत्पन्न करानेके छिए निर्वेदनी कथाको कहना चाहिए॥८८॥

विशेषार्य--- अगवती आराधना (गा-६५६-६५७) में वर्षकथाके उक्त चार मेव कहे हैं। जिस कथामें ज्ञान और चारित्रका कथन किया जाता है कि मति आदि ज्ञानोंको यह स्वरूप है और सामायिक आदि चारित्रका यह स्वरूप है उसे आक्षेपणी कहते हैं। जिस कथामें स्वसमय और परसमयका कथन किया जाता है वह विश्वेपणी है। जैसे वस्तु सर्वथा नित्य है, या सर्वथा क्षणिक है, या सर्वथा एक ही है, या सर्वथा अनेक ही है, या सव सत्त्वरूप ही है, या विज्ञानरूप ही है, या सर्वया शून्य है इत्यादि। परसमयको पूर्वपक्षके रूपमें उपस्थित करके प्रत्यक्ष अनुमान और आगमसे उसमें विरोध वतलाकर कथंचित नित्य. कर्यचित् अतित्य, कर्यचित् एक, कर्यचित् अनेक इत्यादि स्वरूपमयका निरूपण करना विश्लेपणी क्या है। ज्ञान, चारित्र और तपके अम्याससे आत्मामें कैसी-कैसी शक्तियाँ प्रकट होती हैं इसका निरूपण करनेवाळी कथा संवेजनी है। शरीर अपनित्र है क्योंकि रस आहि सात घातुओंसे वना है, रज और वीर्य उसका वीज है, अशुचि आहारसे उसकी वृद्धि होती है और अशुनि स्थानसे वह निकळता है। और केवल अशुनि ही नहीं है असार भी है। तथा खी, नख, गन्ध, माला-मोजन आदि मोग प्राप्त होनेपर भी तृप्ति नहीं होती। उनके न मिछनेपर या मिछनेके बाद नष्ट हो जानेपर महान शोक होता है। देव और मतुष्य पर्याय मी दुःखबद्वल है, सुख कम है। इस प्रकार शरीर और मोगोंसे विरक करनेवाली कथा निर्वेदनी है ॥८८॥

स्वाध्यायके लाम वतलाते हैं-

स्वाध्यायसे मुमुसुकी तर्कणाशील बुद्धिका उत्कर्ष होता है, परमागमकी स्थितिका पोषण होता है अर्थात् परमागमकी परम्परा पुष्ट होती है। मन, इन्द्रियाँ और संज्ञा अर्थात् आहार, भय, मैथुन और परिम्रहकी अभिलाषाका निरोध होता है। सन्देह अर्थात् संशयका

आक्षेपिणी कथां कुर्यात् प्राञ्च. स्वमतसंग्रहे । विसेपिणी कथां तक्त. कुर्यात् दुर्मतिवृत्तः ।। संवेदिनी कथा पुष्प्रकलसम्पत्रपञ्चते । निर्वेदिनी कथां कुर्यात् वैराग्यजननं प्रति ।।

संज्ञाः—बाहाराविभिकाषाः । सद्घ्यविस्ताः—प्रश्वस्ताध्यवसायाः । शासनोद्भासिनः—जिनमतः प्रभावकाः ॥८९॥

अध स्तुतिलक्षणस्वाच्यायफलमाह्-

घृढक्षानघनाहंबद्भृतगुणपामग्रहव्यप्रधी-स्तद्वचक्त्युद्घुरनूतनोक्तिमघृरस्तोत्रस्फुटोद्गारगीः । सृति प्रथयनिर्मतामिय दवत्तिकविदुन्मुद्रय-स्यात्मस्थाम कृती यतोरिजयिनां प्राप्नोति रेखां घृरि ॥९०॥

छेदन होता है, क्रोधादि कषायोंका सेदन होता है। दिनोदिन तपमें बुद्धि होती है। संवेग साव बढता है। परिणाम प्रशस्त होते हैं। समस्त अतीचार दूर होते हैं, अन्यवादियोंका भय

नहीं रहता, तथा जिनशासनकी प्रभावना करनेमें मुमुक्ष समर्थ होता है ॥८९॥

विशेषार्थ-समस्त जिनागम चार अनुयोगोंमें विमाजित है-प्रथमानुयोग, करणानु-योग, चरणात्योग और द्रव्यात्योग । जिसमें त्रेसठ शलाका पुरुषोंका चरित वर्णित है तथा धार्मिक कथाएँ हैं वे सब प्रत्य प्रथमानुयोगमें आते हैं। ऐसे अन्थोंका स्वाध्याय करनेसे पुरातन इतिवृत्तका ज्ञान होनेके साथ पुण्य और पापके फलका स्पष्ट बोध होता है। उससे स्वाच्याय करनेवालेका मन पापसे हटकर पुण्यकार्योंमें लगता है। साथ ही पुण्यमें आसक्ति का भी बुरा फल देखकर पापकी तरह पुण्यको भी हेय मानकर संसारसे विरक्त होकर भारमसाधनामें लगता है। जो प्रथम स्वाध्यायमें प्रवृत्त होते हैं उनके लिए कथा प्रधान प्रन्थ बहुत उपयोगी होते हैं, उनमें उनका मन लगता है इससे ही इसे प्रथम अनुयोग कहा है। करण परिणामको कहते हैं और करण गणितके सूत्रोंको भी कहते हैं। अतः जिन प्रन्थोंमें छोकरचनाका, सध्यछोकमें होनेवाछे कालके परिवर्तनका, चारों गतियोंका तथा जीवके परिणामोंके आधारपर स्थापित गुणस्थानों, मार्गणास्थानों आदिका कथन होता है उन्हें करणातुयोग कहते हैं। करणातुयोगके आधारपर ही विपाकविचय और संस्थानविचय नामक धर्मध्यान होते हैं। और गुणस्थानोंके वोषसे जीव अपने परिणामोंको सुधारनेका प्रयत्न करता है। जिन प्रन्थोंमें आवक और मुनिके आचारका वर्णन होता है उन्हें वरणा-नयोग कहते हैं। मोक्षकी प्राप्तिमें चारित्रका तो प्रमुख स्थान है अतः मुमुखुको चारित्र प्रतिपादक प्रन्थोंका तो स्वाध्याय करना ही चाहिए। उसके विना चारित्रकी रह्या और वृद्धि सम्मव नहीं है। तथा जीवाजीवादि सात तत्त्वोंका, नव पदार्थोंका, षद् द्रव्योंका जिसमें वर्णन हो उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। उसकी स्वाच्यायसे तत्त्वोंका सम्यग्नान होकर आत्म-तत्त्वकी यथार्थं प्रतीति होती है। इसके साथ ही स्वाध्यायसे बुद्धि तीहण होती है, इन्द्रिय-मन **धादिको वरामें करनेका बळ मिळता है। दर्शन शास्त्रका अध्ययन करनेसे किसी अन्य** मतावलन्वीसे मय नहीं रहता। आजके युगमें स्वाच्यायसे बढ़कर दूसरा तप नहीं है। अतः स्वाच्याय अवश्य करना चाहिए॥८९॥

आगे स्तुतिरूप स्वाध्यायका फळ कहते हैं-

स्तुतिरूप स्वाध्यायमें प्रवृत्त मुमुक्षुकी मनोवृत्ति निर्मेख ज्ञानघनस्वरूप अर्हन्त सगवार-के गुणोंके समृहमें आप्रही होनेके कारण आसक्त रहती है। उसकी वचनप्रवृत्ति भगवानके गुणोंकी व्यक्तिसे भरे हुए और नयी-नयी उक्तियोंसे मधुर स्तोत्रोंके प्रकट उल्लासको लिये हुए होती है। तथा उसकी श्ररीरयष्टि ऐसी होती है मानो वह विनयसे ही बनी है। इस तरह

| ग्रहः—अमिनिवेशः । आत्मस्थामः—स्ववीर्यम् । अरिजयिनां —मोहजेतृणाम् ॥९०॥           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| थय पञ्चनमस्कारस्य परममञ्जूळत्वमुपपाच तज्जपस्योत्कृष्टस्याध्यायरूपतां निरूपयत्ति |            |
| मलमिललमुपास्त्या गालयत्यिङ्गनां य-                                              | ş          |
| च्छिवफलमपि मङ्गं लाति यत्तत्परार्ध्यम् ।                                        |            |
| परमपुरुषमन्त्री मङ्गुर्छ मङ्गुरुानां                                            |            |
| ध्वपठनतपस्यानुत्तरा तन्जपः स्यात् ॥९१॥                                          | Ę          |
| सिवलं—उपात्तमपूर्वं च । उपास्त्यां—चाड्मनसमपकरणलक्षणाराधनेन । मङ्गं—पुष्पम्     | t          |
| धक्तं च                                                                         |            |
| 'मर्लं पापमिति प्रोक्तमुक्चारसमाश्रयात् ।                                       | ٩          |
| तद्धि गालयतीत्युक्तं मञ्जूलं पण्डितेर्जनै: ॥'                                   | •          |
| तया                                                                             |            |
| 'मञ्ज्ञशब्दोऽयमुहिष्टः पुण्यार्थस्याभिषायकः ।                                   | <b>१</b> २ |
| तन्त्रातीत्वन्यते सदिर्मञ्जनं गजनाधिप्तिः ॥' [                                  | * *        |

वह ज्ञानी अपनी अनिर्वचनीय आत्मशक्तिको प्रकट करता है जिससे वह मोहको जीतने-वालोंकी अम पंक्तिको पाता है।।९०।।

विशेषार्थ — भगवान् अहूँन्त देवके अनुपम गुणोंका स्तवन भी स्वाध्याय ही है। जा मन-वचन-कायको एकाम करके स्तवन करता है वह एक तरहसे अपनी आत्महाक्तिको ही प्रकट करता है। कारण यह है कि स्तवन करनेवालेका मन तो भगवान्के गुणोंमें आसक्त रहता है क्योंकि वह जानता है कि अद्भुद्ध झानधनस्वरूप परमात्माके ये ही गुण हैं। उसके वचन स्तोत्र पाठमें संक्ष्म रहते हैं। जिसमें नयी-नयी वार्ते आती हैं। स्तोत्र पढ़ते हुए पाठक विनम्भवाकी मूर्ति होता है। इस तरह अपने मन-वचन-कायसे वह मगवान्का गुणानुवाद करते हुए उनके प्रति अपनी असीम श्रद्धा व्यक्त करके अपनेको तन्मय करता है। यह तन्मयता ही उसे मोहविजयी वनाती है क्योंकि मुद्धात्मा के गुणोंमें जो अनुराग होता है वह सांसारिक रागहेषका उन्मूलक होता है।।९०॥

कारो पंचनमस्कार मन्त्रको परममंगछ और उसके जपको उत्कृष्ट स्वाध्याय वतकाते हैं—

- पैतीस अक्षरोंके पंचनमस्कार मन्त्रकी वाचनिक या मानसिक जप करने रूप वपा-सनासे प्राणियोंका पूर्ववद्ध तथा आगामी समस्त पाप नष्ट होता है तथा अम्युद्य और कल्याणको करनेवाळे पुण्यको छाता है इसळिए यह मंगळोंमें उत्कृष्ट मंगळ है। तथा उसका जप उत्कृष्ट स्वाध्यायरूप तप है।।९१॥

विशेषार्थ—संगछ शब्दकी निकक्ति घवळाके प्रारम्भमें इस प्रकार की है—'सर्छ गाछ-यि विनाशयित दहित हन्ति विशोधयित विध्वंसयवीति मञ्जळम्॥' [ पु. १, पू. ३२ ] जो मठका गाळन करता है, विनाश करता है, जळाता है, घात करता है, शोधन करता है या विध्वंस करता है इसे मंगळ कहते हैं। कहा है—उपचारसे पापको भी मळ कहा हैं। इसका गाळन करता है इसळिए पण्डितजन उसे संगळ कहते हैं।

दूसरी ज्युत्पत्तिके अनुसार मंग शब्दका अर्थ सुल है, उसे जो लावे वह मंगल है। कहा है—यह मंग शब्द पुण्यक्तप अर्थका कथन करता है, उसे लाता है इसलिए मंगलके

Ę

٩

१२

परार्घ्य-प्रधानम् । यथाह-

'एसो पंच षमोकारो' इत्यादि । परमपुक्षमन्त्रः-पञ्चित्रश्चरकारोऽपराजितमन्त्रः । मर्छं गास्याः ३ मङ्गं च छाति ददातीति मङ्गळशब्दस्य ब्युत्पादनात् । श्रुतपठनतपस्या-स्वाध्यायारम्यं तपः । अनुत्तरा---परमा । यदाह---

> 'स्वाच्यायः परमस्तावज्जपः पश्चनमस्कृतेः । पठनं वा जिनेन्द्रोक्तसास्त्रस्यैकाम्रचेतसा ॥' [ तत्त्वानु. ८० ] ॥९१॥

शयाधीःशान्त्याविवनमस्पर्यापि भङ्गलस्यार्हदृष्याननिष्ठस्य श्रेयस्करत्वं कथयवि---श्रहृदृष्यानपरस्यार्हन् श्रं वो विदयात् सदास्तु वः । द्यान्तिरित्याविरूपोऽपि स्वाष्यायः श्रेयसे मतः ॥९२॥

शान्तिः । तस्त्रक्षणं यथा— 'सुखतद्धेतुसंप्राप्तिर्दुःखतद्धेतुवारणस् । तद्धेतुद्देतवश्चान्यदपीदृक् शान्तिरिष्यते ॥' [

इत्यादि जयबादादि ॥९२॥

इच्छुक सत्युक्त मंगल कहते हैं। पंचनमस्कार मन्त्रकी वाचनिक या मानसिक जपसे समर संचित पापका नाश होता है और आगामी पापका निरोध होता है तथा सांसारिक पेशवर्ष और मोखसुबकी भी प्राप्ति होती हैं इसीलिए इसे मंगलोंमें भी परम मंगल कहा है। आप्त-परीक्षाके प्रारम्भमें स्वामी विद्यानन्दने परमेष्ठीके गुणस्तवनको परम्परासे मंगल कहा है क्योंकि परमेष्ठीके गुणोंके स्तवनसे आत्मविशुद्धि होती है। उससे धर्मविशेवकी उत्पत्ति और अधर्मका प्रध्वंस होता है। पंचनमस्कार मन्त्रमें पंचपरमेष्ठीको ही नमस्कार किया गया है उस मन्त्रका जप करनेसे पापका विनाश होता है और पुण्यकी उत्पत्ति होती है। पापोंक नाश करनेके कारण ही इसे प्रधान मंगल कहा है। कहा है—यह पंचनमस्कार मन्त्र सव पापोंका नाशक है और सब मंगलोंमें प्रथम मंगल है।

इसके साथ नगरकार मन्त्रका जाप करना स्वाध्याय भी है। कहा भी है—'पंच-नमस्कार मन्त्रका जप अथवा एकामचित्तसे जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा प्रतिपादित शासका पढ़ना परम स्वाध्याय है'।।९१॥

आगे कहते हैं कि अईन्तके ध्यानमें तत्पर मुमुखका आशीर्वाद रूप और शान्ति आदि रूप मंगळ बचन कल्याणकारी होता है—

जो सामु प्रमान रूपसे आईन्तके ध्यानमें तत्पर रहता है उसके 'अईन्त तुन्हार' कल्याण करें' या तुन्हें सदा झान्ति प्राप्त हो, इत्यादि रूप भी स्वाध्याय कल्याणकार मानी गयी है।।९२।।

विशेषार्थ—'भी' शब्द बतलाता है कि केवल वाचना आदि रूप स्वाध्याय ही कल्याण-कारी नहीं है किन्तु जो साधु निरन्तर अहन्तके ध्यानमें छीन रहता है उसके आशीर्वाद रूप वचन, शान्तिपरक वचन और जयवादरूप वचन भी स्वाध्याय है। शान्तिका छक्षण इस प्रकार है—सुख और उसके कारणोंकी सम्यक् शाप्ति तथा दु:ख और उसके कारणोंका निवा-रण तथा इसी तरह सुखके कारणोंके भी कारणोंकी शाप्ति और दु:खके कारणोंके भी कारणोंके निवृत्तिको शान्ति कहते हैं। अर्थात् बिन वचनोंसे सुख और उसके कारण तथा कारणोंके भी शय व्युत्सर्गं द्विमेदमुक्स्वा द्वियेव तद्भावनामाह--

बाह्यो भक्तादिरपियः क्रोधादिख्यान्त्ररस्तयोः। स्यागं व्युत्सर्गेमस्वन्तं मितकार्णं च भावयेत् ॥९३॥

बाह्यः—आत्ममाञ्जुपात्तस्तेन सहैकस्त्यमनापञ्च इत्यर्थः । भक्तादिः—आहारवसत्यादिः । अस्त्यन्तै— प्राणान्तं यावज्जीवमित्यर्थः । मितकालः—महत्तादिनियतसमयम् ॥९३॥

धय व्युत्सर्गंशब्दार्थं निश्वत्या व्यनक्ति-

बाह्याम्यन्तरवोषा ये विविधा बन्धहेतवः । यस्तेषामुत्तमः सर्गः स ब्युत्सर्गो निरूच्यते ॥९४॥

व्युत्सर्गः विविधानां दोषाणामुत्तमः प्राणान्तिको स्नामादिनिरपेक्षश्च सर्गः सर्वनं त्यजनम् ॥९४॥

कारण प्राप्त होते हैं तथा दुःख, उसके कारण और दुःखके कारणोंके भी कारण दूर होते हैं ऐसे शान्तिकप वचन भी स्वाध्याय रूप है।

तथा जयवावरूप वचन इस प्रकारके होते हैं—'समस्त सर्वथा एकान्त नीतियोंको जीवनेवाछे, सत्य वचनोंके स्वामी तथा शाश्वत् ज्ञानानन्दमय ज्ञिनेश्वर जयवन्त हों।'

पूजनके प्रारम्भमें जो स्वस्तिपाठ पढ़ें। जाता है वह स्वस्तिवचन है। जैसे तीनों छोको-के गुरु जिनश्रेष्ठ कल्याणकारी हों इस तरहके बचनोंको पढ़ना भी स्वाध्याय है। सारांश यह है कि नमस्कार मन्त्रका जाप, स्तुतिपाठ आदि भी स्वाध्यायरूप है क्योंकि पाठक मन छगाकर चनके द्वारा जिनदेवके गुणोंमे ही अनुरक्त होता है। जिन शाखोंमें तस्वविचार या आचार-विचार है उनका पठन-पाठन तथा उपदेश तो स्वाध्याय है ही। इस प्रकार स्वाध्यायका स्वरूप है।।९२।।

आगे व्युत्सर्गके दो भेद कहकर दो प्रकारसे उनकी भावना कहते हैं-

न्युत्सर्गके दो मेद हैं—बाह्य और आन्तर। जिसका आत्माके साथ पकरवरूप सम्बन्ध नहीं है ऐसे आहार, वसति आदिके त्यागको वाह्य न्युत्सर्ग कहते हैं। और आत्माके साथ पकरूप हुए क्रोधादिके त्यागको आन्तर न्युत्सर्ग कहते हैं। इस न्युत्सर्गकी भावना भी दो प्रकार है—एक जीवनपर्यन्त, दूसरे नियत काल तक। अर्थात आहारादिका त्याग जीवनपर्यन्त भी किया जाता है और क्रुल समयके लिए भी किया जाता है।।९३॥

आगे निरुक्तिके द्वारा न्युत्सर्गं शब्दका अर्थ कहते हैं-

फर्मवन्धके कारण जो विविध बाह्य और अभ्यन्तर दोष हैं उनके उत्कृष्ट सर्गको-

त्यागको व्युत्सर्ग कहते हैं ॥९४॥

विशेषार्थ — ग्युत्सर्ग शब्द वि + चत् + सर्गके मेळसे वना है। 'वि' का अर्थ होता है विविध, उत्का उत्क्रष्ट और सर्गका अर्थ है त्याग। कर्मवन्त्रके कारण वास दोध हैं छी- पुत्राविका सम्बन्ध, और आन्तर कारण है समस्व माव आदि। इन विविध दोषोंको उत्तम त्याग अर्थात् जीवनपर्यन्तके छिए छाम आदिकी अपेक्षासे रहित त्याग ग्युत्सर्ग है। कहाँ

 <sup>&#</sup>x27;वयन्ति निर्विताशेष-सर्वयेकान्तनीतयः । सत्यवाक्याविषाः क्षास्यद् विद्यानन्या जिनेश्वराः ॥' [ प्रमाणपरीक्षाका भंगळ क्लोक ]

२. 'स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुद्भवाय'

अशेपमद्रतमभोग्यं निवृत्तिवृत्योः परमार्थेकोट्याम् ।
 अभोग्यभोग्यास्मविकल्पवृद्धघा निवृत्तिमभ्यस्थतु मोक्षकाङ्क्षी ॥ [ बात्मानुताः २३५ वळो. ]

-8

अय ब्युत्सर्गस्यामिनमुत्कर्षतो निर्दिशति---

बेहाद् विविक्तमात्मानं पश्यन् गुप्तित्रयीं शितः । स्वाङ्गेऽपि निस्पृहो योगो व्युत्सर्गं भजते परम ॥९५॥

योगी--सद्घ्याननिष्ठो यतिः ॥९५॥

अय प्रकारान्तरेणान्तरङ्गोपिषव्युत्सर्गमाह—

कायत्यागङचान्तरङ्गोपधिन्युत्सर्गं इच्यते । स द्वेचा नियतानेहा सार्वकालिक इत्यपि ॥९६॥

नियतानेहा-परिमितकाल. ।।९६॥

अथ परिमित्रकालस्य ही भेदावाह-

सत्रीप्याद्यः पुनर्हेषा नित्यो नैमित्तिकस्तथा । सावश्यकाविको नित्यः पर्यकृत्यादिकः परः ॥९७॥

सावरयकादिकः—सादिकस्यात् मलोरसर्गादाश्रयः । पर्वकृत्यादिकः—पार्वणक्रियानिषद्यापुरःसरः

।।९७॥

११

है—'यह समस्त संसार एकरूप है। किन्तु निवृत्तिका परम प्रकर्ष होनेपर समस्त जगत् अभोग्य ही प्रतीत होता है। और प्रवृत्तिका परम प्रकर्ष होनेपर समस्त जगत् भोग्य ही प्रतीत होता है। अतः यदि आप मोक्षके अभिलावी हैं तो जगतके सम्बन्धमें यह अभोग्य है और यह मोग्य है इस विकल्प बुद्धिकी निवृत्तिका अभ्यास करें।।९४॥

चत्कुष्ट व्युत्सर्गके स्वामीको बतलाते हैं-

जो अपने आत्माको सरीरसे भिन्न अनुभव करता है, तीनों गुप्तियोंका पाछन करता है और बाह्य अर्थकी तो बात ही क्या, अपने सरीरमें भी निस्पृह है वह सम्यक्ष्यानमें छीन योगी उत्कृष्ट ब्युत्सर्गका धारक और पाछक है ॥९५॥

अन्तरंग व्युत्सर्गका स्वरूप प्रकारान्तरसे कहते हैं-

पूर्व आचार्य कायके त्यागको भी अन्तरंग परिप्रहका त्याग मानते हैं। वह कायत्याग दो प्रकारका है—पक नियतकारू और दूसरा सार्वकार्छक ॥९६॥

नियतकाल कायत्यागके दो मेद बतलाते हैं-

नियतकाल और सार्वकालिक कायत्यागमें से नियतकाल कायत्यागके दो भेद हैं— एक नित्य और दूसरा नैमित्तिक। आवश्यक करते समय या मलत्याग आदि करते समय जो कायत्याग है वह नित्य है। और अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वोमें क्रियाकर्म करते समय या वैठने आदिकी क्रियाके समय जो कायत्याग किया जाता है वह नैमित्तिक है।।९७॥

विशेषार्थ — कायत्यागका मतल्ब है शरीरसे ममत्वका त्याग । प्रतिदिन साधुको जो छह आवश्यक कुर्म करने होते हैं उस काल्में साधु शरीरसे ममत्वका त्याग करता है, यह उसका नित्य कर्तव्य है। अतः यह नित्य कायत्याग है। और पर्व आदिमें जो धार्मिक कृत्य करते समय कायत्याग किया जाता है वह नैमित्तिक कायत्याग है। १९९।

 <sup>&#</sup>x27;व्युत्सर्वनं व्युत्सर्गस्यानः । सद्विविवः—बाह्योपिषत्यागोऽन्यन्तरोपिषत्यागश्येति । अनुपातं वास्तुधनं-चान्यावि वाह्योपिषः । क्रोधादिरात्मशावोऽन्यन्तरोपिषः । कायत्यागरूच नियतकाळो यावञ्जीवं वाऽन्यन्त रोपिषत्याग इत्युष्यते ।'—सर्वार्थिसः, ९१२६ ।

ş

Ę

**१**२

वय प्राणान्तिककायत्यागस्य श्रीविष्यमाह-

भवतत्यागेड्गिनीप्रायोपयानमर्गेस्त्रिया । यावज्जीवं तनुत्यागस्तत्राधोऽर्हादिभावभाक् ॥९८॥

इिद्धनीमरणं स्ववैयावृत्यसायेक्षयरवैयावृत्यनिरपेक्षम् । प्रायोपयानं स्वपरवैयावृत्यनिरपेक्षम । प्रायोपगमनगरणमित्यर्थः । अर्होदिभावाः । तदाया-

> 'अरिहे लिंगे सिक्खा विणयसमाही य अणियदविहारे । परिणामोविधजहणा सिदी य तह मावणाओ य ॥ सल्लेहणा दिसा खामणा य अणुसिद्धि परगणे चरिया । मग्गण सुद्रिद उवसंपया य परिक्रा य पिंडलेहा ॥ आपुच्छा य पहिच्छणमेगस्सालोयणा य गुणदोसा । सेज्जा संथारो वि य णिज्जवगपयासणा हाणी ॥ पच्चश्लाणं सामण समणं अणुसद्धि सारणाकवचे । समदाज्झाणे छेस्सा फर्छ विज्ञहणा य णेयाई ॥' [ म. बारा.. गा. ६७-७० ]

अस्टि-बर्दः सविचारप्रत्यास्यानस्य योग्यः । लिगे-चिद्वत् । शिद्धा-श्रुताम्ययनम् । विणय-

विनयो भर्यादा ज्ञानादिज्ञावनाव्यवस्था हि ज्ञानादिविनयतया प्रागुक्ता । उपास्तिवाँ विनयः । सुमाही--- १५ समाधानं खुनीपयोगे खुद्धीपयोगे वा मनस एकताकरणम् । अणियदविहारी-अनियदक्षेत्राबासः । परि-णामी—स्वकार्यपर्याक्षोत्रतम् । उवधिजहणा—परिप्रहपरित्यागः । सिदी-कारोहणम् । भावणा-भस्यासः । सल्लेहणा-कायस्य कपायाणां च सम्यक्कुशीकरणम् । दिसा-एकाचार्यः । सामणा-पर-

प्राणोंके छूटने तक किये गये कायत्यागके तीन भेद कहते हैं— जीवन पर्यन्त अर्थात् सार्वकालिक कायत्यागके तीन भेद हैं— सक्त प्रत्याख्यान सरण, इंगिनीमरण, प्राचोपगमन मरण । इन तीनोंमें से प्रथम मक प्रत्याख्यानमरणमें अर्हत छिंग

भादि भाव हुआ करते हैं ॥९८॥

विश्लेषार्थ-- जिसमें मोजनके त्यागकी प्रधानता होती है उसे मक प्रत्याख्यान मरण फहते हैं। जिसमें साध अपनी सेवा स्वयं तो करता है किन्तु दूसरेसे सेवा नहीं कराता उस सन्यासमरणको इंगिनीमरण कहते हैं। इस सन्यास मरण करनेवाले साधु मीन रहते हैं। रोगादिककी पीढ़ा होनेपर प्रतीकार नहीं करते। न भूख-प्यास, शीत-उज्य आदि की ही बेटना का प्रतीकार करते हैं। [ सगवती आरा., गा. २०६१ पर्यन्त ]। प्रायोगगमन करनेवाळे सुनि न तो खर्य ही अपनी सेवा करते हैं और न दूसरोंको ही करने देते हैं। मक प्रत्याख्यानमें स्वयं भी अपनी सेवा कर सकते हैं और दसरोंसे भी करा सकते हैं। किन्तु प्रायोपगमनमें नहीं। जिनका शरीर सुखकर हाइचाम मात्र रह जाता है वे ही सुनि प्रायोपगमन सन्यास घारण करते हैं, अतः मल, मूत्र आदिका त्याग न स्वयं करते हैं और न दूसरेसे कराते हैं। यदि कोई उन्हें सचित्त पृथ्वी जल आदिमें फेंक दे तो आयु पूर्ण होने तक वहाँ ही निश्चल पहे रहते हैं। यदि कोई उनका अभिपेक करे या पूजा करे तो उसे न रोकते हैं, न उसपर प्रसन्न होते हैं और न नाराज होते हैं। समस्त परिष्रहको त्यागकर चारों प्रकारके आहारके त्यागको 'प्राय' कहते हैं। जिस सरणमें प्रायका उपगमन अर्थात् स्वीकार हो उसे प्रायोप-गमन कहते हैं। इसे पादोपगमन भी कहते हैं। क्योंकि इस संन्यासका इच्छक मुनि संघसे निकलकर अपने पैरोंसे थोरय देशमें जाता है। इसको प्रायोपवेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें

समापणा । अणुसिट्ठी—सूत्रानुसारेण शिक्षादानम् । परगणे चरिया—अन्यस्मिन् संघे गमनम् । मरगणा—
स्नारमा रत्नत्रयशुद्धि समाधिषरणं च संपादियतुं समर्थस्य सूरेरन्वेषणम् । सुट्टिदा—सुस्थित सावारंः
परोपकारकरणे स्वप्रयोजने च सम्यक्स्यितत्वात् । उपसंपया—उपसंपत् आचार्यस्यात्मसर्पणम् । परिच्छा—
परीक्षा गणपरिचारिकादिगोचरा । पिट्छेहणा—आराधनानिविष्नसिद्धवर्षं देशराज्यादिकस्याणगवेषणम् ।
सापुच्छा—किमयमस्माभिरतुगृहीत्त्व्यो च वेति संघं प्रति प्रकः । पिट्डिच्छणमेगस्स—संघानुमतेनैकस्य
स्रापकस्य स्वीकारः । आस्त्रीयणा—गुरोः स्वदोपनिवेदनम् । गुणदोसा—गुणा दोषाश्च प्रत्याससरास्त्रोचनाया
स्व । सेच्छा—क्यया वसतिरित्यर्थः । संयारो—संस्तुः । णिज्जवया—निर्वापकाः आराधकस्य समाधिसहाया. । पगासणा—चरमाहारप्रकटनम् । हाणी—क्रमेणाहारस्यानः । पच्चक्खाणं—त्रिविद्याहारत्यानः।

मुनि समस्त परिग्रहके त्यागपूर्वक चतुर्विध आहारके त्यागरूप प्रायके साथ प्रविष्ट होता है। महापुराणमें बजानामि सुनिराजके समाधिमरणका चित्रण करते हुए कहा है-आयुके अन्त समयमें बुद्धिमान् नजनाभिने श्रीप्रम नामके ऊँचे पर्वतपर प्रायोगवेशन संन्यास घारण करके शरीर और आहारको छोड़ दिया। यतः इस संन्यासमें तपस्वी साधु रत्नत्रय-ह्मपी श्रच्यापर बैठता है इसलिए इसको प्रायोपवेशन कहते हैं इस तरह यह नाम सार्थक है। इस संन्यासमें अधिकतर रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है इसलिए इसकी प्रायोपगम भी कहते हैं। अथवा इस सन्यासमें पाप कर्म समृहका अधिकतर अपगम अर्थात् नाश होता है इसिछए इसे प्रायोपगम कहते हैं। इसके जानकार मुनिश्रेष्ठोंने इसके प्रायोपगमन नामकी निरुक्ति इस प्रकार भी की है कि प्राय. करके इस संन्यासमें मुनि नगर प्राम आदिसे हटकर अटबीमें चके जाते हैं। इस तरह इसके नामकी निरुक्तियाँ है। इन तीनों मरणोंमें-से भक्त प्रत्याख्यान सरणकी कुछ विशेषताएँ इस प्रकार कही हैं - अहँ का अर्थ योग्य है। यह क्षपक सविचार प्रत्याख्यानके योग्य है या नहीं, यह पहला अधिकार है। लिंग चिह्नको कहते हैं अर्थात् सम्पूर्णपरिप्रह्के त्यागपूर्वेक मुनि जो नग्नता धारण करते है वह छिंग है। भक्त प्रत्याख्यानमें भी वहीं लिंग रहता है। उसीका विचार इसमें किया जाता है। शिक्षासे ज्ञानादि भावना या श्ताभ्यास छेना चाहिए। पहछे कहा है कि स्वाध्यायके समान तप नहीं है। अतः लिंग प्रहणके अनन्तर ज्ञानार्जन करना चाहिए और ज्ञानार्जनके साथ विनय होनी चाहिए। विनयके साथ समाधि-सम्यक् आराधना अर्थात् अञ्जाभोपयोगसे निवृत्ति और शुभोपयोगमें मनको लगावे। इस प्रकार जो समाधि मरणके योग्य है, जिसने मुक्तिके स्पायभूत लिंगको धारण किया है, शाख स्वाध्यायमें तत्पर है, विनयी है और मनको वशमें रखता है उस मुनिको अनियत क्षेत्रमें निवास करना चाहिए। अनियत विहारके गुण भगवती आराधना

ततः कालात्यये घोमान् श्रीप्रमाद्री समुन्नते ।
प्रामीपवेशनं कृत्वा शरीराहारमत्यज्ञत् ॥
रत्नत्रयमयी सम्यामिषश्य तपोनिषिः ।
प्रायेणोपविश्वत्यस्मिष्ठित्यन्वर्णमाशिषत् ॥
प्रायेणोपगमो यस्मिन् रत्नित्वयगोचरः ।
प्रायेणापगमो यस्मिन् दुरितारि कदम्बकान् ॥
प्रायेणास्माण्जनस्यानादुपसूत्य गनोऽदवेः ।
प्रायोणास्माण्जनस्यानादुपसूत्य गनोऽदवेः ।
प्रायोणास्मानं त्रज्जैः निक्कं स्रमणोत्तमै ॥—म. पु., ११।९४-९७ ।

खामणं—बाचार्यादीनां क्षमायाहणम् । खमणं—स्वस्यान्यकृतापराधक्षमा । अणुसद्वि—निर्यापकाचार्येणा-राषकस्य विक्षणम् । सारणा—दुःश्वाभिभवान्मोहमुपगतस्य चेतना प्रापणा । कवचे—धर्माद्युपदेशेन दुःखः निवारणम् । समदा—बीवितमरणादिषु रागद्वेषयोरकरणम् । क्षाणे—एकाप्रचिन्तानिरोधः । छेस्सा— कथायानुरक्षिता योगप्रवृत्तिः । फुर्लः—बाराधनासाञ्यम् । विज्ञहणा—जाराधकशरीरत्यागः ॥९८॥

अधात्रत्येदानीतनसाधुबृन्दारकानात्मनः प्रश्नममर्थयते--

गा. १४३ आदिमें बतलाये हैं। इसके बाद परिणाम है। अपने कार्यकी आलोचनाको परिणाम कहते हैं। मैंने स्वपरोपकारमें काल विताया अब आत्माके ही कल्याणमें मुझे लगना चाहिए इस प्रकारकी चित्तवृत्तिको परिणाम कहते हैं। इस प्रकार समाधिमरणका निर्णय करनेपर क्षपक एक पीछी, एक कमण्डलके सिवाय श्रेष परिप्रदका त्याग करता है। उसके बाद श्रिति अधिकार आता है। श्रितिका सतलब है उत्तरोत्तर ज्ञानादिक गुणोंपर आरोहण करना। इसके बाद बुरी भावनाओंको छोड़कर पाँच अममावनाओंको माता है। तव सम्यक् रूपसे काय और कपायको कुश करके सल्छेखना करता है। और अपने संघका मार योग्ये शिष्यको सौपता है। यह दिक् है। उसके बाद संघसे क्षमा-याचना करता है। फिर संघको आगमा-तुसार उसके कर्वव्यका उपदेश देता है। भगवती आराधनामें यह उपदेश विस्तारसे दर्शाया है। इसके परचात् क्षपक अपने संघसे आज्ञां छेकर समाधिके छिए परगणमें प्रवेश करते हैं क्योंकि स्वराणमें रहनेसे अनेक दोवोंकी सम्भावना रहती है। (गा. ४००)। इसके परचात वह निर्यापकाचार्यकी खोजमें सैकड़ों योजन तक विहार करते हैं। यदि ऐसा करते हुए मरण हो जाता है तो चन्हें आराधक ही माना जाता है। इस प्रकार गरकी खोजमें आये क्षपकको देखकर परनाणके मुनि उसके साथ क्या कैसा वरताव करते हैं उसका वर्णन आता है। इस सबको मार्गणा कहते हैं अर्थात् गुरुकी खोज । परोपकार करनेमें तत्पर मुस्यित आचार्यकी प्राप्ति, आचार्यको आत्मसमपेण, आचार्य द्वारा क्षपककी परीक्षा, आराधनाके लिए एत्तम देश आदिकी खोज । तव आचार्य संघसे पूछते है कि हमें इस क्षपकपर अनुप्रह करना चाहिए या नहीं १ पुनः संघसे पूछकर आचार्य क्षपकको स्वीकार करते हैं, तब क्षपक आचार्य-के सम्मुख अपने दोबोंकी आछोचना करता है। आछोचना गुण-दोष दोनोंकी की जाती है। तव समाधिमरण साधनेके योग्य वसतिका, और उसमे आराधकके योग्य शय्या ही जाती हैं। तद आराधककी समाधिमें सहायक वर्गका चुनाव होता है, उसके बाद आराधकके 'सामने योग्य विचित्र आहार प्रकट किये बाते हैं कि इसकी किसी आहारमें आसक्तिन रहे। वब क्रमसे आहारका त्याग कराया जाता है। इस तरह वह आहारका त्याग करता है। तंत्र आचार्य आदि क्षमा-प्रार्थना करते हैं और क्षपक भी अपने अपराधाँकी क्षमा माँगता है। तन निर्यापकाचार्य आराधकको उपदेश करते हैं। यदि वह दुःखसे अभिभूत होकर मून्छित हो जाता है तो उसे होशमें छाते हैं, और धर्मोपदेशके द्वारा दुःखका निवारण करते हैं। तव वह समता भाव धारण करके ब्यान करता है। छेश्याविशृद्धिके साथ आराधक शरीरको त्यागता है। इस तरह मक्त प्रत्याख्यान मरणका चाळीस अधिकारोंके द्वारा कथन भगवती आराधना में किया है ॥९८॥

ं वर्तमान क्षेत्र और काळवर्ती सावुश्रेष्ठोंसे अपनी आत्मामें प्रश्नमभावकी प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं— ٦

9

१२

१५

भक्तत्याग्विघेः सिसाघयिषया येऽर्हाद्यवस्याः क्रमा-च्चत्वारिशतमन्वहं निजबलादारोदुभुधुञ्जते ।

चेष्टाजल्पनिवन्तनच्युतिववानन्दामृतस्रोतिस

स्तान्तः सन्तु शमाय तेऽह्य यमिनामत्राग्रगण्या सम ॥९९॥

क्रमात्—एतेन दीक्षाशिक्षागणपोपणमारमसंस्कारः सस्छेखना उत्तमार्थस्वेति पोढा कालक्रमं लक्षमति । ६ मारोढ्-प्रकर्षं प्रापयितुम् । उद्युक्षन्ते-उत्सहन्ते ॥९९॥

तुपःश्रुतसत्त्वैकत्वमृतिमावनाप्रयुक्षानस्य अय कान्दर्गादिसंविछष्टभावनायरिहारेणात्मसंस्कारकाळे

परीपहविजयमुपदिशति--

कान्दर्पीत्रमुखाः कुदेवगतिदाः पञ्चापि दुर्भावना-स्त्यक्त्वा बान्तमनास्तपःश्रुतसबाम्यासावविस्यद् भृशम् । भीष्मेम्योऽपि समिद्धसाहसरसो भूयस्तरां भावय-म्नेकत्वं न परीषहैर्घृतिसुघास्वादे रतस्तप्यते ॥१००॥

कृदेवगतिदाः—भाण्डतीरिककाहारशीनिककुक्कुरप्रायदेवदुर्गेतिप्रवाः । पञ्चापि । तथा चीक्तम्—

'कान्दर्पी कैल्विषी चैव मावना चामियोगजा। दानवी चापि सम्मोहा त्याज्या पञ्चतयी च सा ॥

कन्दपं कौत्कुच्यं विहेडनं हासनमंगी विदघत्। परिवस्मयं च सततं कान्दर्भी भावनां भजते ॥

केवलिधर्माचार्यश्रृतसाधृनामवर्णवादपरः । १८ मायावी च तपस्वी कैल्विषकी भावनां कुरुते ॥ मन्त्राभियोगकौतुक-भूतकोडादिकमंकुर्वाणः ।

सातरसद्धिनिमिन्नाद्यभयोगां भावनां भजते ॥ २१

जीवनपर्यन्त व्रतघारी संयमी जनोंमें अवेसर जो साधु आज भी इस भरतक्षेत्रमें भक प्रत्याख्यानकी विधिको साधनेकी इच्छासे क्रमसे प्रतिदिन अपनी सामध्यसे अई लिंग आदि चाछीस अवस्थाओंकी चरम सीमाको प्राप्त करनेके छिए उत्साह करते हैं और मन-वचन-कायकी चेष्टासे रहित ज्ञानानन्दमय अमृतके प्रवाहमें अवगाहन करके शृद्धिको प्राप्त करते हैं वे मेरे प्रशमके लिए होनें अर्थात् उनके प्रसादसे मुझे प्रशम भावकी प्राप्ति हो ॥९९॥

जो साधु आत्मसंस्कारके समय कान्द्रमें बादि संविख्य मावनाओंको छोड़कर वप, श्रुत, एकत्व और घृति मावनाको अपनाता है वह परीपहोंको जीवता है ऐसा उपदेश

करते हैं-

कुदेव आदि दुर्गतिको देनेवाठी कान्द्रपी आदि पाँच दुर्भावनाओंको छोड़कर, वर्ष और श्रुतकी नित्य गावनासे मनका दमन करके जिसका साहसिक भाव निरन्तर जामत् रहता है, अतः जो भयानक वैताल आदिसे भी अत्यन्त निहर रहता है, और वारम्बार एकत्व भावना भावा हुआ वैर्यरूपी अमृतके आस्वाद्में छीन रहता है वह वपस्वी मूल-प्यास आदि परीपहोंसे सन्तम नहीं होता ॥१००॥

विशेपार्थ-इन मावनाओंका स्वरूप यहाँ सगवती आराधनासे दिया जाता है अर्थात् संक्टेश भावना पाँच हैं-कन्द्रपेभावना, फिल्विष सावना, अभियोग्यभावना, असुरभावना, सम्मोहभावना । रागकी उत्कटवासे हास्यमिश्रित अशिष्ट वचन वोछना कन्दर्प है । रागकी

??

१५

इन्द्रियोग्यमिति इन्द्रियवस्यता परिकर्म । 'श्रुतभावनया सिद्धचन्ति बोधचारित्रदर्शनतपांसि । प्रकृतां सन्धां तस्मात्सुस्तमव्यथितः समापयित ॥ रात्री दिवा च देवैविभीष्यमाणो भयानके रूपै: । साहसिकभावरसिको वहति वृरं निर्भेयः सकलास ॥

दान्तानि (-दि) सुभावनया तपसस्तस्येन्द्रियाणि यान्ति वशम् ।

इन्द्रिययोग्यं च मनः समाधिहेत् समाचरित ॥'

तप इत्यादि । उक्तं च-

अविशयतासे हॅसते हुए दूसरोंको रहेश्य करके अशिष्ट कायप्रयोग करना कौत्कृष्य है। इन दोनोंको पुन:-पुन: करना चलशील है। नित्य हास्यकथा कहनेमें लगना, इन्द्रजाल आदिसे दूसरोंको आरुचर्यमें ढाळना, इस तरह रागके उद्रेक्से हासपूर्वक वचनयोग और काययोग धादि करना कन्दर्पी भावना है। श्रुतकान, केवली, धर्माचार्य, साधुका अवर्णवाद करनेवाला मायावी किल्विष मावनाको करता है। द्रव्यलामके लिए, मिष्ट आहारकी शामिके लिए या सुखके लिए किसीके शरीरमें मूतका प्रदेश कराना, वशीकरण मन्त्रका प्रयोग करना, कौतुक भदर्शन करना, वालक आदिकी रक्षाके लिए झाइना-फूँकना ये सब अभियोग्य मावना है। जिसका तप सतत क्रोध और कलहको लिये हुए होता है, जो प्राणियोंके प्रति निर्दय है, दूसरोंको कष्ट देकर भी जिसे पश्चाताप नहीं होता वह बासुरी भावनाको करता है। जो कुमार्गका उपदेशक है, सन्मार्गमें दूषण छगाता है, रत्नत्रयक्ष मार्गका विरोधी है, मोहसें पढ़ा है वह सम्मोह मावनाका कर्ता है। इन मावनाओंसे देवोंमें जो कुदेव हैं उनमें उत्पन्न होता है और वहाँसे च्युत होकर अनन्त संसारमें अमण करता है।

संक्लेश रहित भावना भी पाँच हैं-तपमावना-तपका अभ्यास, श्रुतमावना-बानका अभ्यास, सत्वभावना अर्थात् भय नहीं करना, एकत्व भावना और घृतिवल भावना । तप मावनासे पाँचों इन्द्रियां दमित होकर वशमें होती हैं और उससे समाधिमें मन रमता है। किन्तु जो साधु इन्द्रियसुखमें आसक होता है वह घोर परीपहोंसे डरकर जाराधनाके समय विमुख हो जाता है। श्रुतमावनासे ज्ञान, दर्शन, तप और संयमसे युक्त होता है। मैं अपनेको ज्ञान, दर्शन, तप और संयसमें प्रवृत्त करूँ इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करके इसको सुखपूर्वक पूर्ण करता है। जिनवचनमें श्रद्धामक्ति होनेसे भूख-प्यास आदिकी परीपह उसे मार्गसे च्युत नहीं करती। सत्त्वमावनासे देवोंके द्वारा पीडित किये जानेपर और भयभीत किये जानेपर भी वह निर्सय रहता है। जो हरता है वह मार्गसे च्यत हो जाता है

एकत्वभावरसिको न कामभोगे गणे घरीरे वा ।
सर्जात हि विरागयोगी स्पृत्राति सदानुस्तरं घमँस् ॥
सकलपरीषहृपृतनामागच्छन्ती सहोपसर्गींघैः ।
दुर्घरपथकरवेगां भयजननीमल्पसत्त्वानाम् ॥
वृत्तिनिविडवद्यकसो विनिहन्ति निराकुलो मुनिः सहसा ।
वृत्तिभावनया शूरः संपूर्णमनोरयो भवति ॥' [ ॥ १००॥

क्षय भक्तप्रत्याख्यानस्य स्रक्षणं सरकेखनायाः प्रमृत्युत्कर्षतो जनन्यतुद्ध कारुमुपविशति---

यस्मिन् समावये स्वान्यवैयावृत्यमपेक्षते । तद्द्वावशान्दानीषेऽन्तर्मृहूतै चाशनोज्झनम् ॥१०१॥

अब्दाल् — संवरसरात् । ईषे — इच्टं पूर्वमानायैरिति श्रेषः । अञ्जानोज्झनं — मनतप्रस्याख्यानमरणम्

ः ॥६०१॥

85

१५

वब न्युत्सर्गतपसः फलमाह-

नैःसङ्गर्षं जीविताद्यान्तो निर्मयं दोषविच्छिदा । स्याद् न्युत्सर्गाच्छिवोपायभावनापरतादि च ॥१०२॥

निर्मेयं—भयामानः ॥१०२॥

अथ दुष्यीनविधानपुरस्सरं सद्धधानविधानमिधाय सेन विना केवलक्षिया निष्ठस्य मुक्त्यभावं भाव- '

अतः वह सयको अनर्थका मूळ मानकर छसे भगाता है। जैसे युद्धोंका अध्यासी वीर पुरुष युद्धसे नहीं बरता वैसे ही सन्वभावनाका अध्यासी सुनि वपसर्गोंसे नहीं -घवराता। 'मैं एकाकी हूं, न कोई मेरा है न मैं किसीका हूँ' इस मावनाको एकत्वभावना कहते हैं। इसके अध्याससे कामभोगमें, शिष्यादि वर्गमें और शरीर आदिमें आसक्ति नहीं होती। और विरक्त होकर उत्कृष्ट चारित्रको घारण करता है। पाँचवीं घृतिवळ मावना है। कष्ट पढ़ने पर भी धैयको न छोड़ना घृतिवळ भावना है जो उसके अध्याससे ही सम्भव है। इन पाँच शुद्ध मावनाओंके अध्याससे मुनिवर आत्मशुद्धि करके रत्नत्रयमें निरतिचार प्रवृत्ति करते हैं।।१००॥

क्षागे भक्तप्रत्याख्यानका छक्षण और सन्त्येखनासे छेकर उसका जघन्य और उत्कृष्ट काछ कहते हैं—

समाधिके इच्छुक सुनि जिसमें समाधिके छिए अपना वैयाष्ट्रत्य स्वयं भी करते हैं और दूसरोंसे भी करा सकते हैं उस अक्तप्रत्याख्यानका उत्क्रब्ट काळ बारह वर्ष और जघन्य काळ अन्तर्सृहुर्व पूर्वाचार्योंने माना है ॥१०१॥

आगे ज्युत्सर्ग तपका फल कहते हैं-

ज्युत्सर्ग तपसे परिश्रहोंका त्याग हो जानेसे निर्भन्यताकी सिद्धि होती है, जीवनकी आशाका अन्त होता है, निर्भयता आती है, रागादि दोष नष्ट होते हैं और रत्नत्रयके अभ्यासमें तत्परता आती है।।१०२॥

अभि खोटे ध्यानीका कवन करनेके साथ सम्यक् ध्यानीका स्वरूप कहकर उसके विना केवछ क्रियाकाण्डमें छने हुए साधुको मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कथन करते हैं—

ş

Ę

3

आर्तं रोद्रमिति द्वयं कुर्गातदं त्यक्ता चतुर्वा पृथग् धन्यं शुक्लमिति द्वयं धुर्गातदं घ्यानं जुषस्वानिशम् । नो चेत् क्लेशनृशंसकीणंजनुरावतं भवाव्यो अमन् साधो सिद्धिवध्रं विधास्यसि मुधोत्कण्ठामकुण्ठिश्चरम् ॥१०३॥

कुगतिरं—विर्यग्नारककुदेवकुमानुषस्वप्रदम् । चतुर्घो —बाज्ञागायविषाकः(-संस्थान-)विषयविकर्गाः चतुर्विषं धर्म्यम् । पृथक्तविवर्कवीचारमेकत्वविवर्कवीचारं सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति-च्युपरतिक्रयानिर्वति चेति श्वन्तप्रियापि चतुर्विषम् । एवमार्तरौद्धयोरीप चातुर्विच्यं प्रत्येकमागमादिवगन्तव्यम् । सुगतिदं —सुदेवत्वसुमानुपत्वमुक्तिप्रदम् । जुषस्व । नृशंसाः-क्रूरकर्मकृतो मकराविवर्कचराः । अकुण्ठः-श्रेयोर्ज्यक्रियासूष्यतः । तथा चोक्तम्—
'सप्यत्यं तित्ययस्पष्टिगदबुद्धिस्स सुत्तरोईस्स ।

ं दूरतरं णिव्वाणं संजमतवसंपजुत्तस्य ॥' [ पञ्चास्ति., गा. १७० ] ॥१०३॥

चार प्रकारका आर्तक्यान और चार प्रकारका रौद्रध्यान, ये दोनों ही ध्यान क्वगतिमें हे जानेवाल हैं इसलिए इन्हें छोड़, और चार प्रकारका धर्मध्यान और चार प्रकारका शुक्ल-ध्यान ये दोनों सुगतिके दाता हैं अतः सदा इनकी प्रीतिपूर्वक आराधना करो। यदि ऐसा नहीं करोगे वो हे साधु! कल्याणकारी क्रियाओं ने तत्पर होते हुए क्लेशरूपी क्रूर जल्यरोंसे मरे हुए जन्मरूपी मंबरोंसे ल्याप्त संसारसमुद्रमें चिरकाल तक अमण करते हुए उत्कण्ठित भी मुक्तिकपी वधूकी उत्कण्ठाको विफल कर दोगे ॥१०३॥

विशेषार्थ-व्यानके चार मेद हैं-आर्वध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्छध्यान । इनमें से भारन्भके दो ध्यान नारक, तिर्यंच, कुदेव और कुमनुष्योंमें बत्पन्न कराते हैं और शेप दो व्यान सुदेव, सुमतुष्य और मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यानके चार भेद हैं। अनिष्ट-का संयोग होनेपर उससे छुटकारा पानेके छिए जो रात-दिन चिन्तनं किया जाता है वह धनिष्टसंयोगज नामक प्रयम आर्तव्यान है। इष्टका वियोग होनेपर उसकी पुनः प्राप्तिके छिए जो सतत चिन्तन किया जाता है वह इष्टिवियोगज नामक दूसरा आर्तेच्यान है। कोई पीड़ा होनेपर एसको दूर करनेके लिए जो सतत चिन्तन होता है वह वेदना नामक तीसरा कार्तभ्यान है। और बागामी भोगोंकी प्राप्तिके लिए जो चिन्तन किया जाता है वह निदान नामक चतुर्थं आर्तेच्यान है। इसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी और परिप्रहके संरक्षणके चिन्तन-में जो आनन्दानुमृति होती है वह हिंसानन्दी, असत्यानन्दी, चौर्यानन्दी और परिग्रहानन्दी नामक चार रौद्रध्यान हैं। धर्मध्यानके भी चार मेद हैं, आझा विचय, अपायविचय, विपाक-विचय और संस्थान विचय। अच्छे उपदेष्टाके न होनेसे, अपनी बुद्धि मन्द्र होनेसे और पदार्थके सूक्स होतेसे जब युक्ति और उदाहरणकी गति न हो तो ऐसी अवस्थामें सर्वेझ देवके हारा कहे गये आगमको प्रमाण मानकर गहन पदार्थका श्रद्धान करना कि यह ऐसा ही है आज्ञाविचय है। अथवा स्वयं तत्त्वोंका जानकार होते हुए भी दूसरोंको उन तत्त्वोंको सम-शानेके छिए युक्ति दृष्टान्त आदिका विचार करते रहना, जिससे दूसरोंको ठांक-ठीक समझाया जा सके आज्ञाविचय है। क्योंकि उसका उद्देश्य संसारमें जिनेन्द्र देवकी आजाका प्रचार करना है। जो छोग मोक्षके अभिछापी हाते हुए मी क्रमार्गमें पढ़े हुए हैं उनका विचार करते रहना कि वे कैसे मिध्यात्वसे छूटें, इसे अपायविचय कहते हैं। कर्मके फलका विचार करना विपाक विचय है। छोकके आकारका तथा उसकी दशाका विचार करना संस्थान विचय है। इसी तरह मुक्छन्यानके भी चार मेट हैं-पृथक्त्ववितर्क वीचार, एकत्व वितर्क

ą

वय तपस स्वोतनारावनापञ्चकं प्रपंच्चवंस्तत्परूमाह--

यस्त्यक्त्वा विषयाभिकावमभितो हिंसामपास्थँस्तप-स्यातूर्णो विश्वते तदेकपरता विश्वत्तदेषोद्गतिम् । नीत्वा तत्प्रणिषानजातपरमानन्वो विमुठ्यस्यसून् स स्नात्वाऽमरमत्येशमंग्रहरीष्यीतं परा निवृतिम् ॥१०४॥

अपास्यन् — उद्योतनोनितरियम् । आगूणैः — उत्ततः । उद्यवनोपदेशोऽयम् । विभ्रत् — निर्वहणप्रणि-तिरियम् । नीत्वा — साधनाभिषानमिदम् । विमुख्यति — विषिना त्यवति । निस्तरणनिक्ष्यणेयम् । छहरी — परम्परेति भद्रम् ॥१०४॥

> इत्याद्याचरदृब्धाया चर्मामृतपञ्जिकायां ज्ञानदीपिकापरसंज्ञायां सप्तमोऽज्यायः । अज्ञाञ्याये ग्रन्थप्रमाणं चहुर्याधकानि चस्वारिखतानि अंकतः ४६० ।

अवीचार, स्त्यक्रियाअपिपाति और ज्युपरत क्रिया निवर्ति । मुमुक्षुको आर्त और रौद्रको छोड़कर, धर्मध्यान और मुक्छध्यानका ही प्रीतिपूर्वक आङम्बन छेना चाहिए। इन्होंसे मुगतिकी प्राप्ति होती है। जो मुमुक्षु समीचीन ध्यान न करके भुभ कार्योंमें ही छगे रहते हैं, उनकी ओर उत्कण्ठा रखनेवाळी भी मुक्तिस्पी वधू चिरकाळ तक भी उन्हें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह तो एक मात्र आरमञ्जानसे ही प्राप्त होती है।

पंचास्तिकायमें कहा भी है—जो जीव वास्तवमें मोक्षके छिए उद्यत होते हुए तथा संयम और तपके अचिन्त्य भारको उठाते हुए भी परमवैराज्यकी मूमिका पर आरोहण करनेमें असमर्थ होता हुआ नौ पदार्थों और अरहन्त आदिमें हिस्सप परसमय प्रवृत्तिको स्यागनेमें असमर्थ होता है उसे साक्षात मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती ॥१०३॥

आते तपके विषयमें च्योतन आदि पाँच आराभनाओंका कथन करते हुए उसका फळ कहते हैं—

इन्द्रियों के विषयकी अभिछावा छोड़कर तथा द्रव्यहिंसा और सावहिंसाका भी सर्वया परित्याग करके जो साधु निर्भक तपमें स्थत होकर स्त्रीमें छीन होता हुआ दस तपकी चरम अवस्था ध्यानको प्राप्त होता है और खसी निर्मक तपमें छीन होनेसे स्त्यन्न हुए परमानन्दमें रमण करता हुआ प्राणोंको छोड़ता है वह साधु स्वर्गकोक और सनुध्यछोक्क सुखोंको भोगकर अर्थात् जीवन्युक्तिको प्राप्त करके परम युक्तिको प्राप्त करता है ॥१०४॥

विशेषार्य—तपके विषयमें भी पाँच आराधनाएँ कही हैं —ख्योतन, ख्यवन, निर्वहण, साधन और निस्तरण। विषयोंकी अभिकाषाको छोड़कर हिंसाको त्यागना उद्योतनको बतलाता है। निर्मल तपमें उद्यत होना, यह उद्यवनका क्यन है। उसीमें जीन होना, यह निर्वहणका सूचक है। उसको उन्नत करते हुए ज्यान तक पहुँचना, साधन है। उससे उत्यन्न हुए आनन्दमें मन्न होकर प्राणत्याग यह निस्तरणको कहता है।।१०४॥

इसप्रकार आशावर रचित घर्मास्तरमें अवसार धर्मास्त्रको सम्बद्धसुद चन्त्रिका नासक संस्कृत टीका तथा ज्ञानदीपिका नासक पंजिकाकी अनुसासिकी हिन्दी टीकार्से र रहसाराधनाविधान नासक ससस अध्याय पूर्व हुवा । अय तपसो विनयभावेनोपिक्षसं पडावस्यकानुष्ठानमासूत्रयति—
अयमहमनुमूतिरितिस्यविक्तिविषजत्त्रथेतिमतिष्विते ।
स्वात्मनि निःशङ्कमवस्थातुमथावस्यकं चरेत् वोद्य ॥१॥

अर्थ-स्वसंवेदनप्रत्यक्षेणास्त्रम्यमानः । विषजन्ती-संबच्छमाना । मृतिः-श्रद्धा । निःशङ्कं-स्वमण्या निश्वतं निविचतसुसं वा । सव मञ्जले अधिकारे वा ॥१॥

अब सातर्वे अध्यायमें (इल्लो. ७५) तपके विनय रूपसे स्केतित छह आवश्यकोंके अनुष्ठानका कथन करते हैं—

जो स्वसंवेदन प्रत्यक्षका आधार है और 'मैं' इस ब्ल्डेखसे जिसका अनुभव होता है कि 'यह मैं अनुभृति रूप हूँ' इस प्रकारका जो आत्मसंवेदन (स्वसंवेदन) है उसके साथ प्रक्रमेकरूपसे रिजी-मिजी 'तथा' इस प्रकारकी मित है। अर्थात् जिस मुद्ध क्वान वनरूपसे मेरा आत्मा अवस्थित है उसी रूपसे मैं उसका अनुभव करता हूँ। इस प्रकारकी मित अर्थात् अद्धाको 'तथा' इति मित जानना। उक्त प्रकारके स्वसंवेदनसे रिजी-मिजी इस अद्धासे युक्त आत्मामें निःशंक अवस्थानके लिए साधुको छह आवश्यक करना चाहिए। निःशंक शब्दके हो अर्थ हैं—जहाँ 'नि' अर्थात् निश्चत 'शं' अर्थात् सुख है वह निःशंक है। अथवा शंकासे सन्देहसे जो रहित है वह निःशंक है। अक्षणासे इसका अर्थ निश्चल होता है। अतः आत्म स्वरूपमें निश्चल अवस्थानके लिए साधुको छह आवश्यक करना चाहिए। 'अथ' शब्द मंगळवाची और अधिकारवाची है। यह बतळाया है कि यहाँसे आवश्यकका अधिकार है।।श।।

विशेषार्थ — छह आवश्यक पालनेका एकमात्र उद्देश है आत्मामें निश्चल स्थिति। चारित्र मात्रका यही उद्देश है और चारित्रका छक्षण भी आत्मस्थिति ही है। किन्तु आत्मामें स्थिर होनेके छिए सर्वप्रथम उसकी अनुमृतिमृलक श्रद्धा तो होनी चाहिए। उसीको उत्पर कहा है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयंको 'मैं' कहता है। इस मैं का आधार न शरीर है न इन्द्रियों हैं। युवेका शरीर और उसमें इन्द्रियों के होते हुए भी वह मैं नहीं कह सकता। अतः में का आधार वह वस्तु है जो मुदेमें से निकल गयी है। वही आत्मा है। स्वसंवेदन भी उसीको होता है। 'स्व'का अर्थात् अपना जो ज्ञान वह स्वसंवेदन है। तो इस स्वसंवेदन भरवक्षका अवलम्यन आत्मा है। 'मैं' से हम उसीका अनुभवन करते है। इसके साथ ही इस आत्मसंवेदनके साथमें यह श्रद्धा भी एकमेक हुई रहती है कि आत्माका जैसा ग्रुढ ज्ञान घनस्वरूप वतलाया है उसी प्रकारसे मैं अनुभव करता हूँ। इस तरह आत्माके द्वारा आत्मामें श्रद्धा और ज्ञानसे ऐसा एकपना रहता है कि उसमें मेद करना अक्य नहीं होता। ऐसी श्रद्धा और ज्ञानसे सम्यन्य आत्मामें स्थिर होनेके छिए ही मुनि छह आवश्यक कर्म करता है।।।।।

ş

88

स्य मुमुक्षोः वडावस्यककर्मनिर्माणसमर्थनायं चतुर्दशक्षिः पद्यैः स्यस्त्रशृद्धि विधत्ते । तत्र तावदात्मदेहा-न्तरज्ञानेन वैराग्येण चाभिभूततत्सामर्थ्यो विषयोपयोगो न कर्मबन्धाय प्रभवतीति दृष्टान्तावष्टम्भेनाचस्टे---

मन्त्रेणेष विषं मृत्य्वे मञ्जरत्या मदाय वा । न बन्धाय हतं ज्ञप्या न विरक्त्यार्थेसेवनम् ॥२॥

अरत्या-अप्रीत्या । मधु त्येव (?) वा इवार्षे । अर्थसेवनं-विषयोपमोगः ।

तक्तं च-

'जह विसमुपभुजंता विज्जापुरिसा दु ण मरणमुर्वेति । पोगारुकम्मस्युद्धं तह भुंजिद णेव बन्मए णाणी ॥ जह मज्जं पिवमाणो सरद्देगावेण मज्जिदि ण पुरिसो । वक्ववभोगे सरदो णाणी वि ण बन्झिदि तहेव ॥' [ सम्ब

दब्बुवभोगे अरदो णाणी वि ण बज्झदि तहेव ॥' [ समय प्रामृत, गा. १९५-१९६ ]

**अपि च**—

'भात्रीबाळाऽसतीनाथ पद्मिनीदळवारिवत् । दग्बरज्जुवदाभासाद् भुक्षन् राज्यं न प्रापमांक् ॥' [

1

मुमुक्षुओंके छह आवश्यक कर्मोंके निर्माणके समर्थनके छिए जीदह पद्योंके द्वारा स्थल-शुद्धि करते हुए, सर्वप्रथम दृष्टान्तके द्वारा यह वतलाते हैं कि शरीर और आत्माके भेदज्ञानसे तथा वैराग्यसे विषयोपभोगकी शक्ति दब जाती है अतः उससे कर्मबन्ध नहीं होता—

मन्त्रके द्वारा जिसकी मारनेकी शक्ति नष्ट कर दी गयी है वह विष मृत्युका कारण नहीं होता। अथवा जैसे मद्यविषयक अरुचिके साथ पिया गया सद्य सदकारक नहीं होता, उसी प्रकार शरीर और आस्माके भेदज्ञानके द्वारा अथवा वैराग्यके द्वारा विषयभोगकी कर्मबन्धन-

की शक्तिके कुण्ठित हो जानेपर विषयभोंग करनेपर सी कर्मबन्ध नहीं होता ॥श॥

विशेषार्थ-सम्यन्दृष्टिका वैषयिक सुखमें रागमाव नहीं होता। इसका कारण है सम्यान्शीन । यह सम्यान्शीन आत्माकी ऐसी परिणति है कि सम्यान्ष्टिकी सामान्य मनुष्योंकी तरह क्रिया मात्रमें अमिलापा नहीं होती। जैसे प्रत्येक प्राणीका अपने अनुसूत रोगमें बपेक्षामांव होता है कोई भी उसे पसन्द नहीं करता। उसी तरह सम्यग्दृष्टिका सब प्रकारके मोगोंमें चपेक्षामाव होता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जब किसीको यह ज्ञान हो जाता है कि यह मेरा नहीं है, पर है या पराया है तब वह परवस्तुकी अभिलाधा नहीं करता। अभिलाषाके विना भी पराधीनतावश यदि कोई अनुचित काम करना पहता है 'तो वह उस क्रियाका कर्ता नहीं होता। उसी तरह सम्यग्दृष्टि भी पूर्व संचित कर्मोंके उदयसे प्राप्त हुए इन्द्रियमोगोंको मोगता है तो भी तत्सम्बन्धी रागमाचका अमार्व होनेसे वह उसका मोक्ता नहीं होता। किन्तु मिध्यादृष्टि विषयोंका सेवन नहीं करते हुए भी रागमावके होनेसे विषयोंका सेवन करनेवाळा ही कहा जाता है। जैसे कोई ज्यापारी स्वयं कार्य न करके नौकरके द्वारा ज्यापार कराता है। इस तरह वह स्वयं कार्य न करते हुए भी उसका स्वामी होनेके कारण न्यापार सम्बन्धी हानि-लामका जिम्मेदार होता है। किन्त नौकर न्यापार करते हुए भी उसके हानि-लामका मालिक नहीं होता। यही स्थिति मिध्याद्धिट और सम्यग्दृष्टिकी है। मिध्यादृष्टि मालिक है और सम्यग्दृष्टि नौकरके रूपमें कार्य करता है, हानिसे उसे खेद नहीं होता और छामसे प्रसन्तता नहीं होती। यह स्वामित्वका अभाव भेद्विज्ञान होनेपर ही होता है। तथा इस ज्ञानके साथ ही विषयोंकी ओरसे सकचि हो जाती है उसे ही

तया-

'बन्धो बन्मिन येन येन निविडं निष्पादितो वस्तुना बाह्यार्थेकरतेः पुरा परिषतप्रज्ञात्मनः साम्प्रतम् । तत्तत्तिष्वनाय साधनमभूद्वैरायकाष्ठारमृशो दुर्बोधं हि तदन्यदेव विदुषामप्राकृतं कौश्रकम् ॥' [

] 11211

क्षय ज्ञानिनो विषयोपमोगः स्वरूपेण संप्रपि विश्विष्टकलामावात्रास्तीति वृष्टान्तेन वृद्ध्यति---

ज्ञो भुङ्जानोऽपि नो भुङ्क्ते विषयोस्तरफछात्ययात्। यथा परप्रकरणे नृत्यन्नपि न नृत्यति ॥३॥

क्ष:—सात्पक्षानोपयुक्तः पुमान् । भुद्धानः—वेष्टामात्रेणानुगवन् । नो भुङ्को—उपयोगवैमुख्याभानुः भवति । तत्पत्रः—वृद्धिपूर्वकरागादिकनितकर्भवन्योऽबाह्मेव कोके रकाध्यतमो बस्येदृत् कत्याणप्रवृत्तिरित्या-भिमानिकरदानुविद्धप्रीत्यनुवन्यस्य । परप्रकरणे—विवाहादिपर्वणि ।

विरागमाव कहते हैं। उत्पर प्रन्यकारने जो दो दृष्टान्त दिये हैं। दे ही दृष्टान्त आचार्य कुन्द-कुन्दने समयसारमें दिये हैं। कहा है-जैसे कोई वैस विष खाकर मी सफल विद्याके द्वारा विवकी सारण शक्ति नष्ट कर देनेसे मरता नहीं है, वैसे ही अझानियोंके रागादिका सद्भाव होनेसे जो पुत्राल कर्मका चदय बन्धका कारण होता है, उसीको भोगता हुआ भी ज्ञानी ज्ञानकी अव्यर्थ शक्तिके द्वारा रागादि मार्वोका अमाव होनेसे कर्मके उदयकी नवीन बन्ध कारक शक्तिको रोक देता है। इसिंछए उसके नवीन कर्मवन्ध नहीं होता। तथा नैसे कोई पुरुष सदिराके प्रति तीज अरुचि होनेसे सदिरापान करके सी सतवाळा नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी भी रागादि भावोंका अमाव होनेसे सब द्रव्योंके मोगमें तीव्र विराग मावके कारण विषयोंको मोगता हुआ भी कर्मोंसे नहीं वंचता। यह शंका हो सकती है कि जब सन्यन्दृष्टि जीव विषयोंको भोगता है और जो उसे प्रिय होता है उसे वह चाहता भी है तब कैसे उसे विषयोंकी अभिकाषा नहीं है ? यह अंका चित्र है इसका कारण है उसका अभी जयन्य पदमें रहना, और इस जयन्य पदका कारण है चारित्र मोहनीय कर्मका उदय। चारित्र मोहके उदयसे जीव इन्द्रियोंके विषयोंमें रत होता है और यदि वह न हो तो वह मुद्ध बीतराग होता है। किन्त दर्शनमोहका चर्य न होनेसे यद्यपि वह मोगोंकी इच्छा नहीं करता तथापि चारित्रमोहका उदय होनेसे मोगकी क्रिया जनरदस्ती होती है। परन्त केवल क्रियाको देखकर उसकी विरागवामें सन्देह करना रचित नहीं है। क्योंकि जैसे न चाहते हुए भी संसारके जीवोंको गरीवी आदिका कह भोगना पहता है; वैसे ही कमेंसे पीडित ज्ञानीको भी न चाहते हुए भी भोग मोगना पहता है। अतः सम्यख्टा जीव मोगोंका सेवन करते हुए भी उनका सेवक नहीं है क्योंकि विना इच्छाके किया गया कर्स विरागीके रागका कारण नहीं होता ! ( पद्भाष्यायी, उत्तरार्द्ध २५१ आदि रुखेक ) ॥२॥

ज्ञानीका विषयोगमोग स्वरूपसे सत् होते हुए मी विशिष्ट फलका अमाव होनेसे

नहीं है, यह वृष्टान्त हारा दृढ करते हैं-

जैसे दूसरेके विवाह आदि उत्सवमें बळात नाचनेके ळिप पकड़ िळ्या गया व्यक्ति नाचते हुए भी नहीं नाचता, वैसे ही ज्ञानी विषयोंको सोगता हुआ भी नहीं सोगता; क्योंकि विषयोपसोगके फळसे वह रहित हैं ॥३॥ ŧ

٩

रक्तं च—

'सेवंतो वि ण सेवइ असेवमाणो वि सेवओ को वि । पगरणचेट्ठा कस्स वि ण य पायरणोत्ति सो होई ॥' [ समयप्रा., गा. १९७ ] ॥३॥

षय ज्ञान्यज्ञातिनोः कर्मबन्धं विश्विनष्टि--

्र ताबुद्धिपूर्वा रागाचा जयन्यज्ञानिनोऽपि हि । बन्धायालं तथा बुद्धिपूर्वा अज्ञानिनो यथा ॥४॥

तथा---तेन अवश्यभोक्तव्यसुखदुःखफळत्वव्यणेन प्रकारेण । यथाह---'रागद्वेषकृताभ्यां......ताभ्यामेवेष्यते मोक्षः' ॥४॥

विशेषार्थ—विषय भोगंका फल है बुद्धिपूर्वक रागादिसे होनेवाला कर्मवन्य। परद्रव्यको भोगते हुए जीवके सुखरूप या दुःखरूप माव नियमसे होते हैं। इस मावका वेदन
करते समय मिण्यादृष्टिके रागादिभाव होनेसे नवीन कर्मवन्य अवश्य होता है। अतः कर्मके
उद्यको भोगते हुए जो पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा होती है वह वस्तुतः निर्जरा नहीं है क्योंकि
इस निर्जराके साथ नवीन कर्मवन्य होता है। क्योंकि मिण्यादृष्टि विषय सेवन करते हुए
ऐसा अनुमव करता है कि आज मै धन्य हूँ जो इस तरहके उत्कृष्ट भोगोंको भोग रहा हूँ।
किन्तु सम्यवृष्टि ज्ञानीके पर द्रव्यको भोगते हुए भी रागादि मार्वोका अभाव होनेसे नवीन
कर्मवन्य नहीं होता केवल निर्जरा ही होती है। कहा है—'कोई तो विषयोंको सेवन करता
हुआ भी नहीं सेवन करता है। और कोई नहीं सेवन करता हुआ भी सेवक होता है। जैसे
किसी पुरुषके किसी कार्यको करनेकी चेष्टा तो है अर्थात् स्वयं नहीं करते हुए भी किसीक
करानेसे करता है वह इस कार्यका स्वामी नहीं होता। ऐसी ही ज्ञानीकी भी स्थिति होती
है। यहाँ ज्ञानीसे आशय है आरमजानमें उपयुक्त न्यक्ति।।।।।

ज्ञानी और अज्ञानीके कर्मबन्धमें विशेषता बतलाते है-

जैसे अज्ञानीके बुद्धिपूर्वक रागादि माव बन्धके कारण होते हैं उस तरह मध्यमज्ञानी और उत्कृष्ट ज्ञानीकी तो बात ही क्या, जवन्यज्ञानी अर्थात् होन ज्ञानवाछे ज्ञानीके मी अबुद्धिपूर्वक रागादि माव बन्धके कारण नहीं होते ॥४॥

विशेषार्थं — ज्ञानीके निचली दशामें अबुद्धिपूर्वक रागादि भाव होते हैं। पं. आशाधर जीने अबुद्धिका अर्थ किया है आत्मदृष्टि। अर्थात् आत्मदृष्टि पूर्वक होनेवाले भावको अबुद्धि पूर्वक मान कहते हैं। समयसार गाथा १७२ की आत्म स्थातिमें आचार्य अमृतचन्द्रजीने लिखा है— 'जो निश्चयसे ज्ञानी है वह बुद्धिपूर्वक राग्रहेष मोहरूप आस्न मानका अभाव होनेसे निरासन ही है। किन्तु इतना विशेष है कि वह ज्ञानी मी जनतक ज्ञानको सर्वोत्स्र रूपसे देखने-जानने और आचरण करनेमें असमर्थ होता है और जघन्यरूपसे ही ज्ञान (आत्मा) को देखता है, जानता है, आचरण करता है तनतक उसके भी अनुमानसे अबुद्धि पूर्वक कर्ममल कलकका सद्धाव ज्ञान होता है क्योंकि यदि ऐसा न होता तो उस ज्ञानीके ज्ञानका जघन्य मान होना समन नहीं था। अतः उसके पौद्रगिकक कर्मका बन्ध होता

तत्त्वज्ञानकृताम्या ताम्यामेवेष्यते मोक्षः ॥'—बाल्मानुषा. १०८ रूको. 🗸

१.। रागद्देशकृताभ्या जन्तोर्बन्धः प्रवृत्त्यवृत्तिस्थाम् ।

है। दसी बातको आचार्यने कलझ द्वारा भी कहा है-अर्थात् आत्मा जब झानी होता है तब अपने बुद्धि पूर्वक समस्त रागको स्वयं ही सम्यवत्वकी क्रपत्तिके कालसे छेकर निरन्तर छोड़ता है। और अबुद्धिपूर्वक रागको जीतनेके छिए वारम्बार अपनी शुद्ध चैतन्यरूप शक्तिका स्वातुभव प्रत्यक्षरूपसे अनुभवन करता है। इसका आशय है कि ज्ञानी होते ही जब सब रागको हेय जाना तो बुद्धिपूर्वक रागका तो परित्याग कर दिया। रहा, अबुद्धिपूर्वक राग, उसके सेटनेका प्रयत्न करता है। इस कठशकी न्याख्या करते हुए पं. राजमल्डजीने लिखा है-'मावार्थ इस प्रकार है-सिध्यात्व रागद्वेष रूप जो जीवके अग्नुद्ध चेतना रूप विभाव परिणास, वे दो प्रकारके हैं-एक परिणास बुद्धिपूर्वक है, एक परिणास अबुद्धिपूर्वक है। वृद्धिपूर्वक कहनेपर जो परिणास सनके द्वारा प्रवर्तते हैं, वाह्य विषयके आघारसे प्रवर्तते है। प्रवर्तते हुए वह जीव आप भी जानता है कि मेरा परिणाम इस रूप है। तथा अन्य जीव भी अनुमान करके जानते हैं जो इस जीवके ऐसे परिणाम हैं। ऐसा परिणाम बुद्धिपूर्वक कहा जाता है। सो ऐसे परिणासको सम्यग्दृष्टि जीव मेट सकता है क्योंकि ऐसा परिणाम जीवकी जानकारीमें है। अनुद्धिपूर्वक परिणाम कहनेपर पाँच इन्द्रिय और सनके ज्यापारके विना ही मोहकर्मके उदयका निमित्त पाकर मोह रागद्वेषरूप अशुद्ध विभाव परिणामरूप आप स्वयं जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशोंमें परिणयता है सो ऐसा परिणयन जीवकी जानकारीमें नहीं है और जीवके सहाराका भी नहीं है। इसलिए जिस किसी प्रकार मेटा जाता नहीं है। अतएव ऐसे परिणामके मेटनेके लिए निरन्तरपने शुद्धस्वरूपको अनुभवता है। सम्यग्दृष्टि जीव निरास्नव है।' आशय यह है कि बन्यके करनेवाछे तो जीवके राग-द्वेष-मोहरूप भाव हैं। जब मिध्यात्व आदिका उदय होता है तब जीवका राग-द्वेव-मोहरूप जैसा माव होता है उसके अनुसार आगामी वन्य होता है। और जब सम्याद्धि होता है तव यवि मिथ्यात्वकी सत्ताका ही नाश हो जाता है तो उसके साथ अनन्तानुबन्धी कषाय तथा उस सम्बन्धी अविरित और योगभाव भी तच्ट हो जाते है और तब उस सम्बन्धी राग ह्रेष-मोह मी जीवके नहीं होते। तथा सिध्यात्व अनन्तानुबन्धीका आगासी वन्ध भी नहीं होता और यदि मिध्यात्वका उपशम ही होता है तो वह सत्तामें रहता है। किन्तु सत्ताका द्रव्य चद्यके विना वन्यका कारण नहीं है। और जो अविरत सन्यग्दृष्टि आदि गणस्थानोंकी परिपाटीमें चारित्रमोहके बद्यको छेकर बन्ध कहा है बसे यहाँ बन्धमें नहीं रीना है क्योंकि ज्ञानी-अज्ञानीका सेव है। जवतक कर्मके चदयमें कर्मका स्वासीपना रखकर परिणमन करता है तबतक ही कर्मका कर्ता कहा है। परके निमित्तसे परिणमन करे और उसका मात्र झाता-इंड्टा रहे तव झानी ही है, कर्ता नहीं है। ऐसी अपेक्षासे सम्यग्ट्डिट होनेपर चारित्रमोहके उदयरूप परिणामके होते हुए भी ज्ञानी ही कहा है। जबतक सिध्यात्व-का उदय है तवतक उस सम्बन्धी रागद्वेष-सोहरूप परिणाम होनेसे अज्ञानी कहा है। ऐसे झानी और अज्ञानीका भेद समझना चाहिए। इसीसे बन्च और अवन्यका भेद सफ्ट होता है। कहा भी है—'राग और द्वेषसे की गयी प्रवृत्ति और निवृत्तिसे जीवके बन्ध होता है और तत्त्वज्ञानपूर्व क की गयी रुसी प्रवृत्ति और निवृत्तिसे मोस होता है ॥॥।

 <sup>&#</sup>x27;संन्यस्पिनजवृद्धिपूर्वमिनछं रामं समग्रं स्वयं, वारम्वारमबुद्धिपूर्वमित तं भेतुं स्वर्शानत स्पृश्चन् ।'

ş

٩

अथानादिसँतस्या प्रवर्तमानमात्मनः प्रमादाचरणमनुशोचति--

मत्त्रभुत्य परेहमित्यवगमावाजन्म रज्यन् द्विषन् प्राङ्मिय्यात्वमुखैरचतुर्भिरपि तत्कर्माष्टमा बन्धयन् । मूर्तेभूतमृहं तदुद्भवभवेभविरसंचिन्मये-

योंकं योजिमहाद्य यावदसदं ही मां न कात्वासदम् ॥५॥

मत्—मत्तिवचनमत्कारमात्रस्वमावादारमतः । प्रच्युत्य—पराङ्गुखीमूर्य । प्राङ्मिथ्यात्वमुखै:—
पूर्वोगात्तिम्यात्वासंयमकपाययोपैः । चतुर्मिः, प्रमादस्माविरतावन्तर्मावात् । आत्मा प्रमुच्यते । अत्र कर्तरि
सृतीया । एकं च—

'सामण्णपच्चया खलु चदुरो भण्णंति वंघकत्तारो । मिच्छत्तं अविरसणं कसाय जोगा य वोद्धव्या ॥' [ समयप्रा. १०९ गा. ]

व्यपि इत्यदि । प्रतिसमयमायुर्वेचं ज्ञानावरणादिसस्विषं कर्म कदाचिदष्टप्रकारमपीत्यर्थः । मूर्ते:—१२ इत्यरूपत्यात् पौद्गिलिकः । भावै:—भाविम्यात्वरायादितिः । असंचिन्मयोः—परार्थक्षेत्रसक्षृत्यस्त्रनाज्ञान-मपैः । योजं योजं—परिचम्य परिणम्य । असदं—अवसादमगममहम् । आसदं—आपमहत् ॥१॥

अनादिकाल्से जो आत्माका प्रमादलनित आचरण चला आता है उसपर सेर् प्रकट करते हैं—

वड़ा खेर है कि चेतनाका चमरकार मात्र स्त्रभाववाछे अपने आत्मासे विमुख होकर और शरीरादिकमें 'यह मैं हूँ' ऐसा निक्षय करके अनाहिकाछसे इप्ट विषयोंसे राग और अनिष्ट विषयोंसे देश करता आया हूँ। और इसीसे पूर्वबद्ध मिध्यात्व असंयम क्षाय और योगरूप चार पीद्गिलक मार्वोंके द्वारा आठ प्रकारके उन प्रसिद्ध ज्ञानावरणादि रूप पौद्गिलक कर्मोंका वन्य करता आया हूँ। तथा उन मूर्व कर्मोंके उदयसे उत्पन्न होनेवाछे अज्ञानभय मिध्यात्व रागादि मावरूप परिणमन कर-करके इस संसारमें आज तक कच्छ उठा रहा हूँ॥ ।।।।

विशेषार्थ — जीव अनादिकाल्से अपनी मूळके कारण इस संसारमें हु:ख वठाता है। अपने चैतन्य स्वभावको भूळकर शरीरादिको ही 'यह मैं हूँ' ऐसा मानता है। जो वस्तुएँ क्से रुचती हैं एनसे राग करता है जो नहीं रुचतीं उनसे द्वेष करता है। ये रागद्देप ही नवीन कर्मयन्यमें निमित्त होते हैं। कहा है — आत्मा संसार अवस्थामें अपने चैतन्य स्वमाक को लोड़े विना ही अनादि वन्यनके द्वारा वद्ध होनेसे अनादि मोह-राग-द्रेपरूप अगुद्ध माक से परिणमित होता है। वह जव वहाँ मोहरूप, रागरूप और द्वेषरूप अपने भावको करता है उसी समय वहाँ उसी मावको निमित्त वनाकर जीवके प्रदेशोंमें परस्पर अवगाह रूपसे प्रविष्ट हुए पुद्गल स्वभावसे ही कर्मपनेको प्राप्त होते हैं। अर्थान जहाँ आत्मा रहता है वहाँ कर्मवर्गणाके योग्य पुद्गल पहलेसे ही रहते हैं और आत्माके विश्वास्य रागादिरूप परिणामोंको निमित्त वनाकर स्वयं ही कर्मरूपसे परिणमन करते हैं। उन्हें कोई जवरदस्ती नहीं परिणमाता। प्रवृत्त होता है कि जीवके जो राग-द्वेपरूप साव होते हैं क्या वे स्वयं होते हैं

 <sup>&#</sup>x27;अत्ता कुणदि समार्व तत्य गदा पोगाला समाविद्य । गन्छित कम्ममावे बण्योणागाहमवनाता ॥' पञ्चाहितकाय ६५ गा.

Ę

क्षयानेदिविज्ञानामाबाद् व्यवहारादेव परं प्रत्यात्मनः कर्तृत्वमोवतृत्वे परसार्यंतदः ज्ञातृत्वमात्रमनुचिन्त्य भेदविज्ञानाच्छुद्धस्वारयानुभूतये प्रयत्नं प्रतिचाचीते—

स्वान्यावप्रतियन् स्वलक्षणकलानैयत्यतोऽस्वेऽहिम-त्येक्याध्यासकृतेः परस्य पुरुषः कर्ता परार्थस्य च । भोक्ता नित्यमहंतयानुभवनान्ज्ञातेव चार्थात्तयो-स्तत्स्वान्यप्रविभागवोधवलतः बुद्धात्मसिद्धच्ये यते ॥६॥

था उनका निमित्त कारण है। इसके उत्तरमें कहा है-निक्षयसे अपने चैतन्य स्वरूप रागादि परिणामोंसे स्वयं ही परिणमन करते हुए आत्माके पौदुगलिक कर्म निमित्त मात्र होते हैं। खर्यात रागादिका निमित्त पाकर आत्माके प्रदेशोंके साथ बंघे पौद्रगळिक कर्मोंके निमित्त-से यह आत्मा अपनेको मूलकर अनेक प्रकारके विभावक्य परिणमन करता है और इन विमावसावोंके निमित्तसे पुद्गाल कर्मोंमें ऐसी क्रक्ति होती है जिससे बेतन आत्मा विपरीत रूप परिणमन करता है। इस तरह दृज्यकर्मसे मानकर्म और मानकर्मसे दृज्यकर्म होते हैं। इसीका नाम संसार है। बन्धके कारण तत्त्वार्थ सूत्रमें पाँच कहे हैं-सिध्यात्व, अविरित, प्रमाद, क्याय, योग । किन्तु समयसारमें प्रमादका अन्तर्भाव अविरितमें करनेसे चार ही कारण कहे हैं। मिध्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये चारों द्रव्य प्रत्यय और भाव-प्रत्ययके भेदसे दो-दो प्रकारके होते हैं। भावप्रत्यय अर्थात् चेतनाके विकार और द्रव्यप्रत्यय अर्थात् जड पुद्रगलके विकार । पुद्रगल कर्मका कर्ता निश्चयसे पुद्रगल द्रव्य ही होता है उसीके मेद मिथ्यात्व. अविरति. कवाय और योग हैं। जो पुरुगळके परिणाम हैं दे ज्ञाना-वरण आदि पुद्गलोंके आनेमें निमित्त हैं। तथा उनके भी निमित्त हैं राग-द्रेष-मोहरूप आत्म परिणाम । अतः आस्रवके निमित्तमें सी निमित्त होनेसे राग-द्वेष सोह ही बन्धके कारण हैं। सारांश यह है कि ज्ञानावरणादि कर्मोंके आनेका कारण तो मिध्यात्व आदि कर्मके उटयहप पुद्गलके परिणाम हैं और उन कर्मोंके आनेके निमित्तका भी निमित्त राग द्वेष मोह रूप परिणाम हैं जो चेवनके ही विकार हैं और जीवकी अज्ञान अवस्थामें होते हैं। इस प्रकार भात्मा ही भात्माको बॉधकर दुःख च्ठाता है ॥५॥

कारों कहते हैं कि मेदिविक्षान होनेसे पहछे यह जीव अपनेको परका कर्ता और मोक्ता मानता है। किन्तु यह कर्त्त्व और भोक्तृत्व व्यवहारसे ही है परमार्थसे आत्मा केवळ ज्ञातामात्र है, ऐसा विचारकर मेदिवज्ञानसे शुद्ध स्वात्माकी अनुभूतिके लिए प्रयत्न करनेकी प्रविज्ञा करते हैं—

जीव और अजीवका स्वरूप सिज-भिन्न प्रतिनियत है। उसको न जानकर अर्थात् अपने-अपने सुनिश्चित स्वरूपके द्वारा जीव और अजीवको न जानकर, अजीवमें 'यह में हूं' इस प्रकारके एकत्वका आरोप करनेसे आत्मा परका कर्ता और कर्मीद फलका मोका प्रतीत होता है। किन्तु परमार्थसे सर्वदा 'मैं' इस प्रकारका ज्ञान होनेसे जीव कर्म और कर्मफलका ज्ञाता ही है। अतः जीव और अजीवके मेदज्ञानके वलसे मैं निर्मल अपनी आत्माकी प्राप्तिके लिए ही प्रयत्न करनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ ॥६॥

 <sup>&#</sup>x27;परिण्ममानस्य नितिस्वदारमकै. स्वयमिप स्वकैयाँवै. । मविति हि निमित्तमात्रं पौद्गिलिकं कर्म तस्यापि' ॥—पुरुषार्थं, १३ ।

Ę

स्वान्यौ--श्रात्मानात्मानौ । अप्रतियन्-प्रतीतिविषयावकूर्वन् । स्वेत्यादि-प्रतिनियतस्वरूप-विशेषनियमातः । अस्वे---परस्मिन् धरीरादौ । परस्य--कमदिः । परार्थस्य--कमदिकलस्य । अर्थात--३ परमार्थतः। यथाह-

> 'मात्कर्तारममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्याहैताः, कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा मेदावबोधादधः। कथ्वै तुद्धतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं पश्यन्त च्युतकर्मभावमचलं ज्ञातारमेकं परम् ॥ [ समय., कलक, २०५ ]

स्वान्येत्पादि-अन्यच्छरीरमन्योऽहमित्यादिमेदश्चानावष्टम्मात ॥६॥

विशेषार्थ-जीव और अजीव दोनों ही अनादिकालसे एक क्षेत्रावगाह संयोगरूप मिले हुए हैं। और अनादिसे ही जीव और पुद्गळके संयोगसे अनेक विकार सहित अव-स्थाएँ हो रही हैं। किन्त यहि परमार्थसे देखा जाये तो न तो जीव अपने चैतन्य स्वभावको छोड़ता है और न पुद्गल अपने जड़पने और मृतिक्पनेको छोड़ता है। परन्तु जो परमार्थको नहीं जानते वे जीव और पदगढ़के संयोगसे होनेवाड़े मानोंको ही जीव जानते हैं। जैसे मृर्तिक पौद्गालिक कर्म के सम्बन्धसे जीवको मृर्तिक कहा जाता है। यह कथन व्यवहारसे है निश्चयसे जीवमें रूप, रस, गन्ध आदि नहीं हैं ये तो पूदगळके गुण हैं। इन गुणोंका पुद्गाढके साथ ही तादात्न्य सम्बन्ध है, जीवके साथ नहीं। यदि जीवको भी रूपादि गुण-वाला माना जाये तो वह भी पुद्रगल कहलायेगा, जीव नहीं। सारांश यह है कि प्रत्येक इन्यके अपने-अपने परिणाम सिन्न-सिन्न होते हैं। कोई भी दव्य अपने परिणासको छोडकर अन्य द्रव्यके परिणामको नहीं अपनाता। प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने परिणामका कर्ता होता है और वह परिणाम उसका कर्म है। अतः जीव अपने परिणामोंका कर्ता है और उसके परिणाम उसके कर्म है। इसी तरह अजीव अपने परिणामोंका कर्ता है और उसके परिणाम उसके कर्म हैं। अतः जीव और अजीवमें कार्यकारणमाव नहीं है। और इसिछए जीव परज्ञ्यका कर्ता नहीं है। फिर भी उसके कर्मबन्ध होता है यह अज्ञानकी ही महिमा है। किन्तु जैनमतमें सांख्यमतकी तरह जीव सर्वथा अकृती नहीं है। सांख्यमतमें प्रकृतिको ही पकान्तवः कर्ता माना जाता है। उस तरह जैनमत नहीं मानता। समयसारकळशमें कहा है-अर्हत्के अनुयायी जैन भी आत्माको सांख्य मतवालोंकी तरह सर्वथा अकर्ता मत मानो । भेद-ज्ञान होनेसे पूर्व सदा कर्ता मानो । किन्तु सेदज्ञान होनेके पश्चात् उन्नत ज्ञानसन्दिरमें स्थिर इस आत्माको नियमसे कर्तापनेसे रहित अचल एक झाता ही स्वयं प्रत्यक्ष देखो ।

आशय यह है कि सांख्यमत पुरुषको सर्वया अकर्ता सानता है और जह प्रकृतिकों कर्ता मानवा है। ऐसा माननेसे पुरुषके संसारके अमावका प्रसंग आता है। और जड़ प्रकृति-को संसार सम्मव नहीं है क्योंकि वह सुख-दु खका संवेदन नहीं कर सकती। यदि जैन भी ऐसा मानते हैं कि कमें ही जीवको अझानी करता है क्योंकि ज्ञानावरणके उदयके विना अज्ञान भाव नहीं होता, कर्म ही आत्माको ज्ञानी करता है। क्योंकि ज्ञानावरणके स्रयोपशसके बिना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती। कर्म ही खात्माको सुळाता है क्योंकि निद्रा नामक कर्मके षद्य बिना निद्राकी प्राप्ति नहीं होती। कर्म ही आत्माको जगाता है क्योंकि निद्रा नामक कर्मके क्षयोपशमके विना जागना सम्मव नहीं है। कर्म ही आत्माको दुःखी और सुखी करता है क्योंकि असाता वेदनीय और साता वेदनीय कर्मके दरयके बिना दु:ख-सुख नहीं होता।

3

Ę

अयात्मनः सम्यन्दर्शनरूपवामनुसंघते—

यदि रञ्जोत्कीर्णेकज्ञायकभावस्यभावभारमानम् । रागादिभ्यः सम्यग्विविषय पत्र्यामि सुदुगस्मि ॥७॥

टब्ह्रोत्कीर्णः—निववलयुव्यवताकारः । एकः—कर्तृत्वमोवतृत्वरहितः । रागादिभ्यः—रागद्वेष-मोहक्रोषमानमायाकोमकर्मनोकर्म-मनोवचनकायेन्द्रियेम्यः ॥७॥

वय रागाविष्यः स्वात्मनो विगक्तृत्वं समर्वग्वे— वानं जानस्या सानमेव रागो रजस्या । राग एवास्ति न स्वन्यसच्चिद्वायोऽस्म्यचित् कृषम् ॥८॥

कर्म ही आत्माको मिध्यादृष्टि करता है क्योंकि मिध्यात्व कर्मके उद्यके विना मिध्यात्वकी प्राप्ति नहीं होती। कर्म ही आत्माको असंयमी करता है क्योंकि चारित्रमोहके उद्यके विना असंयम नहीं होता। इस प्रकार सभी वार्ते कर्म करता है और आत्मा एकान्तसे अकर्ता है। ऐसा माननेवाले जैन भी सांख्यकी तरह ही मिध्यादृष्टि है। अतः जैनोंको सांख्योंकी तरह आत्माको सर्वथा अकर्ता नहीं मानना चाहिए। किन्तु नहीं तक स्व और परका मेदझान न हो वहाँ तक तो आत्माको रागादिक्य भावकर्मोंका कर्ता मानो और मेदिवज्ञान होनेके पश्चान समस्त कर्दात्व मानसे रहित एक झाता ही मानो। इस तरह एक ही आत्मामें विवक्षावश कर्ता-अकर्ता होनों मान सिद्ध होते हैं॥।।।

जागे आत्माको सम्यग्दर्शन स्वरूपका अनुमव कराते हैं-

सन्यक् रूपसे राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, छोस, कर्म, नोकर्म, सन, वचन, काय, इन्द्रियसे मिन्न कर्के टॉकीसे उकेरे गयेके समान कर्ट्स, मोक्ट्रत्वसे रहित एक ज्ञायक

स्वभाव आत्माका यवि मैं अनुमव करता हूं तो मै सम्यन्दर्शन स्वरूप हूं ॥॥।

विश्लेवार्थ — अपनी सभी स्वामाविक और नैमित्तिक अवस्थाओं में ज्याप्त वह आत्मा शुद्धनयसे एक ज्ञायक मात्र है उसको रागाहि भावोंसे मन, वचन, काय, और इन्द्रियोंसे भिन्न करके अर्थात् ये में नहीं हूं न ये मेरे हैं में तो एक कर्त्व सोस्ट्रत्वसे रहित ज्ञाता मात्र हूं ऐसा अनुभवन करना ही सम्यग्दर्शन है। इसमें सातों तन्त्वोंका श्रद्धान समाविष्ट है न्योंकि सात तन्त्वोंके श्रद्धानके विना स्व और परका सम्यक् श्रद्धान नहीं होता। विसके सच्चा आपा परका श्रद्धान व आत्माका श्रद्धान होता है इसके सातों तन्त्वोंका श्रद्धान होता ही है और जिसके सच्चा सातों तन्त्वोंका श्रद्धान होता है इसके आपा परका और आत्माका श्रद्धान होता ही है। इसिए आस्वाविके साथ आपा परका व आत्माका श्रद्धान करना ही योग्य है। सातों तन्त्वार्थोंके श्रद्धानसे रागावि मिटानेके छिए परह्रव्योंको मिन्न माना है। या अपने आत्माको साता है उभी प्रयोजनकी सिद्धि होती है। ऐसा करनेसे यदि चक्त प्रकारसे आत्मानुम्र्ति होती है तो वह अपनेको सम्यग्द्र्यन्व आत्माच एप आत्माका अनुमवस्य सम्यग्द्र्यन आत्माचे मिन्न पदार्थ नहीं है। आत्माका हो परिणाम है। अतः जो सम्यग्दर्शन है वह आत्मा ही है, अन्य नहीं है। आ

आगे रागादिसे अपने आत्माकी मिन्नताका समर्थन करते हैं---

क्रानका स्वमाव जानना है जतः स्व और परका अवसासक स्वमाव वाला होनेसे क्रान क्रान ही है, जान रागरून नहीं है। तथा इष्ट विषयमें प्रीति उत्पन्न करनेवाला होनेसे राग राग ही है ज्ञान रूप नहीं है। इसलिए स्व और परका अवसासक स्वमाव चित्स्वरूप 8

१२

जानत्त्वा-स्वपरावमासकस्पतवा । चित्-चिद्रूपोऋं स्वपरावमासकज्ञानस्वमावत्वात् । अचित्-परस्वरूपसंचेतनशून्यत्वादचेतनः । कथम् । उपळक्षणमेतत् । तेन द्वेपादिस्योऽस्येवमात्मा विवेच्यः ॥८॥

एतदेव स्पष्टियतुं दिह्मात्रमाह— नान्तरं वाङ्मनोऽप्यस्मि कि पुनर्वाह्यसङ्गगीः । तत कोऽङ्कसंगजेष्वेष्यभ्रमो मेऽङ्काङ्गजादिषु ॥९॥

वाड्मनः—याक् च मनक्वेति समाहारः। गणकृतस्यानित्यत्यान्न समासान्तः। अङ्गगीः—देह-वाचम् ॥९॥

क्षयात्मनोऽष्टाङ्गदृष्टिरूपतामाचप्टे--

यत्कस्मादिष नो विमेति न किमप्याशंसति क्राप्युप-क्रोशं नाथयते न मुह्यति निजाः पुष्णाति शक्तोः सदा । भार्गान्न ब्यवतेऽञ्जसा शिवपर्य स्वात्मानमालोकते माहात्म्यं स्वमभिब्यनक्ति च तदस्म्यब्टाङ्गसदृशंनम् ॥१०॥

कस्मादपि—इहपरकोकादेः । निःशक्कितोवितरियम् । एवं क्रमेणोत्तरवावर्वैनि.कांक्षितत्वादीनि सप्त क्रेयानि । आशंसति—काङ्क्षति । क्वापि—जुनुष्स्ये द्रव्ये आवे वा । उपक्रोशं—जुनुष्सां, विचिकित्सा-

मैं स्वसंविदित होनेपर भी परके स्वरूपको जाननेमें अशक्त होनेसे अचित् राग रूप कैसे

हो सकता हूँ ॥८॥

विशेषार्थं — ज्ञान आत्माका स्वामाविक गुण है। किन्तु राग, द्वेष आदि वैमाविक अवस्थार्य हैं अतः न ज्ञान राग है और न राग ज्ञान है। ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है फिन्तु रागका स्वसंवेदन तो होता है परन्तु उसमें परस्वरूपका वेदन नहीं होता अतः वह अचित् है और ज्ञान चिद्रप है। जो स्थिति रागकी है वही द्वेष, मोह क्रोधादिकी है।।८॥

इसीको और भी सफ्ट करते हैं-

वचन और मन आन्तरिक हैं, वचन अन्तर्जल्प रूप है मन विकल्प है। जब मैं आन्तरिक वचन रूप और मन रूप नहीं हूँ तब बाह्य शरीर रूप और द्रव्य वचन रूप तो मैं कैसे हो सकता हूँ। ऐसी स्थितिमें हे अंग! केवल शरीरके संसर्ग मात्रसे उत्पन्न हुए प्रत्रादिकमें एकत्वका अस कैसे हो सकता है।।।।

विशेषार्थे—यहाँ मन, बचन, कार्य और की-पुत्रादिक से भिन्नता बतलायी है। माब बचन ओर भावमन तो आन्तरिक हैं जब उनसे ही आत्मा भिन्न है तब शरीर और दृश्य बचनकी तो बात ही क्या है वे तो स्पष्ट ही पौद्गलिक हैं। और जब शरीर से ही मैं भिन्न हूँ तो जो शरीर के सम्बन्ध मात्रसे पैदा हुए पुत्रादि हैं उनसे भिन्न होने में तो सन्देह है ही नहीं। इस तरह मैं इन सबसे भिन्न हूँ ॥९॥

आगे आत्माको अष्टांग सम्यग्दर्भन रूप वतलाते है-

जो किसीसे भी नहीं हरता, इस छोक और परहोकमें कुछ भी आकांक्षा नहीं करता, किसीसे भी ग्छानि नहीं करता, न किसी देवतामास आदिमें मुग्व होता है, सदा अपनी इक्तियोंको पुष्ट करता है, रत्नत्रयरूप मार्गसे कभी विचित्रत नहीं होता, और परमार्थसे मोक्षके मार्ग निज आत्मस्वरूपका ही अवछोकन किया करता है तथा जो सदा आत्मीय अचिन्त्य शक्ति विशेषको प्रकाशित किया करता है वह अष्टांग सम्यग्दर्शन मैं ही हूं ॥१०॥

, 3

मित्यर्थः । न मुद्यंति 'स्वापि' इत्यनुनृत्या देवतामासादौ न विपर्येति । निजाः—कर्मसंवरणनिजैरण-मोक्षणा-म्युदयप्रापणवुर्गतिनिवारणाविलक्षणाः ॥१०॥

वय झात्मनो ज्ञानविषयरत्यादिपरिणाँत परामुक्षति-

सत्यान्यात्माज्ञीरनुभाव्यानीयन्ति चैव यावदिवम् । ज्ञानं तदिहास्मि रतः संतुष्टः संततं तृप्तः ॥११॥

विज्ञेषार्थ-सम्यग्दर्जनके आठ अंग होते हैं। जैसे आठ अंगोंसे सहित शरीर परि-पूर्ण और कार्य करनेमें समर्थ होता है वैसे ही आठ अंगोंसे सहित सम्यग्दर्शन पूर्ण माना जाता है। आचार्य समन्तमद्रने कहा है कि अंगहीन सम्यग्दर्शन संसारका छेद करनेमें समर्थ नहीं होता। इन आठों अंगोंका स्वरूप पहले कहा है उन्हींकी यहाँ सूचना की है। पहला अंग है नि:शंकित । शंकाका अर्थ भय भी है। दे सात होते हैं—इस लोकका भय, परलोकका भय, अञाणमय, अगुप्तिमय, मरणमय, वेदनामय और आकस्मिक मय। सन्य-ग्दृष्टि इन सातों मयोंसे मुक्त होता है। क्योंकि वह जानता है कि इस आत्माका ज्ञान रूप शरीर किसीसे मी वाधित नहीं होता। वजपात होनेपर भी उसका विनाश नहीं होता। कही है-निश्चल खायिक सम्यन्दृष्टि मयंकर रूपोंसे, हेतु और दृष्टान्तके सूचक वचनोंसे कभी भी विचिक्त नहीं होता। तथा वह इस जन्ममें मोगादिकी और परकीकमें इन्द्रादि पदकी कामना नहीं करता, यह नि.कांश्वित अंग है। तथा सम्यन्दृष्टि वस्तुके धर्म, भूख-प्यास, शीत-कण आदि मार्चोमें तथा विष्ठा आदि मछिन द्रव्योंसे घृणा माव नहीं रखता। यह निर्विचिकित्सा अंग है। तथा सम्यन्दृष्टि सव पदार्थीका चर्यार्थ स्वरूप जानता है इसिल्टिए कुरेवों आदिके सम्बन्धमें असमें नहीं पड़ता। यह अमृददृष्टि अंग है। यह अपनी कर्मोंका संबरण करने रूप, निर्जीण करने रूप और मोक्षण करने रूप शक्तियोंको तथा दुर्गतिके निवारणस्य और अम्युदयको प्राप्त करानेवाली शक्तियोंको बदाता है, पुष्ट करता है यह खपबृंहण गुण है। सन्यन्दृष्टि निश्चयसे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक सावरूप है इसछिए अपने रत्नत्रयरूप मार्गसे दिगते हुए आत्माको उसीमें स्थिर करता है। यह स्थितिकरण अंग है। तथा निश्चयदृष्टिसे अपना चिद्रप ही मोक्षका मार्ग है, उसीमें वात्सल्य मान रखनेसे वात्सल्य अंग है। अपनी आस्मिक शक्तिको प्रकट करके प्रमावना अंग पाछता है। इस तरह आठ बाग युक्त होनेसे मैं अष्टांग सम्यग्दर्शन रूप हूं ऐसा सम्यग्दृष्टि अवलोकन करता है। कही है 'अधिक कहनेसे क्या, अतीत कालमें जो मनुष्यश्रेष्ठ मुक्त हुए और जो मन्य आगे सीझेंगे वह सब सम्यक्तका माहात्म्य जानो ।।१०॥

आगे आत्माकी ज्ञानके विषयमें रित आदि रूप परिणतिको वतलाते हैं-

जात्मा, आशीः अर्थात् आगामी इष्ट अर्थकी अमिलावा और अनुसवनीय पदार्थ ये तीनों ही सत्य हैं और ये उतने ही हैं जितना स्वयं प्रतीयमान ज्ञान है। इसिलए में ज्ञानमें सदा जीन हूं, सदा सन्तुष्ट हूं तथा तुप्त हूँ ॥११॥

 <sup>&#</sup>x27;रूपैर्मयद्धरैर्वानयेहेंतुदृष्ठान्तसूचिमिः । जातु सायिकसम्यक्तो न सुन्यति विनिध्नकः' ॥—अमितः पं. सं. ११२९३ ।

 <sup>&#</sup>x27;कि पश्चिएण बहुणा सिद्धा ने गरवरा गए काने । सिज्यहाँह ने नि मविया सं नाणह सम्ममाहण' ।।—वारस अणु. ९० ।

9

इयन्ति चेव---एताबन्त्येव । तथाहि---एतावानेव सत्य बात्मा यावदिदं स्वयं संवेदामानं ज्ञानम् । एवमेतावत्येवमात्मा (--वे सत्या) वाशीरिताववेव च सत्यमनुभवनीयमित्यपि गोज्यम् ॥११॥

थय (भेर्वै–)ज्ञानादेव बन्वोच्छेदे सति मोक्षळागादनन्तं चुखं स्वादित्यनुशास्ति— क्रोघाद्यास्त्रवविनिवृत्तिनान्तरीयकतवात्मभेदविदः । सिध्यति बन्धनिरोषस्ततः सिवं कं ततोऽनन्तम् ॥१२॥

मान्तरीयकी-अविनामूता । तदिस्यादि । स च क्रोधावासव आत्मा च तदात्मानी, तयोर्भेदो विवेक-स्तस्य विद् ज्ञानं ततः । उनतं च-

> 'भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । अस्यैवामावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥' [ सम. कल., रलो. १'३१ ]

र्श-सुसम् ॥१२॥

विशेषार्थ — आत्मामें अनन्त गुण हैं किन्तु उनमें से एक ज्ञान ही ऐसा गुण है जो स्वपर-प्रकाशक है। उसीके द्वारा स्व और परका संवेदन होता है। जो कुछ जाना जाता है अह ज्ञानसे ही जाना जाता है। अतः परमार्थसे आत्मा ज्ञानस्वमाव है, ज्ञान आत्मा ही है और आत्मा ज्ञानस्वरूप है इसिछए ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है। क्यों कि ज्ञानका अमाव होनेसे अज्ञानीके त्रताहि मोक्षके कारण नहीं होते। तथा आत्माका ज्ञानस्वरूप होना ही अतुमृति है। अतः जितना स्वयं संवेद्यमान ज्ञान है उतना ही आत्मा है, जितना स्वयं संवेद्यमान ज्ञान है उतना ही आगामी इष्ट अर्थकी आकांक्षा है और जितना स्वयं संवेद्यमान ज्ञान है उतना ही सत्य अनुमवनीय है। अर्थात् आत्मा आदि तीनोंका स्नोव ज्ञान ही है, ज्ञानसे ही आत्मा आदिकी सत्यवाका बोध होता है। इसिछए में ज्ञानमें ही सदा सन्द्रम हूँ ऐसा ज्ञानी मानता है। ज्ञानके बिना गित नहीं है। १११॥

आगे कहते हैं कि भेदबानसे ही कर्मबन्धका एच्छेद होनेपर मोक्षकी प्राप्ति होती है

और मोश्वकी प्राप्ति होनेसे अनन्त सुसका लाभ होता है-

क्रोघ आदि आसर्वोकी विशेषरूपसे निवृत्ति अर्थात् संवरके साथ अविनामावी रूपसे को उन क्रोघादि आसर्वोका और आत्माके भेदका ज्ञान होता है उसीसे कर्मोंके बन्धका निरोध होता है और बन्धका निरोध होनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है और मोक्षकी प्राप्तिसे

अनन्त सुख होता है ॥१२॥

विशेषार्थ — जैसे आत्मा और ज्ञानका वादात्म्य सम्बन्ध होनेसे आत्मा निःशंक होकर ज्ञानमें प्रवृत्ति करता है। यह ज्ञानिकया आत्माकी स्वमावमूत है। अतः निषिद्ध नहीं है उसी तरह आत्मा और क्रोधादि आस्वका तो संयोग सम्बन्ध होनेसे दोनों मिन्न हैं किन्तु अज्ञानके कारण यह जीव उस भेदको नहीं जानकर निःशंक होकर क्रोधमें आत्मरूपसे प्रवृत्ति करता है। क्रोधमें प्रवृत्ति करता है। क्रोधमें प्रवृत्ति करते हुए जो क्रोधादि क्रिया है वह तो आत्मरूप नहीं है। किन्तु वह आत्मरूप मानता है अतः क्रोधक्त्य, रागरूप और मोहरूप परिणमन करता है। इसी प्रवृत्ति रूप परिणामको निमित्त करके स्वयं ही पुद्गळ कर्मका संचय होता है और इस तरह जीव और पुद्गळका परस्पर अवगाहरूप वन्ध होता है। क्रिन्तु वस्तु तो स्वमावमात्र है। 'स्व' का होना स्वमाव है। अतः ज्ञानका होना आत्मा है और क्रोधादिका होना क्रोधादि है। अतः

Ę

थय प्रकृतमृपसंहरन् शुद्धात्मसंविल्छाभादवः क्रियामृरीकरोति-इतीह्यमेदविशानबकाच्छुद्वात्मसंविदम् । साक्षात्कर्मोच्छिदं यावल्छभे तावद् भने क्रियाम् ॥१३॥

क्रियां--सम्यन्तानपूर्वकमावस्यकम् । सेषा न्यग्यावितज्ञानभावितज्ञानक्रियाप्रधाना मुमुक्षोरधस्तन-मुमिका परिकर्मतयोपदिष्टा । यथाह--

यावत्पाकम्पेति कर्मेविरतिज्ञानस्य सम्यङ् न सा, कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित् क्षतिः। किन्त्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कमंबन्धाय तन्

मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥ [सम. कल., क्लो, ११०] ॥१३॥

क्रोघका परिणमन ज्ञान नहीं है और ज्ञानका परिणमन क्रोध नहीं है। क्रोधादि होनेपर क्रोधादि हुए प्रतीत होते हैं और ज्ञानके होनेपर ज्ञान हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार ये दोनों एक बस्त नहीं हैं। जब इस तरह दोनोंके भेदको जानता है तब एकत्वका अज्ञान सिट जाता है और अज्ञाननिमित्तिक पुदुगछ कर्मका बन्च भी रुक जाता है। इस तरह भेदज्ञानसे वन्धका निरोध होनेपर सोक्सुसक्की आप्ति होती है। कहा है- 'जितने भी सिद्ध हए हैं वे मेद्ज्ञानसे ही हुए हैं और जितने वॅथे हैं ने सब भेदविज्ञानके असावसे ही बॅथे हैं।

क्रोधादिमें आये आदि शब्दसे आत्माकी परतन्त्रतामें निमित्त राग-द्रेष-मोइ, वादर-योग, सहसयोग, अवातिकर्मीका तीत्र तथा मन्द उदय और कालविशेषका प्रहण किया है। इन समीकी निवृत्ति होनेपर ही मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥१२॥

आगे प्रकृत चर्चाका उपसंदार करते हुए कहते हैं कि साधु शुद्ध आत्मज्ञानकी प्राप्ति होने तक कियाओंको भी पालन करनेकी प्रतिशा करता है---

इस प्रकार आगममें प्रतिपादित भेदविज्ञानके वस्ते साक्षात् चाति-अचाति कर्मोको नष्ट करनेवाले शद्ध आत्माके जानको जब तक प्राप्त करता हूँ तबतक सम्यकानपूर्वक भावश्यक क्रियाओंको में पालूंगा अर्थात् शुद्ध सर्वविवर्तरहित आत्माकी सम्प्राप्ति जवतक नहीं होती तबतक साधु आवश्यक कर्मोंको करता है ॥१३॥

विशेषार्थ-आगे सामायिक, बतुर्विशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इन छह आवश्यकाँका कथन करेंगे। यह छह आवश्यक तभी तक किये जाते हैं जबतक मुनिको शुद्ध आत्माकी संविचिका छाम नहीं होता । इन पटकर्मोसे कर्मवन्धनका चच्छेद नहीं होता। कर्मवन्धनका <del>चच्छे</del>द तो शुद्धात्माके संवेदनसे होता है। जो सुमुक्ष नीचेकी सुमिकामें स्थित है और ज्ञान तथा क्रियाको सेदकी प्रधानतासे प्रहण करता है उसके अभ्यासके लिए पद्कर्म कहे हैं। कहा है- जनतक कर्मका उदय है और ज्ञानकी सम्यक् कर्मविरति नहीं है तबतक कर्म और ज्ञानका समुच्चय-इकट्टापना भी कहा है उसमें कुछ हानि नहीं है। फिन्तु इतना विशेष यहाँ जानना कि इस आत्मामें कर्मके उदयकी परवशतासे आत्माके वसके विना जो कर्मका उदय होता है वह तो बन्धके ही लिए है। किन्तु मोक्षके लिए तो परम ज्ञान ही है जो कर्मके करनेमें स्वामित्वरूप कर्तृत्वसे रहित है।' आशय यह है कि जनतक अमुद्ध परिणमन है तवतक जीनका विमावरूप परिणमन है। उस विमाव परिणयनका अन्तरंग निमित्त है जीवकी विमान परिणयनहरूप शक्ति, वहिरंग निमित्त मोहनीय कर्मका उदय। वह मोहनीय कर्म दो प्रकारका है-निच्यात्व मोहनीय और चारित्रमोहनीय।

9

ननु च मुमुसुरुव बन्धनिबन्धनकियापरस्त्रेति विप्रतिषिद्धमेतद् इत्यत्र समाधत्ते— सम्यगायदयकिवचेः फर्लं पुण्यास्त्रवोऽपि हि । प्रशस्ताष्ट्वसार्योहच्छित् किलेति मतः सताम् ॥१४॥

अंहिरिछत्-पापापनेता । उनतं च--

'प्रशस्ताध्यवसायेन संचितं कर्मं नाश्यते । काष्ठं काष्ठान्तकेनेव दीप्यमानेन निश्चितस् ॥' [ अभिवः श्रा. ८।५ ] ॥१४॥

जीवका एक सम्यक्त गुण है जो विभावक्ष होकर मिथ्यात्वक्ष परिणमा है। एक चरित्र
गुण है जो विभावक्ष होकर क्षायक्ष परिणमा है। जीवके पहले मिथ्यात्व कर्मका लप्शम
या क्षय होता है लक्ष बाद चारित्रमोहका लप्शम या अय होता है। निकट मन्यजीवके
कालल्लि प्राप्त होनेपर मिथ्यात्व कर्मका लप्शम होता है तब जीव सम्यक्त्व गुणक्ष
परिणमता है। यह परिणमन शुद्धता रूप है। वही जीव जवतक अपक श्रेणीपर चढता है तवतक चारित्रमोहका लद्य रहता है। एस लद्यके रहते हुए जीव विषयक्षपायक्ष परिणमता
है वह परिणमन रागक्ष होनेसे अशुद्ध रूप है। इस तरह एक जीवके एक ही समयमें
शुद्धपना और अशुद्धपना रहता है। यथि सम्यक्ष्टि क्रियासे विरत होता है लक्षा कर्ता
अपनेको नहीं मानता फिर मी चारित्रमोहके लद्यमें वलात् क्रिया होती है। जितनी क्रिया
है वह कर्मवन्धका कारण है और एकमात्र शुद्ध चैतन्य प्रकाश मोक्षका कारण है। अर्थात्
सम्यक्षिके एक ही कालमें शुद्ध ज्ञान भी है और क्रिया भी है। क्रियाक्ष्म परिणामसे केवल
बन्ध होता है। तथा लसी समय शुद्ध स्वरूपका ज्ञान भी है उस ज्ञानसे कर्मक्षय होता है।
इस तरह एक जीवके नीचेकी भूमकामें ज्ञान और क्रिया दोनों एक साथ रहती हैं इसमें
कोई विरोध नहीं है। अतः ज्ञवतक ज्ञानकी कर्मविरति परिएक्वताको प्राप्त नहीं होती तथतक
ज्ञानी मुनि बट्कम करता है।।१३॥

इसपर-से यह शंका होती है कि मुसुक्षु होकर ऐसी क्रियाएँ क्यों करता है जो कर्म-बन्धमें निमित्त पढ़ती हैं ? इसका समाधान करते हैं—

आगममें ऐसा सुना जाता है कि प्रशस्त अध्यवसाय अर्थात् शुमपरिणाम पुण्यास्रवका कारण होनेपर भी पापकर्मके नाशक हैं। और वे शुम परिणाम समीचीन आवश्यक विधिका फेट हैं। अतः साम्रजीको प्रशस्त अध्यवसाय मान्य है।।१४॥

विशेषार्थं — आचार्यं कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमें लिखा है — विशिष्ट परिणामसे बन्ध होता है और रागद्वेष तथा मोहसे युक्त परिणामको विशिष्ट कहते हैं। को परिणाम मोह और द्वेषसे युक्त होता है वह अशुम है और वो परिणाम रागसे युक्त होता है वह अशुम मी होता है। तथा — अमृतचन्द्रचीने प्र. १-८९ टीकामें लिखा है — परिणाम वो प्रकारके हैं — एक परद्रव्यमें प्रवृत्त और एक स्वद्रव्यमें प्रवृत्त । जो परिणाम परद्रव्यमें प्रवृत्त होता है कसे विशिष्ट परिणाम कहते हैं और स्वद्रव्यमें प्रवृत्त परिणाम परसे उपरक्त न होनेसे अविशिष्ट कहा जाता है। विशिष्ट परिणामके दो मेद है — अभ और अशुम।

 <sup>&#</sup>x27;सुह परिणामो पुष्णं असुहो पाव ति भणियमण्णेसु ।
 परिणामो णण्णगदो दुक्सनस्यमकारणं समये' ॥—अवचनः २।८९। ,

ननु मुमुक्षोः पापवन्धवत् पुष्पवन्नोऽपि कथमनुरोद्धव्यः स्याविति वदन्ते प्रत्याह— मुमुक्षोः समयाकर्तुः पुष्पावन्ध्रुवयो वरम् । न पापाव्हुर्गेतिः सह्यो बन्बोऽपि ह्यक्षयश्रिये ॥१९॥

समयाकत् :-कार्लं यापयतः । उदासीनक्षानाकरणशीकस्य वा । वरं-मनागिष्टः । दुर्गति:-

नरकादिगतिर्मिय्याज्ञानं दारिद्रथं वा।

पुण्य पौद्गालिक कर्मों के बन्धमें निमित्त होनेसे अस परिणासको पुण्य कहते हैं और पाप-कर्मोंके,बन्धमें कारण होनेसे अशुस परिणासको पाप कहते हैं। और अविशिष्ट परिणास तो शुद्ध होनेसे एक रूप ही है। असीसे दुःखोंका क्षय होकर मोक्षकी प्राप्ति होती है।

तत्त्वार्थं सूत्र ( ६।३ )में भी 'भूमः पुण्यस्य अशुभः पापस्य' छिखकर एक कथनका ही पोषण किया है। उसकी टीका सर्वार्यसिद्धि आदिमें भी यही कहा है। उसमें यह शंका की गयी है कि जो शुभ कर्मीका कारण है वह शुभयोग है और जो अशुभ कर्मीका कारण है वह अशुभ योग है। यदि ऐसा उक्षण किया जाये तो क्या हानि है ? इसके समाधानमें कहा है-यदि ऐसा छक्षण किया जायेगा तो अभयोगका ही अभाव हो जायेगा। क्योंकि आगमर्ने कहा है कि जीवके आयुकर्मके सिवाय शेव सात कर्मीका आसव सदा होता है। अतः शुम-बोगसे भी ज्ञानावरण आदि पापकर्मीका बन्ध होता है। उक्त कथन घाति कर्मोंकी अपेक्षासे नहीं है अवाति कर्मोंकी अपेक्षा है। अवाति कर्म पुण्य और पापके भेदसे दो प्रकार है। सो वन्में से शुभयोगसे पुण्यकर्मका और अशुभसे पापकर्मका आसव होता है। शुभ परिणामसे हातेवाले योगको शुभ और अशुभ परिणामसे होनेवाले योगको अशुभ कहते हैं। इस वरह शुभ परिणामके द्वारा पुण्य प्रकृतियोंमें तीन अनुमागबन्ध और पाप प्रकृतियोंमें मन्द अनु-भागवन्य होता है। इसीसे शुम परिणामको पुण्यास्त्रवका कारण और पापका नाशक कहा है। आ. अभितगतिने कहा है-'किन्हींका कहना है कि आवश्यक कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि **उनका करना निष्फल है। यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि आवश्यकका फल प्रशस्त अध्यय-**साय है और प्रशस्त अध्यवसायसे संचित कर्म उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्निसे काष्ठ।' यह कथन आपेक्षिक है। आवश्यक करते समय यदि कर्वाकी वृत्ति केवछ बाह्य क्रियाकी और ही उन्मुख है तो उस प्रशस्त अध्ययसायसे कर्मोंका विनाश सम्भव नहीं है। ऊपर कहा है कि वो तरहके परिणाम होते हैं स्वद्रव्यप्रवृत्त और परद्रव्यप्रवृत्त । परद्रव्य-प्रवृत्त परिणामके भेद ही अशुम और शुम परिणाम हैं। बाह्य किया करते हुए भी कर्ताका जो परिणाम आत्मोन्मुख होता है वही परिणामांश संचित कर्मके विनाशमें हेतु होता है। उसके साहचर्यसे परद्रव्य प्रष्टुत शुभ परिणामको भी कर्मक्षयका कारण कह दिया जाता है। वस्ततः वह पुण्यवन्धका ही कारण होता है।।१४॥

इसीसे यह शंका होती है कि पुण्यवन्य भी तो वन्ध ही है। अतः जो मुमुख है— बन्धसे छूटना चाहता है उससे पापवन्धकी तरह पुण्यवन्धका भी अनुरोध नहीं करना

वाहिए। इसके समाधानमें कहते हैं-

वीतराग विज्ञानरूप परिणयन करनेमें असमर्थ मुसुक्ष छिए पुण्यवन्धसे स्वर्ग आदिकी प्राप्ति क्तम है, पापवन्ध करके दुर्गितिकी प्राप्ति क्तम नहीं है। क्योंकि जो वन्ध अर्थात् पुण्यवन्ध शास्त्र करमीकी ओर छे जाता है वह वन्च होनेपर भी सहन करनेके सोग्य है।।१५॥

₹

यथाह-

'वरं वृतैः पदं देवं नावृतैवंत नारकम् । छायातपस्ययोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् ॥' [ इब्टोप. क्लो. ३ ]

सह्य इत्यादि । अयमजाभिप्रायः —यया निक्यानमिक्तमाबोऽनुनीविनः स्वामिना कथमिप निगडिताः सन्तः पुनस्ततः शाक्वती-श्रियमिष्ण्यन्तस्तङ्क्तिमैवोपिष्यन्तस्त । तथा मृमुक्षवोऽपि शुद्धस्वात्मानुभृतिमिवन्दन्तो ६ जिनमिक्तमाविताः सन्तस्तदुपदिष्टां क्रिया चरन्तस्तिन्त्वत्यमं पृष्णवन्यमपवर्गे अक्ष्मीसिद्धयङ्गव्यानसायनसमर्थो-समर्यहननादिनिमिक्तत्वादम्युपयण्छन्ति ॥१५॥

> अवैनं कर्तव्यतया व्यवस्थापितस्थानस्थकस्य निर्वचनद्वारेणावतार्यं छक्षणमुण्यक्षयि — यहचाध्यादिवश्चेनापि क्रियतेऽस्नावशेन तत् । स्नावस्यकमनद्यस्य कर्माहोरात्रिकं मुनेः ॥१६॥

विशेषार्थ-यद्यपि पापवन्यकी तरह ही वन्ध होनेसे पुण्यवन्ध भी उपादेय नहीं है तथापि जो सुमुख् अपनेको वीतरागविज्ञानताम स्थापित करनेमें असमर्थ होता है वह पुण्यवन्धके कारणभूत कार्योमें प्रवृत्ति करता है। जैसे निष्कपट मक्ति करनेवाले सेवक स्वामीके द्वारा किसी भी प्रकारसे वन्धनमें डाळ दिये लानेपर भी उससे आञ्चत कक्सीकी प्राप्तिकी इच्छा रखते हुए उसकी भक्ति ही करते हैं उसी प्रकार मुमुक्ष भी शुद्ध स्वात्मातुमू वि-को न प्राप्त करनेपर जिनमिक्तमें तत्पर होते हुए जिन मगवान्के हारा कही गयी क्रियाओंको करते हैं और उससे होनेवाले पुण्यवन्धको इसलिए स्वीकार करते हैं कि पुण्यवन्धके निमित्त-से उत्तम संहनन आदि प्राप्त होते है जो मोक्षरूपी छक्मीकी सिद्धिके कारण ज्यानकी साघना-में समर्थ होते हैं। अर्थात् सांसारिक सुबकी चाहसे पुण्यवन्य निकृष्ट है किन्तु सुक्ति सुखकी चाइसे हुआ पुण्यवन्य निकृष्ट नहीं है। यद्यपि मोक्षमार्गमें लगतेपर भी अयाचित पुण्यवन्य होता है क्योंकि नीचेकी मूमिकामें स्थित मुमुख सर्वदा स्वात्मोन्मुख नहीं रह सकता अतः वह अश्मोपयोगसे बचनेके लिए अभोपयोग करता है और उससे पुण्यवन्य होता है। इस पुण्यबन्धसे भी वह यही चाहता है कि उसे उत्तम कुछ, उत्तम जाति, मनुष्य जन्म, श्रावक क्रळ भारि प्राप्त हो जिससे मैं मोक्षकी साधना कर सकूँ। भतः पुण्यवन्धके साथ यह मावना **उत्तम है। इसीसे सम्य**ग्दृष्टिके पुण्यको परम्परासे मोक्षका कारण कहा है। किन्तु पुण्यवन्थसे मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो पुण्यवन्यके निरोधसे होता है। पुण्यकी उपादेयता केवल पापसे बचनेके लिए है। इष्टोपदेशमें कहा है- अवोंका आचरण करके उसके द्वारा होनेवाले पुण्य-बन्धसे मरकर स्वरामें देवपद पाना श्रेष्ठ है किन्तु वर्तोको न अपनाकर हिंसा आदि कार्योके द्वारा पापकर्म करके नरकमें नारकी होना उत्तम नहीं है। छायामें बैठकर दूसरेकी प्रतीक्षा करनेवाछे और घूपमें खड़े होकर दूसरेकी प्रतीक्षा करनेवाछे मनुष्योंमें वडा भारी अन्तर है। अन्दक्रन्दाचार्यने मोक्सपाइड (गा. २५) में भी ऐसा ही कहा है। अतः प्रण्यवन्यके भयसे व्रतादिका पालन न करना उचित नहीं है ।।१५॥

इस प्रकार मुनिके लिए आवश्यक करना आवश्यक है यह स्थापित करके निरुक्ति

पूर्वक छक्षण कहते हैं-

रोग आदिसे पीड़ित होनेपर भी इन्द्रियोंके अधीन न होकर सुनिके द्वारा जो दिन-रात के कर्तव्य किये जाते हैं उन्हें आवश्यक कहते हैं। जो 'वश्य' अर्थात् इन्द्रियोंके अधीन नहीं होता है उसे अवश्य कहते हैं। और अवश्यके कर्मको आवश्यक कहते हैं।।१६॥

स्रवस्य-न्याच्युपसर्गाद्यस्मिनूतस्य इन्द्रियानायसस्य वा ॥१६॥ स्रयावस्यकमेदोहेशार्यमाह— ः

सोमायिकं चर्तुविशतिस्तवो वन्दना प्रतिक्रमणम् । प्रत्याख्यानं कायोत्सर्गेत्रचायस्यकस्य वद्येवाः ॥१७॥

स्पन्टम् ॥१७॥

अप मिक्षेपरिहतं शास्त्रं व्याख्यायमानं वनतुः श्रोतुस्त्रोत्यमानं कुर्योदिति नामादिपु पद्सु पृथक् निक्षिप्तानां सामायिकादीनां वश्नामध्यनुष्ठेयसामुपविश्वति—

> नामेरयापनयोर्द्रव्यक्षेत्रयोः कालमाक्योः । पृथग्निक्षिप्य विविवस्साच्याः सामायिकाक्यः ॥१८॥

विधिवत्—आवश्यकनियुंक्तिनरूपितविधानेन ॥१८॥

विशेषार्थ—यहाँ 'आवश्यक 'शन्दकी निक्कि और छक्षण दोनों कहे है। वश्य उसे कहते हैं जो किसीके अधीन होता है और जो ऐसा नहीं होता उसे अवश्य कहते हैं और उसे कसके आवश्यक कहते हैं। आचार्य क्रन्दकुन्दने भी कहा है—जो अन्यके वशमें नहीं है उसके कर्मको आवश्यक कहते हैं। आचार्य क्रन्दकुन्दने भी कहा है —जो अन्यके वशमें नहीं है उसके कर्मको आवश्यक कहते हैं। जो मृनि अन्यके वशमें होता है वह अशुम मावरूपसे वर्तन करता है उसका कर्म आवश्यक नहीं हो सकता। अर्थात जो अमणामास इन्यिलिया राग आदि अशुममाव रूपसे वर्तन करता है वह परक्ष्यके वशमें होता है। वह केवल भोजनके लिए इन्यलिया प्रहण करके आस्पकार्यसे विशुख हो, वपश्चरण आदिसे भी उदाधीन होकर जिनमन्दिर और उसकी भूमि आदिका स्वामी वन वैठता है यह नियमसारकी टीकामें पदाप्रम मल्यारि देवने लिखा है जो उनके समयके मठाधीश साधुओंकी ओर संकेत है। अतः इन्द्रियोंके अधीन जो नहीं है ऐसा साधु जो जिनेन्द्रके हारा कथित आवश्यकोंका आचरण करता है उन्हें आवश्यक कहते हैं ।।१६॥

आवश्यकके भेद कहते हैं-

सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, चन्द्रमा, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ये आव-इयकके छह भेद हैं ॥१७॥

निक्षेपके दिना किया गया शासका ज्याख्यान वक्ता और श्रोता दोनोंको ही वन्मार्गमें हे जाता है। अतः नाम आदि छह निक्षेपोंमें पृथक-पृथक निक्षेप करके सामायिक आदि छह आवश्यकोंका ज्याख्यान करनेका उपदेश करते हैं—

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काळ और भावमें प्रयक्-प्रयक् निक्षेप करके सामायिक आदि छह आवश्यकोंका आवश्यकनिर्युक्तिमें कही हुई विधिके अनुसार ज्याख्यान करना चाहिए ॥१८॥

- 'सामाइय चल तीसत्यव वंदणयं पश्चिक्तमणं ।
   पच्चिक्ताणं च तहा काजोसन्मो हवदि छट्टो ॥'—मूळाचार गा. ५१६ ।
- २. 'णामटुवणा दव्वे खेते काले तहेव भावे य । सामास्यिन्हि एसी णिनखेली छन्विही णेलो ॥'---मूला. ५१८ गा. ।
- "ण वसी अवसस्य कम्म बावस्सयं वि वोघन्या ॥"—नियमसार १४२ गा. ।
   "जो ण हवदि अण्णवसी तस्य दु कम्मं अणित आवासं ।
   कम्मविणासणजोगो णिक्वृदिममो ति चिक्कृती ॥"—नियमसार १४१ गा. ।

वय सामायिकस्य निरुक्त्या व्यस्त्यमाव्यस्यति—
रागाद्यबाघबोघः स्थात् समायोऽस्मिन्निरुच्यते ।
भवं सामायिकं साम्यं नामावौ सत्यसत्यवि ॥१९॥

समाय इत्यादि । समो रागद्वेषास्यामवाध्यमानोऽयो बोधः समायः । अस्मिन्—समाये उपयुक्त नोझागममावसामायिकाक्ये भवं सामायिकं तत्परिणतनोझागममावसामायिकाक्यम् । निरुच्यते—अर्थानुगरं ६ कथ्यस इत्ययंः । साम्यं—समस्य कर्म, श्रुद्धचिन्मात्रसंचेतनम् । सति—प्रवास्ते । असति —अप्रवास्ते । तथाहि—नामसामायिकं वृत्राशुभनामानि श्रुत्वा रागद्वेषवर्वनम् । स्थापनासामायिकं ययोक्तमानोन्मानावि-गुणमनोहरास्वितरासु च स्थापनासु रागद्वेषनिषेषः । अव्यसामायिकं युवर्णमृत्तिकादिद्वव्येषु रम्यारम्येषु समर्वाध- । स्वम् । क्षेत्रसामयिकमारामकण्डकवनादिषु च श्रुमाञ्चमक्षेत्रेषु समभावः । कालसामायिकं वसन्तरीष्मादिषु

विशेषार्थ — आगसमें किसी भी वस्तुका ज्याख्यान निक्षेपपूर्वक करनेका विधान है। इससे अप्रकृतका निराकरण होकर प्रकृतका निरूपण होता है। जैसे सामायिकके छह प्रकार होते हैं — नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रज्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक। इसी तरह चतुर्विश्वतिस्तव आदिके भी छह निक्षेपोंकी अपेक्षा छह-छह प्रकार होते हैं। ये सब मिलकर छत्तीस प्रकार होते हैं। जहाँ जिसकी विवक्षा हो वहाँ इसका प्रहण करना चाहिए ॥१८॥

सामायिकका निरुक्तिपूर्वक उक्षण कहते हैं-

राग द्वेषसे अवाध्यमान ज्ञानको समाय कहते हैं। उसमें होनेवाळे साम्यमावको सामायिक कहते हैं। प्रशस्त और अप्रशस्त नाम 'स्थापना आदिमें राग द्वेष न करना साम्य है।।१९॥

विशेपार्थं —समायिक शब्द सम और अयके मेळसे निष्यत्म हुआ है। समका अर्थ होता है राग और देवसे रहित। तथा अयका अर्थ होता है ज्ञान। अतः राग देवसे रहित ज्ञान समाय है और उसमें जो हो वह सामायिक है। यह सामायिक शब्द कि परक अर्थ है। इसे साम्य भी कहते हैं। समके कर्मको साम्य कहते हैं। वह है शुद्ध चित्मात्रका संचेतन हो नहीं सकता। कहां है—जिसका मन क्पी जळ राग द्वेष आदि छहरोंसे रहित है वह आत्माक संचेतन हो नहीं सकता। कहां है—जिसका मन क्पी जळ राग द्वेष आदि छहरोंसे रहित है वह आत्माक तस्वका अनुमवन करता है और जिसका मन राग द्वेषसे आकुळ है वह आत्मतत्त्वका अनुमवन नहीं कर सकता। अच्छी या जुरी वस्तुओंके विषयमें राग द्वेष न करना साम्य है। जाति, द्रव्य, गुण, कियाको अपेक्षा विना किसीका नाम सामायिक रखना नाम सामायिक निक्षेप है। अच्छे जुरे नामोंको युनकर राग द्वेष न करना नाम सामायिक है। जो मतुष्य सामायिक आवश्यकमें संख्यन है उसके आकारवाळी या उसके समान आकार न रखनेवाळी किसी वस्तुमें उसकी स्थापना स्थापना सामायिक निक्षेप है। और वह स्थापना यदि समीचीन में हो तो उससे राग नहीं करना और अमुन्दर वस्तुमें हो तो उससे द्वेष नहीं करना स्थापना सामायिक है। जो मतुष्य सामायिक है। जो मतुष्य सामायिक निक्षेप है। जो वससे द्वेष नहीं करना स्थापना सामायिक है। जो मतिष्यमें सामायिक रूपसे परिणत होगा या हो चुका है उसे द्वेष्ट सामायिक निक्षेप कहते हैं। उसके दो मेद हैं—आगम द्वय सामायिक और नोआगम

 <sup>&#</sup>x27;रागद्वेषादिकल्लोलैरलोलं यन्मनोजलम् । स पञ्चत्यारमनस्तरचं कत्तरचं नेतरो जनः ॥'—समाधितं.. ३५ क्लो. ।

ऋतुषु दिनरात्रिसितासितपक्षादिषु च यथास्वं चार्थवारुषु रागद्वेपानुद्भवः । मावसामायिकं सर्वजीवेषु मैत्री-मानोऽज्ञुमपरिणामनर्जनं वा । तथा 'अपि' सन्दस्यानुक्तसमुच्चयार्थत्वादयमप्ययों वक्तव्यः । जातिद्रस्यक्रिया-गुणनिरोक्षं संज्ञाकरणं सामायिकसञ्दमात्रं नामसामायिकम् । सामायिकावश्यकपरिणतस्य तदाकारेऽतदाकारे वा वस्तुनि गुणारोपणं स्थापनासामायिकम् । प्रव्यसामायिकं सविष्यत्परिणामाभिमुखमतीततत्परिणामं वा वस्तु द्रव्यं तस्य सामायिकम् । सुच्य द्विविधमानमद्रव्यसामायिकं नोजागमद्रव्यसामायिकं चेति । सामायिकवर्णक-प्रामतज्ञायी जीवोऽनुपयस्त आगमद्रव्यसामायिकम् । नोआगमद्रव्यसामायिकं तु त्रिविधं सामायिकवर्णक-प्रामतज्ञायकश्ररीर-मानिजीवतद्वचितिरक्तमेदेन । जातः शरीरं तिथा मृतवर्तमानमनिष्यद्मेदात् । मृतमिप त्रिया च्युतं च्यावितं स्पक्तं चैति । पवनफ्लिमिनायुपः समेच पतितं च्युतम् । कवलीमातेन पतितं च्यावितम् । स्यन्तं पुनस्त्रिया भक्तप्रत्याख्यानेष्क्रिनीपादोपगमनसरणैः । भक्तप्रत्याख्यानमपि त्रिया उत्कृष्टमध्यमज्ञयन्यभेदात् । बच्छष्टमक्तत्यागस्य प्रमाणं द्वादसवर्षाणः । जयन्यस्यान्तर्मृहृत्यम् । तयोरन्तराखं मध्यमस्य । भाविकाछे सामायिकप्राभृतज्ञायिजीयो साविनोवागमद्रव्यसामायिकम् । तद्वचितिरिक्तं द्विविधं कर्मनोकर्मसेदेन । सामा-यिकपरिणतजीयेनाजिनसीयँ करादिशुभप्रकृतिस्वरूपँ नीजागमसद्वचितरिक्तं द्रव्यसामायिकम् । तहयतिरिक्तं तु हव्यसामायिकं तु त्रिविवं सिचत्ताचित्तमिष्ठभेदात् । सचित्तमुपाव्यायः । अवित्तं पुस्तकम् । जभयस्वरूपं निम्नम् । क्षेत्रसामायिकं सामायिकपरिणतजीवाधिष्ठितं स्यातमूर्जयन्तचम्पापुरादि । काळसामायिकं यस्मिन् काले सामायिकस्वरूपेण परिणतो जीवः स कालः पूर्वास्मिपराह्ममध्याह्नादिसेविमिन्तः । सावसामायिकं १५

द्रव्य सामायिक। जिस शासमें सामायिकका वर्णन है उस शास्त्रका झाता जब उसमें उपयुक्त नहीं होता तब उसे आगम द्रव्य सामायिक कहते हैं। नोआगम द्रव्य सामायिकके तीन सेव हैं—सामायिकका वर्णन करनेवाछे शाखके ज्ञाताका शरीर, भावि और तहवितिरिक्त । ज्ञाताका शरीर मृत, वर्तमान और मिषक्यके भेदसे तीन प्रकार है। मृत शरीरके भी तीन भेद हैं-च्युत, च्यावित और त्यक्त । पके हुए फलकी सरह आयुका क्षय होनेसे जो शरीर स्वयं छूट गया वसे च्युत कहते हैं। जो शरीर अकालमें मरणसे छूटा वसे च्यावित कहते हैं। त्यक शरीरके भक्त प्रत्याख्यानमरण, इंगिनीमरण, पादोपगमनमरणके मेदसे वीन भेद हैं। अक्त प्रत्याख्यानके भी तीन मेद हैं - एकुष्ट, मन्यम और जबन्य। मोजनत्यागका एकुष्टकाळ बारह वर्ष है, जबन्य अन्तर्मुहुर्द है और दोनोंके वीचका काल मध्यम है। जो जीव सविष्य-में सामायिक विषयक शासका ज्ञाता होगा वह भावि नोलागम द्रव्य सामायिक है। तद्वय-विरिक्तके दो भेव हैं-कर्म और नोकर्म । सामायिक करते हुए जीवके द्वारा उपार्जित तीर्धकर आदि अम प्रकृतियोंको नोआगम द्रव्य कर्म तद्वयतिरिक्त कहते हैं। नोकर्म तद्वयतिरिक्त नामक द्रव्य सामायिक निक्षेपके तीन मेद् हैं-सचित्त, अचित्त और सिम्र। उपाध्याय सचित्त है. पुस्तक अचित्त है और जो दोनों रूप हो वह मिश्र है। यह सब द्रन्य सामायिक निश्लेपके मेद हैं। सुवर्ण, मिट्टी आदि सुन्दर और असुन्दर द्रव्योमें राग-द्वेष न करना द्रव्य सामायिक है। सामायिक करते हुए जीवाँसे युक्त स्थान चन्पापुर, गिरिनार आदि क्षेत्र सामायिक है। तथा बद्यान, फॅटीडा जंगड आदि रमणीक और अरमणीक क्षेत्रोंमें राग-द्वेष न करना क्षेत्र सामायिक है। जिस कालमें सामायिक की जाती है वह काल सामायिक है। वह प्रात:, मध्याह और शामके भेदसे तीन प्रकार है। तथा वसन्त, प्रीष्म आदि ऋतुओंमें, दिन-रातमें, शुक्छ और कृष्णपक्ष आदिमें रागन्द्वेष न करना कालसामायिक है। वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्यको माव कहते हैं। उसकी सामायिक माव सामायिक निक्षेप है। उसके दो भेट हैं— वागम भाव सामायिक और नोवागम भाव सामायिक। सामायिक विषयक शास्त्रका जो

٩

वर्तमानपर्यायोपलक्षितं द्रव्यं सावः । तस्य सामायिकं (-मानसामायिकं तच्च॰) द्विविषमागममावसामायिकं नोजागमभावसामायिकं नेति । सामायिकवर्णकप्राभृतक्रज्ञायक उपयुक्तो जीव आगमभावसामायिकम् । भोजागमभावसामायिकं द्विविषमुपयुक्ततत्परिणतमेवात् । ( सीमायिकप्राभृतकेन विना सामायिकार्येषुपयुक्तो जीवः उपयुक्तनोक्षागमभाव-) सामायिकम् । रागद्वेषावसावस्त्रक्ष्येण परिणतो जीवस्तस्परिणतनोक्षागमभाव-सामायिकम् । एव न्यायो यथास्वमुत्तरेक्विप योज्यः । वश्वेषां षण्णामिप मध्ये आगमभावसामायिकेन नोजागम-- भावसामायिकेन च प्रयोजनिवित् ॥१९॥

निष्कत्यन्तरेण पुनर्भावसामायिकं स्रक्षयन्नाह्-

समयो दृज्जानतपोयमनियमादौ प्रशस्तसमगमनम् । स्यात् समय एव सामायिकं पुनः स्वाध्यिनेन ठणा ॥२०॥

समय:—अत्र समितिप्राश्वस्त्य एकोमावे च विवक्षितः । अय इति गमने । नियमादौ आदिशब्देन परीपहक्षपायेन्द्रियन्यसंज्ञादुर्केरयादुष्यांनवर्जनाविपरिग्रहः । समं समानमेकत्नेनेत्यर्थः । ठाणा 'विनयादेष्ठण्' १२ इत्यनेन विहितेन । उसतं च—

'सम्मत्तणाणसंजमतदेहिं जं तं पसत्यसमगमणं । समयं तु तं तु मणिदं तमेव सामाइयं जाणे ॥' [मूळचार. गा. ५१९] इत्यादि ॥२०॥

ज्ञाता उसमें उपयुक्त है वह आगम माव सामायिक है। नोआगम भाव सामायिकके दो भेद हैं—उपयुक्त और तत्परिणत। सामायिक विषयक झास्त्रके विना सामायिकके अर्थमें उपयुक्त जीव तत्परिणत। सामायिक विषयक झास्त्रके विना सामायिकके अर्थमें उपयुक्त जीआगम भाव सामायिक कहते हैं। तथा राग-हेषके अभाव रूपसे परिणत जीव तत्परिणत नोआगम भाव सामायिक है। तथा सब जीवोंमें मैत्रीमाव और अशुम परिणामका त्याग माव सामायिक है। यहाँ उक्त छह प्रकारकी सामायिकोंमें-से आगम भाव सामायिक और नोआगमभाव सामायिकसे प्रयोजन है। १९९॥

आगे अन्य प्रकारसे निरुक्ति करके माव सामायिकका लक्षण कहते हैं-

दर्शन, ज्ञान, तप, यम, नियम आदिके विषयमें प्रशस्त एकत्व रूपसे गमन करनेको समय कहते हैं। और समय ही सामायिक है इस प्रकार समय शब्दसे स्वार्थमें ठण् प्रत्यय होकर सामायिक शब्द बनता है।।२०॥

विशेषार्थ—सम् और अयके मेळसे समय शब्द निष्णन्त होता है। सम् शब्द हो स्म । 'आदि' शब्द परीषह, कषाय और इन्द्रियोंको जीतना, संज्ञा, खोटा ध्यान, अशुम छेश्याओंका त्याग आदि छेना चाहिए। अतः दर्शन, ज्ञान, तप, यम, नियम, परीषहचय, कषायजय, इन्द्रियजय आदि के विषयमें प्रशस्त एकत्वरूपसे परिणत होना अर्थात् राग-द्वेष आदि न करना समय है और समय ही सामायिक है इस तरह संस्कृत न्याकरणके अनुसार समय शब्द स्वार्थमें ठण् प्रत्यय करके और ठण्के स्थानमें इक् होकर सामायिक शब्द वनता है।

मूलाचारमें कहा है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान, संयम और तपके साथ जो एकमेकपना है अर्थात् जीवका उन रूपसे परिणमन है उसे समय कहते हैं और समयको ही सामायिक जानो ॥२०॥

१-२. भ. कु. च. ।

٩

45

१५

सय पश्चरश्चिः श्लोकैः सामाधिकाषयणिविध्वभिष्वातुकामः प्रथमं तावन्नामसामाधिकं मावयन्नाहः— शुभेऽशुभे वा केनापि प्रयुक्ते नाम्नि मोहतः । स्वमनारुक्षणं पर्यन्न रति यामि नारसिम् ॥२१॥

सदाग्लक्षणं—लक्ष्यते इति लक्षणं लक्षणीयं विषय इति यावत्। वाचां लक्षणं वाग्लक्षणम्। न तथा, वाचायविषय इत्यर्थः।

यथाह--

'यज्जानन्नपि वृद्धिमानिर्भुगुकः शको न वर्कुं गिरा प्रोक्तं चेन्न तथापि चेतसि नृगां सम्माति चांकाशवत् । यत्र स्वानुभवस्थितेऽपि विरक्षा स्रक्षं स्रभन्ते चिरात् तन्मोक्षेकनिबन्धनं विजयते चित्तत्वमत्यद्भृतंस् ॥' [ पद्म. पञ्च. १०।१ ]

अथवा न वाक्षव्दो समार्थ स्वरूपं यस्य सोऽवाग्रुश्सणस्तम्, अवान्दात्मकमित्यर्थः । यथाह्—अरसम-रूपमित्यादि ॥२१॥

षय स्पापनासामामिकं मावयन्नाह-

यवियं स्मरत्यर्का न तबय्यस्मि कि पुनः । इयं तबस्यां सुस्येति धीरसुस्येति वा न मे ॥२२॥

आगे पनद्रह रुठोकोंसे सामायिक करनेकी विधिको कहनेकी इच्छासे सर्वप्रथम नाम सामायिकको कहते है—

अज्ञानवश किसी मित्रके द्वारा प्रशस्त नाम किये जानेपर में उससे राग नहीं कर्त्तंगा और शतुके द्वारा बुरा नामका प्रयोग किये जानेपर उससे द्वेष नहीं कर्त्तंगा क्योंकि में वचन-

के गोचर नहीं हूं। यह नाम सामाचिक है ॥२१॥

विशेषार्थं —प्रायः मतुष्य किसीके द्वारा अपना नाम आंदरपूर्वक िन्ने जानेपर प्रसन्न होते हैं और निरादरपूर्वक िन्ने जानेपर नाराज होते हैं। ऐसा न करना नाम सामायिक है क्यों कि आत्मा ती शब्दका विषय नहीं हैं। पद्या. पद्धा. में कहा है — 'जिस वेतन तरवंको जानता हुआ भी और बुद्धिमान् भी गुरु वाणीके द्वारा कहनेके किए समर्थ नहीं हैं, तथा यिक कहा भी जाये तो भी जो आकाशके समान मतुष्योंके हृदयमें समाता नहीं हैं, तथा जिसके स्वातुमवमें स्थित होते हुए भी विरक्षे ही मतुष्य दीर्घकालके पश्चात् कश्य मोंक्षको प्राप्त कर पाते हैं, वह मोक्षका एकमात्र कारण आश्चर्यजनक वेतन तस्व जयवन्त होते।'

'अवान्छक्षण'का दूसरा अर्थं यह भी होता है कि उसका छक्षण शन्द नहीं है अर्थात् अशन्दास्तक है। आचार्य कुन्दकुन्दने कहा भी है—जीव रस-कर और शन्यसे रहित है, अन्यक्त है, चेतना गुणसे गुक्त है, शन्दकप नहीं है, किसी चिह्नसे उसका ग्रहण नहीं होता,

तथा उसका आकार कहा नहीं जा सकता ॥२१॥

स्थापना सामायिककी मावना कहते हैं-

यह सामने विराजमान प्रतिमा मुझे जिस अईन्त स्वरूपका स्मरण कराती है मैं उस अईन्त स्वरूप भी नहीं हूँ तब इस प्रतिमास्वरूप तो मैं सर्वश्रा ही नहीं हूँ। इसिछिये मेरी बुद्धि इस प्रतिमामे न तो सम्यक् रूपसे ठहरी ही हुई है और न उससे विपरीत ही है।।२१।।

 <sup>&#</sup>x27;अरसमस्वमगंचं बव्वत्त बेदणागुणसस्हं। जाणमिल्यमहणं जीवमणिहिद्वसंत्राणं '।।—समयसार, ४९ गा.

Ę

१५

35

यत्—अर्ह्रदादिस्यरूपम् । अर्ची—प्रतिमा । सुस्या—यथोक्तमानोन्जानावियुक्तत्वात् ॥२२॥ वय द्रव्यसामायिकं भावयन्नाहु—ः

> साम्यागमज्ञतहेही तद्विपक्षी च यावृत्ती । तावृत्ती स्तां परव्रव्ये को मे स्वव्रव्यवद्वव्रहः ॥२३॥

साम्यागमजः-

'जीवियमरणे लाहालाहे संजोयविष्यक्षोए य । बंधु खरि सुह बुहे वि य समदा सामाइयं णाम ॥' [ मूलावार, गा. २३ ]

इत्यादि सामायिकप्रामृतकस्य ज्ञाता कीवस्तवनुपयुक्तः । त्तद्विपक्षी—भाविकीवः कर्मनीकर्मद्वयं च । ९ तत्राक्षो ज्ञास्यमानसाम्यागमः । कर्म पुनः साम्ययुक्तेनार्जितं तीर्थंकरादिकम् । नोकर्मं तु साम्यागमोपाध्याय-स्तत्पुस्तकस्तव्युक्तोपाध्यायक्वेत्यादि । यादृशौ तादृशौ—श्वभावश्वभौ वेत्यर्थः । स्तां—भवताम् । स्वद्रव्यवत् । अन्वयमुक्तेन व्यत्तिरैकमुखेन वा दृष्टान्तोऽयम् । आरक्ययोगस्यैव हि स्वद्रव्यमान्नेऽभिनिवेशोऽभ्यनुज्ञायते । निष्पन्न१२ योगस्य तु तन्नापि तत्प्रतिवेशात् ।

तया चोनतम्-

'मुक्त इत्यपि न कार्यमझसा कर्मेंवालकलितोऽहमित्यपि । निर्विकल्पपदवीमुपाध्यम् संयमी हि लभते परं पदस् ॥' [ पद्म. पद्म. १०।१८ ]

अपि च— 'यद्यदेव मनिस स्थितं भवेत्तत्तदेव सहसा परित्यजेत् । इत्युपाधिपरिहारपूर्णंता सा यदा भवति तत्पदं तदा ॥' [ पच. पद्म., १०।१६ ]

विशेषार्थं — अर्दन्तकी प्रतिमाके शास्त्रोक रूपको देखकर उससे राग नहीं करना और विपरीत रूपको देखकर देव नहीं करना स्थापना सामायिक है। उसीकी मावना उपर कही है। मुन्दर आकार विशिष्ट प्रतिमाको देखकर दर्शकको अर्दन्तके स्वरूपका स्मरण होता है किन्तु दर्शक तो अभी अर्दन्तस्वरूप नहीं है, और प्रतिमास्वरूप तो वह है ही नहीं क्योंकि प्रतिमा तो जड़ है। इस तरह वह प्रतिमामें अपनी मुद्धिको न तो स्थिर ही करता है और न उससे हटाता ही है अर्थात प्रतिमाको देखकर रागाविष्ट नहीं होता।।२॥

आगे द्रव्य सामायिककी मावना कहते हैं-

सामायिक विषयक शास्त्रका झाता किन्तु उसमें अनुपयुक्त जीव और उसका शरीर तथा उनके विषयी भावि जीव और कर्म-नोकर्म, वे जैसे अच्छे या बुरे हों, रहें, युझे उनसे क्या, क्योंकि वे तो परद्रव्य हैं। स्वद्रव्यकी तरह परद्रव्यमें मेरा अभिनिवेश कैसे हो सकता है ? ॥२३॥

विशेषार्थ — उपर द्रव्य सामायिक है। मेद् कहे हैं — आगम द्रव्य सामायिक और नोआगम द्रव्य सामायिक। सामायिक विषयक शास्त्रका जो झाता एसमें एपयुक्त नहीं है वह आगम द्रव्य सामायिक है। उसका शरीर नोआगम द्रव्य सामायिकका एक भेद है। इनके विपक्षी हैं नोआगम द्रव्य सामायिकके शेष मेद माविजीव, जो आगे सामायिक विषयक शास्त्रको जानेगा। तथा कर्म नोकर्म। सामायिक है। सामायिक वानेगा। तथा कर्म नोकर्म। सामायिक है। सामायिक विषयक आगमको पदानेवाला एपाध्याय, पुस्तक आदि नोकर्म तद्वयतिरिक्त है। इनमें किसी मकारका अच्ला वा बुरा अभिनिवेश न करना द्रव्य सामायिक है। क्योंकि ये सब परद्रव्य हैं। सामायिक करते हुए के परद्रव्यमें अभिनिवेश कैसा? यहाँ

| तथा                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 'अन्तरङ्गबहिरङ्गयोगतः कार्यसिद्धिरिखलेति योगिना ।                                       |    |
| <b>बासितव्यमनिशं प्रयत्नतः स्वं परं सदृशमेव पश्यता ॥' [ पण. पञ्च. १०।४४ ]</b>           | Đ  |
| ग्रह:चुमाशुमामिनिवेदाः ॥२३॥                                                             |    |
| सय क्षेत्रसामायिकं भावयन्नाह—                                                           |    |
| राजवानीति न प्रीये नारण्यानीति चोद्विजे ।                                               | Ę  |
| देशो हि रम्पोऽरम्यो वा नात्मारामस्य कोऽपि मे ॥२४॥                                       |    |
| प्रीये—रक्याम्बहुम् । अरक्यानी—महारक्यम् । उद्विजे—बहुगं शान्बहुम् । आत्मारामस्य—आत्मैव |    |
| भाराम चद्यानं रितस्थानं यस्य, अन्यत्र गतिप्रतिबन्धकत्वात् । यथाह्                       | 8  |
| 'यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुस्ते रतिम् ।                                             |    |
| यो यत्र रसते तस्मादन्यत्र स न गच्छति ॥' [ इष्टोप. च्छो. ४३ ]                            |    |
| त्या—                                                                                   | १२ |
| ग्रामोऽरण्यमिति द्वेषा निवासोऽनात्मदर्श्विनाम् ।                                        |    |
| दृष्टात्मनां निवासस्तु विविकात्मैव निश्चकः ॥' [ समा. तन्त्र, रको. ७३ ]                  |    |
| श्रयवा भारमनोज्यारामो निवृत्तिर्यस्वेति प्राह्मम् ॥२४॥                                  | १५ |

जो 'स्वद्रत्यवत्' वृष्टान्त दिया है वह अन्वय रूपसे भी घटित होता है और ज्यतिरेक रूपसे भी घटित होता है। जो योगका अभ्यासी होता है वह तो स्वद्रव्यमें अभिनिवेश रखता है किन्तु जो उसमें परिपक्ष्य हो जाता है उसके लिए स्वद्रव्यमें अभिनिवेश भी त्याच्य है। पद्म. पद्ध. पद्ध. में कहा है—वास्तवमें 'मैं मुक्त हूं' ऐसा विकल्प भी नहीं करना चाहिए और मैं कर्मों के समृहसे वेष्टित हूं ऐसा भी विकल्प नहीं करना चाहिए। क्यों कि संयमी निर्विकल्प पद्मीको प्राप्त करके ही मोखको प्राप्त करता है। और भी कहा है—जो-जो विकल्प मनमें आकर ठहरता है उस-दसको तत्काल ही छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार जब यह विकल्पोंके त्यागकी पूर्णता हो जाती है तब मोखपद भी प्राप्त हो जाता है। सब कर्मोंकी सिद्धि अन्तरंग और विहरंग योगसे होती है। इसल्पि योगीको निरन्तर प्रयत्नपूर्वक स्व और परको समदृष्टिसे देखना चाहिए।। इस

क्षेत्र सामायिककी मावना कहते हैं-

यह राजधानी है, इसमें राजा रहता है ऐसा मानकर मैं राग नहीं करता और यह बहा भारी वन है ऐसा मानकर मैं हेप नहीं करता। क्योंकि मेरा आत्मा ही मेरा खान है

अतः अन्य कोई देश न मेरे छिए रमणीक हैं और न अरमणीक ॥२४॥

विशेषार्थं —वास्तवमें प्रत्येक इव्यक्ता क्षेत्र उसके अपने प्रदेश हैं, निश्चयसे उसीमें उस द्रव्यका निवास है। वास क्षेत्र तो व्यावहारिक है, वह तो बद्दकता रहता है, उसके विनाशसे आत्माकी कुछ भी हानि नहीं होती। अतः उसीमें रित करना उचित है। पूज्यपाद स्वामीने कहा है—'जिन्हें आत्मस्वरूपकी उपलब्धि नहीं हुई उनका निवास गाँव और वनके मेदसे हो प्रकारका है। किन्तु जिन्हें आत्मस्वरूपके दर्शन हुए हैं उनका निवास गाँव और प्राविसे रहित निश्चछ आत्मा ही है।'

'को जहाँ रहता है वह वहीं प्रीति करता है। और को जहाँ प्रीति करता है वह वहाँसे अन्यत्र नहीं जाता। अतः जिसका रितस्थान आत्मा ही है वह वाख देशमें रित या अरित

٠٤

[ इतः परं विश्वत्तंस्यकरकोकपर्यन्तं टीका नास्ति ]
नामूर्तत्वाद्धिमाद्यास्मा काळः कि तर्रिष्ठ पुद्गळः ।
तथोपचर्यते मूर्तस्तर्य स्पृत्र्यो न जात्वहम् ॥२५॥
सर्वे वैभाविका भावा मसोऽन्ये तेष्वतः कथम् ।
चिच्चमत्कारमात्रास्मा प्रीत्यप्रीतौ तनोम्यहम् ॥२६॥
जीविते मरणे काभेऽकाभे योगे विषयये ।
बन्धावरौ सुखे दुःखे साम्यमेवाम्युपैम्यहम् ॥२७॥

नहीं फरता।' अथवा आराम शब्दका अर्थ निवृत्ति भी होता है। अतः आत्मासे भी जिसकी निवृत्ति है वह आत्माराम है ऐसा अर्थ भी छिया जाता है क्योंकि वास्तवमें स्वातमामें भी रित रागरूप होनेसे मोक्षके छिए प्रतिबन्धक है अतः मुमुक्षु स्वात्मामें भी रित नहीं करता।।२४॥

काल सामायिककी भावना कहते हैं--

कालद्रत्य हेमन्त, भीष्म या वर्षाश्चतुरूप नहीं है क्योंकि वह तो अमूर्तिक है उसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्ध नहीं है। किन्तु लोग मूर्त पुद्गल द्रत्यमें कालका व्यवहार करते हैं। उस मूर्त पुद्गल द्रव्यमें कालका व्यवहार करते हैं। उस मूर्त पुद्गल द्रव्यका विषय में कभी भी नहीं हूँ।।२५॥

विशेषार्थ—निश्चय काल्ड्रव्य तो अमूर्तिक है। अतः लोकमें जो शीवऋतु, प्रीष्मऋतु, वर्षोऋतु आदिको काल कहा जाता है वह तो उपचरित व्यवहार काल है, जो ब्योतिषी देवोंके गमन आदिसे और पौद्गलिक परिवर्तनसे जाना जाता है। अतः पौद्गलिक है। पुद्गल ह्रव्य रूप, रस, गन्ध, सर्शवाला होनेसे मूर्तिक है। अतः यह आत्मा उससे सम्बद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध निश्चयनयसे आत्मा चित्स्वरूप है। द्रव्यसंप्रहमें कहा है कि शुद्ध निश्चयनयसे सब जीव सिद्ध समान शुद्ध होते हैं। ऐसी स्थितिमें ऋतुओं रागद्वेष कैसे किया जा सकता है। वह तो पुद्गलों का परिवर्तन है। । । ।

इस प्रकार क्रमसे नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामा-यिक और काळ सामायिकको कहकर भाव सामायिकको कहते हैं—

तत्त्वदृष्टिसे मेरा स्वरूप तो चेतनाका चमत्कार मात्र है। होव सभी औद्यिक, औपश्-मिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक माव वैमाविक होनेसे मुझसे भिन्न हैं। अतः में वनमें कैसे

रागद्वेष कर सकता हूँ ॥२६॥

विशेषार्थ — जीवके पाँच भावोंमें स्वामाविक भाव केवळ एक पारिणामिक है सेष चारों भाव जीपाधिक हैं। उनमें जीदियक, औपशमिक और क्षायोपशमिक भाव तो कर्म जितत हैं। क्षायिक भाव केवळक्षानादि रूप जीवका यद्यपि स्वमाव है किर भी कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होनेसे उपचारसे कर्मजनित कहा जाता है। एक शुद्ध पारिणामिक ही साक्षात कर्म निरपेक्ष है।।२६॥

जागे नौ रुजेकोंसे भावसामायिकका ही विस्तारसे कथन करते हैं— मैं जीवनमें, मरणमें, जाममें, अजाममें, संयोगमें, वियोगमें, बन्धुमें, शत्रुमें और सुखमें, दु:खमें साम्य माब ही रखता हूँ ॥२०॥

, विशेषार्थं —राग्रहेषके त्यागको साम्यमाव कहते हैं। अतः मैं जीवनमे राग और मरण-में हेषका त्याग करता हूँ। छाममें राग और अछाममें हेपका त्याग करता हूँ। इष्ट संयोगमें

Ę

कायकारान्द्रकायाऽहं स्पृहयामि किमागुषे । तद्दुःखक्षणविश्रामहेतोमृत्योविभेमि किम् ॥२८॥ लाभे दैवयशःस्तम्मे कस्तोषः पुमवस्पदे । को विषादस्त्वलामे मे दैवलाघवकारणे ॥२९॥ योगो ममेष्टेः संकल्पात् सुखोऽनिष्टेर्वियोगवत् । कष्टक्षेष्टेर्वियोगोऽन्येर्योगवन्म तु वस्तुतः ॥३०॥

वस्तुतः सन्यैः सनिष्टैः ॥३०॥

राग और इष्ट वियोगमें हेषका त्याग करता हूँ। उपकारक मित्रमें राग और अपकारक शत्रुमें हे वका त्याग करता हूँ। तथा मुखमें राग और दुःखमें हे वका त्याग करता हूँ। तथा मुखमें राग और दुःखमें हे वका त्याग करता हूँ। १९७॥

आगे जीवनकी आक्षा और मरणके मयका निराकरण करते है-

मवधारणमें कारण आयुक्तमें शरीररूपी जेळखानेमें रोके रखनेके छिए छोहेकी सॉकळ-के समान है, उसकी भे क्यों इच्छा करूँगा। और मृत्यु उस शरीररूपी जेळखानेके कप्टसे

क्षण-भरके छिए विश्रामका कारण है। उससे मैं क्यों इस ना ॥२८॥

विशेषार्थं — आयुक् में के विना जीवन नहीं रहता। अतः जीवनकी इच्छा प्रकारान्तरसे आयुक् में की है इच्छा करता है। उसीके कारण यह जीव इस शरीररूपी जेठजानेमें वन्त्र रहता है। अतः कीन बुद्धिमान् ऐसे कर्मकी इच्छा करेगा। यृत्यु ही ऐसा मित्र है जो इस जेठजानेके कप्ट से इन्छ क्षणों के छिए खुटकारा दिछाती है क्योंकि जब जीव पूर्व शरीरको छोढ़-कर नया शरीर घारण करने के छिए विश्वह गितसे गमन करता है तो एक मोड़ा छेनेपर एक समय तक, दो मोड़े छेनेपर दो समय तक और तीन मोड़े छेनेपर तीन समय तक जौदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीरके न रहनेसे शरीररूपी नेठजानेसे मुक्ति रहती है। अतः सत्यु-से सरनेका कोई कारण नहीं है। शरा।

लाम और अलाममें हर्ष और विवादका निवेध करते हैं---

को छाभ दैवका कीर्तिस्तम्भ और पुरुषकी निन्दाका घर है उसके होनेपर हुएँ कैसा ? और जिस अछाभके होनेपर दैवकी अर्थात् पूर्व संचित पापकर्मकी हानि होती है उसमें विवाद कैसा ? ॥२९॥

विश्वेषार्थ — पूर्व जनममें संचित शुभ और अशुभ कर्मको दैव कहते हैं। पुण्यकमें के च्वयसे छाम और पापकमें के च्वयसे अलाम होता है। यदि किसी व्यक्तिको छाम होता है हो लोग उसके पौठवकी प्रशंसा न करके दैवकी ही प्रशंसा करते हैं। अतः छाम पुरुवके प्रयत्नको गिरानेवाछा और दैवकी महिसा बदानेवाछा है अतः उससे सन्तुष्ट होना व्यर्थ है। इसके विपरीत पुरुवके प्रयत्न करनेपर भी विव छाम नहीं होता तो छोग यही कहते हैं कि वेचारेने मेहनत तो वड़ी की किन्तु पापकर्मका च्वय होनेसे छाम नहीं हुआ। इस तरह खलाममें सारा दोप दैवके ही सिर पड़ता है तब अलामसे खेद क्यों? केहा है — सब छोगोंमें चमत्कार करनेवाछे, अपार साहसके वनी मनुष्यकी यदि इष्ट सिद्धि नहीं होती है तो यह दुवैवका ही अपयश है उस मनुष्यका नहीं ॥२९॥

आगे विचार करते हैं कि इष्ट पदार्थके संयोगको सुखका और वियोगको दु:खका

 <sup>&#</sup>x27;असमसाहससुव्यवसायिनः सक्तळकोकचमरक्रतिकारिणः ।
 यदि मवन्ति न नाव्छितसिद्धयो इतिविधेरयशो न नरस्य तत्' ॥—-वांकृक कृति ।

Ę

वय बन्बुधत्रुविषयौ रागदेषौ निषेषयन्नाह— समकारप्रहावेदासूलमन्त्रेषु बन्धुषु । को प्रहो विग्रहः को से पापघातिष्वरातिषु ॥३१॥

ग्रहः—राग । निग्रहः—द्वेषः । पापघातिषु—दु खोत्पादनद्वारेण पापक्षपणहेतुषु ।।३१॥ ष्रथैन्द्रियकसुखदु खे प्रतिक्षिपन्नाह—

कृतं तृष्णानुषङ्गिष्या स्वसौस्यमृगतृष्णया । सिद्ये दुःसे न दुर्वारकर्मारिक्षययध्मणि ॥३२॥

कृतं—पर्याप्तं विशिमामित्वर्षः । तुष्णा—बाव्छा पिपासा वा । खिद्ये—दैन्यं यामि । यक्ष्मा—

५ झयव्याधिः ॥३२॥

तथा अनिष्ट पदार्थके संयोगको दु.सका और इसके वियोगको सुसका कारण मानना केवल मनकी करपना है—

जिस प्रकार मुझे अनिष्ट वस्तुओंका वियोग मुखकर मालूम होता है उसी प्रकार इष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति भी मुखकर मालूम होती है। तथा जिस प्रकार मुझे अनिष्ट संयोग दुःख-दायक मालूम होता है उसी तरह इष्ट वियोग भी दुःखदायक मालूम होता है किन्तु यह सब कल्पना है वास्तविक नहीं। अर्थात् पदार्थोंमें इष्ट-अनिष्टकी कल्पना करके उन्हें मुख या दुःखकारक मानना कल्पना मात्र है। वास्तवमें न कोई पदार्थ इष्ट होता है और न अनिष्ट तथा न कोई परपदार्थ मुखदायक होता है और न कोई दुःखदायक ॥३०॥

आगे मित्रोंसे राग और शत्रुओंसे द्वेषका निषेध करते हैं-

ये बन्धु-बान्धव ममतारूपी भूतके प्रवेशके मूळमन्त्र है अतः इनमें कसा राग ? और

शत्रु पापकर्मकी निर्जरा कराते हैं अतः इनसे मेरा कैसा द्वेष १ ॥३१॥

विशेषार्थ —ये मेरे उपकारी हैं इस प्रकारकी बुद्धि एक प्रकारके प्रह्का, आदेश है क्योंकि जैसे कोई मतुष्य शरीरमें किसी भूत आदिका प्रवेश होनेपर खोटी चेष्टाएँ करता है उसी प्रकार ममत्व बुद्धिके होनेपर भी करता है। इसका मूळमन्त्र हैं बन्धु-बान्धव, क्योंकि उन्हें अपना उपकारी मानकर ही उनमें ममत्व बुद्धि होती है। और उसीके कारण मतुष्य मोहपाशमें फंसकर क्या-क्या कुकर्म नहीं करता। ऐसे वन्धु-बान्धवोंमें कौन समझहार व्यक्ति राग करेगा जो उसके भावि दुःखके कारण बनते है। तथा शत्रु दुःख देते हैं और इस तरह पूर्व संचित पापकर्मकी निर्जरा कराते हैं। उनसे द्वेष कैसा, क्योंकि पापकर्मकी निर्जरा कराते हैं। उससे द्वेष कैसा, क्योंकि पापकर्मकी निर्जरा कराते हैं। इस विचार कर राग-द्वेष नहीं करता।।३१॥

आगे इन्द्रिय जन्य सुख-दुःसका तिरस्कार करते है-

तृष्णाको बढानेवाळी इन्द्रिय सुख रूपी सुगतृष्णासे बहुत हो चुका, इसे धिक्कार है। तथा जिसको दूर करना अशक्य है उन कर्मरूपी शत्रुओंका खय करनेमे यहमाके तुल्य दुःखसे मैं खिन्न नहीं होता ॥३२॥

विशेषार्थ — रेतीले प्रदेशमें सध्याहके समय सूर्यकी किरणोंसे जलका अम होता है। प्यासे सूग जल समझकर उसके पास आते हैं किन्तु उनकी प्यास पानीकी आशासे और वढ़ जाती है, शान्त नहीं होती। उसी तरह इन्द्रिय जन्य सुखसे भोगकी उच्छा बढ़ती ही है शान्त नहीं होती। ऐसे सुखको कौन समझदार चाहेगा। इसके विपरीत दुःखको सहन करनेसे पूर्व संचित कर्मकी निर्जरा होती है। जब कर्मका विपाक काल लाता है वह पककर अपना

| थय प्रेसावतां दु:सहसंसारदु-खांनुमव एव रत्नश्रयानुबन्धाय स्यादित्युपदेशार्थमाह                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| दवानलीयति न चेन्जन्मारामेऽत्र षीः सताम् ।                                                                                                                     |    |
| तर्हि रत्नत्रयं प्राप्तुं त्रातुं वेतुं यतेत कः ॥३३॥                                                                                                          | ą  |
| दवानलीयति—दवानाविवाचरित । जन्मारामे—जन्मर्वचार बाराम इव, मूढात्मना प्रीतिनिमित्त-                                                                             |    |
| विषयवहुलस्वात् ॥३३॥                                                                                                                                           |    |
| थय साम्यस्य सकलसदाचारमूर्घभिषक्तत्वात् तस्यैव भावनायामात्यानमासस्रयन्नाह—<br>सर्वसत्त्वेषु समता सर्वेष्वाचरणेषु यत् ।<br>परमाचरणं प्रोक्तमतस्तामेव भावये ॥३४॥ | Ę  |
| स्पष्टम् ॥३४॥                                                                                                                                                 | ٩  |
| वर्षवं भावसामायिकमवरयसेव्यतया संप्रधार्य तदारूढमात्मानं स्थापयन्नाह  मेंत्री मे सर्वभूतेषु वैरं सम न केनचित् ।                                                |    |
|                                                                                                                                                               | 18 |
| सावद्याः—हिंसादिपातकयुक्ता मनोवाक्कायव्यापाराः। इति—त्रुमेञ्जुमे वा केनापीत्यादिप्रवन्धो-                                                                     |    |
| वित प्रकारेण ॥३५॥                                                                                                                                             |    |

फल देवा है तब बसको टालना अशस्य होवा है। ऐसे दुर्बार कर्मरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिए दु:ख यहमा रोगके समान है। अतः ऐसे दु:खसे खेदखिन्न कीन होगा ॥३२॥

बुद्धिमान् मतुष्योंके लिए संसारके दुःसह दुःखोंका अनुभव ही रत्नन्नयकी प्रीतिका

कारण होता है ऐसा उपदेश देते हैं-

यदि बुद्धिमानोंकी बुद्धि इस संसाररूपी उचानमें वैसा ही आचरण न करती जैसा जंगलकी आगमें घिर जानेपर करती है तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्द्वान और सम्यक्चारित्रको प्राप्त करनेका. उसकी रक्षा करनेका और उसको वढानेका कौन प्रयत्न करता ? ॥३३॥

विशेपार्थ-संसारको उद्यानकी उपना इसलिए दी है कि उसमें मृह पुरुषोंकी प्रीतिके छिए अनेक विषय रहते है । किन्तु विवेकी ज्ञानी उससे उसी तरह वचनेके छिए प्रयत्नशीछ रहता है मानो वह बनाम लगी आगसे घर गया हो ॥३३॥

सान्यभाव समस्त सदाचारका शिरोमणि है। अतः आत्माको उसीकी भावनामें

ल्यानेकी प्रेरणा करते है-

सब प्राणियों में अथवा सब द्रव्यों साम्यमाब रखना सब आचरणों सं उत्कृष्ट आचरण कहा है। अत: उसीको वार-वार चित्तमें घारण करता हूं ॥३४॥

इस प्रकार मानसामाथिकको अवस्य करने योग्य निर्धारित करके उसमें आरूढ

आत्माके माब क्षत्रलाते हैं--

समस्त प्राणियोंमें मेरा मैत्रीमान है, किसीसे मी मेरा वैर नहीं है। मैं समस्त सावध-से-हिंसा आदि। पावकोंसे युक्त सन-वचन कायके न्यापारसे--निवृत्त हूँ। इस प्रकार मुमुक्षको सामायिक करना चाहिए ॥३५॥

विशेषार्थं - सामाथिकमें यही साव रहना चाहिए। इसी मावका नाम भावसासा-यिक है ।।३५॥

मित्तो मे सन्दर्भा देसु वैर मन्द्रां व केण वि ॥'---मूलाचार, ४३ गा. ।

१. 'खमामि सन्वलीवाण सन्वे बीवा समंतु मे ।

3

१२

अथानन्यसामान्यं सामायिकमाहारुयमादश्यंत्रस्तत्रति सुधयः श्यतेरन्निति शिक्षार्थमाह— एकत्वेन चरन्निजात्मिति सनोवायकायकर्मेच्युतेः केदिचहिक्रियते न जातु यतिवद्यद्भागिष श्रावकः । येनाह्रंच्युतिखङ्गवानुपरिसग्नैवेयकं नीयते-ऽमस्योऽप्यद्भतवैभवेऽत्र न सजेत् सामायिके कः सुधीः ।।३६॥

प्कत्वेनेस्पादि । भागमभावसामायिकान्यासपूर्वकं नोक्षागमभावसामायिकेन परिणममानस्य स्वविषयेम्यो विनिवृत्ति ( निवृत्य ) कायवाद्यन-कर्मणामात्मना सह वर्तनादित्यवः । कैश्चित्—बाह्येरम्यन्तरैवा विकार-कारणः । यतिवत्—हिंसादिषु सर्वेध्वनासक्तवित्तोऽम्यन्तरप्रत्यास्थानसंयमधातिकर्मोदयलनितमन्दाविरित९ परिणामे सत्यिप महाव्रत इत्युपवर्यते इति कृत्वा यतिना तृत्यं वर्तमानः । यदाह—

'सामाद्यम्हि दु कदे समणो इव सावको हवदि बम्हा । एदेण कारणेण दु बहुसो सामाद्दयं कृष्णा ॥' [ मूशचार., ना. ५३१ ]

येनेत्यावि । उन्तं च चारित्रसारे—'एवं इत्याऽभव्यस्यापि निर्मन्यिक्षञ्जशारिण एकावशाङ्गाध्यायिनी महाज्ञतपरिपालनावसंयमभावस्यापि उपरिमग्रैवेयकविमानवासिता उपपन्ना भवतीति ॥३६॥

सामायिकका असाधारण माहात्म्य वतलाकर बुद्धिमानोंको उसके लिए प्रयत्न करनेकी शिक्षा हेते हैं—

संयमी युनिकी तो वात ही क्या, जिस सामायिकका पालक देश संयमी श्रावक भी मन-वचन-कायके व्यापारसे निवृत्त होकर अपनी आत्मामें कहंत्व-भोक्तृत्व भावसे रहित एक ज्ञायक भावसे प्रवृत्त होता हुआ युनिकी तरह किन्हीं भी अभ्यन्तर या बाह्य विकारके कारणों-से कभी भी विकारको प्राप्त नहीं होता। तथा जिस सामायिकके प्रभावसे एकादशांगका पाठी और द्रव्यतिर्प्रत्य जिनिक्ष्यका वारी अभव्य भी आठ प्रवेचक विमानोंसे उत्पर और नौ अनुविश्न विमानोंके नीचे स्थित ग्रैवेचकमें जन्म छेता है, वस आश्चर्यजनक प्रभावशाली सामायिकमें कौन विवेकी ज्ञानी अपनेको न छगाना चाहेगा।।१६॥

विशेषार्थं —यहाँ देशविरत श्रावकको सर्वविरत मुनिके तुल्य कहा है क्योंकि श्रावकका चित्र भी हिंसा आदि सब पापेंगें अनासक रहता है तथा यद्यपि उसके संयमको वातने वाली प्रत्याख्यानावरण कथायका उदय रहता है किन्तु वह मन्द उदय होता है इसलिए उसके उपयाख्यानावरण कथायका उदय रहता है। आवार्थ समन्तमद्रने कहा है —प्रत्याख्यानावरण कथायका उदय मन्द होनेसे वारित्रमोहरूप परिणाम अतिमन्द हों, जाते है कि उनका अतिव्य जानना भी कठिन होता है। उसीसे महाव्रवकी कल्पना की जाती है। अतः सामायिक श्रावकने लिए भी आवश्यक है। वह पहले आगमभाव सामायिकका, अभ्यास करता है अर्थात् सामायिक विषयक आस्त्रोंका अभ्यास करता है। फिर वोआगमभाव सामायिक करनेपर यतः श्रावक मुनिके तुल्य होता है अदः वार-वार सामायिक करना चाहिए।

सामायिकके प्रमावसे ही जिनागमका पाठी और जिनलिंगका घारी अभव्य भी नवम प्रवेयक वक मरकर जाता है—चारित्रसार (पृ. ११) में कहा है—'ऐसा होनेसे निर्प्रत्य

भ्रत्याख्यामतनृत्यात् सन्दत्तराख्यरणसोहपरिणामाः । सन्देन दुरदधारा महाजताय प्रकल्यन्ते ॥ —रत्नकरण्ड श्राः ७१

٩

12

क्षयैवं सामाधिकं व्याक्यायेदानी चतुनिवित्तत्त्वं नविमः पद्मैव्यक्तियातुकामः पूर्वं तल्लक्षणमाह— कीर्तनसहित्केविक्षित्तिनलोकोकोक्षोताधर्मतीर्थकृताम् । भक्त्या वृषमादीनां यत्स चतुनिवित्तत्त्वः षोद्धाः ॥३७॥ कीर्तन-अर्थनम् । अर्हन्तः—वर्शनमनस्य हन्तृत्वात् पूजाबर्हत्वाच्य । उनर्तं च—

'झरिहीत बंदणणमंसाणि बरिहीत पूयसक्कारं । अरिहीत सिद्धिगमणं अरिहेता तेण उच्चीत ॥' [ गुरुवार, ५६२ गा. ]

केविलनः—सर्वद्रव्यप्यायसासात्कारिणः । जिनाः—अनेकभवगहनव्यसनप्रापणहेतुन् कर्भारातीन् जितवन्तः । लोकोद्योताः—नामादिनवप्रकारलोकस्य मार्वेनोद्योतका ज्ञातार इत्यर्थः । नवघा लोको यथा—

'नामद्भवणं दर्व्यं खेत्तं चिण्हं कसाय लोगो य ।

भवलोग भावलोगो पज्जयलोगो य णायन्वो ॥' [ मूळाचार, गा. ५४१ ]

क्षत्र याति कान्यपि छोके चुमान्यसुमानि वा नामानि स नामछोकः । तथा यत् किचिरछोके छुत्रिम-मकुत्रिमं वाऽस्ति स स्थापनाछोकः । तथा धस्त्रक्यप्रपञ्जो ब्रब्यछोकः । उन्तं च---

> 'परिणामि जीव मुत्तं सपदेसं एय खेत्त किरिया य । णिच्चं कारण कत्ता सन्वगदिवरम्हि य पएसो ॥' [ मूकाचार, गा. ५४५ ]

लिंगका घारी और ग्यारह अंगोंका पाठी असन्य मी मावसे असंयमी होते हुए मी महाव्रतीं-का पालन करनेसे उपरिम प्रैवेयकके विमानमें उत्पन्न होता है ॥३६॥

इस प्रकार सामायिकका कथन करके अब नौ पद्योंसे चतुर्विशतिस्तवका कथन करते

हए पहले उसका लक्षण कहते हैं-

अहंत, फेवली, जिन, लोफका उद्योत फरनेवाले अर्थात् ज्ञाता तथा धर्मतीर्थं के प्रवर्तक ऋष्मदेव आदि तीर्थं करोंका मिक्तपूर्वं क स्तवन करनेको चतुर्विशतिस्तव कहते हैं। उसके छह मेद हैं।।३७॥

विशेषार्थ-अरिहन्त और अर्धन्त ये होनों प्रकारान्तरसे एक ही अवस्थाके बाचक हैं। मोहनीय कर्म जीवका प्रवछ शृतु है क्योंकि समस्त दु.खोंकी प्राप्तिमें निमित्त है। यद्यपि मोहनीय कर्मके नष्ट हो जानेपर भी कुछ काछ तक शेष कर्मीका सस्व रहता है किन्तु मोहनीय-के नष्ट हो जानेपर शेष कर्म जन्ममरणरूपी संसारको उत्पन्न करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। अतः उनका होना न होनेके बरावर है। इसिक्य तथा आत्माके केवळज्ञान आहि समस्त आत्मगणोंके प्रकट होनेमें प्रबछ रोघक होनेसे मोहनीय कर्म अरि है उसे घातनेसे अरिहन्त कहळाते हैं। तथा सातिशय पूजाके योग्य होनेसे उन्हें अर्हन्त कहते है। कहा है-- यतः वे नमस्कार और वन्द्रनाके योग्य हैं, पूजा और सत्कारके योग्य हैं, तथा मुक्तिमें जानेके योग्य हैं इसलिए उन्हें लईन्त कहते हैं। तथा सन द्रव्यों और सन पर्यायोंका अत्यक्ष ज्ञाता—द्रष्टा होनेसे केवली कहे जाते हैं। अनेक भवोंके मयंकर कहोंके कारण कर्मरूपी शत्रओंको जीतनेसे जिन कहे जाते है। नाम आदिके सेदसे नौ प्रकारके छोकके भावसे च्छोतक अर्थात ज्ञाता होते हैं। छोकके नौ प्रकार इस तरह कहे हैं--'नामछोक, स्थापनाछोक, द्रव्यछोक, क्षेत्र-छोक, चिह्नछोक, कषायछोक, सवछोक, सावछोक और पर्यायछोक वे नौ सेद छोकके हैं।' छोकमें जो भी भुम या अभूम नाम है वह नामछोक है। छोकमें जो मी अकुत्रिम अर्थात स्वतः स्थापित और कृत्रिम (स्थापित) है वह स्थापनास्रोक है। छह द्रव्योंका समूह द्रव्य छोक है। कहा है-परिणास अन्यथासाव (परिवर्तन ) को कहते हैं। यहाँ व्यंजन पर्याय

परिणामोऽन्यचामावः । स चात्र व्यक्षनपर्योयः । तहन्ती चीवपृद्गकावेव तिर्यगादिगतिपु प्रमणोपछम्भात्, छोष्ठादिमावेन परिणमनप्रतीतेष्ठच । खेषाणि चत्वारि वर्मावमारिवहव्याण्यपरिणामीनि व्यक्षनपर्यायाय मावात् । अर्थपर्यायापेक्षया पुनः वहपि परिणामीन्त्रेव ,। धीवष्ठवेतनाळ्क्षण आरमैव ज्ञातृत्वदृष्टत्वात् ।
पञ्चाऽन्येऽजीवाः । मूर्वं पुद्गलह्रद्वयं स्वादिभत्त्वात् । पञ्चान्ये त्वमूर्वाः । सप्रदेश्चा बीचादय पञ्च प्रदेशवत्त्वदर्यानात् ।
काछाणवः परमाणृक्वाप्रदेशाः प्रमथवंषामावात् । एकक्ष्पाणि वर्माधर्माकाशानि सर्वदाः प्रदेशविष्टनामावात् ।
स्वारिजीवपुद्गलकालास्त्वनेकस्याः प्रदेशाना भेदोपळम्मात् । क्षत्रमाकाशं सर्वेषामाधारत्वात् । पञ्चान्ये
अपेत्राध्यवगाह्नलक्षणाभावात् । क्रिया जीवपुद्गलयोगैतिमत्त्वात् । अन्य त्विक्रयाः । नित्या धर्माधर्माकाशाल्याः
अपेत्राध्यवगाह्नलक्षणाभावात् । क्रिया जीवपुद्गलयोगैतिमत्त्वात् । अन्य त्विक्रयाः । नित्या धर्माधर्माकाशाल्यः
वयन्त्रपर्यायोपेक्षया विनावामावात् । अन्यविनत्यौ । कारणानि जीववर्जानि पञ्च जीवं प्रति उपकारकत्वात् ।
वावस्त्वकारणं स्वतन्त्रत्वात् । कर्तो जीवः श्वमात्रुमण्डमोवन्त्वात् । पञ्चात्येश्वर्वात् । पञ्चात्येश्वर्यात् । इतरेष्वप्यपरिणामित्वादिवर्येषु जीवादीना प्रवेशो व्याख्यात एव । सप्रदेशमवस्तिर्यमुद्वर्यकोकाविमत्तमाकाश्च क्षेत्रकोकाः । इत्यगुणपर्यायाणा संस्थानं चिन्नलोकः । क्रोष्ठातिपत्ताः क्षायलोकः ।
वश्चतं च—

छेना चाहिए। पैसे परिणामी जीव और पुद्रगळ ही हैं क्योंकि जीवका तिर्यंच आदि गतिमें भ्रमण पाया जाता है और पुद्गलका लोक्ट आदि रूपसे परिणमन देखा जाता है। श्रेष चार धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य अपरिणामी है क्योंकि उनमें व्यंजन पर्याय नहीं होती। किन्तु अर्थ पर्यायकी अपेक्षा छहों द्रव्य परिणामी है। चेतना लक्षणवाला आत्मा ही जीव है। क्योंकि वह झाता-द्रष्टा है। शेप पॉच द्रव्य अजीव हैं। मूर्त पुद्गाल द्रन्य है क्योंकि इसमें रूप आदि पाये जाते हैं। शेष पाँच द्रन्य अमूर्तिक हैं। जीव, पुद्गल, वर्स, अवर्स और आकास सप्रदेशी हैं, क्योंकि उनमें बहुप्रदेशीपना है। कालागु और परमाणु अप्रदेशी हैं। धर्म, अधर्म, आकाश एकरूप हैं क्योंकि उनके प्रदेशोंका कमी भी विघटन नहीं होता। संसारी जीव, पुद्गल और काल अनेकरूप हैं क्योंकि उनके प्रदेशोंने भेव देखा जाता है। क्षेत्र आकाश है क्योंकि सवका आधार है। शेप पॉच ह्रव्य अक्षेत्र हैं क्योंकि उनमें अवगाइनरूप छक्षणका अमान है। क्रिया जीव और पुद्गलमें है क्योंकि वे क्रियावान् है। शेप द्रव्य निष्क्रिय हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काछ नित्य हैं क्योंकि व्यंजन पर्यायका अभाव होनेसे उसकी अपेक्षा उनका विनाझ नहीं होता। शेष द्रव्य अनित्य है क्योंकि बनमें व्यंजन पर्याय होती हैं। पुद्गल, घर्म, अघर्म, काल और आकाश कारण हैं क्योंकि जीवका उपकार करते हैं। जीव कारण नहीं है क्योंकि वह स्वतन्त्र है। ज्ञुभ-अज्ञुम् फलका मोक्ता होनेसे जीव कर्ता है। अब द्रव्य शुम-अशुम फलका मोक्ता न होनेसे अकर्ता हैं। आकाश सर्वत्र पाया जाता है अतः सर्वगत है, शेष द्रव्य सर्वत्र न पाये जानेसे असर्व-गत है। इस प्रकार परिणासी, अपरिणासी आदि रूपसे द्रव्यलोक होता है। अधोलोक, मध्यछोक और कन्वैछोकसे विभक्त सप्रदेशी आकाश क्षेत्रछोक है। द्रव्य गुण पर्यायोंके संस्थानको चिह्नछोक कहते हैं। अर्थात् घर्म, अवर्म द्रव्योंका छोकाकार रूपसे संस्थान, आकाशका केवळज्ञानरूपसे संस्थान, छोकाकाशका घर, गुफा आदि रूपसे संस्थान, पुद्गळ द्रव्यका छोकस्वरूपसे अथवा द्वीप, नदी, समुद्र, पर्वत, पृथिवी खादि रूपसे संस्थान तथा जीव द्रव्यका समचतुरस्र आदि रूपसे संस्थान द्रव्यसंस्थान है। गुणोका द्रव्याकार रूपसे

१. संस्थापनं म. कु. च.।

'दव्यगुणलेत्तपन्नय भवाणुमावो य भावपरिणामो । जाण चढव्यिहमेयं पन्जयकोगं समासेण ॥' [ मूजाबार, गा. ५५१ ]

तत्र द्रव्यगुणा जीवस्य ज्ञानादयः, पृद्गजस्य स्पर्जादयो वर्माधर्मकाकाकाना च गतिस्थित्यवगाह- हेतुत्ववर्तनादयः। क्षेत्रपर्याय रत्नप्रभा-जम्बूद्दीपर्जुविमानादयः। मृत्रानुभाव आयुपो ज्ञान्यमध्यमोत्कृप्रिकित्यः। भावपिरिणामोऽसंख्येयकोकप्रमाणक्षुमाञ्चमजीवभावः कर्मादानपरित्यागसमर्थं इति । धर्मतीर्थंकृतः—धर्मस्य वस्तुयाथात्म्यस्योत्तमक्षमादेवी तीर्थं कारतं कृतवन्त उपदिष्टवन्तः। वर्जुविश्वतिस्तवः—अनेकतीर्थकरदेवगुण- ६ ज्यावर्णनं चतुर्विश्वतिश्वव्यस्यानेकोपकक्षमण्तात् ॥३॥॥

षण नामाविस्तवमेदो व्यवहारनिश्रयाम्या विभवज्ञाह— स्युर्नासस्यापना-द्रव्य-क्षेत्र-कालाक्षयाः स्तवाः । वयवहारेण पञ्चार्थावेको मावस्तवोऽर्हताम ॥३८॥

9

स्पष्टम् ॥३८॥

मय नामस्तवस्वरूपमाह—

१२

अष्टोत्तरसहस्रस्य नाम्नामन्वर्यमहंताम् ।

वीरान्तानां निरुक्तं यत्सोऽत्र नामस्तवो मतः ॥३९॥

नाम्नो--श्रीमदादिसंज्ञानाम् । तानि चार्षे पद्मविश्वतितमे पर्वणि--'श्रीमान्स्वयंभूवृंषशः शंभवः शम्भुरात्मभूः । स्वयंप्रश्वः प्रमुर्मोका विश्वमृरपुनर्मवः ॥'

इत्याविना

28

१५

'शुर्मयुः सुखसाद्दमूतः पुण्यराशिरनामयः । धर्मपालो चगत्पालो धर्मसाम्राज्यनायकः ॥' [ महापु. २५।१००-२१७ ]

संस्थान गुणसंस्थान है। पर्यायोंका दीर्घ, हरव, गोल, नारक, तिर्यंच आदि रूपसे संस्थान पर्यायसंस्थान है। ये सब चित्रलोक हैं। उदयप्राप्त कोघादि कवायलोक हैं। नारक आदि योनियोंमें वर्तमान जीव मवलोक है। तीव राग-द्रेव आदि मावलोक है।

पर्याय लोकके चार भेद हैं—जीवके झानारि, पृद्गलके स्पर्श आदि, धर्म, अधर्म, आफा, कालके गितहेतुता, स्थितिहेतुता, अवगाहहेतुता और वर्तना आदि ये द्रव्योंके गुण, रत्नप्रमा पृथिवी, जम्बूद्वीप, ऋजु विमान आदि क्षेत्र पर्याय, आयुके जधन्य, मध्यम, बत्कृष्ट भेद, जीवके असंख्यात लोक प्रमाण भुम अशुम माब, जो कर्मोंके प्रहण और त्यागमें समर्थ होते हैं, ये संक्षेपमें पर्याय लोकके चार भेद हैं। इस प्रकार अहन्तोंका, केवलियोंका, जिनोंका, लोकके ख्यातकोंका, और धर्मतीर्थके कर्ता खपम आदि चौबीस तीर्यकरोका मिक्तिपूर्वक गुणकीतंन करना चतुर्विशितस्य है।।३आ।

आगे ज्यवहार और निश्चयसे स्तवके भेद कहते हैं-

चौनीस तीर्थंकरोंका स्तवन व्यवहारसे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र और कालके आध्य-से पाँच प्रकारका है। और परमार्थंसे एक सावस्तव है।।३८॥

नाम स्तवका स्वरूप कहते हैं-

मगवान् ऋषमदेवसे छेकर सगवान् महावीर पर्यन्त चीवीस तीर्थंकरोंका एक हजार खाठ नामोंके द्वारा जो अर्थानुसारी निक्षिक की जाती है उसे उक्त स्तवोंमें से नामस्तव कहते हैं ॥३९॥

٩

इत्येतेन प्रवन्धेनोक्तानि प्रतिपत्तव्यानि । अन्वर्धे—अभिधेयानुगतम् । तद्यथा—श्रीः अन्तरङ्गाञन्त-ज्ञानादिलक्षणा बहिरङ्गा च समवसरणाष्टमहाप्रातिहार्योदिस्यभावा अक्ष्मीरस्यातिष्येन हरिहराबसंभवित्वे-वि नास्तीति श्रीमान् । स्वयं परोपदेश्वमन्तरेण मोक्षमार्यमवनुद्धयानुष्ठाय चानन्तचतुष्टयरूपतया भवतीति स्वयंभूः । तथा, वृषेण घर्षेण भातीति वृषमः । तथा, श्रं—सुष्टं मवत्यस्माद् भव्यानामिति शंभवः । एवमन्येषामिप यथान्नायमन्वर्णता चिन्त्या । तथाहि—

> 'ध्यानद्रुषणनिर्मित्रघनघातिमहातरः । अनन्तभवसंतानजयादासीरनन्तज्जित् ॥ श्रेक्षोक्यनिर्जयावासदुर्दर्पमतिदुर्जयम् ।

मृत्युराजं विजित्यासीज्जिनमृत्युजयो भवान् ॥' [ महापु., २५।६९-७० ]

इत्यादि ।

व्यावहारिकत्वं च नामस्तवस्य (-स्तुत्यस्य-) परमात्मनो वाचामगोचरस्वात् ।

१२ तथा चोनतमार्थे-

'गोचरोऽपि गिरामासां त्वमवाग्गोचरो मतः । स्तोतस्तथाप्यसंदिग्धं त्वतोऽभीष्टफलं भवेत् ॥' [ महापु. २५।२१९ ]

१५ तथा---

'संज्ञासंज्ञद्वयावस्थाव्यतिरिक्तामलात्मने । नमस्ते नीतसंज्ञाय नमः क्षायिकदृष्टये ॥' [ महापु. २५।९५ ]

१८ वीरान्तानां—वृषभादिवर्षमानान्ताना शीर्यकराणा चतुर्विश्चतेः । सामान्यविवक्षया चार्य नामस्तव-वचतुर्विश्चतिरिप तीर्यकृता श्रीमदादिश्वंभावाण्यत्वाविश्चेषात् । विश्वेषापेक्षया तु वृषमादिचतुर्विश्चतेः । पृषद्गाम्मां निर्वचममुच्चारणं वा नामस्तवः । यथा सर्वभक्तिभाक् 'बोस्सामि' इत्यादि स्तवः । 'खनवीसं तित्यपरे' २१ क्ष्यादिवा । 'ऋषभोऽण्वितनामा च' कर्यादिवा ।।३९॥

विशेषार्थ — महापुराणके पच्चीसवें पर्वमें एक हजार आठ नामोंके द्वारा भगवानं ऋषम देवकी जो स्तृति की गयी है वह नामस्तव है। यह स्तव अन्वर्थ है। जैसे भगवान्को श्रीमान् स्वयम्भू, युषम ! सन्भव आदि कहा गया है। सो भगवान् तीर्थंकर ऋषभदेवके अन्तरंग झानादि रूप और वहिरंग समवसरण अष्ट महा प्रतिहार्यादि रूप श्री अर्थात् छक्ष्मी होती है इसिछए उनका श्रीमान् नाम सार्थक है। तथा भगवान् परके उपदेशके विना स्वयं ही मोक्षमार्गको जानकर और उसका अनुष्ठान करके अनन्त चनुष्टय रूप होते हैं इसिछए उन्हें स्वयम्भू कहते हैं। वे युष अर्थात् धर्मसे शोभित होते हैं इसिछए उन्हें युषम कहते हैं। उनसे भन्य जीवोंको मुख होता है इसिछए सम्मव कहते हैं। इसी तरह सभी नाम सार्थक हैं।

इस प्रकारका नाम स्वव ज्यावहारिक है क्योंकि स्तुविके विषय परमात्मा तो वचनोंके अगोचर हैं। जिनसेन स्वामीने कहा है—हे सगवन ! इन नासोंके गोचर होते हुए भी आप वचनोंके अगोचर साने गये हैं। फिर भी स्ववन करनेवाला आपसे इच्छित फल पा लेता है इसमें कोई सन्देह नहीं है। सामान्यकी विवक्षा होनेपर यह नामस्वव चौबीसों ही तीर्थंकरोंका है क्योंकि सभी वीर्थंकर 'श्रीमान् आदि नामोंके द्वारा कहे जा सकते हैं। विशेषकी अपेक्षा चौबीसों तीर्थंकरका मिन्न-मिन्न नामोंसे स्ववन करना भी नामस्वव है।।३९॥

१. अर्थमनुगतम् म. कु. च.।

२. म. जू. च.।

१५

25

## अथ स्थापनास्तवमाह--

## कृत्रिमाकृत्रिमा वर्णप्रमाणायतनादिभिः । व्यावर्ण्यन्ते जिनेन्द्राची यदसौ स्थापनास्तवः ॥४०॥

आयतनं —पैरयालयः । बादिशब्देन संस्थानदीप्त्यादयः । जिनेन्द्राचीः —जिनेन्द्राणा तीर्यकराणां चतुर्विशतेरप्रिमिताना वा अर्चाः प्रतिमाः । तत्र चतुर्विशतेः क्षत्रिमा ( इतरेवां चाक्कतिमा ) इति योज्यम् । उक्तं चाचारदीकायाम् — 'चतुर्विशतितोर्यकराणामपरिमितानां वा क्वत्रिमाक्वत्रिमस्थापनानां स्तवनं चतुर्विशति-स्थापनास्तव इति अथवा अक्कत्रिमा इस्युपचाराष्ट्रअयवापि योज्यम् ॥४०॥

## **अय द्रव्यस्तवमाह—**

बवुर्ज्ञसमुणोच्छ्रायननकादिमुखेन या । छोकोत्तमानां संकीतिश्चित्रो ब्रध्यस्तवोऽस्ति सः ॥४१॥

स्त्रमाणि—श्रीवृक्षादिस्त्रमणानि वृषमादिस्त्रम्यनानि च । तत्राष्टोत्तरसर्वं स्वद्यणानि व्यक्षनानि च नवस्रतानि सार्वे पञ्चदसे पर्वेणि । तानि 'श्रीवृक्षसंखान्त्र' इत्यादिना 'ब्यञ्जनान्यपराण्यासन् स्रतानि नवसंस्यया' इत्यन्तेन प्रबन्येनोक्तानि वेदितव्यानि । चिन्ह्यानि यथा—

> 'गौगँजोऽस्व: कपिः काकः सरोजं स्वस्तिकः शशी । मकरः श्रीयुतो वृक्षो गण्डो महिषसूकरौ ॥' 'सिषा वच्चं मृगरछागः पाठीनः कलशस्तवा । कच्छपक्वोत्पर्लं शंखो नागराजस्व केशरी ॥ इस्येतान्युक्तदेशेषु छाञ्छनानि प्रयोजयेत् ।'

स्थापना स्तवको कहते हैं-

चौबीस अथवा अगरिमित तथँकरोंकी क्रित्रम और अक्रुत्रिम प्रतिमाओंका जो रूप, ऊँचाई चैत्याख्य आदिके द्वारा स्तवन किया जाता है उसे स्थापना स्तव कहते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना कि चौबीस तीर्थंकरोंकी मूर्तियाँ तो कृत्रिम होती हैं किसीके द्वारा बनायी जाती हैं। शेष अकृत्रिम होती हैं ॥४०॥

द्रव्य स्तवको कहते हैं-

शरीर, चिह्न, गुण, ऊँचाई और माता पिता आदि की सुख्यता से जो छोकोत्तम तीर्यंकरोंका स्तवन किया जाता है वह आश्चयंकारी अथवा अनेक प्रकारका द्रव्य स्तव है ॥४१॥

विशेषार्थं —शरीरके द्वारा स्तवनका खदाहरण इस प्रकार है — नौ सी व्यंजन और एक सी आठ वक्षणोंके द्वारा शोभित और जगत्को आनन्द देनेवाला आईन्तोंका शरीर जय-बन्त होओ। मैं चन जिनेन्द्रोंको नमस्कार करता हूँ जिनके मुक्त होनेपर शरीरके परमाणु विजलीकी तरह स्वयं ही विशीर्ण हो जाते हैं।

1

'सनवव्यन्त्रनवातैरद्याप्रवातलक्षणैः ।
विचित्रं जगवानिन्द जयताबर्हतां वपुः ॥
जिनेन्द्रान्नीमि तान्येपां शारीराः परमाणवः ।
विद्युतामिव मुक्तानां स्वयं मुक्कन्ति संहतिम् ॥' [

ą

Ę

٩

गुणाः—निःस्वेदत्वादयो वर्णादयस्य । वर्णमुखेन यथा— 'श्रीचन्द्रप्रभनाथपुष्पदशनी कुन्दावदातच्छवी, रक्ताम्भोजपटाशवर्णवपुषी पद्मप्रमहादशी । कृष्णी सुव्रतयादवी च हरिती पास्वः सुपाद्यंष्ट्य वै, शेषाः सन्तु सुवर्णवर्णवपुषी मे षोडशाऽघच्छिद ॥' [

उच्छाय:--उत्सेषः । तन्मुलेन यणा--

'नाभेयस्य शतानि पश्चधनुषां मानं परं कीर्तितं सिद्भिस्तीर्थंकराष्ट्रकस्य निपुणैः पश्चाशदूनं हि तत् ॥ पञ्चानां च दशोनकं मुवि भवेत् पञ्चोनकं चाष्टके हस्ताः स्युनंव सप्त चान्त्यजिनयोर्थेषां प्रभा नौमि तान् ॥' [

जनकादि-जनकश्च जननी च जनकी यातापितरी। मातुहारेण यथा-

यहाँ शरीरपर पाये जाने वाले तिल, ससक आदि चिह्नोंको व्यंजन कहते हैं और शंख, कमल आदिको लक्षण कहते हैं। महापुराणके पन्द्रहवे सर्ग में एक सौ आठ लक्षणोंको तथा नौ सौ व्यंजनोंको वताया है।।४१॥

1

तीर्थंकरोंके चिह्न इस प्रकार कहे हैं—वैछ, हाथी, घोड़ा, वन्दर, चकवा, कमछ, स्वस्तिक, चन्द्रमा, गैण्डा, मैंसा, जूकर, सेही, वफ, मृग, वकरा, मत्स्य, कछश, कछुआ, नीछकमछ, शंख, सर्प और सिंह वे क्रमसे चौवीस तीर्थंकरोंके चिह्न हैं। पसीना न आना आदि गुणके द्वारा स्तवन इस प्रकार होता है—'कमी पसीना न आना, मछ मृत्रका न होना समचतुरस्र संस्थान, वफ़ ज़्द्रवमनाराच संहन्न, अत्यन्त मुगन्ध, स्त्कृष्ट सौन्दर्य, एक हजार आठ छक्षण और ज्यंजन, अनन्तवीर्य, हित रूप प्रिय वचन, श्वेत वर्णका रक्त ये अर्हन्तके शरीरमें व्हा स्वामाविक अतिशय होते हैं।'

वर्णके द्वारा स्तुतिका उदाहरण इस प्रकार है—श्रीचन्द्रप्रभनाथ और पुष्पदन्तके शरीर-का वर्ण कुन्द पुष्पके समान क्वेत है। पद्म प्रभक्ते शरीरका वर्ण छाठ कमछके समान और बासुपूज्यका पछाशके समान छाछ है। सुनि सुन्नत नाथ और नेमिनाथके शरीरका रंग काछा है। पाश्व और सुपाश्वका शरीर हरितवर्ण है। श्रेष सोछह वीर्थकरोंका शरीर सुवर्णके समान है। ये सभी वीर्थकर मेरे पापोका नाश करें।

१. विलोयपण्णति (४१६०४) में सुपार्श्वनाथका चिह्न नन्यावर्त, और श्रीवलमायका चिह्न 'सोतीय' कहा है जिसका अयं स्वित्तिक किया गया है! तथा अरहनाथका चिह्न तगर कुसुम कहा है जिसका अर्थ मत्स्य किया है। क्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्रने शीवलनाथका चिह्न श्रीवस्स, अनन्तनाथका चिह्न स्थेन और अरहनाथका चिह्न नन्द्रावर्त कहा है। इस तरह चिह्नोयें सतमेद है।

 'िन स्वेदत्वमनारते विभवता संस्थानमार्थ शुग्रम् । तहस्पंहननं मृशं सुर्रामता सीरूपमुन्नै. परम् । सीव्यवण्यमनन्तवीर्यमुदितिः पष्या प्रियाऽसृक् च यः । शुभ्रं चातिश्वया दशेह सहनाऽ सन्त्वहंदञ्जानुगा. ॥ [

 तिलोयपण्णत्ति (४।५८८) में मुनिसुवत और नेमिनायको नोछवर्ष कहा है । तथा हेमजन्द्रने मिल्छ और पाहर्वनी नीछवर्ष कहा है । हरिसवर्ष किसी भी तीर्यंकरको नही कहा, सुपाहर्वको होव सोलहमें लिया है ।

'भात्रा तीर्थं सूराणां परिचरणपरश्रीप्रमृत्योद्भवादि-श्रीसंभेदाग्रदूता रजनिविरमणे स्वप्रभाविधिता ये। श्रीमोक्षेभारिमासक्ष्वविरविद्यषकुम्मान्वषण्डान्धिपीठş द्योयानाशीविषौको वसूचयशिखनः सन्तु ते मङ्गलं नः ॥' [-आदिशब्देन कान्त्यादिहारेण यथा--'कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो घाम्ना निरुन्धन्ति ये Ę धामोहाममहस्विनां जनमनो मुब्जन्ति रूपेण ये । दिव्येन ब्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात् क्षरन्तोऽमृतं वन्द्यास्तेऽष्टसहस्रजप्तणघरास्तीर्थेश्वराः सूरयः ॥ [ समयसारक्षण, २४ व्ली. ] तथा-'येऽम्यांचता मुकुटकुण्डलहाररत्नेः शक्रादिभिः सुरगणेः स्तृतपादपद्माः । ते मे जिनाः प्रवरवंशजगत्प्रदीपास्तीर्थंकराः सततशान्तिकरा भवन्तु ॥ १२ 'जैनेन्द्राक्षीमिताञ्चेषां शारीराः परमाणवः । विद्युतामिव मुकानां स्वयं मुखति संहतिस् ॥' [

शरीरकी ऊँचाईको छेकर नमस्कार करनेका उदाहरण यथा—आदिनाथके शरीरकी ऊँचाई ५०० धनुष, अिततमाथकी ४५० धनुष, सन्मवनाथकी ४०० धनुष, अितनम्बन्ताथकी ३५० धनुष, अपानन्बनाथकी ३०० धनुष, अपानन्बनाथकी ३०० धनुष, प्रमुद्दनाथकी ३०० धनुष, प्रमुद्दनाथकी ३०० धनुष, प्रमुद्दनाथकी ३०० धनुष, अर्थासनाथकी २०० धनुष, अर्थासनाथकी २० धनुष, अर्थनाथकी ३० धनुष, अर्थनाथकी ३० धनुष, अर्थनाथकी ३० धनुष, अर्थनाथकी ३० धनुष, मिननाथकी २० धनुष, मिननाथकी २० धनुष, मिननाथकी २० धनुष, सिननाथकी सिनना

माताके द्वारा स्तवनका बदाहरण—'क्षायिक सम्बन्दृष्टि और उस्कृष्ट बुद्धिशाली कुल-करोंका जो वंश हुआ उसमें, तथा आदि ब्रह्मा आदिनाथने कर्ममूमिके प्रारम्ममें जिन इस्वाक्त, कुद, उपनाथ, इरिवंशको स्थापना की थी, जो बंश गर्माधान आदि विधिकी परम्परासे लोकपूच्य हैं, उनको जन्म देनेवाली आर्थमूमिके स्थामी जिनके जीवननाथ हैं तथा जिनका जन्म उत्तम कुलमें हुआ है वे जैनतीर्थं करोंकी माताएँ जयवन्त हों।'

मावाके द्वारा देखे गये स्वप्नोंके द्वारा किया गया स्ववन भी द्रव्यस्तवन है। जैसे-श्री आदि देवियोंके द्वारा सेवित तीर्यंकरोंकी माताने रात्रिके पिछले पहरमें ऐरावत हाथी, बैल, सिंह, छहमी, माला, चन्द्रमा, सूर्य, मीन, कल्ला, कमलवन, समुद्र, सिंहासन, देव विमान, नागेन्द्रका मवन, रत्नराशि तथा निर्भूम बह्वि वे सोलह स्वप्न देखे, जो तीर्यंकरोंके जन्म आदि अतिश्योंके सूचक अमद्तुतके समान हैं, वे स्वप्न इमारे लिए संगलकारक हों।

शरीरकी कान्ति आदिके द्वारा तीर्यंकरोंके स्तवनका चदाइरण—जो अपने शरीरकी कान्तिसे वस दिशाओंको स्नान कराते हैं, अपने तेजसे चत्कृष्ट तेजवाछे सूर्यके भी तेजको रोक देते हैं, अपने रूपसे मनुष्योंके मनको हर छेते हैं, अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा मन्यजीवो-के कार्नोमें साक्षात् सुखरूप अमृतकी वर्षा करते हैं, वे एक हजार आठ छक्षणोंके घारी ŧ

छोकोत्तमानां—परमागप्राप्तप्रमुखमानत्वात्तीर्षकृताम् । यदाहु— 'तित्ययराण पहुत्तं णेहो बलदेव-केसंवाणं च । दुक्खं च सक्तीणं तिष्णि वि परमागपत्ताई ॥' [

] 118811

अथ क्षेत्रस्तवमाह--

क्षेत्रस्तवोऽर्हतां स स्यात्तस्वर्गावतरादिभिः। पूतस्य पूर्वनाद्रघादेर्यत्प्रदेशस्य वर्णनम् ॥४२॥

पुरित्यादि—पुरोज्योध्यादयः । बनानि विद्धार्यादीनि । अद्भयः—कैलासादयः । बादिशस्त्रेन नद्यादि-परिग्रहः ॥४२॥

**अथ कालस्तवमाह**—

कालस्तवस्तीर्यकृतां स ज्ञेयो यदनेहसः । तद्गर्भावतराष्ट्रद्धक्रियाद्मस्य कीर्तनम् ॥४३॥

१२ स्पष्टम् ॥४३॥

तीर्थंकर वन्दनीय हैं। तथा—इन्द्र आदि देवगणोंने जन्मकल्याणकके समय जिनको मुकुट, कुण्डल और रत्नहारसे मूचित किया तथा चरणकमळोंकी स्तुति की, बत्तम वंश तथा जगन्के लिए दीपकके तुल्य तीर्थंकर जिनेन्द्र मुझे सदा शान्तिवायक होवें।

दीक्षा वृक्षींके द्वारा अगवान्की स्तुतिका उदाहरण—वेट, सप्तच्छद, शाल, सरल, प्रियंगु, शिरीव, नागकेशर, साल, पाकर, श्रीवृक्ष, तेंदुआ, पाटला, जामुन, पीपल, कैंत, नन्दीवृक्ष, नार्गवृक्ष, आझ, अशोक, चम्पक, वक्कल, विशिक, धव, शाल ये चौषीस तीर्थंकरों के दीक्षावृक्ष हैं। इन वृक्षोंके नीचे उन्होंने दीक्षा धारण की थी। 'लोकोचस' शब्दसे तीर्थंकर ही लिये जाते हैं क्योंकि उनकी प्रमुता सर्वोत्कृष्ट होती है। कहा है—तीर्थंकरोंका प्रमुत्व, चलदेव और नारायणका स्तेह और सपत्नीका दुःख ये तीनों सर्वोत्कृष्ट होते हैं। यह प्रव्यस्तवका स्वरूप है।।४१॥

आगे क्षेत्रस्तवको कहते हैं-

तीर्थं करों के स्वर्गावतरण, जन्म, दीक्षा, ज्ञान और निर्वाणकल्याणकोंसे पवित्र अयोध्या आदि नगर, सिद्धार्थं आदि वन और कैछास आदि पर्वत प्रदेशका जो स्तवन है वह क्षेत्र-स्तव है। १४२॥

कालस्तवको कहते हैं-

तीर्थंकरोंके गर्मावतरण, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाणकल्याणकोंकी प्रशस्त क्रियाओंसे गर्वयुक्त हुए कालका वर्णन तीर्थंकरोंका कालस्तव है अर्थात् जिन समयोंमें कल्याणकी क्रियाएँ हुई उनका स्तवन कालस्तव है ॥४३॥

.'भ्यग्रोधो मदगन्मिसर्चंमुक्षनस्यामे सिरीषोऽर्हता-मेते ते किछ नागसर्वेनटिनः श्रीतिन्दुकः पाटछः । सम्बद्दत्यकपित्य निन्दकविटाआवञ्चुळद्चम्पको जीयासुर्वेकुळोऽत्र पाधिकथवौ साळद्व दीसाङ्गमाः ॥'——बासाधर प्रतिष्ठापाट ।

१. पद्मपुराण २०।३६-६०।

٩

१२

वय मावस्त्यमाह--

वर्ण्यन्तेऽनन्यसामान्या यत्सैवल्यावयो गुणाः । भावकैर्मावसर्वस्वविद्यां भावस्तवोऽस्तु सः ॥४४॥

भावसर्वस्विदशां —जोवादिपदार्वाधितव्यगुणपर्वायसंपद्वपदेशिनाम् । भावस्तवः । स स्ययंक्रतो

यथा---

'विवर्तेः स्वेद्धंन्यं प्रतिसमयमुखद् व्ययदिप स्वरूपादुल्लोलेजॅलमिव मनागय्यविचलत् । स्रवेहोमाहात्म्याहितनवनवीभावमखिलं प्रमिन्वानाः स्पष्टं युगपदिह नः पान्तु जिनपाः॥' [

एष एवं भवनतां वास्तवस्तवः केवस्रज्ञानादिगुणानां तद्वतां चाव्यतिरेकादैक्यसंग्रवात् । यथाह— 'तं णिच्छए ण जुंजह ण सरीरयुणा हि हुंति केवस्त्रिणो ।

केवलिगुणे थुणह जो सो सच्च केवली थुणह ॥' [ समयत्रा., गा. २९ ] ॥४४॥

माबस्तवको कहते हैं-

भावनामें ठीन भन्योंके द्वारा जो केवलज्ञान आदि असाधारण गुणोंका वर्णन किया जाता है वह जीवादि पदार्थोंके आश्रित द्रन्य-गुण-पर्यायरूप सम्पदाका चपदेश देनेवालोंका भावस्तव है ॥४४॥

विशेषार्थं —तीर्यंकर अपनी दिन्यध्वनिके द्वारा जीवादि पदार्थोंके स्वरूपका उपदेश करते समय द्रव्य-गुण-पर्यायका विवेचन करते हैं। वे जीवकी शुद्ध दशा और अशुद्ध दशाका विभेद करके शुद्ध जीवके स्वरूपका कथन करते हैं। शुद्ध जीवके असाधारण गुणोंका स्तवन मावस्तव है।

आशावरजीने अपनी टीकामें इसका एक स्वरचित दहाहरणे दिया है जिसका भाव है—'जैसे जरूमें प्रतिसमय रहरें घटती हैं और विलीन होती हैं फिर भी जरू स्वभावसे निश्चर ही रहता है दसी तरह द्रव्य भी प्रतिसमय अपनी पर्यायोंसे दसन्त होता और नह होता हुआ भी स्वभावसे रंचमात्र भी विचलित नहीं होता सदा एकरूप ही रहता है। इस प्रकार कालके प्रभावसे होनेवाले समस्त उत्तरोत्तर नये-नयेपनेको एक साथ स्पष्ट रूपसे जाननेवाले जिनदेव हमारी रक्षा करे।'

वास्तवमें मावस्तव ही यथार्थ स्तव है क्योंकि केवलज्ञानादि गुणका शुद्धात्माके साथ अमेद है। क्षेत्र, काल, शरीर लादि तो सव वाह्य हैं।

आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है— सरीरादिके स्तवनसे केवळीका स्तवन निश्चय दृष्टिसे ठीक नहीं है क्योंकि सरीरके गुण केवळीके गुण नहीं हैं जतः जो केवळीके गुणोंका स्तवन करता है वही वास्तवमें केवळीका स्तवन करता है ॥४आ।

१. 'विवर्तेः स्वैर्द्धन्यं प्रतिसमयमुखद् व्ययदिष स्वरूपादुवलोकैर्वलियव अनागप्यविचलत् ॥

भनेहोमाहात्म्याहितन**वन**वीमावससिकं

प्रमिन्वानाः स्पन्दं गुगपदिह नः पान्तु जिनपाः ॥'--अनगाः धर्माः दी. ।

ŝ

Ę

9

12

24

वय व्यवहारनिश्चयस्तवयोः फळवियागं प्रपूरयन्तुपयोगाय प्रेरयति— क्रोकोत्तरान्युवयञ्चर्गफळां सृजन्त्या पुण्यावर्ळीं सगवतां व्यवहारनुस्या । चित्तं प्रसाद्य सुवियः परसार्थनुत्या स्तुत्ये नयन्तु क्षयमुत्तमबोषसिद्धये ॥४५॥

स्तुत्ये—शुद्धचिद्रपस्वरूपे ॥४५॥ अय एकादशमिः पर्धवन्दमां व्यक्ति

वय एकादशिमः पर्विर्वन्दमां व्याचिल्यासुरादितस्तावत्तत्त्वसणमाह— वग्दना नतिनुत्याशीर्भयवादाविलक्षणाः।

भावशुद्धचा धस्य तस्य पूज्यस्य विनयक्तिया ॥४६॥

जयवादादि । श्रादिशस्त्रेन मामनिर्वचनगुणानुष्यान-बहुवचनोण्चारणसक्चन्दनाद्यर्चनादि । प्रणतिर्वन्दनेति कृष्यत् । उनतं च---

'कर्मारण्यहृताक्षनां परानां परमेष्ठिनास् । प्रणतिबंन्दनाज्यादि त्रिशुद्धा त्रिविषा बुद्दैः ॥' [ बिमत , बा. ८।३३ ] यस्य तस्य-व्यहंबादीनां वृषभादीनां वाज्यतमस्य । विनयक्रिया-विनयकर्मं । वक्तं व---

'किदियस्मं चिदियस्मं पूजाकस्मं च विणयकस्मं च ।' [मूळाचार गा. ५७६] ॥४६॥

आगे व्यवहारस्तव और निश्चयस्तवके फलमें भेद वतलाकर बसमें लगनेकी प्रेरणा करते हैं—

तीर्थंकरोंके ऊपर कहे गये नामस्तव आदि रूप व्यवहारस्तवनसे पुण्यकी परम्परा प्राप्त होती है जिसके फळस्वरूप अछौकिक सांसारिक अध्युवयका सुख प्राप्त होता है। वसके द्वारा चित्तको सन्तुष्ट करके बुद्धिसानोंको निश्चय रत्नत्रयकी प्राप्तिके लिए तीर्थंकरोंके निश्चयस्तवनके द्वारा गुद्ध चित्स्वरूपमें चित्तको लीन करना चाहिए।।४५॥

विशेषार्थ — ऊपर को चतुर्विशितस्तवके भेद कहे हैं उनमें एक भाव स्तव ही परमार्थ से स्तव है क्यों कि उसमें तीर्थ करों के आतिमक गुणोंका स्तवन होता है। इस भावस्तवके द्वारा ही गुद्ध चिद्रपमें चित्तको छीन किया जा सकता है। और शुद्ध चिद्रपमें चित्तके छीन होनेसे ही निश्चय रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है। किन्तु द्रव्यस्तव, क्षेत्रस्तव, कोळस्तव आदिसे पुण्यवन्य होता है। वह पुण्यवन्य भी तभी होता है जब छौकिक युखकी कामनाको छोड़कर स्तवन किया जाता है। छौकिक युखकी कामनाको छोड़कर स्तवन

क्षागे ग्यारह इलोकोंसे वन्दनाका स्वरूप कहनेकी इच्छा रखकर प्रथम ही बन्दनाका लक्षण कहते हैं—

शहन्त, सिद्ध खादि या चौवीस तीर्यंकरोंमें-से किसी भी पूजनीय खात्माका विशुद्ध परिणामोंसे नमस्कार, स्तुति, आशीर्वाद-अथवाद आदिरूप विनयकर्मको वन्दना कहते हैं॥४६॥

विशेषार्थ-मूळाचारमें वन्द्रनाके नामान्तर इस प्रकार कहे हैं 'किद्यम्मं चिद्यम्मं प्याकम्मं च विणयकम्मं च !'—अ७९ । अर्थात् जिस अक्षरसमृद्दसे वा परिणामसे या क्रियासे आठों कर्मोंका कर्तन या छेदन होता है उसे क्वतिकर्म कहते हैं अर्थात् पापके विनाशके उपायका नाम क्वतिकर्म है । जिससे तीर्थंकर आदि पुण्यकर्मका संचय होता है उसे चिति-

| अय को बिनय इत्याह                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| हिताहिताप्तिलुप्यर्थं तदङ्गानां सदाखसा ।                                               |    |
| यो माहात्म्योद्भवे यत्तः स मतो विनयः सताम् ॥४७॥                                        | ş  |
| तदङ्गानां—हितप्राप्यहितछेदनसापनानाम् । अञ्जसा—निर्व्याबम् । माहारम्योद्भवे—सन्ति-      |    |
| विशेषस्योत्पादे उत्स्त्रसे वा ॥४७॥                                                     |    |
| अय विनयस्य पञ्चविद्यस्वमनुबर्ग्यं मोक्षार्यस्य तस्य निर्वराधिनामदश्यकर्तव्यतामुपदिशति— | Ę  |
| स्रोकानुवृत्तिकामार्थभयनिष्येयसाध्ययः।                                                 |    |
| विनयः पञ्चषावश्यकार्योऽन्त्यो निर्जरायिभिः ॥४८॥                                        |    |
| लोकानुवृत्तिःव्यवहारिजनानुकूलाचरणम् । उन्तं च                                          | 9  |
| 'लोकानुवर्तनाहेतुस्तथा कामार्थहेतुकः ।                                                 |    |
| विनयो मवेहेतुश्च पश्चमो मोक्षसाधनः ॥'                                                  |    |
| ज्त्यानमञ्ज्ञाक्षः पूजार्जतयेरासनढीकनम् ।                                              | 13 |
| देवपूजा च लोकानुवृत्तिकृद् विनयो मतः।।                                                 |    |
| मापाच्छन्दानुवृत्ति च प्रदानं देशकालयोः।                                               |    |
| स्रोकानुवृत्तिरयीय विनयश्चाञ्जलिकिया ॥                                                 | १५ |

कर्म अर्थात् पुण्य संचयका कारण कहते हैं। जिससे अर्हत् आहिकी पूजा की जाती है उसे पूजाकर्म कहते हैं। जिससे कर्मोंका संक्रमण, उदय, उदीरणा आदि होकर निराकरण किया जाता है उसे विनयकर्म कहते हैं। ये सब वन्दनाके नामान्तर हैं। आ. अमितगतिने भी कहा है—कर्मक्षी जंगलको जलानेके लिए अग्निके समान पाँच परमेष्ठियोंका मन-वचन-कायकी शुद्धि पूर्वक नमस्कार करनेको विद्वान् वन्दना कहते हैं। मन-वचन-कायसे करनेसे उसके तीन भेद होते हैं।।ध्रा

आगे विनयका स्वरूप कहते हैं-

हितकी प्राप्ति और अहितका छेदन करनेके लिए, जो हितकी प्राप्ति और अहितके छेदन करनेके उपाय हैं उन उपायोंका सदा छल-कपटरहित मावसे माहात्स्य वहानेका प्रयत्न करना, उन उपायोंकी शक्तिको बढ़ाना, इसे साधुजन विनय कहते हैं ॥४०॥

आगे विनयके पाँच मेद बताकर निर्जराके समिलाधियोंको पाँचवें मेद मोक्षार्थ विनयको अवस्य पालनेका उपदेश देते हैं—

विनयके पाँच भेद कहते हैं — लोकानुवृत्तिहेतुक विनय, कामहेतुक विनय, अर्थहेतुक विनय, मयहेतुक विनय और मोक्षहेतुक विनय। व्यवहारीनर्नोके खनुकूल आचरण करना लोकानुवृत्तिहेतुक विनय है। जिससे सब इन्द्रियाँ प्रसन्त हों उसे काम कहते हैं। जिस विनयका आश्रय काम है वह कामहेतुक विनय है। जिससे सब प्रयोजन सिद्ध होते हैं उसे अर्थ कहते हैं। अर्थमूलक विनय अर्थहेतुक विनय है। मयसे जो विनय की जाती है वह मयहेतुक विनय है। अर्थ मूलक विनय अर्थहेतुक विनय है। मयसे जो विनय की जाती है वह मयहेतुक विनय है। और जिस विनयका आश्रय मोक्ष है अर्थात् मोक्षके लिए जो विनय की जाती है वह मोक्षहेतुक विनय है। जो मुमुक्षु कर्मोंकी निर्वरा करना चाहते हैं उन्हें मोक्षहेतुक विनय अवश्य करना चाहिए॥४८॥

१. भगहे-म. कु. च.।

ŧ

Ę

٩

कामतन्त्रे सथे चैव ह्यवं विनय इष्यते । विनयः पञ्चमो यस्तु तस्यैषा स्यात्त्ररूपणा ॥' [ अन्त्यः—मोद्यविनयः । स च दर्शनादिनेदात् पञ्चमा प्राक् प्रपश्चितः ॥४८॥ अय नामादिनिक्षेपनेदात् पोक्ष वन्दनां निर्दिशन्ताह— नामोक्त्वारणमर्जाञ्चकल्याणावन्यनेहसाम् । गुणस्य च स्तवाद्येकगुरोर्नामादिवन्दना ॥४९॥

**अर्चा**—प्रतिमा । कल्याणावन्यनेहसौ—गर्मादिकल्याणानां भूमिः काळस्य ॥४९॥

अयावान्तरवन्द्यान् बन्दारं च निर्दिशति--

सूरि-प्रवर्त्युपाध्याय-गणि-स्थविर-राहिनकात् । यपार्हं बन्दतेऽमानः संविग्नोऽनलसो यतिः ॥५०॥

विशेषार्थ — मूळाचारमें (अ८३-८६) विनयके पाँच मेद बताकर उनका स्वरूप इस प्रकार कहा है — किसीके आनेपर अपने आसनसे उठकर दोनों हाथ जोड़ना, अतिथिको आसन देना, उसका सरकार करना, मध्याहकाल्में साधुके वा अन्य किसी वार्मिकके आनेपर उसका वहुमान करना, अपने विभवके अनुसार देवपूजा करना वे सब लोकानुवृत्ति नामक विनय है। अविथिके मनके अनुकूल बोल्ना, उसके अनुकूल आचरण करना, देश-काल्के योग्य दान देना यह सब भी लोकानुवृत्ति विनय है, लोगोंको अपने अनुकूल करनेके लिए की जाती है। इसी तरह अर्थके लिए जो विनय को जाती है वह आर्थहेतु विनय है। जैसे पैसेके लिए बनीकी खुशामद करना। कामशाखमें जो बीको अपने अनुकूल करनेके लिए विनय कही है वह कामहेतुक विनय है। किसी मयसे जो विनय की जाती है वह मयहेतुक विनय है। और पहले जो दर्शन विनय आदि पाँच प्रकारकी विनय कही है वह मोखहेतुक विनय है। अर्थकों वह विनय अवश्य पालना चाहिए उसके विना कर्मोंकी निर्वरा नहीं हो सकती।।।।

आगे नाम आदि निश्चेपके भेद्से छह प्रकारकी वन्दना कहते हैं-

वन्दनाके नामादि निक्षेपोंकी अपेक्षा छह भेद हैं—नामवन्दना, स्थापनावन्दना, द्रल्यवन्दना, काछवन्दना, केञ्चवन्दना और माववन्दना। अईन्व आदिमेंन्से किसी भी एक पूत्र पुरुपका नाम कञ्चारण अथवा स्तवन आदि नामवन्दना है। जिनप्रतिमाका स्तवन स्थापनावन्दना है। जिन मगवान्के शरीरका स्तवन द्रल्यवन्दना है। जिस भूमिमें कोई कल्याणक हुआ हो, उस भूमिका स्तवन क्षेत्रवन्दना है। जिस काछमें कोई कल्याणक हुआ हो उस म्हानका स्तवन काछवन्दना है। और भगवान्के गुणोंका स्तवन भाववन्दना है। अरि भगवान्के गुणोंका स्तवन भाववन्दना है।।

आगे अन्य वन्द्नीय पुरुषोंको ववलाकर वन्द्ना करनेवाले साधुका स्वरूप ववलाते हैं—

संसारसे सबसीत, निरालसी श्रमण आचार्य, प्रवर्षक, चपाध्याय, गणी, स्वविर तथा रत्तत्रयके विशेष रूपसे आराधकोंकी मानरहित होकर यथायोग्य वन्दना करता है।।५०॥

विशेषार्थ— सो संघका पोपक, रक्षण और अनुमह तथा निम्रह करते हैं वे आचार्य कहे जाते हैं। जो आचार आदिमें प्रवृत्ति कराते हैं उन्हें प्रवर्तक कहते हैं। जिनके पास

3

१२

सूरि:—सारणवारणकारो । प्रवर्ती-प्रवर्तकः । गणी-नणरसको राजसमे।विदितः । स्थविरः-मर्यादाकारकः । रात्तिकः--रत्नत्रवाधिकः । अमानः---अनर्वः ॥५०॥

अय विधिवन्दनाया विप्रकर्षंवजाद् विषयविजागार्थमाह-

गुरौ हूरे प्रवर्ताद्या वन्द्वा हूरेषु तेष्वपि । संयतः संयतेर्वन्द्यो विधिना बीक्षया गुरुः ॥५१॥

गुरौ—बाचार्ये । दूरे—देशायन्तरिते । गुरः—क्येष्टः ॥५१॥ बय सागारेतरयस्योरवन्दनीयान्निर्दिशति—

> श्रावकेणापि पितरो गुरू राजाऽप्यसंयताः । कुलिङ्गिनः कुदेवाश्च न वन्द्याः सोऽपि संयतैः ॥५२॥

श्रावकेणापि—ययोक्तानुष्ठाननिष्ठेन सागारेणापि कि पुनरनगारेणेत्यपि शब्दार्थः । गुरू—बीक्षागुरुः विश्वानुरुष्य । कुलिञ्जिनः—सापसावयः पार्श्वस्थादयस्य । कुदेनाः—सहादयः वासनदेवतावयस्य । सोऽपि— वास्त्रोपदेवीविकारी श्रावकोऽपि ॥५२॥

सुनिजन शास्त्राध्ययन करते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। गणके रक्षक साधुको गणी कहते हैं। मर्यादाके कारक साधुओंको स्थविर कहते हैं। इन सभीकी वन्दना साधुओंको करना चाहिए॥५०॥

आगे आचार्य आदिके दूर रहतेपर वन्दनाके विषयविभागको बतलाते हैं-

यदि आचार्य देशान्तरमें हों तो मुनियोंको कर्मकाण्डमें कही गयी विधिके अनुसार प्रवर्तक आदिकी बन्दना करनी चाहिए। यदि वे भी दूर हों तो मुनियोंको जो अपनेसे दीक्षा-में ज्येष्ट मुनि हों, उनकी बन्दना करनी चाहिए॥११॥

देश संयमी आवकों और मुनियोंको जिनको वन्दना नहीं करनी चाहिए उनका निर्देश करते हैं—

मुनिकी तो बात ही क्या, यथोक्त अनुष्ठान करते हुए आवकको भी माता-पिता, शिक्षा-गुरु, दीक्षा-गुरु और राजा यदि असंयमी हों तो उनकी बन्दना नहीं करनी चाहिए। तथा तापस आदि और पाइर्वस्थ आदि कुल्णिगयोंकी व उद्र आदि और शासन देवता आदि कुदेवोंकी भी बन्दना नहीं करनी चाहिए। और आवक यदि शास्त्रोपदेशका अधिकारी भी हो तो भी उसकी बन्दना मुनिको नहीं करनी चाहिए।।५२।।

विशेषार्थ — मूळाचारमें आवकके लिए इनकी बन्दनाके निषेषका कथन नहीं है। उसमें केवळ मुनिके हारा जो अवन्दनीय हैं उन्हींका निर्देश है। यथा — टीकाकार आवार्य वसुनन्दीने उसका अर्थ इस प्रकार किया है — मुनि होकर मोहवश असंबसी माता-पिता वा अन्य किसीकी स्तुति नहीं करनी चाहिए। सय या छोमसे राजाकी स्तुति न करें। प्रह आदि की पीड़ाके मयसे सूर्य, चन्द्र, नाग, यक्ष आदिको न पूजे। शास्त्र आदिके छोमसे अन्य धर्मियोंकी स्तुति न करें। आहार आदिके निमित्त आवककी स्तुति न करें। या आवक शास्त्र आदिका पण्डित हो तो भी उसकी वन्दना न करें। अपना गुरु भी यहि श्रष्ट हो गया हो तो

१. -मादिवि--म. कू. च.।

<sup>.</sup>र. देशाधिका--म. कु. च.।

<sup>.</sup>त. 'णो वंदेज्ज अविरदं नादा पिटु गुरु णरिदं अष्णतित्यं व्य । देशविरद देवं वा विरदो पासत्य पणगं च ॥'—मूळाचार, ७।९५ ।

٩

13

स्य संवरेऽपि बन्दनाविधिनिययार्थमाह-

बन्ह्यो यतोऽप्यनुज्ञाप्य काले साध्वासितो न तु । व्याक्षेपाहारमीहारप्रमादवियुखत्वयुक् ॥५३॥

1

अनुज्ञाप्य-भगवन् वन्देञ्हमिति विज्ञापनया वन्द्रवेत्यनुज्ञां कार्ययत्वा इत्यर्पः। साध्वासितः-सम्बगुपविद्यः । उक्तं च-

'बासने ह्यासनस्यं च श्रान्तचित्तमूपस्थितम् ।

अनुजाप्येव मेधावी कृतिकर्म निवर्तयेत ॥'

नैत्यादि ! सक्तं च--

'ब्याक्षिप्तं च पराचीनं मा वन्दिष्ठाः प्रमादिनस् । कुवैन्तं सन्तमाहारं नीहारं चापि संयतस् ॥ [

] सर्वस

अय काल इति व्याचव्टे-

बन्छा दिसादौ गुर्वाखा विविवहिहितक्रियैः। सच्याह्रे स्तुतदेवेश्य सार्यं कृतप्रतिक्रमैः ॥५४॥

विहित्तिक्रियै:--इतप्रामातिकानुष्टानैः । स्तुतदेवैदव, चश्च्योऽत्र नैमित्तिकक्रियानन्तरं विविवन्त्रना-

१५ समुख्ययार्थः ॥५४॥

इसकी चन्दना न करे। अन्य भी कोई अपना उपकारी वृद्धि असंयमी हो तो उसकी चन्दना न करे । तथा पार्वस्थ आदि पाँच अष्ट मुनियोंकी वन्द्रना न करें । पं. आशाधरजीने सूढा-चारके इस कथनको आवक पर छगाया है क्योंकि डन्होंने आयद सोचा होगा ग्रुनि तो ऐसा करेगा नहीं। आवक ही कर सकता है ॥५२॥

आगे संयमियोंकी भी वन्दनाकी विधिके नियस बताते हैं-

संयमी साघुको संयमी साघुकी वन्द्रना भी वन्द्रनाके योग्य कालमें जद वन्द्रनीय साधु अच्छी तरह से बैठे हुए हों, उनकी अनुज्ञा छेकर, करना चाहिए। यदि बन्दनीय साधु किसी व्याक्रवामें हों, या भोजन करते हों, या मल-मूत्र त्याग करते हों, या असावधान

हों या अपनी ओर उन्मुख न हों तो बन्दना नहीं करनी चाहिए ॥५३॥

विशेषार्थ-वन्द्रना उचित समय पर ही करनी चाहिए। साथ ही जिन साधुकी वन्दना करनी हो उनको सूचित करके कि सगवन ! मैं वन्दना करता हूँ, उनकी अनुहा मिछने पर वन्दना करनी चाहिए। कहा है-जब वन्दनीय साधु एकान्त प्रदेशमें पर्यंक आदि आसन से बैठे हों, सनका चित्त स्वस्थ हो तब वन्द्रना करनी चाहिए। तथा वन्द्रना करनेसे पहले उनसे निवेदन करना चाहिए कि मैं आपकी बन्दना करना चाहता हूं। यदि वे कार्य न्यम हों, उनका च्यान उस और न हो वो ऐसी अवस्थामें वन्द्ना नहीं करनी चाहिए। कहा है-'जब उनका चित्त ध्यान आदिमें छना हो, या वह उघरसे मुँह मोड़े हुए हों, प्रमादसे प्रस्त हों, आहार करते हों या मलमूत्र त्यागते हों तो ऐसी अवस्थामें बन्दना नहीं करनी चाहिए'॥५३॥ आगे वन्द्रनाका काल कहते हैं-

प्रातःकालमें प्रातःकालीन अनुष्ठान करनेके पश्चात्, कियाकाण्डमें कहे हुए विधानके अनुसार, आचार्य आदिकी वन्द्रना करनी चाहिए। सध्याहर्मे देन वन्द्रनाके पश्चात् वन्द्रना करनी चाहिए। और सन्व्याके समय प्रतिक्रमण करके वन्द्रना करनी चाहिए। 'च' शब्दसे

प्रत्येक नैमिचिक कियाके अनन्तर वन्द्रना करनी चाहिए॥५॥

वयाचार्यशिष्ययोः श्रेषयतीनां च वन्दनाप्रतिवन्दनयोविमागनिर्णयार्थमाह— सर्वेत्रापि कियारम्भे वन्दनाप्रतिवन्दने । गुरुशिष्यस्य साघूनां तथा मार्गोदिवर्हने ॥५९॥

गुरुशिष्यस्य--गुक्क्व शिष्यक्वेति समाहारः । मार्गादि--आविश्वव्दान्मकोत्सर्गोत्तरकार्कं कायोत्सर्गा-नन्तरवर्शनेऽपि ॥५५॥

अय सामायिकादित्रयस्य व्यवहारानुसारेण प्रयोगिविधि-दर्शयित---

सामायिकं णमो अरहंताणमिति प्रभृत्यय स्तवनम् । श्रोसामोत्यावि जयति भगवानित्याविवन्वनां गुञ्ज्यात् ॥१६॥

जयित भगवानित्यादि । अत्रैक बादिशन्दो छुप्तनिर्दिष्टो इष्टन्यः । तेन अर्हेत्सिद्धादिनन्दना गृह्यते ।।५६॥

अथ प्रतिक्रमणस्य स्क्षणविकल्पनिर्णयार्थमाह-

आगे आचार्य और शिष्यमें तथा शेष संयमियोंने बन्दना और प्रतिबन्दनाका निर्णय करते हैं—

सभी नित्य और नैमित्तिक कृतिकर्मके प्रारम्भमें शिष्यको आचार्यकी वन्दना करनी चाहिए और उसके उत्तरमें आचार्यको शिष्यकी वन्दना करनी चाहिए। इसके सिवाय मार्गमें अन्य यतियोंको देखनेपर परस्परमें वन्दना-प्रतिवन्दना करनी चाहिए। आदि शब्द से मङ्खान प्रविचाक पर्वात तथा कायोत्सर्गके परुचात् यतियोंको देखनेपर परस्परमें वन्दना-प्रति-वन्दना करनी चाहिए।।५५॥

विशेषार्थ--मूलाचार (७१०२) में कहा है कि आलोचना करते समय, छह आवश्यक करते समय, प्रश्न करते समय, पूजा करते समय, स्वाध्याय करते समय और क्रोध आहि अपराध होनेपर आचार्य आहिकी वन्दना करनी चाहिए॥५५॥

सामायिक, चतुर्विशतिस्तव और वन्दनाका वर्णन करनेके पश्चान् व्यवहारके अनुसार इन तीनोंकी प्रयोग विधि वतछाते हैं—

संयमी साधुओंको और देशसंयमी श्रावकोंको 'णसो अरहंताणं' इत्यादि सामायिक-दण्डकपूर्वक प्रथम सामायिक करना चाहिए। उसके पश्चात् 'थोस्सामि' इत्यादि स्तव-दण्डक पूर्वक चतुर्विशतिस्तव करना चाहिए। इसके पश्चात् 'जयित सगवान्' इत्यादि चैत्यमिकपूर्वक वन्दना करनी चाहिए॥५६॥

विशेषार्थ — दशमिक नामक शास्त्रके प्रारम्यमें सामायिक दण्डक दिया है। इसमें गमोकार मन्त्र चतारि मंगळ आदि दण्डक देकर कुतिकर्म करनेकी प्रतिहा आदि है। इस सबको माव सिहत पढ़कर सामायिक करना चाहिए। इसके पश्चात 'शोस्पामि हं लिणवरे' इत्यादि स्तृति तीर्थंकरोंकी है इस दण्डकको पढ़कर चतुर्विश्वतिस्तव करना चाहिए। चैत्य- भक्तिके प्रारम्भमें 'लयित मगवान' इत्यादि चैत्यमिक है इसे पढ़कर वन्दना करनी चाहिए। यह इनकी विधि है। आदि शन्दसे आईन्त, सिद्ध आदिकी मी वन्दना की जाती है।। पद्मा

आगे चतुर्थ आवश्यक प्रतिक्रमणके भेद और अक्षण कहते हैं---

१. •योविषयवि--भ. कु. च.।

## बर्हानकापक्षचतुर्मासाब्वेयोत्तमार्चभूः । प्रतिक्रमस्त्रिषा घ्वंसो नामासालम्बनागसः ॥५७॥

अहरित्यादि । अहः, संवस्तरः, ईर्यापयः । उत्तमार्यः विःश्वेषदोषाकोचनपूर्वकाञ्चविसर्गसमयौ यावज्जीयं चतुर्विषाहारपरित्यागः । अहरादिषु सप्तसु अवत्यहरादयो वा सप्त भुवो विषया यस्येत्याह्निकादिमेदात् सप्तविष इत्यर्थः । उनतं च---

> 'ऐर्यापिथकरात्र्युत्यं प्रतिक्रमणमाह्निकस् । पाक्षिकं च चतुर्मासवर्षोत्यं चोत्तमायिकस् ॥' [

तथालोचनापूर्वंकत्वारप्रतिक्रमणायाः सापि तहत् समवा स्यादित्यपि बोढव्यम् । उन्तं च-

'आलोचणं दिवसियं राह्य इरियावहं च बोढव्वं ॥ पक्सव्यन्वासम्मासिय संवच्छरमृत्तमट्टं च ॥' [ मूलचार, ना. ६१९ ]

नामस्थापना, तृत्व, क्षेत्र, काल और मावके आलम्बनसे उत्पन्न हुए अपराधके अथवा संचित हुए पापके सन-वचन-काय, अथवा छत, कारित, अनुमोदनाके द्वारा दूर करनेको प्रतिक्रमण कहते हैं। दिन, रात, पक्ष, चतुर्मास, वर्ष, ईर्यापय और उत्तमायके भेदसे प्रतिक्रमणके सात मेद हैं॥५०॥

विक्षेषार्थ-प्रतिक्रमण कहते हैं छगे हुए दोषोंकी विशुद्धिको । दोष छगनेके आछन्वन हैं नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अतः उनके शोधनको नामप्रतिक्रमण, स्थापना-प्रतिक्रमण, द्रव्यप्रतिक्रमण, क्षेत्रप्रतिक्रमण, कालप्रतिक्रमण और मानप्रतिक्रमण कहते है। कहा है—'प्रमाद्से छगे हुए दोवोंसे अपनेको दूर करके गुणोंकी ओर प्रवृत्ति करना प्रतिक्रमण है। अथवा किये हुए दोषोंकी विश्वद्धिको प्रतिक्रमण कहते हैं। यह दोषविश्वद्धि निन्दा, आलोचना और गईणासे की जाती है। अर्थात् अपराधी व्यक्ति अपने किये गये दोषेंकि लिए अपनी निन्दा और गहाँ करता है, गुरुसे अपने वोचको कहता है। इस तरह अन्तरंगसे पश्चात्ताप करनेसे किये हुए दोषोंकी विशुद्धि होती है। इसीसे सामायिक पाठमें कहा है-'जैसे वैद्य मन्त्रके गुणोंसे समस्त विषको नष्ट कर देता है वैसे ही मैं विनिन्दा, आलोचना और गर्हीके द्वारा मन-वचन-काय और कषायके द्वारा किये गये पापको, जो सांसारिक दुःखोंका कारण है, नष्ट करता हूँ।' यह प्रतिक्रमण दिनमें, रातमें, पन्द्रह दिनमें, चार-चार मासमें तथा वर्ष आदिमें किया जाता है इससे उसके सात प्रकार हैं। दिनके समय नाम, स्थापना, द्रुव्य, क्षेत्र, काळ और भावके आश्रयसे होनेवाळे कृत कारित और अनुसत दोषका मन-वचन कायसे शोधन करना दैवसिक प्रतिक्रमण है। रात्रिके समयमें होनेवाले छह प्रकारके कृत-कारित और अनुमत दोषोंका मन-वचन-कायसे शोधन करना रात्रिक प्रतिक्रमण है। छह कायके जीवोंके विषयमें उसे हुए दोषोंका विशोधन करना ऐर्थापथिक प्रतिक्रमण ' है। पन्द्रह दिन-रातोंमें छह नामादिके आमयसे हुए कुंत, कारित, अनुमत दोषका मन-वचन-कायसे शोधन करना पाक्षिक प्रतिकामण है। इसी प्रकार चार-चार मासमें हुए दोषोंका विशोधन चातुमीसिक और एक वर्षमें हुए दोबोंका विशोधन सांवत्सरिक प्रतिक्रमण है। समस्त दोपोंकी आछोचना करके जीवनपर्यन्तके छिए चारों प्रकारके आहारका त्याग "विनिन्दनालोचनगहेंणैरहं मनोवच कायकषायनिर्मितस् । निहन्मि पापं भवदुः सकारणं भिषपीवधं मन्त्रगुणैरिवाखिलस् ॥' [ हात्रिशतिका ]

नामेस्यादि---नामस्यापनादिषट्काश्चितस्यापराषस्य पापस्य वेत्यर्थः । ददेशत् प्रतिक्रमणलक्षणम् । सन्तं च---

> 'प्रमादप्रप्तदुःश्वेभ्यः प्रत्यानृत्य गुणावृत्तिः । स्यात्प्रतिक्रमणा यद्वा कृतदोषविशोधना ॥' [ ] ॥५७।

स्रयेवमाचारशास्त्रमतेन सप्तविषं प्रतिक्रमणममिषाय स्नास्त्रान्तरोक्ततद्त्रेदान्तराणामप्रवान्तर्भावप्रकाश-

नार्थमाह—

सोऽन्त्ये गुरुत्वात् सर्वातीचारवीक्षाश्रयोऽपरे । निषिद्धिकेर्यालुङ्काक्षदोषार्यक्च लघुत्वतः ॥५८॥

क्तमार्थं प्रतिक्रमण है। इसमें सब दोषोंके प्रतिक्रमणका अन्तर्भाव हो जाता है। ये सभी प्रतिक्रमण सामुके लिए यथासमय करणीय होते है।

खेतास्वरीय स्थानांग सूत्र (स्था ६ठा) में छह प्रतिक्रमण कहे हैं—उच्चार, प्रश्रवण, इत्वर, यावत्कथिक, यिंकचन मिध्या और स्वापनान्तिक। मलत्यांग करनेके बाद जो प्रतिक्रमण किया जाता है वह उच्चार प्रतिक्रमण है। मूत्रत्यांग करके जो प्रतिक्रमण किया जाता है वह प्रश्रवण प्रतिक्रमण है। अस्पकाळीन प्रतिक्रमणको इत्वर कहते हैं इसमें वैवसिक और राष्ट्रिक प्रतिक्रमण आ जाते हैं। यावव्जीवनके लिए भोजनका त्याग यावत्कथिक प्रतिक्रमण है। नाक, क्ष्म आदि त्यागनेमें जो त्रोप-लगता है वह सिध्या हो इस प्रकारके प्रतिक्रमणको यत्किवित सिध्या प्रतिक्रमण कहते हैं। सोते समय हुए दोषोंके लिए या स्वप्नमें किये हिंसा आदि दोषोंको दूर करनेके लिए किये जानेवाले प्रतिक्रमणको स्वापनान्तिक कहते हैं। आवश्यके सूत्रमें दैवसिक, राष्ट्रिक, इत्वर, यावत्कथिक, पाश्चिक, वाद्रिक, वार्षिक और उत्तमार्थ भेद कहे हैं। उसकी टीकामें यह प्रश्न किया गया है कि जब प्रतिदिन किये जानेवाले प्रतिक्रमणसे ही दोषोंकी विद्युद्धि हो जाती है तव पाश्चिक आदि प्रतिक्रमणोंकी क्या आवश्यकता है। इसके उत्तरमें परका वृष्टान्त देते हुए कहा है कि जैसे घरकी सफाई प्रतिदिन की जाती है फिर भी पश्च आदि वीतनेपर विश्लेष रूपसे सफाई की जाती है वैसे ही प्रतिक्रमणके सम्बन्धमें भी जानना चाहिए॥५%।

इस प्रकार आचारशास्त्रके मतसे सात प्रकारके प्रतिक्रमणको कहकर अन्य शास्त्रोंमें कहे गये प्रतिक्रमणके मेदोंका इन्होंमें अन्तर्मांव दिखलाते हैं—

सर्वाितचार सम्बन्धी और दीक्षा सम्बन्धी प्रतिक्रमण अन्तके उत्तमार्थ प्रतिक्रमणमें अन्तर्भत होते हैं क्योंकि उन प्रतिक्रमणोंमें भक्ति उच्छ्वास और दण्डकपाठ वहुत हैं। तथा निषिद्धिका गमन, केशकोंच, गोचरी और दुःस्वप्न आदि अतीचार सम्बन्धी प्रतिक्रमणोंका अन्तर्भाव ऐर्योपिक आदि प्रतिक्रमणोंमें होता है, क्योंकि इनमें मक्ति उच्छ्वास और दण्डकपाठ अन्य होते हैं।।५८।।

 <sup>&#</sup>x27;पिंडकमणं देवसिल राइर्ल च इत्तरिखमावकहियं च ।
 पिंकल चाउम्मासिल सवच्छिर उत्तमहे ल'।—लावक्यक ४।२१ ।

:8

स इत्यादि । सः—प्रतिक्रमः । अन्त्ये—उत्तमार्थं । गुरुत्वात्—अक्त्युञ्छ्वासदण्डकपाटबहुत्वात् । सर्वोतिचाराः—दीक्षाग्रहणात् प्रमृति संन्यासम्बर्णं यावत् कृता दोषाः । दीक्षाः—म्रतादानम् । सर्वोतिचार३ प्रतिक्रमणा भ्रतारोपणप्रतिक्रमणा चोत्तमार्थप्रतिक्रमणायां गुक्तादन्तर्भवत इत्यर्थः । एतेन बृहत्प्रतिक्रमणाः सप्त स्युत्तित्र्यत्वतं स्यात् । तास्य यथा—श्रतारोपणी पाक्षिकी कार्तिकान्तचातुर्मासी काषाबान्तसांवरसरी सार्वोतिचारी उत्तमार्थी चेति । सातिचारी त्रिविचाहारुग्युत्सर्जनौ वैतां वीतयो (?) ६ रेवान्तर्भवतः । तथा पञ्चसंवत्सरान्ते विषेषा यौगान्ती प्रतिक्रमणा सावत्सरप्रतिक्रमणायामन्तर्भवति । स्वतं च—

'ब्रतादाने च पक्षान्ते कार्तिके फाल्गुने शुची । स्यात् प्रतिक्रमणा गुर्वी दोषे संन्यासने मृते ॥' [

अपर इत्यादि । अपरे-- अन्यत्र बाह्निकादी प्रतिक्रमणे । निषिद्विकेयी-- निषेषिका(गिषिद्विका)गमनम् । छुद्यो---दोक्षाप्रहणोत्तरकार्छं द्वित्रिं वतुर्मातिविधेय हस्तेन केशोत्पाटनम् । आशः-- सोजनम् । दोषः-१२ दुस्वप्नाचतीचारः । निषिद्वकेयां च छुद्धक्वाशक्य दोषक्य । ते चत्वारोऽधां निमित्तानि यस्य स त्योक्तः ।
इदमन तात्पर्यं निषिद्विकागयनप्रतिक्रमणा छुद्धप्रतिक्रमणा बैत्यर्थः ॥५८॥

विशेषार्थ—दीक्षा छेनेके समयसे छेकर संन्यास प्रहण करनेके समय तक जो दोष होते हैं उन सबकी विशुद्धिके छिए किये जानेवाले प्रतिक्रमणको सर्वातीचार प्रतिक्रमण कहते हैं। त्रत प्रहण करनेमें छगे हुए दोषोंकी विशुद्धिके छिए किये जानेवाले प्रतिक्रमणको द्रतारोपण प्रतिक्रमण कहते हैं। ये दोनों ही प्रतिक्रमण गुरु हैं, प्रतिक्रमणके छिए जो मिक आदि करनी होती है वह इनमें अधिक करनी होती है। अतः इन दोनोंका अन्वर्गाव उत्तमार्थं प्रतिक्रमणमें होता है। अतः बहुत् प्रतिक्रमण सात होते हैं, यह निष्कर्षं निक्छता है। वे इस प्रकार हैं—व्रतारोपण, पाक्षिक, कार्तिकानच चातुर्मासिक, काषाढानव वार्षिक, सर्वातीचार सन्वन्धी और उत्तमार्थ। अतिकार सन्वन्धी प्रतिक्रमणका अन्तर्भाव सर्वातीचार सन्वन्धी प्रतिक्रमणमें होता है। और जिसमें तीन प्रकारके आहारका त्याग किया जाता है उसका अन्तर्भाव उत्तमार्थं प्रतिक्रमणमें होता है। तथा पाँच वर्षके अन्तर्भे किये जानेवाले युगान्त प्रतिक्रमणका अन्तर्भाव वार्षिक प्रतिक्रमणमें होता है। इस तरह बहुत् प्रतिक्रमण सात हैं। कहा है—'व्रत प्रहण करनेपर, पक्षके अन्तर्भे, कार्तिक मास, फाल्गुन मास और आषाढ़ मासके अन्तर्भे, दोष छगनेपर तथा समाधिपूर्वक मरणमें गुढ प्रतिक्रमण होता है'। ॥५८॥

निषिद्धिकार्में गमन करनेको निषिद्धिकागमन कहते हैं। दीक्षा प्रहण करनेके बाद दो मास, तीन मास, या चार मास बीतनेपर जो हायसे केश उखाड़े जाते हैं उसे ठोंच कहते हैं। मोजनको अशन या गोचर कहते हैं। दु:स्वप्न आदि अतीचारको दोष कहते हैं। इन चारोंको छेकर मी प्रतिक्रमण किया जाता है। अतः उन्हें निषिद्धिकागमन प्रतिक्रमण, छुंच प्रतिक्रमण, गोचार प्रतिक्रमण और अतीचार प्रतिक्रमण कहते हैं। ये चारों प्रतिक्रमण छघु होनेसे इनका अन्तर्माव ईपीपय आदि प्रतिक्रमणोंमें होता है। उनमेंसे प्रथमका अन्तर्भीव देशीपथिंक प्रतिक्रमणमें वथा

१, -रो सार्वातिचायौ त्रि--भ, कु. च.।

२. नी चोत्तमार्थ्या प्रतिक्रमणायामन्त-भ. कु. च.।

अय प्रतिक्रान्तिक्रगयाः कर्तृ कर्मकरणिकरणकारकाणि अक्षयि— स्यान्नामाविप्रतिक्रान्तिः परिणामनिवर्तनम् । दुर्नामस्यापनाम्यां च सावद्यक्रव्यसेवनात् ॥५९॥ क्षेत्रकालाधिताद्रागाद्याधिताच्चातिचारतः । परिणामनिवृत्तिः स्यात् क्षेत्राद्योगां प्रतिक्रमः ॥६०॥ स्यात् प्रतिक्रमकः साघुः प्रतिक्रम्यं तु दुष्कृतम् । येन यत्र च तन्छेदस्तत्प्रतिक्रमणं सतम् ॥६१॥

प्रतिक्रमकः—प्रतिक्रमति प्रतिगच्छति क्रव्यादिविषयादिचारान्मिषदेते -दोपनिर्हरणे ना प्रवर्तत इति प्रतिक्रमकः । पद्ममहाव्रतादिश्यवचारणदोषनिर्हरणतत्पर इत्यर्षः । प्रतिक्रमयं—परित्याच्यम् । दुष्कृतं—
मिध्यात्वाद्यतिचारक्पं पापं तन्तिमित्तक्रव्यादिक ना । येन—मिध्यादुष्कृताभिधानाभिव्यक्तपरिणामेनाभ्ररकदम्यकेन ना । यत्र—यस्मिन् व्रतसुद्विपूर्वकर्षेतस्यक्ते त्रतसुद्विपरिणते वा नीवे । उत्तं च—

घेष दो का अन्तर्भाव दैवसिक प्रतिक्रमणों दोता है। इस तरह छघु प्रतिक्रमेंण भी सात होते हैं। कहा है—केशलोंष, रात्रि, दिन, भोजन, निषिद्धिकागमन, मार्ग और दोषको लेकर सात छघु प्रतिक्रमण होते हैं। प्रतिक्रमणों दोषोंक अनुसार भक्तिपाठ, कायोत्सर्ग आदि किया जावा है। जिन दोषोंकी विशुद्धिके लिए ये अधिक किये जाते हैं उनके प्रतिक्रमणको गुद्ध कहते हैं और जिनको विशुद्धिके लिए ये कम किये जाते हैं उनहें छघु कहते हैं।।५८।।

आगे दो रछोकोंके द्वारा नाम आदि छह प्रतिकासणोंको कहते हैं-

नाम प्रतिक्रमण, स्थापना प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण, क्षेत्र प्रतिक्रमण, काल प्रतिक्रमण कौर भाव प्रतिक्रमण ये छह प्रतिक्रमण है। जो नाम पापके कारण हैं उनके उच्चारण आदिसे परिणामोंकी निवृत्तिको नाम प्रतिक्रमण कहते हैं। सरागी देवोंकी स्थापनामूलक परिणामोंसे निवृतिको स्थापना प्रतिक्रमण कहते हैं। जो मोज्य आदि वस्तु हिंसा आदि पापसे युक्त है उसके सेवनसे परिणामोंकी निवृत्तिको द्रव्य प्रतिक्रमण कहते हैं। क्षेत्र सन्यन्धी दोपोंसे परिणामोंकी निवृत्तिको क्षेत्र प्रतिक्रमण कहते हैं। काल सन्यन्धी दोपोंसे परिणामोंकी निवृत्तिको को काल प्रतिक्रमण कहते हैं। और राग-द्रेष-मोह सन्यन्धी परिणामोंकी निवृत्तिको भाव प्रतिक्रमण कहते हैं।।५९-६०।।

आगे प्रतिक्रमणरूप कियाके कर्ता, कर्म, करण और अधिकरण कारक वताते हैं—

पाँच महाज़त आदिके अवण और धारणमें छगनेवाछे दोषोंको दूर करनेमें तत्पर साधु प्रतिक्रमणका कर्ता होता है। मिध्यात्व आदि दोपरूप पाप अथवा उसमें निमित्त ब्रव्यादि, वो कि छोड़ने योग्य होते हैं वे प्रतिक्रमणरूप क्रियाके कर्म हैं। भीरे समस्त पाप मिध्या होतें इस प्रकारके शब्दोंसे प्रकट होनेवाछे जिस परिणामसे अथवा प्रतिक्रमण पाठके ।जन अक्षरसमृहसे पापोंका छेद होता है वे करण हैं। और जिस अत्रुद्धि पूर्वकरूपमें अथवा ब्रत शुद्धिरूप परिणत जीवमें दोपोंका छेद होता है वे प्रतिक्रमणके अधिकरण हैं।।६१॥

१. न्कत्वरूपे म. क. च. ।

 <sup>&#</sup>x27;लुक्ने रात्रौ दिने मुक्ते निवेधिकायमने पथि । स्यात् प्रतिक्रमणा छच्नी तथा दोवे तु सप्तमी ॥' [

Ę

٩

१२

'जीवो हु पहिक्कमको दव्वे खेते य काल मावे य । पहिगच्छिदि जेण जिंह तं तस्स सबे पहिक्कमणं ॥' पहिकमिदव्वं दव्वं सच्चित्ताचित्तमिस्सयं तिविहं । खेत्तं च गिहादीयं कालो दिवसादिकालिहि ॥' मिच्छत्तपहिक्कमणं तहेव वसंजमे पहिक्कमणं । कसाग्रस पहिक्कमणं जोगेस य अप्पसत्येस ॥ [ मल

कसाय्सु पडिक्कमणं जोगेसु य अप्पसत्येसु ॥ [ मूळाचार, गा. ६१५-६१७ ] ॥६१॥

अय प्रतिक्रमणप्रयोगमाह-

निन्दा-गर्हाळोचनामियुक्तो युक्तेन चेतसा ।

पठेद्वा श्रृणुयाच्छुद्वचे कर्मध्नान्नियमान् समान् ॥६२॥ ` निन्देत्यादि । इतदोषस्यात्पसाक्षिकं 'हा दुष्टं इतमिति चैतसि यावनं निन्दा । तदेव गुक्साक्षिकं गृही । गुणदोषनिवेदनयाकोचमम् । तेष्ट्राभ्युक्तोऽम्यूत्वित उचत इति यावत् । तैर्वा अप्रि समन्ताद यनतः

परिणतः । भावप्रतिक्रमणसमाहित इत्यर्थः । तथा चोक्तम्-

ं 'आक्रोयर्णीण्डणगरहणाहि बब्सुहिओ अकरणाए । तं भावपडिककमणे सेसं पुण दव्यदो सणिर्द ॥' [ मूलाचार, गा. ६२३ ]

विशेपार्थ-जो प्रतिक्रमण करता है वह कर्ता होता है। वह जिन दोषोंका प्रतिक्रमण करता है वे दोप उसके कर्म होते हैं। जिन परिणामोंसे अथवा पाठादिसे दोषोंकी शुद्धि की जाती है वे परिणामादि उसके करण होते हैं और प्रतिक्रमणका आधार व्रतादि या व्रतघारी जीव अधिकरण होता है। इस तरह प्रतिक्रमणरूप क्रियाके ये फर्ती, कर्म, करण और अधिकरण होते हैं, इनके बिना किया नहीं हो सकती। मूळाचारमें कहा है-आहार, पुस्तक, औषध, वपकरण आदि द्रव्यके विवयमें, शयन, आसन, स्थान गमन आदिके विषयभूत क्षेत्रके विषयमें, बड़ी, सुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, वर्ष, सन्ध्या, पर्व आदि काछके विषयमें, राग ह्रेप आदि रूप आवके विषयमें, छगे दोपोंको और उनके द्वारा आगत कर्मीको नष्ट करनेमें तत्पर जीव प्रतिक्रमणका कर्जा होता है। जिस परिणामके द्वारा व्रत-विषयक अवीचारका शोवन करके पूर्ववर्तोंकी शृद्धि की जावी है उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। सचित्र, अवित्त और सचित्ताचित्त द्रव्य, दिन, ग्रुहुर्त, वर्षा आदि काछ, घर नगर आदि क्षेत्र प्रतिक्रमणके योग्य हैं। अर्थात् जिस क्षेत्र काल और द्रव्यसे पापका आगमन होता है वह हन्य क्षेत्र काल त्यागने योग्य हैं। अथवा जिस कालमें प्रतिक्रमण कहा है उसी कालमें करना चाहिए। अर्थात् अप्राप्तुक द्रव्य, क्षेत्र, काळ, मान त्यागने योग्य है और उनके द्वारा लगे बोपोका शोधन करना चाहिए। मिध्यात्व, असंयम, कपाय और अशमयोग सम्बन्धी दोषोंका शोधन करना मान प्रतिक्रमण है ॥६१॥

आगे प्रतिक्रमणकी विधि कहते हैं-

निन्दा, गर्हा और 'आलोचनामें तत्तर साधुको सावधान चित्तसे सव कर्मोका धात करनेवाले सब प्रतिक्रमण पाठोंको दोषोंकी शुद्धिके लिए पढ़ना चाहिए या आचार्य आदिसे सुनना चाहिए ॥६२॥

विशेषार्थ—अपनेसे जो दोष हुआ हो उसके लिए स्वयं ही अपने मनमें ऐसी भावना होना कि खेद हैं मुझसे ऐसा दोष हो गया' इसे निन्दा कहते हैं। यदि ऐसी भावना गुठ के सामने की जाये तो इसे गहाँ कहते हैं और गुडसे दोष निवेदन करने को आलोचना कहते

ŧ

युन्तेन समाहितेन सदर्यनिष्ठेनेत्वर्थः । पठेत्—उच्चरेत् । शुद्धयै—विपुलकर्मनिर्जरार्थम् । एवतं च—

> 'मानयुकोऽपंतिन्नष्टः सदा सूत्रं तु यः पटेत्। स महानिर्जरार्थाय कर्मणो वर्तते यतिः ॥' [

नियमान्—प्रतिक्रमणवण्डकान् । समान्—सर्वान् । व्यवहाराविरोधेन पठेदिति संवन्तः । बावृत्या समान् कर्मध्यानिरायेप योज्यम्, सर्वेषां कर्मणां हृत्तृत्वोपदेशार्यम् । इदमत्र तात्पर्यं, यस्मादैदंयुगीना दुपमा-काछानुमावाद् वक्कवदीमृताः स्वयमि कृतं स्वाधितवारं न समर्गन्त चछित्तत्वाच्चाधक्रत्प्रायशोअराध्यन्ति तस्मादीयविषु दोषो चवतु वा मा मवतु तैः सर्वाविचारविश्वद्वध्यं सर्वप्रतिक्रमणदण्डकाः प्रयोक्तव्याः । तेषु यत्र क्वविच्यतं स्थिरं भवति तेम सर्वोऽपं दोषो विद्योध्येत । ते हि सर्वेऽपि कर्मघातसमर्थाः । तथा वोक्तम्—

'सप्रतिक्रमणो धर्मो जिनयोरादिमान्त्ययोः। जिपराधे प्रतिक्रान्तिमंध्यमानां जिनेशिनाम्॥ यदोपजायते दोष आस्मन्यन्यतरत्र वा। तदेव स्यात् प्रतिक्रान्तिमंध्यमानां जिनेशिनाम्॥ ईर्यागोचरङ्गःस्वप्तप्रमृतौ वर्ततां न वा। पौरस्त्यपिचमाः सर्वे प्रतिक्रामन्ति निश्चितम्॥ मध्यमा एकचित्ता यदमुद्दृद्धवृद्धयः। आस्मनानुष्ठितं तस्माद् गईमाणाः सूजन्ति तस्॥ पौरस्त्यपिचमा यस्मात्समोहाश्चलचेतसः। पौरस्त्यपिचमा यस्मात्समोहाश्चलचेतसः। तदः सर्वप्रतिकान्ति रस्योऽस्वोऽत्र निद्दर्शनम्॥ ।

14

१२

16

] તકુરત

हैं। इनसे युक्त साधु भावप्रतिक्रमणसे युक्त होता है। मूलाचारमें कहा है—'आलोचना, निन्दा और गर्होमें तत्पर होकर पुनः दोष न लगानेको भाषप्रतिक्रमण कहते हैं। उसके विना तो द्रव्यप्रतिक्रमण है। इस भावप्रतिक्रमणसे युक्त होकर दोषोंकी विशुद्धिके लिए प्रतिक्रमण सम्बन्धी पाठोंको मन लगाकर पढ़ना या युनना चाहिए।' इससे कर्मोकी निर्जरा होती है। कहा है—'जो साधु भावप्रतिक्रमणसे युक्त होकर और उसके अर्थमे मन लगाकर सदा प्रतिक्रमण सुत्रको पढ़ता है वह कर्मोंकी महान् निर्जरा हरता है।'

तात्पर्य यह है कि इस युगके सामु पंचम काउके प्रमावसे वक्रजड़ होते हैं अर्थात् अज्ञानी होनेके साथ क्रटिल मी होते हैं। इससे वे अपने ही द्वारा जतादिमें लगाये दोपोंको भूल जाते हैं उन्हें उनका स्मरण नहीं रहता। तथा चंचल वित्त होनेसे प्राय: वार-वार दोप लगाते हैं। इसलिए गमनादिमें होष लगे या न लगे, उन्हें समस्त दोपोंकी विशुद्धिके लिए समी प्रतिक्रमण व्ण्डकोंको पढ़ना चाहिए। उनमें से जिस किसीमें भी चित्त स्थिर होता है उससे सभी दोपोंको विशुद्धि हो जाती है क्योंकि वे सभी प्रतिक्रमणद्व्हक कर्मोंका घात करनेमें समर्थ हैं किन्तु उनमें चित्त स्थिर होना चाहिए। मूलाचारमें कहा भी है—प्रयम तीर्थकर ऋषमदेव और अन्तिम तीर्थकर महावीरका धर्म प्रतिक्रमण सहित था। अपराध हुआ हो या न हुआ हो प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। किन्तु अजितनाथसे लेकर पार्श्वनाथ पर्यन्त मध्यम तीर्थकरोंके घर्ममें अपराध होनेपर ही प्रतिक्रमण किया जाता था। जिस व्रतमें अपनेको या दूसरोंको दोष लगता था स्थीका प्रतिक्रमण मध्यम तीर्थकरोंके साधु करते थे।

1,4

24

अप प्रतिक्रमणादेरषस्तनमूर्मिकायामनुष्ठाने- घृमुखोक्पकारः स्थादननुष्ठाने चापकारो-मनेत् ।ः उपरिम-भूमिकायामनुष्ठाने अपकार एव भनेवित्युपदेशार्थमाह्—

> प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहरणं बारणा निवृत्तिहत्र।. निन्दा गहीं शुद्धिश्चामृतकुरमोऽन्यथापि विषकुरमाः ॥६३॥

प्रतिक्रमणं—दण्डकोच्चारणस्त्रक्षं इत्यरूपम् । प्रतिसरणं—गुणेषु प्रवृत्तिस्त्रक्षणा सारणा.। परि-६ हरणं—दोषेस्यो ज्यावृत्तिस्त्रसणा हारणा । चारणा चित्तिस्त्रिकरणम् । निवृत्तिः—अन्यत्र गतचित्तस्य पुनर्व्यावर्तनम् । शुद्धिः प्रायदिचत्तादिनाऽऽत्यनः शोधनम् । अमृतकुम्मः—प्रतिक्रमणाद्यस्त्रक्षमधस्तनभूमिकायाम-मृतकुम्म इव चित्तप्रसादाह्नादिविधानात् । अन्यया—अप्रतिक्रमणादिप्रकारेण यतेर्वृत्तिविषकुम्मः पापानुवन्ध-क्षारणत्वेन मोहसंतापादिविधानात् । अपिसम्बदादुपरितनमूमिकाया प्रतिक्रमणादिरिप विषकुम्मः पुण्यास्रवण-कारणत्वेन सन्दमतिमोहादिविधानात् । यदाद्वः—

> 'पुष्णेण होइ विहवो विहवेण सबो सएण सद्दमोहो। मद्द मोहेण वि पापं तं पुष्णं अम्ह मा होउ ॥' [ परमात्मत्र., २।६० ]

र्कि च, प्रतिक्रमणित्यत्र ककाररेफसंयोगपरत्वेन प्राणिकारस्य गुरुत्वादार्याक्रन्दोभङ्गो न सञ्जूषः शिथिकोन्नारणस्य विवक्षितत्वास् यगेह-—

3]

'वित्तेयेंषां प्रतिपदिमयं पूरिता भूतषात्री, निर्जित्येतद् मुवन्वछयं ये विभुत्यं प्रपन्नाः । देऽप्येतस्मिन् गुरु भवहृदे बुद्बुदस्तम्बङीलां भूत्वा मृत्वा सपदि विलयं भूभुवः संप्रयाताः ॥' [

यया वा 'जिनवरप्रतिमार्ग भावतोऽहं नमामि' इत्यादि ॥६३॥

जबिक आदि और अन्तिम तीर्थंकरके साधु एक दोष उगनेपर सब प्रतिक्रमण दण्डकोंकों पढते हैं। ईया, गोचर, स्वप्न आदि सबमें अतीचार उगे या न छगे, भगवान ऋषमनाथ और भगवान सहाबीरके शिष्य निवमसे सभी प्रतिक्रमणदण्डकोंको पढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि मध्यम तीर्थंकरोंके शिष्य मूळते नहीं थे, स्थिरचित्त थे, प्रत्येक क्रिया समझ-बूझकर करते थे। अतः वे जो दोष करते थे, उस दोषकी गर्हा करनेसे शुद्ध हो जाते थे। किन्तु प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरके शिष्य चंचछ चित्त थे, बार-बार समझानेपर भी नहीं समझते थे। इसिछए उन्हें सभी प्रतिक्रमणदण्डक करने होते हैं जिससे एकमें मन स्थिर न हो तो दूसरे या तीसरेमें हो सके।।६२॥

आगे कहते हैं कि नीचेकी सूमिकामें प्रतिक्रमण आदि करनेपर सुसुक्षा उपकार होता है, न करने पर अपकार होता है। किन्तु अपरकी भूमिकामें तो प्रतिक्रमण आदि करनेपर अपकार ही होता है—

प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहरण, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हो, शुद्धि ये आठ नीचेकी मूमिकामें असृतके घटके समान हैं और नहीं करनेपर विषके घड़के समान हैं। किन्तु उपर-की मूमिकामें प्रतिक्रमण आदि भी विषक्तम्यके समान हैं।।६३॥

विशेषाय-दण्डकाँका पाठ ब्रन्थरूप प्रतिक्रमण है। गुणोंमें प्रवृत्तिको प्रतिसरण य

सारण कहते हैं। दोषोंसे निवृत्तिको परिहरण या हारण कहते हैं। चित्तके स्थिर करनेको धारणा कहते हैं। चित्तके अन्यत्र जाने पर उसे वहाँसे छोटाने को निवृत्ति कहते हैं। निन्दा

१. गुरुवचह्रदे म. मु. च.।

ġ

भय मुमुक्षोः सकलकर्मसंन्यासभावनाप्रयुखं सकलकर्मफलसंन्यासभावनामभिनयति—
प्रतिक्रमणमालोचं प्रत्याख्यानं च कर्मणाम् ।
भूतसङ्काविनां कृत्वा सत्फलं ब्युत्सृकोत् सुधीः ॥६४॥

प्रतिक्रमणं—जूतकर्मणां पूर्वोपाजितश्चभाश्चमकर्मीवपाकभवेन्यो सावेन्यः स्वात्मानं विनिवत्यात्मना तत्कारणमूलप्रावतकर्मनिवर्त्तनम् । आलोचनं —सत्कर्मणां वर्तमानशुभाश्चमकर्मविपाकानामात्मनोऽत्यन्तमेवेनोप- लम्भमम् । प्रत्याख्यानं —आविकर्मणां श्वुभाश्चमस्वपिणामनिमित्तोत्तरकर्मनिरोधनं कृत्वा । तयाहि —यदहमकार्षं यवचीकरं यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च कायेन च 'तिन्मध्या मे दृष्कृत' इत्येवं समस्तव्यस्तैः करणै- (-रेकोन्नपञ्चाशता-) क्रियापदैश्वावर्तनीयम् । यथाह—

कौर गहाँका स्वरूप पहले कहा है। प्रायश्चित्त आदिके द्वारा आत्माके शोधनको शुद्धि कहते हैं। नीचेके गुणस्थानोंमें ये आठ अमृतकुम्भके तुल्य माने हैं क्योंकि इनके करनेसे दोषोंका परिमार्जन होकर चित्त विशुद्ध होता है। यदि उस स्थितिमे इन्हें न किया जाये तो इनका न करना अर्थात् अप्रतिक्रमण आदि विषक्तम्म है क्योंकि दोषोंका परिमार्जन न होनेसे पापका वन्य होता है। किन्तु अष्ठम आदि गुणस्थानोंमें प्रतिक्रमण आदि भी विषक्तम्म माने जाते हैं क्योंकि शुभोपयोग रूप होनेसे ये पुण्यास्मवके कारण होते हैं और पुण्यवन्य वैभवका कारण होनेसे मतुष्यकी मतिको विश्वत करता है। परमात्मप्रकाशमें कहा है—'पुण्यसे वैभव मिलता है। वेभव पाकर मद होता है, मदसे बुद्धि मृद्ह हो जाती है। बुद्धिके मृद्ह होनेसे प्राणी पाप करने लगता है। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए।'

अतः क्तरकी मूमिकामें आत्मध्यानसे ही दोषोंका परिमार्जन हो जाता है ॥६३॥ आगे मुसुक्षको समस्त कर्मोंके त्यागकी भावनापूर्वक समस्त कर्मफळके त्यागकी भावनाकी ओर प्रेरित करते हैं—

सम्यक्तानकी भावनामें छीन साधुको भूत, वर्तमान और मावि कर्मोंका प्रतिक्रमण, आछोचना और प्रत्याख्यान करके उनके फळोंका भी त्याग करना चाहिए ॥६४॥

विशेषार्य — प्रवेक्तत दोषोंकी विशुद्धिके लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। वर्तमान दोषोंकी शुद्धिके लिए आलोचना की जाती है और आगामी कालमें लगनेवाले दोषोंसे बचनेके लिए प्रत्याल्यान किया जाता है। समयसारमें कहा है—'जो आत्मा पूर्वमें लगार्जित शुम-अशुम कमके उदयसे हुए मावोंसे अपनेको हटाता है अर्थात् तद्भूप नहीं होता वह उन भावोंके कारणमूत पूर्वकृत कर्मोंका प्रतिक्रमण करता है। आगामी कालमें जो शुम और अशुम कर्म जिस मावके होनेपर वंवते हैं, उस मावसे जो अपनेको निवृत्त करता है वह प्रत्याल्यान है। वर्तमानमें जो शुम-अशुम कर्म अपने अनेक प्रकारके विस्तार विशेषको लिये हुए उदयमें आया है उसको जो अपनेसे अत्यन्त मिन्न अतुमव करता है वह आलोचना है। इस प्रकार यह आत्मा नित्य प्रतिक्रमण करता हुआ, नित्य प्रत्याल्यान करता हुआ और तित्य आलोचना करता हुआ, पूर्व उपार्जित कर्मके कार्य और आगामी कालमें वंघनेवाले कर्मोंके कारणमूत मावोंसे अत्यन्त निवृत्त होता हुआ, तथा वर्तमान कर्मोंद्यको अपनेसे अत्यन्त भिन्न जानता हुआ अपने झानस्वयावमें निरन्तर चरण करनेसे स्वयं चारित्र होता है।

१. भ. जु. च. ।

Ę

'कृतकारितानुमननैस्त्रिकाळविषयं मनोवचःकायैः । परिहृत्य कर्म सर्वे परमं नैष्कम्यमयकस्वे ॥' [ सम. कल. २२५ रहो. ]

अपि च---

'मोहाद्यवहम्कार्षं समस्तमिष कर्मं तत्प्रतिकम्य । आत्मिन चैतन्यात्मिन निष्कर्मीण नित्यमात्मना वर्ते ॥',[ सन. कक्र. २२६ व्लो. ] तथा, न करोमि न कारयामि न कुर्वन्तमप्पन्यं समनुवानामि मनसा च वाचा च कायेन चेत्यादि

आशय यह है कि पहले लगे हुए दोषसे आत्माका निवर्तन करना प्रतिक्रमण है। आगामी दोषोंसे बचनेका नाम प्रत्याख्यान है और वर्तमान दोपसे आत्माका पृथक होना आलोचना है। ज्यवहारमें इनके लिए प्रतिक्रमण दण्डक पाठ, बाह्य वस्तुओंका त्याग और गुरुसे दोषोंका निवेदन आदि किया जाता है जैसा पहले वतलाया है। किन्तु परमार्थसे जिन भावोंके कारण पहले दोष लगे, वर्तमानमें लगते हैं और आगामी कालमें लगेंगे उन भावोंसे आत्माकी निवृत्ति ही प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना है। अतः ऐसा आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आछोचना है। अर्थात् समस्त कर्म और कर्मफछका त्याग मुमुक्षको करना चाहिए। इसका खुलासा इस प्रकार है-ज्ञानके सिवाय अन्य भावोंमें ऐसा अनुभव करना कि 'यह मैं हूं' यह अज्ञान चेतना है। उसके दो भेद हैं-कर्म चेतना और कर्म-फल चेतना । ज्ञानके सिवाय अन्य भावोंका कर्ता अपनेको मानना कर्म चेतना है और ज्ञानके सिवाय अन्य भावोंका भोका अपनेको मानना कर्मफल चेतना है। ये दोनों ही चेतना संसार-के बीज हैं। क्योंकि संसारके वीज हैं आठ प्रकारके कर्म और उन कर्मोंका बीज है अज्ञान चेतना । इसलिए सुमुक्षको अज्ञान चेतनाके विनाज्ञके लिए सकल कर्म संन्यास भावना और सकल कर्म फल संन्यास भावनाको माकर स्वमावनृत ज्ञान चेतनाका ही अनुवर्तन करना चाहिए। सबसे प्रथम सक्छ कर्म संन्यास भावना भाना चाहिए-सक्छ कर्मोंके त्यागके कृत, कारित, अनुमोदना और मन वचन कायको लेकर ४९ भंग होते हैं। यथा-जो मैने अतीत कार्टमें कर्म किया, कराया, दूसरे करते हुएका अनुसोदन किया मनसे, वचनसे, काय-से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने किया, कराया, अन्य करते दुएका अनुमोदन किया मनसे, वचनसे, वह दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने किया, कराया, अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिध्या हो। इस प्रकार मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनाके सात-सात संयोगी भंग होते हैं। दोनोंको परस्परमें मिळानेसे ४९ मंग हीते हैं। समयसार कळशमें आचार्य असृतचन्द्रने कहा है- अतीत अनागत वर्तमान काल सम्बन्धी सभी कर्मोंको कृत, कारित, अनुमोदना और मन वचन कायसे छोडकर मैं उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्थाका अवलम्बन करता हूँ। इस प्रकार ज्ञानी सब कर्मोंके त्यागकी प्रतिज्ञा करता है।' और मी-मैंने जो मोहके वरीमृत होकर कर्म किये है उन समस्त कर्मोंका प्रतिक्रमण करके मैं निष्कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मामें आत्मासे ही निरन्तर वर्त रहा हूँ ऐसा ज्ञानी अनुमव करता है। आशय यह है कि मृतकालमें किये गये कर्मको ४९ मंग पूर्वक मिथ्या करनेवाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानीके ज्ञान स्वरूप आत्मामें लीन होकर निरन्तर चैतन्य स्वरूप आत्माका अनुभव करनेकी यह विधि है। सिध्या कहनेका मत्छव यह है कि जैसे किसीने पहले घन कमाकर जमा किया था। उसने उसके प्रति ममत्व जब छोड दिया तब उसे भोगनेका उसका अभिप्राय नहीं रहा। अतः उसका भूतकालमें कमाया हुआ धन

पूर्ववत् । यथाह---

'मोहदिलासविजूम्भितमिदमुदयत्कर्मं सकळमालोच्य । आत्मिन चैतन्यात्मिन निष्कर्माण नित्यमात्मना वर्ते ॥' [ सम. कल. २२७ व्लो. ]

तथा न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन च इत्यादि पूर्वनत् । यथाह---

'प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसंमोहः । बात्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥' ( स. कन्न. २२८ च्लो. ]

एवं चेदमम्यसनीयम्---

'समस्तिमत्येवमपास्य कर्मं त्रैकालिकं शुद्धनयावरुम्बो । विस्रोनमोहो रहितं विकारैरिचन्पात्रमात्मानमथावरुम्बे ॥ [सम. करु. २२९ ६को. ]

न कमानेके ही समान हुआ। इसी प्रकार जीवने पहळे जो कर्मवन्य किया था, जब उसे अहित रूप जानकर उसके प्रति ममत्व भाव छोड़ दिया और उसके फलमें छीन नहीं हुआ तब मृतकालमें वाँचा हुआ कर्म नहीं वाँघनेके समान मिथ्या हो गया। इस प्रकार प्रतिक्रमण हुआ। इसी प्रकार आलोचना होती है---

मैं वर्तमानमें कर्म न तो करता हूँ, न करावा हूँ, न अनुमोदना करता हूँ मनसे, वचनसे, कायसे। इस प्रकार प्रतिक्रमणके समान आछोचना भी ४९ भंग पूर्वक की जाती है। अर्थात् मोहके विलाससे फैला हुआ जो यह उदयागत कर्म है, उस सवकी आलोचना करके मैं निष्कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मामें आत्मासे ही निरन्तर वर्त रहा हूँ।

आशय यह है कि वर्तमानमें उदयमें आये कर्मके अति क्षानी विचार करता है कि मैंने पहले जो कर्म बॉमा का उसका यह कार्य है, मेरा नहीं। मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। उसकी प्रवृत्ति तो ज्ञान दर्शन क्ष्म है। अतः मैं तो उदयागत कर्मका ज्ञाता दृष्टा हूँ। इस प्रकार आलोचना करता है।

इसी प्रकार प्रत्याख्याकका भी क्रम जानना ! मैं भविष्यमें कर्म न तो कल्गा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुसोदन कल्गा मनसे, वचनसे, कायसे इत्यादि पूर्वसत् ४९ मंगोंसे आगामी कर्मका प्रत्याख्यान किया जाता है । कहा है— भविष्यके समस्त कर्मोंका प्रत्याख्यान करके, मोहसे रहित होता हुआ मैं निष्कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मामें आत्मासे निरन्तर वर्त रहा हूँ ।

आशय यह है कि ज्यवहार चारित्रमें जो दोष ज्याता है उसका प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान होता है। किन्तु निश्चय चारित्रमें शुद्धोपयोगसे विपरीत सर्वकर्म आत्माके दोषस्प है। अवः उन समस्त कर्म चेतना स्वरूप परिणामोंका तीन कालके कर्मोंका प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान करके ज्ञानी सर्वकर्म चेतनासे मिन्न अपने शुद्धोपयोग रूप आत्माके झान श्रद्धान द्वारा तथा उसमें स्थिर होनेका संकल्प करता है। कहा है—पूर्वोक्त प्रकारसे तीनों कालोंके समस्त कर्मोंको दूर करके शुद्धनयका अवल्य्यन करनेवाला और मिथ्यात्वरूपी मोहसे रहित मैं सर्व विकारोसे रहित चैतन्य मात्र आत्माका अवल्यन्यन करता हूँ।

इस तरह कर्मसंन्यास करके कर्मफलके संन्यासकी मावना करता है-से मित ज्ञाना-

Ę

9

तत्फलं—ज्ञानावरणादिकमीफलम् । व्युत्सृजेत्—विविधमुत्कृष्टं त्यजेत् । तथाहि—नाहं मितज्ञाना-वरणीयफलं मुद्धे चैतन्यमात्मानमेव संचेतये । एवं नाहं श्रुतज्ञानावरणीयफलमित्यादि समस्तकमंत्रक्रतिव्या-३ वर्तनीयम् । यथाह—

> 'विगळन्तु कर्मविषतरूपळाचि सम भूकिमन्तरेणैव । संचेतयेऽहमचळं चैतन्यात्मानमात्मानस् ॥' [ सम. कठ., २३० श्लो. ]

अपि च---

'नि:शेषकर्मफलसंन्यसनात् भमैवं सर्वेक्रियान्तरविहारनिवृत्तिवृत्तेः । चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं काळावळीयमचलस्य वहत्वनन्ता ॥'

[सम. क. २३१ वली.]

बरणीय कसके फलको नहीं मोगता, चैतन्यस्यरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। इसी तरह मैं श्रुतज्ञानावरणीय कर्मका फल नहीं मोगता, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। मैं अवधि झानावरणीय कर्मका फल नहीं मोगता, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। इसी प्रकार समस्त कमोंकी समस्त प्रकृतियोंमें समझना चाहिए। कहा है-कर्मरूपी विषष्ट्रसके फल मेरे द्वारा विना मोगे ही खिर जावें, में चैतन्य स्वरूप आत्माका निरुचयरूपसे संचेतन करता हूँ। अर्थात झानी कहता है कि जो कर्म उदयमें आता है उसके फलको मैं जाता द्रष्टा रूपसे मात्र देखता हूँ उसका मोका नहीं होता। इसलिए मेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म खिर बार्ये। मैं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मामें छीन होता हुआ उसका झाता द्रष्टा ही रहुँ। वहाँ इतना विश्लेष जान छेना चाहिए कि अविरत, देशविरत और प्रमत्त संयत दृशामें इस प्रकारका ज्ञान-श्रद्धान ही प्रधान है। जब जीव अप्रमत्त दृशाको प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता है तन यह अनुमन साक्षात् होता है। आशय यह है कि जब जीव सम्यन्दृष्टि ज्ञानी होता है तब उसे यह ज्ञान-अद्भान तो होता ही है कि में शुद्धनयसे समस्त कर्म और कर्मके फल्से रहित हूं। परन्तु पूर्व बढ कर्म उदय आनेपर उनसे होनेवाले भावोंका कर्त्त्व छोड़कर त्रिकाछ सन्वन्धी ४९, ४९ मंगोंके द्वारा कर्म चेतनाके त्यागकी भावना करके पक चैतन्य स्वरूप आत्माको भोगना ही शेष रह जाता है। अविरत, देशविरत और प्रमत्त संयत जीवके झान श्रद्धानमें निरन्तर यह मावना तो है ही। जब वह अप्रमत्त दशाको प्राप्त करके एकाप्रचित्तसे ध्यान छगाकर-केवछ चैतन्य मात्र अवस्थामें उपयोग छगाकर-शृद्धोप-योगरूप होता है तब श्रेणी चहकर केवजज्ञान प्राप्त करता है। उस समय उस माधनाका फल जो कर्मचेतनासे रहित साक्षात् ज्ञान चेतना रूप परिणमन है, वह होता है। परचात् आत्मा अनन्त काळतक झान चेतना ही रहता हुआ परमानन्दमें मग्न होता है। कहा है-समस्त कर्मों के फलका त्याग करके ज्ञान चैतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहता है कि पूर्वोक्त प्रकारसे समस्त कर्मोंके फलका संन्यास करनेसे में चैतन्य लक्षणवाले आत्मतत्त्वको ही अतिशय रूपसे मोगता हूँ। इसके सिवाय अन्य उपयोगकी किया तथा वाह्य कियाने प्रवृत्तिसे रहित अचल हूँ। सो मेरी यह अनन्त कालावलीतक आत्मतत्त्वके उपयोगमें ही प्रवृत्ति रहे, अन्यमें न जावे'। जो पुरुष पूर्वकालमें किये कर्मरूपी विषवृक्षके उदयरूप फलको स्वामी होकर नहीं भोगता और अपने आत्मस्वरूपमें ही उस है वह पुरुष कमोंसे रहित स्वाधीन सुखमयी उस दशाको प्राप्त होता है जो वर्तमान कालमें रमणीय है और उत्तर

Ę

٩

12

वक्तं च समयसारे-

'कम्मं जं पुव्यक्यं सुहासुहमणेयवित्यरविसेसं। तत्ती णियत्तए अप्पर्यं तु जो सो पहिनकमणं ॥ कम्मं जं सुहमसुहं जिम्ह य भाविम्म बज्झइ भविस्सं। तत्तो णियत्तर् जो पच्चक्खाणं हवइ चेया ॥ जं सुहमसुहमुदीण्णं सपदि य अणेयवित्थरविसेसं। तं दोसं जो चैयइ सो खलु वालोयणं चेया ॥ णिच्चं पच्चव्छाणं कुव्वइ णिच्चं पहिक्कमइ जो य । णिच्चं आलोचेयइ सो हू चरित्तं हवइ चेया ॥' [ गा. ३८३-३८६ ] इयं चात्र भावार्थसंग्रहकारिका नित्यमध्येत्व्या-

'ज्ञानस्य संचेतनयेव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शृद्धम् । अज्ञानसंचेतनया तु भावन् बोधस्य सुद्धि निरुणिद्ध बन्धः ॥'

[ स. कलवा, क्लो: २२४ ] ॥६४॥

कालमें भी रमणीय है। ज्ञानीजन कर्म तथा कर्मके फल्से अत्यन्त विरत मावनाको निरन्तर भाकर, और समस्त अज्ञान चेतनाके विनाशको अच्छी तरहसे नचाकर, अपने निजरससे प्राप्त स्वमावरूप झान चेतनाको सानन्द पूर्ण करके नृत्य कराते हुए आगे प्रशमरसको सवा काछ पीते रहें।

इसी अभिप्रायका संप्रहे नीचे लिखे इलोकोंमें है। अतः उनका नित्य चिन्तन करना चाहिए। उनमें कहा है-जो सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र रूप पुण्य-कर्म, तथा ज्ञानावरणादि रूप पापकर्म समस्त या न्यस्त कारणोंसे जीवने योग और कवायके वशसे बाँघा है, उसका जो सदा प्रतिक्रमण करता है अर्थात 'मेरा दुष्कृत मिध्या हो' इत्यादि षपायोंसे बदयमें आनेसे पहले ही निराकरण कर देता है वह 'अहं' प्रत्यवसे संवेद चिन्सान्न आत्मा स्वयं चारित्र है। अर्थात् अखण्ड ज्ञान स्वमाव रूप अपनेमें ही निरन्तर चरण करनेसे चारित्र है। तथा स्वयं चारित्ररूप होता हुआ अपने ज्ञान मात्रका संचेतन करनेसे स्वयं ही कान चेतना होता है। तथा जो पूर्वबद्ध शुमाशुम कर्म वर्तमानमें चद्यमें आ रहा है उसकी जो सदा आछोचना करता है अर्थात् अपनेसे अत्यन्त मिन्न अनुमव करता है वह चिन्सात्र धारमा स्वयं चारित्र है। तथा जो शुभाशुभ कम भविष्यमें बंधनेवाळा है उसका प्रत्याख्यान करनेवाळा स्वयं चिन्मात्र आत्मा चारित्र है। उसीको त्यष्ट करते हैं-समस्त मन, वचन, कायसे या इनमें-से एक या दो से, कृत कारित अनुमत रूप शुभाशुभ कर्मको निष्फल करनेके लिए मैं नित्य प्रतिक्रमण करता हूँ। तथा खद्यमें आते हुए पूर्ववह कर्मको में अपनेसे अत्यन्त भिन्न नित्य अनुभव करता हूँ। तथा आगामीमें बॅघनेवाले कर्मको नित्य रोकता है।

]

१. सर्वभाश्रतं प्रतिकामन्त्ववाकोषयन् सदा । प्रत्याख्यान् भावि सदसत्कर्मात्मावृत्तमस्ति चित् ॥ नैष्फल्याय क्षिपेरत्रेषा कृतकारितसम्मतम् । कर्म स्वाञ्चेतयेऽत्यन्तभिदोसद्दुन्य उत्तरम् ॥ बहुमेवाहमित्येव ज्ञानं तच्छुद्वये अचे । शरीराखहमित्येवाक्षानं तच्छेत वर्जये ॥

.\$

क्षय पद्धिः। पर्यः प्रत्यास्यानं व्यास्यानुकामो नामादिषड्विधनिक्षेपविभक्तं तत्तावस्त्रक्षयन्नाह्— निरोढ्डमागो यन्मार्गेष्टिद्धो निर्मोक्षुरुक्तति । नामादीन् षडपि त्रेघा तत्त्रत्यास्यानमामनेत् ॥६५॥

मार्गेच्छिदः—रत्तत्रयविरोषिनः । तथा चोक्तम्— 'नामादीनामयोग्यानां चण्यां त्रेधा विवेर्जेनस् । ' प्रत्याख्यानं समाख्यातमागम्यागोनिषिद्धये ॥'

निर्मोक्षः — मोक्षार्थों । तात् — अयोग्यनासाखु ज्यानक्ष्मण्यं । तथाहि — अयोग्यानि पापकारणानि नामानि न कर्तव्यानि न कार्ययत्वयानि, नानुमन्तव्यानिति नामप्रत्यास्यानं प्रत्याक्याननाममात्रं वा । तथा पापवन्महेतुः भूता मिव्यात्वाविप्रविक्ता मिव्यादेवतादिस्थापनाः पापकारणहव्यप्रतिक्याणि च न कर्तव्यानि न कार्ययत्यामि नानुमन्तव्यानिति स्थापनाप्रत्याक्यानं प्रत्याक्यानपरिणतप्रतिविक्तं वा सञ्ज्ञानसञ्चावकर्णं तत्त्यात् । पापार्षं सावद्यं हर्व्यं निरवद्यसीय च तृपोऽषं त्यक्तं न भोज्यं न मोज्यावित्यव्यं नानुमन्तव्यमिति ह्रव्यप्रत्याक्यानम् । अथवा र प्रत्याक्यानप्रामृतकोऽनुपयुक्तत्त्वक्वरीरं भाविजीवस्तद्वधितिक्तं च तत्त्यात् । असंयमादिहेतुभूतस्य केत्रत्य त्यावनं त्यावनं त्यव्यमानस्यानुमोदनं च क्षेत्रप्रत्याक्यानं प्रत्याक्यानपरिणतेन सेवितः काळो वा । वार्ययमावितिनत्तस्य काळस्य त्यवनादिकं काळप्रत्याक्यानं प्रत्याक्यानपरिणतेन सेवितः काळो वा । मिव्यात्वादीना

तथा झानकी शुद्धिके लिए 'मैं' शब्दसे वाच्य आत्मा ही मैं हूँ, शरीर आदि मैं नहीं हूँ, इस झानकी ही मैं आराधना करता हूँ। तथा झानकी शुद्धिको श्रष्ट करनेवाला जो अझान है कि 'शरीरादि पर द्रव्य मैं हूँ' इसे मैं छोड़ता हूँ। इत्यादि। इसका विस्तार असृतचन्द्र रचित समयसार टीका (गाथा १८३-१८९) में देखना चाहिए ॥६४॥

आगो पाँच पद्योंसि प्रत्याख्यानका कथन करते हैं। उसके छह निश्चेपोंकी अपेक्षा छह भेव हैं। प्रथम उसका उक्षण कहते है---

पापकर्मीका निर्वारण करनेके लिए सुसुक्षु भव्य जो रत्नश्रयरूप मोश्वमार्गके विरोधी छहीं अयोग्य नाम स्थापना आदिका मन, वचन, कायसे त्याग करता है उसे आचार्य प्रत्याख्यान कहते हैं।।१५॥।

विशेषार्थ —प्रत्याख्यानमें छह निक्षेप इस प्रकार होते हैं —नाम प्रत्याख्यान, स्थापना प्रत्याख्यान, द्रव्य प्रत्याख्यान, क्षेत्र प्रत्याख्यान, काळ प्रत्याख्यान और माद प्रत्याख्यान। अयोग्य अर्थात् पापके हेतु नामोंको न करना चाहिए, न कराना चाहिए और न अनुमोदन करना चाहिए। यह नाम प्रत्याख्यान है। अयवा 'प्रत्याख्यान' इस नाममात्रको नाम प्रत्याख्यान कहते हैं। पापवन्थके कारणम्त और मिध्यात्व आदिमें प्रवृत्ति करानेवाली स्थापनाको अयोग्य स्थापना कहते हैं। मिथ्या देवता आदि-के प्रतिबिन्स, जो पापके कारण द्रव्य कप हैं उन्हें न करना चाहिए, और न कराना चाहिये और न उनकी अनुमोदन करना चाहिये। यह स्थापना प्रत्याख्यान है। अयवा प्रत्याख्यान की सद्भाव या असद्भाव क्ष्य प्रतिबिन्स स्थापना प्रत्याख्यान है। जो सावद्य द्रव्य पापबन्धका कारण है अथवा निर्दोध होने पर भी तपके लिये त्याग दिया गया है उसे न स्वयं सेवन करना चाहिए, न अन्यसे सेवन कराना चाहिए और कोई सेवन करता हो तो उसकी अनुमोदना नहीं करनी चाहिए। यह द्रव्य प्रत्याख्यान है। अथवा जो मनुष्य प्रत्याख्यान विपयक आगमका झाता है किन्दु उसमें उपयुक्त नहीं है उसे आगम द्रव्य प्रत्याख्यान कहते हैं। प्रत्याख्यान विपयक झाताका झाता होगा, उसके कर्म नोकर्म तथा जो जीव मिव्यक्षे प्रत्याख्यान विषयक झाताका झाता होगा,

मनोवाक्कायैस्त्यवनादिकं भावप्रत्याख्यानम् । अथवा प्रत्याख्यानप्राभृतज्ञायकस्तव् विज्ञानं कीवप्रदेशा देति । कि च, 'मविष्यद्वतंमानकालविषयातीचारिवर्त्तरणं प्रत्याख्यानम्' इत्याचारदीकाकारेण यत्प्रत्याख्यानज्ञसण-माख्यायि तदिप निरोद्वुमाग इति सामान्यनिर्देखादिङ् संगृहोतमुम्नेयम् ॥६५॥

एतदेव संगृहसाह-

तन्ताम स्थापनां तां तदृद्रव्यं क्षेत्रमञ्जसा । तं कालं तं च भावं न श्रयेन्य श्रेयसेऽस्ति यतु ॥६६॥

अञ्जसा—परमार्थेन, भावेनेत्यर्थः । एतेनोपसर्गादिवशादयोग्यध्यणेऽपि न प्रत्याख्यानहानिरिति वोध-यति ॥६६॥

क्षय योग्यनामादिसेविनः परम्परया एलत्रयाराषकृत्यमवस्यंतया प्रकाशयताह्— यो योग्यनामाद्युपयोगपूतस्थान्तः पृथक् स्वान्तमुपैति सूर्तेः । सदाऽस्पृज्ञन्तप्यपराधगन्यमाराधयत्येष स बर्त्स मुक्तेः ॥६७॥

उपयोग:—सेवनम् । स्वान्तं-कात्मस्वरूपम् । अपराघगन्धं —राषः संसिद्धि स्वात्मोपलव्यि १२ रित्यर्थः । अपराघ: स्वात्मे अपराघ: —परह्रक्याहः । तस्य गन्धमपि प्रभावकेशमपीत्यर्थः ॥६७॥

ये सब नोआगम द्रव्य प्रत्याख्यान हैं। असंयम आदिके कारणमूव क्षेत्रका स्वयं त्याग करना, दूसरेसे त्याग कराना तथा कोई अन्य त्याग करता हो तो उसकी अनुमोदना करना क्षेत्र प्रत्याख्यान है। अथवा जिस क्षेत्रपर प्रत्याख्यान किया गया हो वह क्षेत्र प्रत्याख्यान है। अथवा जिस क्षेत्रपर प्रत्याख्यान किया गया हो वह क्षेत्र प्रत्याख्यान है। अथवा प्रत्याख्यान है। अथवा प्रत्याख्यान करना लाज प्रत्याख्यान है। अथवा प्रत्याख्यान करनेवाछेके द्वारा सेवित काछको काछ प्रत्याख्यान कहते हैं। मन वचन कायसे मिथ्यात्व आदिका त्याग करना भाव प्रत्याख्यान है। अथवा प्रत्याख्यान विषयक शासका जो ज्ञाता इसमें उपयुक्त है उसे, इसके प्रत्याख्यान विषयक ज्ञानको और जीव प्रदेशोंको भाव प्रत्याख्यान कहते हैं। इस प्रकार प्रत्याख्यान विषयक ज्ञानको और जीव प्रदेशोंको भाव प्रत्याख्यान कहते हैं। इस प्रकार प्रत्याख्यानके विषयमें छह प्रकारका निक्षेप होता है। मूलाचारके दीकाकार वसुनन्दि आचायने गाया ७११५ की टीकामें वक्त छह निक्षेपोंका वर्णन करके अन्तमें भविष्यत् और वर्तमानकाछ सम्बन्धी अतीचारोंके निरोधको प्रत्याख्यान कहा है। उपरके इछोकमें 'निरोद्धमागः' इस सामान्य क्यनसे उसका भी संग्रह इस प्रन्यके रचिवान ने किया है।।इशा

डसीको संगृहीत करते हुए कहते हैं--

जो मोक्षके साधनमें उपयोगी नहीं है उस नामको, उस स्थापनाको, उस द्रव्यको, उस क्षेत्रको, उस काळको और उस मानको परमायसे सेवन नहीं करना चाहिए। 'परमायसे कहनेसे यह ज्ञान कराया है कि उपसर्ग आदिके कारण अयोग्यका सेवन होनेपर भी प्रत्या-स्थानमें हानि नहीं होती।।६६॥

जो योग्य नाम आदिका सेवन करता है वह परम्परासे अवश्य ही रत्नत्रयका

आराधक होता है, यह प्रकट करते हैं-

जो नामादि योग अर्थात् अद्वीपयोगमें सहायक होते हैं उन्हें योग्य कहते हैं। जिस साधुने ऐसे योग्य नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल मानके सेवनसे अपने मनको पिनत्र किया है, और अरीर सामाको मिन्न मानता है, सदा अपराधकी गन्धसे दूर रहनेवाला वह साधु मोक्षके मार्गका अवश्य ही आराधक होता है।।६अ।

ŧ

٩

18

स्रय द्रव्यप्रत्यास्यानविशेषं व्यवहारोपयोगितया प्रपञ्चयन् प्रत्यास्येयविशेषं प्रत्यास्यातारं च स्रमयति---

> सावद्येतरसन्चित्ताचित्तमिश्रोपधींस्यजेत् । चतुर्घाहारमप्यादिमध्यान्तेध्वाज्ञयोत्सुकः ॥६८॥

त्यजेत् । त्रत्यास्थानोनितिरयम् । जपञ्याहारौ तु प्रत्यास्थयौ । अपि—अनुस्तसमुज्यये । तेन त्रिविधा-ब् हारादिरपि प्रत्यास्थयो विज्ञेयः । आदौ—अस्यास्थानग्रहणकाळे । मध्ये—मध्यकाळे । अन्ते—समातौ । आज्ञयोत्सुकः—अर्हवाज्ञागुरुनियोगयोस्पयुक्तो निगमर्तं अद्वयत् । गुरुनतेन प्रत्यावसाण इत्ययः । उनतं च—

'आज्ञाजापनयोर्देक्ष आदिमध्यावसानतः । साकारमनाकारं च सुसन्तोषोऽनुपाळ्यन् ॥ प्रत्याख्याता मवेदेषः प्रत्याख्यानं तु वर्जनस् । उपयोगि तथाहारः प्रत्याख्येयं तषुच्यते ॥' [

1 HACH

अय बहुविकल्पमुपवासादिप्रत्यास्थानं मुमुक्षीः श्रवत्यनतिक्रमेणावश्यकर्तंव्यतयोपदिशति-

विशेषार्थ —राथका अर्थ होता है संसिद्धि अर्थात् स्वात्मोपळिन्म, अतः अपराधका अर्थ होता है परह्रव्यका ग्रहण; क्योंकि वह स्वात्मोपळिन्यका विरोधी है। उसकी गन्यको भी जो नहीं छूता अर्थात् जिसके प्रमादका छेश भी नहीं रहता। ऐसा साधु अवश्य ही मोक्षमार्गका आराधक होता है।।६७॥

द्रव्य प्रत्याख्यान व्यवहारमें उपयोगी होता है अतः उसका विशेष कथन करते हुए प्रत्याख्येय—छोड़ने योग्य विषयोंके विशेषके साथ प्रत्याख्याताका स्वरूप कहते हैं—

शहर्न देवकी आज्ञा और गुरुके नियोगमें दत्तचित्त होकर अर्थात् जिनमतके अद्धान पूर्वक प्रत्याख्यान प्रहण करते समय, उसके मध्यमें तथा उसकी समाप्ति होनेपर सावध और निरवध दोनों ही प्रकारकी सचेतन, अचेतन और सचेतन अचेतन परिप्रहोंका तथा चारों प्रकारके आहारका त्याग करना चाहिए।।६८।।

विशेपार्थ—ऊपर इलोकमें केवल 'आज्ञा' पद है उससे अईन्तदेवकी आजा और गुर का नियोग दोनों लेना चाहिए। जिसमें हिंसा आदि होते हैं उसे सावच और जिसमें हिंसा आदि होते हैं उसे सावच और जिसमें हिंसा आदि नहीं होते उसे निरवच कहते हैं। वहाँ परिप्रह आदिका त्याग प्रत्याख्यान है और परिप्रह भोजन वगैरह प्रत्याख्या—त्यागने योग्य इत्य हैं। कहा है—अईन्तकी आज्ञासे, गुरुके उपदेशसे और चारित्रकी श्रद्धासे जो दोषके स्वरूपको जानकर प्रतका प्रहण करते समय उसके मध्यमें और उसकी समाप्ति पर सविकत्यक या निर्विकत्य चारित्रका पालन करता है वह दृद वैर्यशील तो प्रत्याख्यान—प्रत्याख्यान करनेवाला होता है। और तपके लिए सावच या निरवच द्रव्यका त्याग या त्यागरूप परिणासका होना प्रत्याख्यान है। और सचित्त अचित्र और सचित्त अचित्र कार्याख्यान किया जाता है।।६८॥

आगे रुपदेश देते हैं कि ग्रुमुक्षुको अपनी शक्तिके अनुसार अनेक प्रकारके रुपवास आदि प्रत्यास्यान अवश्य करना चाहिए—

 <sup>&#</sup>x27;आणाय जाज़णा विय उवजुत्ती मुळ मन्त्रणिहेंसे ।
 आगारमणागारं अणुपार्वेती दढिंघदीको ॥'—मुळाबार ७।१३७।

१८

# सनागताविदशसिद् विनयादिचतुष्कपुक् । क्षपणं मोक्षुणा कार्यं यथाशक्ति यथागमम् ॥६९॥

अनागतादिदशभित्---अनागतादयो दश संख्या भिन्नो यस्य । ताश्च यथा---'अनागतमतिकान्तं कोटोयुतमखण्डितस् ।

साकारं च निराकारं परिमाणं तथेतरत् ॥ नवमं वर्तनीयातं दशमं स्यात् सहेतुकम् । प्रत्याख्यानविकल्पोऽयमेवं सुत्रे निरूच्यते ॥' [

धनागतं चतुर्ववयादिषु कर्तव्यमुण्वासादिकं यत् त्रयोवस्यादिषु क्रियते । अतिकान्तं चतुर्ववयादिषु कर्तव्यमुण्वासादिकं यत् प्रतिपदादिषु क्रियते । कोटियुर्तं स्वस्तने दिने स्वाध्यायनेकामामितकान्ताया यदि धनितर्भविष्यति सदोपवास करिष्यामि, नो चेन्न करिष्यामीत्यादि संकल्पसमन्वतं यत् क्रियते । अखण्वित-मवस्यक्तंव्यपाक्षिकादिपूपवासकरणम् । साकारं सर्वतोमदक्तकावस्थाचुपवासविधिभेदसहितम् । निराकारं स्वेच्छ्योपवासादिकरणम् । परिमाणं पद्याद्यमादिकाकपरिच्छेदेनोपवासादिकरणम् । परिमाणविषयस्यात्तयोक्तम् । इत्तत् यावच्यीवं चतुर्विधाहारावित्यानोऽपरिशेपितस्युच्यते । वर्तनीयातमध्यातं नाम अटबोनधादिनिष्क्रमण-द्वारेणोपवासादिकरणम् । सहेतुकमुपश्चगतिविभित्तापेक्षमुपवासादिकरणम् । विनयादिचतुष्क्रयुक्—विनयादिन्यत्यस्यविश्वस्य ।

यषाह—

'कृतिकर्मोपचारस्य विनयो मोसवर्त्मनि । पश्चधा विनयाच्छुद्धं प्रत्याख्यानिमदं भवेत् ॥ गुरोवंचोऽनुमाव्यं चेच्छुद्धं स्वरपदादिना । प्रत्याख्यानं तथा मृतमनुवादामळं मवेत् ॥

मुमुक्षुको अपनी शक्तिके अनुसार और आगमके अनुसार अनागत आदिके सेव्से इस मेद रूप और विनय आदि चारसे युक्त क्षपण अवस्य करना चाहिए।।१९॥

विशेषार्थं—जिससे शरीर और इन्द्रियोंको तथा अशुभ कर्मको क्रश किया जाता है इसे अपण अर्थात् उपवासादि प्रत्याख्यान कहते हैं। साधुको यथाशिनत और आगमोक्त विधिके अनुसार उपवास आदि अवश्य करना चाहिए। उसके दस प्रकार कहे हैं—चतुर्दशी आदिके विन कर्तव्य उपवास आदिको प्रयोदशी आदिमें करना अनागत है। चतुर्दशी आदि में कर्तव्य उपवास आदिको प्रतिपदा आदिमें करना अतिकान्त है। कळ स्वाध्यायका समय वीत जानेपर यदि शक्ति होगी तो उपवास आदि करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा, इस प्रकार के संकर्ण पूर्वक किया गया प्रत्याख्यान कोटिसहित है। अवश्य कर्तव्य पाक्षिक आदि अवसरोंपर उपवास आदि अवश्य करना अखण्डित है। जो सर्वतेमद्र, कनकावळी आदि उपवासविधि मेदपूर्वक कहे हैं उन्हें करना साकार या समेद प्रत्याख्यान है। स्वेच्छासे कभी भी उपवास आदि करना अनाकार या निराकार प्रत्याख्यान है। पछ, अष्टम, दशम, हात्शम, पक्ष, अर्घपछ, मास आदि काळका परिमाण करके उपवास आदि करना परिमाणगत प्रत्याख्यान है। जीवन पर्यन्तके छिए चार प्रकारके आहारादिका त्याग अपरिशेष प्रत्याख्यान है। सागमें अटवी, नदी आदि पार करनेपर किया गया उपवास आदि अध्वगत प्रत्याख्यान है। चाममें आदी आनि सानिपर किया गया उपवास सहेतुक प्रत्याख्यान है। वे इस प्रत्याख्यान है। वाथा ये प्रत्याख्यान विनय आदिसे युक्त होने चाहिए। विनयके पाँच

ŧ

٩

12

श्रमातस्त्रीपसर्गेषु दुर्भिक्षे काननेऽपि वा । प्रपालितं न यद्भग्नमनुपालनयाऽमलस् ॥ रागहेषद्वयेनान्तर्गेद् भवेन्नैव दूवितस् । विज्ञेर्य भावसुद्धं तत् प्रत्याख्यानं जिनागमे ॥' [

क्षपणे---क्षप्यतेऽपक्रव्यते वेहेन्द्रियाहिकमधुमकर्मं वा बनेनेति क्षपणिमहोपवासाहिप्रत्यास्यास-

६ मास्यायते ॥६९॥

धय सप्तिमः पद्यैः कायोत्सर्गं व्याचिक्यासुस्तस्त्व्याणप्रयोकृहेतुविकस्पनिर्णयार्थमिदमादौ निर्दिशति— ्रीक्षार्थीं जितनिद्रकः सुकरणः सुत्रार्थविद् वीर्यवान् शुद्धातमा वक्षवान् प्रस्तिम्बतभुनायुग्मो यदास्तेऽचस्रम् ।

शुद्धात्मा बन्नवान् प्रकान्वतमुनायुग्मा यहास्तऽर कथ्वज्ञुक्वतुरङ्गुकान्त्रसमाप्रांज्ञिनिषद्धाभिषा-

काचारात्ययकोधनादिह तनूत्सर्गः स बीढा मतः ॥७०॥

सुकरणः—कोषना क्रिया परिणामो वाज्ञ्य । शुद्धारमा—असंयतसम्यग्दृष्ट्यादिसव्यः । उन्तं च— 'मोसार्थी जितनिद्रो हि सूत्रार्थंतः शुभिक्रयः । अञ्चीर्ययुत्तः कायोत्सर्गी भावविशुद्धिमाक् ॥' [

अचल-निवचलपादहस्तावरभूनेवादिसवीकुन् । अध्येशः-अध्येशानुः । अध्ये परक्षोकं जातानव्य ।

१५ <sup>व्य</sup>

प्रकार हैं—सिद्ध भिनत, योगमिनत, गुरुभिन्त पूर्वक कायोत्सर्ग करना कृतिकर्म विनय है। होनों हस्तपुट संयुक्त करके मस्तकसे छगाना, पिन्छिकासे वश्वस्थछका भूषित होना इत्यादि उपचार विनय है। ज्ञानविनय, दर्शनिवनय, चारित्रविनयका स्वरूप पहले कहा गया है। इन पाँच प्रकारकी विनयसे युक्त प्रत्याख्यान विनय शुद्ध होता है। गुरुने प्रत्याख्यानके अक्षरोंका पाठ जैसा किया हो, स्वर व्यंजन आदिसे शुद्ध वैसा ही कच्चारण करना अनुभाषण शुद्ध प्रत्याख्यान है। अचानक किसी रोगका आक्रमण होनेपर, उपसर्ग आनेपर, अत्यन्त अमसे यके होनेपर, दुर्भिक्ष होनेपर, विकट वन आदि भयानक प्रदेशमें पहुँचनेपर भी, इन सबमें भी प्रत्याख्यानका पाठन करना और उसमें किचित् भी शुद्धि न होने देना अनुपालन शुद्ध प्रत्याख्यान है। जो प्रत्याख्यान राग द्वेष रूप परिणामोंसे दूषित नहीं है वह भाव विशुद्ध प्रत्याख्यान है। गुरुणचार अ१४२-१४६] इस प्रकार प्रत्याख्यानका स्वरूप कहा।।६९॥

आगे सात रहोकोंके द्वारा काबोत्सर्गका व्यास्थान करनेके इच्छुक प्रन्थकार प्रारम्भमें

कायोत्सर्गका लक्षण, उसका करनेवाला, प्रयोजन और भेद कहते हैं—

मुक्तिका इच्छुक, निद्राको जीत छेनेवाछा, शुभ क्रिया और परिणासोंसे युक्त, आगमके अर्थका झाता, वीयवान, बछवान असंयत सम्यग्दृष्टि आदि मज्य दोनों हार्योको नीने छटका-कर, और दोनों चरणोंके मध्यमें चार अंगुछका अन्तर देकर तथा चनके अप्रमागोंको विछ्छुछ सम रूपमें रखते हुए निम्रछ खड़ा होता है उसे इस आवश्यक प्रकरणमें काबोत्सर्ग कहते हैं। यह कायोत्सर्ग आगममें निषद्ध नाम आदिके आचरणसे छगनेवाछ दोवोंकी विशुद्धिके छिए किया जाता है। तथा उसके छह मेद हैं। १००।।

विशेषार्थ —यहाँ कायोत्सर्ग करनेवालेका स्वरूप, कायोत्सर्गका लक्षण, प्रयोजन और भेद कहे हैं। कायोत्सर्ग करनेका पात्र शुद्धात्मा चतुर्थ गुणस्थानवर्ती आदि भव्य जीव ही होता है। वह भी मुसुझ निद्राजयी, खागमका अभिश्राय जाननेवाला और अच्छे परिणामसे

'वोसरिदबाहुजुयलो चउरंगुलमंतरेण समपादो । सन्वंगचलणरहिको काउस्सग्गो विसुद्धो दु ॥' [ मूलाचार गा. ६५० ]

निषिद्धेत्यावि स्वरपस्पादिनामसावशस्यापनाचनुष्ठानसातातिचारश्वृद्धिहेतोः । उनतं च

'आग.शुद्धितपोवृद्धिकर्मेनिजंरणादयः । कायोत्सर्गस्य विज्ञेया हेतवो क्षतवर्तिना ॥'

इह-जाववयकप्रकरणे । तनूत्सर्गः-चनोः कायस्य वात्स्व्यातनुगमत्वस्योत्सर्गस्त्यागः । उनवं च-'ममत्वमेव कायस्यं तात्स्व्यात् कायोऽभिषीयते । तस्योत्सर्गस्तनृत्सर्गो जिनबिम्बाक्रतेयँतेः ॥' ।

स-मोझायित्वादिगुणस्य प्रकम्बितभुकायुग्माखवस्यानकक्षणः । षोढा-नामादिभेदेन षट्प्रकारः । तथाहि-सावद्यनामकरणागतदोषविशुद्धवर्षं कायोत्सर्गो नामकायोत्सर्गः कायोत्सर्गनाममार्तं वा । पापस्यापना-द्वारागतदोषोच्छेदाय कायोत्सर्गः स्थापनाकायोत्सर्गः कायोत्सर्गपरिणतप्रतिविभ्वं वा । सावद्यद्रक्यसेवनदारे-णानागतातीचारनिर्दरणाय कायोत्सर्गः कायोत्सर्गः कायोत्सर्गव्यावर्णनीयप्राभृतद्योज्यपुकस्तच्छरोरं भाविजीवस्तद्वचित-रिस्तो वा प्रव्यकायोत्सर्गः । सावद्यक्षेत्रद्वारागतदोषम्बर्भनाय कायोत्सर्गः कायोत्सर्गपरिणतसेवितसेत्रं वा

युक्त होना चाहिए। साथ ही वसमें नैसर्गिक शक्ति साथ शारीरिक शक्ति भी होना चाहिए। ये सब कायोत्सर्ग करनेवाछेके छिए आवश्यक हैं। वह दोनों हाथोंको नीचे छटकाकर इस प्रकार खड़ा होता है कि वसके दोनों पैरोंके मध्यमें चार अंगुछका अन्तर रहे तथा दोनों पैर एक सीधमें हों, आगे पीछे नहीं। यह कायोत्सर्गकी मुद्रा है। इस मुद्रामें खड़े होकर शरीरके प्रति ममस्वके त्यागको कायोत्सर्ग कहते हैं। यह कायोत्सर्गका छक्षण है। यहाँ काय शब्द कायका ममस्व छेना चाहिए। उसके उत्सर्ग अर्थात त्यागको ही कायोत्सर्ग कहते हैं। मूछाचारमें कहा है—'दोनों मुजाओंको नीचे छटकाकर, चार अंगुछके अन्तरसे दोनों पैरोंको एक सीधमें रखकर, हाअ-पैर, सिर-गरदन, आँख-मौ आदिको निश्चछ रखना विशुद्ध कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग हो स्तर्ग त्यारको इस मुद्रामें स्थित होकर को शरीरके प्रति ममस्व माव छोड़ा जाता है कायोत्सर्ग है। कहा है—'शरीरमें रहनेवाछे ममत्वको हो काय कहा है क्योंकि वह मोह शरीरको छेकर होता है। जिनविम्बके समान मुद्रा धारण करनेवाछे साधुके उस ममस्व त्यागको कायोत्सर्ग कहते हैं।'

वह कायोत्सर्ग दोषोंकी विशुद्धि, तपकी वृद्धि और कर्मोंकी निर्जराके छिए किया जाता

'अती पुरुषको कायोत्सर्गका अयोजन दोषोंकी विशुद्धि तपकी वृद्धि और कर्मोंकी निर्जरा आदि बानना चाहिए।'

कायोत्सर्गके भी छह निक्षेपोंकी अपेक्षा छह सेद हैं—सावय नाम करनेसे छगे हुए दोषोंकी विशुद्धिके छिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह नामकायोत्सर्ग है। अथवा किसीका नाम कायोत्सर्ग रखना नामकायोत्सर्ग है। पापपूर्ण स्थापनासे छगे हुए दोषोंकी विशुद्धिके छिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह स्थापनाकायोत्सर्ग है। अथवा कायोत्सर्ग परिणत प्रतिविम्ब स्थापनाकायोत्सर्ग है। सावय द्रव्यके सेवनसे छगे अतीचारकी विशुद्धिके छिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह इव्यकायोत्सर्ग है। अथवा कायोत्सर्गका वर्णन करनेवाले शासका झाता जो उसमें उपयुक्त नहीं है वह आगम इव्यक्तयोत्सर्ग है। इस झाताका शरीर, तथा उसके कर्म, नोकर्म और मिविष्यमें कायोत्सर्गका होनेवाला जाता जीव

क्षेत्रकायोत्सर्गः । सावधकालाचरणद्वारागवदोषपरिहाराय कायोत्सर्गः कायोत्सर्गपरिणतसिहतकालो वा कालकायोत्सर्गः । मिथ्यात्वावतीचारकोषनाय कायोत्सर्गः कायोत्सर्गन्यावर्णनीयप्रामृतज्ञ उपयुक्तस्तन्जानं ३ जीवप्रदेशा वा भावकायोत्सर्ग इति ॥७०॥

> षय कायोत्सर्गस्योत्तममध्यमजबन्यपरिणागनिख्यणार्थमाह— कायोत्सर्गस्य मात्रान्तर्भृहूर्तोऽल्या समोत्तमा । त्रेषा गुर्याज्ञ्यंत्रचिन्तात्सोच्छ्वासैर्नेकघा मिता ॥७१॥

अन्तर्मृहूर्तः समयाधिकामाविककामावि कृत्वा समयोगमृहूर्तं यावत्कावः । अस्पा-जधन्या । समा-जर्पम् । गाथेत्यादि-गाथायाः 'णमो बरहृंताणं' इत्यादिकायाः व्यवस्थितागो है है एकं च ममस्कारपदं तिच्चन्ता आत्मा स्वरूपं यस्यासौ गाथाव्यंज्ञिचन्तात्मा स चासावुच्छ्वासत्त्व । तत्र 'णमो अरहृंताणं णमो सिद्धाणं' इति पदद्वयिन्तनमेक उच्छ्वासः । एवं 'णमो आयरियाणं णमो उवज्ज्ञायाणं' इति चिन्तनं हित्तोयः । तथा 'णमो लोए सन्वसाहुणं' इति चिन्तनं तृतीयः । एवं गाथायास्त्रिका चिन्तने त्रय उच्छ्वासाः । वन्ता चिन्तने सप्तिव्वतिरिस्मादिकश्चनया परिगणनीयम् । उन्तं च-

'सप्तर्विकतिकच्छ्वासाः संसारोन्मूळनक्षमेतः। सन्ति पञ्जनमस्कारे नवधा चिन्तिते सति ॥' [ बायत, बाव. ८।६९ ]

ये नोआगम द्रव्यकायोत्सर्ग हैं। सावद्य क्षेत्रके सेवनसे छगे हुए दोषोंकी विशुद्धिके छिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह क्षेत्रकायोत्सर्ग है। अथवा कायोत्सर्ग करनेवाछे महर्षियोंसे सेवित क्षेत्र क्षेत्रकायोत्सर्ग है। सावद्य काछमें आचरण करनेसे छगे हुए दोषोंकी विशुद्धिके छिए किया गया कायोत्सर्ग काछकायोत्सर्ग है। अथवा कायोत्सर्ग करने वाछोंसे सहित काछको काछकायोत्सर्ग कहते हैं। मिध्यात्म आदि सम्बन्धी अदिचारोंक शोधनके छिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह मावकायोत्सर्ग है। अथवा कायोत्सर्गका वर्णन करनेवाछ शासका जो जाता उस शास्त्रमें उपयुक्त है वह आगम मावकायोत्सर्ग है। उसका ज्ञान या उस जीवके प्रदेश नोआगम मावकायोत्सर्ग है। इस तरह छह मेद हैं। 1901

आगे कायोत्सर्गके उत्तम, मध्यम और जघन्य परिमाणको कहते हैं-

कायोत्सर्गका जघन्य काळ अन्तर्मुहूर्त और चत्कृष्ट काळ एक वर्ष प्रमाण है। शेष अर्थात् मध्यकाळका प्रमाण गाथाके तीन अंशोंके चिन्तनमें लगनेवाळे चच्छ्वासोंके भेदसे अनेक प्रकार है। १०९१।

विशेषार्थं —एक समय अधिक आवाजीसे छेकर एक समय कम मुहूर्तको अन्तर्मुहूर्त कहते हैं। यह कायोत्सर्गका जधन्य काछ है और उत्कृष्ट काछ एक वर्ष है जैसा बाहुवजीने किया था। मध्यमकाछ अन्तर्मुहूर्त और वर्षके मध्यकाछकी अपेक्षा हो सुहूर्त, एक पहर, एक दिन आदिके रूपमें अनेक प्रकार है। कहा है —कीयोत्सर्गका उत्कृष्ट काछ एक वर्ष और जधन्य काछ अन्तर्मुहूर्त है। शेष कायोत्सर्ग शक्तिकी अपेक्षा अनेक स्थानोंमें होते हैं। वह अनेक भेद इस प्रकार होते हैं —णमोकार मन्त्र गाथारूप होनेसे गाथासे णमोकार मन्त्र छेना चाहिए। इसके तीन अंश हैं —णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं एक, णमो आइरियाणं, णमो उत्वन्दायाणं दो और णमो छोए सञ्जसाहणं तीन। इनमें से प्रत्येकके चिन्तनमें एक उच्छ्वास

 <sup>&#</sup>x27;संवच्छरमुक्कस्सं मिष्णमृहृतं बहण्णयं होदि । सेवा कानोसग्गा होति वणेगेसु ठालेसु ॥'—मूखाचार ७१६९

| न्          | कधा।द्वमूहूतप्रहरादवसाद्यपक्षया                         | कायकालद्रव्यक्षत्रमावाद्यपेक्ष                     | ाया दी | अनकप्रकारा         | मच्यमा-   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|---|
| वित्यर्थः । | यदाह—                                                   |                                                    |        |                    |           |   |
|             | 'अस्ति वर्षे समुद्धप्टो जध्<br>कायोत्सर्गः पुनः घोषा अं | नन्योऽन्तुर्मुहूर्तंतेः ।<br>नेकस्थानेमागताः ॥' ॥७ | १॥     |                    |           | 1 |
| 88          | य दैवसिकादिप्रतिक्रमणकायोत्सर्गेयुच                     |                                                    |        |                    |           |   |
|             | <b>उच्छ्</b> वासाः स्युस्तनूत्सर्गे                     |                                                    |        |                    |           | ٩ |
|             | पञ्चस्वष्टशतार्घेत्रिचतुःप                              | ञ्चशतप्रमाः ११७२॥                                  |        |                    |           |   |
| F           | न्यमान्ते-चीरमन्तिकरणकाले।                              | अष्ट्रशतंअद्याभिरविकं                              | शतम् । | <b>सर्व-चतु</b> .प | द्याशत् । |   |
| 280 W.      | _                                                       |                                                    |        | -                  |           |   |

'आह्निकेऽष्ट्रशतं रात्रिभवेऽषं पाक्षिके तथा। नियमान्तेऽस्ति संस्तेयमुच्छ्वासानां शतत्रयस् ॥ चतुःपश्चशतान्याहुश्चतुर्मासाब्दसंभवे ।

इत्युच्छ्वासास्तनूत्सर्गे पश्चस्थानेपु निश्चिताः ॥' [

] ॥७२॥

छगता है। अतः पूरे मन्त्रका एक बार चिन्तन तीन उच्छ्वासोंमें होता है। नी वार चिन्तन फरनेमें सत्ताईस उच्छ्वास होते हैं। आचार्य अभितगतिने कहा है-'नी बार पंच नमस्कार मन्त्रका चिन्तन करनेपर सत्ताईस उच्छ्वास संसारका उन्मूछन करनेमें समर्थ हैं। उच्छ्-वास अर्थात् प्राणवायुका छेना निकालना । उच्छ्वासका यह लक्षण कायोत्सर्गके उत्क्रष्ट और जघन्य प्रमाणमें भी यथासम्भव छगा हेना चाहिए।।७१॥

दैनिक आदि प्रतिक्रमण और कायोत्सर्गोंमें उच्छ्वासोंकी संख्याका निर्णय करते हैं-दैवसिक बादि पाँच प्रतिक्रमणोंके अवसरपर वीरमक्ति करते समय जो कायोत्सर्ग किये जाते हैं उनमें क्रमशः एक सौ आठ, चडवन, तीन सौ, चार सौ, पाँच सौ उच्छ्वास होते हैं। अर्थात दिन सन्वन्धी कायोत्सर्गमें एक सी आठ, रात्रि सन्वन्धी कायोत्सर्गमें चरवन, पाक्षिकमें तीन सी, चातुर्मासिकमें चार सी और वार्षिकमें पाँच सी उच्छवास होते हैं ॥७२॥

विशेपार्थ-मूळाचारमें कहूँ। है-दैवसिक प्रतिक्रमण सन्वन्धी कायोत्सर्गमें एक सौ भाठ उच्छ्वास करने चाहिए। रात्रिक प्रतिकमण सम्यन्धी कायोत्सर्गमें चडवन उच्छ्वास करने चाहिए। पाक्षिक प्रतिक्रमण सम्बन्धी कायोत्सर्गमे तीन सी उच्छ्वास करने चाहिए। ये वीरमक्तिके अन्तमे प्रमादरहित होकर करना चाहिए। चातुर्मासिक प्रतिक्रमणमें चार सौ उच्छ वास और वार्षिक प्रतिक्रमणमें पांच सौ उच्छवास होते हैं। इस प्रकार पांच स्थानों में

१. र्त्तगः भ. जू. व.।

२ नगा मताः म. कृ. च.।

रे. संस्थेय-भ. कू. च. ।

Y. 'षद्रसरं देवसियं कल्छद्धं पक्खियं च तिष्णि सया । उस्सासा कायन्वा जियमंत्रे अप्यमत्तेण ॥ चाउम्मासे चढरो सदाई संवत्यरे व पंचसदा । कामोसगुस्सासा पंचसु ठाणेसु जादम्या ॥'--गा. ७११६०-१६१ ।

१२

धय प्रजानादिप्रतिक्रमणास्वर्हेच्छायादिवन्दनायां स्वाध्यायादिषु च कायोत्सर्गोच्छ्नासर्तस्याविशेष-निम्त्रणर्थमाह—

मूत्रोच्चाराध्वभक्तार्हत्साधूब्रध्याभिवन्दने । पद्धाप्रा विश्वतिस्ते स्युः स्वाध्यायादौ च सप्तयूक् ॥७३॥

उच्चारः.—पुरीपोत्सर्गः । अध्या—ग्रामान्तरगमनम् । सर्छः—गोचारः । अहँग्छ्य्या—जिनेतः । विर्वाण-सम्बन्धि-विर्वेश्वः विर्वाण-सम्बन्धि-विर्वेशः विर्वाण-सम्बन्धि-विर्वेशः विर्वाण-सम्बन्धि-विर्वेशः विर्वेण-सम्बन्धि-विर्वेशः विर्वेण-सम्बन्धि-विर्वेशः विर्वेण-सम्बन्धि-विर्वेशः विर्वेण-सम्बन्धि-विर्वेशः विर्वेण-सम्बन्धि-विर्वेशः विर्वेण-सम्बन्धि-विर्वेशः विर्वेण-सम्बन्धि-विर्वेशः विर्वेण-सम्बन्धि-विर्वेशः विर्वेण-सम्बन्धि-विर्वेशः विर्वेशः विष्वेशः विर्वेशः विष्वेशः विर्वेशः विष्वेशः विष्वेशः विष्वेशः विष्वेशः विष्वेशः विष्वेशः विष्वेशेशः विष्वेशः विष्वेश

स्वाच्यायादौ — आदिश्रन्देन प्रन्यादिप्रारम्भे प्रारम्बप्रन्यादिसमासौ वन्दनायां मनोविकारे च तत्वणो-स्पन्ने । उनते च

> 'ग्रामान्तरेऽन्नपानेऽहृँत्साघुत्रय्याभिवन्दने । प्रस्रावे च तथोच्चारे उच्छ्वासाः पर्द्वीवस्रतिः ॥ स्वाच्यायोद्देशनिर्देशे प्रणिधानेऽथ वन्दने । सप्तविशतिरुच्छ्वासाः कायोत्सर्गेऽभिर्समताः ॥' [

काबोत्सर्गोंके उच्छ्वास जानने चाहिए। इतने उच्छ्वासपर्यन्त काबोत्सर्ग किया जाता है। इवेतास्वरीय आवश्यक सोष्यमें कहा है कि इन पाँचोंमें काबोत्सर्गके उच्छ्वासोंका प्रमाण नियत है शेषमे अनियत है।।७२॥

मृत्र त्याग आदि करके जो प्रतिक्रमण किया जाता है उस समय, अथवा अर्हत् राज्या आदिकी वन्द्रनाके समय और स्वाध्याय आदिमें किये जानेवाले कायोत्सर्गके उच्छ्वासांकी संस्था वतछाते हैं—

मूत्र और मलका त्याग करके, एक गाँवसे दूसरे गाँव पहुँचनेपर, भोजन करनेपर, अर्हन् अञ्या और साधुझच्याकी बन्दना करते समय जो कायोत्सर्ग किये जाते हैं उसका प्रमाण पचीस उच्छ्वास है। स्वाध्याय आदिमें जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसके उच्छ्वासीका प्रमाण सत्ताईस होता है।।।३१॥

विशेषार्थं —मूळाचारमें कँहा है—स्वान पान सम्बन्धी प्रतिक्रमणके विषयमें जन साषु गोचरीसे छीटे तो उसे पचीस उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए। एक गाँवसे दूसरे गाँव जानेपर पचीस उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए। अहँ त् अध्या अर्थात् वानेन्द्र निर्वाणकत्याणक, समवसरण, कैवळज्ञानकी उत्पत्तिका स्थान, तपकत्याणक और जन्म भूमिके स्थानपर वन्द्रनाके छिए जानेपर पचीस उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए। साधुअध्या अर्थान् किसी साधुके समाधिस्थानपर जाकर छीटनेपर पचीस उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए। तथा मूजर्याग था मळत्याग करने पर पचीस उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए। किसी अन्यको प्रारम्म करते समय प्रारम्भ किये हुए

 <sup>&#</sup>x27;देसिक-राईअ-पिन्छक चारुम्मासिय वहेन वरिसे व ।

एएचु होंति निक्षमा स्रस्तम्मा अनियया सेसा ॥'—२३४ ।

२. 'मते पाणे गामंतरे य अरहंतस्यण सेम्बासु । स्वारे पत्सवणे पणवीसं होंति स्तासा ॥ स्वेते णिहेसे सम्बाए बंदणे य पणिषाणे । सत्तावीयुस्सासा काजीसमाहि। कादम्या ॥'—मूला, ७।१६३-१६४।

Ę

٩

१२

चहेशो प्रन्यादिप्रारम्मः । निर्देशः प्रारम्यप्रन्यादिसमाप्तिः । प्रणियानं मनोविकारोऽश्वमपरिणाम-स्तत्सणोत्पन्न इत्पर्यः । यसु---

> 'जन्तुधातानृतादत्तमेथुनेषु परिग्रहे । स्रष्टोत्तरक्षतोच्छ्वासाः कायोत्सर्गाः प्रकीर्तिताः ॥' [

इति सूत्रे वचस्तच्यशब्देन समुच्चीयते ॥७३॥

अय त्रतारोपण्यादिप्रतिक्रमणासूच्छ्वाससंख्यानिर्देशार्थमाहः—

या वतारोपणो सार्वातिचारिक्यातिचारिकी । क्षोत्तमार्थी प्रतिकान्तिः सोच्छ्यासैराह्विको समा ॥७४॥

साह्निकी समा । वीरमिक्तकाळेऽहोत्तरश्<del>वतोच्</del>ट्वासकायोत्सर्गे इत्पर्थः ॥७४॥

अयाहोरात्रस्वाच्यायादि-विषयकायोत्सर्गसंस्यासंग्रहार्थमाह—

स्याध्याये हादतेष्टा वड्वन्दनेऽष्टी प्रतिक्रमे । कायोत्सर्गा योगभक्तो ही चाहोरात्रगोचराः ॥७५॥

सहोरात्रगोचराः । सर्वे मिलिता बर्धावर्धातः । एते च विश्वागेनोत्तरत्र व्यवहरिष्यन्ते ॥७५॥ सम् कायोत्सर्गे व्यानविद्येषमुपसर्वपरीषहसहनं च नियमयन् कर्मनिर्वरणातिरार्थं परुरुत्वेनोपदिद्यति—

प्रनथकी समाप्ति होनेपर, सत्ताईस उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्गं करना चाहिए। इसी तरह स्वाध्याय और वन्दनामें भी सत्ताईस उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए। मनमें विकार उत्पन्न होनेपर तरक्षण सत्ताईस उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए। प्राणि-वध सन्वन्धी, असत्याछाप सन्वन्धी, चोरीसन्वन्धी, मैथुनसन्वन्धी और परिप्रहसन्वन्धी दोष छगनेपर १०८ उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्गं करना चाहिए।

म्हाचारके इस कथनका प्रहण प्रन्थकारने च शब्दसे किया है।।७३॥
आगे प्रवारोपण आदि सम्बन्धी प्रतिक्रमणोंमें उच्छ्वासकी संख्या घतलाते हैं—
प्रतारोपण सम्बन्धी, सर्वातिचार सम्बन्धी, अतिचार सम्बन्धी और उत्तमार्थं
सम्बन्धी प्रतिक्रमणोंमें उच्छ्वासोंकी संख्या दैवसिक प्रतिक्रमण सम्बन्धी उच्छ्वासोंके
समान १०८ होती है।।७४॥

विशेषार्थ — पहले इलोक ५८ में प्रतिक्रमणके सात मेव कहे हैं। इनका स्वरूप वहाँ वतलाया है। उन्होंके उच्छ्वासोंका प्रमाण यहाँ दैवसिक प्रतिक्रमणकी सरह १०८ कहा है। । अशा

आगे दिन-रातमें स्वाध्याय आदि सम्बन्धी कायोत्सर्गोंकी संख्याको वतलाते हैं-

स्वाध्यायमें बारह, वन्दनामें छह, प्रतिक्रमणमें आठ और योगयक्तिमे दो, इस तरह दिन-रातमें अद्वाईस कायोत्सर्ग आचार्योने माने हैं ॥७५॥

विशेषार्थ-इनका विभाग ग्रन्थकार आगे करेगे।।७५॥

कारो कर्मोंकी साविशय निर्कार रूप फलके लिए कायोत्सरीमें व्यान विशेषका तथा उपसर्ग और परीषहोंको सहनेका चपदेश करते हैं—

 <sup>&#</sup>x27;पाणिवह मुसावाए अदस मेहुण परिग्गहे चेथ । अटुसर्व उस्सासा काओसगम्हि कादन्या ॥'—मूलाचार ७।१६२

Ę

٩

१२

१५

16

38

ध्युत्सृज्य धोषान् निःशेषान् सद्व्यानी स्यात्तनूत्सृती । सहेताऽप्युपसर्गोमीन् कर्मेवं भिद्यते तराम् ॥७६॥

दोषान्-ईर्यापथावतीचारान् कायोत्सर्गमकान् वा । सद्घ्यानी-धम्यं शुक्लं वा ध्यानमाश्रितः । एतेनालस्याद्यभाव चनतः स्यात् ।

स्वतं च-

'कायोत्सर्गस्थितो चीमान् मलमीर्यापथाश्रयम् ।

नि:शेषं तत्समानीय धम्यं शुक्लं च चिन्तयेत् ॥' [

भिद्यतेतरास् । स्तवाद्यपेक्षया प्रकर्षोऽत्र । उन्तं च-'उपसगैंस्तनूत्सर्गं श्रितस्य यदि जायते । देवमानवतिर्थग्भ्यस्तदा सह्यो मुमुक्षुणा ॥ साधीस्तं सहमानस्य निष्कम्पीमृतचेतसः। पतन्ति कर्मजालानि चिथिलीभूय सर्वेतः ॥ भययाङ्गानि विभिद्यन्ते कायोत्सर्गविधानतः।

कर्माण्यपि तथा सद्यः संचितानि तनुभृताम् ॥ यमिनां कुर्वेतां भक्त्या तनूत्सगंमदूषणम् ।

कर्म निर्जीयंते सद्यो भवकोटि-भ्रमाजितम् ॥' [

भय नित्यनैमित्तिककर्मकाण्डनिच्छस्य योगिनः परम्परया निःश्रेयसप्रतिकस्यमभिषत्ते-नित्येनेत्यमथेतरेण दूरितं निर्मृलयन् कर्मणा योऽन्यासेन विपाचयस्यमेलयन् ज्ञानं त्रिगुप्तिश्रितः।

स प्रोद्बुद्धनिसर्गंबुद्धपरमानन्दानुविद्धस्फरद-

विञ्वाकारसमग्रबोधशुभगं कैवल्यमास्तिष्तुते ॥७७॥

समस्त ईर्यापथादिक अतिचारों अथवा कायोत्सर्ग सम्बन्धी दोपोंको पूर्ण रीतिसे त्यागकर कायोत्सर्गमें स्थित मुमुक्षुको प्रशस्त धर्मध्यान या शुक्छध्यान ही करना चाहिए। और उपसर्ग तथा परीषहोंको सहना चाहिए। ऐसा करनेसे ज्ञानावरणादि कर्म स्वयं ही विगलित हो जाते हैं ॥७६॥

विशेषार्थ-यदि कायोत्सर्गं करते समय देवकृत, मनुष्यकृत या तिर्यंचकृत कोई दपसर्ग का जाये तो उसे सहना चाहिए और ऐसे समयमें मी धर्मध्यान या शुक्छध्यान ही व्याना चाहिए। जो साधु परीपह और उपसर्गसे विचलित न होकर उसे धीरता पूर्वक सहन करता है उसका कर्मवन्धन शिथिछ होकर छूट जाता है। जो साधु मक्तिपूर्वक निर्दोप कायोत्सर्ग करते हैं उनके पूर्वमवोंमें अर्जित कर्म शीघ ही निर्जीण हो जाते है अतः कायोत्सर्ग साव-धानीसे करना चाहिए।।७६॥

आगे कहते है कि नित्य और नैमित्तिक कियाकाण्डमें निष्ठ योगी परम्परासे मोक्ष लाम करता है-

ऊपर कहे अनुसार नित्य नैमित्तिक क्रियाओंके द्वारा पापका मूलसे निरसन करते हुए तीनों गुप्तियोंके आश्रयसे अर्थात् मन वचन और कायके ज्यापारको सम्यक् रूपसे निगृहीत करके जो अभ्यासके द्वारा ज्ञानको निर्मल बनाते हुए परिपक्व करता है वह योगी प्रोद्बुद्ध अर्थात अपूनर्जन्मरूप उक्षणके द्वारा अभिव्यक्त, स्वमावसे ही निर्मल, और परम आनन्दसे

₹

इतरेण—नीमित्तकेन । बम्यासेन । कर्तीर सूतीया ॥७७॥ अय धडावश्यकशेषं संगृह्धन् इतिकर्मसेनामां अयोधिनं व्यापारयति— योग्यकालासनस्यानमुद्रावर्तशिरोनति । विनयेन यथाजातः कृतिकर्मासर्लं भजेत ॥७८॥

योगयाः—समाधये प्रभवन्त्यः। यथाविहिता इत्यर्थः। तथैवोत्तरप्रवन्वेनानुपूर्वतो व्याख्यास्यन्ते। यथाजातः—बाह्याम्यन्तरपरिग्रह् चिन्ताव्यावृत्तः। संयमग्रह्णकाणे निर्म्रन्यत्वेन पुनरूपादात्। कृतिकर्मः— कृते. पापकमंछेदनस्य कर्म अनुष्ठानम् ॥७८॥

अनुविद्ध तथा जिसमें समस्त लोकालोकके आकार प्रतिविम्वित हैं ऐसे समप्र द्रव्यपर्यायोंसे निवद्ध ज्ञानसे रमणीय कैवल्यको—निर्वाणको प्राप्त करता है ॥७०॥

विशेषार्थे—जवतक साधु अभ्यास दशामें रहता है तवतक दोषोंकी विशुद्धिके लिए उसे नित्य और नैमित्तिक कर्म करने होते हैं। किन्तु ये कर्म कर्मके लिए नहीं किये जाते, अकर्मा होतेके लिए किये जाते हैं। इसीलिए इन नित्य-नैमित्तिक कर्मोंको करते हुए मन, वचन और कायके समग्र व्यवहारको निगृहीत करके मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्तिका अवल्यन लेना होता है। यदि ऐसा न हो तो कोरे क्रियाकाण्डसे पापका निरसन नहीं हो सकता। क्रियाकाण्डके समयमें भी साधुके कर्मचेतनाकी प्रधानता नहीं होती क्रावचेतनाकी ही प्रधानता होती है उसीसे पापका क्षय होता है। ज्यों-क्यों ज्ञानचेतनाकी प्रधानता होती जाती है त्यों-त्यों क्षानावरणादि कर्मोंका क्षय होता है। ज्यों-क्यों ज्ञानचेतनाकी प्रधानता होती जाती है त्यों-त्यों क्षानावरणादि कर्मोंका क्षय होता है। क्यानें निर्मळ्ता आती जाती है। इसीसे केवळ्जानकी प्राप्ति होकर निर्वाणकी प्राप्ति होती है। निर्वाण वृशामें समग्र वृज्यपर्यायोंको जाननेवाला केवळ्जान अनन्त मुखके साथ रिजा-मिला हुआ रहता है उससे ग्रुकावस्थामें परम प्रशान्तिक्य प्रमोदमाब रहता है। इसके साथ ही मुक्त आत्माको जन्म-मरणके क्षय क्षया मुक्त कारा मिल जाता है। अतः योगीको साधक वृशामें नित्य-नैमित्तिक क्रत्य अवश्य विषेय है। अन्य वृश्वमें मी ऐसा ही कर्वा है।।अश

इस प्रकार आवश्यक प्रकरण समाप्त होता है।

आगे षडावर्यकसे अवशिष्ट कृतिकर्मका संग्रह करते हुए अपने कल्याणके इच्छक

सुमुखुओंको कृतिकर्मका सेवन करनेकी प्रेरणा करते हैं-

यथाजात अर्थात् संयम प्रहण करते समय वाह्य और आभ्यन्तर परिप्रहकी चिन्तासे युक्त निर्प्रत्य रूपको धारण करनेवाले साधुको समाधिके लिए उपयोगी काल, आसन, स्थान, युद्रा, आवर्त और शिरोनति-नमस्कारसे युक्त वत्तीस दोष रहित कृतिकर्मको विनयपूर्वक करना चाहिए।।।१८।।

विशेषार्थ—इति अर्थात् पापकर्मके छेदनके, कर्म अर्थात् अनुष्ठानको इतिकर्म कहते हैं। यह इतिकर्म बचीस दोष टालकर करना चाहिए। तथा योग्य काल, आसन आहि उसके

अंग हैं। आगे इनका कथन करेंगे ॥७८॥

 <sup>&#</sup>x27;निस्यनैमिसकेरेन कुर्वाणो दुरिसक्षयम् ।
 ज्ञानं च विमलीकुर्वक्षस्यासेन तु पाचयेत् ॥
 सम्यासात् पन्वविज्ञानः कैवल्यं लमते चरः ।'—प्रशस्त्वपादभाष्य-क्योमवती टीका, पृ. २० ।

12

24

अथ नित्पदेववन्दनायां श्रैकास्यपरिमाणमाह---

तिस्रोऽह्नोऽन्त्या निब्बखाद्या नाडचो व्यत्यासिताख ताः । मध्याह्नस्य च वट्कासास्त्रयोऽमी नित्यवन्दने ॥७९॥

निद्याः—रात्रेः । व्यात्यासिताः—विवसस्य प्रथमास्तिको घटिका रात्रेश्च परिचमास्तिक्ष इति ।
पूर्वाह्मदेववन्दनायामुक्तर्षेण घटिकाषद्ककालः । एवं सम्याह्मदेववन्दनायां सम्यदिनघटिकाषद्कम् ।
१ अपराह्मदेववन्दनायां च विवसस्यान्त्यास्तिको घटिका रात्रेश्चाद्यास्तिल इति घटिकाषद्कमुक्तर्यतः कालः
कल्नीयः । उक्तं च—

'मृहूर्तत्रितयं कालः सन्व्यानां त्रितये बुधैः । कृतिकर्मविधिनित्यः परो नैमित्तिको मतः ॥' [

] ।।७९॥

धय कृतिकर्मणि योग्यासनावसायार्थमाह-

बन्दनासिद्धये यत्र येन चास्ते तहुष्टतः । तद्योग्यमासनं देशः पीठं पदासनाद्यपि ॥८०॥

यत्र—देशे पीठे च । येत्—पद्मासनादिना । क्कंच— 'आस्यते स्थीयते यत्र येन वा वन्दनोद्यतैः ।

त्तवासनं विबोद्धव्यं देशपद्मासनाधिकस् ॥' [ वर्षिः वा. ८।३८ ] ॥८०॥

सर्वे प्रथम नित्य देववन्दनाके सम्बन्धमें तीनों कालोंका परिमाण कहते हैं-

नित्यवन्दनाके तीन काल हैं — पूर्वोह, अपराह और सध्याह । इनका परिमाण इस प्रकार है — विनके आदिकी तीन घड़ी और रात्रिके अन्तकी तीन घड़ी, इस तरह छह घड़ी पूर्वोह्ववन्दनाका काल है। दिनके अन्तकी तीन घड़ी और रात्रिके आदिकी तीन घड़ी, इस तरह छह घड़ी अपराह्ववन्दनाका काल है तथा सध्याहकी छह घड़ी सध्याह्ववन्दनाका काल है।।७९॥

विशेषार्थ—यह वन्द्रनाका उत्कृष्ट काछ है। एक कड़ीमें चौबीस मिनिट होते हैं अतः छह घड़ीमें एक घण्टा चवाळीस मिनिट होते हैं। तीनों सन्ध्याकाळोंमें दिन और रातकी सिन्धि समय ७२-७२ मिनिट दोनेंकि छेकर देववन्द्रना करनी चाहिए। अर्थात् प्रातःकाळके समय जब रात्रि तीन घड़ी शेष हो तब देववन्द्रना प्रारम्भ करनी चाहिए। और सायंकाळके समय जब दिन तीन घड़ी शेष हो तब देववन्द्रना प्रारम्भ करनी चाहिए। इसी तरह मध्याह्रमें जब पूर्वाह्नका काळ तीन घड़ी शेष हो तब देववन्द्रना प्रारम्भ करनी चाहिए। कहा है—'तीनों सन्ध्याओंमें नित्य कृतिकर्भ विधिका उत्कृष्ट काळ तीन-तीन मुहूर्व माना है'।।९९॥

आगे कृतिकर्ममें योग्य आसनका निर्णय करते हैं-

वन्दनाके लिए उद्यत साघु वन्दनाकी सिद्धिके लिए जिस देश और पीठपर बैठता है इसके योग्य आसनको देश और पीठ कहते हैं। तथा वह साघु जिस आसनसे बैठता है उस पद्मासन आदिकों भी आसन कहते हैं।।८०।।

विशेषार्थ —आसनसे यहाँ बैठनेका देश तथा उसमें बैठनेके छिए रखा गया आसन तो छिया ही गया है साथ ही वन्दना करनेवाछा अपने पैरोंको जिस तरह करके बैठता है उस पद्मासन आदिको भी छिया गया है। कहा है—'वन्दनाके छिए तत्पर साधु जहाँ बैठता है और जिस रीतिसे बैठता है उस देश और पद्मासन आदिको आसन जानना चाहिए'॥८०॥

## वय वन्दनायोग्यं प्रदेशमुपदिशति-

विविक्तः प्रासुकस्त्यक्तः संक्लेशक्लेशकारणैः । पृण्यो रम्यः सतां सेव्यः श्रेयो देशः समाविचित् ॥८१॥

संबन्धेशाः—राग्रहेषाद्याः । बन्धेशाः—परीषद्दोपसर्गाः । पुष्यः—विद्वक्षेत्रादिस्यः । रम्यः— वित्तिवृत्तिकरः । सर्ता—मुमुक्षूणम् । समाधिचित्—प्रवस्तव्यानवर्षकः । उन्तं च—

'संसकः प्रचुरिच्छद्रस्तृणगंदवादिद्वितः ।
विक्षोमको हृषीकाणां रूपग्चरसादिमिः ॥
परीषहकरो दंशबीतवातातपादिमिः ।
ससंबद्धजनालापः सानवारम्मगहितः ॥
आर्म्रोमूतो मनोऽनिष्ठः समाधाननिष्दकः ।
योऽशिष्ठजनसंचारः प्रदेशं तं विवर्जयेत् ॥
विविक्तः प्रासुकः सेव्यः समाधानविवर्धकः ।
देवर्जुंदृष्टिसंपातवर्जितो देवदिक्षणः ॥
जनसंचारिनमुँको ग्राह्मो देशो निराकुलः ।
नासन्नो नातिदूरस्यः सर्वोपद्रवर्वाजतः ॥' [ अमि. आ. ८१९-४२ ] ॥८१॥

अथ कृतिकर्मयोग्यं पीठमाच्छ्टे--

# आगे वन्द्नाके योग्य देशको कहते हैं-

वन्दनाके लिए उच्यत साधुको वन्दनाकी सिद्धिके लिए ऐसे प्रदेशको अपनाना चाहिए जो मुद्ध होनेके साथ अवालनीय व्यक्तियोंसे रहित हो, निर्जन्तुक हो, संक्लेशके कारण राग-देव आदिसे तथा कल्लके कारण परीवह-उपसर्ग आदिसे रहित हो, सिद्धक्षेत्र आदि पुण्यभूमि हो, चित्तको शान्तिकारक हो, मुमुद्धओंके द्वारा सेवनीय हो और प्रशस्त ध्यानको वदाने-वाला हो।।८१॥

विशेषार्थ — अभिताति श्रावकाचार (८।३९-४३) में वन्दनाके योग्य देशका वर्णन कुछ विस्तारसे किया है। छिला है — 'कहाँ बी-पुत्रपोंकी मींड़ हो, सांप आदिके विळांकी बहुतायत हो, बास-फूस-पूळ आदि से दूषित हो, रूप-रस-गन्य आदि के द्वारा इन्द्रियोंको क्षोभ करनेवाळा हो, डॉस-मच्छर-शीत, वायु-वाम आदिसे परीपहकारक हो, जहाँ मतुष्योंका असम्बद्ध वार्ताळाप चळता हो, जो पापयुक्त आरम्मसे निन्दनीय हो, गीळा हो, मनके छिए अनिष्ट हो, चित्तकी शान्तिको नष्ट करनेवाळा हो, जहाँ असभ्य जनोंका आधागमन हो ऐसे प्रदेशमें वन्दना नहीं करनी चाहिए। जो स्थान एकान्त हो, प्राप्तक हो, सेवन योग्य हो, समाधानको बढानेवाळा हो, जहाँ जिनविक्य आदिकी सीधी दृष्टि नहीं पढ़ती हो, उसके दक्षिण ओर हो, मतुष्यों के आवागमन से रहित हो, न अतिनिकट हो और न अतिदूर हो, समस्त प्रकारके उपद्रवोंसे रहित हो, ऐसा निराकुळ देश अपनाने योग्य है'।।८१॥

आगे कृतिकर्मके योग्य पीठ ववलाते हैं-

Ę

٩

१२

विजेन्त्वज्ञव्यसिन्छद्रं सुखस्पर्शसकीछकम् । स्येयस्तार्णाद्यचिष्ठेयं पीठं विनयवर्धनम् ॥८२॥ स्येय:—निश्चछम् । तार्णादि—नुणकाष्टविकादिमयम् ॥८२॥ स्रथ वन्दनायोग्यं पदासमादित्रयं छसयति—

> पद्मासनं श्रितो पादौ जङ्घान्यामुत्तराघरे । ते पर्यङ्कासनं न्यस्तातूर्वो वीरासनं क्रमौ ॥८३॥

श्रिती—संक्लिष्टो । उत्तराघरे—उत्तराघर्येण स्थापिते । ते—बङ्घे । अर्वोः—सक्योरपरि ।

**उक्तं च**—

'त्रिविधं पद्मपर्यंद्भृवीरासनस्वभावकम् । आसनं यत्नतः कार्यं विवधानेन वन्दनाम् ॥ तत्र पद्मासनं पादौ जङ्काभ्यां अयतो यतेः । तयोरुपर्यंधोभागे पर्यंद्भासनम्ब्यते ॥ कर्नोरुपर्यं कुर्वाणः पादन्यासं विधानतः । वीरासनं यतिषंत्ते दुष्करं वीनदेहिनः ॥' [

1

वन्दनाकी सिद्धिकें छिए तत्पर साधुको तृण, काष्ट्र या पाषाणसे बना ऐसा आसन छेना चाहिए जिसमें सटमळ आदि जन्तु न हों, न उसपर बैंडनेसे चरमर आदि शब्द हो, छिद्र रहित हो, स्पर्श युक्कर हो, कील-काँटा न गढ़ता हो, स्थिर हो—हिलता-हुलता न हो तथा विनयको बढ़ानेवाला हो अर्थात् न बहुत ऊँचा हो और न उपरको चटा हुआ हो ॥८२॥

आगे वन्दनाके योग्य तीन आसनोंका स्वरूप कहते है-

जिसमें दोनों पैर जंघासे मिछ जाये उसे पद्मासन कहते हैं। और दोनों जंघाओंको ऊपर-नीचे रखनेपर पर्यकासन होता है। तथा दोनों जंघाओंसे ऊपर दोनों पैरोंके रखनेपर वीरासन होता है।।८३॥

विशेषार्थं—भगष्विजनसेनाचार्यने अपने सहैं।पुराणमें पर्यकासन और कायोत्सर्ग-को सुखासन कहा है और इनसे भिन्न आसनोंको विषमासन कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि ध्यान करनेवाळे सुनिके इन दोनों आसनोंकी प्रधानवा रहती है। और उन दोनोंमें भी पर्यकासन अधिक सुखकर माना जावा है। किन्तु चन्होंने पर्यकासनका स्वरूप महीं बतळाया।

सोमदेव सूरिने आसनोंका स्वरूप इस प्रकार कहाँ है-जिसमें दोनों पैर दोनों घुटनोंसे नीचे दोनों जंघाओंपर रहते हैं वह पद्मासन है। जिसमें दोनों पैर दोनों घुटनोंसे

१. 'स्येयोऽछिद्रं सुस्तरम्' विशव्दमप्यमन्तुकम् । तृणकाष्ट्रादिकं ग्राह्यं विनयस्योपवृंहकम् ॥' -- न्नमि.सा ८।४४

२. 'वैमनस्ये च किं ध्यायेत् तस्मादिष्टं सुखासनम् । कायोत्सर्गक्च पर्यञ्चस्ततोऽन्यद्विषमासनम् ।।

तदबस्याद्वयस्यैव प्राचान्यं व्यायतो यतेः । 'प्रायस्तत्रापि पल्यद्गुमामनन्ति सुखासनम् ॥'—महापु. २१।७१-७२ ।

 'संन्यस्ताम्यामघोऽङ्घिम्यामुर्वोदपरि युक्तिः । भवेच्च समगुल्फाम्यां पद्मवीरसुखासनम् ॥'—खपासकाष्ययम ७३२ क्लोकः ।

٤

१२

बन्ये त्वाहः--

'जड्वाया जड्वयारिलस्टे मध्यमागे प्रकीतितम् । पद्मासनं सुखाधायि सुसाधं सकलैजैनैः ॥ बृधैरुपर्येघोमागे जड्वयोरुमयोरिष । समस्तयोः कृते श्रेयं पर्यञ्कासनमासनम् ॥ स्त्रश्चीर निक्षेपे पादयोनिहिते सित । बीरासनं चिरं कर्त् शक्यं घोरैनं कातरैः ॥' [ बांमः, बा. ८।४५-४७ ]

अपि च---

'जङ्घाया मध्यभागे तु संश्लेषो यत्र जङ्घया । पद्मासनमिति प्रोक्तं तदासनिवचक्षणै. ॥' [ योगवास्त्र ४११२९ ] 'स्याज्जङ्घयोरघोभागे पादोपिर कृते सति । पर्यङ्को नाभिगोत्तानदक्षिणोत्तरपाणिकः ॥ वामोऽङ्घ्रिदक्षिणोरूर्वं वामोरुपिर दक्षिणः । क्रियते यत्र तद्वीरोचितं वीरासनं हितस् ॥' [ योगवास्त्र ४११२५-१२६ ] ॥८३॥

कपर रहते हैं वह वीरासन है। और जिसमें दोनों पैरोंकी गाँठें बरावरमें रहती हैं वह मुखासन है।

अाचार्य अमितगितने कहा है—सममागमें अंघासे जंघाका गाद सम्यन्य पद्मासन है। यह सुखकारक होनेसे सब छोगोंके द्वारा सरख्यासे किया जा सकता है। समस्त होनों अंघाओंको कपर-नीचे रखनेपर पर्यकासन होता है। होनों पैरोंको दोनों करपर रखनेपर वीरासन होता है। इसे बीर पुरुष ही चिरकाळ तक कर सकते हैं, कायर नहीं कर सकते। आचार्य हैमचन्द्र (इवे.) ने कहा है—होनों अंघाओंके नीचेके मागको दोनों पैरोंके कपर रखनेपर तथा दोनों हाथोंको नामिके पास कपरको करके वार्य हाथपर दाहिना पैर वार्य रखना पर्यकासन है। जिसमें बाया पैर दक्षिण करके कपर और दाहिना पैर वार्य करके कपर रखा जाता है उसे वीरासन कहते हैं। यह वीरोंके योग्य है। और जिसमें जंघाका दूसरी जंघाके साथ सध्य मागमें गाह सम्बन्ध होता है, उसे पद्मासन कहते हैं।

पं. आशाधरजीने उक्त मतोंको अपनी टीकामें 'अन्य आचार्य ऐसा कहते हैं' ऐसा विखकर बद्धृत किया है। और अपने व्याणोंके समर्थनमें कुछ रखोक बद्धृत किये हैं।

पं. आशाघरजीने इन्हीं तीनों छक्षणोंको एक इलोकमें निवद्ध किया है। इनमें वीरायनके लक्षणमें तो मतमेद नहीं है। समीने दोनों पैरोंको दोनों घुटनोंसे उपर जो उत्ह है उसपर
रखकर वैठनेको वीरासन कहा है। क्षेत्र दोनों आसनोंके छक्षणोंमें मतभेद प्रतीत होता है।
सोमदेवने पर्यकासनको ही सुखासन कहा है ऐसा प्रतीत होता है। अमितगित पद्मासनको
सुखसाध्य वतलाते हैं। उन्होंने उसका जो लक्षण किया है वह है भी सुखसाध्य। होनों
जंघाओंको मिलाकर बैठना सरल है। कठिनता तो पैरोंको जंघाओंके उपर रखनेमें होती है।
हैमचन्द्र भी पद्मासनका यही लक्षण करते हैं। आजकल जो जिनमूर्तियाँ देखी जाती हैं
जिक्के आसनको पर्यकासन कहा जाता है। उनके दोनों चरण दोनों अंघाओंके उपर स्थित
होते हैं। किन्तु यह आसत सुखासन नहीं है। दोनों जाँघोंको परस्परमें संहिल्छ करके वैठना

É

۹

१२

१५

१८

अय वन्दनायां स्थानविद्योपनिर्णयार्थमाह—

स्थीयते येन तत्स्थानं बन्दनायां द्विधा मतम् । उद्धीमावो निषद्या च तत्त्रयोन्यं यथाबङम् ॥८४॥

निषद्या-सपवेशनम् । स्वतं च--

'स्थीयते येन तत्स्थानं द्विप्रकारमुदाहृतम् ।

वन्दना कियते यस्मादुद्भीमूयोपविषय वा ॥' [ ] ॥८४॥

वय क्रुतिकर्मयोग्यं मुद्दाचतुष्टयं व्याचिष्यासुर्विनमुद्दायोगमुद्रयोजेक्षणमुन्मुद्रयति— मुद्राख्यतस्त्रो ब्युत्सर्गस्थितिर्जेनीह यौगिकी । व्यस्तं पद्मासनाद्यहके पाण्योकतानयोद्वयम् ॥८५॥

न्युत्सर्गेरिथतिर्जेनी । प्रक्रम्बत्युचेत्यादिना प्रामुका बिनमुद्रा ।

चक्तं च--

'जिनमुद्रान्तरं इत्वा पादयोश्चतुरङ्गुरुष् । कर्जनानोरवस्थानं प्रकस्वितमुनदृथम् ॥' [ बम्रि, बा. ८।५३ ]

यौगिकी-गोगमुद्रा । उक्तं च-

'जिनाः पद्मासनादीनामञ्जूमध्ये निवेश्वनस् । उत्तानकरयुग्मस्य योगमुद्रां बभाषिरे ॥' [ त्रमि. वा. ८।५५ ] ॥८५॥

अय बन्दमायुदा मुक्ताबुक्तिमुद्रा च निर्देशित-

स्थितस्याध्युदरं भ्यस्य कूर्परी मुकुळीकृतौ । करो स्याद् वन्यनायुद्धा मुक्ताज्ञृक्तियुताङ्गुली ॥८६॥

स्थितस्य—चद्भस्य । अध्युदरं—चदरस्योपरि । युताङ्गुली । मुकुलीकृती करावेव संख्याङ्गुलिकी ३१ स्थितस्य पूर्ववत् मुकाशुक्तिनीम मुद्रा । उन्तं च—

सरछ होता है। या वार्ये पैरके अपर दायाँ पैर रखकर वैठना सुखासन है जैसा सोमदेवने कहा है ॥८३॥

आगे वन्दनाके स्थान-विशेषका निर्णय करते हैं-

वन्दना करनेवाला जिस रूपसे स्थिर रहता है उसे स्थान कहते हैं। वे स्थान दो माने गये हैं। एक खड़े होना, दूसरा बैठना। वन्दना करनेवालेको उनमें-से अपनी शिवतिके अतु-सार कोई एक स्थानका उपयोग करना चाहिए॥८४॥

कृतिकर्मके योग्य चार सुद्राएँ होती हैं। धनमें-से जिनसुद्रा और योगसुद्राका छक्षण कहते हैं--

सुद्रा चार होती है। उनमें-से कायोत्सर्गसे खड़े होना जिनसुद्रा है। तथा पद्मासन या पर्यकासन या वीरासनसे वैठकर गोदमें दोनों हथेलियोंको उत्परकी और करके स्थापित करना योगसुद्रा है।।८५॥

विशेषार्थ—कृतिकर्मके योग्य मुद्राओं में से यहाँ दो मुद्राओं का स्वरूप कहा है।
अभितगति आचार्यने मी कहा है—दोनों पैरोंके मध्यमें नार अंगुडका अन्तर रखकर तथा

दोनों हाथोंको नीचेकी ओर छटकाकर खड़े होना जिनसुदा है ॥८५॥ आगे वन्दनासुदा और सुकाक्षकिसुद्दाका स्वरूप कहते हैं—

आग चन्दनासुद्रा आर सुकाशाच्स्रुद्राका स्वरूप करण करण ह— खड़े होकर दोनों कोइनियोंको पेटके क्यर रखकर तथा दोनों हाथोंको सुकुळित करना

१२

| 'मुकुलीकृतमाधाय जठरोपरि कूपरस् ।             |       |       |      |
|----------------------------------------------|-------|-------|------|
| स्थितस्य वन्दनामुद्रा करद्वनद्वं निवेदितस् ॥ | [ अमि | . পা. | ८।५४ |

तथा— 'मुक्ता शुक्तिमंता मुद्रा जठरोपरि कूपँरस् । रुध्वँजानोः करद्वन्द्वं संख्यनांगुलि सूरिभिः ॥' [ अमि. आ. ८।५६ ] ॥८६॥

षथ मुद्राणां यथाविषयं प्रयोगनिर्णयार्थमाह —

स्वपुद्रा वन्दने मुक्ताशुक्तिः सामायिकस्तवे । योगमुद्रास्यया स्थित्या जिनमुद्रा तनुष्क्राने ॥८७॥

स्वमुद्वा—वन्दनामुद्दा प्रयोक्तव्येत्युपस्कारः । सामायिकस्तवे—सामायिकं च णमो अरहंताणमित्यादि दण्डकः, स्तवस्च योस्सामीत्यादि दण्डकः । (सामायिकं च स्तवस्च ) सामायिकस्तवस्तिसम् । आस्यया— उपवेशनेन । तनुज्झने—क्रियमाणे । स्थित्या—उद्भीमाचेन । ॥८७॥

अयावर्तस्वकपनिकपणार्थमाह्---

श्वभयोगपरावर्तानावर्तान् हादशाहुराद्यन्ते । साम्यस्य हि स्तवस्य च मनोङ्गगीःसंयतं परावर्त्यम् ॥८८॥

शुभयोगपरावर्तान्—शुभा हिंसादिरहिउत्यात् प्रशस्ता योगा मनोवाक्कायव्यापारास्तेषां परावर्ताः १५ पूर्वावस्यारयानेतावस्यान्तरप्रापणानि । आद्यन्ते—आरम्भे समानी व । साम्यस्य—धमे अरहंताणिनस्यावि सामायिकवष्णकस्य । स्तवस्य—शोस्मानीत्याविवष्णकस्य । मनोञ्जगीः—विक्तकायवाचम् । संयतं—
निक्तवपापव्यापारम् । मनोञ्जपीःसंयतमिति वा समस्तम् । तत्र मनोञ्जगिरां संयतं संयमनिति विग्नहः । १८ परावर्थं—अवस्यान्तरं नेत्रव्यं वन्दनोद्यतेरिति शेष । तद्यथा—सामायिकस्यावे क्रियाविकापनं विकल्प-स्यागेन तदुक्वारणं प्रति मनसः प्रणिद्यानं संयतमन परावर्तनमुज्यते । तथा मूमिस्यशिक्षणावनतिक्रिया-सन्तामुन्नारयानेन पुनर्वत्यस्य मुक्ताश्चितमुन्नाष्ट्रिउहस्वद्वयपरिज्ञमणत्रयं संयतकायपरावर्तनमास्यायते । ३१

वन्दनामुद्रा है। तथा इसी स्थितिमें दोनों हाथोंकी अंगुल्यिको परस्परमें मिलाना मुक्ता-कृष्किमुद्रा है।।८६।।

कागे इन चार मुद्राओं में-से कव किस मुद्राका प्रयोग करना चाहिए, यह वताते हैं— क्षावश्यक करनेवालेको वन्दना करते समय वन्दनामुद्राका प्रयोग करना चाहिए। 'णमो अरहंताण' इत्यादि सामायिक दण्डक तथा 'बोस्सामि' इत्यादि चतुर्विशतिस्तवके समय मुक्तमुक्तिमुद्राका प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार वैठकर कायोत्सर्ग करते समय योगमुद्रा और सबे होकर कायोत्सर्ग करते समय जिनमुद्राको घारण करना चाहिए॥८०॥

विशेषार्थ — आवश्यक करते समय सुद्राका प्रयोग करना आवश्यक है। हिन्दू पुराणोंमें वो सुद्राके अनेक मेद कहे हैं और छिला है कि जो दैविक कर्म विना सुद्राके किया जाता

है वह निष्फल होता है ( देखो—शन्दकलपद्रममें 'मुद्रा' शन्द )।।८७।।

आगे आवर्तका स्वरूप कहते हैं-

शुमयोगके परावर्तनको आवर्त कहते हैं। वे आवर्त नारह होते है। क्योंकि वन्दना करनेवालोंको सामायिक और स्तवके आदि और अन्तमे मन, वचन और कायको पापाचारसे रोककर शुम आचारमें लगाना चाहिए॥८८॥

विशेषार्थ-मन, वचन और कायके ज्यापारको योग कहते हैं। हिंसा आदिसे रहित होनेसे प्रशस्त योगको शुभयोग कहते हैं। उनके परावर्वको अर्थात पूर्व अवस्थाको त्यागकर Ę

9

१२

'वैत्यमिवित्कायोत्सर्गं करोमि' इत्याबुच्चारणिवरामेण 'गमो अरहंताणं' इत्याबुच्चारणकरणं सयतवाक्-परावर्तनमिष्मीयते । एवं सामायिकदण्डकस्य तत्त्रयं कल्प्यम् । तथैव च स्तवदण्डकस्यादावन्ते च पृथक् ३ तत्त्रयमवसेयम् । इति समृदितानि चरवारि तत्त्रयाणि द्वादशावतौ एकस्मिन् कायोत्सर्गं भवन्ति । एतच्च भगवद्वसुनन्दिसदान्तदेवपादराचारटीकायां 'दुवो णदं बहावादं' इत्यादिसुन्ने व्याख्यातं द्रष्टव्यम् ।

तथैव चान्यास्यातं क्रियाकाण्डेऽपि-

'द्वे नते साम्यनुत्यादौ भ्रमाश्चिश्विश्वयोगगाः । त्रिश्चिभ्रमे प्रणामस्च साम्ये स्तवे मुखान्तयोः ॥'

एतदेव चामितगतिरप्यन्वास्यात्-

'कथिता द्वादकावर्ता वपुर्वचनचेतसास् । स्तवसामायिकाद्यन्तपरावर्तनेलक्षणाः ॥' [ अमि. था. ८।६५ ]

इर्व वात्राचारटीकाव्याख्यानमद्यार्थम्--

'चतसृषु दिक्षु चरवारः प्रणामा एकस्मिन् श्रमणे। एवं त्रिषु श्रमणेषु हादश भवन्तीति॥' [ मुलावार गा. ६०१ टीका ] ॥८८॥

अय पृद्वव्यवहारानुरोबार्यं हस्तपरावर्तनस्रक्षणान्नावर्तानुपविशति-

अवस्थान्तर घारण करनेको आवर्त कहते हैं, वे बारह होते हैं। क्योंकि सामायिक और स्तबके आदि और अन्तमें किये जाते हैं। अतः २×२×२=१२ होते हैं। अथवा मनोङ्गगीः और संयतको समस्त करना चाहिए। उसका अर्थ होगा-मन, शरीर और वाणीका संयमना अर्थात् सामायिकके प्रारम्म और समाप्तिमें मन, वचन, कायका संयमन करना चाहिए। स्तवके प्रारम्म और समाप्तिमें मन, वचन, कायका संयमन करना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-सामायिक दण्डकके आदिमें विकल्पोंको त्यागकर इसके दशारणके प्रति सन लगाना संयतमनपरावर्तन है। तथा भूमिका स्पर्श करते हुए वन्दनागुद्रापूर्वक जो नमनिक्रया की जाती है उसे त्यागकर पुनः खड़ा होकर दोनों हाथोंको मुकामुक्तिमुद्रामें स्थापित करके तीन बार खुमानेको संयतकायपरावर्तन कहते हैं। 'वैत्यमक्तिकायोत्सर्ग करोमि' इत्यादि उदारण करके 'णमो अरहंताण' इत्यादि उचारण करना संयतचाक परावर्तन है। इस प्रकार सामायिक वण्डकके प्रारम्भमें गुमयोग परावर्तन रूप तीन आवर्त होते हैं। इसी प्रकार सामायिक दण्डक-के अन्तर्में मी यथायोग्य तीन आवर्त करना चाहिए। तथा इसी प्रकार चतुर्विशतिस्तव दण्डक-के आदि और अन्तमें भी तीन-तीन आवर्त करना चाहिए। इस प्रकार मिळकर ४×३=१२ आवर्त एक कायोत्सर्गमें होते हैं। यह सब कथन आवार्य वसुनन्दि सैद्वान्तिकने मूळाचार-की गाथा 'द्रओणदं जवा बादं' (७१०४) की टीकामें लिखा है। संस्कृत कियाकाण्डमें भी पेसा ही कहा है-अर्थात् सामायिक और चतुर्विश्वतिस्तवके आदि और अन्तमें दो नमस्कार मन-वचन-काय सम्बन्धी तीन-तीन आवर्त और चारों दिशाओं में से प्रत्येक दिशामें तीन-तीन आवर्तके पीछे एक प्रणाम होता है। आचार्य अमितगतिने भी ऐसा ही कहा है-अर्थात् स्तव और सामायिकके आदि और अन्तर्में मन-वचन-कायके परावर्तन रूप बारह आवर्त कहे हैं ।।८८।।

इस प्रकार आवर्षका अर्थ तीनों योगोंका परावर्तन होता है। किन्तु वृद्धजनोंके ज्यवहारमें इसे हायोंका परावर्तन भी कहते हैं। इसिछए यहाँ उसका भी कथन करते हैं—

## त्रिः संपुटीकृतौ हस्तौ भ्रमयित्वा पठेत् पुनः । साम्यं पठित्वा भ्रमयेत्तौ स्तवेऽप्येतत्तदाचरेत् ॥८९॥

पटेत्—साम्यमुन्नारवेदिति संनन्यः । भ्रमयेत् —पुनस्त्रीन् वारानावर्तयेदिति संनन्यः । उनतं च चारित्रसारे—व्युत्सर्गतपोवर्णनप्रस्तावे — 'क्रिया कुर्वाणो वीर्योपगूहनमकृत्वा अक्त्यनुरूपतः स्यितेन समस्तः मन् पर्यद्वासनेन वा त्रिकरणगुढ्या संपुटीकृतकरः क्रियाविज्ञापनपूर्वकं सामायिकदण्डकमुन्नारयन् तदावर्तत्रयं यथाजातिवारोनमनमेकं भवति । अनेन प्रकारेण सामायिकदण्डकसमाप्ताविप प्रवत्यं यथोक्तकालं जिनगुणानु-स्मरणसिहतं कायव्युत्सर्यं कृत्वा दितीयदण्डकस्यादावन्ते च सर्यंव प्रवर्तताम् । एवमेकस्य कायोल्गर्यस्य द्वादशावतिवर्त्तवारि सिरोवनमनानि मवन्ति' इत्यादि ॥८९॥

#### अय शिरोलक्षणमाह-

प्रत्यावर्तंत्रयं भक्त्या नन्नमत् क्रियते शिरः । यत्पणिकुड्मलाङ्कं तत् क्रियायां स्याच्चतुःशिरः ॥९०॥

नन्तमत्—भृतं पुनः पुनवी नमत् । प्रथमिदिति वा पाठः । क्रियार्यां—मैत्यभन्त्यादिकायोत्मगं-विषये । चतुः—चतुरो वारान् । सामायिकदण्डकस्य आदावन्ते च सथा स्तवदण्डकस्य चावर्तत्रयप्रयोगोत्तर-कालं शिरोवनमनविषानात् । अथवा चतुर्णां श्विरसा समाहारस्वसुः शिर इति व्यास्प्रेयम् ॥९०॥

### अप चैरमभक्त्यादिषु प्रकारान्तरेणाऱ्यावर्तकारसा संभवीपदेशार्यमाह-

Ę.

۹

आवश्यक करनेवाढे साधुको 'णमो अरहंताणं' इत्यादि सामायिकदण्डकका उचारण करनेसे पहळे दोनों हाथोंको मुकुछित करके तीन वार धुमाना चाहिए। फिर सामायिक पाठ पढना चाहिए। पढ चुकनेपर पुनः उसी तरह दोनों हाथोंको मुकुछित करके तीन वार धुमाना चाहिए। स्तवदण्डकके आदि और अन्तमें भी ऐसा ही करना चाहिए।।८९।

विशेषार्थ—पारित्रसारमें ब्युत्सर्ग वर्णके वर्णनमें लिखा है—फुविकर्म करते हुए अपनी शिक्तो न लिपाकर शिक्ति अनुसार खड़े होकर या अशक होनेपर पर्यकासनसे बैठकर मन-वचन-कायको गृद्ध करके, दोनों हाथोंको मुकुलित करे। फिर क्रियाविद्वापनपूर्वक सामायिक दण्डकका उद्यारण करते हुए तीन आवर्त और एक वार सिरका नमन करे। इसी प्रकार सामा-विक वण्डककी समाप्ति होनेपर करे तथा यथोक्त काल तक जिनमगवानके गुणोंका न्मरण करते हुए कायोत्सर्गको करके स्तयवण्डकके आदि और अन्तमें भी ऐसा ही करे। इम प्रकार एक कायोत्सर्गके वारह आवर्त और चार शिरोनित होती हैं। अथवा एक प्रदक्षिणा फरनेपर प्रत्येक विशासे तीन आवर्त और एक नसस्कार इस तरह चारों दिआओं में वारह आवर्त और चार शिरोनमन होते हैं। यदि इससे अधिक हो वार्ये तो कोई दोप नहीं हैं।।८९।।

आगे शिरोनविका स्वरूप कहते हैं-

चैत्यभक्ति आदि कायोत्सर्गके विषयमे तीन-तीन आवर्तके पश्चान दोनों हाथोंको सुकुलित करके मस्तकसे लगानेपर जो चार वार मिक्यूर्वक नमस्कार किया जाता है इसे शिरोनित कहते हैं। क्योंकि सामायिकदण्डकके आदि और अन्तमें तथा स्तवदण्डकके आदि और अन्तमें तथा स्तवदण्डकके आदि और अन्तमें तीन आवर्तके पश्चान सिरको नमन करनेका विधान है। १९०॥

चैत्यमिक आदिमे आवर्त और शिरोनित दूसरी तरहसे भी होते हैं। वसीको आगे यतलाते हैं—

18

# प्रतिश्रामरि वार्चादिस्तुतौ विश्लोकश्रखरेत् । त्रीनावर्तान् शिरखेकं तवाधिक्यं न दुष्यति ॥९१॥

प्रतिमानिर-एकैकस्मिन् प्रविवाणीकरणे । अचीदिस्तुतौ-चैस्याविभक्तौ । दिश्येकशः-एकै-कस्यां पूर्वीदिदिशि । शिर:-करमुकुलाक्कितशिर:करणम् । उनतं च--

> 'चतुर्दिसु विहारस्य परावतीक्कियोगगाः । प्रतिभ्रामरि विज्ञेया कावर्ता द्वादशापि च ॥' [ˈ

तदाधिनयं — आनर्तानां विरसां जोनतप्रमाणादधिकीकरणं प्रदक्षिणात्रये तत्संभवात् । उनतं च चारिजसारे — एकस्मिन् प्रदक्षिणीकरणे चैत्यादीनायाँभमुक्षीभृतस्यानर्तत्रयैकावनमने कृते जतस्यत्रिपि दिक्षु द्वादशा-वर्तावचतक्ष शिरोवनतयो अवन्ति । आवर्तनाना विरः प्रचतीनामुक्तप्रमाणादाधिक्यमपि च दोपायेति ॥९१॥

अयोक्तस्यैव समर्थनार्थमाह-

दीयते चैत्यनिर्वाणयोगितन्दीहवरेषु हि । बन्धमानेष्वघोयानैस्तत्तद्वर्गोक्तं प्रवक्षिणा ॥९२॥,

स्पष्टम् ॥९२॥

अय स्वमतेन परमतेन च नित्निणंयार्थमाह-

अथवा चैत्यआदि अक्तिमें प्रत्येक प्रदक्षिणामें एक-एक दिशामें तीन आवर्त और दोनों हाथोंको मुक्कित करके मस्तकसे लगाना इस प्रकार एक शिर करना चाहिए। इस तरह करनेसे आवर्त और शिरोनतिका आधिक्य दोषकारक नहीं होता ॥९१॥

विशेषार्थ — जपर हो प्रकार बतलाये हैं। एक प्रकार है सामायिक और स्तवके आदि और अन्तमें तीन आवर्त और एक शिरोनित करना। इस तरहसे बारह आवर्त और पार शिरोनित होते हैं। दूसरा इस प्रकार है चारों दिशाओंमें-से प्रत्येक दिशामें प्रदक्षिणांके क्रम-से तीन आवर्त और एक शिरोनित। इस तरह एक प्रदक्षिणामें बारह आवर्त और चार शिरोनित होती हैं। किन्तु इस तरह तीन प्रवक्षिणा करनेपर आवर्तों और शिरोनितकी संस्था बढ जाती है। किन्तु इसमें कोई दोष नहीं है। चारित्रसारमें ऐसा लिखा है जो हम पहले लिख आये हैं।।९१॥

आगें इसीका समर्थन करते हैं-

'क्योंकि चैत्यवन्दना, निर्वाणवन्दना, बोगिवन्दना, और नन्दीइवर वन्दना करते समय छन-उन अक्तियोंको पढ़ते हुए साधुगण प्रदक्षिणा दिया करते हैं ॥९२॥

विशेषार्थ — चैत्यवन्दना करते समय चैत्यमिक, निर्माणवन्दना करते समय निर्माणमित, योगिवन्दना करते समय योगिमिक्त और नन्दीश्वर बन्दना करते समय नन्दीश्वर मिक्त साधुगण पढ़ते हैं। और पढते हुए प्रदक्षिणा करते हैं जिससे चारों दिशाओं मिस्यत चैत्य आदिकी वन्दना हो सके। अतः प्रत्येक दिशामें तीन आवर्त और एक नमस्कार करते हैं। तीन प्रदक्षिणा करनेपर आवर्तों और नमस्कारकी संख्या तिगुनी हो जाती है जो दोष नहीं है।।९२।।

आगे प्रन्थकार अपने और दूसरे आचार्योंके ग्रतसे शिरोनतिका निर्णय करते है-

## हे साम्यस्य स्तुतेध्यावौ श्वः रीरनमनाश्चती । वन्दनाद्यन्तयोः कैश्चिश्चित्वस्य नमनान्मते ॥९३॥

शरीरतमनात्—पञ्चाङ्गप्रणमनात् मूमिस्पर्वादित्ययं.। कैविचत्—स्वामिसमन्तमद्राविभिः। मते हे नती इस्टे । ययाद्वस्तत्रमनन्तः स्रीमत्प्रभेन्दुवेवपादा रत्नकरण्डकटीकाया चतुरावर्तित्रतय इत्याविसूत्रे 'द्विनिषद' इत्यस्य व्यास्थाने देववन्दता कुवंता हि प्रारम्भे समामी चोपविष्य प्रणामः कर्तव्य इति ॥९३॥

सामायिक दण्डक और चतुर्विञ्चविस्तवके आदिमें पंचांग नमस्कारपूर्वक दो नमस्कार करना चाहिए। किन्तु स्नामी समन्तमद्र आदिने वन्दनाके आदि और अन्तमें बैठकर नमस्कार करनेसे दो नित मानी हैं। ।९३॥

विशेषार्थ — मूलाचारमें कहैं। है— एक कृतिकर्ममें दो नित, यथाजात, बारह आवर्त, चार शिर और तीन शुद्धियाँ होती हैं। इन सबका स्पष्टीकरण पहले किया गया है। इनेतान्बर आगर्में भी दो नित, एक यथाजान, बारह आवर्त, चार शिर, तीन शुप्तिके अतिरिक्त हो प्रवेश और एक निष्क्रमण इस तरह सब २५ आवश्यक कृतिकर्ममें बतलाये हैं। यह गुरु-वन्ताके क्रममें बतलाये गये हैं। पट्खण्डागमके बगेणा खण्डमें भी क्रियाकर्मके नामसे आता है—'तमादाहीणं पदाहिणं तिक्खुत्तं तियोणवं चहुसिरं वारसावत्तं तं सन्वं किरियाक्स्मं णाम"—पु. १३, पु. ८८। घचलामे जो इसको ज्याक्या दी है उसका आवश्यक अनुवाद दिया जाता है—आत्माधीन होना, प्रदक्षिणा करना, तीन बार अवनित, चार शिर, बारह आवर्त ये सब क्रियाकर्म हैं।

आत्माधीन होना आदिके मेदसे क्रियाकर्म छह प्रकारका है। वनमें-से क्रियाकर्म करते समय आत्माधीन होना पराधीन न होना आत्माधीन है। वन्यना फरते समय गुरु, जिन, जिनाछयकी प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा और नमस्कार आदिका तीन बार करना विकार है। अथवा एक ही दिनमें जिन, गुरु और ऋषियोंकी वन्दना तीन बार की जाती है इसिछए विक्रत्या कहा है। 'ओणद'का अर्थ अवनमन या म्मिमें बैठना है। यह तीन बार किया जाता है इसिछए तीन बार अवनमन कहा है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—गुद्धमन होकर, पैर घोकर, और जिनेन्द्रके दर्शनसे वस्पन्न हुए हर्षसे पुछकित वन्दन होकर जो जिनदेवके आगे बैठना यह प्रथम अवनमन है। जो वठकर जिनेन्द्र आदि-की विनति करके बैठना यह दूसरा अवनमन है। फिर उठकर सामायिक दण्डकके द्वारा आत्मगुद्धिपूर्वक क्षायसिहत शरीरका त्याग करके, जिनेन्द्रदेवके अनन्त गुणोंका ध्यान करके, पौबीस तीर्यकरोंकी वन्दना करके, फिर जिन-जिनाछय और गुरुऑकी स्तृति करके पूमिमें बैठना यह वीसरा अवनमन है। इस प्रकार एक-एक क्रियाकर्ममें तीन ही अवनमन होते हैं। सब क्रियाकर्म चतुःशिर होता है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—सामायिकके आदिमें जिनेन्द्रदेवको सिर नमाना एक सिर है। उसीके अन्तमें सिर नवाना दूसरा सिर है। त्योस्सामित्ण्डकके आदिमें सिर नवाना तीसरा सिर है। उसीके अन्तमें सिर नवाना दूसरा सिर है। त्योस्सामित्ण्डकके आदिमें सिर नवाना तीसरा सिर है। उसीके अन्तमें सिर नवाना

 <sup>&#</sup>x27;दुओ णदं जहानादं वारसावत्तमेव य । चदुस्सिरं तिस्द्वं च किदियम्मं पत्तन्दे ॥'—७।१०४ ।

२. 'दुन्नो णयं जहाजायं किइकम्मं वारसावयं । चर्चस्सर तिगुन च बुपवेस एग्निक्समणं ॥'—बृहत्करुपसूत्र ३।४४७० ।

₹

सय प्रणामभेदनिर्णयार्थं क्लोकद्वयसाह-

योगैः प्रणासस्त्रेषाऽर्ह्ण्यानादेः कीर्तनारित्रभिः । ं कं करौ ककरें जानुकरं ककरजानु च ॥५४॥ नम्रमेकद्वित्रचतुःपञ्चाङ्गः काथिकः क्रमात् । प्रणासः पञ्चषावाषि यथास्थानं क्रियते सः॥९५॥

६ कं--मस्तकम्। नम्रमेकाङ्ग इत्यादि। योश्चं (?) ककरं--कं च करौ चैति हन्द्रः ॥९४॥ सः। जनतं च--

> 'मनसा वचसा तन्वा कुरुते कीर्तनं मूनि:। ज्ञानादीनां जिनेन्द्रस्य प्रणामस्त्रिविधो मतः'॥ [ एकाङ्गो नमने मूर्घ्नो द्वयङ्गः स्यात् करयोरिए। त्र्यङ्गः करिश्चरोनामे प्रणामः कथितो जिनैः॥ [

चौथा सिर है। इस प्रकार एक क्रियाकर्म चतुःशिर होता है। अथवा सभी क्रियाकर्म चतुःशिर अर्थात् चतुःप्रधात होता है क्योंकि अरहत्त, सिद्ध, साधु और धर्मको प्रधान करके सब क्रियाकर्मोंकी प्रधात होता है। सामायिक और त्योसमामि इण्डके आदि और अन्तमें मन-बचन-कायकी विश्वद्धि परावर्तनके बार वारह होते हैं। इसलिए एक क्रियाकर्मको बारह आवर्तवाला कहा है। इस सबका नाम क्रियाकर्म है। त्वामी समन्तमद्रने चक्त कथानें को हो दृष्टिमें रखकर सामायिक प्रतिमाका स्वरूप कहा है। त्वामी समन्तमद्रने चक्त कथानें को हो दृष्टिमें रखकर सामायिक प्रतिमाका स्वरूप कहा है। उसमें भी बारह आवर्त, चतुःहोर, यथाजात, त्रिशुद्धपद्द तो समान है। धवलामें तिक्खुत्तोका एक अर्थ दिनमें तीन बार किया है। यहाँ भी 'त्रिसन्ध्यमभिवन्दी' कहा है। केवळ 'द्वितिषद्या' पद ऐसा है जो उक्त दोनों सूत्रोंमें नहीं है। रत्तकरण्डके टीकाकार प्रभाचन्द्रने उसका अर्थ किया है—दो निषद्या—
उपवेशन है जिसमें, अर्थात् देववन्दना करनेवालेको आरम्भमें और अन्तमें बैठकर प्रणाम करना चाहिए। इसीका मतमेदके रूपमें उल्लेख अन्यकार आशाधरजीने उत्पर किया है। घट्सवण्डागमसूत्रमें भी इस दृष्टिसे भिन्न मत है। उसमें 'तियोणह' अर्थात् तीनवार अवनमन कहा है। अवनमनका अर्थ है-भूमिस्पर्छ। निषदाका भी अभिप्राय उसीसे है। इस तरह क्रियाकर्मकी विधिमें सामूळी-सा सतमेद है।।१३॥

आगे दो रलोकोंके द्वारा प्रणासके भेद कहते है-

मन, बचन और कायकी अपेक्षा प्रणासके तीन भेद हैं, क्योंकि अईन्त सिद्ध आदिके हानादि गुणोंका कीर्तन मन बचन काय तीनोंके द्वारा किया जाता है। उनमें-से शारीरिक प्रणासके पाँच प्रकार हैं—सस्तकका नम्र होना एकांग प्रणास है। दोनों हाथोंका नम्र होना दोअंग प्रणास है। दोनों हाथोंका सस्तकके साथ नम्र होना तीन अंगी प्रणास है। दोनों हाथों

२. 'चतुरावर्तत्रितयऋतुःप्रणामः स्थितो यथाबातः। सामयिको द्विनिषिद्यस्त्रियोगशुद्धस्त्रिकंच्यमभिवन्दी ॥—रत्नकरण्डला., १३९ क्लो.।

| करजानुविनामेऽसौ चतुरङ्गो मनीषिभिः ।                                                                  |     |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| करजानुशिरोनामे पत्राङ्गः परिकीत्यंते ॥                                                               |     |  |  |  |  |  |
| प्रणामः कायिको ज्ञात्वा पञ्चचेति मुमुझुनिः ।                                                         | 1   |  |  |  |  |  |
| विघातव्यो यथास्थानं जिनसिद्धादिवन्दने ॥' [ ] ॥९५॥                                                    |     |  |  |  |  |  |
| <b>अय कियाप्रयोगविधि नियमयन्नाह</b> —                                                                |     |  |  |  |  |  |
| कालुष्यं येन जातं तं क्षमियत्वैव सर्वतः।                                                             | ٩   |  |  |  |  |  |
| सङ्गाच्च चिन्तां व्यावर्त्यं क्रिया कार्या फलाचिना ॥९६॥                                              |     |  |  |  |  |  |
| कालुष्यंक्रोघाद्यावेशवशाञ्चित्तस्य क्षोगः । येनेति करणे सहार्ये वा तृतीया । यथाह                     |     |  |  |  |  |  |
| 'येन केनापि संपन्नं कालुब्यं दैवयोगतः ।                                                              | 8   |  |  |  |  |  |
| क्षमियत्वैव तं त्रेघा कर्तव्यावस्यकिक्या ॥' [ े ] ॥९६॥                                               |     |  |  |  |  |  |
| सय अमलमिति विशेषणं व्याचन्द्रे—                                                                      |     |  |  |  |  |  |
| बोषेद्वीत्रिक्षता स्वस्य यद्व्युत्सर्गस्य खोन्छतम् ।                                                 | \$8 |  |  |  |  |  |
| त्रियोगञ्जूदं कमवन्निमंहं चितिकमं तत् ॥९७॥                                                           |     |  |  |  |  |  |
| स्वस्य देवबन्दनात्मनो । दोषै:—अनादृतादिभिः । व्युत्सर्गस्य —कायोत्सर्गस्य । दोषै:—बोटका-             |     |  |  |  |  |  |
| विभिः। क्रमवत्—प्रवास्तक्रमम्। क्रमविशुद्धिमत्यर्थः। चितिकर्मे—वितेस्तीर्थकरत्वादिपुष्पार्जनस्य कर्म | १५  |  |  |  |  |  |
| क्रिया किनादिवन्दनेत्यर्थः ॥ उक्तं च                                                                 |     |  |  |  |  |  |
| 'दुओणदं जहाजादं वारसावत्तमेव य ।                                                                     |     |  |  |  |  |  |

चदुस्सिरं तिसुद्धं च किदियम्मं पराज्जदे ॥ तिबिहं तियरणसुद्धं नयरहियं दुविहट्टाण पुणरुतं । विणएण कमविसुद्धं किदियम्मं होदि कायव्वं ॥' [ मूळाबार गा. ६०१-२ ]

और दोनों घटनोंका नम्र होना चार अंगी प्रणाम है। दोनों हाथोंको मस्तकसे लगाकर दोनों धुटनोंके साथ नम्र होना पंचांगी प्रणाम है। अर्थात् अरीरके एक अंग मस्तक, दो अंग दोनों हाय, तीन अंग दोनों हाथ और मस्तक, चार अंग दोनों हाथ और दोनों घुटने तथा पाँच अंग दोनों हाथ मस्तकसे छगाकर दोनों घुटनोंको मूमिसे छगाना ये एकांग, दो अंग, तीन अंग, चार अंग और पंचांग प्रणाम हैं। यह ज्ञारीरिक प्रणाम क्रतिकर्म करनेवाले यथास्थान करते हैं ॥९४-९५॥

क्षागे कृतिकर्मके प्रयोगकी विधि बताते हैं-

कर्मोंकी निर्जराह्न फल और तीर्थंकरत्व आदि पुण्यका उपार्जन करनेके इच्छुक सुप्रुको जिसके साथ कोध आदिके आदेशसे चित्तको क्षोग उत्पन्न हुआ हो उससे क्षमा कराकर तथा समस्त परिप्रहसे मनको हटाकर कृतिकर्म करना चाहिए।।९६॥

पहले इसी अध्यायके ७८वें उलोकमें कृतिकर्मको अमल कहा है उस अमल विशेषणको सप्ट करते हैं-

जो अपने बत्तीस होवोंसे और कायोत्सर्ग सम्बन्धी दोवोंसे रहित हो, मन-वचन-

कायकी मुद्धिको लिये हो, क्रमसे विमुद्ध हो, उसे पूर्वाचार्य निर्मेख चितिकर्म कहते हैं ॥९७॥ विमेषार्थ—जिन आदिकी बन्दनासे पुण्यकर्मका अर्जन होता है इसलिए उसे विविकर्म भी कहते हैं। जो चितिकर्म अपने वत्तीस दोषोंसे तथा कायोत्सर्ग सम्बन्धी दोषोंसे रहित होता है, मन-बचन-कायकी शृद्धिपूर्वक होता है और जिसमें क्रमसंग नहीं होता, Ę

\*

१२

'किदियम्मं पि कुणंतो ण होदि किदियम्मणिज्बराभागी। वत्तीसाणण्यदरं साहुद्वाणं विराहंतो ॥'.[ मूळाचार गा. ६०८ ] ॥९७॥

वश चतुर्वश्विमः क्लोकैद्वीविश्वष् वन्दनादोषांस्ळक्षवित-बनाद्तमतात्पर्यं चन्दनामां मदोद्घृतिः। स्तब्बमत्यासन्नभावः प्रविष्टं परमेष्टिनाम् ॥९८॥ हस्ताम्यां जातुनोः स्वस्य संस्पर्शः परिपीडितम । दोलायितं चलन् कायो दोलावत् प्रत्ययोऽयवा ॥९९॥ भारतेऽद्भुशववङ्गुष्ठविन्यासोऽद्भुक्तितं मतम् । निषेतुषः कच्छपविद्धाः कच्छपरिद्धितम् ॥१००॥ सस्योद्धर्तं स्थितिमेत्स्योद्धर्तंवत् स्रोकपार्थतः । मनोद्धं खेवकृतिगुंबीद्यपरि चेतसि ॥१०१॥ वेदिवर्द्ध स्तनोत्पीडो दोन्यां वा जानुबन्धनम् । भर्य क्रिया सप्तभयाद्विस्मता बिन्मतो गुरो: ॥१०२॥ भक्तो गणी मे माबीसि बन्दारीऋंदिगीरवम् ।

24 क्षनादृती-मक इति मध्यदीपकेम दोप इरमन्त्रदीपकेन वा योज्यम् ॥९८॥ दोलावत्-दोक्षाय।मिव दोलाक्डरनेव वा । प्रत्ययः । चलन्—इत्येव चलन्ती प्रतीतिः सक्य इत्यर्गः ॥९९॥ रिङ्क्या—रिङ्क्यणम् । १८ कच्छपरिज्ञितं-कुर्मरक्षेव्टतम् ॥१००॥ मत्स्योद्वर्तनत् । एकपावनंतः स्थितिः-कविभागोद्वर्तनेनाय-स्यानम् ॥१०१॥ वेदिवर्द्ध--वेदिकावर्द्धं नाम बीधः । स्तानोत्पीदः--स्तनयोः प्रपीडनम् । जानुसन्धर्न--

गौरवं स्वस्य महिमन्याहारावावय स्पृहा ॥१०३॥

निसके परवात को किया करनी चाहिए वही किया की जाती है वह कृतिकर्म निर्दोप माना गया है। मूळाचारमें कहा है-अन्य, अर्थ और दोनोंके मेदसे अथवा दो नति, वारह आवर्त और चार शिरके मेदसे, अथवा-क्रत-कारित अनुमोदनाके भेदसे अथवा प्रतिक्रमण, स्वा-व्याय और बन्द्रताके मेद्से अथवा पंचनमस्कार, ब्यान और चतु विश्वतिस्तवके भेदसे कृति कमंके तीन मेद हैं। मन-वचन-कायकी विशुद्धिसे युक्त अथवा दो नित बारह आवर्त और चतुःशिर कियासे विशुद्ध, जाति आदिके मदसे रहित, पर्वक और काबोत्सर्ग सपमें पुन-रक-जिसमें वार-वार वही किया की जाती है, और जो क्रमसे विश्रद है ऐसे कृतिकर्मको विनयपूर्वक करना चाहिए। किन्तु बढ़ि साबु वत्तीस दोवोंमे-से किसी भी एक दोवसे विरा-धना करता है तो वह सामु कृतिकर्म करते हुए भी कृतिकर्मसे होनेवाओ निर्वारका अधिकारी नहीं होता ॥९७॥

आगे चौदह रुडोकॉके द्वारा वत्तीस दोवॉको कहते हैं-

समस्त आदर मानसे रहित वन्दना करना अनाहत नामक प्रथम होए है। जाति आदिके भेदसे आठ प्रकारके सदसे युक्त होना स्तव्य नामक दूसरा दोप है। अईन्त आदि परमेष्ठियोंके अतिनिकट होना प्रविष्ट नामका वीसरा दोप है ॥९८॥

अपने हाथोंसे घुटनोंका संस्पर्क करना परिपीढ़ित नामक चतुर्थ दोप है। सूटनेकी रह शरीरको आगे,पीछे करते हुए वन्दना करना दोळाचित नामक पाँचवाँ दोप है। अथवा सकी स्तुति करता हो उसमे, स्तुतिमें अथवा उसके फडमें सन्देह होना दोछायित 7 -- -. કે મુજા

一一一一一一一一一

ŧ

Ę

٩

योगपट्टस्पेण । सप्तमयात् — मरणादिभयसप्तकात् हेतोः । विन्यतः कर्म विन्यदोष इत्यर्थः ॥१०२॥ गणः — वातुर्वर्णश्रमणसयः । भावी — मविष्यति । वन्दारोः — वन्दतां सायुत्वेन कुर्वतः । गौरवं क्षेषगौरविषदार्थः ॥१०३॥

स्याद् बन्दने चोरिकया गुर्वादः स्तेनितं मलः । प्रतिनीतं गुरोराज्ञाखण्डनं प्रतिकृत्यतः ॥१०४॥ प्रदुष्टं बन्दमानस्य द्विष्ठेऽकृत्वा समां त्रिवा । साजतं तर्जनान्येषां स्वेन स्वस्याथ सूरिमः ॥१०५॥ सावते जल्पक्रियाऽन्येषामुपहासावि हेलितम् । त्रिविलतं कटिग्रीवा हृद्मङ्गो भृजृदिनंवा ॥१०६॥ करामर्शोऽय जान्वन्तः सेपः शोर्षस्य कुञ्जितम् । वृष्टं पश्यन् विद्याः स्तौति पश्यत्स्वन्येषु सुष्टु वा ॥१०७॥ ।

अपने मस्तकपर अक्कुंशकी तरह अँगूठा रखकर बन्दना करना अंकुशित नामका छठा दोष है। बन्दना करते समय बैठे-बैठे कछुएकी तरह सरकना, कटिमागको इघर-कघर करना कच्छपरिंगित नामका सातवाँ दोष है ॥१००॥

जैसे मछ्छी एक पाइवंसे चछ्छती है उसी तरह कटिमागको उचकाकर वन्दना करना मत्त्योद्वर्त नामक आठवाँ दोष है। गुरु आदिके ऊपर चित्तमें आक्षेप करना मनोदुष्ट नामक नौर्वो दोष है। १०१॥

वेदीके आकारमें दोनों हाथोंसे वार्ये और दार्ये स्तमप्रदेशोंको दवाते हुए वन्दना करना या दोनों हाथोंसे दोनों घुटनोंको वॉघते हुए वन्दना करना वेदिकाबद्ध नामक दसवा वोष है। सात प्रकारके मयोंसे इरकर वन्दना करना मय नामक ग्यारहवाँ दोष है। आवायके भयसे कृतिकर्स करना वारहवाँ विभ्यता नामक दोष है। १०९॥

चार प्रकारके मुनियोंका संघ मेरा मक्त वन जायेगा यह सावना रखकर वन्दना करनेवाडे साधके ऋद्विगौरव नामक वारहवाँ दोष होता है। अपने माहाल्यकी इच्छासे या आहार आदिकी इच्छासे वन्दना करना गौरव नामक चौदहवाँ दोष होता है।।१०३॥

गुर आदिकी चोरीसे लिपकर बन्दना करनेपर स्तेनित नामक पन्द्रहवाँ दोष होता है। प्रतिकृत वृत्ति रखकर गुरुकी लाजा न मानना प्रतिनीत नामक सोलहवाँ दोष है।।१०४।।

छड़ाई-झगड़ेके द्वारा यदि किसीके साथ द्वेषमाव क्लक हुआ हो तो मन, वचन, कायसे चससे क्षमा न मॉनकर या उसे क्षमा न करके वन्दना करनेपर प्रदुष्ट नामक सतरहवाँ दोष है। अपनी तर्जनी अंगुल्जि हिला-हिलाकर ज़िष्य आदिको सथमीत करना अथवा आचार्य आदिके द्वारा अपनी तर्जना होना तर्जित नामक अठारहवाँ दोष है।।१०५॥

वार्तीलाप करते हुए बन्दना करना शब्द नामक स्त्रीसवाँ दोष है। दूसरोंका स्पहासादि करना या आचार्य आहिका बचनसे तिरस्कार करके बन्दना करना देखित नामक वीसवाँ दोष है। मस्तकमे त्रिवली डालकर बन्दना करना इनकीसवाँ त्रिवलित दोप है।।१०६॥

विशेषार्थ — मूलाचार ७।१०८ की संस्कृत टीकामें शन्ददोषके स्थानमें पाठान्तर मानकर शाड्य दोष भी गिनाया है। शठतासे अथवा प्रपंचसे वन्दना करना शाड्य दोष है॥१०६॥

इंचित हार्थोंसे सिरकारार्श करते हुए वन्दना करना अथवा दोनों घुटनोंके घीचमें

ŧ

Ę

ववृष्टं गुरवृग्मार्गत्यागे चाऽप्रतिलेखनम् । विष्टिः संघस्येयमिति घीः संघकरपोचनम् ॥१०८॥ उपघ्याप्त्या क्रियालक्ष्यमनालकां तदाश्या । हीनं न्यूनाधिकं चूला चिरेणोत्तरचूलिका ॥१०९॥ मूको मुखान्तर्वन्दारोहुं द्भाराद्यथ कुर्वतः । दुर्दरो घ्वनिनान्येषां स्वेनस्छादयतो घ्वनीन् ॥११०॥ छान्तिशो वन्दने गीत्या दोषः सुल्लिताह्नयः । इति वोषोन्धिता कार्या वन्दना निर्वराधिना ॥१११॥

ृ९ हिष्ठे—कलहादिना हेपनिपयोकृते । अकृत्ता क्षमां—स्वयं अन्तव्यमकृत्य तमक्षमयित्व वा । कृतापराषस्य मनिस क्षमामनृत्गाहेत्वर्थः । तर्जना —प्रदेशनीपरावर्तनेन मयोत्पादनम् । सूरिभिः—आनार्या-दिभिः ॥१०५॥ जलपिकृया—वार्वादिकयनम् । उपहासादि । आदि खन्देनोद्घटुनादि । भङ्गः—मोटमम् । भृकुटिः— जलाटे विक्रयकरणम् ॥१०६॥ करामर्थाः—हस्ताम्यां परामर्थः । पश्यम् । यदित्वष्याहार्यम् । पष्यस्सु । अपस्यस्तु न स्तौमीति माथः । सुष्ठु वा । परेषु पश्यस्तु सोस्ताहं बन्दत इस्वर्थः ॥१०७॥ विष्टिः—

सिर फरके संकुचित होकर वन्दना फरना वाईसवाँ कुंचित दोप है। दिशाकी ओर देखते हुए वन्दना करना दृष्टदोप है अथवा आचार्य आदिके देखते रहनेपर तो वन्दना ठीक करना अन्यथा दिशाकी ओर ताकना तेईसवाँ दृष्टदोप है ॥१०७॥

गुरुकी आँखोंसे ओझल होकर चन्द्रना करना अथवा अतिलेखना न करके बन्दना करना अदृष्ट दोष है। यह संघकी वड़ी जवरदस्ती है कि हठसे क्रिया करायी जाती है ऐसा साव रखकर बन्द्रना करना पचीसवाँ संघकरमोचन नासक दोष है।।१०८।।

विशेपार्थ-मूळाचार (७१०९) की संस्कृत टीकार्में संघको कर चुकाना सानकर वन्दना करनेको संघकर मोचन दोष कहा है। अमितगित आवकाचार (८।८३) में भी 'करदानं गणेर्मत्वा'से यही छक्षण किया गया है॥१०८॥

चपकरण आदिके छाम होनेसे आवश्यक क्रियाका करना आखव्य नामक छण्डीसर्वों होत है। चपकरण आदिकी इच्छासे आवश्यक क्रिया करना अनाखव्य नामका सत्ताईसर्वों होत है। अन्य अर्थ और कालके प्रमाणके अनुसार वन्द्रना न करना हीन नामक अठाईसर्वों होत है। वन्द्रनाको तो थोड़े ही समयमें करना और उसकी चूलिकारूप आलोचना आदिमें बहुत समय लगाना उत्तरचूलिका नामक उनतीसर्वों होत है।।१०९॥

वन्दना करनेवाला मूककी तरह यदि मुखके ही भीतर पाठ करता है, जो किसीको सुनाई नहीं देता अथवा जो वन्दना करते हुए हुंकार या अंगुलि आदिसे संकेत करता है उसके मूक नामक तीसवाँ दोप होता है। अपनी आवाजसे दूसरोंके शब्दोंको दवाकर जो जोरसे वन्दना करता है उसके दूर्र नामक इकतीसवाँ दोष होता है।।११०।।

वन्दना करते समय पाठको गाकर पंचमस्वरसे पढ़ना युछछित नामक वत्तीसवाँ दोष है। निर्जराके अमिछापीको इस प्रकारके दोषोंसे रहित वन्दना करनी चाहिए। अथवा यहाँ 'इति' शब्द प्रकारवाची है। अतः क्रियाकाण्ड आदिमें कहे गये इस प्रकारके अन्य वन्दना-होष भी त्यागने चाहिए। बैसे शिरको नीचा करके वा ऊँचा करके वन्दना करना, मस्तकके

१. 'दर्हरी' इति सम्यक् प्रतिमाति । तथा च 'मूर्ग व दद्दुरं चापि' इति मूलाचारे ७१११०।

Ę

१२

हुठात् कर्मविषायनम् ॥१०८॥ उपघ्याप्त्या—उपकरणादिकामेन । होनं मात्राहोनत्वात् । चूला चिरेण—वन्दनां स्तोककाकेन करवा सच्चूलिकामृतस्याकोचनादेर्महृता काकेन करणम् ॥१०९॥ मूकः—मूकास्यो होवः ॥११०॥ गीत्या—पञ्चमादिस्वरेण । इति प्रकाराणोऽयम् । तेनैवं प्रकाराः क्रियाकाण्डासुक्ताः । धिरोना-मोन्नाममुर्कोपरिकरभ्रमर्णगुव्वदिरम्रतो भूत्वा पाठोच्चारणादयोऽपि त्याच्याः ॥१११॥

षणैकादशिम: रलोकै: कायोत्सर्गदोषान् द्वात्रिवातं व्याचच्टे-

कायोत्सर्गमछोऽस्त्येकमृतिसप्पाइग्नि वराश्ववत् । तिष्ठतोऽश्वो मरुद्धुतस्त्रतावच्चस्ता स्ता ॥११२॥ स्तम्भः स्तम्भाश्ववदम्य पट्टकः पट्टकाविकम् । स्रावह्य मालो मालावि मूर्मात्स्म्योपिर स्थितिः ॥११२॥ श्रृङ्ख्याबद्धस्त् पादौ कृत्वा श्रृङ्ख्यास्तिः । गुह्यं कराम्यामावृत्य द्यादौवच्छ्यर्यपि ॥११४॥ स्राम्यतं नमनं मूर्णस्तस्योत्तरितमुक्षमः । उक्षमस्य स्थितिवंकाः स्तनदावत्स्तनोक्षतिः ॥११९॥

कार दोनों हाथोंको घुमाना, गुरुसे आगे होकर पाठका उच्चारण करना आदि। ऐसे समी होष त्यागने योग्य हैं ॥१११॥

विशेषायं—मूळाषारमें अन्तिम दोषका नाम चुकुलित है। संस्कृत टीकाकारने इसका संस्कृतसम चुक्लित किया है और लिखा है—एक प्रदेशमें स्थित होकर हायोंको मुकुलित करके तथा धुमाकर जो सबकी बन्दना करता है अथवा जो पंचम आदि स्वरसे बन्दना करता है उसके चुक्लित दोब होता है।।१९१॥

आगे ग्यारह इलोकोंसे कायोत्सर्गके बत्तीस दोष कहते हैं-

जैसे ब्लम बोड़ा एक पैरसे पृथ्वीको न छूता हुआ खड़ा होता है उस तरह एक पैर उपरको घठाकर खड़े होना काबोत्सर्गका घोटक नामक प्रथम दोप है। तथा जो वायुसे कम्पित ब्लाकी तरह अंगोंको चळाता हुआ काबोत्सर्ग करता है उसके ब्ला नामक दूसरा दोष होता है ॥११२॥

स्तम्म, दीवार आदिका सहारा छेकर कायोत्सर्गसे खड़े होना स्तम्म नामका दीसरा दोष है। पटा और चटाई आदिपर खड़े होकर कायोत्सर्ग करना पट्टक नामक चतुर्थ दोप है। सिरके क्यर माछा, रस्सी आदिका सहारा छेकर कायोत्सर्ग करना माछा नामक पाँचवाँ दोष है।११३॥

पैरोंको साँकलसे वंधे हुए-की तरह करके काबोत्सर्गसे खढ़े होना शृंखलित नामक छठा दोप है। भीलनीकी तरह दोनों हाथोंसे गुझ प्रदेशको ढाँककर काबोत्सर्ग करना शबरी नामक सातवाँ दोष है ॥११४॥

विशेषार्थ—म्लाचार (७१९१) की संस्कृत टीकार्में भीलनीकी तरह दोनों जंघाओंसे वधन भागको द्वाकर कायोत्सर्ग करनेको अवरी दोष कहा है। किन्तु असितगतिश्रावका-चारमें दोनों हाथोंसे जघन भागको ढॉकरे हुए खड़े होनेको अवरी दोष कहा है।—यथा 'कराभ्या जघनाच्छाद: किरातयुवतेरिव'—८।९०।।११४॥

सिरको नीचा करके कायोत्सर्ग करना छम्बित नामक आठवाँ दोप है। सिरको ऊपर

8

Ę

•

वायसो वायसस्येव तिर्यंगीका सकीनितम् ।
सकीनार्ताभवद्ग्त्वपृष्ठचोध्यांवश्रकिक्वरः ॥११६॥
प्रीवां प्रसार्यावस्थानं युगार्तगववद्युगः ।
मूष्टि कपित्थवद् बद्ध्या कपित्थः वीर्षकम्पनम् ॥११७॥
शिरःप्रकम्पितं संज्ञा मुखनासाविकारतः ।
मूकवन्मूकितास्यः स्थावस्पुकीगणनास्पुकी ॥११८॥
भूक्षेपो भूविकारः स्थाद् धूर्णनं मदिरार्तवत् ।
उन्मस्त कथ्वं नयनं शिरोधेबंहुवाप्यथः ॥११९॥
निष्ठीवनं वपुस्पर्ज्ञां न्यूनत्वं विगवेक्षणम् ।
मायाप्रायास्यितिहिचना वयोपेक्षाविवक्वतम् ॥१२०॥

षठाकर कायोत्सर्ग करना उत्तरित नामक नौवाँ दोष है। शिशुको स्तन पिछानेवाळी स्नीकी तरह छातीको ऊपर चठाकर कायोत्सर्ग करना स्तनोन्नति नामक दसवाँ दोष है।।११५॥

विशेषार्थ — मूळाचारकी (७१७१) संस्कृत टीकामें कायोत्सर्ग करते हुए अपने स्तनों-पर दृष्टि रखना स्तनदृष्टि नामक दोष कहा है। किन्तु अमितगति आवकाचारमें (८।९१) अपरकी तरह ही कहा है।।११५॥

कायोत्सर्गमें स्थित होकर कौएकी तरह तिरछे देखना नायस नामक ग्यारहनाँ दोष है। तथा छगामसे पीड़ित शोड़ेकी तरह दाँत कटकटाते हुए सिरको ऊपर-नीचे करना खळीनित नामक बारहवाँ दोष है।।११६॥

विशेपार्थ-वायस कीएको कहते हैं और खळीन छगामको कहते हैं।

जुएसे पीढ़ित बैठकी तरह गरदनको छम्बी करके कायोत्सर्गसे स्थित होना युग नामक तेरहवाँ दोष है। कैथकी तरह युट्टी करके कायोत्सर्गसे खदे होना कपित्य नामक चौदहवाँ दोष है। कायोत्सर्गसे स्थित होकर सिर हिंछाना शिरप्रकम्पित नामक पन्द्रहवाँ दोष है। कायोत्सर्गसे स्थित होकर गूँगेकी तरह युख, नाकको विक्रत करना मूक नामक सोछहवाँ दोष है। कायोत्सर्गसे स्थित होकर अँगुछीपर गणना करना अँगुछी नामक सतरहवाँ दोष है। शिश्छ-११८।।

कायोत्सर्गसे स्थिर होकर अुकुटियोंको नचाना असूभेप नामक अठारहवाँ दोष है। शराबीकी तरह घूमते हुए कायोत्सर्ग करना घूर्णन नामक क्कीसवाँ दोप है। गरदनको अनेक प्रकारसे ऊँचा छठाना ऊर्ध्वनयन नामक बीसवाँ दोष है। गरदनको अनेक प्रकारसे नमाना अधोनयन नामक इक्कीसवाँ दोष है। ।१११९।

कायोत्सर्गसे स्थित होकर थूकना, सखारना आदि निष्ठीवन नामक वाईसवाँ दोष है। शरीरका स्पन्न करना वपुस्पन्न नामक तेईसवाँ दोष है। अमाणसे कम करना न्यूनता नामक चौवीसवाँ दोष है। दिशाओंकी ओर ताकना दिगवेद्याण नामक पचीसवाँ दोष है। मायाचारको लिये हुए विचित्र रूपसे कायोत्सर्ग करना जिसे देखकर आहचर्य हो यह छच्चीसवाँ दोष है। बृद्धावस्थाके कारण कायोत्सर्ग छोड़ देना सत्ताईसवाँ दोष है।।१२०।।

क्याक्षेपासक्तिचल्तं कालापेक्षाव्यतिकमः । लोभाकुल्त्वं मृद्धतं पापकर्मेकसर्गता ॥१२१॥ योज्येति यत्नाद् हात्रिशहोषमुक्ता तनूत्पृतिः । सा हि मुक्स्यङ्गसब्घ्यानशुक्ष्यं शुद्धेव संमता ॥१२२॥

षोटकास्यः । चलतः—कम्प्यानस्य ॥११२॥ स्तम्यादि । आदिक्ष्येत कुट्यादि ॥११२॥ ग्रायो । दोषनामेदम् ॥११४॥ उन्नमः—उन्नमनम् । इत्रन्तादक् । स्तनदावत्—विज्ञोः स्तनदायिन्याः स्त्रिया यया ६ ॥११५॥ दन्तपृष्ट्या—दन्तकटकटायनेन सह ॥११६॥ युगातंगववत्—स्कन्यास्ट्युगस्य वकीवर्दस्य यया ॥११७॥ अङ्गुळी । दोषनामेदम् ॥११८॥ अप्यथः—अवस्ताविष श्रीवाया नयनम् । एतौ प्रीवोर्ध्वनमन् प्रीवायोनयनं चिति हो दोषौ ॥११९॥ निष्ठोवनमित्यादि । बन्न उत्तर्व च संज्ञा एव छक्षपानि स्पष्टत्वात् १ ॥१२०॥ मृद्धत्यं—कृत्याकृत्याविवेचकरवम् । एकसर्गः—जल्कष्टोत्साहः ॥१२१॥ गुद्धैव । वर्त्वं च—

'सदोषा न फलं दत्ते निर्दोषायास्तनूत्सृतैः। कि कूटं कुरते कार्यं स्वणं सत्यस्य जातुचित्॥' [

1 แรวจน

13

₹

वयोत्यितोत्यिताविभेदिभिन्नायाश्चतुर्विवायास्तनूत्वृतेरिष्टानिष्टपान्दं जक्षयति—

सा च द्वयीष्टा सद्घ्यानादुत्थितस्योत्यितोत्यिता । उपविष्टोत्यिता चोपविष्टस्याग्यान्यया द्वयो ॥१२३॥

14

चित्तका इघर-उघर होना अडाईसवाँ होप है। समयकी अपेकासे कायोत्सगेके विविध अंग्रोंमें कमी करना उनतीसवाँ होष है। कायोत्सगे करते समय छोमवग आकुळ होना तीसवाँ होष है। क्वत्य-अकुत्यका विचार न करना मूढ्ता नामक इकतीसवाँ होए हैं। पापके कार्योंमे बत्कृष्ट उत्साह होना वत्तीसवाँ होय है। १२१॥

विशेषार्थ — मूछाचारमें कायोत्सर्गके दोषोंकी संख्या कण्ठोक नहीं ववळायों है। दसों विशालोंके अवलोकनको इस दोषोंमें छेनेसे संख्या यद्यपि पूरी हो जाती हैं। अभिवगित शावकाचार (८।८८-९८) में उनकी संख्या वर्चीस गिनायी हैं। अन्वके कुछ दोप प्रन्यकारने शावकाचारके अनुसार कहे हैं। मूलाचारमें तो उनके सम्बन्धमें कहा है—धीर पुरुप दु: बों- के विनाशके लिए कपटरहित, विशेषसहित, अपनी शक्ति और अवस्थाके अनुरूप कायोत्सर्ग करते हैं। १९२१।

इस प्रकार मुमुक्षुको प्रयत्नपूर्वक बत्तीस दोषोंसे रहित कायोत्सर्ग करना चाहिए। क्योंकि मुक्तिके कारण धर्मच्यान और शुक्तस्थानकी सिद्धिके स्थिए मुद्र कायोत्सर्ग ही आचार्योको मान्य है ॥१२२॥

कायोत्सर्गके चित्यवोत्थित आदि चार भेद हैं, उनके इष्ट और अनिष्ट फलको वतलाते हैं—

धर्मध्यान और शुक्छध्यानको छेकर कायोत्सर्गके दो भेद आचार्योको मान्य हैं। खढ़े होकर ध्यान करनेवाछेके कायोत्सर्गको उत्विवोत्सिव कहते हैं और वैठकर ध्यान करनेवाछेके कायोत्सर्गको उत्विवोत्सिव कहते हैं। इसके विपरांत आर्व-रांत्रध्यानको छेरर

 <sup>&#</sup>x27;णिवकूडं सविसेसं वलाणुरूवं वयाणुरूवं च ।
काओसगां घीरा करति दुमस्यक्षयद्राए ॥'---(७-१७४)

ş

Ę

18

१२

उत्यितस्य--- उद्भीभृतस्य । बन्येत्यादि । उपविष्टस्योत्यितस्य चार्तरौद्रचिन्तमरुक्षणादुदुर्घ्यानादुप-विष्टोपविष्टा च उत्यितोपविष्टा च द्वयो तनुत्युतिरनिष्टानिष्टफरुत्वादित्यर्थः । उन्तं च---

> 'त्यागो देहममत्वस्य तन्नृत्यृतिष्दाहृता । उपविष्टोपविष्टादिविमेदेन चतुर्विषा ॥ आतंरीद्रद्वयं यस्यामुपविष्टेन चिन्त्यते । उपविष्टोपविष्टाख्या कस्यते सा तन्नृत्यृतिः ॥ घम्यंशुक्लद्वयं यस्यामुपविष्टेन चिन्त्यते । उपविष्टोत्थितां सन्तस्तां वदन्ति तन्नृत्यृतिम् ॥ आतंरीद्रद्वयं यस्यामुत्थितेन विषीयते । तामुत्थितोपविष्टाख्यां निगदन्ति महाश्चियः ॥ धम्यंशुक्लद्वयं यस्यामुत्थितेन विधीयते । उत्थतोत्थितनामानं तां भाषन्ते विपव्चितः ॥' [ अमि. आ. ८)५७-६१ ] ॥१२३॥

अय कायमस्वापरिस्पाणिनोऽनशनवतस्याणि भुमुक्षोः स्वेप्टिसिश्चित्रतिवन्त्रं दर्शयति —

कायोत्सर्ग करनेवाला यदि वैठकर दुर्घ्यान करता है तो उसे उपविष्टोपविष्ट और खड़े होकर दुर्ध्यान करता है तो उसे उत्थितोपविष्ट कहते हैं ॥१२३॥

विशेषार्य—वहाँ शुम और अशुम ध्यानको छेकर कायोत्सर्गके चार मेद किये हैं—
चित्यतीत्यित, उपविद्योत्थित, उत्थितोपविष्ट और उपविद्योपविद्य! इन चारोंका स्वरूप
सूळीचारमें इस प्रकार कहा है—'जो खड़े होकर धर्मध्यान और शुक्छध्यानको ध्याता है
उसके इस कायोत्सर्गको उत्थितोत्थित कहते हैं। उत्थितका अर्थ है खड़ा हुआ। ऐसा
सम्यग्ध्यानी बाह्य रूपसे तो खड़ा ही है अन्तरंग रूपसे भी खड़ा है अतः उत्थितोत्थित
है। जो खड़े होकर आर्त और रीद्रध्यानको ध्याता है उसके कायोत्सर्गको उत्थितोपविद्य कहते
हैं क्योंकि यद्यपि वह बाह्य रूपसे खड़ा है किन्तु अन्तरंगसे तो बैठा हुआ ही है। जो बैठकर
धर्मध्यान या शुक्छध्यानको ध्याता है उसके कायोत्सर्गको उपविद्योत्थित कहते हैं क्योंकि
पद्यपि वह बाह्य रूपसे बैठा है किन्तु अन्तरंगसे खड़ा ही है। जो बैठकर आर्त-रीद्रध्यानको
ध्याता है उसके कायोत्सर्गको उपविष्टोपविष्ट कहते हैं क्योंकि वह अन्तरंग और बाह्य होनों
हीसे बैठा है'॥१२३॥

आगे कहते हैं कि शरीरसे समत्य त्यागे विनां धपवास करनेपर भी इंग्डिसिद्धि नहीं होती—

 <sup>&#</sup>x27;धम्मं सुनतं च दुवे व्हायदि झाणाणि जो ठिदो संतो।
 एसो काबोसगो ६६ चिट्ठबर्सटुदो णाम ॥
 मट्टं च दुवे झायदि झाणाणि जो ठिदो संतो।
 एसो काबोसगो चिट्ठदिणिविद्विदो णाम ॥
 घम्मं सुनतं च दुवे झायदि झाणाणि जो णिसण्णो दु ।
 एसो काबोसगो चविद्वद चिट्ठदो णाम ॥
 अट्टं वहं च दुवे झायदि झाणाणि जो णिसण्णो दु ।
 एसो काबोसगो णिसण्णिविद्याणाणि जो णिसण्णो दु ।
 एसो काबोसगो णिसण्णिविद्याणाणि जो णिसण्णो दु ।
 एसो काबोसगो णिसण्णिविद्याणाणि जो णिसण्णो दु ।

- ą

- 8

٠ ﴿

18

### जीवदेहममत्वस्य जीवत्याशाप्यनाशुवः जीवदाशस्य सद्घ्यानवैषुर्यात्तरपरं कृतः ॥१२४॥

अप्यनाशुषः-अनशनप्रतस्यापि ॥१२४॥

अयातीचारविशुद्धचै क्रियाविशेपसिद्धचै वा ययोक्तकार्लं कायोत्सर्गं क्रत्या परतोऽपि शक्त्या तत्करणे न दोपः स्यात । कि तिह । गुण एवं अवेदित्युपदेशार्थमाह—

> ह्रस्वाऽपि दोषं कृत्वाऽपि कृत्यं तिष्ठेत् तनूतसृतौ । कर्मनिर्जरणाद्ययं तपोवृद्धचे च क्रास्तितः ॥१२५॥

सम्बद्धम् ॥१२५॥

स्य त्रियोगभूदे कृतिकर्मण्यविकारिणं स्थायति-

यत्र स्वान्तमुपास्य रूपरसिकं पूर्तं च योग्यासना— द्यप्रत्युक्तमुरुक्तमं वपुरनुक्येष्टोद्धपाठं बचः ।

तत् कर्तुं कृतिकर्मं सरुजतु जिनोपास्त्योत्युकस्तान्त्रिकः कर्मज्ञानसम्बद्धयद्यविसतः सर्वसहो निःस्पृहः ॥१२६॥

उपास्याः—आराध्याः सिद्धादयः । पूतस् । एतेन जयमपि विशेष्टव्यम् । गुरुक्तमः—दोका व्येष्टानां पुराक्रिया कुर्वेतामानुपूर्व्यम् । योग्यासनादिभिरप्रयुक्तोऽनिराक्तवोऽसौ येन तत्तयोवतम् । अनुव्येष्ठीद्घपाठं— १५ व्येष्टानुक्तमेण प्रशस्तोच्चारणम् । उत्सुकः—सोरकण्डामिछापः । चवतं च—

जिसका शरीरके अवि मसत्वमाव वर्तमान है अतएव जिसकी इहलोक सम्बन्धी आशाएँ मी जीवित हैं, वह यदि अनशन जत भी करे तो उसे मोक्ष पद कैसे मिल सकता है क्वोंकि इसके धर्मभ्यान और शुक्लध्यानका अमाव है ॥१२४॥

विशेषार्थ—सच्चा असुसु वही है जो संसार शरीर और मोगोंसे विरक्त होता है। घर-बार छोड़कर साधुवन जानेपर भी यहि शरीरके प्रति आसक्ति है तो उसकी सांतारिक अभिकाषार्थ सिटी नहीं हैं। ऐसी अवस्थामें उसका अनशन केवल कायक्लेश हैं। ऐसे अवस्थामें उसका अनशन केवल कायक्लेश हैं। ऐसे अवस्थामें अपकेश प्रति कैसे हो सकती है ? ॥१२४॥

आतो कहते हैं कि दोषोंकी विशुद्धिके छिए और क्रिया विशेषकी सिद्धिके छिए कायोत्सर्गका जितना काछ कहा है उतने काछ तक कायोत्सर्ग करनेके वाद भी यदि कायो-सर्ग करता है तो उसमें कोई दोए नहीं है, बल्कि छाम ही है—

दोपोंको दूर करनेके छिए और आवश्यक कृत्यके छिए कायोत्सर्ग करनेके वाद भी कर्मोंकी निर्जरा तथा संवरके छिए और तपकी वृद्धिके छिए अक्तिके अनुसार कायोत्सर्ग करना चाहिए ॥१२५॥

आगे मन-चचन-कायसे शुद्ध कुतिकमैके अधिकारीका लक्षण कहते हैं-

जिस कृतिक्रमें मन आरावनीय सिद्ध आदिके स्वरूपमें अतिशय अनुरागी होनेके साथ विशुद्ध मार्वोसे युक्त होता है, शरीर वाह्य श्रुद्धिके साथ गुरुजनोंके द्वाराकी जानेवाळी प्रियंकियाके क्रमका चल्लंघन न करके अपने योग्य आसन स्थान आदिको लिये हुए होता है, तथा वचन वर्ण पद आदिकी शुद्धिको लिये हुए होनेके साथ ज्येष्ठ जनोंके अनुक्रमसे प्रशस्त च्वारणसे युक्त होता है, उस कृतिकर्मको करनेके लिए वही समर्थ होता है जो अहन्तकी ज्यासनाके लिए उत्सुक हो, परमार्थको समझवा हो, श्राक्षोक्त क्रिया और आरमजान दोनोंमें

ą

Ę

'सॅ ह्रेयाघेरित कल्पत्वे विदृष्टेरित कोचने ।

जायते यस्य संतोषो जिनवस्तृविकोकने ॥

परीषहसहः सान्तो जिनसूत्रविद्यारदः ।

सम्यग्दृष्टिरनाविष्टो गुरुमकः प्रियंवदः ॥

सावश्यकमिदं घीरः सर्वकर्मेनिसूदनम् ।

सम्यक् कर्तुं मसी योग्यो नापरस्यास्ति योग्यता ॥' [अधि. आ. ८।१९-२१]॥१२६॥

अय मन्दमतिसुखप्रतिपत्तमे क्षमविद्यि विश्वेषण विवृण्यक्षाह—

प्रेप्सुः सिद्धिषयं समाधिमृपविद्यावेद्य पुच्यं क्रिया
मानम्यादिस्यप्रमत्रयपितानामं पठित्वा स्थितः ।

साम्यं स्यक्तत्तुर्जिनान् समद्वाः स्मृत्वावनम्य स्तवं

युक्त्वा साम्यबद्वस्तभित्तरपविद्यालोचयेत् सर्वतः ॥१२७॥

इत्साह्युक्त हो, परीपह, उपसर्ग आदिको सह सकता हो तथा जिसे सांसारिक विषयोंकी अमिछाषा न हो ॥१२६॥

विशेपार्थ-कृतिकर्स करनेके योग्य कीन होता है इसमें क्या विशेषताएँ होनी चाहिए इसको यहाँ स्पष्ट किया है। उसका मन, वचन, काय पवित्र होना चाहिए। मनकी पवित्रताके लिए परिणामोंका विशुद्ध होना आवश्यक है। यदि मनमें भोगाकांक्षा है या अन्य सांसारिक कठिनाईयोंको दूर करनेका अभिप्राय है तो मन विसुद्ध नहीं हो सकता। उसके छिए निष्काम भावनासे अर्हन्त सिद्ध आदि उपासनीय पवित्र आत्माओंके स्वरूपमें सनका अत्यन्त अतुरागी होना चाहिए। यह अनुराग तभी होता है जब सांसारिक विषयोंके प्रति विरक्ति होती है। वचनकी शुद्धिके लिए जो पाठ पढ़ा जाये वह शुद्ध पढा जाना चाहिए, उसमें अक्षर, पढ़ आदिका उच्चारण गुद्ध हो, गुरुवनोंके साथ पढना हो तो अपना वहण्यन प्रकट करनेकी भावना नहीं होनी चाहिए। उनकी व्येष्ठताको रखते हुए ही वीर-गम्मीर रूपमें पढ़ना चाहिए। शरीरकी शुद्धिके लिए वाह्य शुद्धि तो आवश्यक है ही, साथ ही अपनेसे आयुर्ने, ज्ञानमें, क्षाचारमें जो ज्येष्ठ हैं बनको उच्चस्थान देते हुए ही अपने बोग्य आसनपर बैठना चाहिए। साधुसंत्रमें सब साधु मिलकर कृतिकर्म करते है उसीको दृष्टिमें रखकर यह कथन है। इन तीन शुद्धियोंके सिवाय कृतिकर्मका अधिकारी वही होता है जिसकी दृष्टि कृतिकर्मके केवल बाह्य रूपपर ही नहीं होती किन्तु जो बाह्य कियाके साथ आत्मज्ञानकी ओर भी संख्या होकर दोनोंका ही संग्रही होता है। इसीलिए उसे तास्त्रिक होना चाहिए, तत्वको जानने-वाला-समझनेवाला होना 'चाहिए क्योंकि चसके विना कोरे कियाकाण्डसे कोई लाम नहीं है। जो ऐसा होता है वह निस्पृही तो होता ही है। तथा कुतिकर्मके अधिकारीको छतिकर्म करते हुए कोई उपसर्ग-परीषह आदि आ जाने तो उसे सहन करनेकी क्षमता होनी चाहिए। कृष्टसे विचलित होनेपर कृतिकर्म पूरा नहीं हो सकता। जिस-किसी तरह आकुल चिचसे परा भी किया तो न्यर्थ ही कहा जायेगा ॥१२६॥

आगे मन्दबुद्धि बनोंको सरख्तासे ज्ञान करानेके खिए कृतिकर्मकी क्रमविधि

बतलाते हैं— जो साधु या श्रावक मोक्षके ल्यायमूत रत्नत्रवकी एकामतारूप समाधिको पाप्त करना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार फुतिकर्स करना चाहिए। सर्वप्रयम वैठकर पूज्य गुरु आदिसे

٩

24

कावेद्य —वैत्यमन्तिकायोत्सर्यंकरोम्यहमित्यादिरूपेण सप्रथयं विज्ञान्य । आनम्य स्थितः— सरीरावर्गतं कृत्वा पुनरद्भोमूदः सन्नित्यणः। बादित्यादि—आरम्मे समाप्ती चावर्तत्रयानन्तरप्रयुक्तमेकं शिरोनममं यत्रेत्यणः। उक्तमिकः—पिठतवन्दनाकस्यः। आछोचयेत्—'इच्छाप्त संते चेद्द्यमत्ति कावस्यगो कवो वस्सालोचेचं' इत्यादि प्रसिद्धनिगदमुच्चारयंस्तदर्यं मनसा विचिन्तयेत्। सर्वतः—सर्वासु मन्सिषु। ॥१२॥

वय सम्यक् घडावस्यकानुष्ठातुरिचह्ननिर्णयार्थमाह-

श्रुण्वन् हृष्यति तत्कयां घनरवं केकीव स्कैडतां तव्यहेंऽङ्ग्रित तत्र यस्यति रसे वादीव नास्कव्हति । क्रोयादीन् जिनवन्न वैद्यपतिवद् व्यत्येति कालक्रमं निन्दां जात् कुलीनवन्न कृदते कर्ता वडावस्यकम् ॥१२८॥

तत्कयां—पडावश्यकवातांम् । मूकेडतां—मोनं बधिरत्वं च । अञ्जति—गच्छति । तद्गहें— त्वयं न गर्हते वडावश्यकं नाऱ्यन्येन गर्हामाणं ग्रुणोतीत्पर्यः । यस्यति—प्रयति । वादी—बातुवादी । १३ जिनवत्—क्षोणकवायो यया । कर्ता—सामुखेन कुर्वाणः । उक्तं च—

> 'तत्कथाश्रवणानन्दो निन्दाश्रवणवर्जनम् । अकुष्यत्वमनारुस्यं निन्दाकर्मव्यणोहनम् ॥ कारुक्रमाव्युदासित्वमुपकान्तत्वमार्जवम् । विज्ञेयानीति चिक्कानि षडावस्यककारिणः ॥' [

1 แขสงแ

सिनय नमस्कारपूर्वक निवेदन करना चाहिए कि मैं चैत्यमस्ति कायोत्सर्गको करता हूँ। फिर खढ़े होकर आदि और अन्तमें तीन-तीन आवर्त और एक नमस्कारपूर्वक सामायिक दण्डक शारम्भ करनेसे पहले तीन आवर्त पूर्वक एक नमस्कार करें। फिर नमस्कार करें और दण्डक समाप्त होनेपर भी तीन आवर्तपूर्वक एक नमस्कार करें। फिर कायोत्सर्गपूर्वक पंचपरमेश्लीका स्मरण करें। फिर सामायिक दण्डककी तरह ही अर्थात् आदि-अन्तमें तीन-तीन आवर्त और एक नमस्कारपूर्वक 'थोस्सामि' इत्यादि स्तववृण्डकको पढ़कर वन्त्रना पाठ करें। फिर नैठकर 'इच्छामि अते चेइयमचिकालसम्मो कथो तस्स आछोचे-कं' इत्यादि एटकर आछोचना करें। ११२७॥

सम्यक् रीतिसे छह आवश्यकोंको करनेवालेके चिह्नोंको वतलाते हैं-

बैसे मयूर मेघके शब्दको सुनकर नाचने खगता है वैसे ही छह आवश्यकोंका पालक भी छह आवश्यकोंकी चर्चा-वार्ता सुनकर आनन्दित होता है। यदि कोई उनकी निन्दा करता है तो गूँगा-वहरा हो जाता है अर्थात् न तो वह स्वयं छह आवश्यकोंकी निन्दा करता है जोर यदि दूसरा कोई करता है तो उसे सुनता भी नहीं है। तथा जसे पातुवादी पारेसे यलशीछ रहता है वैसे ही वह छह आवश्यकोंमें सावधान रहता है। तथा जैसे सीण कषाय, कोष्म आदि नहीं करता वैसे ही वह आवश्यकोंमें सावधान रहता है। तथा जैसे सीण कषाय, कोष्म आदि नहीं करता। तथा जैसे ही छह आवश्यकोंका पालक शास्त्रमें कहे गये काल और क्रमका उल्लंघन नहीं करता वैसे ही छह आवश्यकोंका पालक भी शास्त्रोक्त काल और विविका उल्लंघन नहीं करता। तथा जैसे छीन पुरुष कभी भी निन्दनीय कार्य नहीं करता वैसे ही छह आवश्यकोंका पालक भी शास्त्रोक्त कार्य नहीं करता वैसे ही छह आवश्यकोंका पालक भी लिक्द कार्य नहीं करता।।११८॥

=

٠ ﴿

98, 🐃

.th

180

38

वय संपूर्णेतरषडावश्यकसम्यविधाने पुरुषस्य निःश्वेयसाम्युदयप्राप्ति फलतयोपदिशति-समाहितमना मौनी विधायावश्यकानि ना । संप्रणोनि शिवं याति सावशेषाणि वै विवम् ॥१२९॥ ना--प्रव्यतः पुमानेव । सावशेषाणि-कविषयानि हीनानि च अशस्त्यपेक्षयैतत् । यद्वृद्धाः-'जं सक्कइ तं कीरइ जं च ण सक्कइ तं च सहहणं। सदृहमाणो जीवो पावइ अजरामरद्राण ॥' [ वै---नियमेन । उक्तं च-'सर्वेरावश्यकेर्युको सिद्धो भवति निश्चितम् । सावशेषेस्तु संयुक्तो नियमात् स्वृगंगो भवेत् ॥' [ ] ग्रहरुस अथ वडावश्यक्रिया इव सामान्या अपि क्रियां नित्यं साधुना कार्या इत्युपदिशति---आवदयकानि षट् पञ्ज परमेष्ठिनमस्क्रियाः। निःसही बासही साघोः क्रियाः क्रुत्यास्त्रयोवस्त्र ॥१३०॥ स्पष्टम् ॥१३०॥ भय नावतो अर्हवादिनमस्कारपञ्चकस्य फलमाह-योऽर्हेत्सिद्धाचार्याच्यापकसाधून् नमस्करोत्पर्यात् । प्रयतमतिः खलु सोऽखिलदुःखविमोक्षं प्रयात्यचिरात् ॥१३१॥ स्पष्टम् ॥१३१॥ अय निस्त्यसहीप्रयोगविधिमाह-वसत्याबी विशेत् तत्स्यं भूताबि निसहीगिरा।

भापुच्छच तस्मान्निगँच्छेतं चापुच्छ्यासहीगिरा ॥१३२॥

आपूज्छच:-संवास । उत्तं च-

'वसत्यादिस्यभुतादिमापुच्छ्य निसहीगिरा । वसत्यादी विश्वेत्तस्मान्निगैच्छेत् सोऽसहीगिरा ॥' [

] ॥१३२॥

आगे सम्पूर्ण छह आवश्यकोंका सम्यक् पालन करनेवालेको मोक्षकी और एकदेश पालन करनेवालेको अभ्युद्यकी शाप्तिरूप फल बतलाते हैं-

पकामित्त और मौनपूर्वक सामायिक आदि सम्पूर्ण आवश्यकोंका सम्यक् रीतिसे पालन करनेवाला पुरुष मोक्ष जाता है और अशक्त होनेके कारण कुछ ही आवश्यकोंका सम्यक् रीतिसे पालन करनेवाला महर्षिक कल्पवासी देव होता है ॥१२९॥

आगे कहते हैं कि साधुको छह आवश्यक कियाओंकी तरह सामान्य किया भी नित्य करनी चाहिए--

छह आवश्यक, पाँच परमेष्ठियोंको नमस्कार रूप पाँच, एक निःसही और एक आसही ये तेरह कियाएँ साधुको करनी चाहिए ॥१३०॥

मावपूर्वक अर्हन्त आदि पाँचको नमस्कार करनेका फल बतलाते हैं-

जो प्रयत्नशील साघु या श्रावक अईन्त, सिद्ध, आचार्य, स्वाध्याय और साघुको भाव-पूर्वक नमस्कार करता है वह शीव ही चार गति सन्वन्धी सब दुःखोंसे छूट जाता है।।१३१॥

, आगे निःसही और असहीके प्रयोगकी विधि वतलाते हैं— मठ, चैत्यालय आदिमें रहनेवाले भूत, यक्ष आहिको निःसही शब्दके द्वारा पूछकर

| अय परमार्थतो निसह्यसहाौ अक्षयति                                                                        | ۰.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>कात्मन्यात्मासितो येन त्य<u>क्त्वा</u> वाऽऽशास्य भावतः ।</b>                                        | /_  |
| निसह्यसह्यौ स्तोऽन्यस्य तदुच्चारणमात्रकम् ॥१३३॥                                                        | . 5 |
| वासित:-स्थापितः । सितो वा वदः । अन्यस्य-विहरात्मनः । बाह्यावतुक्व । उक्तं च                            |     |
| 'स्वात्मन्यात्मा सितो येन <u>निषिद्धो</u> वा कषायतः।                                                   |     |
| निसही भावतस्तस्य शब्दोऽन्यस्य हि केवलः ॥                                                               | Ę   |
| आज्ञां यस्त्यकवान् साधुरसही तस्य भावतः।                                                                |     |
| त्यक्ताशा येन नो तस्य शब्दोच्नारो हि केवछ: ॥' [                                                        |     |
| नपदा                                                                                                   | 8   |
| 'निषिद्धचित्तो यस्तस्य भावतोऽस्ति निषिद्धिका ।                                                         | -   |
| वनिपिद्धस्य तु प्रायः चव्दतोऽस्ति निषिद्धिका ॥                                                         |     |
| आज्ञया विप्रमुक्तस्य भावतीस्त्यासिका मता ।                                                             | १२  |
| आश्रया त्ववियुक्तस्य शब्द एवास्ति केवलम् ॥' [ ] ॥१३३॥                                                  |     |
| वय प्रकृतमुपसंहरिकस्यनैमिशिककृतिकर्मप्रयोगं नियमयकाह—                                                  |     |
| - इत्यावश्यकनिर्युक्ता उपयुक्तो यथाधृतम् ।                                                             | १५  |
| प्रयुक्षीत नियोगेन नित्यनैमित्तिकक्रियाः ॥१३४॥                                                         | -   |
| आवर्यकृतियुवतौ—आवर्यकाना निरवशेपोपाये । यथाअते कृतिकर्मशास्त्रस्य गुरुपर्वक्रमायारोपः                  |     |
| वेशस्य नानतिक्रमेण। नियोगेननियमेन । नित्येत्यादिनित्यक्रियाव्यु नैमित्तिक्रक्रियाव्येति विगृद्ध प्रथम- | १८  |
| किपाशब्दस्य गतार्थरवादप्रयोगः । इति भद्रम् ॥१३४॥                                                       | *   |
| इत्याशावरदृश्याया धर्मामृतपिक्षकार्या ज्ञानदीपिकापरसंज्ञायामष्टमोऽञ्यायः ।                             | - 0 |
| वत्राच्याये ग्रन्वप्रमाणं पञ्चसप्तत्यधिकानि पट्शतानि । संकतः ६७५ ।                                     | २१  |

प्रवेश करना चाहिए और 'आसही' शब्दके द्वारा उससे पूछकर ही वहाँसे बाहर जाना चाहिए ॥१३२॥

जागे परमार्थ दृष्टिसे तिसही और आसहीका अर्थ वतलाते हैं-

जिस साधुने अपने आत्माको अपने आत्मामें ही स्थापित किया है उसके निश्चय-नयसे निसही है। तथा निसने इस लोक आदिकी अभिलापाओंको त्याग दिया है उसके निरुपयनयसे आसही है। किन्तु जो वहिरात्मा है और जिन्हें इस छोक आदि सन्यन्धी आशाओंने घेरा हुआ है उनका निसही और आसही कहना तो शब्दका उच्चारण मात्र करना है ॥१३३॥

अन्तर्मे प्रकृत विपयका उपसंहार करते हुए साधुओंको नित्य और नैमिचिक कृतिकर्म-को करनेकी प्रेरणा करते हैं-

वक प्रकारसे आवश्यकोंके सम्पूर्ण उपायोंमें सावधान साधुको कृतिकर्मका कथन करनेवाळे शास्त्र तथा गुरुपरम्परासे प्राप्त स्पदेशके अनुसार नियमसे नित्य और नैमित्तिक कियाओंको करना चाहिए।।१३४॥

इस प्रकार आशाधर विरचित स्त्रोपञ्च धर्मास्त्रके सन्तर्गत अनगारचर्मास्त्रकी सन्यकुसुदचन्द्रिका-टीका तथा ज्ञानदीपिका पंत्रिका अनुसारिणी हिन्दी टीकार्मे आवश्यक-

#### नवम अध्याय

क्षय चतुर्वस्वारिकाता पर्वनित्यिकियाप्रयोगिवधी मृनिमुखमयलाह— क्षुद्धस्वास्मोपस्रम्भाग्रसाधनाय समाधये । परिकर्म मृतिः कुर्यात् स्वाच्यायादिकमन्वहम् ॥१॥ परिकर्म—गोग्यतीत्पादनाय प्राग्विधेयमनुश्चनम् ॥१॥ क्षय स्वाच्यायप्रतिष्ठापननिद्यापनयोगिविध्युपदिश्चति— स्वाच्यायं क्षष्ठमक्त्यात्तं श्रृतसूर्योरहर्गिनेशे ।

पूर्वेऽपरेऽपि खाराच्य भृतस्यैव क्षमापयेत् ॥२॥

क्रमुभवस्या—क्रम्बी अञ्चिकतामानपाठकपा मन्तिवंन्वना । सा-च श्रुतस्य यथा—'अहँद्वस्पृमसूतम्'

इत्यादिका । एवमाचार्यावीनामपि यथान्यवहारम्साववसेया । आचं—मृहीतं प्रिष्ठापितिनित्ययंः । अहँगियो—
दिने रात्रौ च । पूर्वेऽपरेऽपि—पूर्वाह्यं अपराह्ये, पूर्वरात्रेअपरात्रे वेस्वयं । एतेन गोर्सपिकापराह्रिकप्रावोधिकवैरानिकाश्वस्वारः स्वाच्याया इत्युक्तं स्थात् । यंगाह—

'एकः प्रादोषिको रात्रौ हो च गोसर्गिकस्तया । स्वाच्यायाः साधुगिः सेहिंः कर्तव्याः सन्त्यतिन्द्रतैः ।' [

आगे चवालीस इलोकोंके द्वारा मुनियोंको नित्य क्रियांके पालनकी विधिमें कत्साहित करते हैं—

निर्मेळ निज चिद्रपुकी प्राप्तिका प्रधान कारण समाधि है। इस समाधिकै लिए योज्यता प्राप्त करनेको मुनिको प्रतिदिन स्वाध्याय आदि करना चाहिए॥१॥

विशेषार्य—संसारका परित्याग करके सुनिपद घारण करनेका एकमात्र वहेश शुद्ध स्वात्माकी उपलब्धि हैं 'उसे ही मोक्ष कहते हैं। कहा भी है—'सिद्धिः स्वात्मोपलिखः'। किन्तु उस निर्मेख विद्रपकी प्राप्तिका प्रधान कारण है समाधि। समाधि कहते हैं आत्मस्वरूप-में अपनी चित्तवृत्तिका निरोध। उसे योग और ध्यान भी कहते हैं। सब ओरसे मनको हटाकर स्वरूपमें लगाये विना सच्चा ध्यान सम्मव नहीं है और उसके बिना स्वरूपकी प्राप्ति सम्मव नहीं है। किन्तु वैसा ध्यान अध्याससे ही सम्मव है। उस प्रकारका ध्यान करनेकी योगयता लानेके लिए पहले कुळ आवश्यक कार्य करने होते हैं। उन्होंको कहते हैं।।शः।

सबसे प्रथम स्वाध्यायके प्रारम्भ और समापनकी विधि कहते हैं-

स्वाध्यायका प्रारम्य दिन और रात्रिके पूर्वमाग और अपरमागर्मे छघु श्रुत मक्ति छोर छघु आपार्थ मक्तिका पाठ करके करना चाहिए। और विधिपूर्वक करके छघु श्रुत मक्तिपूर्वक समाप्त करना चाहिए॥श॥

88

१. -भिः सर्वे क-म. कु. च.।

| प्रदोषः प्रत्यासन्नकालः । प्रदोषोज्यराह्मस्तत्र भवः प्रादोषिक अपराह्मिक इत्यर्थः । आराध्यविधिवद्                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| विद्याय । क्षमापयेत्—छञ्ज्या श्रुतभनत्या निष्ठापवेदित्पर्यः ॥२॥                                                 |     |
| वय स्वाच्यायानां ग्रहण-समापण-कालेयत्तानिरूपणार्थमाह '                                                           | 3   |
| ग्राह्मः प्रगे द्विघटिकादूर्घ्यं स प्राक्ततस्य मध्याह्ने ।                                                      | _   |
| क्षम्पोऽ१राह्मपूर्वापररात्रेष्यपि विगेषैव ॥३॥                                                                   |     |
| ग्राह्यः-प्रतिष्ठाप्यः । प्रगे-प्रमाते । द्विघटिकात्-हयोर्घटिकयो. समाहारो द्विघटिकं तस्मात् ।                   | Ę   |
| प्राक् ततः—षटिकाद्वयात् पूर्वं, षटिकाद्वयोने मञ्याह्ने सम्मन्ने सतीत्वर्थः । अपराह्ने त्यादि-अपराह्ने षटिका-    | Ť   |
| इयापिकमध्याह्नादुर्व्यं प्रतिष्ठाच्यो चटिकाइयशेषे दिनान्ते निष्ठाप्यः। तथा घटिकाधिके प्रदोपे प्राह्मी घटिका-    |     |
| इयहीनेऽर्परात्रे निष्ठाच्यः । तथा घटिकाद्वयाचिकेऽर्घरात्रे ब्राह्यो द्विघटिकावशेषे निशान्ते स्नम्य इत्पर्धः ॥३॥ |     |
| <b>मय</b> स्वाच्याये लक्षपित्वा विधिवत्तद्विषानस्य फलमाहु—                                                      | *   |
| सूत्रं गणवराद्युक्तं श्रृतं तद्वाचनावयः ।                                                                       |     |
| स्वाष्यायः स कृतः काले मुक्त्ये द्रष्याविशुद्धितः ॥४॥                                                           | £5  |
| सूत्रभित्यादि । उन्तं च                                                                                         | **  |
| 'सुत्तं गणहरक्षयिदं तहेव पत्तेयवृद्धकथिदं च ।                                                                   |     |
| सुदनेविकणा कथियं अभिन्नदसपुँठ्यिकथियं च ॥                                                                       | 81. |
| तं पढिदुमसज्झाए ण य कप्पदि विरदि इत्थिवगस्स ।                                                                   | 84  |
| एत्तो अण्णो गंथो कप्पदि पढिदुं असज्ज्ञाए ॥                                                                      |     |
| काराधणणिञ्जुत्ती मरणविभत्ती असग्गहत्युदीओ ।                                                                     |     |
| पश्चक्खाणावासय घम्मकहाओ य एरिसओ ॥' [ मूलावार ना. २७७–२७९ ]                                                      | 16  |
|                                                                                                                 |     |

विशेषार्थ—आगममें स्वाध्यायके चार समय माने हैं—पूर्वाह, अपराह, पूर्व रात्रि और अपररात्रि । इन चार कार्लोमें साधुको आलस्य त्यागकर स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्यायके प्रारम्भमें छघु श्रुत मक्ति और छघु आचार्य मक्ति करना चाहिए। और समाप्ति-पर छघु श्रुतमक्ति पढना चाहिए॥२॥

जारी स्वाच्यायके प्रारम्भ और समाप्तिके कालका प्रमाण बताते हैं-

प्रातःकाल सुर्गोद्यसे दो बड़ी दिन चढनेपर स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिए अर्थात् वीसरी घड़ी शुरू होनेपर स्वाध्याय शुरू करना चाहिए और स्थाहमें दो घड़ी काल शेप रहनेपर समाप्त कर देना चाहिए। यही खपदेश अपराह, पूर्वरात्रि और अपररात्रिके भी सम्बन्धमें जानना। अर्थात् अपराह्ममें सध्याह्मसे दो घड़ी काल वीतनेपर स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिए और दिनकी समाप्तिमें दो घड़ी काल शेष रहनेपर समाप्त करना चाहिए। प्वरात्रिमें दिनकी समाप्तिसे दो घड़ी काल वीतनेपर स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिए और अर्थरात्रिमें दो घड़ी काल शेष रहनेपर समाप्त करना चाहिए। अपररात्रिमें आधी रावसे दो घड़ी काल वीतनेपर स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिए और रहनेपर समाप्त करना चाहिए।।।।।

स्वाध्यायका लक्षण और विधिपूर्वक उसके करनेका फूल कहते हैं---

गणघर आदिके द्वारा रचित शास्त्रको सूत्र कहते हैं। उसकी वाचना, प्रच्छना, असुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशको स्वाध्याय कहते हैं। योग्य कारूमें द्रव्य आदिकी शुद्धिपूर्वक की गयी स्वाध्याय कर्मस्रयपूर्वक मोक्षके लिए होती है।।।।

.3

. 6

द्रव्यादिशुद्धितः—प्रव्यादिशुद्ध्या हाषीतं शास्त्रं कर्मसयाय स्यादन्यषा कर्मवन्धायेति मावः। सत्रायमागमः—

> 'दिसिदाह उक्कपढणं विज्जुव उक्काऽसणिद्यणुयं च । दुग्गंध संज्यदुद्दिण चंदगहा सूरराहु जुद्धं च ॥ कलहादिषूमकेदू घरणोकंपं च अञ्मगज्जं च । इन्वेयमाद बहुगा सञ्झाए विज्जदा दोसा ॥ रुधिरादिषूयमंसं दन्ने खेरो सदहत्थपरिमाण । कोधादि संक्लिसा भावविसोही पढणकाले ॥' [ मूलाचार गा. २७४-२७६ ]

काधाद साकलसा मावावसाहा पढणकाल ॥ [ मूलाचार वा. २७४-२७६ ]

ा द्वव्ये—खारमधरीरे परकारीरे च । सदहृत्यपरिमाणे—चतसृषु दिक्षु हस्तवतचतुष्ट्यमात्रेण रुविरा-दीनि वर्ण्यानीत्यर्थः ॥४॥

विशेषार्थ-मूळाचारमें स्वाध्यायके काळादिका वर्णन इस प्रकार किया है-किसी चत्पातसे जब दिशाएँ आगके समान डालिमाको लिये हुए हों, आकाशसे चल्कापात हुआ हो, विजली चमकती हो, वजपात हो, ओले गिरते हों, इन्ह्रधतुष छगा हो, दुर्गन्थ फैली हो, सन्ध्या हो, दुर्विन-वर्षा होती हो, चन्द्रप्रहण या सूर्यंप्रहण हो, कछह होता हो, भूचाछ ही, मेघ गरजते हों, इत्यादि बहुत-से दोपोंमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। इस तरह कालशुद्धि होनेपर जो शास्त्र स्वाण्यायके योग्य हैं वे इस प्रकार है—सर्वहाके मुखसे अर्थ प्रहण करके गौतम आदि गणधरोंके द्वारा रचित द्वादशांगको, प्रत्येक बुद्ध श्रुतकेवली तथा अभिन वस पूर्वियोंके द्वारा रचितको सूत्र कहते हैं। संयमी की पुरुपोंको अर्थात् मुनि और आर्थ-काओंको अस्वाध्यायकाल्में नहीं पढ़ना चाहिए। इन सूत्र प्रन्थोंके सिवाय जो अन्य आचार्यरचित प्रन्य हैं उन्हें अस्वाध्यायकालमें भी पढ़ सकते है। जैसे भगवती आराधना, जिसमें चारों आराधनाओंका वर्णन है, सतरह प्रकारके मरणका कथन करनेवाळे प्रन्थ, संग्रहरूप पंचसंग्रह आदि ग्रन्थ, स्तुतिरूप देवागम आदि स्तोत्र, आहार आदिका या सावध द्रव्योंके त्यागका कथन करनेवाले प्रन्थ, सामायिक आदि छह आवश्यकोंके प्रतिपादक प्रन्य, धर्मकथावाले पुराण चरित आदि प्रन्य, या कार्तिकेयानुप्रेक्षा-जैसे प्रन्थोंको अस्वाध्याय-कालमें भी पढ सकते हैं। इवेताम्बरीय आगम, न्यवहारस्त्र, स्थानांग आदिमें भी स्वाध्याय और अस्वाध्यायके ये ही नियम विस्तारसे वतलाये हैं जिन्हें अभिधान राजेन्द्रके सन्हाय और असन्झाय शन्दोंमें देखा जा सकता है। यथा—'णो कप्पड़ णिगांधाण वा णिगांधीण वा चर्डाई संझाहिं सन्झायं करेत्तए तं जहा-पढमाए, पन्छिमाए, सन्झण्हे अद्भरतो। कप्पह णिगांशाण वा णिगांशीण वा चलकालं सन्झार्य करेत्तए-पुन्वण्हे अवरण्हे पओसे पच्चसे।-स्था. ४ठ. २ उ.। अर्थात् निर्प्रन्थों और निर्प्रन्थियोंको चारों सन्ध्याओं में स्वाष्याय नहीं करना चाहिए-प्रथम, अन्तिम, सध्याह और अर्धरात्रि । तथा निर्प्रन्थों और निर्प्रतिथयोंको चार काउमें स्वाध्याय करना चाहिए-पूर्वाह, अपराह, प्रदोष और प्रत्यूष (प्रभात)।

इसी तरह स्थानांग १० में वे दस अवस्थाएँ वतलायी हैं जिनमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जैसे चन्द्रप्रहण, सूर्यप्रहण, क्कापात, मेघगर्जन, बिजलीकी चमक आदिके समय। स्तुति, वर्मकथा आदिको सन्ध्याकालमें भी पढ सकते हैं। उत्तराध्ययन (२६।१२) में कहा है कि दिनके चार भाग करके प्रथममें स्वाध्याय, दूसरेमें ध्यान, तीसरेमें भिक्षाचर्या और

× 18.

ş

वर्ष विनयाधीतश्रुतस्य माहारुयमाह— , श्रुतं विनयतोऽधीतं प्रमादादपि विस्मृतम् । प्रत्योपतिष्ठतेऽनुनमावहत्यपि केवस्य ॥५॥

प्रेत्य—भवान्तरे । सन्तं च--

'विणएण सुदमधीदं जदि वि पमादेण होदि विस्सरिदं ।

तमुअवट्टादि परमवे केवरुणाणं च आवहदि ॥' [ मूकाचार गा. २८६ ] ॥५॥

वय तत्त्वाववीधादिसाधनं विज्ञानं जिनशासन एवास्तीत्युपदिशति-

तत्त्वबोधमनोरोधश्रेयोरागात्मशुद्धयः।

मैत्रीद्योतहच येन स्युस्तन्त्रानं जिनशासने ॥६॥

श्रेयोरागः-श्रेयसि चारित्रेऽनुरानः । आत्मशुद्धिः--बात्मनो बीवस्य शुद्धिः--रागायुण्छितिः परिण्डितस्य । तथा चावाचि--

'जेण तच्चं विबुज्झेज्ज जेण जिसं णिरुज्झिंद । जेण असा विसुज्झेज्ज तं णाणं जिणसासणे ॥ जेण रागा विरज्जेज्ज जेण सेंपुसु रज्जिंद ।

जेण मित्ति पभावेज्ज तं णाण जिणसासणे ॥ [ मूळाचार ंगा. २६७-६८]

चौथेमें स्वाध्याय करे। इसी तरह रात्रिके चार भाग करके प्रथममें स्वाध्याय, दूसरेमें ध्यान, वीसरेमें शयन और चौथेमें स्वाध्याय करना चाहिए ॥४॥

विनयपूर्वक श्रुतके अध्ययन करनेका माहात्म्य बताते है-

विनयपूर्वक पढा हुआ श्रुत यदि प्रमादवश विस्मृत भी हो जाता है तो भी जन्मान्तरमें

प्राका पूरा उपस्थित हो जाता है और केवल्झानको उत्पन्न करता है।।५॥

विशेषार्थं — श्रुतका विनयपूर्वक अध्ययन व्यर्थ नहीं जाता। यदि वह मूळ भी जाये तो उसका संस्कार जन्मान्तरमें भी रहता है। और श्रुतकानकी भावना ही केवछज्ञानके रूपमें प्रकट होती है। उसके बिना केवछज्ञान सम्भव नहीं है।।।।।

आगे कहते है कि तत्त्वबोध आदिका साधन विज्ञान जिनशासनमें ही हैं-

निसके द्वारा तत्वका वोध, मनका रोध, कल्याणकारी चारित्रमें अनुराग, आत्मशुद्धि

और मैत्रीमावनाका प्रकाश होता है वह ज्ञान जिनशासनमें ही है।।६॥

विशेषार्थ — तत्व तीन प्रकारका होता है — हैय, उपादेय और उपेक्षणीय । हैयका — छोडने योग्यका हैय रूपसे, उपादेयका — प्रहण करने योग्यका उपादेय रूपसे और उपेक्षा करने योग्यका उपेक्षणीय रूपसे होनेवाळे वोघको उत्त्ववोष या उत्त्ववान कहते हैं। सन जिस समय ज्यों ही विषयोंकी ओर जावे उसी समय उसे उघर जानेसे रोकनेको या उस विषयका ही त्याग कर देनेको मनोरोध कहते हैं। कहा भी है —

'यसदैव मनसि स्थितं भवेत् तत्तदैव सहसा परित्यजेत्।' अर्थात् जैसे ही जो विषय मनमें घुठे उसे तत्काल छोड़ दे। ज्ञानके बाद जीवका कल्याणकारी है ज्ञानको आचरणके रूपमें उतारना। उसे ही चारित्र कहते हैं। उस कल्याणकारी चारित्रमें अनुरागको अर्थात् वन्मय हो जानेको श्रेयोराग कहते हैं। जिसमें 'मैं' इस प्रकारका अनुपचरित प्रत्यय होता है वही आस्मा है। उस आत्मासे रागादिको दूर करना आत्मश्रुद्धि है। मित्रके भावको मैत्री कहते हैं अर्थात् दूसरोंको किसी भी प्रकारका दुःश्व न हो ऐसी मावना मैत्री है। उस मैत्रीका

Ę

18

१५

क्षत्र पूर्वसूत्रेण सम्यक्त्वसहचारि झानमुत्तरसूत्रेण च चारित्रसहचारिज्ञानं सूत्रकारेणोपवर्णितसद-सेयम् ॥६॥

अय साघोरपररात्रे स्वाध्यायप्रतिष्ठापननिष्ठापने प्रतिक्रमणविधानं रात्रियोगनिष्ठापनं च यथाक्रम-सवस्यकर्तव्यतयोपदिस्रति—

क्लमं नियस्य कणयोगनिव्रया लातं निशीये घटिकाद्वयाविके । स्वाध्यायसत्यस्य निशाद्विनाडिका-शेषे प्रतिक्रम्य च योगमृत्सुजेत ॥७॥

क्लर्म-कारीरग्लानिम् । नियम्य-निवर्त्यं । स्थापयोगनिद्रया-योगः शुद्धचिद्रूपे यथाशक्ति चिन्तानिरोधः । योगो निद्रेष इन्द्रियात्ममनोमरुत्पुस्मावस्थारूपत्वात् । योगश्चनासौ निद्रा च योगनिद्रा । क्षणोऽत्र कास्काल्यस्यम् । तच्चोत्कर्षतो चटिकाचतुष्ट्यमस्याच्याययोग्यम् । क्षणमानिनी योगनिद्रा तप्योगनिद्रा तथा ।

यदाहु:--

'यमनियमनितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा परिणमितसमाधिः सर्वेसत्त्वानुकम्पो । विहितहितमितासीः क्लेशजालं समूलं

वहति निहितनिद्रो निश्चिताध्यात्मसारः ॥' [ आत्मानु., क्लो. २२५ ]

बुद्धिमानोंके चित्तमें महत्त्व प्रकट करना मैत्रीद्योत है। ये सब सम्यग्ह्यानके फळ है। ऐसा सम्यग्ह्यान जिनशासनमें ही मिळता है। जिन अर्थात् वीतराग सर्वेड्रके द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तात्मक मत्रमें उसीको विद्यान कहते हैं जिसकी परिणित उक्त पाँच रूपमें होती है। मूळाचारमें कहा है—'जिससे तत्त्वका—वस्तुकी यथार्थताका जानना होता है, जिससे मनका अपार रोका जाता है अर्थात् मनको अपने वशमें किया जाता है और जिससे आत्माको वीतराग वनाया जाता है वही ज्ञान जिनशासनमें प्रमाण है। जिसके द्वारा जीव राग, काम, क्रोध आदिसे विग्रुख होता है, जिससे अपने कल्याणमें छगता है और जिससे मैत्री भावसे प्रमावित होता है वही ज्ञान जिनशासनमें प्रमाण है।।हा।

आगे कहते हैं कि सामुको रात्रिके पिछछे भागमें स्वाध्यायकी स्थापना, फिर समाप्ति, फिर प्रतिक्रमण और अन्तमें रात्रियोगका निष्ठापन ये कार्य क्रमातुसार अवस्य करना चाहिए—

थोड़े समयकी योगनिद्रासे झारीरिक थकानको दूर करके अर्धरात्रिके वाद दो घड़ी बीतनेपर प्रारम्स की गयी स्वाध्यायको जब रात्रिके बीतनेमें दो घड़ी बाकी हों तो समाप्त करके प्रतिक्रमण करे, और इसके बाद रात्रियोगको पूर्ण कर दे ॥॥।

विशेषार्थं —साधु प्रतिदिन रात्रिमें रात्रियोगको घारण करते हैं। और प्रातः होनेपर उसे समाप्त कर देते हैं। पं० आज्ञाघरजीने अपनी टीकामें योगका अर्थ शुद्धोपयोग किया है। अर्थात् रात्रिमें उपयोगकी शुद्धताके छिए साधु रात्रियोग घारण करते हैं। उस रात्रियोगों वे अधिकसे अधिक चार घड़ी सोते हैं जो स्वाच्यायके योग्य नहीं हैं। अर्थात् अधरात्रि होने-से पहलेकी दो घड़ी और अर्धरात्रि होने-से पहलेकी दो घड़ी और अर्धरात्रि होने-हे वादकी दो घड़ी इन चार घटिकाओं साधु निद्वा लेकर अपनी थकान दूर करते हैं। उनकी इस निद्वाको योगनिद्वा कहा है। योग कहते हैं शुद्ध चिद्रूपमें यथाशक्ति चिन्ताके निरोवको। निद्वा मी योगके तुल्य है क्योंकि निद्वामें

#### अपि च--

| -111                                                               |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 'स्वाघ्यायाद् ध्यानमध्यास्तां घ्यानात् स्वाध्यायमामनेन् ।          |    |
| ध्यानस्वाध्यायसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥' [ वस्तानु , स्त्रो. ] |    |
| ग्तदेव च स्वयमप्यान्वास्यं विद्वयङ्कपहाकाय्ये, यथा                 | Į. |
| 'परमसमयसाराम्याससानन्दसर्पत्                                       |    |
| सहजमहसि सायं स्वे स्वयं स्वं विदित्वा ।                            |    |
| पुनरुदयदिवद्यावैभवाः प्राणचार-                                     | •  |
| स्फुरदरुणविर्मूता योगिनो यं स्तुवन्ति ॥'                           |    |
| लातं—गृहीतम् । निशीथे—अर्घरात्रे ॥७॥                               |    |
| वय परमागमन्यास्यानाद्युपयोगस्य लोकोत्तरं भाहात्म्यमुपवर्णयति—      | 7  |
| सेव-संज्वर-संमोह-विक्षेपाः केन चेतसः।                              |    |
| क्षिप्येरन् मङ्घु नेनो चेन्नोपयुन्येत गी: सुघा ॥८॥                 |    |
| सज्बरः—संतायः । वाह्या बप्याहः—                                    | ** |
| 'क्लान्तमपोज्झति खेदं तप्तं निर्वाति वुघ्यते मूद्रम् ।             |    |
| स्थिरतामेति व्याकुलमुपयुक्तसुमापितं चेतः ॥ [ 💮 ] ॥८॥               | 14 |
| <b>अय</b> प्रतिक्रमणमाहारम्यमनुसंबत्ते—                            | 14 |

इन्डिय, आत्मा, मन और इसास स्वयं अवस्था रूप हो जाते हैं। निद्राका यहाँ एका पृण्य हुँ—'इन्द्रियात्ममनोमस्ता स्कमानस्था स्वापः'। हायनसे उठते ही माधु र ग्राप्याय सं रूप जाते हैं और जब दो घड़ी रात बाकी रहती हैं तो स्वाच्याय समाप्त करके पिये टांप्यंश विश्वित विद्याय समाप्त करके हिं। आचार्य ग्रुप्यादने दर्पण पणन करते हैं। अस्ति वाद रात्रियोग समाप्त करते हैं। आचार्य ग्रुप्यादने दर्पण पणन करते हुए छिला हैं—जो यम और नियममे तत्तर रहते हैं, जिन्हों प्राप्त याग विषयोंसे निष्टत्त हो चुकी हैं, जो निरुचछ ध्यानमे निम्नन रहते हैं, सब प्राण्यायोग प्राप्त रूप माप्त विद्या है, आगममें विहित हित और मित्र भोजन करते हैं. अतप्त विद्याने निष्टाणे द्राप्त प्राप्त हैं, आगममें विहित हित और मित्र भोजन करते हैं. अतप्त विद्या है, ऐसे द्रुप्ति कर्य समुहको जहमूछ सहित नष्ट कर देते हैं—

पूर्व रामसेनजीने भी कहा है—मुनिको ग्वाध्यायसे प्रानरा अध्यान गरता पारित और ध्यानसे स्वाध्यायको चरितार्थ करना चाहिए। ध्यान और ग्वाध्यायको चरितार्थ करना चाहिए। ध्यान और ग्वाध्यायको पर प्रान्थ करना चाहिए। ध्यान और ग्वाध्यायको पर प्रान्थ कर प्राप्त करने प्राप्त कर प्राप्त कर है। अधि कर नेति सहयोगसे मुद्ध आरमाकी प्राप्ति होती है।।।।

आगे परमागमके व्याख्यान आदिमें दरवांग त्यानेता छनीतित नाट.णन

यदि जिस भगवास्की वाणीहर्षा अमृतका पान स्टार न दिया उद्योगी विस्तान है? सन्ताप, अतान और ज्याहरूता कॅसे दूर हो सकते हैं है वर्षात इसरे प्रमुख्य न स्टार साम्बद्धाध्याय हो है ॥८॥

आगे प्रतिक्रमणका माहात्स्य पतन्त्रते हैं-

<sup>ी.</sup> जिल्ह्या यो-मा, बु, घ.।

:3

Ę

9

12

१५

### दुनिवार-प्रमादारि-प्रयुक्ता दोषवाहिनी । प्रतिक्रमणदिव्यास्त्रप्रयोगादाशु नश्यति ॥९॥

उक्तं च---

'जीवे प्रमादजनिताः प्रचुराः प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्ररूपं प्रयान्ति । तस्मात्तदर्थमम्लं मुनिवोधनार्थं वस्ये विचित्रभवकर्मविशोधनार्थंम् ॥' [

] 11811

वध प्रमादस्य महिमानमुदाहरणद्वारेण स्पष्टयति-

त्र्यहादवैयाकरणः किलेकाहादकार्मुकी ।

क्षणादयोगी भवति स्वभ्यासोऽपि प्रमादतः ॥१०॥ :

किल-लोके होवं यूयते । अकार्मुंकी-अधानुष्कः १११०॥

अय प्रतिक्रमणाया रात्रियोग-प्रतिष्ठापन-निष्ठापनयोध्य प्रयोगविषिमिमवत्ते---

भक्त्या सिद्ध-प्रतिकान्तिवीरिवृद्धावशाहंताम् ।

प्रतिकामेन्मलं योगं योगिभक्त्या भूजेत् त्यजेत् ॥११॥

द्विद्वादशाहेंतः—चतुर्विशिवितीर्थंकराः । योगं—अब राजावत्र वसत्यां स्थातन्यमिति नियमविशेषम् । भजेत्—प्रतिष्ठापयेत् । त्यजेत्—निष्ठापयेत् ।

रक्तं च-

दुर्निवार प्रमादरूपी शत्रुसे प्रेरित अतीचारोंकी सेना प्रतिक्रमणरूपी दिन्य असके प्रयोगसे शीव्र नष्ट हो जाती है ॥९॥

विशेषार्थ — अच्छे कार्यों में उत्साह न होनेको प्रमाद कहते हैं। यह प्रमाद शत्रुके समान है क्योंकि जीवके स्वार्थ उसके कल्याणके घातक है। जब यह प्रमाद दुनिवार हो जाता है, उसे तूर करना शक्य नहीं रहता तब इसीकी प्रेरणासे जतादिमें दोपोंकी बाद आ जाती है— अवीचारोंकी सेना एकत्र हो जाती है। उसका संहार जिनदेवके द्वारा अपित प्रतिक्रमण रूपी अखसे ही हो सकता है। प्रतिक्रमण कहते ही है— उने हुए दोपोंके दूर करनेको। कहा है— 'क्योंकि जीवमें प्रमादसे उत्यन्न हुए बहुतसे उत्कृष्ट दोष प्रतिक्रमणसे नष्ट हो जाते हैं। इसिट्ट ग्रुनियोंके वोघके लिए और वाना प्रकारके सांसारिक कर्मोंकी शुद्धिके लिए प्रतिक्रमण कहा है।।९॥

आगे उदाहरणके द्वारा प्रमादकी महिसा वर्तळाते हैं-

छोक्रमें ऐसी कहावत है कि प्रमाद करनेसे व्याकरणशास्त्रमें अच्छा अध्यास करने-बाहा भी वैयाकरण तीन दिनमें अवैयाकरण हो जाता है अर्थात् केवल तीन दिन व्याकरण-का अध्यास न करे तो सब भूल जाता है। एक दिनके अध्यास न करनेसे धनुष चलानेमें निपुण धनुषीरी नहीं रहता, और योगका अच्छा अध्यासी योगी यदि प्रमाद करे तो एक ही क्षणमें योगीसे अयोगी हो जाता है।।१०॥

आने प्रतिक्रमण और रात्रियोगके स्थापन और समाप्तिकी विधि वतलाते है-

सिद्धमक्ति, प्रतिक्रमणमक्ति, वीरमक्ति और चौवीस तीर्थं करमक्तिके द्वारा अतीचारकी विशुद्धि करनी चाहिए। और 'मैं आज रात्रिमें इस वसिकामें ठह्रूँगा' इस रात्रियोगको योगिमक्तिपूर्वक ही स्थापित करना चाहिए और योगिमक्तिपूर्वक ही समाप्त करना चाहिए॥११॥

| 'सिद्धनिषेधिकावीर-जिनमिकप्रतिकमे ।                                  |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| योगिभिक्तः पुनः कार्या योगग्रहणमोक्षयोः ॥' [ं ] ॥११॥                |    |
| बद साधून् प्रामातिकदेवदन्दनां प्रति प्रोत्साहयन्नाह—                | ş  |
| योगिष्यानैकगम्यः परमविसददुग्विञ्वरूपः स तच्च                        |    |
| स्वान्तस्थेम्नैव साध्यं तदमलमतयस्तरपथव्यानबीजम् ।                   |    |
| चित्तस्यैयं विधात् तदनविष्युणग्रामगाडानुरागं                        | Ę  |
| तत्यूजाकर्मं कर्मंच्छिदुरमिति यथासूत्रमासूत्रयन्तु ॥१२॥             |    |
| सः—परमागमप्रसिद्धः । तद्यथा—                                        |    |
| 'केवलणाणिववायरिकरणकलावप्पणासियण्णाणो ।                              | ٩  |
| णवकेवललखुग्गम सुजिणयगरमप्यववएसौ ॥                                   |    |
| बसहायणाणदंसणसहिओ इदि केवली हु जीगेण ।                               |    |
| जुत्तो त्ति सजोगिजिणो बणाइणिहणारिसे उत्तो ॥' [ गो. जी., गा. ६३–६४ ] | 15 |

विशेषार्थं —प्रतिक्रमण सिद्धयिक आदि चार मक्तिपाठ पूर्वक किया जाता है और रात्रियोगधारण करते समय योगिमक्ति की जाती है। और समाप्ति मी योगिमक्तिपूर्वक की जाती है।।११॥

आगे साधुओंको प्रातःकाछीन देववन्दनाके लिए बत्साहित करते हैं-

'जिसके अत्यन्त स्पष्ट केवळ्डानमें छोक और अछोकके परार्थ प्रतिविन्वित होते हैं, वह परमात्मा योगियोंके पक्षमात्र ध्यानके द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और योगियोंका वह ध्यान चित्तकी स्थिरता के द्वारा ही साधा जा सकता है। इसिए निर्मेछ बुद्धिवाले साधुजन परमात्मपवकी प्राप्तिके चपायभूत धर्मध्यान और अुक्छज्यानके बीजरूप चित्तकी स्थिरताको करनेके लिए जिनेन्द्रके अनन्त गुणोंके समूहमें दृढ़ मफिको लिये हुए आगमके अनुसार चस पूजा कर्मको इसिल्य कर क्योंकि वह मन-वचन-कायकी क्रियाका निरोधक होनेसे ज्ञाना-वरण आदि कर्मोंका भी एकदेशसे लेवक होता है।'

विशेषार्थं — जिनेन्द्र मगवान्की वन्दनाको या विनयको ही पूजा कहते हैं। साधुगण भावपूजा ही करते हैं। मावपूजाका छक्षण इसे प्रकार है—'समस्त आत्माओंमें पाये जानेवाले विशुद्ध जैन गुणोंका जिनेन्द्रदेवके गुणोंको अत्यन्त श्रद्धा और अकिपूर्वक चिन्तन

करनेको मावपूजा कहते हैं ।।१२॥

इस मावपूजाके द्वारा परमात्माके गुणोंका अधिपूर्वक चिन्तन करनेसे मन-वचन-कायकी क्रियाका निरोध होनेके साथ चित्त स्थिर होता है और चित्तके स्थिर होनेसे ही साधु इस धर्मच्यान और शुक्छच्यानको करनेमें समर्थ होता है जिस एकःविवर्क अवीचार शुक्छच्यानके द्वारा परमात्माका च्यान करते हुए स्वयं परमात्मा वन जाता है। इस परमात्माका स्वरूप इस प्रकार कहा है—'केवछज्ञानरूपी सूर्यकी किरणोंके समूहसे जिनका अज्ञानभाव पूरी वरह नष्ट हो गया है, और नौ केवछछिनवांके प्रकट होनेसे जिन्हें 'परमात्मा' नाम प्राप्त हो गया है। उनका झान और दर्शन आस्माके सिवाय इन्द्रिय आहि किसी भी अन्यकी

 <sup>&#</sup>x27;व्यापकाचा विशुद्धानां जैनानामनुरागतः ।
गुणाना यवनुष्यानं मानपुजयमुक्यते ॥'[

ş

Ę

१५

तच्च-योगिष्यानम् । स्वान्तस्येम्मा--मनःस्यैगेण । ययोह---'ध्यानस्य च पुनर्मृख्यो हेतुरेतच्चतुष्टयस् । गुरूपदेशः श्रद्धानं सदास्यासः स्थिरं मनः ॥' [ तत्वानु. क्लो. २१८ ]

सपि च--

'यद्विद्धमानं भुवनान्तराले वर्तुं न शक्यं मनुजामरेन्द्रैः ।

तन्मानसं यो विद्याति वस्यं ध्यानं स घीरो विद्याति वस्यम् ॥' [

1

तत्पथः--परमारमप्राप्त्युपायमूतम् । तत्पूजाकर्मं--जिनेन्द्रवन्दनाम् । कर्मछिदुरं--कर्मणां ज्ञाना-वरणायीनां मनोवानकायक्रियाणां वा छिदुरं छेदनशीक्रमेक्देखेन तदपनेतृत्वात् । आसुत्रयन्तु रचयन्तु ॥१२॥

अय त्रैकालिकदेववन्दनायाः प्रयोगविधिमाह---

त्रिसंध्यं बन्दने युञ्ज्या<del>ज्ये</del>त्यपञ्चगुरुस्तुती । प्रियमिक्तं बृहद्मिक्तब्दन्ते दोषविद्युद्धये ॥१३॥

१२ त्रिसन्ध्यमित्यावि । यस्पुनर्वृद्धपरम्परा व्यवहारोपक्रम्मात् सिद्धचैत्यपञ्चगुरुशान्तिमक्तिभर्ययावसरं भगवन्तं वन्दमाना सुविहिताचारा अपि दृश्यम्ते तत्केवरुं भक्तिपिशाचीदुर्जीकतिमव मन्यामहे सूत्रातिवर्तनात् । सूत्रे हि पूत्रासिवेकमञ्जल एव तच्चतुष्टयमिष्टम् । तथा चौक्तम्—

'नैत्यपञ्चगुरुस्तुत्या नित्या सन्ध्यासु वन्दमा । सिद्धमक्त्यादिशान्त्यन्ता पूजाभिषेकमञ्जले ॥' [

सहायतासे रहित है इसिंखए वे केवली कहे जाते हैं और योगसे युक्त होनेसे सयोगी कहे जाते हैं। इस तरह अनाविनिधन आगममें उन्हें सयोगिजिन कहा है।'

साधुगण इन्हीं परसात्माके अनन्त झानादि गुणोंकी सक्तिपूर्वंक प्रातःकाल वन्दना करते हैं। इस वन्दनाके द्वारा वे अपने मनन्वचन-कायको स्थिर करके अपने चित्तको व्यान-के योग्य बनाते हैं और फिर ध्यानके द्वारा स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। अतः साधुओंको भी नित्य देववन्दना—भावपृज्ञा अवस्य करनी चाहिए। द्रव्यपृज्ञामें आरम्भ होता है वह धनके लिए निषिद्ध है। उनका तो मुख्य कार्य स्वाध्याय और ध्यान ही है। स्वाध्यायसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है और झानकी स्थिरताका ही नाम ध्याने है। तथा ध्यानकी स्थिरताको ही समाधि कहते है। यही समाधि साधुकी साधनाका लक्ष्य होती है। इसी समाधिसे उसे वह सब प्राप्त हो सकता है जो वह ग्राप्त करना चाहता है।।१२॥

त्रेकालिक देव बन्द्नाकी विधि कहते हैं-

देववन्दना करते हुए साधुको तीनों सन्ध्याश्रोंमें चैत्यवन्दना और पंचगुरुवन्दना करनी चाहिए। और वन्दनासम्बन्धी दोबोंकी या रागादि दोबोंकी विश्रद्धिके लिए वन्दनाके अन्तमें बृहत् मक्तियोंमें से समाधिमन्ति करनी चाहिए॥१३॥

विशेपार्थ-पं. आशाघरजीने अपनी टीकोमें लिखा है कि आचारशासके अनुसार आचारका पालन करनेवाला सुविहिताचारी सुनि भी बृद्धपरम्पराके व्यवहारमें पाया जानेसे मगवानकी वन्दना करते समय सिद्धमक्ति, चैत्यमक्ति, पंचगुरुमक्ति और शान्तिमक्ति-पूर्वक वन्दना करते हुए देखे जाते हैं इसे हम मिन्तक्षी पिशाचीका दुर्विलास ही मानते हैं

 <sup>&#</sup>x27;ज्ञानमेव स्थिरीभूतं व्यानमित्युच्यते बुवैः।' 'व्यानमेव स्थिरीभृतं समाविरिति कव्यते।' [

अपि च--

जिणदेववंदणाए चेदियमत्तीय पंचगुरुमत्ती।

सद्या---

अहिसेयबंदणा सिद्धचेदिय पंचगुरु संति मत्तीहिं। प्रियमित—समाधि माँकः। दोषाः—बन्दनातिचारा रागावयो वा।

क्रनाधिक्यविशुद्धधर्यं सर्वत्र प्रियमितकाः ॥१३॥ अय क्रतिकर्मणः वहविषत्वमानध्ये---

> स्वाधीनता परीतिस्त्रयी निषद्या त्रिवारमावर्ताः । द्वावश चत्यारि शिरांस्थेवं कृतिकर्म षोढेष्टम् ॥१४॥

परोतिस्त्रयो-मृदक्षिणास्तिसः इत्यर्षः। त्रयी निषद्या-मानृत्याः त्रीण्युपवेशनानि क्रियाविशापन-वैत्यमन्तिपञ्चगुरुभन्त्यनन्तरालोषनानिषयाणि । त्रिवारं-प्रैत्यपञ्चगुरुसमाधिमन्तिषु त्रिःकायोत्सर्गविषानात्। श्चिरासि-मूर्षावनत्तयो वन्दना प्रधानमूषा वा अहित्यिखसाधुषर्गाः। उनर्दं व सिद्धान्तसूत्रे-

'आदाहिणं पदाहिणं तिक्खुत्तं तिकणदं चढुस्सिरं। बारसावत्तं चेदि॥' [ पर्खण्डा. पू. १३, पू. ८८ ] ॥१४॥

१५

Ę

٩

क्योंकि इससे आगमकी मर्योदाका अतिक्रमण होता है। आगममें पूजा और अभिषेक्रमंगरुके समय ही ये चारों भिक्तियाँ कही हैं—'जो तीनों सन्ध्याओंमें नित्य देववन्दना की जाती है वह चैत्यमित और पंचगुरुभितपूर्वक की जाती है। किन्तु पूजा और अभिषेक्रमंगरुमें सिद्धभितसे हेकर शान्तिभित्तर पर्यन्त चार भित्तयों की जाती हैं।' और भी कहा है—'जिनदेवकी वन्दनामें चैत्यभित्त और पंचगुरुभित्त की जाती है। तथा अभिषेक वन्दना, सिद्धभित, चैत्यभित, पंचगुरुभित और शान्तिभित्तपूर्वक होती है।'

इससे प्रकट होता है कि पं. आशायरजीके समयमें शास्त्रातुकूळ आचारका पाळन करनेवाळे पेसे भी मुनि थे जो देवबन्दनामें चार मिक्तयों करते थे। इसे पं. आशायरजीने मिक्तियों करते थे। इसे पं. आशायरजीने मिक्तियों पिशाचीका दुर्विछास कहा है। आजके कुछ मुनियोंमें तो ये दुर्विछास और भी वद गया है, वे प्रतिदिन पंचामृतामिषेक कराते हैं। अपर जो प्जा अभिषेकमें चार मिक्ति कही हैं वे आवकोंकी दृष्टिसे कही है। आवकोंका छितकमें मुनियोंसे सर्वथा भिन्न नहीं था। चारित्रसीरमें कहा है—ऊपर जो किया कही हैं वन्हें यथायोग्य जयन्य, मध्यम और चल्कृष्ट आवकोंको और मुनियोंको करनी चाहिए। शास्त्रचिद्दित छतिकमें स्थागियोंमें भी विस्मृत हो चुका है। प्जाके अन्तमें विसर्जनके नामसे जो शान्तिपाठ पढ़ा जाता है यह शान्ति-मिक्त ही है।। शुआके अन्तमें विसर्जनके नामसे जो शान्तिपाठ पढ़ा जाता है यह शान्ति-मिक्त ही है।। शुआ

श्वतिकर्मके छह सेद कहते है-

पूर्वाचारोंने छद्द प्रकारका कृतिकर्म माना है—स्वाधीनता, परीति—प्रदक्षिणा तीन, तीन निषद्या, वारह आवर्ष, और चार शिरोनति ॥१४॥

विशेषार्थ - चन्दना करनेवाला स्वाधीन होना चाहिए। वन्दनामें तीन प्रदक्षिणा तथा तीन निषदा अर्थात् नैठना तीन बार होता है। क्रिया विज्ञापनके अनन्तर, चैत्यमक्तिके

१. 'एवमुक्ता. क्रिया यथायोग्यं जवन्यमध्यमोत्तमश्रावकः संग्रीहच करणीयाः ।'

₹

Ę

٩

88

क्षय जिनचैत्यवन्दनायाः प्रचुरपुष्यास्रवणपूर्वपृष्योदयस्प्रारीकरणप्राक्तनपापविपाकापकर्षणापूर्वपातक-संवरणञ्काणा फलचतुष्ठयी प्रतिपाच सर्वदा तत्र त्रिसन्ध्यं मुमुसुवर्गमुचमयसाह—

बृष्ट्वाहंश्वतिमां तदाकृतिमरं स्मृत्वा स्मरस्तद्गुणान् रागोच्छेदपुरःसरानितरसात् पुष्यं चिनोत्युच्चकैः । तत्पाकं प्रययस्यकं क्रसयते पाकाव् क्यद्वचाश्रवत्

तज्जैत्यान्यखिलानि कल्मबमुषां नित्यं त्रिशुद्धचा स्तुयात् ॥१५॥

'वपुरेव तवाचष्टे भगवम् वीतरागतास् । न हि कोटरसंस्थेऽनौ तरुभविति शाद्वलः ॥' [

अद्यमित्यादि-पापपाकमल्पीकरोतीत्वर्यः । कणद्वचास्रवत्-पापं संवृणोतीत्वर्यः । करमषमुषां
जातिचतुष्टयक्षसण स्वपापमपहृतवताम् बम्बारमञ्चलनाना वा बुष्कृतवपहरताम् ॥१५॥

अनन्तर और पंच गुरु मिक्कि अनन्तर आलोचना करते समय वैठना होता है। क्योंकि वैत्यमिक पंचगुरुमिक और समाधिमिक्में तीन कायोत्सर्ग किये जाते हैं। तथा एक छति-कर्ममें बारह आवर्त और चार शिरोनति होती है। इनके सम्बन्धमें पहळे लिख आये हैं॥१४॥

आगे जिनवैत्यवन्त्नाके चार फड बतछाकर उसमें सर्वदा तीनों सन्ध्याओंको प्रवृत्त

होनेका मुमुक्ष् वर्गसे आग्रह करते हैं-

अर्ह न्तर्की प्रतिमाकों देखकर तत्काल अर्ह न्तर्की अरीराकृतिका स्मरण होता है। इसके साथ ही मिक्के उद्रेक्से अर्ह न्त सगवान्के वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता आदि गुणोंका स्मरण होता है। उनके स्मरणसे सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियोंका बहुतायतसे बन्ध होता है, जो पुण्य प्रकृतियों उद्यमें आनेवाली हैं उनमें अनुमागकी हृद्धि होती है, वंचे हुए पापकर्मोंमें स्थित अनुमागकी हानि होती है। नवीन पापबन्ध ककता है। अतः जिन्होंने अपने चार घातिकर्म क्पी पापको दूर कर दिया है और जो वन्दना करनेवाले सन्य जीवोंके मी पापको दूर करते हैं उन-उन अर्ह न्तोंकी क्रित्रम अक्तिम प्रतिमाओंकी मन, वचन, कायकी शृद्धिपूर्वक नित्यवन्दना करनी चाहिए॥१५॥

विशेषार्थ — जो चार पातिकर्मों ना छ करके अनन्तदर्शन, अनन्तव मुल और अनन्तवार्ग कर अनन्त चतुष्टयसे सिहत होते हैं उन्हें अहँन्त कहते हैं। अहँन्तकी प्रतिमाको देखते ही सबसे प्रथम साधात अहँन्तके शरीरका और फिर उनके आतिमक गुणों का स्मरण आता है और दर्शकका मन आनन्दसे गद्गद और शरीर रोमांचित होता है। उसके मनकी ऐसी गुणानुराग दशा होनेसे चार कार्य उसकी अन्तरात्मामें होते हैं — प्रथम उसके साविशय पुण्यका बन्ध होता है, उदयमें आनेवाछे पापके फलमें कमी होती है और पुण्यमें दृढि होती है, तथा नवीन पापकर्मोंका आसव नहीं होता। ऐसा होनेसे ही वन्दना करनेवालके कहोंमें कमी होती है, सांसारिक सुखमें दृढि होती है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसे ही अझानी कहते हैं कि मगवान्ते हमें यह दिया। किन्तु यदि बन्दना करनेवाला मावपूर्वक वन्दना नहीं करता तो उक्त चारों कार्य न होनेसे उसके मनोरथ सफल नहीं होते।

| क्षथ स्वाधीनतेत्यस्यार्थं व्यतिरेकमुखेन समर्थयते                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| नित्यं नारकवद्दीनः परावीनस्तवेष न ।                                                                    |    |
| क्रमते लौकिकेऽप्यर्थे किमङ्गास्मिन्नलौकिके ॥१६॥                                                        | ą  |
| नित्यमित्यादि । उक्तं च'को नरकः परवशता ।' इति । क्रमतेअप्रतिहतं प्रवर्तते उत्सहते वा ।                 |    |
| छौकिकेछोकविदिते स्नानभोजनादौ ।                                                                         |    |
| यस्कोके                                                                                                | Ę  |
| 'परार्थानुष्ठाने व्रुथयति नृपं स्वार्थपरता                                                             | ,  |
| परित्यक्तस्वार्थो नियतमयेथार्थः क्षितिपतिः ।                                                           |    |
| परार्थंश्चेत् स्वार्थादिभिमततरो हन्त परवान्                                                            | ę  |
| परायत्तः प्रोतेः कथमिव रसं वेत्ति पुरुषः ॥ <sup>5</sup> [ 1                                            | •  |
| अङ्ग-पुनः । अस्मिन्-प्रकृते वर्वशाराभने ॥१६॥                                                           |    |
| अयं चतुर्देशियः पद्यदेवेवन्दनादिक्रियाणा प्रयोगानुपूर्वीमुपदेष्ट्कामः प्रथमं सावद् ग्युस्सर्गन्तिक्रम- | 85 |
| प्रकाशनाय पञ्चरलोकीसाचच्टे                                                                             | •  |
| श्रुतवृष्टचारमनि स्तुत्यं पदयन् शत्या जिनास्रयम् ।                                                     |    |
| कुतज्ञक्याविशुद्धिस्तं प्रविक्य निसही गिरा ॥१७॥                                                        | १५ |
| श्रुतदृष्ट्या-परमागमबङ्गुषा । आस्मिनि-विश्वकपे स्वविद्रूपे । स्तुरयं-मावरूपमर्श्वादि ।'१७॥             | •  |
| चैत्याकोकोश्चवानन्दगळद्वाष्पस्त्रिरानतः ।                                                              |    |
| परीत्य दर्शनस्तोत्रं वन्दनामुद्रया पठन् ॥१८॥                                                           | 28 |
|                                                                                                        |    |

तब अज्ञानी भगवान्को दोष देता है, अपनेको नहीं देखता। भगवान् तो वीतरागी हैं। वे न किसीको कुछ देते हैं न छेते हैं। न वे स्तुतिसे प्रसन्त होते हैं और न निन्दासे नाराज। स्वामी समन्तमद्रने कही है—हि नाथ! आप वीतराग हैं अतः आपको अपनी पूजासे प्रयोजन नहीं है। और वीतद्रेष हैं इसिछए निन्दासे प्रयोजन नहीं है। फिर भी आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको पापकी कािक्सासे बचावे इसी छिए आपकी चन्दना करते हैं।।१५॥

फुतिकर्मके प्रथम अंग स्वाधीनताका व्यतिरेक मुखसे समर्थन करते हैं-

पराधीन मनुष्य नारकीके समान सदा दीन रहता है। इसलिए वह लौकिक खान-पान आदि कार्योंको करनेमें भी वे-रोक प्रवृत्त नहीं होता, तब सर्वक्षकी आराधना जैसे खलौकिक कार्योंकी तो वात ही क्या है ? ॥१६॥

आगे प्रन्यकार चौदह रुठोकोंके द्वारा देवचन्दना आदि कियाओंको करनेका क्रम घतछाना चाहते है। अतः पहछे पाँच रुठोकोंके द्वारा ब्युत्सर्ग पर्यन्त क्रियाओंका क्रम बतछाते हैं---

आगमरूपी चक्षुसे अपने आत्मामें मानरूप अर्हन्त आदिका दर्शन करते हुए जिना-रूपको जावे । वहाँ जाकर द्रन्य क्षेत्र काल मावकी शुद्धिपूर्वक निःसही शन्दका उच्चारण करते हुए प्रवेश करे । जिनविन्नके दर्शनसे उत्पन्न हुए आनुन्दसे हर्षके आँसू वहाते हुए

 <sup>&#</sup>x27;न पूजयाऽर्थस्त्विय वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे ।
 तथापि तव पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेस्य. ॥'—स्वयंसू. स्तोत्र-, ५७ श्लो,

ş

१५

१८

कृत्वेर्यापयसंगुद्धिमालोच्यानस्रकाङ्ग्रदोः । नत्वाऽऽथित्य गुरोः कृत्यं पर्यञ्करयोग्रमङ्गलम् ॥१९॥ चक्तवाऽऽत्तसाम्यो विज्ञाप्य क्रियागुत्याय विग्रहम् । प्रह्मीकृत्य त्रिश्रमेकशिरोविनतिपूर्वकम् ॥२०॥

दर्शनस्तीत्रं—दर्शने मगवदवलोकनिषये दर्शनाय वा सम्यक्तवाय दर्शनवद्वा सामान्यविषयत्वात्। दर्शनद्वां 'दृष्टं जिनेन्द्रमवर्गं' इत्यादि सामान्यस्तवनजातम् ॥१८॥ ईर्यापथसंशुद्धि—ऐर्यापिक-दोषविशुद्धिम्। 'पृडिवकमामि' इत्यादिदण्डकेन कृत्वा। आलोच्य—'इच्छामि' इत्यादिदण्डकेन निन्दागृही-रूपामालोचनां कृत्वा। आनम्प्रकाङ्गिद्धीः—समन्तात् साधुत्वेन नमन्मस्तकपादहस्तम् क्रियाविशेवणं चैतत्। अअलित्य गुरोः कृत्यस्—गुरोधंर्माचार्यस्य सद्दृद्दे देवस्याप्यमे देववन्दना प्रतिक्रमणादिकं वा कृत्यमाश्रित्य

'नमोऽस्तु देवबन्दना करिष्यामि' इत्यादिरूपेणाङ्गीकृत्य । अग्रमञ्जूलं-मुख्यमञ्जलं निनेन्द्रगुणस्तोत्रं 'सिढं सम्पूर्णसम्बार्थम्' इत्यादिरूपम् ॥१९॥ आत्तसाम्यः--'सम्माम सम्ब नीवाणं' इत्यादिसुत्रीन्नारणेन प्रतिपन्न-

१२ सामायिकः ॥२०॥

मुक्ताशुक्तयिङ्कतकरः पठित्वा साम्यदण्डकम् । कृत्वावतंत्रयिक्षरोनती भूयस्तनुं त्यजेत् ॥२१॥

भूय:---पुनः, साम्यदण्डकपाठान्तेऽपीत्यर्थः ॥२१॥ अय क्लोकद्वयेन व्युत्सर्गच्यानविधिमुपदिवाति---

जिनेन्द्रमुद्रया गाथां घ्यायेत् प्रीतिविकस्वरे ।
 द्वरयङ्क्षणे प्रवेदयान्तिनरुध्य सनसाऽनिस्त्रम् ॥२२॥
 पृथग् द्विद्वचेकगाथांशचिन्तान्ते रेखयेच्छनेः ।
 नवकृत्वः प्रयोक्तवं वहत्यहः सुबीमंहत् ॥२३॥

तीन बार नमस्कार करे और तीन प्रदक्षिणा करे। फिर वन्दना मुद्दा पूर्वक जिनदर्शन सम्बन्धी कोई स्तोत्र पढ़े। फिर 'पिंडकमामि' मैं प्रतिक्रमण करता हूँ इत्यादि दण्डकको पढ़कर ईयापथ मुद्धि करे अर्थात् मार्गमें चलनेसे जो जीवोंकी विराधना हुई है उसकी मुद्धि करे, फिर 'इच्छामि' इत्यादि दण्डक द्वारा निन्दा गर्छो कर आलोचना करे। फिर मस्तक, दोनों हाथ, दोनों पैर इन पॉच अंगोंको नम्र (करके गुकको नमस्कार करके उनके आगे अपने छत्यको स्वीकार करे कि भगवन्! मैं देववन्दना करता हूँ वा प्रतिक्रमण करता हूँ। यदि गुक दूर हों तो जिनदेवके आगे उक्क कार्य स्वीकार करना चाहिए। फिर पर्यकासनसे बैठकर जिनेन्द्रके गुणोंका स्तवन पढ़कर 'खम्मामि सन्य जीवाण' मैं सब जीवोंको खमा करता हूँ इत्यादि पढ़कर साम्यमाय धारण करना चाहिए। फिर वन्दना क्रियाका ज्ञापन करके खड़े होकर शरीरको नम्र करके दोनों हाथोंकी मुक्ताभुक्ति मुद्रा बनाकर तीन आवर्त और एक नमस्कार पूर्वक सामायिक दण्डक पढ़ना चाहिए। सामायिक दण्डक पाठ समाप्ति पर पुनः तीन आवर्त और एक नमस्कार (दोनों हाथ मुद्रापूर्वक मस्तकसे लगाकर) करना चाहिए। इसके बाद शरीरसे ममत्व त्याग कर कायोत्सर्ग करना चाहिए।।

भागे दो रुडोकोंके द्वारा कायोत्सर्गमें ध्यानकी विधि बतलाते हैं-

कायोत्सर्गमें आनन्दसे विकसनशील हृदयस्पी कमलमें मनके साथ प्राणवायुका प्रवेश कराकर और उसे वहाँ रोककर जिनमुद्राके द्वारा 'णमोअरहंताणे' इत्यादि गाथाका ध्यान करे। तथा गाथाके दो-दो और एक अंशका अलग-अलग चिन्तन करके अन्तमें

१५

मनसा । सहार्षे करणे वा तृतीया ॥२२॥ द्वीरयादि—गाषाया द्वावंधी 'णमो अरहंताणं णमोसिद्वाणमिंति । पुनर्द्वी 'णमो आयरियाणं, णमो उवच्छायाणं' इति । एकस्त्वंशो 'णमो छोए सन्वसाहूणं' इति ।
ययाह—

'शतै: शतै: मनोऽजसं वितन्द्रः सह वायुना ।
प्रविद्य हृदयास्मोजे कीणकायां नियन्त्रयेत् ॥
विकल्या न प्रसूयन्ते विवयाशा निवर्तते ।
अन्तःस्फुरित विज्ञानं तत्र चित्ते स्थिरीकृते ॥' [ ज्ञानाणंव २६।५०-५१ ]
'स्थिरीमवन्ति चेतांसि प्राणायामावर्णस्वनाम् ।
जगद्वृत्तं च निःशेषं प्रत्यक्षमिव जायते ॥' [ ज्ञानाणंव २६।५४ ]
'स्मरगरलमनोविचयं समस्तरोगक्षयं नपुः स्थैर्यम् ।
पवनप्रचारचतुरः करोति योगी न सन्देहः ॥' [ ]
अपि च—
'द्वोपक्षस्वभुवा दिट्टी अंतमुही सिवसस्य संछीणा ।

मणवयणुमेए सुन्ने तिह च जं फुरह तं ब्रह्म ॥ [ ] ॥२३॥

षायुको धीरे-धीरे बाहर निकाले । इस प्रकार अन्तर्दृष्टि संयमी नी बार प्राणायाम करके

बढ़े-से-बढ़े पापको सस्म कर देता है ॥२२-२३॥

मणपवणक्खविहूणा सहजानत्या स णायव्वा ॥ जस्य गया सा दिट्टी तत्य मणं तत्य संठिय पवणं।

विशेपार्थ-ध्यानकी सिद्धि और चित्तकी स्थिरताके छिए प्राणायाम प्रशंसनीय है। इसके तीन भेद है-पूरक, कुम्मक और रेचक । तालुके लिद्रसे बारह अंगुल तक इवास द्वारा बायुको खींचकर शरीरके भीतर पूरण करनेको पूरक कहते हैं। उस पूरक पवनको नामि-कमलमें स्थिर करके चढ़ेकी तरह मरनेको कुम्मक कहते हैं। और उस रोकी हुई वायको धीरे-धीरे बढ़े यत्नसे बाहर निकालनेको रेचक कहते हैं। पूरा णसोकार मन्त्र एक गाथा रूप है। इसके तीन अंश करके कायोत्सर्गके समय चिन्तन करना चाहिए। 'णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं के साथ प्राणवायुको अन्दर छेजाकर उसका चिन्तन करे और चिन्तनके अन्तमें वाय धीरे-धीरे बाहर निकाले। फिर 'णमो आइरियाणं' 'णमो खबब्झायाणं' के साथ प्राणवायुको अन्दर छेजाकर इदय कमलमें इनका चिन्तन करे और चिन्तनके अन्तमें धीरे-धीरे वायु बाहर निकाले। फिर 'णमो लोए सन्व साहूणं' के साथ प्राण वायु अन्दर हे जावे और चिन्तनके अन्तमें धीरे-धीरे बाहर निकाले। इस विधिसे २७ स्वासोच्छ्वासोंमें नौ वार नमस्कार मन्त्रका चिन्तन करनेसे पापका विश्वंस होता है। कहा मी है-'निरालसी ध्याताको घीरे-घीरे वायुके साथ मनको निरन्तर हृदय रूपी कमलकी कर्णिकामें प्रवेश कराकर रोकना चाहिए। वहाँ चित्त स्थिर होनेपर संकल्प-विकल्प उत्पन्न नहीं होते, विपयोंकी आज्ञा दूर होती है और अन्तरंगमें ज्ञानका स्फुरण होता है। जो प्राणायाम करते हैं उनके चित्त स्थिर हो जाते हैं और समस्त जगत्का वृत्तान्त प्रत्यक्ष जैसा दीखता है। जो योगी वायुके संचारमें चतुर होता है अर्थात् प्राणायाममें निपुण होता है वह कामरूपी विष पर

१. -णलए म. कु. च.।

ş

٩

अथाधक्तान् प्रत्युपाशु वाचिनकं पद्मनस्कारचपमनुज्ञाय तस्य मानसिकस्य च पुण्यप्रसूतावन्तर-ममिवत्ते—

> वाचाऽप्युपांकु व्युत्सर्गे कार्यो जप्यः स वाचिकः । पुण्यं घतगुणं चैतः सहस्रगुणमावहेत् ॥२४॥

वाचापि—अपिशन्दोऽसक्तान् प्रत्यनुत्रा बोतयति । उपांशु-मणाऽत्यो न म्हणोति, स्वसमक्षमेवेत्यर्थः । ६ जप्यः—सर्वेनसामपर्घ्यक्षी पञ्चनमस्कारचप इत्यर्थः । शतगुणं—दण्डकोच्चारणादेः समाधात् । यणाह—

'वचसा वा मनसा वा कार्यो जप्यः समाहितस्वान्तैः।

द्यातगुणमाचे पुष्यं सहस्रगुणितं द्वितीये तु ॥' [ सोम. स्पा., ६०२ वलो. ]

पुनरप्पाह---

'विधियज्ञाज्जपयक्षो विशिष्टो दशिभगुँगैः ।

खपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥' [ मनुस्मृति २।८५ ] ॥२४॥

१२ अय पञ्चनमस्कारमाहात्म्यं अद्धानोहीयनार्थंमनुबदति-

अपराजितमन्त्रो वे सर्वविघ्नविमाशनः । मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मतः ॥२५॥

१५ स्पष्टम् ॥२५॥

मनके द्वारा विजय प्राप्त करता है, उसके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, और शरीर स्थिर हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।।२२-२३॥

को उक्त प्रकारसे पंचनसस्कारमन्त्रका ध्यान करनेमें असमर्थ हैं उन्हें वाचिनिक जप करनेकी अनुहा देते हुए दोनोंसे होने वाळे पुण्यबन्धमें अन्तर बताते हैं---

जो साधु एक प्राणायाम करनेमें असमर्थ हैं वन्हें कायोत्सर्गमें दूसरा न सुन सके इस प्रकार वचनके द्वारा भी पंच नमस्कारमन्त्रका जप करना चाहिए। किन्तु व्ण्डक आदिके पाठसे जितने पुण्यका संचय होता है वसकी अपेक्षा यद्यपि बाचिक जापसे सौगुणा पुण्य होता है तथापि मानसिक जप करनेसे हजार गुणा पुण्य होता है।।२४।।

विशेषार्थं — आचार्यं सोमदेवने भी वाचिनक जपसे मानसिक जपका कई गुणा अधिक फळ कहा है। यथा—'स्थिरचित्तवाळोंको वचनसे या मनसे जप करना चाहिए। किन्तु पहळेमें सौगुणा पुण्य होता है तो दूसरेमें हजार गुणा पुण्य होता है।'

मनुमहाराजका भी यही मत है। यथा— 'विधियझसे जपयझ दसगुना विशिष्ट होता है। किन्तु जपयझ भी यदि चचनसे किया जाये तो सीगुना और मनसे किया जाये तो हजार गुना विशिष्ट माना गया है। १२४॥

आगे मुमुक्षुजनोंके श्रद्धानको बढानेके छिए पंचनयस्कार मन्त्रका माहात्म्य बत-छाते हैं-

यह पंचनसरकार मन्त्र स्पष्ट ही सब विष्नोंको नष्ट करनेवाला है और सब मंगलोंमें मुख्य मंगल माना है ॥१५॥

विशेषार्थ—संगल शब्दके दो अर्थ होते हैं:—'म' मलको जो गालन करता है—दूर करता है उसे मंगल कहते हैं। और संग अर्थात् मुख और उसके कारण पुण्यको जो लाता है उसे मंगल कहते हैं। ये दोनों अर्थ पंचनमस्कार सन्त्रमें घटित होते हैं। उससे पापका

-₿

## क्षयैकैकस्यापि परमेष्ठिनो विनयकर्मीण क्षेत्रोत्तर्रं महिमानमावेवर्यातः— नेष्टं विहन्तुं श्रुममावसम्मरसप्रकर्षः ग्रमुरन्तरायः । सत्कासचारेण गुणानुरागान्नुत्याविरिष्टार्यक्रवर्ह्तवावेः ॥२६॥

रसरिपाक. ॥२६॥

विनाश भी होता है और पुण्यका संचय भी होता है। कहा है—यह पंचनमस्कार सव पापोंको नाश करनेवाला है और सब मंगलोंमें मुख्य मंगल है।

इनेताम्बरीय छष्ठ नवकार फल्में इसे जैन शासनका सार और चौदह पूर्वोका चढार कहों है—जो जिनशासनका सार है और चौदह पूर्वोका चढार रूप है ऐसा नवकार मन्त्र जिसके मनमें है संसार चसका क्या कर सकता है शिर भी चसीमें कहीं है—यह काल अनादि है, जीव अनादि है, जिनधमें अनादि है। तमीसे वे सब इस नमस्कार मन्त्रको पढ़ते हैं। जो कोई भी कमें फल्से मुक्त होकर मोक्षको गये, जाते हैं और जायेगे, वे सब नमस्कार मन्त्रके प्रमावसे ही जानने चाहिए ॥२५॥

आगे एक-एक परमेप्रीकी भी विनय करनेका अलौकिक माहात्स्य वतलाते हैं— अन्तराय कर्मकी इष्टको बावनेकी शक्ति जब शुग परिणामोंके द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं तो वह बांछित बस्तुकी प्राप्तिमें विज्ञ डाल्डेमें असमर्थ हो जाता है। इसिल्य गुणोंमें अनुरागवश कर्ती अपनी इच्छानुसार अईन्त्व, सिद्ध आदिका जो स्ववन, नमस्कार आदिं करता है उससे इच्छित प्रयोजनकी सिद्धि होती है ॥१६॥

विशेषार्थ—जब अह न्त आहि स्तुतिसे प्रसन्न नहीं होते और निन्दासे नाराज नहीं होते तब उनके स्तवन आदि करनेसे मतुष्योंके इच्छित कार्य कैसे पूरे हो जाते हैं यह जिज्ञासा होना स्वामाविक है। उसीके समाधानके छिए कहते हैं कि मतुष्यके प्रयत्न करनेपर भी जो उसके मनोबांछित कार्य पूर्ण नहीं होते इसमें उस मतुष्यके हारा पूर्व में वाँचे गये अन्तराय कर्म का तीन्न अनुभागवन्य उकावट डाउता है। पंचपरमेष्ठीमे-से किसीके भी गुणोंमें अद्धा करके जो कर्ता स्तवनादि करता है उससे होनेवाछ शुम परिणामोंसे पूर्व इस अन्तराय कर्म के तीन्न अनुभागमें भन्दता आती है। उसके कारण अन्तराय कर्म की शिष्ठ होंगेसे कर्ताका मनोरय पूर्ण हो जाता है। नासमझ समझ छेते हैं कि मगवाचने हमारा मनोरय पूर्ण किया। यदि कर्ताका अन्तराय कर्म तीन्न हो और कर्ता विश्रुद्ध भावोंसे आराधना न करे तो कार्यमें सफळता नहीं मिळती। नासमझ इसका दोष भगवाचको हेते हैं और अपने, परिणामोंको नहीं देखते। अन्यकार कहते हैं कि अर्हन्त आदिका सत्वन, पूजन आदि उनके गुणोंमें अनुरागवश हो किया जाना चाहिए। तभी कार्यमें सफळता मिळती है। केयळ अपने मतळवसे स्तवन आदि करनेसे सच्चा छात्र नहीं होता।।२६॥

 <sup>&#</sup>x27;जिणसासणस्य सारो चन्दस पुन्नाण जो समुद्धारो । जस्य मणे नवकारो संसारो तस्य कि कुणइ ? ॥'

 <sup>&#</sup>x27;एसो अणाइ कालो अणाइ जीवो अणाइ जिण्डम्मो । सङ्या वि ते पढेता एसुन्चिय जिण्णमुक्कारं ।।
 जे केई गया मोक्खं गच्छंति य के वि कम्मफुलमक्का ।

<sup>-</sup> ते सन्ते वि य जाणसु जिज्ञावकारप्यभावेण ॥'--छम्नवकारपाछ १६-१७ गा. ।

19

षण कायोत्सर्गानन्तरं कृत्यं क्लोकह्रयेनाह--प्रोच्य प्राग्वसतः साम्यस्वामिनां स्तोत्रदण्डकम् । बन्बनामुद्रया स्तुत्वा चैत्यानि त्रिप्रविक्षणम् ॥२७॥ बालोच्य पूर्ववत्पञ्चगुरून् नृत्वा स्थितस्तथा । समाधिमक्त्याऽस्तमलः स्वस्य घ्यायेद यथावलम् ॥२८॥

प्राग्यत्-विप्रहमित्याञ्किविधना । साम्यस्वामिनां - सामायिकप्रयोक्तणा चत्रविशतितीर्थ-कराणाम् ॥२७॥

आलोच्य-'इच्छामि मंते चेइयमत्तिकात्तरागो कबो' इत्यादिना पूर्ववत् । आनम्रकाङ्घिदोरित्यर्यः । 🗨 सद्भः चैत्यमक्तिवदत्र प्रदक्षिणानम्युपगमात् । तथा--वेन विज्ञाप्यक्रियामित्यादि प्रवन्योक्तेन प्रकारेण । स्वस्य च्यायेतु--आत्मव्यानं विदव्यादित्यर्थः ॥२८॥

क्षयात्मध्यानमन्तरेण केनचिन्मोक्षो न स्यादित्युपदिश्वति-नात्मध्यानाहिना किचित्मुमक्षीः कर्महीष्टकृत् । कित्यस्त्रपरिकर्मेव स्यात् कुण्ठस्याततायिनी ॥२९॥ ६ष्टकृत्—गोक्साधकम् । आततायिनि—हन्तुमृद्यते धन्नौ ।

इस प्रकार कायोत्सर्ग तककी क्रियाओंको वताकर उसके परचात्के कार्यको दो इलोकॉसे कहते हैं--

चैत्यमक्ति और कायोत्सर्ग करनेपर पहले झरीरको नम्न करके आदि जो विधि कही है इसीके अनुसार सामायिकके प्रयोक्ता चौबीस तीर्थंकरोंकी भक्तिमें तन्मय होकर 'थोस्सामि' इत्यादि स्तोन्नद्ण्डकको पढकर तीन प्रदक्षिणापूर्वक वन्दना-सुद्रासे जिनप्रतिमाका स्तवन करे। फिर पहछेकी तरह पंचांग नमस्कार करके खड़े होकर 'इच्छामि भंते पंचगुरु-मत्तिकाओसग्गो कथो तस्स आलोचेच' हे भगवन् , मैंने पंचगुरुभक्तिपूर्वक कायोरसर्ग किया, मैं उसकी आलोचना करना चाहता हूँ, इत्यादि बोलकर आलोचना करे। फिर क्रियाकी विज्ञापना आदि करके वन्दनामुद्रापूर्वक पंचपरमेष्टीको नमस्कार करके समाधि मक्तिके द्वारा वन्दना सन्वन्धी अतीचारोंको दूर करे। फिर यथाशक्ति अत्मध्यान करे।।२७-२८॥

आगे कहते हैं कि आत्मध्यानके विना किसीको भी मोक्ष नहीं होता-

आत्मध्यानके विना मोधके इच्छुक साधुकी कोई भी किया मोधकी साधक नहीं हो सकती। फिर भी मुमुख जो आत्मध्यानको छोडकर अन्य कियाएँ करता है वह उसी तरह है जैसे मारनेके लिए तत्पर शत्रुके विषयमें बालसी मनुष्य शास्त्राभ्यास करता है ॥२९॥

विशेषार्थ-मोक्षका साधक वो आत्मध्यान ही है। ऐसी स्थितिमें यह प्रश्न होना स्वामाविक है कि जब आत्मध्यान ही सोक्षका सायक है तो मुसुक्षको आत्मध्यान ही करना चाहिए वन्दना मक्ति आदि क्रियाओंकी क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि आत्मध्यानसे पहले सुमूख्को उसके अभ्यासके लिए चित्तको एकात्र करनेके लिए बाह्य क्रियाएँ करनी होती है। साधु और गृहस्थके छिए पट् कर्म आवश्यक बतलाये हैं वह इसी दृष्टिसे आवश्यक बतलाये हैं। वे साधुको निरुवामी या आलसी नहीं होने देते। आज ऐसे भी मुमुक्ष हैं जो क्रियाकाण्ड न्यर्थ समझकर न तो आत्मसाधना ही करते हैं न क्रियाकर्म ही करते हैं। और ऐसे भी मुमुझ साघू हैं जो आत्माकी बात भी नहीं करते और श्रावकोचित किया-काण्डमें ही फँसे रहते हैं। ये दोनों ही प्रकारके मुमुक्ष परमार्थसे मुमुक्ष नहीं हैं। अमृत चवतं च---

'मरना: कर्मनयावरूम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यत् मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदितस्यच्छन्दमन्दोद्यमाः । विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं मवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्मं जातु न वर्षं यान्ति प्रमादस्य च ॥'

—[ समय. कल्ख १११, रलो ] ।।२९॥

षय समाधिमहिम्नोऽशम्यस्तवनत्वमभिषत्ते-

यः सूते परमानन्दं मुर्भुवः स्वर्भुनामपि । कास्यं समाधिः कस्तस्य क्षमो माहात्स्यवर्णने ॥३०॥ भूर्मुवः स्वर्भुजां—बषोमध्योध्वंछोक्यतीनाम् ॥३०॥ अप प्रामातिकदेववन्दनानन्दरकरणीयामाचार्यादिवन्दनामुपदिश्वति—

क्रध्य्या सिद्धगणिस्तुत्या गणी बन्द्यो गनासनात् । सैद्धान्तोऽन्त.श्रुतस्तुत्या तथान्यस्तन्त्रुति विना ॥३१॥

गवासनात्—गवासने उपविषय । सैद्धान्तः—सिद्धान्तिवृ गणी । अन्तःश्रुतस्तुत्या-—अन्तर्भव्ये कृता श्रुतस्तुतिर्यस्याः सिद्धगणिस्तुतेः कम्बीभिः सिद्धश्रुतानार्यभक्तिमिस्तिसृभिरित्यर्थः । वयस्यादिआचार्याः १५

चन्द्राचार्यने कहा है—जो कर्मनयके अवलम्बनमें तत्पर हैं, ज्यके पश्चपाती है वे भी दूवते हैं। जो ज्ञानको तो जानते नहीं और ज्ञानके पश्चपाती हैं, ज्ञियाकाण्डको छोड़ स्वच्छन्द हो स्वरूपके विपयमे आलसी हैं वे भी दूवते हैं। किन्तु जो स्वयं निरन्तर ज्ञानरूप हुए कर्मको तो नहीं करते और प्रमादके भी वज्ञ नहीं होते, वे सव लोकके कपर वैरते हैं।

जो ज्ञानस्वरूप आत्माको तो जानते भी नहीं और व्यवहार दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप कियाकाण्डके आहम्बरको ही मोक्षका कारण जान उसीमें छगे रहते हैं उन्हें कर्मनयावलम्बी कहते हैं वे संखार-समुद्रमें दूवते हैं। तथा जो आत्माके यथार्थ स्वरूपको तो जानते नहीं और उसके पश्चपातवश व्यवहार दर्शन, ज्ञान, चारित्रको निरर्थक जानकर छोड़ बैठते हैं ऐसे ज्ञाननथके पश्चपाती भी दूवते हैं; क्योंकि वे वाह्य क्रियाको छोड़कर स्वेच्छाचारी हो जाते हैं और स्वरूपके विषयमे आछसी रहते हैं। किन्तु जो पश्चपातका अभिन्नांय छोड़कर निरन्तर ज्ञानरूपमें प्रवृत्ति करते हैं, कर्मकाण्ड नहीं करते, किन्तु जवतक ज्ञानरूप आत्मामें रमना शक्य नहीं होता तवतक अञ्चम कर्मको छोड़ स्वरूपके साधनरूप अभ कियामें प्रवृत्ति करते हैं, वे कर्मोंका नाज करके संसारसे मुक्त हो छोकके शिखरपर विराजमान होते हैं ॥२९॥

आगे कहते हैं कि समाधिकी महिमा कहना अशक्य है-

जो समाधि अधोछोक, सध्यछोकं और स्वर्गछोकके स्वामियोंके छिए मी चाहने योग्य परम आनन्दको देवी है, उस समाधिका माहात्म्य वर्णन करनेमें कौन समर्थ है ? अर्थात् कोई भी समर्थ नहीं है ॥३०॥

आगे प्रातःकालीन देववन्दनाके पंश्चात् आचार्य आदिकी वन्दना करनेका उपदेश देते हैं—

साघुको गवासनसे वैठकर छघुसिद्धमिक और छघु आचार्यमिक्से आचार्यकी वन्दना करनी चाहिए। यहि आचार्य सिद्धान्तके ज्ञाता हों वो छघुसिद्धमिक, श्रुतमिक ş

18

18

۔ ٷڟ वन्यो यतिराचार्यभिन्ति विना छष्पिद्धमनत्या वन्द्यः । स एव च सैद्धान्तो छघुसिद्धश्रुतमनितम्या वन्द्य इत्यर्था । सन्तं च---

> 'सिद्धभक्त्या बृहत्साघुर्वन्त्वते छषुसाघुना । छघ्या सिद्धश्रुतस्तुत्या सैद्धान्तः प्रप्रणम्यते ॥ सिद्धाचार्येरुचुत्तुत्या वन्त्वते साघुमिर्गणी । सिद्धश्रुतगणिस्तुत्या छघ्या सिद्धान्तविद्दगणी ॥' [

] 113811

शय धर्माचार्यपर्युपास्ति साहारम्यं स्तुवज्ञाह— यत्पादच्छायपुच्छिद्यं सद्यो जन्मप्रयक्तमम् । वर्षेष्टि निर्वृतिसुषां सुरिः सेव्यो न केन सः ॥३२॥

वर्वष्टि—मृशं पुनःपुनर्वा वर्षति । निर्वृत्तिः—इतक्रत्यतासन्तोषः ॥३२॥

**अय ज्येष्ठयतिवन्दनानुमार्वं भावयति**—

येऽनन्यसामान्यगुणाः त्रीणन्ति कगदखसा । तान्महन्महतः साधूनिहामुत्र महीयते ॥१३॥

महत्-पूजयन् । महतः-बीसाञ्येद्यानिन्द्राविपूज्यान्या । महीयते-पूज्यो भवति ॥१३॥

अय प्राभातिककृत्योत्तरकरणीयमाह—

प्रमुत्त्येवं दिनादो हे नाडचौ यावश्याबलम् । नाडोद्वयोनसंज्याह्मं यावत् स्वाज्यायमावहेत् ॥३४॥

१८ स्पष्टम् ॥३४॥

अप निष्ठापितस्याच्यायस्य मुनेः प्रतिपन्नोपवासस्यास्याच्यायकाळे करणीयमुपदिशति--

और आचार्यभक्तिसे उनकी वर्त्ना करनी चाहिए। तथा आचार्यसे अन्य साधुओंकी वन्तना आचार्य भक्तिके विना सिद्ध भक्तिसे करनी चाहिए। किन्तु यदि साधु सिद्धान्तके वेता हों तो सिद्धभक्ति और शुतुभक्तिपूर्वक उनकी वन्दना करनी चाहिए॥३१॥

आगे धर्माचार्यकी डपासनाके माहात्म्यकी प्रशंसा करते हैं-

जिनके चरणोंका आश्रय तत्काल ही संसारमार्गकी थकानको दूर करके निर्दृतिरूपी अमृतकी बारम्बार वर्षा करता है, उन आचार्यकी सेवा कौन नहीं करेगा अर्थात् सभी मुमुक्षुओंके द्वारा वे सेवनीय हैं ॥३२॥

अपनेसे ज्येष्ठ साधुओंकी वन्दनाके माहात्म्यको बताते है-

दूसरोंसे असाघारण गुणोंसे युक्त जो साघु परमार्थसे जगत्को सन्द्रप्त करते हैं उन दीक्षामें क्येष्ठ अथवा इन्द्रादिके द्वारा पूच्य साघुओकी पूजा करनेवाला इस लोक और परलोकमें पूज्य होता है ॥३३॥

आगे प्रातःकाछीन कृत्यके बादकी किया बताते हैं--

चक्त प्रकारसे प्रमातसे दो घड़ी पर्यन्त देवबन्दना आदि करके, दो घड़ी कम मध्याह्नकाल तक यथाशक्ति स्वाच्याय करना चाहिए ॥३४॥

स्वाध्याय कर चुकनेपर यदि ग्रुनिका उपवास हो तो उस अस्वाध्यायकालमें मुनिको क्या करना चाहिए, यह बताते हैं—

# ततो देवगुरू स्तुत्वा ध्यानं वाराधनादि वा । शास्त्रं चपं वाऽस्वाध्यायकाळेऽस्यसेदुपोवितः ॥३९॥

| स्पष्टम् ॥३५॥                                                                                    | <u> </u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| वयाप्रतिपन्नोपनासस्य भिक्षोर्मेच्याह्नकृत्यमाह—-                                                 |          |
| प्राणयात्राचिकीर्षायां प्रत्याख्यानसुपोषितम् ।                                                   |          |
| न वा निष्ठाप्य विधिवद् भुक्त्वा भूयः प्रतिष्ठयेत् ॥३६॥                                           | , 4      |
| प्राणयात्राचिकीर्षायां-भोजनकरणेच्छाया जातायाम् । निष्ठाप्य-पूर्वदिने प्रतिपन्नं क्षमयित्वा ।     |          |
| प्रतिष्ठयेत्—प्रत्याख्यानमुपोषितं वा यथासामर्थ्यमात्मनि स्थापयेत् ॥३६॥                           |          |
| क्षय प्रत्याख्यानादिनिष्ठापनप्रतिष्ठापयोस्तत्प्रतिष्ठापनानन्तरमाचार्यवन्दनायाद्य प्रयोगविधिमाह्— | ٠, ٩     |
| हेयं स्टब्या सिद्धभक्त्यानाची                                                                    |          |
| प्रत्याख्यानाद्याञ्च चादेयमन्ते ।                                                                |          |
| पूरौ तावृग् योगिमक्त्यगया तव्                                                                    | 12       |
| प्राह्मां बन्धः सुरिभक्त्या स स्रघ्या ॥३७॥                                                       |          |
| आदेयं—छब्ब्या सिद्धभक्त्या प्रतिष्ठाप्यम् । जानार्या सन्तिमानिदम् । अन्ते—प्रक्रमाद् मोजनस्यैव । |          |
| सूरी-आवार्यसमीपे । ताद्ग्योगिशनत्यग्रया-कंबुयोगिमनत्यविकया कव्या सिद्धमनत्या । उन्तं च-          | १५       |
| 'सिद्धमन्त्योपवासन्त प्रत्याख्यानं च मुच्यते ।                                                   |          |
| लंक्यीव भोजनस्यादी भोजनान्ते च गृह्यते ॥                                                         |          |
| सिद्धयोगिरुघुमक्त्या प्रत्याख्यानादि गृह्यते ।                                                   | 16       |
| लघ्न्या तु सूरिभक्त्यैव सूरिवंन्बोऽय साधुना ॥' [ ] ॥३७॥ : ;                                      | ,,,      |

व्यवास करनेवाळे साधुको प्रविकालकी स्वाध्याय समाप्त होनेपर अस्वाध्यायके समयमें देव और गुरुकी वन्दना करके या तो ध्यान करना चाहिए, या चार आराधनाओंका अथवा अन्य किसी शास्त्रका अथ्यास करना चाहिए, या पंचनसंस्कार सन्त्रका जप्र करना चाहिए ॥३५॥

उपवास न करनेवाळे साधुको मध्याह्नकाळमें क्या करना चाहिए, यह बताते हैं— यदि भोजन करनेकी इच्छा हो तो पहळे दिन को अत्याख्यान या उपवास प्रहण किया था उसकी विधिपूर्वक क्षमापणा करके झास्त्रोक्त विधानके अनुसार भोजन करे। और भोजन करनेके प्रस्नात् पुनः अपनी शक्तिके अनुसार प्रत्याख्यान या उपवास ग्रहण करे॥३६॥

आगे प्रत्याख्यान आदिकी समाप्ति और पुनः प्रत्याख्यान आदि प्रहंण करनेकी तथी प्रत्याख्यान आदि प्रहण करनेके अनन्तर आचार्यवन्त्ना करनेकी विधि कहते हैं—

पहले दिन जो प्रत्याक्यान या उपवास प्रहण किया या, मोजनके प्रारम्भमें लघु सिद्ध-मिकपूर्वक उसकी निष्ठापना या समाप्ति करके ही साधुको मोजन करना चाहिए और मोजनके समाप्त होते ही लघु सिद्धमिकपूर्वक-पुनः प्रत्याख्यान या उपवास प्रहण करना चाहिए। किन्तु यदि आचार्य पासमें न हो तभी साधुकों स्वयं प्रत्याख्यान आदि प्रहण करना चाहिए। आचार्यके होनेपर उनके सम्मुख लघु आचार्य मिक्के द्वारा वन्दना करके फिर लघु सिद्ध मिक और लघु योगि सिक्क बोलकर प्रत्याख्यान आदि प्रहण करना चाहिए॥३०॥ ş

٤

वय सदः प्रत्यास्थानाग्रहणे दोषमत्पकाछमपि तद्ब्रहणे च गुणं दर्घयति— प्रत्यास्थानं विना दैवात् सीणायुः स्थाद् विरायकः । तदस्यकास्रमध्यस्यमध्यर्षपुषु चण्डवत् ।।३८।।

अर्थपृथु—फलेन बहु भवति । चण्डवत्—चण्डनाम्नो मातङ्गस्य । चर्मवरप्रानिर्मातुः सर्ण मौसमात्र-निवृत्तस्य यथा । उक्तं च---

'चण्होऽवन्तिषु मातज्ज्ञः किल मांसनिवृत्तितः।

ं अप्यत्पकासभाविन्याः प्रपेदे यक्षमुख्यताम् ॥' [ सोश. उपा., ३१३ घर्नो. ] ॥३८॥

षय प्रत्यास्थानादिग्रहणानन्तरकरणीयं दैवसिकप्रतिक्रमणादिविधिमाह— प्रतिक्रम्याय गोचारवोषं नाबीद्वयाधिकः । सध्याह्ने प्राह्मवद्वृत्ते स्वाध्यायं विधिवद् भजेत् ॥३९॥

भोजनके अनन्तर तत्काल ही प्रत्याख्यान प्रहण न करनेपर दोष और थोड़ी देरके लिए भी इसके प्रहण करनेमें लाम बतलाते हैं—

प्रत्याख्यानके विना पूर्वमें वद्ध आयुक्रमेंके वश यदि आयु क्षीण हो जाये अर्थात् मरण हो जाये तो वह साधु रत्नत्रयका आराधक नहीं रहता,। तथा थोड़े भी समयके छिए थोड़ा भी प्रत्याक्यान चण्ड नामक चाण्डाछको तरह, बहुत फछवायक होता; है।।३८॥

विशेषार्थ-विना त्यागके सेवन न करनेमें और त्यागपूर्वक सेवन न करनेमें आकाश-पातालका अन्तर है। यद्यपि साधुके मूलगुणोंमें ही एक बार भोजन निर्घारित है। फिर भी साधु प्रतिदिन भोजन करनेके अनन्तर तत्काल दूसरे दिन तकके लिए चारों प्रकारके आहारका त्याग कर देते हैं। इससे दो छाम हैं-एक तो त्याग कर देनेसे मन भोजनकी ओर नहीं जाता, वह बॅध जाता है। दूसरे यदि कदाचित् साधुका मरण हो जाये तो सदूगति होती है अन्यथा साधु रत्नत्रयका आराधक नहीं माना जाता। अतः थोड़ी देरके छिए थोड़ा-सा भी त्याग फछदायक होता है। जैसे उन्जैनीमें चण्ड नामक चाण्डाछ था। वह चमड़ेकी रस्सी बाटता था और एक ओर शराब रख छेता था दूसरी ओर मांस। जब रस्सी बाटते हुए ज्ञरावके पास आता वो ज़राब भीवा और मसिके पास पहुँचवा वो मीस खाता। एक दिन आकाशमार्गसे मुनि पघारें। उस दिन उसकी शराबमें आकाशसे विपैठे जन्तुके गिरनेसे शराब जहरीली हो गयी थी। चण्डने मुनिराजसे व्रतं ब्रहण करना चाहा वो सहा-राजने उससे कहा कि जितनी देर तुम मांससे शराबके पास और शराबसे मांसके पास जाते हो उतनी देरके छिए शराब और मांसका त्याग कर दो। उसने ऐसा ही किया और रस्सी बटते हुए जब वह मांसके णस पहुँचा तो उसने मांस खाया और जवतक पुना छीटकर मांसके पास न आने तनतकके छिए मांसका त्याग कर दिया। जैसे ही वह शराबके पास पहुँचा और उसने जहरीछी शराब पी उसका मरण हो गया और वह मरकर यक्षोंका मुखिया हुआ। कहा है- 'अवन्ति देशमें चण्ड नामक चाण्डाल बहत थोडी देरके लिए मांस-का त्याग करनेसे मरकर यक्षोंका प्रधान हुआ' ॥३८॥

प्रत्याख्यान आदि अहण करनेके पश्चात् करने योग्य मोजन सम्बन्धी प्रतिक्रमण आदि की विधि कहते हैं—

प्रत्याख्यान आदि प्रहण करनेके अनन्तर भोजनमें छगे दोषोंका प्रतिक्रमण करना

| प्राह्मवत्—पूर्वाह्मे यया ॥३९॥                                                   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| क्षय स्वाध्यायनिष्ठापनानन्तरकरणीयं दैवसिक्प्रतिक्रमणादिविधिमा <del>ह</del> —     |    |
| नाडोद्वयावशेषेऽह्मि तं निष्ठाप्य प्रतिक्रमम् ।                                   | Ę  |
| कृत्वाह्निकं गृहीत्वा च योगं वन्छो यतैर्गं <b>णी ॥४०</b> ॥                       |    |
| स्पष्टम् ॥४०॥                                                                    |    |
| अयाचार्यवस्तानन्तरविधेयं देववस्दनादिविधिमाह—                                     | Ę  |
| स्तुत्वा देवमथारम्य प्रदोषे सद्दिनाहिके ।                                        |    |
| मुञ्चेनिनज्ञीये स्वाघ्यायं प्रागेव घटिकाद्वयात् ॥४१॥                             |    |
| स्वष्टम् ॥४१॥                                                                    | 9  |
| सय रात्री निष्ठापितस्वाष्यायस्य निद्राजयोपायमा <b>ह</b> —                        |    |
| ज्ञानाद्याराधनानन्दसान्द्रः संसारभोरुकः ।                                        |    |
| शोचमानोर्डीजतं चैनो जयेन्निद्धां जिताशनः ॥४२॥                                    | 15 |
| शोचमानःताच्छील्येन शोचन् । जिताशनबाहारेणान्त्रपितः । दन्त्यसकारको वा पाठः । तत्र |    |
| पर्यञ्जाद्यासनेनासंनासखेद इत्पर्यः ।                                             |    |
| उन्तं च                                                                          | १५ |
| ' <b>ज्ञानाद्याराघने प्रीति म</b> र्थ संसारदु.खतः ।                              | •  |
| पापे पूर्वार्जिते शोकं निद्रां जेतुं सदा कुरु ॥' [ ] ॥४२॥                        |    |
|                                                                                  |    |

चाहिए। उसके बाद दो घड़ी मध्याह बीतनेपर पूर्वोह्नकी तरह विधिपूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए॥३९॥

सध्याह्रकालको स्वध्यायके अनन्तर दिस सम्बन्धी प्रतिक्रमण आदिकी विधि धताते हैं---

संयमियोको जब विनमें दो घड़ी काळ वाकी रहे तव स्वाध्यायको समाप्त करके दिन सन्यन्थी दोषोंकी विशुद्धिके छिए प्रतिक्रमण करना चाहिए। उसके वाद रात्रियोग प्रहण करके आचार्यकी बन्दना करनी चाहिए।।४०॥

आगे आचार्यवन्दनाके अनन्तर करने योग्य देववन्दना आदिकी विधि बताते हैं— आचार्यवन्दनाके अनन्तर देववन्दना करके रात्रिका प्रारम हुए दो घड़ी बीतनेपर स्वाध्यायका आरम्भ करे और आधी रातमें दो घड़ी शेष रहनेके पूर्व ही स्वाध्यायको समाप्त कर दे ॥४१॥

रात्रिमें स्वाध्याय समाप्त करके निद्राको जीवनेके उपाय वताते हैं-

ज्ञान आदिकी आराघनासे क्लन्त हुए आनन्द रससे परिपूर्ण, संसारसे मीक, पूर्व संचित पापका शोक करनेवाला और अशन अर्थात् मोजनको जीतनेवाला या आसनको जीतनेवाला ही निद्राको जीत सकता है ॥४२॥

विशेषार्थ — निद्राको जीवनेके चार चपाय हैं — ज्ञानाराघना, दर्शनाराघना, चारित्रा-राधना और तप आराधनाके करनेसे जो प्रगाह आनन्द होता है उस आनन्द्रमे निमन्त साधु निद्राको जीत सकता है। संसारसे मय भी निद्राको जीवनेमें सहायक होता है। पूर्वसंचित पापकर्मका शोक करनेसे भी निद्राको सगाया जा सकता है। चौथा कारण है , a

वय स्वाच्यायकरणेऽशक्तस्य च देववन्दनाकरणे विचानमाह—ं सप्रतिलेखनमुकुलितंबरसोत्सिङ्गत्तकरः सपर्यङ्काः । कृपदिकाग्रमनाः स्वाच्यायं वन्दनां पुनरताक्त्या ॥४३॥

वत्सोत्सिङ्गितौ—वक्षोमध्यस्थापितौ । सपर्येङ्कः उपलक्षणाद् वीरासनंदियुक्तोऽपि । उर्कः च— 'पल्जियंकणिसेज्जगदो पिंडलेहियय् अंजलीकदपणामो । सुत्तत्यजोपजुत्तो पढिदव्वो आंदसत्तीए ॥' [ मूलाचार ना. २८१ ]

श्रदान्त्या-- उद्भो यदि वन्दितुं न क्षवनुयादित्यर्थं. ॥४३॥

स्रप प्रतिक्रमणे योगग्रहणे तन्योक्षणे च कार्स्टविश्चेषो स्थवहारादेव पूर्वोक्तः प्रतिपत्तन्यः । सर्मकार्या-९ दिन्यासङ्गेन ततोऽन्यदापि तद्विषाने दोषामावादित्युपदेशार्थमाह—

अलप और सात्त्विक मोजन, क्यों कि भरपेट पौष्टिक मोजन करनेसे नींद अधिक सताती है। इंडोकमें 'जिताशनः' पाठ है वालन्य 'श' के स्थानमें दन्ती स करनेसे अर्थ होता है पर्यक्ष आदि आसंतसे बैठनेसे खेद न होना। अर्थात् रात्रिमें आसन लगाकर बैठनेसे निदाको जीता जा सकता है। थककर छेटने पर तो निदा आये बिना नहीं रह सकती। कहा भी है— 'हे मुनि! तू निदाको जीतनेके छिए झानादिकी आराधनामें प्रीति, संसारके दु: बसे भय और पूर्व संचित पापकर्मोंका शोक सदा किया कर ॥४२॥

जो स्वाध्याय करनेमें असमर्थ हैं उनके छिएं देववन्दनाका विधान करते हैं-

पीछी सिहत दोनों हायोंकी अंजली बद्ध करके और लातीके मध्यमें स्थापित करके पर्यकासन या वीरासन आदिसे एकायमन होकर स्वाध्याय करना चाहिए। यदि स्वाध्याय करनेमें असमर्थ हो तो उसी प्रकारसे वन्दना करनी चाहिए॥४३॥

चिशेषार्थ — मूळाचारमें स्वाध्यायकी विधि इस प्रकार कही है — 'पर्यंक या वीर आसनसे बैठकर चक्षुसे पुस्तकका, पीछीसे मूमिका और शुद्ध जलसे हाथ-पैरका सन्मार्जन करके दोनों हाथोंको मुक्किल करके प्रणाम करें। और सूत्र तथा अर्थके योगसे युक्त अपनी शक्तिसे स्वाध्याय करें। इस प्रकार साधुको स्वाध्याय करना आवश्यक है; क्योंकि स्वाध्याय भी दूसरी समाधि है। कहा है — मनको ज्ञानके अधीन, अपने शरीरको विनयसे युक्त, बचनको पाठके अधीन और इन्द्रियोंको नियन्त्रित करके, जिन बचनोंमें अपयोग लगाकर स्वाध्याय करनेवाला आत्मा कर्योंका क्षय करता है, इस प्रकार यह स्वाध्याय दूसरी समाधि है। किन्तु जी मुनि स्वाध्याय करनेमें असमर्थ होता है वह उसी विधिसे देवचन्दना करता है। यद्यपि देवचन्दना खढ़े होकर की जाती है किन्तु अशक्त होनेसे बैठकर कर सकता है।। १३॥

प्रतिक्रमणके द्वारा योगके यहण और त्यागमें पहले कहा हुआ काल विशेष व्यवहारके अनुसार ही जानना । किन्तु धर्मकथा आदिमें लग जानेसे यदि चस कालमें योगधारण और प्रतिक्रमण न करके अन्यकालमें करता है तो उसमें कोई दोष नहीं है, यह कहते है—

१. 'भनो बोघाधीनं विनयविनियुक्तं निषवपु-

र्वच. पाठायत्तं करणगणमाघाय नियतम् । दघानः स्वाघ्यायं कृतपरिणतिर्जेनवचने,

करोत्यात्मा कर्मक्षयमिति समाध्यन्तरमिदम्'।। [

| योगप्रतिक्रमविधिः प्रागुक्तो ब्यावहारिकः ।                                                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| कालक्रमनियामोऽत्र न स्वाध्यायादिवस्तः ॥४४॥                                                             |     |
| स्वाध्यायादिवत्—स्वाध्याये देववन्दनाया मनसप्रत्यास्थाने च ॥४४॥                                         | 1   |
| बयोत्तरप्रवन्येन नैमित्तिकक्रिया व्याकर्तुकामः प्रथमं तानच्चतुर्वशीक्रियाप्रयोगविधि मतद्वयेनाह—        |     |
| त्रिसमयवन्वने भक्तिद्वयमध्ये भूतनुर्ति चतुर्दश्याम् ।                                                  |     |
| प्राष्ट्रस्तःद्वक्तित्रयमुखान्तयोः केऽपि सिद्धशान्तिनृती ॥४५॥                                          | Ę   |
| त्रिसमयेत्यादिएतेन नित्यत्रिकाछदेववन्दनायुक्तैव चतुर्दशी क्रिया कर्तव्येति छन्नवति । प्राहुः           |     |
| प्राकृतिक्रयाकाण्डचारित्रमतानुसारिणः सूरयः प्रणिनदन्ति । यथाह् क्रियाकाण्डे                            |     |
| 'जिनदेववन्दणाए चेदियमत्तो य पंचगुरुमत्ती ।                                                             | 8   |
| चतदसियं तं मज्झे सुदमती होइ कायव्या ॥' [                                                               |     |
| चारित्रसारेऽऱ्याह्—दिवतास्तवनिक्रयाया नैत्यमन्ति पञ्चनुकर्मन्ति च क्रुर्यात् । चतुर्वशीदिने तयोर्मच्ये |     |
| भुतमन्तिर्मवति ।' इति ।                                                                                | १२  |
| केऽपिसंस्कृतिकथाकाण्डमतानुसारिणः । तस्पाठो यथा                                                         | • • |
| 'सिद्धे चैस्ये श्रुते भक्तिस्तथा पञ्चगुरुश्रृतिः ।                                                     |     |
| शान्तिमिकस्तया कार्या चतुर्दश्यामिति क्रिया ॥' [ ] ॥४५॥                                                | 14  |
|                                                                                                        |     |

पहले जो रात्रियोग और प्रतिक्रमणकी विधि कही है वह ज्यवहार रूप है। क्योंकि स्वाध्याय आदिकी तरह योग और प्रतिक्रमण विधिमें कालक्रमका नियम नहीं है। अर्थात् जैसे स्वाध्याय, देववन्दना और मक्त प्रत्याख्यानमें कालक्रमका नियम है कि अमुक समयमें ही होना चाहिए वैसा नियम रात्रियोग और प्रतिक्रमणमें नहीं है। समय टालकर सी किये जा सकते हैं।।४४॥

इस प्रकार नित्य क्रियाके प्रयोगका विधान जानना।

आगे नैमित्तिक क्रियाका वर्णन करते हुए प्रथम ही चतुर्द्शीके दिन करने योग्य क्रिया की विधि कहते हैं—

प्राकृत कियाकाण्ड और चारित्रसार नामक प्रन्थोंके मतानुसार प्रातःकाल, मध्याह और सायंकालके समय देवनन्द्रनाके अवसरपर जो नित्य चैत्यमिक और पंचगुद भक्ति की जाती है, चतुर्दशीके दिन दन दोनों भक्तियोंके मध्यमें श्रुतमिक मी करनी चाहिए। किन्तु संस्कृत क्रियाकाण्डके मतानुसार चतुर्दशीके दिन दन तीनों भक्तियोंके आदि और अन्तमें क्रमसे सिद्धमिक और शान्तिमिक करनी चाहिए।।

विशेषार्थ—चतुर्दशीके दिन किये जानेवाछे नैमित्तिक अनुष्ठानमें मतभेद हैं। प्राष्ट्रत क्रियाकाण्डमें कहा है—'जिनदेवकी वन्दनामें प्रतिदिन चैत्यभक्ति और पंचगुरमक्ति की जाती हैं। किन्तु चतुर्दशीके दिन इन दोनों मक्तियोंके मध्यमे श्रुतसक्ति करनी चाहिए।'

इसी तरह चारित्रसारमें कहा है—दिवनन्द्रनामें चेत्यमित और पंचगुरुभित्त करनी चाहिए किन्तु चतुर्दशीके दिन उन दोनों भिन्तयोंके मध्यमे श्रुतमित भी करनी चाहिए।

इस तरह माफ़त कियाकाण्ड और चारित्रसारका रात एक है।

किन्तु संस्कृत क्रियाकाण्डमे कहा है—'चतुर्वजीने अन्तरी सिद्धमस्ति, चैत्यमस्ति, अतमस्ति, पंचगुक्यस्ति आर झान्तिमस्ति कर्ना चाटिय'॥४५॥ . 1

: ६

٠,

12

84

श्रथ कार्यवशाच्चतुर्दशीक्रियाच्यतिक्रमे प्रतिविधानमाह-- ' चत्र्वंशीक्रिया धर्मध्यासङ्गविवशान्त चेत्। कत् पार्येत पक्षान्ते तर्हि कार्याष्ट्रमोक्रिया ॥४६॥

व्यासङ्गदि—बादिशब्देन क्षपकनिर्यापणादि । पृक्षान्ते समावस्यापीर्णमास्ययोः । उन्तं च चारित्रसारे-

'चतुर्दशीदिने घर्मन्यासङ्गादिना क्रियां कर्तुं न जम्येत चेतृ पाशिकेऽष्टम्याः क्रिया कर्तन्येति ।' िक्रियांकाण्डेडेपि-

> 'जदि पुण घम्मव्यासंगां ण कया होज्ज चउद्दसी किरिया। तो पुण्णिमाइदिवसे कार्यव्वा पविखया किरिया ॥ ॥ ॥ ४६॥ 🕛

वयाष्ट्रम्याः पक्षान्तस्य च क्रियाविधि चारित्रभन्त्यनन्तरमानिनं सर्वत्रालोचनाविधि चोपदिशति-ं स्यात् सिद्धश्रतचारित्रशान्तिभक्त्याष्टमीकिया ।

पक्षान्ते साऽध्रुता वृत्तं स्तुत्वालोच्यं यथायथम् ॥४७॥

क्षश्रुता-मृतवच्या । उन्तं व चारित्रसारे-'क्षष्टम्यां सिद्धश्रुतचारित्रशान्तिभक्तयः । पाक्षिके सिद्धचारित्रशान्तिभक्तयः।' इति।

यरपुनः संस्कृतक्रियाकाण्डे

'सिद्धश्रुत्सुचारित्र चैत्यपञ्चगुरुस्तुतिः। वान्तिभित्तस्व षष्ठीयं क्रिया स्यादष्टमीतिथौ ॥ सिद्धचारित्र चैत्येषु भिक्तः पञ्चगुरुष्यपि । शान्तिमन्तिस्व पक्षान्ते जिने तीर्थे च जन्मनि ॥ [ ै,

ध्यते, तन्नित्यदेववन्दनायुक्तयोरेतयोविधानमुक्तमिति वृद्धसंप्रदायः ॥४७॥

यदि कार्यवश चृतुर्दरीको उन्त क्रिया करनेमें भूछ हो जाये तो उसका उपाय वतलाते हैं-

किसी घासिक कार्यमें फँस जानेके कारण यदि साधु चतुर्दशीकी क्रिया न कर सके वो इसे अमानस्या और पूर्णमासीकी अध्मी किया करनी चाहिए।।४६॥

विशेषार्थ-इस विषयमें चारित्रसार और प्राकृत कियाकाण्डमें भी ऐसी ही व्यवस्था है। यथा-यदि चतुर्दशीके दिन धर्मकार्यमें फॅस जाने आदिके कारण किया न कर सके तो पक्षान्तमें अष्टमीकी क्रिया करनी चाहिए ॥४६॥

क्षागे अष्टमी और पक्षान्तकी क्रियाविधिको तथा चारित्रमक्तिके अनन्तर होनेवाछी थालोचना विधिको कहते हैं-

सिद्धमिक, शुतमनित, चारित्रमनित और शन्तिमनितके साथ अष्टमी किया की जाती है। पाक्षिकी क्रिया इनमें-से शुतमक्तिके बिना बाकी तीन सक्तियोंसे की जाती है। तथा साघओंको चारित्रमन्ति करके यथायोग्य आछोचना करनी चाहिए।। १७०।।

विशेषार्थ-चारित्रसार (पृ. ७९) में भी ऐसा ही कहा है कि अप्टमीमें सिद्धमित, श्रवमन्ति, चारित्रमन्ति और शान्तिमन्ति की जाती है और पाक्षिकमें सिद्धमन्ति, चारित्र-मिन और शान्तिमनित की जाती है। किन्तुं संस्कृतं कियाकाण्डमें कहा है- अब्रुष्टमीको सिंद्रभन्ति, श्रुतमन्ति, चारित्रमक्ति, चैत्यमक्ति, पंचगुक्रमैन्ति और छुठी शान्तिमन्ति करनी चाहिए। और पक्षान्त अर्थात् अमानस्था और पूर्णमासको तथा चिकेरके के किसी करियोजिक

वय सिद्धप्रतिमायां तीर्यंकरजन्मन्यपूर्वजिनचैत्ये च क्रियोपवेशार्वेमाह— सिद्धभक्त्येकया सिद्धप्रतिमायां क्रिया मता । तीर्यक्रजनमति जिनप्रतिमायां च पासिको ॥४८॥

स्पन्दम् ॥४८॥

क्षपापूर्वचैत्यवन्दनानित्यदेववन्दनाम्यामध्यमादिकियासु योगे चिकीषिते चैत्यपञ्चगुरुमक्त्योः प्रयोग-स्यानमाह—

> दर्शनपूजात्रिसमयवरदमयोगोऽष्टमीक्रियादिषु चेत् । प्राक् र्ताह सान्तिभक्तेः प्रयोजयेच्वेत्ययञ्चगुरुमक्ती ॥४९॥

दशँनपूजा-अपूर्वचैत्यवन्दना। उन्तं च चारित्रसारे-'अष्टम्यादिकियासु दर्शनपूजात्रिकाल-देववन्दनायोगे शान्तिभित्ततः प्राक् चैत्यभिन्त पद्मगुरुभित्त च कुर्यात् इति ॥४९॥

सर्वेकत्र स्याने ज्ञेकापूर्वचैत्यदर्शने क्रियाप्रयोगनिषये पुनस्तद्दर्शने तदपूर्वत्वकालेयता चौपविशति--इष्ट्वा सर्वाण्यपुर्वाणि चैरयान्येकत्र कल्पयेत् ।

हृष्ट्वा सवाण्यपुर्वाण चरयान्यकत्र कर्नयत् । क्रियां तेषां तु षष्ठेऽनुभूयते मास्यपूर्वता ॥५०॥

एकत्र-एकस्मित्रविचिते जिनचैत्यविषये । अनुअयुयते-व्यवहर्तुजनपारंपर्येणाकर्णते ॥५०॥

के विन सिद्धमित, चारित्रमित, चैत्यमित, पंचगुरुमित और शान्तिमित करनी चाहिए।

इसके सन्यन्थमें प्रन्यकार पं. आशाधरजीने अपनी संस्कृत टीकामें लिखा है कि संस्कृत क्रियाकाण्डका यह विधान नित्य देववन्दनाके साथ अष्टमी-चतुर्दशीकी क्रियाको करनेवालोंके लिए है येसा बुद्ध सम्प्रदाय है ॥४०॥

आगे सिद्ध प्रतिमा, तीर्थंकर भगवान्का जन्मकल्याणक और अपूर्व जिनप्रतिमा के विषयमें करने योग्य क्रिया कहते हैं—

सिद्ध प्रतिमाकी वन्दनामें एक सिद्धमिनत ही करनी चाहिए। और तीर्धंकरके जन्म-कत्याणकमें तथा अपूर्व जिनप्रतिमामें पाक्षिकी क्रिया अर्थात् सिद्धमिनत, चारित्रमिनत और शान्तिमिनत करनी चाहिए ॥४८॥

अपूर्व चैत्यवन्द्ना और नित्यदेववन्द्नाको यदि अष्टमी आदि क्रियामें मिछाना

इष्ट हो तो चैत्यमक्ति और पंचगुरुमक्ति कब करनी चाहिए, यह बतलाते हैं-

यदि अष्टमी आदि क्रियाओंके साथ अपूर्व चैत्यवन्दना और प्रैकालिक नित्यदेव-चन्दना करनेका योग उपस्थित हो तो शान्तिमिक्से पहले चैत्यमित और पंचगुकुमित करनी चाहिए ॥४९॥

विशेषार्थ-चारित्रसारमें ऐसा ही विधान है। यथा- अष्टमी आदि क्रियाओंके साथ अपूर्व चैत्यवन्दना और त्रिकाळदेववन्दनाका योग होनेपर झान्तियक्तिसे पहळे चैत्यमक्ति और पंचगुरुमक्ति करनी चाहिए।'।।४९॥

एक ही स्थानपर अनेक अपूर्व प्रतिमाओंका दर्शन होनेपर किया प्रयोगकी विधि तथा कितने कालके वाद उन्हीं प्रतिमाओंका दर्शन होनेपर उन्हें अपूर्व माना जाये यह बतलाते हैं—

यदि एक ही स्थानपर अनेक अपूर्व प्रतिमाओंका दर्शन हो तो उन सब प्रतिमाओंका दर्शन करके उनमें से निसकी और मन विशेष रूपसे आकृष्ट हो उसीको उदय करके पहले

Ę

ş

19

á

Ę

٩

अय क्रियाविषयतिथिनिणयार्थमाह-

त्रिमुहूर्तेऽपि यत्रार्कं उदेत्यस्तमयत्यपः । स तिथिः सकलो ज्ञेयः प्रायो चर्म्येषु कर्मेषु ॥५१॥

प्राय:—देशकालादिवशादन्यथापि । बहुवा व्यवहर्त्णां प्रयोगदर्शनादेतदुच्यते ॥५१॥ स्रथ प्रतिक्रमणाप्रयोगदिधि रुठोकपञ्चकेनाचण्टे—

> पाक्षक्यादि-प्रतिकान्तौ वन्देरन् विधिवद् गुरुम् । सिद्धवृत्तस्तुतो कुर्याद् गुर्वी चालोचनां गणी ॥५२॥ देवस्याग्ने परे सुरेः सिद्धयोगिस्तुती छघ्नु । , सवृत्तालोचने कृत्वा प्रायिध्यत्तमुपेत्य च ॥५३॥

पासिक्यादिप्रतिकान्तौ—पासिक्यां चातुर्मासिक्यां सांवत्सरिक्या च प्रतिक्रमणायां क्रियमाणायाम् । विधिवद्—छञ्च्या सिद्धेत्यादिपूर्वोक्वविधिना । गणि छणादाविदं तीयं (?) गुर्वी 'इच्छामि भंते अट्टुमियंहि १२ आक्षोचेजमित्यादि । दण्डकस्कम्बसाध्यां सैया सूरेः शिष्याणां च साधारणी क्रिया ॥५२॥ देवस्याग्रे गणोक्ट्रस्ति

कहें अनुसार क्रिया करनी चाहिए! तथा व्यवहारी जनोंकी परम्परासे सुना जाता है कि एन प्रतिमाओंकी अपूर्वता छठे मासमें होती है अर्थात् इतने कालके बाद उनका दर्शन करने-पर वे प्रतिमा अपूर्व मानी जाती हैं ॥५०॥

आगे क्रियाओं के विषयमें तिथिका निर्णय करते हैं-

जिस दिन तीन सुदूर्त भी सूर्यका उदय अथवा अस्त हो वह सम्पूर्ण तिथि प्रायः

करके धार्मिक कार्योंमें सान्य होती है ॥५१॥

विशेषार्थ—सिंह्नन्दिके अतिविधिनिण्यमें कहा है कि जैनोंके यहाँ उद्यक्तालमें छह घड़ी प्रमाण विधिका मान अतके लिए मान्य है। छह घड़ी तीन मुहूर्त प्रमाण होती है। यहाँ 'प्रायः' पद दिया है। अस्थकार पं. आशाधरजीने अपनी टीकामे लिखा है कि देशकालके कारण इससे अन्यथा भी ज्यवहार हो सकता है। बहुधा न्यवहारी जनोंका ऐसा ही ज्यवहार देखा जाता है इसलिए ऐसा कहा है। सिंह्नन्दिने भी अपने प्रत्यमें किन्हीं पद्मदेवके ऐसे ही कथनपर-से यही शंका की है और उसका समाधान भी यही किया है। पद्मदेवके ऐसे ही कथनपर-से यही शंका की है और उसका समाधान भी यही किया है। यथा—यहाँ कोई शंका करता है कि पद्मदेवने विधिका मान छह घड़ी बतलाते हुए कहा है कि प्रायः धर्मक्रतोंमें इसीको अहण करना चाहिए। यहाँ 'प्रायः' शब्दका क्या अर्थ है ' उत्तर देते हैं कि देश-काल आदिके भेदसे विधिमान अहण करना चाहिए। इसके लिए 'प्रायः' कहा है। ॥९॥

आगे प्रतिक्रमणके प्रयोगकी विधि पाँच रखोकोंसे कहते हैं-

पाक्षिक, चातुर्मोसिक और वार्षिक प्रतिक्रमण करनेपर शिष्यों और सघर्माओंको पहले वतलायी हुई विधिके अनुसार आचार्यकी वन्द्रना करनी चाहिए। इसके अनन्तर अपने शिष्यों और सघर्माओंके साथ आचार्यको गुरुसिद्धभिक्त और गुरुचारित्रभिक्तं करनी चाहिए। तथा अईन्तदेवके सन्मुख वड़ी आलोचना करनी चाहिए। उसके वाद आचार्यके आगे शिष्यों और सघर्माओंको लघुसिद्धभिक्त, लघु योगिमिक्त, चारित्रभिक्त

 <sup>&#</sup>x27;अत्र संवायं करोति यदादेवै: 'प्रायो घर्मेषु कर्मसुं' इत्यत्र प्राय इत्यव्ययं कथितम् । तस्य कोऽर्थः ? उच्यते देशकालादिसेदात् तिथिमानं ग्राह्मम् ।'—[व्रतिविधिनिर्धय, पृ. १८२]

3

Ę

१५

१८

संबन्धः । सूरे:—आचार्यस्याग्रे कृत्वेति संबन्धः ।' सवृत्तालोचने—इच्छामि भंते चरित्तायारो इत्यादि दण्डकपञ्चकसान्यया चारित्रालोचनया युङ्कते ॥५३॥

वित्त्वाचार्यमाचार्यभक्त्या छान्या समूरयः । प्रतिकान्तिस्तुर्ति कुर्युः प्रतिकामेत्ततो गणी ॥५४॥ अथ वीरस्तुर्ति कान्तिचतुर्विकातिकीर्तमम् । 'सवृत्तालोचनां गुर्वी सगुर्वालोचनां यताः ॥५५॥ मध्यां सूरिनुर्तित तां च लध्यों कुर्युः परे पुनः । प्रतिकास वक्तकामानिकानाः॥५६॥

प्रतिक्रमा बृहन्मध्यसूरिमिक्तद्योजिङ्गताः ॥५६॥
विन्दत्वा, शिष्याः ज्ञानार्यस्तु देवमेन नयोक्रत्याचार्यनन्तनामिति श्रेषः । प्रतिक्रामन्—प्रतिक्रमणदण्डकान् पठेत् ॥५४॥ शान्तीत्यादि—शान्तिकीर्तनां विषेयरसामित्यादिकम् । चतुर्विकातिकीर्तनं—'चवनीसं
तित्यपरे' इत्यादिकम् । सवृत्तालोचनां—कथ्या चारित्रालोचनया सहिताम् । गुर्वी—सिद्धस्तुत्यादिकाम् ।
वारित्रालोचनासहितवृहदावार्यमकिमित्यर्थः । सगुर्वालोचनां—देसकूक्षत्राइ इत्यादिका वृहवालोचनासहित- १२

मध्याचार्यमिक्तिमस्यर्थः ॥५५॥ ता कच्ची 'प्राज्ञः प्रीसं' इत्यादिकां शुल्ककाचार्यभक्तिरित्यर्थः। परव्रता-

'सिद्धचारित्रभिक्तः स्याद् वृहदालोचना ततः । देवस्य गणिनो वाग्रे सिद्धयोगिस्तुती छघू ॥ चारित्रालोचना कार्या प्रायश्चित्तं ततस्तथा । सूरिभक्त्यास्ततो छघ्या गणिनं वन्दते यतिः ॥

और आलोचना करके तथा प्रायदिचत लेकर लघु आचार्यभिक्तिके द्वारा आचार्यकी बन्दना करनी चाहिए। फिर आचार्य सिंहत हिष्य और सबमी मुनि प्रतिक्रमणसन्ति करें। फिर आचार्य प्रतिक्रमण दण्डकका पाठ करें। फिर साधुओंको बीरमन्ति करनी चाहिए। फिर आचार्यके साथ शान्तिमन्ति और चतुर्विहति तीर्यकरमन्ति करनी चाहिए। फिर चारित्रकी आलोचनाके साथ बहत् आचार्यमन्ति क्रन्ती चाहिए। उसके बाद बहत् बालोचनाके साथ

मध्य आचार्यभिन्ति तथा छघु आचार्यभिन्त करनी चाहिए। अन्य प्रतिक्रमणोंमें बृहद् आचार्यभिन्त और मध्य आचार्यभिन्त नहीं की जाती ॥५२-५६॥

विशेषार्य-यहाँ पासिक, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमणके समय को जानेवाली विधिका वर्णन है। ये प्रतिक्रमण आचार्य, जिष्य तथा अन्य साधु सम्मिछित रूपसे करते हैं। सबसे प्रयम आचार्यकी वन्दना की जाती है। आचार्य-वन्दनाकी विधि पहले वतला आये हैं कि आचार्यकी वन्दना लघुसिद्धमिक और लघु आचार्यमिनत पढ़कर गवासनसे करनी चाहिए। यदि आचार्य सिद्धान्तविद् हो वो सिद्ध अत और आचार्यमिनत द्वारा उसकी वन्दना करनी चाहिए। इन तीनों मिनत्योंको पढ़ते समय प्रत्येक प्रवित्तक प्रारम्भमें अलग-अलग तीन वाक्य वोले जाते हैं। सिद्ध मिनत प्रारम्भमें 'तमोऽस्तु प्रतिष्ठापनसिद्ध-भितकायोस्तर्ग करोक्यहम्' 'नमस्कार हो, मैं प्रतिष्ठापन सिद्धमिनतपूर्वक कायोत्सर्ग करता हूं' यह वाक्य वोला जाता है, तब सिद्धभिनत की जाती है। इसी प्रकार अतमनितके प्रारम्भमें 'नमोऽस्तु प्रतिष्ठापनअतमिनतकायोत्सर्ग करोक्यहम्' वाक्य और आचार्य मिनत प्रारम्भमें 'निष्ठापनाचार्यमिनतकायोत्सर्ग करोक्यहम्' वाक्य और आचार्य मिनत प्रारम्भमें 'निष्ठापनाचार्यमिनतकायोत्सर्ग करोक्यहम्' वह वाक्य वोला जाता है। इसके प्रशास्त्र करोक्यहम्' वह वाक्य वोला जाता है। इसके प्रशास्त्र करोक्यहम्' वह वाक्य वोला जाता है। इसके प्रशास्त्र करके प्रशास्त्र कर विष्ठापन विष्ठापन वाला है। इसके प्रशास्त्र करके विष्ठापन वाला है। इसके प्रशास्त्र करके व्यवस्त्र कारास्त्र हिन्दा को नमस्कार करके

स्यात्प्रितक्रमणा मन्तिः प्रतिकामेत्ततो गणी । बीरस्तुतिर्जिनस्तुत्या सह•वान्तियृतिमंता ॥ वृत्तालोचनया साद्धं पूर्वी सूरिजुतिस्ततः । . . . गुर्व्यालोचनया साद्धं मध्याचायस्तुतिस्तया ॥

'समता सर्वभूतेषु' इत्यादि पढ़कर 'सिद्धानुद्धूतकर्म' इत्यादि बड़ी सिद्धभक्ति और चिनेन्द्रान्' इत्यादि बड़ी चारित्रभक्ति करते हैं। तथा अहन्त मगवान्के सम्मुख 'इच्छामि मंते ! पिन्खयन्मि आछोचेऊं' से छेकर 'बिणगुणसंपत्ति होऊ मन्हां' पर्यन्त बृहती आछो-चना करते हैं । यह आचार्य, शिष्य तथा सघर्माओंकी किया समान है । किन्तु इतना अन्तर है। यहाँ सिद्धमिनतके प्रारम्भमें यह वाक्य बोछना होता है—'सर्वातिचारविशुद्धयर्थं पाक्षिकप्रतिक्रमणिकयायां पूर्वाचार्यातुक्रमेण सक्छक्रमेक्षयार्थं मावपूजावन्द्नास्तवसमेतं सिद्धमिनतकायोत्सर्ग करोम्यहम् ।' अर्थात् मै सब दोषोंको विश्रद्धिके लिए इस पाक्षिक प्रतिक्रमण क्रियामें पूर्वाचार्योंके अनुसार समस्त कर्मोंके क्षयके छिए मानपूजा, वन्दना-खुतिके साथ सिद्धमन्ति कायोत्सर्ग करता हूँ। इसी तरह चारित्रमन्तिके पहले यह वाक्य षोजना चाहिए—'सर्षातिचारविशुद्धवर्षं '''आछोचनाचारित्रमन्तिकायोत्सर्गं करोज्यहम्।' किन्तु आचार्यं 'णसो अरहंताणं' इत्यादि नसंस्कारं मन्त्रके पाँचों पदोंको पढकर कायोत्सर्गं करके 'थोस्सामि' इत्यादि पढकर फिर 'तवसिद्ध' इत्यादि गायाको अ'चलिका सहित पढकर. पूर्वोक्त विधि करते हैं। फिर 'प्राष्ट्रद्काले' इत्यादि योगिमनितको अंचलिका सहित पढकर 'इच्छामि मंते वारिताचारो तेरसविहो' इत्यादि पाँच दण्डकोंको पढकर तथा 'वदसमि-दिंदिय' इत्यादिसे छेकर 'छेदोबट्रावणं होतु मज्झं' तक तीन बार पढकर देवके आगे अपने दोषोंकी आलोचना करते हैं। तथा दोषके अनुसार प्रायहिचत्त लेकर 'पंच महाज्ञतम' इत्यादि पाठको तीन बार पढकर योग्य शिष्य आदिसे अपने प्रायश्चितको कहकर देवके प्रति गुरुमिक्त करते हैं। यहाँ मी 'नमोऽस्त सर्वातिचारविशृद्धवर्ष सिद्धमिन्तकायोत्सर्ग करोम्यहम्' तथा 'नमोऽस्तु सर्वातिचारविशुद्धवर्थं आछोचनायोगिसितकायोत्सर्गं करोम्यहम्' तथा 'नमोऽस्तु निष्ठापनाचार्यमिक्तकायोत्सर्ग करोम्यहम्' ये तीनी वाक्य कमसे उच्चारण किये जाते हैं। इसके बाद जब आचार्य प्रायक्षित्त कर छैं तो उनके आगे शिष्य और सधर्मा साधु छघुसिद्धमिनत, छघुयोगिमिनत, चारित्रमिनत तथा आछोचना करके अपने-अपने दोधोंके अनुसार प्रायश्चित्तं हैं फिर 'श्रुवजलिध' इत्यादि लघुआचार्य-भक्तिके द्वारा आचार्यकी बन्दना करे। फिर आचार्य, शिष्य, सघर्मा सब सिलकर प्रतिक्रमण भनित करें। अर्थात् 'सर्वातिचारविशुद्धधर्थं पाक्षिकप्रतिक्रमणिकयायां पूर्वा-चार्यानुक्रमेण सकळकर्मश्रयार्थ यावपूजावन्दनास्तवसमेतं प्रतिक्रमणभिनतकायोत्सर्ग करोम्यहम्' यह बोळकर 'णैमो अरहंताणं' इत्यादि दण्डकको पढकर कायोत्सर्ग करना चाहिए। लघुसिद्धमनित आदि तो साधुओंकी मी आचार्यके समान जानना । किन्तु आचार्यकी वन्दना होनेके बाद आचार्यको 'श्रोस्सीमि' इत्यादि द्ण्डकको पढकर और

**१.** यह सामायिक दण्डक है।

२. यह चतुर्विश्वतिस्तव है। ये सब दण्डक और मिक्तवाँ पं. पत्नाकालजी सोनीके द्वारा संगृहीत क्रिया-कलापमें है।

ŧ

ळच्ची सूरिजुतिक्वेति पक्षिकावी प्रतिक्रमे । क्रमधिका विशुद्धस्य सर्वेत्र प्रियमनितका ॥ वृत्तालेक्वनया सार्व गुर्ब्यालेक्वनया कमात् । सूरिद्धसर्तुति मुक्त्वा खेपाः प्रतिक्रमाः कमात् ॥

गणधरवलयको पहकर प्रतिक्रमण् दण्डकोंको पदना चाहिए L शिष्य और सपर्माको वनतक कारोस्समेंमैं रहकर प्रतिक्रमण् दण्डकोंको सुनना चाहिए l

इसके एरचात् साधुजोंको 'बोस्सामि' इत्यादि इण्डकको पहुकर आचार्यके साथ 'वृद्समिदित्यरोघो' इत्यादि यहकर बीरस्तृति करती चाहिए। अर्यात्—'स्वर्गितवार- विज्ञुद्धयं पाक्षिकप्रविक्रमणक्रियाचो पूर्वाचार्यक्रमेण सकळक्रमेळवाथं मावप्तावन्दना- स्वयसमेत निविक्रसणवीरमस्विकायोर्स्य करोन्यहम् ।' यह पदकर 'पमो अरह्ताणं इत्यादि रण्डकको पदकर कायोरस्यमें कहे हुए उच्छ्वसांको करके फिर 'योस्सामि' इत्यादि रण्डकको पद कर कायोरस्यमें कहे हुए उच्छ्वसांको करके फिर 'योस्सामि' इत्यादि रण्डकको पद कर कायोरस्यमें कहे हुए उच्छ्वसांको करके फिर 'योस्सामि' इत्यादि पदका वाहिए। इसके पद्वात् आयार्यसांकि इत्यादि वाहिए। इसके पद्वात् आयार्यसाहित स्व स्वयिवोको—'स्वातिचारविद्युद्धययं झान्तियद्विविद्योवो' इत्यादि वाहिए। इसके पद्वात् आयार्यसाहित स्व स्वयिवोको—'स्वातिचारविद्युद्धययं झान्तियद्वांकि इत्यादि द्वित त्या 'चववीसं तिक्यरो' इत्यादि वाहिए। इसके वाहित वाहिए। इसके पद्वाति वाहिए। इसके वाहित वाहित वाहित स्वयादि वाहित स्व वाहित। वाहित वाहित वाहित स्वयादि वाहित स्व पद्वातिचारविद्यात्वा करके वाहित स्वयादि वाहित स्व पद्वातिचारविद्यात्वा करके वाहित वाहित स्व पद्वातिचारविद्यात्वा कार्यस्य वाहित स्व पदकर 'इच्छामि मन्ते चारिकाचार्य तेत्रविद्वा परिहारविद्योवो' इत्यादि इण्डकके द्वारा साव्य छच्च चारिजाच्यात्वात्व करनी चाहिए।

इसके बाद 'वहसमिदिदियरोबो' इत्यादि पहकर 'सर्वातिचारियद्वर्धय इहदा-कोचनाचार्यमितकाबोत्सर्ग करोन्यहम्' यह -पदकर-क्तिर 'यसो अरहवाणं' इत्यादि इण्डकको पदकर 'इच्छामि मन्ते पविकायन्दि आठोचेकं पण्णारसार्थ-दिवसार्थं इत्यादि इहम् आठोचनासे सहित दिसळ्ळाइसुद्धां इत्यादि सम्य इहदाचार्य सनित करनी चाहिए।

इसके वाद आचार्यसहित साधुकांको 'वदसमिदिवियरोयो' इत्यादि पदकर 'वदी-वीचारविशुद्धकां शुक्तककालोकानावयमितकायोत्सर्गं करोम्बहम्' यह उधारण करके पूर्ववत् दण्डक गादि पदकर 'प्रामः प्राप्तसम्वरमासहद्यः' से छेकर 'पोधमार्गोपदेशकाः' पर्यन्त लघुकाचार्य मित्र करती चाहिए । इसके वाद सव अवीचारोकी विशुद्धिके छिए सिद्धमित्व, बारित्रमित्व, प्रतिकमणमित्व, निष्ठिकरण, वीरमित्व, झान्यमित्व, चतु-विश्वतिवीधकरमित्व, बारित्रमित्व, खालोक्नाः सहित आचार्यमित्वः करके कर्ममें म्हीनता, सहित खाचार्यमिक, खुल्कक कालोक्नाः सहित आचार्यमित्वः करके कर्ममें म्हीनता, अधिकता जादि दोगोंको विश्वद्वितम्बियः स्वाधिमित्वपूर्वक कार्योत्सर्यः करना चाहिएन श्रीर पूर्ववत् वण्डकम् आदि पहुकरः 'इनसाम्बासो विवयवित्तिः' इत्यादि नाह्मना करनी चाहिए। अन्य अन्योमें भी ऐसा ही विवासन्देश वयाम्बान्य क्रिक्सिक्स सम्बद्धाः सिद्धमिक, मारिक्रमिक जीवन्द्रहृद्धाः सालीक्सिक्स 'क्रमहुन्दुक्ष स्वस्ता आचार्यक सम्बद्धाः सिद्धमिक, मारिक्रमिक जीवन्द्रहृद्धाः सालीक्सक्स 'क्रमहुन्दुक्ष सम्बद्धाः सिद्धमिक, चारित्रसारेऽप्युक्तम् —पासिक-चातुर्मोसिक-सावत्सरिकप्रतिक्रमणे सिद्धचारित्रप्रतिक्रमणनिष्ठितकरण-चतुर्विद्यतितीर्यंकरमक्तिचारित्राळोचनागुस्मक्तयो बृहदाळोचनागुस्मक्तिळंक्वीयस्याचार्यमन्तिस्य करणीया ३ इति ॥५६॥

> वय यतीना श्रावकाणा च बृतपञ्चभीक्रियाप्रयोगिर्विध क्लोक्ड्येनाह— बृहत्या शृतपञ्चस्यां भक्त्या सिद्धशृतार्थया । शृतस्कन्यं प्रतिष्ठाप्य गृहीत्वा वाचनां बृहन् ॥५७॥ क्षस्यो गृहीत्वा स्वाच्यायः कृत्या श्रान्तिनुतिस्ततः । यमिनां गृहिणां सिद्धशृतक्षान्तिस्तवाः पुनः ॥५८॥

श्रुतपद्धस्यां-क्षेण्ठ्युक्छपद्धस्याम् । वाचनां-श्रुवावतारोपदेशम् ॥५७॥ क्षस्यः-सृहच्य्रुवमनत्या निष्ठाप्य इत्यर्थः । गृहोत्वा-सृहच्य्रुवाचार्यमन्तिस्या प्रतिष्ठाप्य इत्यर्थः । एतच्च बृहिष्ठिति विशेषणा-रुकस्यते । गृहिणां-स्वाध्यायाप्राहिणां श्रावकाणाम् । उनतं च चारित्रसारे-पञ्चस्या सिद्धश्रुवमन्तिपूर्विका

है। फिर चारित्रालोचनापूर्वक प्रायिश्वत प्रहण करना चाहिए। उसके वाद साधुओंको लघु-लाचार्यभक्तिपूर्वक आचार्यकी वन्दना करनी चाहिए। फिर लाचार्य सिहत सब साधुओंको प्रतिक्रमणमिन्त करनी चाहिए। तब लाचार्य प्रतिक्रमण करते हैं। उसके वाद वीरमिनत और चतुर्विशति तीर्थकर मिन्तके साथ शान्तिमिक करनी चाहिए। फिर चारित्रालोचनाके साथ हृद्द लाचार्यमन्ति करनी चाहिए। फिर वृहत् लालोचनाके साथ मध्य लाचार्यमन्ति करनी चाहिए। फिर लघु लाचार्यमन्ति करनी चाहिए। अन्तर्मे हीनता और लिधकता दोषकी विशुद्धिके लिए समाधिमन्ति करनी चाहिए। चारित्रसारमें भी कहा है—'पासिक, चातुर्मो-सिक और वार्षिक प्रतिक्रमणमें सिद्धमन्ति, चारित्रमन्ति, प्रतिक्रमण, निष्टितकरण, चतुर्विशति तीर्यकरमन्ति, चारित्रालोचना, लाचार्यमन्ति, वृहत् लालोचना, वृहत् लाचार्य-मन्ति और लघु लाचार्यमन्ति करनी चाहिए।'

प्रत्यकार पं, आहाधरजीने अपनी संस्कृत टीकामें अन्तमें लिखा है, यहाँ तो हमने विशामात्र बवलायी है। किन्तु साधुओंको प्रौट आचायक पासमें विश्वारसे सब जान-देखकर करना चाहिए। साधुओंके अभाव या उनकी विरल्वतिक कारण प्रतिक्रमणकी विधिका ज्ञान हीन होता गया ऐसा लगता है। आजके साधु तो साधु, आचायोंमें भी प्रतिक्रमणकी विधिका ज्ञान अस्वरूप है। अस्तु, व्रतारीपण आदि विषयक प्रतिक्रमणोंमें गुद्दआचार्यभिन्त और मध्यआचार्यभिन्त नहीं को जाती। कहा है—'शेष प्रतिक्रमणोंमें चारित्रालोचना, बृह्त् आलोचना और दोनों आचार्यमन्तियोंको छोड़कर श्रेप विधिक समसे होती है।।५२-५६।।

भागे मुनियों और श्रावकोंके लिए श्रुत पंचामेके दिनकी क्रियाका विधान कहते हैं—
साधुओंको ज्येष्ठ मुक्ला पंचामेके दिन बृहत् सिद्धमित और बृहत् श्रुतसित्पपूर्वक श्रुतस्कृत्यको स्थापना करके वाचना अर्थात् श्रुतके अवतारका उपदेश प्रहण करना चाहिए। उनके बाद श्रुतमित और आचार्यमित करके स्वाध्याय प्रहण करना चाहिए और श्रुर-भित्रपूर्वक स्वाध्यायको समाप्त करना चाहिए। समाप्तिपर शान्तिभित्त करनी चाहिए। क्रिन्तु जिन्हें। स्पान्यायको प्रहण करनेका अधिकार नहीं है उन श्रावकोंको सिद्धभित्व, श्रुतमित और शान्तिभित्त करनी चाहिए।।।५०५८।।

श्रुतमित और शान्तिभित्त करनो चाहिए।।।५०५८।।

श्रुतमित करने स्थाकि उस दिन आचार्य स्तुतवरीन पर्वक्रायामिक रचना करके उसे प्रस्तकारूढ करके उसकी पृजा की थी। तथीसे

ŧ

24

थाचना गृहीत्वा तदनु स्वांघ्यायं गृङ्ख्यः श्रुतभन्तिमाचार्यभन्ति च क्रत्वा गृहीतस्वाघ्यायः कृतश्रुतभक्तयः स्वाघ्यायं निष्ठाप्य समातौ शान्तिभन्ति कृर्युरिति ॥५८॥

वय विद्यान्तदिवाचनाक्रियाविदेवार्यं तदविधिकारिवयमायोत्सर्वोपदेवार्यं च क्लोक्द्रयमाह— कल्प्यः क्रसोऽयं सिद्धान्ताचारवाचनयोरिप । एकैकार्याधिकारान्ते व्युत्सर्गास्तन्युखान्तयोः ॥९९॥ सिद्धश्रुतगणिस्तोत्रं व्युत्सर्याद्यातिभक्तये । द्वितीयाविदिने षद् षद् प्रदेया वाचनावनो ॥६०॥

कल्प्य इत्यादि । विद्वास्तवाचना वृद्धव्यवहारादाचारवाचना वा विद्वशृतमित्तम्या प्रतिष्ठाप्य वृद्धत्याच्यायं च श्रुतावार्यमन्तिस्यां प्रतिष्ठाप्य तद्वाचना दीयते । तत्त्व स्वाच्यायं श्रुतमन्त्या निष्ठाप्य तान्ति-मन्त्या क्रियां निष्ठापयेदिति माव. । एकैकेत्यादि । उन्तं च चारित्रवारे—'विद्वान्तस्यार्थाधिकाराणां वमातो एकैक कायोत्तर्यं कुर्वादिति । तन्मुखान्तयोः—एकैकस्यार्थाविकारस्यारम्ये समातौ च निमित्तमृते । उत्तरेण संबन्धोऽस्य कर्तन्यः ॥५९॥

अतिभक्तये—सिद्धांन्ताचर्याधिकाराणा तु बहुमान्यस्वादेतदुक्तम् । द्वितीयादिदिने तस्क्रियैव कार्येति भावः ॥६०॥

अप संन्यासक्रियात्रयोगविधि क्लोकद्वयेनाह---

वह दिन श्रुतपंचमीके नामसे प्रसिद्ध है। उस दिन साधु श्रुतस्कन्यकी स्थापना करके स्वाच्याय प्रहण करते हैं। मगर गृहस्थको द्वादशांगरूप सूत्रका स्वाध्याय करनेका अधिकार नहीं है इसिल्य वह केवल मिक्त करता है। द्वादशांगरूप श्रुत तो नष्ट हो चुका है। षट्याण्डागम, कसायपाडुड और महाबन्ध सिद्धान्त प्रन्थ तो आचार्यप्रणीत प्रन्थ हैं इनका स्वाध्याय श्रावक मी कर सकते है। उसीकी विधि उपर कही है। चारित्रसारमें भी कहा है कि श्रुत पंचमीके दिन सिद्धमिनत और श्रुतमिन्तपूर्वक वाचनाको प्रहण करके उसके बाद स्वाध्यायको प्रहण करते समय श्रुतमिन्त और आचार्यमिन्त पूर्वक स्वाध्यायको प्रहण करे। और श्रुतमिन्तपूर्वक स्वाध्यायको समाप्त करके अन्तमें शान्तिभिन्त करनी चाहिए।।५७०५८।।

सिद्धान्त आदिकी वाचना सम्बन्धी क्रियाकी विशेष विधि बतानेके छिए और उसके अर्थोधिकारोंके सम्बन्धमें कायोत्सर्गका विधान करनेके छिए दो इलोक कहते हैं—

भागे संन्यासपूर्वक मरणकी विधि हो क्लोकोंसे कहते हैं—

ş

संन्यासस्य क्रियावौ सा ज्ञान्तिमक्त्या विना सह । अन्तेऽन्यवा बृहद्भक्त्या स्वाध्यायस्थापनोक्झने ॥६१॥ योगेऽपि शेयं तत्रात्तस्वाध्यायैः प्रतिचारकैः । स्वाध्यायाग्राहिणां प्राग्वत् तवाद्यन्तविने क्रिया ॥६२॥

आदौ—संन्यासस्यारम्ये । सा—श्रुतपञ्चम्युषता । केवलमत्र सिद्धश्रुतभिर्त्तरम्या श्रुतस्कन्धवत् संन्यासः १ प्रतिष्ठाप्यः । अन्ते—श्रपकेऽतीते संन्यासो निष्ठाप्य इति भावः । अन्यदा—श्राद्यन्तदिनाम्यामन्येषु दिनेषु । बृहदित्यादौ कर्तृत्य इत्युपस्कारः ॥६१॥

योगेऽपि—रात्रियोगे वर्षायोगेऽपि वा अन्यत्र गृहोतेऽपि सति । श्चेयं—श्चियतन्यम् । तत्र—संन्यास-९ वसतौ । प्रतिचारकै:—अपकशुश्रूषकैः । प्राग्वत्—श्रुतमञ्जमीयत् । तदित्यादिसंन्यासस्यारम्भदिने समाप्तिदिने च सिद्धश्रुतशान्तिमन्तिपर्गृहस्यैः क्रिया कार्येति आवः ॥६२॥

अय अष्टाह्निकक्रियानिर्णयार्थमाह—

23

कुर्वन्तु सिद्धनन्दीश्वरगुरुञ्जान्तिस्तवैः क्रियामघ्टौ । घुच्यूर्जतपस्यसिताष्टम्यादिदिनानि मध्याह्ने ॥६३॥

कुर्वेन्तु—अन बहुत्वनिर्देशः संभूय संघेनैव क्रिया कार्येति ज्ञापनार्यः । शुचिः—आपादः । सर्वः— १५ कार्तिकः । तपस्यः—फाल्गुनः ॥६३॥

अयाभिषेकवन्दनाक्रियौ मञ्जूछगोचरिक्रयौ च छक्षयति-

संन्यासके आदिमें शान्तिमिक विना शेष सव किया शुतपंचमीकी तरह करनी चाहिए। अर्थात् श्रुतक्ष्म्चकी तरह केवल सिद्धमिक और श्रुतमिकपूर्वक संन्यासमरणकी स्थापना करनी चाहिए। तथा संन्यासके अन्तमें वही क्रिया शान्तिमिक साथ करनी चाहिए। तथा संन्यासके अन्तमें वही क्रिया शान्तिमिक साथ करनी चाहिए। अर्थात् समाधिमरणं करनेवालेका स्वर्गधास हो जोनेपर संन्यासकी समाप्ति शान्तिमिक लिक लिक कर किया के साथ की जाती है। तथा संन्यासके प्रथम और अन्तिम दिनको छोड़कर शेष दिनोमें स्वाध्यायकी स्थापना बहत् श्रुतमिक और बहत् लाचायमिक करके की जाती है और उसकी समाप्ति बहत् श्रुतमिक पूर्वक की जाती है। तथा जो समाधिमरणं करनेवाले खपककी सेवा करनेवाले साधु हैं और जिन्होंने वहाँ प्रथम दिन स्वाध्यायकी स्थापना की है वन्हें उसी वसतिकामें सोना चाहिए जिसमें संन्यास लिया गया है। यदि उन्होंने रात्रियोग और वर्षायोग अन्यन्न भी लिया हो तो मी उन्हें वहीं सोना चाहिए। किन्हु जो गृहस्थ परिचारक स्वाध्याय प्रहण नहीं कर सकते है उन्हें संन्यासके प्रथम और अन्तिम दिन श्रुतपंचमीकी तरह सिद्धमिक्त श्रुतमिक्त और शान्तिमिक्त पूर्वक ही क्रिया करनी चाहिए। ।६१९-६२।।

आगे अष्टाह्विका पर्वकी किया कहते हैं-

आषाद, कार्तिक और फाल्गुनमासके शुक्छ पश्चकी अष्टमीसे छेकर पौर्णमासी पर्यन्त प्रतिदिन मध्याहर्मे प्रातःकालके स्वाब्यायको प्रहण करनेके बाद सिद्धभिक्त, नन्दीश्वर चैत्यभिक्त, पंचगुरुमिक्त और शान्तिमिक्तिके साथ आचार्य आदि सबको मिलकर क्रिया करनी चाहिए ॥६३॥

आगे अभिषेकवन्दना क्रिया और संगलगोचर क्रियाको कहते हैं-

| सा नन्दोश्वरपदकुतचैत्या त्वभिषेकवन्दनास्ति तया ।                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| मङ्गळगोचरमञ्याह्मवन्दना योगयोजनोञ्जनयोः ॥६४॥                                            |            |
| सा—नन्दीक्वरक्रिया । अभिषेकवन्दना—जिनस्नपनदिवसे वन्दना ।                                | ŧ          |
| वंबतं च                                                                                 |            |
| 'बहिसेयवंदणा सिद्धचेदि पंचगुरुसंतिभत्तीहि ।                                             |            |
| कीरइ मंगलगोयर मञ्झिष्हियवंदणा होइ॥' [ ] ॥६४॥                                            | 4          |
| अय मंगळगोचरवृह्द्यस्याख्यानविधिमाह्—                                                    |            |
| <b>ञात्वा बृह</b> रिसद्धयोगिस्तुत्या मङ्गळगोचरे ।                                       |            |
| प्रत्याच्यानं बृहत्सूरिञ्चान्तिभक्ती प्रयुखताम् ॥६९॥                                    | •          |
| प्रयुक्तताम् । ङत्र बहुवचननिर्देशः सर्वेनिष्ठित्वा कार्योऽयं निविरिति वोधयति ॥६५॥       |            |
| सय वर्पायोगग्रहणमोक्षणविष्युपदेशार्यं क्लोकद्वयमाह—                                     |            |
| ततक्चतुर्वजीपूर्वरात्रे सिद्धमुनिस्तृती ।                                               | <b>१</b> २ |
| चतुर्विसु परोत्याल्पाइचैत्वभक्तीर्गुक्ततुतिम् ॥६६॥                                      | -          |
| शान्तिभक्ति च कुर्वणिर्वर्षायोगस्तु गृह्यताम् ।                                         |            |
| क्रजंक्ष्रज्ञचतुर्देश्यां पञ्चाद्वात्री च मुच्यताम् ॥६७॥                                | १५         |
| पूर्वरात्रे—प्रयमप्रहरोहेरो । परीत्या—प्रदक्षिणया । अल्पा—छव्वी । अर्याञ्चलसः । तद्यया— |            |

क्यर जो नन्दीश्वर क्रिया कही है वही क्रिया जिस दिन जिन अगवान्का महाभिषेक हो, इस दिन करना चाहिए। अन्तर केवल इतना है कि नन्दीश्वर चैत्यभित्तके स्थानमें केवल चैत्यभित्त की जाती है। तथा वर्षायोगके प्रहण और त्यागके समय मी यह अभिषेक वन्दना ही मंगलगोंचर मध्याह्वनन्दना होती है। १६४॥

यावन्ति जिनवैत्यानीत्याविद्शोकं परित्वा वृषमाजितस्वयंमूस्तवमुण्वार्य वैत्यमित चूलिकां पठैदिति पूर्वविक् वैत्यालयवन्ता । एव दक्षिणाविदिक्ष त्रयेऽपि, नवरमूतरोत्तरो हो हो स्वयंमुस्तवौ प्रयोक्तव्यो । गुरुस्तुर्ति— ३८

आगो संगठगोचर बृहत् प्रत्यास्यानकी विधि कहते हैं-

पञ्चगुरुमन्तिम् ॥६६॥ पश्चाद्वात्रौ--पश्चिमयागोहेशे ॥६७॥

संगळगोचर क्रियामें बृहत् सिद्धभिनत और बृहत् योगिमिनत करके भनत प्रत्याख्यात-को ग्रहण करना चाहिए और फिर बृहत् आचार्यमिनत और बृहत् शान्तिमिनत करनी चाहिए। यह क्रिया आचार्यादि सबको मिळकर करनी चाहिए। इसीसे 'प्रयुक्षताम्' इस बृह्चचनका प्रयोग किया है।।६५॥

आगे वर्षायोगके प्रहण और त्यागकी विधि कहते हैं-

भक्त प्रत्याख्यान प्रहण करनेके पश्चात् आषाढ शुक्छा चतुर्दशीकी रात्रिके प्रथम पहरमें पूर्व आदि चारों दिशाओं में प्रदक्षिणा क्रमसे छघु चैत्यमिक चार वार पद्कर सिद्ध-मिक, योगिमिक, पंचगुरुमिक और शान्तिमिक करते हुए आचार्य आदि साधुओं को वर्षायोग प्रहण करना चाहिए। और कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीकी रात्रिके पिछळे पहरमें इसी विधिसे वर्षायोगको छोड़ना चाहिए।।६६-६७॥

विशेषार्थ—चारों दिशाओंमें प्रदक्षिणा क्रमसे चैत्वमन्ति करनेकी विधि इस प्रकार है। पूर्विदशको मुझ करके 'यावन्ति जिनचैत्यानि' इत्यादि इळोक पढ़कर ऋषभदेव और अजिवनायकी स्वयंमू सुति पढ़कर अंचिळका सहित चैत्यमक्ति पढ़ना चाहिये। ऐसा करने-

ŧ

१२

वय तच्छेषविधि क्लोकद्वयेमाह-

मासं वासोऽन्यदैकत्र योगक्षेत्रं श्रुचौ वर्जेत् । मार्गेऽतीते त्यजेच्चार्यवशादिष न छङ्क्येत् ॥६८॥ नभञ्जतृर्यौ तद्याने कृष्णां शुक्लोर्जपञ्जमीम् । यावन्न गक्केतच्छेदे कर्याचक्केदमाचरेत ॥६९॥

्वास. कर्तव्य इति शेष. । अन्यदा—हेमन्तादिऋतुषु । शुन्ती—आपाढे । मार्गे—मार्गशीर्षमासे ॥६८॥ मभी—आवण. । तद्याने—योगक्षेत्रगमने । न गच्छेत्—स्थानान्तरे न विहरेत् । तच्छेदे—योगातिकमे । कर्याचित्—दुनिवारोपसर्गादिना । छेदं—प्रायश्चित्तम् ॥६९॥

अय बीरनिर्वाणिकयानिर्णयार्थमाह-

योगान्तेऽर्कोवये सिद्धनिर्वाणगुरुशान्तयः । प्रणुत्या वीरनिर्वाणे कृत्यातो नित्यवन्दना ॥७०॥

योगान्ते-वर्षायोगनिष्ठापने कृते सति । अतः-एतत् क्रियानन्तरम् ॥७०॥

से पूर्व दिशाके चैत्मालयोंकी बन्दना हो जाती है। फिर दक्षिण दिशामें संभव और अभिनन्दन जिनकी खुतियाँ पदकर अंचलिका सहित चैत्यमिक पढ़ना चाहिये। इसी तरह पिट्चम दिशामें सुमितिजन और पद्मप्रमिजन तथा उत्तर दिशामें सुपार्थ और चन्द्रप्रम मगवानके स्तवन पढ़ना चाहिये। इस प्रकार अपने स्थान पर स्थित रहकर ही चारों दिशामें भाव बन्दना करना चाहिये। उत्त-उन दिशाओंकी ओर उठने की आवश्यकता नहीं है।।६६-६७।।

आगे दो इलोकोंके द्वारा शेष विधि कहते हैं-

वर्ष योगके सिवाय अन्य हेमन्त आदि ऋतुओं में अमणोंको एक स्थान नगर आदि में एक मास तक ही निवास करना चाहिए। तथा युनि संघको आपाढमें वर्षायोगके स्थानको चढे जाना चाहिए। और मार्गशोर्ष महीना बीतने पर वर्षायोगके स्थानको छोड़ हैना चाहिए। कितना ही प्रयोजन होनेपर भी वर्षायोगके स्थानमें आवण कृष्णा चतुर्थी तक अवश्य पहुँचना चाहिए। इस विथिको नहीं छाँचना चाहिए। तथा कितना ही प्रयोजन होनेपर भी कार्तिक शुक्छा पंचमी तक वर्षायोगके स्थानसे अन्य स्थानको नहीं जाना चाहिए। यदि किसी दुनिवार उपसर्ग आदिके कारण वर्षायोगके उक्त प्रयोगमें अतिक्रम करना पहें तो साधु संघको प्रायश्चित्त छेना चाहिए॥६८-६९॥

विशेषार्थं—इवे. दशाश्रुव स्कन्य निर्युक्तिमें कहा है कि वर्षावास आषादकी पूर्णिसासे प्रारम्भ होकर मार्गशीर्ष मासकी दसमी विथिको पूर्ण होवा है। यदि इसके वाद मी वर्षा होवी हो या मार्गमें अत्यिषक कीचढ़ हो वो साधु इस काळके वाद भी उसी स्थान पर ठहर सकते हैं।।६८-६९॥

वीरमगवान्के निर्वाणकल्याणकके दिन की जानेवाली क्रियाको वताते हैं-

कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिस पहरमें वर्षायोगका निष्ठापन करनेके वाद सूर्यका उदय होनेपर सगवान सहावीर स्वामीकी निर्वाण क्रियामें सिद्धमक्ति, निर्वाणमक्ति, पंचगुदमक्ति और शान्तिमक्तिकरनी चाहिए। उसके पश्चात् नित्यवन्दना करना चाहिए।।७०॥

ş

१२

## अय कल्याणकपञ्चकक्रियानिक्चयार्थमाह-

साद्यन्तसिद्धशान्तिस्तुतिनिनगर्भेननुषोः स्तूयाद् वृत्तम् । निष्क्रमणे योग्यन्तं विदि खुताद्यपि शिवे शिवान्तसपि ॥७१॥

साद्यन्तेत्यादि—क्रियाविश्वेषणीयदम् । जिनगर्भजनुषीः—तीर्थकृतां गर्भावतरणे जन्मनि च । पुनर्वन्यकृताः गर्भावतरणे जन्मनि च । पुनर्वन्यकृतयादिन्यादिन्यतिपादनं पद्धानामय्येकत्र संप्रत्ययार्थम् । योग्यन्त—सिद्धवारित्रयोगिशान्तिभक्तयः कार्या इत्यर्थः । विदि ज्ञानकल्याणे । श्रुताद्यपि—सिद्धश्रृतचारित्रयोगि निर्वाणशान्तिभक्तयः कार्या इत्यर्थः ।।७१॥

वय पञ्चत्वप्राप्तऋष्यादीना कामे निवेधिकाया च क्रियाविशेषनिर्वयमार्यायुग्मेन विधत्ते— वपुषि ऋषेः स्तौतु ऋषीन् निवेधिकायां च सिद्धशान्त्यन्तः । सिद्धान्तिनः श्रुतादीन् वृत्तावीनुतरस्रतिनः ॥७२॥ द्वियुनः श्रुतवृत्तादीन् गणिनोऽन्तगुरून् श्रुतादिकानपि तान् । समयविदोऽपि यमादींस्तनुक्छिशो हयमुखानपि द्वियुनः ॥७३॥

ऋषेः—सामान्यसाधोरपांन्मृतस्य । ऋषीत्—योगिनः । सिद्धसान्त्यन्तः—सिद्धस्वित्वान्तिः भक्त्योगंध्ये योगिन्नांत्ति कुर्यादित्ययंः । सिद्धान्तिः श्रुतादीत् । वन्नोत्तरत्र च वपृवीत्याद्यनुवर्तनीयम् । वतोत्र्यमर्थः । क्ष्यं सैद्धान्त्त्यः ऋषेः काये निपेषिकाया च सिद्धसान्त्योगंध्ये श्रुतमृत्तीक्ष्य स्तुयात् । सिद्धसृतः १५ योगिक्षान्तिमक्तोः कुर्यादित्ययंः । वृत्तादीत्—सिद्धश्रुतचारित्रयोगिक्षान्तिमक्तीः प्रयुक्षतित्ययंः । अत्तवृत्तादीत् —सिद्धश्रुतचारित्रयोगिक्षान्तिमक्तीः प्रयुक्षतित्ययंः । अत्तवृत्तादीत् —सिद्धश्रुतचारित्रयोगिक्षान्तिमक्तीः प्रयुक्षतित्ययंः । अत्तवणीत् अन्तवणीत् अन्तवणीत् अन्तवणीत् अन्तवणीत् अन्तवणीत् अन्तवणीत् स्तुयात् । सिद्धस्तवयात् वार्यस्त्रस्ताचार्यस्य च ऋषेः । अपि यमादीत्—सारित्रावीतिष् अन्तवणिष्ट्रधीत् स्तुयात् । सिद्धस्तवारित्रयोग्याचार्यश्रान्तिमक्ती एववेदित्यर्थः । द्वियुजः—चैद्धान्तस्य कायक्रिशिनस्याः २१ वार्यस्य ऋषेः । कक्षं च—

'काये निषेषिकायां च मुनेः सिद्धांविकान्तिभिः । उत्तरत्रतिनः सिद्धवृत्तांविकान्तिभिः क्रियाः ॥

28

पंचकल्याणकके दिनोंमें की जाने योग्य किया बताते है-

तीर्थंकरोंके गर्भंकल्याणक और जन्मकल्याणकके समय अमणों और आवकोंको सिद्ध-भक्ति, चारित्रमिक्त और शान्तिमिक पूर्वंक क्रिया करनी चाहिए। तपकल्याणकमें सिद्धमिति, चारित्रमित, गोगिमिक्त और शान्तिमिक्त करनी चाहिए। झानकल्याणकमें सिद्धमिति, अतमित, •चारित्रमिक्त, गोगिमिक्त और शान्तिमिक्त करनी चाहिए। तथा निर्वाण कल्याणकमें और निर्वाण क्षेत्रकी चन्दनामें सिद्धमिक्त, अतमिक, चारित्रमिक्त, योगिमिक्त, निर्वाणमिक और शान्तिमिक्त करनी चाहिए। इन मिक्नोंके साथ दस दस कल्याणक सम्बन्धी क्रिया करनी चाहिए॥७१॥

मरणको प्राप्त ऋषि आदिके शरीर तथा निषेधिका (समाधिस्थान) के विषयमें की जानेवाली कियाओंको दो पद्योंसे कहते हैं—

सामान्य साधुका मरण होनेपर उसके शरीर तथा समाधिमूमिकी वन्द्रना सिद्धमिक, योगिमक्ति और शान्सिमिक्ति कमसे पढ़कर की जाती है। यदि सिद्धान्तवेत्ता सामान्य

१. योगिशा-स कु. च. ।

₹

Ę

٩

14

सैद्धान्तस्य मुनेः सिद्धश्रुत्तिषशान्तिभक्तिः । उत्तरव्रतिनः सिद्धश्रुतवृत्तर्षिशान्तिभिः॥ सरेनिषेधिकाकाये सिद्धिषसुरिशान्तिमः। शरीरक्लेशिनः सिद्धवृत्तिषगणिशान्तिभः॥ सैद्धान्ताचार्यस्य सिद्धेश्रुतिषसुरिशान्तयः। अन्ययोगे सिद्धश्र तवृत्तार्षगणिशान्तयः ॥ ॥७३॥

क्षय स्थिरचल्रजिनबिम्बप्रतिष्ठायाः क्रियाविधि तच्चतर्यस्नपनक्रियाविशेषं चोपदिशति-स्यात्सिद्धवान्तिभक्तिः स्थिरच्छनिनबिम्बयोः प्रतिष्ठायाम् । क्षित्रेकवन्दना चलतुर्यस्नाने तु पाक्षिको त्वपरे ॥७४॥

क्षमिषेकवन्दना-सिद्धचैत्यपञ्चगरुक्षान्तिमन्तिकक्षणा । पाक्षिकी-सिद्धचारित्रमन्ती वहदाकोचना शान्तिमन्तिरुपेरयेषा । स्वाध्यायाप्राहिणां पुनर्गृहिणां सैवाळोचनारहिता । अपरे---अन्यस्मिन् स्थिरजिनप्रतिमा-१२ चतुर्थस्नान इत्यर्थः । उक्तं च-

'चलाचलप्रतिष्ठायां सिद्धशान्तिस्तुतिभवेत । बन्दना चाभिषेकस्य तुर्यस्नाने मता पुनः ॥ सिद्धवृत्तनुर्ति कुर्याद् बृहदालीचनां तथा । शान्तिमक्ति जिनेन्द्रस्य प्रतिष्ठायां स्थिरस्य तु ॥' गा७४॥

साधुका गरण हो तो उसके अरीर और निषदाभूमिकी वन्दना क्रमसे सिद्धभक्ति, श्रुतमक्ति, योगिमिकत और शान्तिमिकत पढ़कर की जाती है। यदि उत्तर अतोंको धारण करनेवाले सायुका मरण हो तो उसके शरीर और निवधामूमिकी वन्दना क्रमसे सिद्धमिनत, चारित्र-मिनत, योगिमनित और शान्तिमनित पढ़कर की जाती है। बिद मरनेवाला साध सिद्धान्त-वेत्ता होनेके साथ उत्तर गुणोंका भी पाछक हो तो उसके शरीर और निषद्यामुमिकी वन्दना क्रमसे सिद्धमक्ति, श्रुतमक्ति, चारित्रमक्ति, योगिमक्ति और शान्तिमक्ति पढकर की जाती है। यदि आचार्यका गरण हो जाये तो उनके शरीरकी और निषद्यामुमिकी वन्दना क्रमसे सिद्धमिनत, योगिमनित, आचार्यमिनत और ज्ञान्तिमनित पढकर करनी चाहिए। यहि-सिद्धान्तवेत्ता आचार्यका मरण हो तो उनके झरीर और निषद्याभूमिकी वन्दना क्रमसे सिद्धमिनत, श्रुतमिनत, योगिमनित, आचार्यमिनत और ज्ञान्तिभनित पढकर करनी चाहिए। किन्तु ऐसे ऋषिका गरण हो जो आचार्य होनेके साथ कायक्छेश तपके धारी हों तो उनके शरीर और निषद्या मूमिकी वन्दना क्रमसे सिद्धभिनत, चारित्रभिनत, बोगिसिनत, आचार्य-मक्ति और शान्तिमक्ति पूर्वक करनी चाहिए। यदि भरणको प्राप्त ऋषि आचार्य होनेके साथ सिद्धान्तवेत्ता और कायक्छेशतपके वारक हों तो उनके झरीर और निपद्याम् मिकी वन्दना क्रमसे सिद्धमक्ति, शुत्रमक्ति, चारित्रमक्ति, योगिमक्ति, आचार्यमक्ति और ग्रान्तिमक्ति पर्वक करनी चाहिए ॥७२-७३॥

स्थिर जिनविम्ब और चल जिनविम्बकी प्रतिष्ठाके समयकी विधि तथा चल जिन-बिम्बके चतुर्थ दिन किये जानेवाछे अभिषेकके समयकी क्रियाविधि कहते है-

स्थिर प्रतिमाकी प्रतिष्ठा या चल जिनविम्वकी प्रतिष्ठामें सिद्धभवित और शान्तिभवित पढ़कर वन्दना करनी चाहिए। किन्तु चळ जिनविन्वंकी प्रतिष्ठाके चतुर्थ दिन अभिषेकके समय अभिपेक वन्दना की जाती है अर्थात सिद्धमिनत, चैत्यमिनत, पंचगृहमिनत और

ş

अयाचार्यपदश्रतिष्ठापनक्रियाविधिमाह--

सिद्धाचार्यस्तुती कृत्वा सुक्रमे गुर्वेनुत्तया । कात्वाचार्यपर्वे चान्ति स्तुयासाधुः स्फुरद्दगुणः ॥७५॥

आचार्यपदम् । अस प्रमृति मवता रहस्यशस्त्राध्ययनदीक्षादानादिकमानार्यकार्यमावर्यमिति गणसमक्षं सावमाणेन गुरुणा समर्व्यमाणपिष्ळग्रहणळक्षणम् । उन्तं च चारित्रसारे—'गुरूणामनुज्ञायां विज्ञानवैराग्य-संपन्नो विनीतो वर्षतीळ. स्थिरस्व मुखाऽज्वायंपदव्या योग्यः सावृर्गृश्यमक्षे सिद्धानार्यभक्ति कृत्वाऽज्ञायं-पदवी गृहीत्वा शान्तिमक्ति कुर्योदिति ॥७५॥

सयाचार्यस्य षट्त्रिंचतं गुणान् विशति— श्रष्टावाचारवत्त्वाचास्तर्गासि द्वादश्वस्थितेः । कल्पा बजाऽऽवदयकानि षट् षट् त्रिज्ञादगुणा गणेः ॥७६॥

शान्तिभिक्त पूर्वेक बन्दना की जाती है। किन्तु स्थिर जिन प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके चतुर्थं दिन होनेवाछे अभिषेकके समय पाछिकी क्रिया की जाती है अर्थात् सिद्धभिक्त, चारित्रभिक्त, हृहत् आळोचना और शान्तिभिक्त की जाती है। और स्वाध्यायको प्रहण न करनेवाछे आवक बृहत् आळोचनाको छोड्कर शैषभिक्त पढ्कर क्रिया करते हैं ॥७४॥

आगे आचार्यपद पर प्रतिष्ठित करनेकी विधि कहते हैं-

जिसके छत्तीस गुण संघके चित्तमें चमत्कार पैदा करते हैं उस साधुको गुरुकी अतु-मतिसे शुभ गुहुर्वमें सिद्धभक्ति और आचार्यमक्ति करके आचार्यपद ग्रहण करना चाहिए तव शान्तिमक्ति करनी चाहिए।।७५॥

विशेषार्थं —चारित्रसारमें भी कहा है कि गुरुकी आजा होनेपर ज्ञान और वैराग्यसे सम्पन्न, विनयी, धर्मशीछ और स्थिरमित जो साधु आचार्यपदके योग्य होता है वह गुरुके सन्युक्त सिद्धमित और आचार्यमित पूर्वक आचार्य पदवीको प्रहण करता है, तब शानित-मिक्त करता है। आचार्यपद प्रदानसे आशय यह है कि गुरु संघके समक्ष यह कहकर कि आजसे आप प्राथिसत्तशासके अध्ययन, दीक्षादान आदि आचार्यकार्यकार्यको करे, पिच्छिका समर्पित करते हैं। उसका प्रहण ही आचार्यपदका प्रहण है। अथा।

आगे आचार्यके छत्तीस गुणोंको कहते हैं-

आचारवत्त्व आदि क्षाठ, वारह तप, इस स्थितिकल्प और छह आवश्यक ये छत्तीस

गुण आचार्यके होते हैं ॥७६॥

विशेषार्थ-दोनों ही जैन परम्पराओं में आचार्थके छत्तीस गुण कहे हैं किन्तु संख्यामें एकरूपता होते हुए भी भेदोंमें एकरूपता नहीं है। खेतास्वरे परस्पराके अनुसार-पॉच इन्द्रियोंको जो वशमें करता है, नौ वाढ़से विसुद्ध ब्रह्मचर्यका पाछता है, पाँच महाअतोंसे युक्त होता है, पाँच आचारोंको पाछनमें समर्थ है, पाँच समिति और तीन गुप्तिका पाछक है,

 <sup>&#</sup>x27;पंचिविय संवरणो सह नविवहबहाचेर गुत्तिषरो ।
पंच महव्वयजुत्तो पंचिवहाचारपाछणसमस्यो ॥
पंचसिष् सिगुत्तो इह षहारस गुणोह संजुतो ।
चचिवहकसायम्वको क्रतीस गुणो गुरु मन्द्रा ॥

## स्थित:--निष्ठासीष्ठवस्य । कल्पा:--विशेषाः ॥७६॥

चार प्रकारकी कथायोंसे मुक्त है इस् तरह छचीस गुणोंसे युक्त गुढ होता है। ये ५+९+५
+५+६+३+४=३६ गुण होते हैं। दिगम्बर परम्परामें भी एकरूपता नहीं है। विभिन्न
प्रम्थकारोंने विभिन्न प्रकारसे छचीस गुण गिनाये हैं—आंचारवस्त्र आदि आठ गुण, दस
स्थितिकल्प, बारह तप,छ आवश्यक ८+१०+१२+६=३६ ये छत्तीस गुण होते हैं। पं.
आशाधरजीने इसीके अनुसार ऊपर छत्तीस गुण गिनाये हैं। किन्तु भगवती आराधनाकी
अपनी टीकामें पं. आशाधरजीने इक्त गाथाके सम्बन्धमें छिखा है—म. आ. के अनुसार
छत्तीस गुण इस प्रकार हैं—आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार, बारह प्रकारका तप, पाँच
समितियाँ, तीन गुप्तियाँ ये भगवती आराधनाकी संस्कृत टीकाके अनुसार छत्तीस गुण है।
प्राष्ठत टीकामें अट्टाईस मूळ गुण और आचारवस्त्र आदि आठ ये छत्तीस गुण हैं। अथवा
दस आछोचनाके गुण, दस प्राथिक्षक्तके गुण, इस स्थितिकल्प और छह जीतगुण ये छत्तीस
गुण हैं। ऐसी स्थितिमें भगवती आराधनामें सुनी गयी यह गाथा प्रक्षिप्त ही प्रतीत होती है।'
भगवती आराधना पर विजयोदया टीकाके रचिता अपराजित सूरिने इस गाथा पर टीका
नहीं की है। अतः यह गाथा किसीने छत्तीस गुण गिनानेके छिप उद्घृत की है और वह
मूळमें सम्मिछत हो गयी है। इसमें जो दस स्थितिकल्पों और छह जीतगुणोंको आचार्यके
गुणोंमें गिनाया है वह विचारणीय प्रतीत होता है।

बोघपाहुडकी गाया २ की संस्कृत टीकामें आचार्यके छत्तीस गुण इस प्रकार कहे हैं— आचारवान, श्रुताधारी, प्रायश्चित्तताता, गुण दोवका प्रवक्ता किन्तु दोवको प्रकट न करने वाळा, अपरिस्नावी, साधुआंको सन्तोष देनेवाळे निर्वापक, दिगम्बर देवी, अनुहिष्ट भोजी अश्च्यासनी, अराजमुक्, क्रियायुक्त, ज्ञतवान, ज्येष्ठसद्गुणी, प्रतिक्रमण करनेवाळा, षद्मासयोगी द्विनिषद्यावाळा, वारहत्वप, छह आवश्यक, ये छत्तीस गुण आचार्यके हैं। इस तरह आचार्यके छत्तीस गुणोंमें विविध मत मिळते हैं। १७६॥

 <sup>&#</sup>x27;क्षायारवमादीया अट्टगुणा दसविधो व ठिदिक्यो ।
 वारस तव छावासय छत्तीसगुणा मुणेयव्या ॥'—म. बा. मा. ५२६ ।

२. 'षट्तिंशद्गुणा यथा—अष्टी ज्ञानाचारा, अष्टी दर्शनाचाराम्रा, तपो द्वादशिवधं पञ्चसिन्यस्तिम्रो गुप्तयम्रेति सस्कृतटीकायाम् । प्राकृतटीकाया तु अष्टाविश्वति मूळगुणाः आचारवत्त्वादयम्राष्टी इति घट्तिंशत् । यदि वा वस आळोचना गुणाः, दश प्रायम्रित्तपृणाः, दश स्थितिकृत्याः, षड् जीतगुणाम्रेति षट्तिंशत् । एवं सित सुत्रेज्ञचूयमाण्यं गाथा प्रसिप्तैव छक्षयते ।'

 <sup>&#</sup>x27;काचारखुताघार- प्रायक्षित्तासनादिद. ।
 वायापायकथी दोषाभाषकोऽस्नावकोऽपि च ॥
 सन्तोषकारी साष्ट्रना निर्यापक इमेऽष्ट च ।
 दिगम्बरवेष्यनृद्दिष्टभोजी खय्यासनीति च ॥
 अराजभुक् क्रियायुक्ती प्रतवान् व्येष्ठसद्गुणः ।
 प्रतिक्रमी च षण्मासयोगी तद्द्विनिषचकः ॥
 दिषद् तपास्त्रया षट्चावश्यकानि गुणा गुरोः ।

| वयाचारवत्त्वादिस्तरूपोहेशार्षयाह—<br>आचारी सूरिराघारी व्यवहारी प्रकारकः ।                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| आयापायविगुत्पीक्षोऽपरित्रावी सुखावहः ॥७७॥                                                                                                                                  | 3  |
| षणनारपदादिलक्षणनिर्णयार्थं क्लोक्द्रयमाह्—<br>पद्धाचारकृदाचारो स्यादाघारी श्रुतोद्घुरः ।<br>व्यवहारपदुस्तद्वान् परिचारी प्रकारकः ॥७८॥                                      | Ę  |
| गुणदोषप्रवक्ताऽऽयापायिन् दोषधामकः ।<br>चत्पीलको रहोऽमेलाऽलायी निर्वापकोऽज्टमः ॥७९॥                                                                                         | *  |
| पञ्चाचारकृत्—पञ्चाना ज्ञानादाचाराणामाचरिता बाचारमिता उपदेश च । उसर्त च—<br>'बाचारं पञ्चविधं चरति च चारयित यो निरतिचारस् ।<br>उपदिश्रति सदाचारं भवति स बाचारवान् सुरिः ॥' [ | 9  |
| श्रुतोद्धरः—अनन्यसानान्यभूवञ्चानसंपद्धः । उन्तं च—                                                                                                                         | 85 |
| 'नवदश्चतुर्दशानां पूर्वाणां वेदिता मतिसमुद्रः।                                                                                                                             | "  |
| कल्पव्यवहारघरः स <sup>भ</sup> मवत्याघारवान्नाम ॥' [                                                                                                                        |    |

जाने जाचारवस्य जादि जाठ गुणोंका निर्देश करते हैं— जाचार्य आचारी, आघारी, ज्यवहारी, प्रकारक, आय और अपायदर्शी, क्रीडक, अपरिसावी और सुखकारी होता है ॥७॥

आगे दो इलोकोंके द्वारा इन आचारी आदिका स्वरूप कहते हैं-

जो पाँच ज्ञानादि आवारोंका स्वयं आवरण करता है दूसरोंसे आवरण कराता है और उनका उपदेश देता है उसे आवारी या आवायवान कहते हैं। जो असाधारण श्रुतझात-से सम्पन्न हो उसे आधारी कहते हैं। जो व्यवहारपटु हो, अर्थात प्रायश्चित्तका ज्ञाता हो, जिसने बहुत वार प्रायश्चित्त देते हुए देखा हो और स्वयं भी उसका प्रयोग किया हो, उसे व्यवहारी कहते हैं। जो श्रुपककी सेवा करता है उसे प्रकारक कहते हैं। जो श्रावनाके छिए वश्चत क्षुपकके गुणों और दोवोंका प्रकाशक हो उसे आयापायिक कहते हैं। जो प्रकारमें प्रकाशित दोवको प्रकट नहीं करता उसे अपरिक्राची कहते हैं। जो मूख-प्यास आहिक दु: खोंको शान्त करता हो उसे श्रुवकारी कहते हैं। इन आठ गुणोंसे युक्त आवार्य होता है। उसे श्रुवकारी होता है। इन आठ गुणोंसे युक्त आवार्य होता है। उसे श्रुवकारी कहते हैं। इन आठ गुणोंसे युक्त आवार्य होता है। उसे श्रुवकारी कहते हैं। इन आठ गुणोंसे युक्त आवार्य होता है। उसे श्रुवकारी कहते हैं। इन आठ गुणोंसे युक्त आवार्य होता है। उसे श्रुवकारी कहते हैं। इन आठ गुणोंसे युक्त आवार्य होता है। अपर-अशा

विशेषार्थ —आचार्य शब्द आचारसे ही बना है। और आचार हैं पॉच —ज्ञानाचार, वर्शनाचार, चारित्राचार, वपाचार और वीर्याचार। जो इन पॉच आचारोंका स्वयं पाळन करता है, दूसरोंसे पाळन कराता है और उनका उपदेश देता है उसे आचार्य कहते हैं। मगवती आराधना और मूळाचारका वही आशय है जो उत्तर कहा है। दूसरा गुण है आधारवत्त । उसका आगमिक स्वरूप इस प्रकार केहा है—जो चौदह पूर्व या दस पूर्व या

चोह्स-दस-णवपुब्वी महामदी सावरोज्य गंभीरो ।
 कद-विवहारवारी होदि हु आधारवं गाम ॥——म. आरा., ४२८ गा. ।

;₹

٠ ۾

व्यवहारपटुः---प्रायश्चित्तस्य ज्ञाता बहुवो दीयमानस्य द्रष्टा तस्त्रयोक्ता च । तद्वान् व्यवहारवान् । उक्तं च---

'पश्चविधं व्यवहारं यो मनुते तत्त्वतः सविस्तारस् । कृतकारितोपलब्धप्रायश्चित्तस्तृतीयस्तु ॥' [ ] 'आगमश्च श्रुतं वाज्ञाधारणाजीत एव च । व्यवहारा भवन्त्येते निर्णयस्तत्र सूत्रतः ॥' [ ]

वागम एकादशाङ्गोनतं श्रेप्तायश्चितं तदेव चतुर्वशपूर्वोकं श्रुतम् । उत्तमार्थोत्तत् श्राचार्यो बहुषावळपरिहीणः स्थानान्तरियतः सुरियताचार्यसमीपे स्वतुर्ल्णं ज्येष्टिशिष्यं प्रेष्यं सन्मुखेन तस्थापे स्वदोषानाळोच्य तिर्निद्धं ९ प्रायदिवत्तं यष्वरति तदान्नेति व्यपविदयते । स एवासहायः सन् संवातदोषस्तत्तेत्र (स्यतः पूर्वावधारित-प्रायदिवत्तं यस्करोति सा वारणा नाम । द्वासप्तिपुरुषजातस्वरूपमपेश्य यहुक्त प्रायदिवत्तं तज्जीत हत्युच्यते । संप्रस्वाचार्यये ये व्यवहरन्ति स प्रकारः । परिचारी—क्षपक्रवृष्यवाकारी ॥७८॥ गुणेत्यादि । उदसं च—

नौ पूर्वका ज्ञाता हो, महाबुद्धिशाली हो, सागरकी तरह गम्मीर हो, कल्प ज्यवहारका ज्ञाता हो उसे आधारवान कहते हैं, इस तरह आचार्यको शास्त्र ससुद्रका पारगामी होना चाहिए। वीसरे प्रायश्चित्तके प्रयोगमें कुशल अनुमवी होना चाहिए। प्रायश्चित्तको ही व्यवहार कहते हैं। उसके पाँच भेद हैं-आगम, अ़ुत, आज़ा, धारणा और जीत। कहा है-जी पाँच प्रकारके व्यवहार या प्रायश्चित्तको यथार्थ रूपमें विस्तारसे जानता है, जिसने बहुतसे आचार्योंको प्रायिक्रत देते देखा है और स्वयं भी प्रायिक्षत दिया है उसे व्यवहारी कहते हैं। व्यवहारके पाँच भेद हैं—आगम, श्रुत, आझा, घारणा और जीत। इनका विस्तारसे कथन सूत्रोंमें है। इसकी टीकामें अपराजित सुरिने छिखा है कि 'प्रायश्चित्तका कथन सबके सामने नहीं किया जाता। इसीलिए वहाँ उनका कथन नहीं किया है,'। अपने इस कथनके समर्थनमें उन्होंने एक गाथा भी उद्घृत की है-जिसमें फहा है 'सभी श्रद्धाल पुरुषोंको जिन वचन मुनना चाहिए। किन्तु छेद सूत्र अर्थात् प्रायश्चित्त शास्त्रका अर्थ सबके छिए जानमें योग्य नहीं है।' इवेताम्बरीय सूत्रोंमें व्यवहारके इन पांच प्रकारोंका कथन है। व्यवहार सूत्रमें विस्तारसे क्यंन है। सुमुख्की प्रवृत्ति-निवृत्तिको व्यवहार कहते हैं। आगमसे केवलजान, मन.पर्यय, अवधि, चौदह पूर्व, वस पूर्व और नौ पूर्व लिये जाते हैं। शेवको श्रुत कहते हैं। यद्यपि नव आदि पूर्व भी श्रुत हैं, किन्तु ने केवलज्ञानकी तरह अतीन्द्रिय पदार्थोंके विषयमें विशिष्ट ज्ञान कराते हैं इसलिए उन्हें आगममें लिया है। किन्तु एं आशाधरजीने अपनी टीकामें ग्यारह अंगोंमें प्रतिपादित प्रायश्चितको आगम और चौदह

पंचित्रं ववहारं को बाणइ तज्वदो सिवस्थारं ।
 बहुसो य दिटु कयपट्ठवणो ववहारवं होइ ॥,
 आगम सुद बाणा घारणा य कोदीँह होति ववहारा ।
 पदेशिं सिवत्यारा पह्वणा सुत्तिणिहिट्ठा ॥——॥, बारा. ४४८-४९ गा. ।

सन्वेण वि निणवयणं सोदन्वं सिट्टिदेण पृरिसेण ।
 छैवसुदस्स हु भरयो ण होदि सन्वेण णाहन्वो ।।

३. 'पंचविहे ववहारे प्रकारों, तं जहा-आगमें, सुए । आणा, घारणां, जीए ।'—स्थानाग ५।२।४२१ सु. ।

| 'गुणदोषाणां प्रयकः क्षपकस्य विशेषमालुकोचियषोः ।              |        |   |
|--------------------------------------------------------------|--------|---|
| वनुजोरालोचियतो दोषविशेषं प्रकाशयति ॥' [                      | 1      |   |
| दोषवामकःवताद्यतीचारस्यान्तर्गृदस्य स विहिनिक्कामकः । उन्तं च | Ī      | ₹ |
| 'ओजस्दी तेजस्वी वाग्मी च प्रिधतकोर्तिराचार्य:।               |        |   |
| हरिरिव विक्रमसारो भवति समुत्पीलको नाम ॥' [                   | ]      |   |
| रहोऽमेत्ता—गोप्पदोपस्य रहस्याछोचितस्याप्रकाश्वकः । उनतं च    | -      | ę |
| 'आलोचिताः कलङ्का यस्या यः पीततोयसैकायाः।                     |        |   |
| न परिश्रवन्ति कथमपि स भवत्यपरिश्रव. सूरि: ॥'                 |        |   |
| निर्वापकः—सुदादिदुःकोपशमकः । यथाह्—                          |        | 9 |
| 'गम्भोरस्निग्वमघुरामतिहृद्यां श्रवःसुखास् ।                  |        |   |
| निर्वापकः कथां कुर्यात् स्मृत्यानयनकारणस् ॥' [               | ] ॥७९॥ |   |
|                                                              |        |   |

पूर्वीमें प्रतिपादित प्रायश्चित्तको श्रुत कहा है। कोई आचार्य समाधि छेना चाहते हैं किन्तु पैरोंमें चलनेकी शक्ति नहीं है, वें देशान्तरमें स्थित किसी प्रायख्रितवेदी अन्य आचायके पास अपने तुल्य ज्येष्ठ शिष्यको सेजकर और उसके मुखसे अपने दोषोंकी आछोचना कराकर उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रायश्चित्तको यदि स्वीकार करते हैं तो आज्ञा है। वही अशक्त आचार्य दोप लगनेपर वहीं रहते हुए पूर्वमें अवधारित प्रायश्चित यदि करते हैं वह धारणा है। वहत्तर पुरुषोंके स्वरूपको देखकर जो प्रायश्चित्त कहा जाता है वह जीत है। इवे. टीकाकारोंके अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, कारू, माव और व्यक्तिके दोषके अनुसार संहत्त, सहतशीरुता आदिमें कमी देखते हुए जो प्रायश्चित्त दिया जाय वह जीत है। इन पाँचों प्रकारके प्रायश्चित्तमें-से यदि आगम विद्यमान है तो आगमके अनुसार ही प्रायश्चित हैना चाहिए। आगम न हो वो अतके अनुसार प्रायश्चित्त देना चाहिए। इस तरह अभिक ही प्रायश्चित्त देनेका विधान है। आचार्यको इस व्यवहारका ज्ञाता होना चाहिए। तथा आचार्यको समाधि छेने बालेकी सेवा-में तत्पर होना चाहिए। जब वह वाहर जाये या वाहरसे अन्दर आये तो ससको हस्तावस्त्र देना चाहिए, उसकी वसतिका, संथरा, उपकरणकी सफाई करनी चाहिए। मलत्यागर्मे उसके छिए भक्तपानकी व्यवस्थामें सावधान रहना चाहिए। ये सब कार्य वहे आदर-अक्तिसे करना चाहिए ( भग, आ. ४५५-५७ )। अपकको आचारके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करनी चाहिए। किन्तु क्षपक अपने दोषोंको कहते हुए सकुचाता है। उसे भय है कि मेरे दोव प्रकट होनेपर सब मेरा निरादर करेंगे या मेरी निन्दा करेंगे। ऐसे समयमें आयापायविद आचार्य वही क्रशळतासे समझा-ब्रह्माकर उसके गुण-दोषोको प्रकट कराते हैं। (भग आ ४५९-४७३ गा. )। कोई-कोई क्षपक आछोचनाके गुण-दोषोंको जानते हुए भी अपने दोषोंको प्रकट करनेके लिए तैयार नहीं होता। तव क्लीलक गुणके घारी आचार्य समझा-बुझाकर जवरन दोषोंको वाहर निकालते हैं। जैसे, माता वच्चेकी हितकारिणी होती है वह वच्चेके रोनेपर मी उसका मुख खोलकर द्वा पिलाती है वैसे ही आचार्य भी दोषोंको निकालते हैं-(म. आ. ४७४-४८५ गा.)। जैसे तपा छोहा चारों स्रोरसे पानीको सोस छेता है वह पानीको वाहर नहीं निकालता। उसी तरह जो आचार्य श्रपकके दोषोंको सनकर पचा जाते हैं, किसी

रै. संस्थाया. मृ. अ. कृ. च. ।

88

१५

वय स्थितिकल्पवाकं गोतिहयेन निर्देशति— वाचेलक्पोर्हेशिकर्झस्याघररीजकीयपिण्डोन्झाः । कृतिकर्मवतारोपणयोग्यत्वं च्येष्ठता प्रतिक्रमणम् ॥ मासैकवासिता स्थितिकल्पो योगद्य बाधिको दशमः । तन्तिष्ठं पथकीतिः क्षपकं निर्यापको विशोधयति ॥८०-८१॥

६ व्याचेलसरं—सस्त्रादिपरिसहासावो नम्मत्वमात्रं वाः । तच्च संयमधुद्धीन्द्रयनय-कथायाभाषध्यान-स्वाध्यायमिविध्नता-निर्मृत्यत्य-वीतराग्रहेथता - इरिरानादर-स्ववद्यत्य-चेतोविशुद्धि-प्राकटघ-निर्मयत्य-सर्वत्रविक्ष-ध्यत्य-प्रसालनोहेष्टनाविपरिकर्मवर्जनविभूषामूर्छा-लाघवतीर्थंकराचिरतस्वानिगृद-सल्वीर्यतालपरिमित-गुणप्रामोप = ९ लम्मात् स्थितिकस्पत्वेनोपविष्टम् । एतच्च श्रीविषयाचार्य-विरचित-मूल्यराधनाटीकायां सुत्रे विस्तरतः सर्मायतं द्रष्टव्यमिह् न प्रपञ्च्यते सन्वणीरवसयात् । अत एव श्रीपद्मनन्दिपादरिप स्रचेलताद्रूषणं विद्मात्र-मिदमिष्वगे—

> 'म्लाने क्षालनतः कृतः कृतजलाजारम्भतः संयमो नष्ठे व्याकुलिचत्ताय महतामप्यन्यतः प्रार्थनम् । कौपोनेऽपि हृते परेच्च क्षगिति कोषः समुत्यस्ते

तिन्तरं श्रुचिरागहुच्छमवतां वस्त्रं ककुम्मण्डसम् ॥' [ वच. वझ., १।४१ ]

दूसरेसे नहीं कहते वे अपरिक्राची कहळाते हैं। यदि आचार्य स्वयं अपने साधुओं के दोषों को प्रकट कर उन्हें दूषित करेंगे तो लोक उनकी निन्दा ही करेंगे (गा. ४९५ पर्यंत)। यदि क्षपककी परिचर्णों में दुटि हो तो उसको कष्ट होता है, वह ऋदू भी होता है किन्तु निर्वापक गुणके धारी आचार्य सदुवाणी सुन्दर हितोपदेशसे उसे प्रसन्त ही रखनेकी चेष्टा करते हैं (गा. ४९६-५२०) इस प्रकार वे आठ गुण आचार्यके होते हैं ॥७८-७९॥

आगे दो पर्धोसे दस स्थितिकल्पोंको कहते हैं-

१ आनेखस्य अर्थात् वस्त आदि परिप्रहंका अभाव या नग्नता। २ अमणोंके उद्देशसे बनाये गये भोजन आदिका त्याग। ३ वसतिको बनानेवाछे या उसकी मरम्मत आदि कराने बाछे या वहाँके न्यवस्थापकको अय्याघर कहते हैं। उसके भोजन आदिको प्रहण न करना। ४ राजाके घरका भोजन प्रहण न करना। ५ छह आवश्यकोंका पाछन। ६ व्रतोंके आरोपणकी योग्यता। ७ क्येष्ठता। ८ प्रतिक्रमण। ९ एक मास तक ही एक नगरमें वास। १० वर्षाके चार महीनोंमें एक ही स्थान पर वास। वे दस स्थितिकल्प हैं॥८०-८१॥

विशेषार्थ — आचार्यके छत्तीस गुणोंमें दस स्थितिकल्प वतलाये हैं उन्हींका यह कथन है। भगवती आराधनामें आचार्यके आचारवत्त्व गुणका प्रकारान्तरसे कथन करते हुए इन दस कल्पोंका कथन किया है। कहाँ है जो दस स्थितिकल्पोंमें स्थित है वह आचार्य आचार-वत्त्व गुणका घारक है और आठ प्रवचन माताओंमें संख्यन है।

इवेतास्वर परम्पराके आगमिक साहित्यमें इन स्थितिकल्पोंका बहुत विस्तारसे वर्णन मिळता है। उनमें इनका आचारके आचारवस्वसे सम्बन्ध नहीं है। ये तो सर्वसाधारण हैं, शास्त्रोक्त साधु समाचारको कल्प कहते हैं और उसमें स्थितिको कल्पस्थिति कहते हैं। ये

 <sup>&#</sup>x27;वसाविहिठिवि कप्पे वा हवेन्स को सुट्टिदो स्यायितको । आयारवं सु एसो पवयणमासासु बासको ॥'---म. बा., ४२० गा. ।

ą

तथैव श्रीसोमदेवपण्डितरप्यवादि-

'विकारे विद्वां दोषो नाविकारानुवर्तने । तन्नरनत्वे निसर्गोत्थे को नाम देवकत्मव: ।। नैष्किञ्चन्यमहिंसा च कृतः संयमिना भवेत । ते सञ्जाय यदीहन्ते वल्कलाजिनवाससाम् ॥' [ सोम. चपा., क्लो. १३१-१३२ ]

वौद्देशिकपिण्डोज्झा--धमणमृहिष्य कृतस्य मन्त्रादेर्वर्जनम । स्ट्याघरपिण्डोज्झा--वसतेः कारक. संस्कारकोऽत्रास्वेति सम्पादकश्चेति त्रयः सम्यावरक्ष्वेतोच्यन्ते । तेपामयं तत आगतो वा सम्यावर-

कल्पस्थिति दंस है। इनमेंसे चार कल्प तो स्थित हैं और छह अस्थित हैं। १. शय्यातर पिण्डका त्याग, २ वत, ३ च्येष्ट और कृतिकर्स वे चार अवस्थित हैं। सभी तीर्थंकरोंके समयके सभी साधु इन चारोंका पालन अवस्य करते हैं। शेष छह कल्प अस्थित है। अर्थात् प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरोंको छोडकर शेष वाईस तीर्थंकरोंके साम तथा विदेहके साधु इन्हें पाछते भी हैं और नहीं भी पाछते। इस तरह श्वेतान्वर परम्परामें इन इस कल्पोंका सम्बन्ध आचार्यके आचारवत्वके साथ नहीं है ये तो सभी साधुओं के छिये करणीय हैं।

अब प्रत्येक करपका स्वरूप कहते हैं-अचेलकके भावको आचेलक्य कहते हैं। चेल कहते हैं वलको, वलादि परिप्रहका अभाव या नग्नताका नाम आचेलक्य है। प्रत्येक सामुको नग्न ही रहना चाहिए। भगवती आराधना, गा. ४२१ की संस्कृत टीकामें अपराजित सरिने इसका समर्थन किया है और इदेतान्वरीय हाखोंके आधारसे ही उनकी मान्यताका विरोध दिखलाया है। क्योंकि इवेताम्बर परम्पराके माध्यकारों और टीकाकारोंने अवेलका अर्थ अरुप चेळ या अरुपमूल्यका चेळ किया है। और इस तरहसे नग्नताको समाप्त ही कर दिया है। किन्तु अवेखतामें अनेक गुण हैं। वस्त्रमें पसीनेसे जन्तु पैदा हो जाते हैं और उसके घोनेसे उनकी मृत्य हो जाती है। अतः वस्त्रके त्यागसे संयममें शुद्धि होती है। शरीरमें उत्तन्त होनेवाछ विकारको रोकनेके प्रयत्नसे इन्द्रियजयका अभ्यास होता है। चोरॉ आदिका भय न होनेसे कवाय घटती है। वस्त्र रखनेसे उसके फट जानेपर नया वस्त्र माँगना होता है या उसे सीनेके लिए सुई माँगनी होती है और इससे स्वाध्याय और ध्यानमें बाघा आती है। वस्त्र आदि परित्रहका मुळ अन्तरंग परित्रह है। वस्त्र त्याग देनेसे अभ्यन्तर परिप्रहका भी त्याग होता है। तथा अच्छे और बरे वस्त्रोंके त्यागसे राग-द्वेप भी नहीं होते। वस्त्रके अभावमें हवा, धूप, शीव आदिके सहच करनेसे शरीरमें आदरभाव नहीं रहता। देशान्तरमें जानेके छिए किसी सहायककी अपेक्षा न रहनेसे स्वावख्नवन आता है। छॅगोटी आदि न रखनेसे चित्तकी विश्वद्धि प्रकट होती है। चोरोके मार-पीट करनेका भय न रहनेसे निर्भयता आती है। पासमें हरण करने छायक कुछ भी न रहनेसे विश्वसनीयता आती है। कहा भी है- वस्त्रके मिलन होनेपर उसके घोनेके लिए पानी आदिका आरम्भ

१ रः पिण्ड उपलक्षणाञ्चक्ती--- म. कृ. च.।

२- 'सिन्जायर्रापहे या चारज्जामे य पुरिसनेट्ठे य । कितिकम्मस्स य करणे चतारि अवटठिया कप्पा ॥ **आचेलन्जुदेसिय सपरिनक्तमणे य रायपिंडे य ।** मासं पञ्जोसवणा छप्पेवऽणबद्दिकवा कप्पा ॥—मृहत्करुपसूत्र, गा. ६३६१-६२ ।

करना पड़ता है। ऐसी स्थितिमें संयम कैसे रह सकता है। वस्त्रके नष्ट होनेपर महान् पुरुषों-का भी चित्त ज्याकुछ हो जाता है और उन्हें दूसरोंसे वस्त्रकी याचना करनी पड़ती है। दूसरोंके द्वारा छंगोटीके भी चुरा छिये जानेपर तत्काल क्रोध उत्पन्न होता है। इसीसे संयमी जनोंका वस्त्र दिगम्बरत्व है जो नित्य पवित्र है और रागमाचको दूर करता है।'

आवार्य सोमदेवने भी कहा है—'विद्वाम् विकारसे हेप करते हैं, अविकारतासे नहीं। ऐसी स्थितिमें प्राकृतिक नग्नतासे कैसा हेव? यदि मुनिजन पहननेके छिए वल्कछ, वर्म या वस्त्रकी इच्छा रखते है तो उनमें नैष्किंचन्य अर्थात् मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा भाव तथा अहिंसा कैसे सम्भव है ?'

इस तरह आचेलक्यका वास्तविक अंर्थ नम्नता ही है और वह प्रथम स्थितिकल्प है। दसरा है अमर्णोंके उद्देश्यसे बनाये गये मोजन आदिको प्रहण न करना । बहत्कल्पसूत्र (गा. ६३७६) में कहा है कि ओघरूपसे या विभाग रूपसे अमणों और श्रमणियोंके कल, गण और संघके संकल्पसे जो भोजन आदि बनाया गया है वह ब्राह्म नहीं है। यह नियम केवल प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरके साधुओंके लिए है। शेष बाईस तीर्थंकरोंके साधु और महा-विदेहके साध यदि किसी एक व्यक्ति विशेषके उद्देशसे भोजन बनाया गया है तो वह भोजन उस ज्यक्तिविशेषके छिए अमाहा है अन्य साधु उसे स्वीकार करते हैं। तीसरा स्थितिकल्प है शञ्जाधर पिण्ड त्याग । शञ्जाधर शब्दसे यहाँ तीन छिये गये हैं-जिसने वसतिंका बनवायी है, जो वसतिकाकी सफाई आदि करता है तथा जो वहाँका व्यवस्थापक है। उनके भोजन आदिको प्रहण न करना तीसरा स्थितिकल्प है। उनका भोजन आदि प्रहण करने पर वे वर्म फलके लोमसे लिपाकर भी आहार आदिकी व्यवस्था कर सकेंगे। तथा जो आहार देनेमें असमर्थ है, दरिद्र या छोमी है वह इसलिए रहनेको स्थान नहीं देगा कि स्थान देनेसे भोजनादि भी देना होगा। वह सोचेगा कि अपने स्थान पर ठहराकर भी यदि मैं आहारादि नहीं दूंगा वो लोग मेरी निन्दा करेंगे कि इसके चरमें सुनि ठहरें और इस अभागेने उन्हें आहार नहीं दिया। दूसरे, ग्रानिका उसपर विशेष स्नेह हो सकता है कि यह हमें वसितके साथ मोजन भी देता है। किन्तु उसका मोजन प्रहण न करनेपर उक्त दोष नहीं होते। अन्य कुछ प्रन्थकार 'शय्यागृह पिण्डत्याग' ऐसा पाठ रखकर उसका यह ज्याख्यान करते हैं कि मार्गमें जाते हुए जिस घरमें रातको सोये उसी घरमें दूसरे दिन मोजन नहीं करना अथवा वसतिकाके निमित्तसे प्राप्त होनेवाछे द्रव्यसे बना मोजन प्रहण नहीं करना। राजपिण्डका प्रहण न करना चतुर्थ स्थितिकल्प है। यहाँ राजा शब्दसे जिसका जन्म इक्ष्वाकु आदि छुळमें हुआ है, अथवा जो प्रजाको प्रिय शासन देता है या राजाके समान ऐइवर्यशाली है उसका

स्त्रीभर्मेषुनसंज्ञया वाष्यमानाभिः पुत्राधिनीभिवा बङात्तस्य स्वगृहे श्रवेक्षसमुपभोगार्थम् । विप्रकीर्णरत्न-सुवर्णादिकस्यान्यैः स्वयं चोरितस्य संयत् बायात इति तत्र तच्चोरिकाष्यारोपणम् । राजाऽस्य विश्ववस्तो राज्यं नाशियष्यतीति कुदौरमात्याविभिवंषवन्याविकं च स्यात् । तयाऽऽहाराविशृद्धिः कीरादिविकृतिसेवा-ज्ञच्यंरस्नावेर्जेभाच्दोरणं वरस्त्रीदर्शनाद् रागोप्रेको छोकोत्तरिवमृतिदर्शनाच्च तन्त्रिदानकरणं संभवेत् । एतहोषामावेऽन्यत्रभोजनासंभवे च श्रुतविच्छेवपरिहारार्थं राजिषण्डोऽपि न प्रतिषिच्यते । कृतिकर्म----पडावश्य-कानुष्ठानं गुरूणां विनयकरणं वा । वतारोषण्योग्यत्म-अचेछताया स्थित-शौदेशिकादि-पिण्डत्यागोद्यतो गुरुभक्ति-मानृ विनीतरच वतारोपणयोग्यः स्यात् । उक्तं च----

> 'आचेलके य ठिदो उद्देसादीय परिहरिद दोसे । गुरुभत्तिमं विणीदो होदि वदाणं स अरिहो हु ॥' [

1

प्रहण किया है। उसके भोजनादिको राजपिण्ड कहते हैं। उसके तीन भेद हैं--आहार, अनाहार और उपि । खाद्य आदिके भेदसे आहारके चार प्रकार हैं। चटाई, पट्टा वगैरह अनाहार है, पीछी वगैरह उपि है। इनके ग्रहण करनेमें अनेक दोप हैं-प्रथम राजमवनमें मन्त्री, श्रेष्ठी, कार्यवाहक आदि बराबर आते-जाते रहते हैं, शिक्षाके छिए राजभवनमें प्रविष्ट मिक्षुको उनके आने जानेसे रकावट हो सकती है। उनके कारण साधुको रकना पढ़ सकता है। हाथी, घोड़ोंके आने-जानेसे मूमि शोधकर नहीं चल सकता। नंगे साधुको देखकर और उसे अमंगळ मानकर कोई बुरा ज्यवहार कर सकता है, कोई उसे चोर मी समझ सकता है। क्योंकि राजकुल्से यदि कोई चोरी हो जाये तो लोग साधुको उसकी चोरी लगा सकते हैं। कामवेदनासे पीड़ित स्त्रियाँ बळात् साधुको उपमोगके छिए रोक सकती हैं। राजासे प्राप्त सुरवाद भोजनके लोमसे साघ अनेषणीय भोजन भी प्रहण कर सकता है। इत्यादि अनेक दोष है। किन्तु जहाँ इस प्रकारके दोषोंकी सन्धावना न हो और अन्यन्न मोजन सन्भव न हो तो राजिपण्ड भी प्राह्म हो सकता है। पाचवाँ स्थितिकल्प है क्वतिकर्म । छह आवश्यकोंका पालनक गुरुजनोंकी विनय कृतिकर्म है। बृहत्कल्पमाध्य (गा ६३९८-६४००) में कहा है कि चिरकालसे भी दीक्षित साध्वीको एक दिनके भी दीक्षित सामुकी विनय करना चाहिए। क्योंकि सभी तीर्थंकरोंके घमें में पुरुषकी ही ब्येष्ठता है, धर्मके प्रणेता तीर्थंकर गणधर आदि पुरुष ही होते हैं। वे ही धर्मकी रक्षा करनेमें भी समर्थ हैं जो अचेछ है, अपने उद्देश्यसे बनाये गये मोजनादिका तथा राजिपण्डका त्यागी है, गुरुमक्त और विनीत है वही व्रतारीपणके योग्य होता है। यह छठा स्थितिकल्प है।

ष्ट्रहरूक्त भाष्य (गा. ६४०२-७) में कहा है कि प्रथम तीर्थंकर और अन्तिम तीर्थंकरके धर्ममें तो पाँच यम (महाव्रत) ये किन्तु होष वाईस तीर्थंकरोंका धर्म चतुर्थाम था। इसमें मैशुन त्यागको परिप्रह त्यागमें ही छे लिया था। इसका कारण वताते हुए कहा है कि भगवान् ऋपमदेवके समयके साधु ऋजुजड़ थे। इसलिए यह परिप्रहन्नतमें ही अन्तर्भाव करके मैशुन व्रतका साक्षात् उपवेश न दिया जाता तो वे जह होनेसे यह नहीं समझ सकते थे कि हमें मैशुन भी छोड़ना चाहिए। जब पृथक् स्पष्ट रूपसे मैशुनका निपेध किया गया तो उन्होंने सरखतासे उसका त्याग कर दिया। भगवान् महावीरके समयके साधु

 <sup>&#</sup>x27;सन्वाहि संजतीहि कितिकामं संजताण कायव्यं ।
पुरियुत्तारितो घम्मो सव्यक्तिणाणं पि तित्यमिमं ॥—वृ. कल्पमाष्य., ६३९९ गा. ।

8

क्येष्ठता—मातापितृगृहस्थोपाध्यायायिकादिस्यो सहत्त्वसनुष्ठानेन वा श्रेष्ठत्वम् ॥८०॥ मासैकः वासिता—निश्वदहोरात्रमेकत्र ग्रामादौ वसति तद्भवस्यदृत्रतेः । एकत्र हि चिरानस्थाने उद्गमादिदोपपरि-इत्याक्षमत्वं क्षेत्रप्रतिबद्धता शातगुरुताक्ष्यता सौकुमार्यमावना ज्ञातिमक्षाग्राहिता च दोपा स्युरिति मूलाराधना-टीकायाम् । तट्टिपणके तु योगग्रहणादौ योगावसाने च तस्मिन् स्थाने मासमात्रं तिष्ठतीति मास नाम नवमः स्थितिकस्यो व्याख्यातः । उनतं च—

> 'पिंडबंघो लहुयत्तं ण जणुवयारो ण देसिविण्णाणं । णाणादीण अबुद्धी दोसा अविहारपम्खम्मि ॥' [

योगञ्चेत्यादि - वर्षाकालस्य चतुर्पुं मासेपुं एकत्रैवावस्थानम् । स्थावरजंगमजीवाकुला हि तदा ९ सितिरिति तदा भ्रमणे हि महानसंयमः । वृष्ट्या शीतवातपातेन चात्मविराधना । पतेद्वा वाप्यादिषु, स्थाणु- कण्टकादिमिनी प्रच्छन्नैर्जलेन कर्दमेन वा बाध्यते । इति विवात्यविकदिवसञ्चतमेकत्रावस्थानमित्ययमुत्सर्गः ।

वकजड़ हैं। अतः मैथुनका साक्षात् निषेध न करने पर यह जानते हुए भी कि परिग्रहमें मैथुन भी आता है, वक होनेसे पराई स्त्रीका सेवन कर छेते और पूछने पर कह देते कि यह हमारी परिप्रह नहीं है। इसिछए भगवान ऋपम और महाबीरने पंचयाम धर्मकी स्थापना की, किन्तु सध्यके बाईस तीर्थंकरोंके साधु ऋजु प्राक्ष थे। अतः परिग्रहका निपेध कर देनेपर प्राज्ञ (बुद्धिमान् विद्वान् ) होनेसे चपदेश मात्रसे ही समस्त हेय चपादेयको समझ हेते थे। अतः उन्होंने विचार फिया कि विना प्रहण किये खीको नहीं मोगा जा सकता अतः मैथुनका सेवन भी त्याच्य है। इस प्रकार मैथुनको परिप्रहमें अन्तर्भृत करके चतर्याम धर्मका चपदेश मध्यके बाईस तीर्थं करोंने दिया । सातवाँ कल्प है पुरुपकी ज्येष्ठता । माता, पिता, गृहस्थ, उपाध्याय आहिसे महाव्रती ज्येष्ठ होता है या आचार्य सबसे ज्येष्ठ होते हैं आठवाँ स्थितिकस्प है प्रतिक्रमण। दोष छगनेपर ससका शोधन करना प्रतिक्रमण है। इसका पहले कथन कर आये हैं। जैसे प्रथम और अन्तिस तीर्थंकर तथा शेव बाईस तीर्थंकरोंके समयके साधुओंको छक्ष्यमें रखकर खेतान्वरीय साहित्यमें पंचयाम और चतुर्याम धर्मका सेंद कहा है, वैसा ही सेंद प्रतिक्रमणको छेकर भी है और मुलीनारमें भी उसका कथन उसी आधार पर किया गया है। छिखा है कि प्रथम और अन्तिम जिनका घर्म सप्रतिक्रमण है अर्थात् दोप छगे या न छगे, प्रतिक्रमण फरना ही नाहिए। किन्तु मध्यके बाईस तीर्थंकरोंके समयके साधु दोप लगनेपर ही प्रति-क्रमण करते थे क्योंकि वे ऋजुप्राझ थे-सरल और बुद्धिमान् थे। परन्तु प्रथमजिनके साधु ऋजुजह और अन्तिम जिनके साधु वक्रजह हैं। तथा—बृहत्कल्प भाष्य (गाथा ६४२५) में भी यही कहा है-इसकी टीकामें लिखा है कि प्रथम और अन्तिम जिनके तीर्थमें सप्रति-क्रमण धर्म है-दोनों समय नियमसे छह आवश्यक करने होते हैं। क्योंकि उनके साधु प्रमाद बहुछ होनेसे शठ होते हैं। किन्तु मध्यम जिनोंके तीर्थमें उस प्रकारका अपराध होते पर ही प्रतिक्रमणका विधान है क्योंकि उनके साधु प्रमादी नहीं है, शठ नहीं है। अस्त ।

१. "सपिंडनक्रमणो धम्मो पुरिमस्स य पिक्तमस्स य जिणस्स । अवराहे पंडिकमणं मन्सिमयाणं जिणवराणं ॥--मृळाचार ७।१२९।

 <sup>&#</sup>x27;सपडिकक्रमणो घम्मो पुरिमस्स इ पिच्छमस्सय विणस्स ।
मण्डिमयाण विणाण कारणजाए पडिक्कमण ॥'
ह|

. 4

कारणापेक्षया हीनमिषकं वाऽनस्थानम् । सैयतानामापाढ्युद्धस्त्याः प्रमृति स्थितानामुपरिष्टाच्च कार्तिकः पौर्णमास्यास्त्रिकाह्वित्यावस्थानम् । वृष्टिबहुळतो खुतग्रहृषं व्यक्त्यमायं वैयावृत्यकरणं प्रयोजनमृहिक्यावस्थानम् मेकन्नेत्युत्कृष्टः काळः । मार्या दुर्भिक्षे ग्रामजनपदच्छने वा गच्छन्नियत्ते समुपस्थिते देशान्तर याति । अवस्थाने सित रत्तत्रपविराधना अविष्यतिष्ठि पौर्णमास्यामापाढ्यामितकान्तायां प्रतिपद्यादिषु दिनेषु याति यावच्चत्वारो दिवसा. । एवदपेक्य होनता काळस्य । एप दक्षमः स्थितिकस्य इत्याद्यावनाटीकायाम् । तिष्टिपणके तु द्वाम्यां द्वास्यां मासाम्या निरिद्धिका द्वष्टव्येति पाद्यो नाम दक्षयः स्थितिकस्यः व्याद्यावाः । उन्तं च---

छह ऋतुओं में एक स्थान पर एक ही मास रहना अन्य समयमें विहार करना यह नौवां स्थितिकल है। पं आशाधरजीने इसकें कल्पका नाम वार्षिक थोग कहा है। वर्षाकालकें चार मासों में एक ही स्थानपर रहना इसकों स्थिति कल्प है क्योंकि वर्षा ऋतुमें पृथ्वी स्थावर और जंगम जीवोंसे भरी होती है। उस समय अमण करने में महान असंयम होता है। इसके साथ ही वर्षासे तथा शीत झंझावातसे अपनी मी विराधना होती है। जलाशय घगेरह में गिरनेका मय रहता है। पानी में छिपे ठूँठ काँदे वगेरह से भी तथा की चढ़से भी वाधा होती है। इस समय में एक सौ बीस दिन तक एक स्थानपर रहना चाहिए यह उसमें है। विशेष कारण होनेपर अधिक और कम दिन भी ठहर सकते हैं। अर्थात जिन मुनियोत आधाह शुक्ला इसमी से चतुर्भास किया है वे कार्तिक की पूर्णमासी के वाद तीस दिन तक आगे भी उसी स्थानपर ठहर सकते हैं। ठहरने के कारण हैं वर्षाकी अधिकता, शास्त्राभ्यास, शक्ति स्थानपर ठहर सकते हैं। ठहरने कारण हैं वर्षाकी अधिकता, शास्त्राभ्यास, शक्ति सभाव या किसीकी वैयादत्य करना। यह ठहरनेका उत्कृष्ट काल है। यदि दुर्भिक्ष पढ़ जाये, महाभारी फैल जाये, गॉव या प्रदेशमें किसी कारणसे उथल-पुथल हो जाये तो मुनि देशान्तरमें जा सकते हैं। क्योंकि ऐसी स्थितिमें वहाँ ठहरनेसे रत्नत्रयकी विराधना होती। इस प्रकार आधादकी पूर्णमासी वीतनेपर प्रतिपद्दा आदिक दिन जा सकते हैं।

पं. आज्ञाधरजीने इस फल्पोंकी ज्याख्या अपनी संस्कृत टीकामें भगवती आराधनाकी अपराजित सूरि कृत टीकाके अनुसार ही की है। किन्तु वर्षावासमें हीन दिनोंके प्रमाणमें दोनोंमें अन्तर है। दोनों खिखते हैं कि आवादी पूर्णिमा वीवनेपर प्रतिपदादिको जा सकते हैं किन्तु आज्ञाधरजी चार दीन हीन करते हैं यथा—'पौर्णमास्यामावाख्यामतिकान्तायां प्रतिपदादिषु दिनेषु याति यावच्चत्वारो दिवसाः। यतदपेष्ट्य हीनता काळस्य।' और अपराजित सूरि वीस दिन कम करते हैं। यथा—'यावच्च त्यक्ता विंशतिदिवसा पतदपेष्ट्य-हीनता काळस्य।' इवेतान्यर परम्परामें मी वर्षायोगका चत्कृष्ट काळ आवाद पूर्णिमासे छेकर कार्तिक पर्यन्त चार मास कहा है। और अधन्य काळ भाद शुक्छा पंचमीसे कार्तिक पूर्णिमा पर्यन्त सत्तर दिनरात केंद्दा है। इसके सिवाय इस इसके रिवितकराके नाममें भी अन्तर है। इस कल्पोंके नामोंको वतळानेवाळी गाथा दोनों सम्प्रदायोंमें मिन्त नहीं है। उसका अप्तिम चरण है 'मासं पञ्जोसवणकप्पो,' इवेतान्यर परम्पराके अनुसार दसवें करपका नाम पञ्जोसवण' है। इसका संस्कृत रूप होता है 'पर्युपणा कल्प'। अर्थात् साधु जो वर्षायोग करते हैं वह पर्युपणा कल्प है। दिगन्वर परम्पराके इसीसे माद्रमासके अन्तिम इस दिनोंके पर्वको पर्युपण पर्व भी कहा जाता है। किन्तु मगवती आराधना और मूळाचारमें पञ्जो और सवणको अळग-अळग मानकर अर्थ किया गया है। मगवती आराधना और मूळाचारमें पञ्जो और सवणको अळग-अळग मानकर अर्थ किया गया है। मगवती आराधना और मूळाचारमें दिवाकार

१. 'वारुम्मासुक्कोसे सत्तरिराईदिया जहण्लेण ।'-व. करुपसूत्र माष्य-६४३६ सा. ।

24

'आचेलक्योहेशिकवय्यागृहराजपिण्डकृतिकर्मं । ज्येष्ठततप्रतिक्रममार्स पासं श्रमणकृत्यः ॥ एतेषु दशसु नित्यं समाहितो नित्यवाच्यतामीरुः । क्षपकस्य विशृद्धिमसौ यथोक्तचर्यां समृहिशति ॥' [

] 112811

षय प्रतिमायोगस्थितस्य मुने: क्रियाविधिमाह-

लघीयसोऽपि प्रतिमायोगिनो योगिनः क्रियाम् । कुपुः सर्वेऽपि सिर्द्धाविकान्तिमक्तिमिरादरात् ॥८२॥

अपराजित सूरिने तो लिखा है—'पञ्जो समण कप्पो नाम दशमः,' वर्षाकालस्य चतुर्षु मासेषु एकत्रैवावस्थानं अमणत्यागः। इनके अर्थमें भेद नहीं है। किन्तु इससे आगेके प्रन्थकारोंने इसवें कल्पका नाम केवल 'पञ्जो' ही समझ लिया। पं. आशाधरजीने लपनी मूलाराधनामें 'पञ्जो'का ही अर्थ वर्षाकालके चार मासोंमें एक जगह रहना किया है। किन्तु यह पूरा अर्थ 'पञ्जोसवण'से निष्यन्त होता है। 'परि' उपसमं पूर्वक 'वस्'से प्राक्ठतका पञ्जोसवण शब्द वना है। मूलाचारके टीकाकार वसुनन्दि आचायने 'मासं पञ्जो'का विचित्र ही अर्थ किया है—'सासोः थोगप्रहणात् प्राक्त्यासमात्रमवस्थानं करवा वर्षाकाले योगो प्राह्मस्वया योगं समाप्य मासमात्रमवस्थानं कर्वन्यम्।' अर्थात् 'वर्षायोग प्रहण करनेसे पहले एक मास ठहरना चाहिए। उसके बाद वर्षाकाल आनेपर योग प्रहण करना चाहिए। तथा योगको समाप्त करके एक मास ठहरना चाहिए।'

पेसा क्यो करना चाहिए यह बतलाते हुए वह लिखते हैं—लोगोंकी स्थित जाननेके लिए और अहिंसा आहि अतोके पालनेके लिए वर्णायोगसे पहले एक मास ठहरना चाहिए और वर्णायोग बीतनेपर भी एक मास और ठहरना चाहिए जिससे आवक लोगोको अनि वियोगका दुःख न हो। आगे अथवा देकर दूसरा अर्थ करते हैं कि प्रत्येक ऋतुमें एक-एक मास मात्र ठहरना चाहिए और एक मास विदार करना चाहिए। यह मास नामक अमण करन है। इसके बाद अथवा करके तीसरा अर्थ करते हैं—अथवा वर्णाकालमें योग प्रहण

करना और, चार-चार मासमें नन्दीश्वर करना यह मास अमणकल्प है।

इस तरह वसुनिन्द्रजीने दसनें कल्पका जो अर्थ है बसे नवस कल्पका ही अर्थ मान िया है। अब दसनेंका अर्थ करते हैं—'पन्जो—पर्या पर्युपासनं निषद्यकायाः पद्धकल्याण-स्थानानां च सेननं पर्युत्युच्यते, अमणस्य आमणस्य वा कल्पो निकल्पः अमणकल्पः।' अर्थात् 'पन्जो' का, संस्कृत रूप होता है 'पर्या'। वसका अर्थ है अच्छी तरह वपासना करना अर्थात् निषदाओंका और पंचकल्याण स्थानोंका सेवन करना। यह पन्जो नामक अमणोंका कल्प है। इस तरह 'पन्जोसनणकप्पा' में-से पन्जोको अलग करके और 'सन्वण'को अमण मानकर दसनें कल्पके नामका निपर्यास हो गया है।

पं. आशाघरजी तो बसुनन्दिके पश्चात् हुए हैं किन्तु उन्होंने मासकल्पका अर्थ आगमानुकूछ ही किया है। तथा दसवें कल्पका नाम योग अर्थात् वर्षायोग रख दिया है। इस तरह वसुनन्दी आचार्यकी तरह उनके अभिप्रायमें अन्तर नहीं है।।८०-८१।।

ं जागे प्रतिमायोगसे स्थित सुनिकी क्रियाविधि कहते हैं-

दिन-भर सूर्यकी तरफ मुख करके कायोत्सर्गसे स्थित रहनेको प्रतिमायोग कहते-हैं। प्रतिमायोग धारण करनेवाला साधु यदि दीक्षांमें छन्न हो, तब भी सभी अन्य साधुओंको

प्रतिमायोगिनः—दिनं यायदिमसूर्यं कायोत्सर्यावस्थायिनः । सर्वेऽपि — श्रमणाः । उन्तं च-

'प्रतिमायोगिनः साबोः सिद्धानागारशान्तिमः। विषीयते क्रियाकाण्डं सर्वसंषेः सुमक्तितः॥' ॥८२॥

वय वीक्षाग्रहणलुखनक्रियाविधिमाह-

सिद्धयोगिष्टृहद्भक्तिपूर्वकं छिङ्गमर्घ्यताम् । छुज्राख्यानाम्चपिच्छात्म सम्यतां सिद्धभक्तितः ॥८३॥

सर्पती---वारोप्यताम् । वास्या--नामकरणम् । क्षम्यता--- विङ्गार्पणविधानं समाप्यताम् ॥८३॥-

**अथ दीक्षादानोत्तरकर्तव्यं पद्ययुगछेनाह**—

सतसिनतीन्द्रयरोषाः पञ्च पृथक् जितिकायो रदाघर्षः । स्थितिसङ्घदवाने लुङ्कावदयकषट्के विनेळताऽस्तानम् ॥ इत्यष्टाविकाति मूळगुणान् निक्षित्य दोक्षिते । संसेपेण सद्योळादीन् गणी कुर्यात् प्रतिकसम् ॥८४-८५॥

पश्च पृथक् —पञ्च पञ्चत्यर्थः । रदाधर्षः —शदन्तवावनम् ।

स्यितिसकुद्दाने - बद्धोजित्वमेकमवर्तं चेत्यर्थः । अस्नानं - अलावगाहनोद्वर्तनाद्यभावः ॥८४॥

भावरके साथ सिद्धमकि, योगिमकि और शान्तिमकिपूर्वक उनकी क्रियाविधि करनी वाहिए॥८२॥

आगे दीक्षाग्रहण और केशलोंचकी क्रियाचिधि कहते हैं-

केशलोंच, नामकरण, नजनवा और पीछी ये ही जिनकिंगके रूप हैं। अर्थात् मुनिर्दाक्षा धारण करते समय केशलोंच करना होता है, वस्त्रका सर्वथा त्याग करना होता है, नधीन नाम रखा जावा है तथा पीछी-कमण्डलु लिया जाता है। ये सव जिनलिंग हैं। ये लिंग धहत् सिद्ध मिक और बृहत् योगिमकिपूर्वक देना चाहिए और सिद्ध मिक कोर बहत् योगिमकिपूर्वक हेना चाहिए और सिद्ध मिक के साथ लिंगदानके इस विधानको समाप्त करना चाहिये।।८३।।

दीक्षादानके वादकी किया दो गायाओंसे कहते हैं-

पाँच महावत, पाँच सिवित, पाँचों इन्द्रियोंको वश्में करता, प्रथ्वीपर सोना, वन्त-धावन न करना, खड़े होकर मोजन करना तथा दिनमें एक ही बार भोजन करना, केशलोंच, छह आवश्यक, वस्त्र मात्रका त्याग और स्नान न करना ये अहाईस मूळगुण हैं। तथा चौरासी लाखगुण और अठारह हजार शील हैं। दीक्षा देनेवाले आचार्यको दीक्षित सामुमें संक्षेपसे इन क्तरगुणों और शीलोके साथ अहाईस मूळगुणोंकी स्थापना करनेके धाद प्रतिक्रमण करना चाहिए॥८४-८४॥

विशेषार्थ—साधु जीवन वड़ा पवित्र जीवन होता है। उसके इस मानदण्डको बनाये रखनेके छिए साधु जीवन में प्रवेश करनेवाळाँसे छुछ वैशिख्यकी अपेक्षा की जाती है। इसिछए छुछ व्यक्तियोंको साधु मननेके अधिकारसे वंचित रखा गया है—वाळ, बृद्ध, नपुंसक, रोगी, अंगहीन, हरपोक, बुद्धिहीन, हाकू, राजशत्रु, पागळ, अन्य, दास, धूर्त, मृद, कर्जदार, माता हुआ, गर्मिणी, प्रसूता। बौद्ध महावगामें भी सैनिक, रोगी, चोर, लेळ तोड़कर भागनेवाळा, हाकू, कर्जदार, दास और वपे छोहेसे दागे हुए व्यक्तिको संघमें सिम्मिछत । करनेका अनिधकारी कहा है। प्रवचनसारके चारित्राधिकारमें कहा है कि यदि दुःखसे छूटना चाहते हो तो ग्रुनिधमको स्वीकार करो। जो ग्रुनिधम स्वीकार करना चाहता है

ş

٩

18

प्रतिक्रामं—ज्ञतारोपणप्रतिक्रप्रणम् । तस्मिन्नेव दिने सूरिः कुर्यात् । सुल्यनाद्यमाने कतिपयदिवसम्यवघानेऽपि ११८५॥

अधान्यद्यतनलोचकालक्रियानुष्ठाननिर्धयार्थमाह---

लोचो द्वित्रिचतुर्मासैवँरो मध्योऽधमः क्रमात् । रुघुप्राग्मिक्तिमः कार्यः सोपवासप्रतिक्रमः ॥८६॥

छचुप्रारमनितिमः—छचुसिद्धयोगियक्तिभ्या प्रतिष्ठाप्यः छघुसिद्धभक्त्या निष्ठाप्यः इत्पर्यः ।
 एक्तं च----

'लोचो द्वित्रचतुर्मासैः सोपवासप्रतिक्रमः । लघसिद्धविभक्त्यान्यः क्षम्यते सिद्धभक्तितः ॥' [

] ॥८६॥

अवादिमान्तिमतीर्थकरावेव ज्ञतादिभेदेन सामायिकमुपदिशतःस्म नाजितादयो द्वाविश्वतिरिति सहेतुकं ध्याचच्ये---

षुःशोधमृजुनर्डेरिति पुरुरिव वीरोऽदिशद्वतादिभिवा । बुष्पालं वक्रजर्डेरिति साम्यं नापरे सुपदु शिष्याः ॥८७॥

इसे सबसे प्रथम परिवारसे पूछना चाहिए और जब माता-पिता, पत्नी-पुत्र आदि मुक्त कर दें तो किसी गुणसम्पन्न विशिष्ट कुछक्प और बयसे गुफ्त आचार्यके पास जाकर प्रार्थना करे। उनकी अनुज्ञा मिछनेपर वह विधिपूर्वक दीक्षा छेकर नग्न दिगम्बर हो जाता है। वह अन्तरंग और बाह्यछिंग धारण करके गुरुको नमस्कार करके उनसे सर्वसावद्य योगके त्यागरूप एक महात्रतको जानकर अट्टाईस मूळगुणपूर्वक सामायिक संयमको धारण करके अमण बन जाता है। इवे. ब्राताधर्मकथा नामक अंगमें दीक्षाविधिका विस्तारसे वर्णन मिछता है। १८४-८५॥

मुनिदीक्षाके समय तो केशलोंच किया ही जाता है। उसके बाद केशलोचका काल

और क्रियाविधि कहते हैं-

केशलोंचके तीन प्रकार हैं—बर्क्डब्द, मध्यम और अधम। जो दो माहके नाद किया जाता है वह बर्क्ड है। तीन मासके नाद किया जाये तो मध्यम और चार मासके नाद किया जाये तो अध्यम है। यह अवश्य करना चाहिए। इसका प्रारम्म छ्छु सिद्धमक्ति और छु योगिमक्ति पूर्वक होता है और समाप्तिपर छुषु सिद्धमक्ति की जाती है। तथा उस दिन उपवास और केशलोंच सम्बन्धी क्रियाका प्रतिक्रमण भी करना चाहिए॥८६॥

विशेषार्थ-श्वेताम्बर साहित्यमें भी छोंचके सम्बन्धमें ऐसा ही विधान पाया

जाता है ॥८६॥

आगे कहते हैं कि प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरने ही ज्ञतादिके भेदसे सामायिकका उपदेश दिया, अजितनाथ आदि बाईस तीर्थंकरोंने नहीं तथा उसका कारण भी कहते है—

मगवान् आदिनाथके शिष्य ऋजुजद ये अर्थात् सरल होनेपर भी अझानी थे अतः वे मेद किये बिना साम्यभावरूप सामायिक चारित्रको नहीं समझ सकते थे। इसलिए भगवान् आदिनाथने भेदरूप सामायिक संयमका उपदेश दिया। मगवान् महावीरके शिष्य वक्रजद थे, अझानी होनेके साथ हृदयके सरल नहीं ये अतः मगवान् महावीरने भी भगवान् आदिनाथकी तरह ही भेद सहित सामायिक चारित्रका उपदेश किया। किन्तु मध्यके बाईस

पुरुरिय--जादिनाथो यथा। सुपदुशिष्याः--ऋचुनकञ्चल्वामानात् सुष्ट्र पटनो शिष्या येपाम् ॥८७॥

सय निनमुद्रायोग्यतास्थापनामुपदिस्रति—
सुदेशकुरूजात्यङ्गे झाह्मणे क्षत्रिये विश्वि ।
निस्करुङ्के क्षमे स्थाप्या निनमुद्राचिता सताम् ॥८८॥

निष्कलङ्को -- ब्रह्मंहत्याचपवादरहिते । क्षमे -- बाळ्खवृद्धत्वादिरहिते । उक्तं च--

'ब्राह्मणे क्षत्रिये वैश्ये सुदेशकुळजातिने । ब्राह्मतः स्याप्यते लिङ्गं न निन्छवालकादिषु ॥ पतितादेर्ने सा देया जैनीमुद्रा बुष्मचिता । एतमालां सतां योग्या मण्डले न विधीयते ॥

वीर्थंकरोंके शिष्य सरल होनेके साथ बुद्धिमान् ये। सामायिक कहनेसे समझ जाते थे। अतः बाईस तीर्थंकरोंने व्रतादिके भेदपूर्वक सामायिकका कथन नहीं किया।।८७॥

विशेषार्थ — असलमें सर्व सावच योगके प्रत्याख्यानरूप एक महावतके ही भेद लिहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिप्रह है और उसीके परिकर पाँच सिमित आदि शिव मुल्गुण हैं। इस तरह ये निर्विकल्प सामायिक संयमके ही भेद हैं। जब कोई ग्रुनिदीक्षा तेता है तो निर्विकल्प सामायिक संयम ही पर आरूद होता है। किन्तु अभ्यास न होनेसे जब उससे च्युत होता है तव वह भेदरूप वर्तोंको धारण करता है और वह छेदोपस्थापक कहलाता है। इस छेदोपस्थापना चारित्रका उपदेश केवल प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरने ही दिया क्योंकि प्रथम तीर्थंकरके साधु अझानी होनेसे और अन्तिम तीर्थंकरके साधु अझानी होनेसे आरूप किन्तिम तीर्थंकरके साधु अझानी होनेसे और अन्तिम तीर्थंकरके साधु अझानी होनेसे आरूप किन्तिम तीर्थंकर स्था खाता थे तव उन्हें व्रतोंको छेदकर दिया जाता है। कहा है—बाईस तीर्थंकर केवल सामायिक संयमका ही छपदेश करते हैं किन्तु मगदान् ऋषम और भगवान् महावीर छेदोपस्थापनाका भी कथन करते हैं।।८०।।

जिन्हिंग धारण फरनेकी योग्यता वतलाते हैं-

जिनसुदा इन्द्राविके द्वारा पृथ्य है। अतः घर्माचार्योको प्रशस्त देश, प्रशस्त वंश और प्रशस्त जातिमें उत्पन्न हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्वको, जो निष्कलंक है, ब्रह्महत्या आदिका अपराधी नहीं है तथा उसे पालन करनेमें समय है अर्थात् वाल और वृद्ध नहीं है उसे ही जिनसुद्रा प्रदान करना चाहिए। वही साधु पदके योग्य है ॥८८॥

विशेषायं—जिनसुद्राके योग्य तीन ही वर्ण माने गये हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। आवार्य सोमदेवने भी ऐसा ही कहा है—आवार्य जिनसेनने कहा है—जिसका कुछ और

१. बाह्यणहत्याद्यपराघरिहते म. कु. च. ।

२. 'बाबीसं तिस्ययरा सामायिय संबमं उन्निसंति । छेनुवरावणियं पुण अयवं उसहो य वीरो य' ॥---मूळाचार ७।३६

 <sup>&#</sup>x27;विशुद्धकुलगोत्रस्य घद्वृत्तस्य चपुष्मतः । दीक्षायोग्यत्वमाम्नातं सुमुखस्य सुमेषसः' ॥—महापु. ३९।१५८

٠3

न कोमछाय बालाय दीयते व्रतमींचतस् । न हि योग्ये महोक्षस्य मारे वत्सो नियोज्यते ॥' [

न च मुमुक्षूणा दीक्षादानादिकं विरुष्यते । सरागचरितानां तद्विषानात् ।

यदाह—

गोत्र विशुद्ध है, चारित्र एत्तम है, ब सुन्दर है और बुद्धि सन्मार्गको ओर है ऐसा पुरुप ही दीक्षा प्रहणके योग्य है।

पिताकी अन्वय शुद्धिको कुछ और माताकी अन्वय शुद्धिको जाति कहते हैं। अर्थात् जिसका मार्कुछ और पिरुकुछ सुद्ध है वही ब्राह्मण, ख्रित्रय और वैश्य दीक्षाका पात्र माना गया है। केवल जन्मसे ब्राह्मण आदि होनेसे ही दीक्षाका पात्र नहीं होता। कहा है-जाति, गोत्र आदि कर्म शुक्लध्यानके कारण हैं। जिनमें वे होते हैं वे ब्राह्मण, अत्रिय, वैश्य कहे जाते हैं। शेष सब शुद्ध हैं कुछ और जातिके साथ सुदेशमें जन्मको भी जिनदीक्षाके योग्य बतलाया है। जैनसिद्धान्तमें भरतक्षेत्रको दो मागोंमें विभक्त किया है-कर्मभूमि और अकर्मभूमि। जिन्मुद्राका घारण कर्मम्मिमें ही होता है अकर्मम्मिमें नहीं; क्योंकि वहाँ धर्म-कर्मकी प्रशृत्तिका अभाव है। किन्तु अकर्मम्मिज मनुष्यके संयम माना है। यह कैसे सम्भव है? इस चर्चाको जयधवलासे दिया जाता है-उसमें कहा है- 'कन्मम्मियस्स' ऐसा कहनेसे पन्द्रह कर्मम्मियोंके सध्यके खण्डोंमें उत्पन्न हुए मनुष्यका प्रहण करना चाहिए। भरत, परावत और विदेह क्षेत्रोंमें विनीत नामवाले मध्य खण्डको छोडकर शेष पाँच खण्डोंमें रहने-वाला मनुष्य यहाँ अकर्मभूमिया कहा गया है क्योंकि इन सण्डोंमें धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति असन्भव होनेसे अकर्मभूमिपना बनता है। झंका-यदि ऐसा है तो वहाँ संयमका प्रहण कैसे सम्मव है शिसमाधान-ऐसी शंका करना ठीक नहीं है। क्योंकि दिग्विजय करनेमें प्रवृत्त पक्रवर्तीकी सेनाके साथ जो म्छेच्छ राजा मध्यम खण्डमें आ जाते हैं और वहाँ पक्रवर्ती आदिके साथ जिनका वैवाहिक सम्बन्ध हो जाता है उनके संयम प्रहण करनेमें कोई विरोध नहीं है। अथवा उनकी जो कन्याएँ चक्रवर्ती आदिके साथ विवाही जाती हैं उनके गर्भसे ज्ल्पन्न बालक यहाँ मात्रपक्षकी अपेक्षा अकर्मभूमियाँ कहे गये हैं। इसलिए कोई विरोध

इस तरह म्लेच्छ कन्याओंसे चत्यन्त कर्मभूमित पुरुषोंको भी दीक्षाके योग्य माना गया है। किन्तु चनका कुळ आदि शुद्ध होना चाहिए। कहा भी है—उत्तम देश, कुळ और

नहीं है क्योंकि इस प्रकारके मनुष्योंके दीक्षा योग्य होनेमें कोई निषेध नहीं है।

जाति-गोत्रादि-कर्माणि शुक्छम्यानस्य हेतवः ।
 येपु ते स्युस्त्रयो वर्णाः श्रेषाः श्रूदाः प्रकीतिताः ॥—महापुः ७४।४९३

२. कम्मभूमियस्ये ति वृते पण्णरस कम्मभूमीसु मिल्डाम-खंड समुपण्णरस गहणं कायव्यं । को अकम्मभूमिका णाम ? भरहेरावयिवदेहेसु विणीद-सिण्णद-मिल्झिमखंड मोनूण सेसपंचखंडिनवासी मणुको एत्याकम्म-भूमिको ति विविविद्धको, तेसु घम्मकम्म पवृत्तीए असंमवेण तव्यावोववतीयो । जद एवं कृदो तत्य संजम-गहण संमवीति णासंकणिच्जं, दिसाविजयपयट्ट-चनकबट्टि खंषावारेण सह मिल्झिम खडमाययाणं मिल्रेच्छ-रायाणं तत्य चनकबट्टिआवीहिं सह्नादवेवाहियसंबंधाणं संजमपित्वत्तीए विरोहासावादो । अथवा तत्कन्यकाना चक्रवर्यादिपरिणीताना भर्मेषुरपन्नमात्यक्षापेक्षया स्वयमकर्मभूमिका इतीह विविक्षताः । ततो न किचिद् विप्रतिषद्धं, तथावातीयकाना दोक्षाहेंत्वे प्रतिषेषामावात् ।

'दंसणणाणुवदेसी सिस्सगहणं च पोसणं तेसि । चरिया हि सरायाणं जिणिदगुषोवएसो य ॥' [ प्रवचनसार २।४८] ॥८८॥ वय महावतिवहीनस्य केवलेनैव जिङ्गेन दोषवित्रुदिनं स्थाविति दृष्टान्तेन स्पष्टयति— - महावतादृते दोषो न जीवस्य विज्ञोध्यते । जिङ्गेन तोयादृषेण वसनस्य यथा मठः ॥८९॥

स्पष्टम् ॥८९॥

वय जिज्जयुन्तस्य त्रतं कषायविशुद्धये स्याविति निवर्शनेन दृढयित—

मृद्धन्त्रकेण तुष इव विजिते जिज्ज्ञसहेण गाह्मस्यो ।

पुरालेन कणे कुण्डक इव निर शोध्यो त्रतेन हि कषायः ॥९०॥

कणे—कलमादिधान्यसे । कुण्डक:—कन्तर्वेष्टनमन्नः । शोध्यः—कोषयितुं त्रस्यः ॥९०॥

जातिमें जन्मे हुए ब्राह्मण, स्नित्रय और वैश्यको जिनलिंग बारण कराया जाता है, निन्दनीय पुरुषों और बालकोंको नहीं। विद्वानोंसे पूजनीय जिनमुद्रा पित्र जनोंको नहीं देना चाहिए। सत्पुरुषोंके योग्य रत्नमालाको कुत्तेके गलेमें नहीं पहनाया जाता। पूजनीय जिनलिंग कोमलमित बालकको नहीं दिया जाता। कत्म बैलके योग्य मारको बहन करनेमें बल्लेको नहीं लगाया जाता। शायद कोई कहें कि मुमुक्तुओंको दीक्षा देना आदि कार्य विरुद्ध एडता है क्योंकि जो मुमुक्त हैं वन्हें इन बातोंसे क्या प्रयोजन। कसे तो मात्र आत्महितमें ही लगाय चाहिए। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जो मुमुक्त प्रयाग करके भी क्यायका लगावित होनेसे मुद्धोपयोगको मूमिकापर आरोहण करनेमें असमर्थ होते हैं वे मुद्धोपयोगको मूमिकाके पासमें निवास करनेवाले मुमोपयोगी मी मुनि होते हैं क्योंकि भुभोपयोगका मिलाके साथ एकार्य समयाय है। अतः मुमोपयोगियोंके भी वर्मका सद्भाव होता है। मुमोपयोगी मुनि दीक्षा दान आदि करते हैं। कहा है—दूसरोंपर अनुमह करनेकी इच्लापूर्वक सम्यग्दर्शन और सम्यग्हानके कपदेशमें प्रवृत्ति, जिल्ले मुमोपयोगी मुनि दीक्षा दान आदि करते हैं। कहा है—दूसरोंपर अनुमह करनेकी इच्लापूर्वक सम्यग्दर्शन और जिनेन्द्रकी पूजाका क्यदेश ये मुमोपयोगी अमणोंकी चर्चा है। किन्तु मुमोपयोगी अमणोंकी चर्चा है। किन्तु मुमोपयोगी अमणोंकी करता है वह सर्वथा संयमके अविरोधपूर्वक ही करता है क्योंकि प्रवृत्ति संयमके छिए ही की जाती है।।८८॥

आगे कहते हैं कि जो महावर्तोंका आचरण नहीं करता उसके दोगोंकी विशुद्धि केवल

जिनिलंग धारणसे नहीं होती-

जैसे, जडके बिना केवल खारी मिट्टीसे वसका मैल दूर नहीं होता, उसी प्रकार महानतका पालन किये बिना केवल बाह्य लिंगसे अर्थात नग्न रहने, केशलोच करने आदिसे जीवके रागादि दोष दूर नहीं होते।।८९।।

किन्तु जैसे केवळ वाह्य चिह्न घारण करनेसे दोवोंकी विशुद्धि नहीं होती, वैसे ही याह्य लिंगके विना केवळ महाव्रतसे भी दोपोंकी विशुद्धि नहीं होती। किन्तु लिंगसे युक्त व्रतसे हो

दोषोंकी विशुद्धि होती है, यह आगे दृष्टान्त द्वारा कहते हैं-

ं जैसे मिट्टीसे बने यन्त्र-विशेषसे जब धानके उत्परका छिलका दूर कर दिया जाता है वव उसके भीतरकी पतली झिल्लीको मूसल्से छड़कर दूर किया जाता है। उसी तरह जतको

रे. 'दंसणणाणुवदेसो सिस्समाहणं च पोसणं तेसि ।'

विरिया हि संरागाणं जिणिदपूजीवदेसी ये।।'-- प्रवचनसार, २४८ गा. ।

Ą

٩

.₹

अय मुमिशयनविधानमाह-

अनुत्तानोऽनवाङ् स्वप्याद् सुवेन्नेऽसंस्तृते स्वयम् । स्वमात्रे संस्तृतेऽल्पं वा तृणादिशयनेऽपि वा ॥९१॥

अनवङ्—अनवोङ्—अनवोमुखः बन्यथा स्वप्नदर्श्वनरेतक्व्यवनादिदोपाम्नायात् । स्वप्यात्—दण्डवद् धनुर्वद्वा एकपारुवेन शयोजेत्यर्थः । अरुपं—मृहस्यादियोग्यं प्रच्छादनरिहत इत्यर्थः । तृणादि—आदिशब्देन काप्ठ-६ शिकादिशयने । तत्रापि भूमिप्रदेशवदसंस्तृतेऽत्यसंस्तृते वा ।

वक्तं च--

'फासुयभूमिपदेसे अप्पमसंशारिदम्हि पच्छण्णे । दंडघणुट्य सेन्जं खिदिसयणं एयपासेण ॥' [ मूळाचार गा. ३२ ] ॥९१॥

अय स्थितिमोजनविधिकालावाह-

तिस्रोऽपास्याद्यन्तनाडीर्मध्येऽन्हाद्यात् स्थितः सकृत् । मुहूर्तमेकं ह्रौ त्रीन्वा स्वहस्तैनानपाश्रयः ॥९२॥

अनपाश्रयः—भित्तिस्वन्भाद्यवष्टमगरहितः । उक्तं च—
'उदयस्थमणे काले णालीतियविज्ययम्हि मण्झम्हि ।
एकम्हि दुय तिए वा मृहृत्तकालेयमत्तं तु ॥

प्रकट करनेवाले वाह्य चिह्नोंको स्वीकार करनेसे जब गाईस्थ्य अवस्थाको दूर कर दिया जाता है तब व्रतोंको धारण करनेसे कषायको दूर किया जाता है। अर्थात् गृहस्थ अवस्थामें ही रहते हुए महाव्रतका घारण नहीं हो सकता। अतः वाह्य लिंग पूर्वक व्रत घारणसे ही आत्माकी विशुद्धि हो सकती है। १९०॥

आगे भूमिपर सोनेकी विधि कहते हैं-

साधुको तुण आदिके आच्छादनसे रहित म्मित्रदेशमें अथवा अपने द्वारा मामूछी-सी आच्छादित मूमिमें, जिसका परिमाण अपने शरीरके बरावर हो, अथवा तुण आदिकी

शस्यापर, न ऊपरको मुख करके और न नीचेको मुख करके सोना चाहिए॥९१॥

विशेषार्थ —साधुके अहाईस मूळ गुणोंमें एक भूमिश्यन मूळ गुण है उसीका स्वरूप यहाँ बतळाया है। भूमि तृण आदिसे ढकी हुईं न हो, या शयन करनेवाळेने स्वयं अपने हाथसे भूमिपर मामूळी-सी चास आदि ढाळ छी हो और वह भी अपने शरीर प्रमाण भूमिमें ही या तृण, काठ और पत्थरकी बनी शय्यापर साधुको सोना चाहिए। िकन्तु न तो ऊपरको मुख करके सीधा सोना चाहिए और न नीचेको मुख करके एकदम पेटके बळ सोना चाहिए; क्योंकि इस तरह सोनेसे स्वप्नवृश्चन तथा वीर्थपात आदि दोषोंकी सम्भावना रहती है। अतः एक करवटसे या तो दण्डकी तरह सीधा था धनुषकी तरह टेढा सोना चाहिए! मूळाचार (गाया ३२) में भी ऐसा हो विधान है। उसे करवट नहीं बदळना चाहिए।।९१॥

खड़े होकर मोजन करनेकी विधि और कालका प्रमाण कहते हैं-

दिनके आदि और अन्तकी तीन-तीन घड़ी काळ छोड़कर, दिनके मध्यमें खड़े होकर और मीत, स्तम्म आदिका सहारा न छेकर एक बार एक, दो या तीन मुहूर्त तक अपने हाथ-से भोजन करना चाहिए ॥९२॥

विशेषार्थ — साधुके अट्टाईस मूलगुणोंमें एक मूलगुण स्थिति मोजन है और एक मूल गुण एक भक्त है। यहाँ इन दोनोंका स्वरूप मिलाकर कहा है। किन्तु मूलाचारमें दोनोंका अंजलिपुडेण ठिच्चा कुड्डाइविवज्जनेण समपायं । पडिसद्धे भूमितिए वसणं ठिदिभोयणं णाम ॥' [ मूल्यार गा. ३५, ३४ ]

सत्रयं दीकोक्त विशेषव्यास्या छिस्यते—'समपादाञ्चिलपुटाम्या त सर्व एकमक्तकालस्त्रमूहूर्तमात्रोऽपि विशिष्यते किन्तु भोवनं युनेविधिष्यते । तेन त्रिमूहूर्तकाल्यस्य यदा यदा सुद्के तदा तदा समपादं छत्याञ्चलिन् पृदेन मुञ्जीत । यदि पुनर्योजनिक्तयाया प्रारव्यायां समपादो न निशिष्यते ब्रह्मिलपुटं च न विशिष्यते हस्त- प्रसालने छतेऽपि तदानी चानूपरिव्यतिक्रमो योऽयमन्तरायः पठितः स न स्यात् । नामेरघो निर्गमनं योऽन्तरायः सोऽपि न स्यात् । वतो ज्ञायते त्रिमूहूर्तमच्ये एकत्र मोवनिक्तयां प्रारम्य केनचित् कारणान्तरेण हस्तो प्रसालय मोनेनान्यत्र मच्छेद् भोवनाय यदि पुनः सोऽन्तरायो मुङ्गानस्यैकत्र भवतीति मन्यते चानूव्यतिक्रमविशेपणमनर्यकं स्थात् । एवं विशेषणमुपादीयेत । समपादयोमंनागिप चित्रतयोरस्य स्यात् । नामेरघो निर्गमनं दूरत एव न संमवतीति । सन्तरायपरिहारार्यमनर्यंकं स्थात् । तथा पादेन किञ्चद्रप्रहणमित्येवमादीन्यन्तराय-स्थापकानि सूत्राणि सनर्यंकानि स्युः । तथाञ्चलिक्पृदं यदि न मिद्यते करेण किचिद् ग्रहणमन्तरायस्य विशेषण-मनर्थकं स्थात् । गृह्यत् वा मा वा शञ्जलिपुदसेनान्तरायः स्यादित्यवमुष्यते । तथा जान्वपः परामर्शः सीऽन्यन्तरावस्य विशेषणं न स्यात् । एवमन्येज्यन्तरावाः न स्युरिति ॥९२॥

स्वरूप दो गायाओंसे प्रयक्पृथक् कहा है। और टीकाकारने अपनी टीकामें विस्तारसे प्रकाश डाला है वह यहाँ लिखा जाता है। पहले स्थिति भोजनका स्वरूप कहा है-जिस सूमि-प्रदेशपर आहार छेनेबाछा खड़ा हो, जिस सूमि-प्रदेशपर आहार देनेवाछा खड़ा हो और उन दोनोंके बीचका जो सूमि-प्रदेश है जिसपर जूठन गिरती है वे तीनों सूमि-प्रदेश जीव हिंसा आदिसे रहित होने चाहिए। ऐसे परिशुद्ध मुप्ति-प्रदेशपर भीत आदिका सहारा न छेते हुए दोनों पैरोंके अध्यमें चार अंगुलका अन्तर रखते हुए खड़े होकर अपने हाथोंकी अंजिल बनाकर जो भोजन किया जाता है उसे स्थिति भोजन नामक व्रत कहते हैं। पक भोजनका काछ तीन मुहर्त है। किन्तु साधु तीन मुहर्त तक समपाद होकर अंबल्पिटके साय बड़ा नहीं रहता। इसका सम्बन्ध मोजनके साथ है। अतः तीन सहते काछमें जव साघु भोजनं करता है तब दोनों पैरोंको बराबर रखकर अंति छपुटसे भोजन करता है। यदि समपाद और अंजुलिपुट मोजनके विशेषण न हों तो भोजनकी किया प्रारम्भ होनेपर हाथ घो छेनेपर जो जानुपरिव्यतिक्रम और नामिअधोनिर्गमन नामक अन्तराय कहा है वे नहीं हो सकते। इससे ज्ञाव होवा है कि तीन मुहूर्वके भीतर एक जगह भोजनकी किया प्रारम्भ करनेपर हार्य घोनेपर किसी कारणवस मोजनके लिए सुनि मौनपूर्वक अन्यत्र जाता है तमी उक्त दोनों अन्तराय हो सकते हैं। यदि यह अन्तराय एक ही स्थानपर भोजन करते हुए होता है ऐसा मानते हो तो जानुपरिन्यतिक्रम-अर्थात् घटने प्रमाण ऊँची किसी वस्तको छांघकर जाना-विशेषण व्यर्थ होता है। तव ऐसा कहना चाहिए या यदि दोनों समपाद किंचित् भी चिंछत हो जायें तो मोजनमें अन्तराय होता है। इसी तरह नामिसे नीचे होकर निकलना अन्तराय भी भोजन करते समय सम्भव नहीं है। अतः उसका भी प्रहण न्यर्थं होता है। तथा पैरसे कुछ ग्रहण करना' यह अन्तराय मी नहीं वनता। तथा यदि भोजनके समय अंजुलिपुट नहीं झूटता तो 'हायसे कुछ प्रहण करना' यह अन्तराय नहीं वनता। ऐसी स्थितिमें तो हाथसे कुछ प्रहण करे या न करे, अंजुलिपुटके छूटनेसे अन्तराय होता है इतना ही कहना चाहिए था। इसी तरह 'जानुसे नीचे छूना' यह अन्तराय भी नहीं वनता इसी तरह अन्य भी अन्तराय नहीं वनते । सिद्धमिक करनेसे पहले यदि इस प्रकारके

ş

१२

अय किमर्थं स्थितिमोजनमनुष्ठीयत इत्याह-

यावस्करी पुटीकृत्य मोक्तुसृद्शः क्षमेऽद्रेन्यहम् । तावन्नैवान्यशेरयायूसंयमार्थं स्थिताञ्चनम् ॥९३॥

पुटीकुत्य—माजनीकृत्य संयोज्य वा। समे—श्वन्नोम्यहम्। अधि-भुक्षे। आगूसंयमार्थं— एवंविषप्रतिज्ञार्थमिन्द्रियप्राणसंयमार्थं च। उसतं चाचारटीकायाम्—'यावद्' हस्तपादौ सम संवहतस्ता-व वद्याहारग्रहणं योग्यं नाम्ययेति ज्ञापनार्थं स्थितस्य हस्ताम्या योजनम्। उपविष्टः सन् भाजनेनाम्यहस्तेन वा न भुञ्जेऽहमिति प्रतिज्ञार्थं च। अन्यज्य स्वकरत्वळं शुद्धं नवति। अन्तराये सति बहोविसर्जनं च न भवति। अन्यया पात्री सर्वोहारपूर्णां त्यजेत्। तत्र च बोषः स्थात्। इन्द्रियसंयमप्राणिसंयमपरिपालनार्थं च स्थितस्य भोजनमुक्तमिति।'—मूलाचार टी. या. ४४।

एतदेव चान्यैरप्यन्वाख्यायि-

'यावन्मे स्थितिमोजनेऽस्ति दृढता पाण्योक्च संयोजने, भुञ्जे तावदहं रहाम्यण विघावेषा प्रतिज्ञा यतेः । कायेऽव्यस्पृहचेतसोऽन्त्यंविधिषु प्रोल्छासिना सम्मते-नं ह्येतेन दिवि स्थितिनं नरके संपद्मते तिद्वना ॥' [ पद्म. पद्म. १।४३ ] ॥९३॥

अन्तराय होते हैं तो उन्हें अन्तराय नहीं माना जाता। यदि वैसा माना जादे तो साधुकों भोजन ही करना दुर्छम हो जाये। किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि जबतक साधु सिद्धमिक नहीं करता तबतक बैठकर और पुनः खड़ा होकर भोजन कर सकता है, मांस आदि देख छेनेपर तथा रोदन आदिका शब्द सुनकर भी मोजन कर सकता है अर्थात् ऐसी घटनाएँ यदि सिद्धमिक करनेसे पहले होती हैं तो उन्हें अन्तराय नहीं माना गया। दूसरे मृख्गुण एकमक्तके सन्वन्धमें प्रनथकार आगे स्वयं विशेष कथन करेंगे।।९२॥

आगे खबे होकर भोजन करनेका क्या कारण है, यह बतलाते हैं-

दोनों हार्थोंको मिलाकर तथा खड़े होकर मोजन करनेमें जबतक में समर्थ हूं तबतक मोजन क्लँगा, अन्यथा नहीं क्लँगा, इस प्रकारकी प्रतिज्ञाके निर्वाहके छिए तथा इन्द्रिय-संयम और प्राणिसंयमके छिए मुनि खड़े होकर मोजन करते हैं ॥९३॥

विशेषार्थ — मूळाचार (गा. ३४) की टीकामें कहा है — जबतक मेरे हाथ-पैर समर्थ हैं तबतक में आहार प्रहण करने के योग्य हूँ अन्यथा नहीं, यह बतळाने के छिए खड़े होकर हाथ में मोजन करना कहा है। तथा में बैठकर पात्र में या दूसरे के हाथ से मोजन नहीं करूँगा, इस प्रतिज्ञाकी पूर्तिके छिए सी उक्त प्रकारसे मोजन कहा है। दूसरे अपनी हथे छी शुद्ध होती है। यदि मोजनमें अन्तराय हो जाये तो बहुत जूठन छोड़ना नहीं होता। मोजन पात्र में करनेपर यदि अन्तराय आ जाये तो मरी थाछी मी छोड़नी पड़ सकती है। और इसमें बहुत दोष है। इसके साथ ही इन्द्रियसंयम और प्राणिसंयमका पाछन करने छिए भी खड़े होकर मोजन करना कहा है। बैठकर आरामसे मोजन करनेपर अधिक मोजन मी हो सकता है। और ऐसी अवस्थामें अन्नका मद इन्द्रियोंको समक्त बना सकता है। पद्म. पंच. में कहा है — 'जबतक ग्रुझमें खड़े होकर मोजन करने तथा होनों हाथोंको जोड़कर रखनेकी वृद्धता है तबतक मैं मोजन करूँगा, अन्यथा आहारको छोड़ दूँगा। यह मिकी प्रतिज्ञा होती है। क्योंकि ग्रुनिका चित्त अपने शरीरमें भी निस्प्रह होता है और

अय स्थितिभोजनविधिमाह—

प्रसाल्य करौ मौनेनान्यत्रार्थाव् त्रजेखदैवाद्यात् ।

चतुरङ्गुलान्तरसमक्रमः सहाञ्चलिपुटस्तदैव मवेत् ॥९४॥

अर्थात् --कीटिकाविसर्पणाविनिमित्तमाथित्य ॥९४॥

**धयैकमन्त्रैकस्थानयोर्भेदनिर्णयार्धमाह**—

घुद्धे पादीत्सृष्टपातपरिवेषकभूत्रये।

भोमतुः परेऽप्येकभवतं स्यास्येकस्थानमेकतः ॥९५॥

घुद्धे--कीवववादिविरिहते । परेऽपि--यनादौ मोजनिक्रमा प्रारव्या तर्वोक्रयनापि ॥९५॥

अर्थेकभक्तान्मूलगुणादेकस्थानस्योत्तरगुणत्वेनाप्यन्तरमाह—

अकृत्वा पावविक्षेपं भुञ्जानस्योत्तरो गुणः । एकस्यानं सुनेरेकभक्तं स्वनियतास्पवम् ॥९६॥

समाधिपूर्वक मरणमें वह आनन्दका अनुमृष करता है। इस विधिके हारा मरण करके वह स्वर्ग जाता है और इसके विरुद्ध आचरणसे नरकमें जाना होता है?।।९३।।

खड़े होकर भोजन करनेकी विशेष विधि कहते हैं-

हाथ घोकर यि मोजनके स्थानपर चीटी आदि चळते-फिरते दिखाई दें, या इसी प्रकारका कोई अन्य निमित्त क्पस्थित हो तो साधुको मौनपूर्वक दूसरे स्थानपर चळे जाना चाहिए। तथा जिस समय मोजन करें क्सी समय दोनों पैरोंके सम्यमें चार अंगुळका अन्तर रखकर तथा हाथोंकी अंजिल बनाकर खड़े होतें। अर्थात् ये दोनों विशेषण केवल भोजनके समयके लिए हैं। जितने समय तक साधु भोजन करे उतने समय तक ही उन्हें इस विधिसे खड़े रहना चाहिए।।९४॥

आगे एकमक्त और एकस्थानमें भेद बतलाते हैं-

जहाँ हिन अपने दोनों पर रखकर खड़ा होता है, जिस मूमिमें आहार देनेवाला खड़ा होता है तथा इन दोनोंके मध्यकी जिस मूमिमें जूठन गिरती है ये तीनों मूमि-प्रदेश शुद्ध होने चाहिए, वहाँ किन्हीं जीव-जन्तुओंका विचरण नहीं होना चाहिए जिससे उनका घात हो। ऐसे स्थानपर हाथ घोकर खड़े होनेपर यहि साधु देखता है कि ये मूमियाँ शुद्ध नहीं हैं तो वहाँसे दूसरे शुद्ध स्थानपर जाकर उक्त विधिसे मोजन करता है। ऐसे मोजनको एकमक कहते हैं। किन्तु यदि उसे दूसरे स्थानपर जाना नहीं पड़ता और प्रथम स्थान ही शुद्ध मिळता है तो उस मोजनको एकस्थान कहते हैं। शिपा।

विशेषार्थ — एकस्थान और एकमक्तमें पादसंचार करने न करनेसे मेद है। एक स्थानमें तीन मुद्दूर्व कालके मीतर पादसंचार न करके मोजन करना एकस्थान है और तीन मुद्दूर्व कालमें एक क्षेत्रके अवधारणसे रहित होकर मोजन एकमक्त है। यदि दोनोंको एक माना जायेगा तो मूल्गुण और उत्तरगुणमें मेद नहीं रहेगा। किन्तु ऐसा नहीं है, ऐसा होने-पर प्रायश्चित्त शास्त्रसे विरोध आता है। प्रायश्चित्त शास्त्रसे एकस्थानको उत्तरगुण और

एकमक्तको मूलगुण कहा है।।१५॥

आगे प्रन्थकार स्वयं इसी बातको कहते हैं-

एक स्थानसे दूसरे स्थानपर न जाकर एक ही स्थानपर मोजन न करनेवाछे मुनिका एकस्थान क्तरगुण है। और जहाँ मोजनका स्थान अनियत होता है, निमित्तवश एक ş

88

स्रथ किमर्थं स्थितिमोजनमनुष्ठीयत इत्याह-

यावस्करौ पुटीकृत्य मोक्तुमृद्भः समेऽदृम्यहम् । तावन्नैवान्यथेत्यागूर्सथमार्षे स्थितावानम् ॥९३॥

पुटीक्रुत्य—भाजनीक्रत्य संयोज्य वा । क्षसे—जननोम्यहम् । लेचि —गुज्जे । ज्ञागूसंयमार्थं — एवंविषप्रतिज्ञार्थमिन्द्रियप्राणसंयमार्थं च । उत्तं चाचारटीकायाम् — 'यावद् हस्तपादौ मम संवहतस्ता- व वताहारप्रहणं योग्यं नाम्यवेति ज्ञापनार्थं स्थितस्य हस्ताम्या मोजनम् । उपविष्टः सन् भाजनेनान्यहस्तेन वा न भृञ्जे ज्ञ्चिति प्रतिज्ञार्थं च । बन्यच्च स्वकरत्वलं खुद्धं भवति । अन्तराये सति बहोविसर्जनं च न भवति । अन्तराये पति बहोविसर्जनं च न भवति । अन्तराये पति बहोविसर्जनं च न भवति । अन्तराये पति व स्थान्य पत्री सर्वोद्धारपूर्णां स्यजेत् । तत्र च बोवः स्यात् । इन्द्रियसंयमप्राणिसंयमपरिपालनार्यं च स्थितस्य भोजनमुक्तिविति । —मूलाचार टी. पा. ४४ ।

एतवेव चान्यैरप्यन्वास्यायि-

'यावन्मे स्थितिभोजनेऽस्ति वृढता पाष्पोश्च संयोजने, भुञ्जे तावदहं रहाम्यथ विधावेषा प्रतिज्ञा यतेः । कायेऽप्यस्पृहचेतसोऽन्त्यविधिषु प्रोल्लासिना सम्मते-नै ह्येतेन दिवि स्थितिनं नरके संपद्यते तिद्वना ॥' [ पद्म. पद्म. १।४६ ] ॥९३॥

अन्तराय होते हैं तो उन्हें अन्तराय नहीं माना जाता। यदि वैसा माना जाने तो साधुकों मोजन ही करना दुर्लम हो जाये। किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि जनतक साधु सिद्धमिक नहीं करता तनतक नैठकर और पुनः खड़ा होकर भोजन कर सकता है, मांस आदि देख लेनेपर तथा रोदन आदिका शब्द सुनकर भी भोजन कर सकता है अर्थात् ऐसी घटनाएँ यदि सिद्धमिक करनेसे पहले होती हैं तो उन्हें अन्तराय नहीं माना गया। दूसरे मूलगुण एकमक्तके सम्बन्धमें प्रनथकार आगे स्वयं विशेष कथन करेंगे।।९१॥

'आगे खड़े होकर भोजन करनेका क्या कारण है, यह बतलाते हैं-

दोनों हाथोंको मिलाकर तथा खड़े होकर मोजन करनेमें जबतक में समर्थ हूँ तबतक भोजन करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा, इस प्रकारकी प्रतिज्ञाके निर्वाहके लिए तथा इन्द्रिय-संयम और प्राणिसंयमके लिए ग्रुनि खड़े होकर भोजन करते हैं ॥९३॥

विशेषार्थ — मूलाचार (गा. १४) की टीकामें कहा है — जबतक मेरे हाथ-पैर समर्थ हैं तबतक मैं आहार प्रहण करनेके थोग्य हूँ अन्यथा नहीं, यह बतलानेके लिए खड़े होकर हाथमें मोजन करना कहा है। तथा मैं बैठकर पात्रमें या दूसरेके हाथसे भोजन नहीं करूंगा, इस प्रतिक्षाकी पूर्तिके लिए भी एक प्रकारसे मोजन कहा है। दूसरे अपनी हथेली शुद्ध होती है। यदि मोजनमें अन्तराय हो जाये तो बहुत जूठन छोड़ना नहीं होता। मोजन पात्रमें करनेपर यदि अन्तराय आ जाये तो मरी बाली मी छोड़नी पढ़ सकती है। और इसमें बहुत दोष है। इसके साथ ही इन्द्रियसंयम और प्राणिसंयमका पालन करनेके लिए भी खड़े होकर मोजन करना कहा है। बैठकर आरामसे मोजन करनेपर अधिक मोजन मी हो सकता है। और ऐसी अवस्थामें अन्तका मद इन्द्रियोंको सशक बना सकता है। पद्म. पंच. में कहा है — 'जबतक मुझमें खड़े होकर मोजन करने तथा दोनों हाथोंको जोड़कर रखनेकी दृढता है तबतक मैं मोजन करूंगा, अन्यथा आहारको छोड़ दूंगा। यह मुनिकी प्रतिक्षा होती है। क्योंकि, मुनिका चित्त अपने इरीरमें भी निस्प्रह होता है और

अय स्थितिभोजनविधिमाह-

प्रक्षाल्य करौ मीनेनान्यत्रार्याद् त्रजेसदैवासात् ।

चतुरङ्गलान्तरसमक्रमः सहाञ्जलिपुटस्तवैव भवेत् ॥९४॥

अर्थात् - कोटिकाविसर्पणादिनिमित्तम।श्रित्य ॥९४॥।

अयैकम्बतेकस्थानयोर्भेदनिर्णयार्थमाह—

शुद्धे पादोत्सृष्टपातपरिवेषकभूत्रये।

भीक्तुः परेऽप्येकभक्तं स्यात्त्वेकस्थानमेकतः ॥९५॥

शुद्धे--जीववधादिविरहिते । परेऽपि---यत्रादौ मोजनक्रिया प्रारव्धा तत्रोऽन्यत्रापि ॥९५॥

ष्मयैक्रभक्तान्मूलगुणादेकस्थानस्योत्तरगुणत्वेनाप्यन्तरमाह—

अकुत्वा पादविक्षेपं भुञ्जानस्योत्तरो गुणः। एकस्थानं मुनेरेकमवतं त्वनियतास्पदम्॥२६॥

समाधिपूर्वक मरणमें वह जानन्दका अनुमव करता है। इस विधिके द्वारा मरण करके वह स्वर्ग जाता है और इसके विरुद्ध आचरणसे नरकमें जाना होता है' ॥९३॥

खड़े होकर भोजन करनेकी विशेष विधि कहते हैं-

हाय घोकर यदि भोजनके स्थानपर चींटी आदि चलते-फिरते दिखाई दें, या इसी प्रकारका कोई अन्य निमित्त उपस्थित हो तो साधुको मौनपूर्वक दूसरे स्थानपर चले जाना चाहिए। तथा जिस समय भोजन करें उसी समय दोनों पैरोंके मध्यमें चार अंगुलका अन्तर रखकर तथा हाथोंकी अंजलि बनाकर खड़े होवें। अर्थान् ये दोनों विशेषण केवल भोजनके समयके लिए हैं। जितने समय तक साधु मोजन करें उतने समय तक ही उन्हें इस विधिसे खड़े रहना चाहिए।।९४॥

जागे एकमक और एकस्थानमें भेद बवलाते हैं-

जहाँ मुनि अपने दोनों पैर रखकर खड़ा होता है, जिस भूमिमें आहार दैनेवाला जड़ा होता है तथा उन दोनोंके मध्यकी जिस मूमिमें जूठन गिरती है थे तीनों भूमि-प्रदेश मुद्ध होने चाहिए, वहाँ किन्हीं जीव-जन्तुओंका विचरण नहीं होना चाहिए जिससे उनका घात हो। ऐसे स्थानपर हाथ घोकर खड़े होनेपर यहि साधु देखता है कि ये भूमियाँ मुद्ध नहीं हैं तो वहाँसे दूसरे मुद्ध स्थानपर जाकर उक्त विधिसे मोजन करता है। ऐसे मोजनको एकमक कहते हैं। किन्तु यहि उसे दूसरे स्थानपर जाना नहीं पढ़ता और प्रथम स्थान ही मुद्ध मिळता है तो उस मोजनको एकस्थान कहते हैं। १९५॥

निशेषार्थ — एकस्थान और एकमक्तमें पादसंचार करने न करनेसे मेद है। एक स्थानमें तीन मुहूर्व फालके भीतर पादसंचार न करके मोजन करना एकस्थान है और तीन मुहूर्व कालमें एक क्षेत्रके अनवारणसे रहित होकर मोजन एकमक्त है। यदि दोनोंको एक माना जायेगा तो मूल्गुण और क्तरगुणमें मेद नहीं रहेगा। किन्तु ऐसा नहीं है, ऐसा होने-पर प्रायश्चित्त शाक्कसे विरोध आता है। प्रायश्चित्त शाक्कसे विरोध आता है। प्रायश्चित्त शाक्कसे एकस्थानको उत्तरगुण और

एकमक्तको म्ळगुण कहा है।।९५॥

आगे प्रन्थकार स्वयं इसी वातको कहते हैं-

एक स्थानसे दूसरे स्थानपर न जाकर एक ही स्थानपर मोजन न करनेवाछे मुनिका एकस्थान उत्तरगुण है। और जहाँ मोजनका स्थान अनियत होता है, निमित्तवंश एक ą

Ę

۶, ۹

88

स्पष्टम् ॥९६॥

अय लुखस्य उक्षणं फलं चोपदिशति-

नैसङ्गचाऽयाचनाऽहिंसादुःखास्यासाय नाग्न्यवत् । हस्तेनोत्पादनं इमधुमूर्षजानां यतेर्यतम् ॥९७॥

उक्तं च---

'काकिण्या अपि संग्रहो न विहितः क्षौरं यया कार्यते, चित्तक्षेपक्वदक्षमात्रमपि वा तिसद्धये नाश्रितम् । हिंसाहेतुरहो जटाद्यपि तथा यूक्मिसरप्रार्थनै-

र्वेत्तरयादिविवर्धनाय यतिभिः केशेषु छोचः कृतः ॥' [ पद्म. पञ्च. १।४२ ] ॥९७॥

अयास्नानसमर्थनार्थमाह—

न ब्रह्मचारिणामधौं विशेषादात्मविश्वनाम् । जलशुद्धचायवा यावद्दोषं सापि मताहँतैः ॥९८॥

चन्तं व श्रीसोमदेवपव्हितैः--

'ब्रह्मचर्योपपन्नानामध्यात्माचारचेतसाम् । मुनोनामस्नानमप्राप्त दोषे त्वस्य विधिर्मतः ॥

स्थानसे दूसरे स्थानपर जाकर भी मुनि भोजन कर सकते हैं वह एकमक्त मुनिका मूल-गुण है। १९६॥

भागे केशळोंचंका छक्षण और फल कहते हैं-

नग्नताकी तरह निःसंगता, अयाचना, अहिंसा और दुःख सहनके अभ्यासके छिए युनिका अपने सिर और दादीके बाठोंको अपने हायसे ख्खाड़ना केशछोंच माना है ॥९७॥

विशेषार्थ — जिस तरह नग्नताके चार प्रयोजन हैं उसी तरह अपने हार्थोंसे अपने सिर और दादीके वार्लोंको उखाइनेके भी चार प्रयोजन हैं। पहला प्रयोजन हैं नैस्संग्य। साधु जन्या अपरिप्रही होता है उसके पास एक कौड़ी भी नहीं होती तव वह दूसरेसे क्षीर कर्म कैसे कराने। दूसरेसे करानेपर उसे देनेके लिए यदि किसीसे पैसा मांगता है तो दीनता ज्यक्त होती है। यदि जटा बढ़ाता है तो उसमें जूँ पैदा होनेसे अहिंसाका पालन सम्मव नहीं है। और सबसे आवश्यक वात यह है कि इससे साधुकों कप्ट सहनका अभ्यास होता है और सुखशील व्यक्ति इस मार्गसे दूर रहते हैं। कहा भी हैं — 'मुनिजन अपने पास कौड़ी मात्रका भी संग्रह नहीं करते जिससे खीर कर्म कराया जा सके। उसके लिए वे अपने पास उस्तरा, कैंची आदि अस भी नहीं रखते, क्योंकि उनसे चित्तमें क्षोम पैदा होता है। वे जटाओंको भी धारण नहीं कर सकते क्योंकि जटाओंमें जूँ पढ़नेसे उनकी हिंसा अनिवार्य है। इसीलिए किसीसे न मांगनेका वत लेनेवाले साधु वैराग्य आदि वढ़ानेके लिए केशोंका लोंच करते हैं'।।१९७।

आगे अस्तान नामक मूलगुणका समर्थन करते हैं-

जो ब्रह्मचर्य ब्रतके पालक हैं उन्हें जलके द्वारा शुद्धि करनेसे क्या प्रयोजन, क्योंकि अशुद्धिका कारण ही नहीं है। फिर जो ब्रह्मचारी होनेके साथ विशेष रूपसे आत्मदर्शी हैं उन्हें तो जलशुद्धिसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। अथवा दोषके अनुसार जैन लोग जलशुद्धि भी करते हैं।।९८।।

| संगे कापालिकात्रेयीचण्डालश्वरादिमिः।                                                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| आप्लुत्य दण्डवत् स्नायाञ्जपेन्मन्त्रमुपोषितः ॥ 🛴 🚎 💬                                |     |
| एकान्तरं त्रिरात्रं वा कृत्वा स्नात्वा चतुर्थके ।                                   | - 3 |
| दिने शुद्धचन्त्यसंदेहमृतौ व्रतगृताः क्रियाः ॥' [ सो. उपा. १२६-१२८ को. ]             |     |
| जपि च <del></del>                                                                   |     |
| 'रागद्वेषमदोन्मत्ताः स्त्रीणां ये वशर्वातनः ।                                       | Ę   |
| न ते कालेन शुद्धधन्ति स्नातास्तीर्थशतैरपि 📭 ॥९८॥ 🕝                                  |     |
| अथोक्तक्रियाणां यथावदनुष्ठाने फलमाह्-                                               |     |
| नित्या नैमित्तिकीक्ष्वेत्यवितयक्कृतिकर्माङ्गवाह्यभूतोक्ता,                          | ٩   |
| भक्त्या युद्दन्ते किया यो यतिर्थं परमः आर्वकोम्पोऽय शक्त्या ।                       | ·   |
| स श्रयःपित्रमाप्रत्रिवशनरसुबः साघयोगीन्त्रिताङ्की                                   |     |
| भव्यः प्रक्षीणकर्मा वर्जित कर्तिपर्यर्जन्मिमिर्जन्मपारम् ॥९९॥                       | 12  |
| अन्य:-( आवकः ) मध्यमो जवन्यो वा । श्रेय:पिनत्रमां-पुण्यपाकेर्न निर्वृत्तम् । अग्रं- |     |
| प्रवामीओ: । योग:—समाधि: । कृतिपयै:—द्विनैः सर्ताब्दैवाँ । उनते वः—                  |     |
| 'काराहिकण केई चर्चविवहाराहणाएँ जं सारं।                                             | 24  |
| चव्वरियसेसपूरणा सम्बद्धणिवासिणो होति-॥:                                             | - ` |

विशेषार्थं—स्नान शारीरिक शुद्धिके लिए किया जाता है। गृहस्थालममें शारीरिक अशुद्धिके कारण रहते हैं किन्तु गृहस्थानी, वनवासी, ब्रह्मचारी साधुकी आस्मा इतनी निर्मल होती है कि उनकी शारीरिक अशुद्धिका प्रसंग ही नहीं आता। रहा शरीरकी मिलनता। उस और ज्यान देना और उसको हूर करना विलासिताके विह हैं। जात्मदर्शी साधुका लक्ष उस और ज्ञात ही नहीं। फिर भी यदि कोई शोरीरिक अशुद्धिकमी होती है तो जलसे शुद्धिकरते भी हैं। कहा है—'ब्रह्मचर्यसे गुक्त और आस्मिक आवारमें लीन ग्रुनियोंके लिए स्नानकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि कोई दोष लग जाता है तो उसका विधान है। यदि ग्रुनि वाममार्गी क्रापालिकोंसे, रजस्वला कीसे, चाण्डाल और म्लेक्स वगैरहसे लू जाये वो उन्हें स्नान करके, उपवासपूर्वक कायोरसर्गक हारा मन्त्रका जप करना चाहिए। ब्रती कियाँ अशुक्तालमें एकाशन अथवा तीन दिनका उपवास करके चौथे दिन स्नान करके निम्मन्देह शुद्ध हो जाती हैं। किन्तु जो राग-हेषके मदसे उन्मंच हैं और स्त्रियोंके वशमें रहते हैं वे सेकड़ों तीथोंमें स्नान करनेपर भी कभी शुद्ध नहीं होते'।।ईंट।

जो मुनि अथवा उत्कृष्ट या मध्यम या जघन्य आवक सच्चे कृतिकर्म नामक अंगर् वास श्रुतमें कही हुई इन नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंको अपनी कृत्किक अनुसार मित्र-पूर्वक करता है वह मन्य जीन पुण्य कमके विपाकसे इन्द्र और चक्रवर्तीक मुखाँको भोगकर और सम्यक् समाधिपूर्वक करीर छोड़कर दो-तीन या सात-आठ मर्वोमें ज्ञानावरण आदि आठ कमौंको सर्वया नष्ट करके संसारके पार-अर्थात मुक्किनो प्राप्त करता है ॥९९॥-

विशेषार्थ-सुमुक्षुको चाहे वह सुनि हो या चर्ल्ड्स, संघ्यंस अथवा जयन्य आवक हो, उसे आस्मिक घर्म साधनाके साथ नित्य-नैमित्तिक क्रियाओंको सी करना चाहिए। ये ş

٩

नेसि होज्ज जहण्या चरिन्यहाराहणा हु खवयाणे । सत्तह्रमवे गेतुं ते वि य पावेति णिन्वाणे ॥'

[ बाराधनासार गा. १०८-१०९ ] ॥९९॥

भ्रषोन्तलक्षणस्य यतिषर्यस्य जिनागमोद्घृतत्वेनाविसंवादित्वाच्छ्रद्वानगोचरीकृतस्य शब्वदनुध्रने-ऽन्युदयनिश्चेयसफल्रसंपादकत्वमाह-—

> इदं सुरुचयो जित्तप्रवचनाम्बुषेदद्वृतं सदा य उपयुज्यते असणघर्मसाराभृतम् । जिवास्पवभुपासितकमयमाः जिवाजाघरैः समाधिविद्युताहसः कतिपयेभवैयान्ति ते ॥१००॥

उपासितंक्रमयमाः—आराधितचरणयुगळाः । अथवा उपासितः—सेवितः क्रम मानुपूर्वी यमक्च संयमो येषा । शिवाशाधरैः—मुमुसुभिः ।

इति भद्रम् ॥१००॥

इत्याशाषरबृन्यायां धर्मामृतपिक्षकायां ज्ञानदोपिकापरखंज्ञायाः नवसोऽज्यायः ।

क्षत्राध्याये प्रन्यप्रमाणं पञ्चवस्वारिश्चविषकानि चस्वारि श्वतानि । क्षंकतः ४४५ ।

नवाध्यायाभेतां श्रमणवृषसर्वस्वविषयां निबन्धेप्रव्यकामनवरतमालीचयति यः । स सद्वृतोदींच क खित क लिंक श्रो क्षयसुखं अयस्यकार्याताधरपरमदूरं शिवपदस् ॥

> इत्याकाषरदृष्णाया स्वोपक्षपर्गामृतपश्चिकाया प्रथमो यतिस्कन्धः धर्मामः ।

क्रियाप कृतिकर्म नामक अंग-बाह्य श्रुतमें निर्णत हैं वहींसे उनका वर्णन इस शासमें भी किया गया है। नित्य-नैमित्तिक क्रियाप ग्रुनि सर्वदेशसे नियमित रूपसे करते हैं और श्रावक अपने पदके अनुसार करता है। ग्रुनियोंके इस शासमें जो क्रियाप कही गयी हैं वे सब केवल ग्रुनियोंके क्रिय ही कही गयी ऐसा मानकर श्रावकोंको उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए; क्योंकि श्रावक दशामें अभ्यास करनेसे ही तो ग्रुनियद धारण करनेपर उनका पालन किया जा सकता है।।१९॥

आगे कहते हैं कि इस प्रन्थमें जो अनिधर्मका वर्णन किया है वह जिनागमसे छेकर ही किया है इस्टिए क्समें कोई विवाद आदि. नहीं है वह प्रमाण है। इस्टिए उसपर पूर्ण श्रद्धा रखकर सदा पाछन करनेसे अभ्युद्ध और सोक्षकी प्राप्ति होती है---

जिनागमरूपी समुद्रसे निकाछे गये इस मुनिधर्मके साररूप अमृतका जो निर्मेछ सम्यग्दृष्टि सदा सेवन करते हैं, मोक्षकी आशा रखनेवाछे अमण और इन्द्रादि उनके चरण युगछोंकी आराधना करते हैं। अथवा क्रमपूर्वक संयमकी आराधना करनेवाछे वे निमछ

#### सं पंडितं ग्रन्थप्रमाणमध्यस्यारिश्चन्छतानि । संसतः ४८०० ।

सम्यादृष्टि घर्म और शुक्छध्यानके द्वारा शुमाशुम कर्मोंको नष्ट करके दो-तीन या सात-आठ भवोंमें मोक्ष स्थानको गमन करते हैं ॥१००॥

इस प्रकार साधायर रचिव धर्मामृतके अन्तर्गत अनगारवर्मकी सम्यकुमुद्चन्द्रिका टीका तथा ज्ञानदीपिका पंचिकाको अनुसारिणी हिन्दी टीकार्मे निस्पनैमित्तिक क्रिया विधान नासक नवस अध्याय समाग्र हुआ ॥

|      |     |    |         | ····, • |
|------|-----|----|---------|---------|
| -, ^ | ~÷, | 50 | 77 7/10 | , .     |
| •    | A,  |    |         | _       |

## **रहोकानुक्रमणिका**

|                               |                   | _                                                  |                   |                                     |             |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| म                             |                   | <b>अ</b> सत्यविरती सत्यं                           | 838               | इत्यब्टाविशर्ति मूलगुणान्           | 668         |
| वर्तिचनोऽहमित्यस्मिन्         | ४५१               | असम्यजनसंवास                                       | ५०८               | <b>रत्यावश्यकनिर्युक्ता</b>         | ÉRS         |
| मकुत्वा पादविक्षेपं           | ६९९               | बहर्निशापक्षचतुः                                   | 488               | इत्याक्षां दृढमाईंती                | 400         |
| भविसंस्तवपृष्टत्वा-           | ३१५               | वहिंसा पद्यात्म                                    | <b>3</b> 8.5      | इत्युद्धोत्य स्वेन                  | १९४         |
| अय धर्मामृतं पद्य-            | १३                | बहो योगस्य माहातम्यं                               | 288               | इत्येतेषु द्विषेषु प्रवचन           | ४७५         |
| वय वीरस्तुति शान्ति           | <b><i>६६९</i></b> | महो व्रतस्य माहत्स्यं                              | २२५               | रदं सुरुवयो जिन                     | ७०२         |
| षवृष्टं गुरुद्गमार्ग          | ६३२               | आ                                                  |                   | <b>इब्टमृष्टोत्कटरसै</b>            | ४९६         |
| अवर्मकर्मण्युपकारिणो          | 288               |                                                    | B. 01.4           | इच्टानिष्टार्थमीहावि                | 63          |
| <b>मनागतादिवशमिद्</b>         | 808               | आकम्पितं गुरुखेद                                   | 488               | €                                   |             |
| <b>बनादृतमतात्पर्य</b>        | 630               | वासेपणी स्वमतसंग्रहणी                              | ५३७               | <b>ई</b> र्यामापैषणादान             | ३५१         |
| वनावी संसारे विविध            | <b>ሄ</b> ሂ७       | वाचारी सूरिराषारी                                  | \$58              | ਢ                                   |             |
| अनियत्तविहृतिर्वं <b>नं</b>   | ¥68               | धाचेलपयौद्देशिक<br>साजामार्गोपदेशार्थ              | 868               | च <del>ण्ड</del> ीगों त्रमभित्रकावय | X0          |
| <b>अनु</b> त्तानोऽनवाङ्       | <b>\$</b> 60      | -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,            | १५७               | उच्छ्वासाः स्युस्तनूत्सर्गे         | \$8\$       |
| अनुताहिरति:                   | 248               | बातह्क उपसर्गे<br>बात्मन्यात्मासितो येन            | ४०९               | उक्त्वात्तसाम्यो विज्ञाप्य          | 448         |
| अनेकान्तात्मकादयी             | 98                | बारमन्यात्माखता यन<br>बारमहिसनहेतुत्वात्           | <b>48</b> \$      | उत्पादनास्तु वान्री                 | 388         |
| <b>धन्तस्यलम्ब</b> ल्य        | 90                | नारमा <b>ह्य</b> महत्रुत्याच्<br>नापादमृष्टपरिणाम  | २५१<br>२७९        | <b>उद्घोतोद्घवनिर्वाह</b>           | 46          |
| <b>ज</b> म्बित्महुमहुमिक्या   | 176               | नागावनुन्द्यारणान<br>नाम्नायो घोषशुद्धं            | ५७६<br>५३६        | <b>उद्दिष्टं साविकं</b> पूर्ति      | ३७९         |
| अन्येनापि इसी दोषी            | 228               | आन्यामा नापपुत्र<br>आयःश्रेयोनुबन्धि               | 32<br>32          | च <b>ढारानीतम</b> न्नादि            | <b>364</b>  |
| अपराजितमन्त्री वै             | ६५६               | आयु:अयानुवान्य<br>आराध्य दर्शनं ज्ञान              |                   | उपध्याप्या क्रियालम्ब               | 999         |
| <b>अ</b> प्युबद्गुणरत्नराश्चि | २९६               |                                                    | 335               | खपभोगेन्द्रियारोग्य                 | ४२९         |
| अभिसरति यतोऽङ्गी              | 68                | मार्जवस्फूर्नंदूर्जस्काः<br>बार्तं रौद्रमिति द्वयं | ४२७<br>५४९        | उपवासी बरो मध्यो                    | ४९८         |
| बम्युत्यानोचित्रवितरणो        | 479               | भाव राहामाव ह्रय<br>बालोच्य पूर्ववत्पञ्च           |                   | चपेक्षास्यमं मोक्ष                  | <b>የ</b> የየ |
| वयमधिमदवाधी                   | **?               | भागाच्या पूर्वपत्पञ्च<br>भागाच्यानानि षट् पञ्च     | <b>546</b>        | चमयद्वारतः कृक्षि                   | ४०६         |
| <b>अ</b> यमह्मनुमूतिरिति      | 448               | वावस्थकान पट् पञ्च<br>भागमा जीवति नरो              | 880               | 86                                  |             |
| <b>अ</b> यमात्मात्मनात्मा     | 63                |                                                    | 96                | कव्यक्तिसम्बद्धाः                   | ५०९         |
| <b>अहं</b> ख्यानपरस्यार्हन्   | 480               | आशावान् गृहजन<br>आसंसारमविद्य <i>या</i>            | 46                | Ţ                                   |             |
| अविद्याशासक                   | २७९               | वासंसारमानस्या<br><b>वासं</b> सारनिसारिणी          | ₹ <b>२४</b><br>८४ | •                                   | <b>५७८</b>  |
| अविद्यासंस्कारप्रगुण          | Xá5               | वादवारावद्यारमा                                    | CE                | एकान्तब्दान्तविष्यस्त               | १७४         |
| अव्युत्पन्नमनुप्रविश्य        | २५                | £                                                  |                   | एकवानयतया                           | १०५         |
| बप्टावाचारवत्त्वाद्या         | ६७९               | इति भवपयोग्माय                                     | 888               | बो                                  |             |
| <b>अ</b> च्टोत्तरसङ्खस्य      | 468               | <b>इ</b> तीदृग्मेदवि <b>ञ्चा</b> न                 | 463               | भोदनावक्तनं स्वाद्यं                | ४९८         |
| /9                            |                   |                                                    |                   |                                     |             |

| क                          |              | कुर्वन् येन विना तपोपि                          | 308      | ब                                   |         |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| कणिकामिन कर्कट्या          | 769          | कुछशीस्रतपोविद्या                               | २८१      | गत्वा स्थितस्य मिध्यात्व            | ५२३     |
| कथम्पि भवकक्षं             | 63           | कुष्टप्रच्ठैः करिष्यश्र <b>पि</b>               | २४६      | गर्मक्लेशानुद्रुते                  | 43      |
| कथयतु महिमानं              | 8\$          | <u> </u>                                        | १८२      | गर्वप्रत्यग्नगकवलिते                | ४२१     |
| कथ कथमपि प्राप्य           | 46           | कृटस्थरफुटविश्वरूप                              | <b>4</b> | गुणकोट्या तुलाकोटि                  | ४२९     |
| कर्त्राद्या बस्तुनो सिन्ना | 98           | कृतसुसपरिहारो                                   | ३७५      | गुणदोपप्रवक्ता                      | <b></b> |
| कन्दादिषट्कं त्यागाई       | 808          | कुतापराघः श्रमणः                                | ५१९      | गुणविद्यायशःशर्मं                   | 756     |
| कन्यारत्नसू जो             | ÞF           | कुत्रिमाकुत्रिमा वर्ण                           | 463      | गुणाः संयमविकल्पाः                  | 365     |
| कल्पः क्रमोऽयं सिद्धान्ता  | F € 9 ₹      | कृतं तृष्णानुषद्विण्या                          | ५७६      | गुप्त्यादिपालनाय                    | ४५२     |
| करामबॉऽष जान्वन्तः         | 438          | <b>कु</b> त्वेयापयसंशुद्धि                      | ६५४      | गुप्ते: शिवपयदेव्या                 | ३५०     |
| कर्कशा परुषा कट्वी         | \$63         | केचित्सुखं दु.खनिवृत्ति                         | 828      | गुरी दूरे प्रवर्त्याद्या            | 498     |
| कर्मप्रयोक्तृपरतन्त्र      | 844          | केनापि हेतुना मोह                               | १५१      | गृद्धघाङ्गारोऽदनतो                  | 800     |
| कर्माङ्गवेजोरागाशा         | 866          | कैवल्यमेव मुक्त्यञ्ज                            | १९८      | गोगर्मुद्वयजनैकवंशि                 | २९२     |
| कर्मारिक्षयकारणै           | १७९          | को न वाजीकृता दृसः                              | 325      | गोप्तुं रत्नत्रयात्मानं             | 388     |
| कपायोब्रेकतो योगैः         | 787          | कोपि प्रकृत्यशुचिनीह                            | 848      | ग्रन्यार्यंतद्द्वयैः पूर्णं         | 288     |
| काकश्वादिविदुत्सर्गो       | ¥o≱          | कीपादितो जुगुप्सा                               | १७२      | ग्रन्थार्थती गुरुपरम्परया           | ę o     |
| काकादिपिण्डहरणं            | ४०५          | कोपः कोज्यग्निरन्त                              | 8\$0     | ग्रासाचादीनवे देवे                  | ९७      |
| काड्झाकुन्नवनीत            | 400          | कुमिचक्रकायमलरज                                 | 835      | वासोऽश्रावि सहस्र                   | ५०२     |
| कान्तारे पुरुपाकसस्य       | 84           | क्रियासमभिहारेणा                                | 806      | ग्राह्मः प्रगे द्विषटिकास्          | ६४३     |
| कान्वर्पीप्रमुखाः कुदेव    | 486          | क्रियेत गर्वः संसारे                            | ४२२      | ग्रीवां प्रसार्यावस्थान             | ६३४     |
| कार्कस्यादिगरोद्गारो       | 386          | क्रीत्वा वसोरकोमिः                              | ąų       |                                     | ***     |
| कायकारान्द्रकायाह्         | 404          | क्रूरक्रोधाचु द्भवाञ्च                          | ४१६      | च                                   |         |
| कायत्यागरवान्तरङ्ग         | 485          | कोषाविवनाददतः                                   | 797      | <b>च</b> क्षुस्तेजोमयमिति           | २८७     |
| कायोत्सर्गमञ्जाः           | \$40         | क्रोघादीनसत्तोऽपि                               | 824      | चतुर्गतियुगावर्त                    | २०९     |
| कायोत्सर्गमछोऽस्त्येक      | 635          | कोषाद्यालयविनिवृत्ति                            | 482      | चतुर्याद्यर्घवपन्ति                 | 888     |
| कायोत्सर्गस्य मात्रान्त    | 485          | बूछमं नियम्य क्षणयोग                            | ६४६      | चतुर्दशीक्रिया धर्म                 | 444     |
|                            | · 468        | <del>ष्</del> ळेशसं <del>ष्ळेशनाश्चा</del> या ' | 432      | चरणं ब्रह्मणि गुरा                  | ४५२     |
| कालुष्यं पूंस्युवीणं       | २९५          | सम्यो गृहीत्वा स्वाध्यायः                       | ६७२      | चिकित्सा वनप्रतीकारात्              | ३९३     |
| कालुब्यं येन जातं तं.      | <b>\$</b> 79 | क्षिसीऽपि केनचिद्दोषी                           | 990      | चित्सेत्रप्रभवं फर्लाद              | 358     |
| किचित्कारणमाप्य<br>        | १७३          | <b>धु</b> च्छमं संयमं                           | 806      | चित्रक्षेत् हमाधुपादानं             | १२७     |
| कि प्राच्यः कविचदागा       | 846          | सुत्कामं वर्षतप्तं                              | 84       | चित्तमन्वेति वाग् येपा              | ४२७     |
| कि बहुना चित्रादि          | <b>२९१</b>   | <b>जुत्पीतवीर्येण परः</b>                       | 808      | चित्तविक्षेपिणोक्षार्था <b>न</b>    | 88£     |
| किमपीर्वं विषयमयं          | XXX          | क्षेत्रकाळाखिता                                 | ५९७      | चित्रमेकगुणस्तेहमपि                 | 268     |
| किमेतदेवं पाठ्यं           | 434          | क्षेत्रस्तवोईता स                               | 464      | चित्रैः कर्मकलाधर्मैः               | 40      |
| कीर्णे पूर्णधने सहस्र      | 8.6          | क्षेत्रं क्षेत्रमृता क्षेम                      | 286      | <b>चिद्दृग्धीर्मुदुपेक्षितास्मि</b> | 880     |
| कीर्तनमहत्केवलिजन          | 408          | ৰ                                               |          | चिद्भूम्युत्यः प्रकृति              | 33      |
| कुची भांसग्रन्थी कनक       | 797          | खलूमत्वा हुत्कर्ण                               | ४२८      | चिरप्रव्रजितादृप्त                  | ५२०     |
| कुर्वन्तु सिद्धनन्दीस्वर   | ६७४          | खेदसंज्वरसंमोह                                  | ६४७      | चिराय साघारणजन्म                    | ७०६     |
|                            |              |                                                 |          |                                     |         |

| चुलुकजलवदायु                | ४५३        | तच्चेद् द्रुःखं सुक्षं वा          | ४५६          | तैरक्चोऽपि वर्ष् प्रदूपगरि                 | 1 3 <b>2</b> 0 |
|-----------------------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|
| नैत्यालोकोद्यदा             | ६५३        | वतश्चतुर्दशी पूर्वरात्रे           | ĘijŲ         | त्यक्तसुखोऽनशनादि                          | ३७५            |
| <b>5</b>                    |            | ववो देवगुरू स्तुत्वा               | EES          | त्यक्त्वा सङ्गं सुधीः                      | ८२             |
| छन्नं कोदृनिचकित्से         | 488        | <b>वत्तद्</b> योवरमुक्तमे          | 883          | त्यागः क्षीरदघीश्रुतैल                     | ५०६            |
| छाया माध्याह्निकी श्रीः     | 848        | वत्तादृश्कमठोपसर्ग                 | 88           | त्र्यहादऽनैयाकरणः                          | 588            |
| क्रित्वा रणे चत्रुचिरः      | 80         | <b>तत्तादृक्</b> साम्राज्यम्प्रियं | ३२०          | विमुहर्तेऽपि यत्रार्क                      | 586            |
|                             |            | तत्त्ववोधमनोरो <b>ध</b>            | 689          | त्रिसन्बर्ध वन्दने                         | <b>£40</b>     |
| জ                           |            | तत्त्वज्ञानिक्कन्नरम्ये            | २२२          | त्रिसमयवन्दने                              | <b>\$</b> \$\$ |
| जगत्यनन्तै कहृपीक           | <b>48</b>  | तत्त्वज्ञानवस्त्राहाग              | 288          | त्रिः सपुटीकृती हस्ती                      | ६२५            |
| षगद्वैचित्रयेऽस्मिन्        | 855        | <b>उ</b> त्त्वश्रद्धानवोघो         | 808          | त्रीन् सप्त वा गृहान् पह्क                 | या३८७          |
| जन्तून् हन्त्याह् मृपा      | १२०        | तत्त्वारुचिरतत्त्वामि-             | 99           | <b>बैकोक्येना</b> प्यविक्रेयान             | 748            |
| जरामुनङ्गी निर्मोक <u>ं</u> | 49         | तत्राप्याचः पुनर्हेषा              | 485          |                                            |                |
| जातः कर्यचन                 | 48         | तस्तरागं विरागं व                  | १५१          | ₹                                          |                |
| षातोऽत्रेसेन दीर्घ          | Roi        | त्रत्से व्यवयामस्युदया             | 99           | दत्ताच्छमं किलैति                          | ४५१            |
| <b>जानुबम्मतिरहचीन</b>      | Kox        | तद्गेहाद्युपधी ममेद                | <b>\$</b> 58 | दबाछोरत्रतस्यापि                           | २१९            |
| विनेन्द्रमुद्रया गाथा       | <b>E48</b> | तब् प्रव्यमञ्जयमृदेतु              | 88           | दर्शनज्ञानचारित्र                          | 428            |
| निमोक्ते वा कुती हेतु       | १०५        | वद्भावतो विश्वविधा                 | २०४          | दर्शनपूजात्रिसमय                           | ६६७            |
| <b>बीवद्दममत्वस्य</b>       | ६३७        | <b>त</b> हच्यण्डाकादिस्पर्शः       | ¥00          | दर्शनविनयः गंका                            | ५२६            |
| जीवन्तः कणशोऽपि             | 286        | तदप्यसन्त्रमाहात्म्यं              | 245          | दवयन्तु सदा सन्तस्तां                      | 68             |
| षीवाजीवी दन्यमीकी           | 560        | <b>त</b> दौहेशिकमन्न               | ₹७९          | दवानसीयति म                                | ५७७            |
| जीवाद्यर्यचिती दिवर्ष       | 866        | तन्नाम स्वापना                     | 809          | दशेत्युज्ज्ञन् मळान्मूळा                   | 484            |
| जीविते मरणे लामे            | 408        | त्रित्यनैमित्तिकमुनित              | goo.         | बातुः पुण्यं स्वादिदानात्                  | 395            |
| षीवे नित्येऽर्यसिद्धः       | 179        | तपस्यतु चिरं तीवं                  | 220          | दातुः प्रयोगा यत्यर्षे                     | 305            |
| क्रायवस्वोपि वैतुष्ण्यावृते | 865        | तपस्यन् य विनात्मान                | 308          | दायादाचीः क्रूरमा                          | 40             |
| शानमज्ञानमेव स्याद्विना     | 218        | तपो मनोक्षकायाणां                  | 893          | दीयते चैत्यनिर्वाण                         | ६२६            |
| <b>कानळामार्थमाचार</b>      | 438        | तपोमहिम्ना सहसा                    | YCS          | दु.खप्रायभवीपाय                            | ? 4 4          |
| कानाचाराचनानन्द             | <b>FFF</b> | ताद्वी वमदन्निमिष्ट                | ४३२          | दु.खानुब <del>म्ब</del> ैकपरान             | <b>३२५</b>     |
| बीनावरणाद्यातमा             | १३७        | तावत्कीर्त्ये स्पृहयति             | 84º          | दु.खे भिक्षुचपस्थिते                       | ४७६            |
| शानावृत्त्यादियोग्याः       | 9 # 9      | विन्नोऽपास्याचन्त                  | <b>49</b> 4  | बु.कोषमृजुजहैरिति                          | <b>६९२</b>     |
| शानावृत्युदयामि             | 285        | तिस्रोऽह्वोन्त्य <u>ा</u>          | 388          | हुर्गेऽपि यौवनवने                          | २९७            |
| बानं जानतया ज्ञानमेव        | 448        | तीर्यादाम्नाय निष्याय              | २०७          | <b>हुर्चपोद्धतमोह</b>                      | 255            |
| श्रेयशातृतयाप्रतीत्य        | 348        | तुष्येन्न यः स्वस्य परैः           | <b>8</b> 28  | दुष्त्रापं प्राप्य रत्नत्रय                | ४७२            |
| भें सरागे सरागं             | १५२        | तुषचणतिखतण्डुळ                     | ₹९७          | दुस्तरार्जवनावा                            | ४२७            |
| भी भुखानोऽपि नो             | ५५३        | तृणादिषु स्पर्शसरेषु               | <b>460</b>   | दुःस्वप्नादिकृतं दोपं                      | ५१७            |
| ष्येष्ठज्योत्स्नेऽमले       | ₹८0        | ते केनापि कृताऽऽवर्ग               | ३७२          | दुनिवारप्रमादारि                           | 588            |
| त                           |            | तेऽमी मत्सुह्दः                    | SYY          | दूर्वोञ्चनादेरादानं                        | ३९०            |
| तत्तकर्मग्ळपित वपुषा        | ४५५        | ते संतोपरसायन                      | २७१          | <b>बृ</b> म्बच्चद्रोध्युप <del>ध्र</del> ो | ४१५            |
| त्तकर्मसप्तके किसे          | १५४        | तैः स्वसंविदितैः                   | \$48         | <b>दृशदवनिरजोऽन्</b> राजि                  | ४३२            |
|                             |            |                                    |              |                                            |                |

| दृष्ट्रा सर्वाण्यपूर्वाणि                              | ६६७          | धनादन्ने तस्मादसव                              | 323           | नित्येनेत्यमधेत रेण                 | £8£                |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|
| पृष्टा समान्यपूर्यानः<br>बृष्टार्हस्त्रतिमा तदाकृतिमरं |              | धन्यास्ते स्मरवाडवानस                          | 44            | नित्यं कामाञ्जनासञ्ज                | २७४                |
| दृष्ट्राहरत्रातमा तदाक्षातमर<br>दृष्टमात्रपरिच्छेत्री  | 28           | धन्योऽस्मीयमवापि येन                           | £83           | नित्यं चेत्स्वयमर्थ-                | १२२                |
| पृष्टभावपारण्यना<br>दृष्टघादीनां मछनिरसनं              | १            | धर्म एव सता पोध्यो                             | 333           | नित्यं नारकवद्दीन                   | ६५२                |
| दृष्ट्यादाना नकानरसम्<br>दृष्ट्यादाना नकानरसम्         | १४५          | धर्मः स्व नार्लकर्मीणो                         | ₹७            | नित्यं स्वाच्यायमम्यस्येत्          | 438                |
| दृष्टिभवदृष्टिरिव<br>दृष्टिभिवदृष्टिरिव                | 565          | वर्मः पुंसो विवृद्धिः                          | <del>42</del> | निन्दागर्हाकोचनासियुक्तो            | 496                |
| दृष्टावपदृष्टास्य<br>दृष्टेर्चेऽघ्यक्षतो वाक्य         | 60R          | वनः पुत्ता ।वशुन्तः<br>धर्माद् दृक्फलमम्युदेति | 4.4<br>80     | निरुचति नवं पाप                     | 730                |
| दुष्टयग्रम्यता पापम<br>देवस्याग्ने परे सूरेः           | ६६८          | वर्गाय् यूक्पालमस्युदातः<br>भर्मादीनधिमस्य     | -             | निरुत्वन्तशुर्भं मार्व              | ५३०                |
| वेपस्थात्र पर पूरः<br>वेदादिष्वनुरागिता                | १८९          | षमादानायगम्य<br>षमहिंदादित्यच्चैत्य            | 288           | •                                   |                    |
| देवादण्यमुरागताः<br>देवोऽर्हुन्नेव तस्यैव              | •            | •                                              | १९०           | निरोद्घुमागी यन्मार्ग               | ६०६                |
|                                                        | १५८          | षर्मोऽनुष्टीयमानोऽपि                           | 48            | निर्जन्ती कुशले                     | 345                |
| देशो मदीय इत्युपचरित                                   | 20           | धमं केऽपि विदन्ति                              | ११            | निर्जीयंते कर्म निरस्यते            | \$40               |
| वेहाक्षतपनास्कर्म                                      | 868          | षमं श्रुतिस्मृतिस्तुति                         | <b>६२</b>     | निर्मध्यागमदुग्धाव्यि               | <b>5</b> \$8       |
| देहाद्विविवसमात्मानं                                   | 485          | षमें स्ववन्त्रुमित्रमूष्णु                     | \$20          | निर्मायास्यगायिष्यद्                | 863                |
| देहेष्वात्ममतिर्दुःख                                   | 788          | घारणे पारणे सैकभक्तो                           | 866           | निर्लोमतां मगवती                    | 838                |
| दैवप्रमादवशतः                                          | १८८          | षीस्तीदगानुगुणः                                | 3 8           | निर्छप मैद्यति                      | ३१५                |
| दोषो बम्भतमस्यु                                        | २८३          | <del>षृळीष</del> ूसरगात्रो                     | dA            | निश्रेण्यादिभिरारह्य                | २८८                |
| दोषान्तरजुषं जातु                                      | २६४          | घेनुः स्ववत्स इव                               | १८८           | निषिद्धमीश्वरं भन्नी                | <b>३८६</b>         |
| बोवैद्वीत्रिशता स्वस्य                                 | ६२९          | न                                              |               | निषिद्धामिह्योद्भिन्ना              | ३७९                |
| दोषो <del>ण्डे</del> दविज्भितः                         | 588          |                                                |               | निष्ठीवनं वपुः स्पर्शो              | <i>£</i> \$8       |
| दोषोच्छेदे गुणाबाने                                    | 984          | नम्रमेकद्वित्रिचतुः                            | ६२८           | नीरक्षीरवदेकता                      | ३३०                |
| षोषो बहुजमं सूरि                                       | 484          | नशस्त्रतुर्थी तद्याने                          | ६७६           | नूनं नृणां हृदि                     | 325                |
| बोषो भोजनबननं                                          | <i>\$6</i> 8 | नाकालेऽस्ति नृणां मृति                         | २५२           | नृशंसेऽरं नवचिरस्वैरं               | ሄሪሂ                |
| दोषो मेऽस्तीति युक्तं                                  | 218          | नासाणि प्रद्विषन्स्यम                          | 40\$          | नेष्टं विहन्तुं शुभभाव              | ६५७                |
| दीर्गस्याद्युग्रदुःखाग्र                               | २६३          | नाडीह्यावशेषेऽह्नि                             | ६६३           | नै.संग्यं जीविताशान्तो              | 486                |
| दंशादिवंशककृतां                                        | ¥6\$         | <b>गारमच्याना</b> हिना                         | <b>546</b>    | नैर्ग्रम्ब्यव्रतमास्थितोऽपि         | ३२८                |
| <b>योरेष्य</b> न्विक्वपूक्यौ                           | **           | गाद्याप्यन्त्यमनोः                             | ४१९           | नैरास्म्यं जगत इवार्यं              | 840                |
| इब्यतः शुद्धमप्यन्तं                                   | ४१२          | नान्तरं वाह्मनोऽव्यस्मि                        | ५६०           | नैसंग्याऽयाचमा                      | 900                |
| प्रव्यं क्षेत्रं वर्लं कार्लं                          | 808          | नाबुद्धिपूर्वा रागाद्या                        | 448           | नो मुकवद्वदत्ति                     | २१५                |
| ब्रव्यं विडादिकरणैर्न                                  | \$ 10 \$     | नाभून्नास्ति न वा                              | २१६           | W                                   | ** *               |
| द्वात्रिक्षो वन्दने गीत्या                             | <b>\$3</b> 2 | नाम्यघोनिर्गमः                                 | ጸቀጸ           | 4                                   |                    |
| द्वारं यः सुगतेर्गणेश                                  | 438          | शामस्थापनयो <b>र्द्रव्य</b>                    | ५६७           | पञ्जिमः पञ्जिमः                     | ३३४                |
| द्विषाऽकामा सकामा                                      | १४१          | नामूर्वत्वाद्धिमाद्यात्मा                      | 408           | पञ्चश्नाद्गृहा <del>च्</del> ळूत्यं | ३१८                |
| द्विपदैरप्यसस्यङ्ग                                     | 385          | नामोञ्चारणमर्चाङ्क                             | ५९०           | पञ्चाचारक्रदाचारी                   | <b>468</b>         |
| द्वियुजः श्रुतवृत्तादोन्                               | <i>एण</i>    | नि:संकल्पात्म                                  | २८१           | पञ्जैतानि महाफलानि                  | ₹ <b>₹</b> ५       |
| हे साम्यस्य स्तुतेश्चादी                               | ६२७          | निःसङ्गो बहुदेशचार्य                           | ४८६           | पत्यादीन् व्यसनार्णवे               | २८२                |
|                                                        | :            | निगृह्युतो वाह्मनसी                            | २४९           | पत्रीवानियतासनोद                    | 860<br>860         |
| <b>ष</b>                                               |              | निर्ग्रन्थनिर्मूषणाविष्वपूज्य                  | ४८२           | पद्मासनं स्थिती पादी                | ६२०                |
| षनश्रियां विश्वतदुःस                                   | २४८          | नित्या नैमित्तिकी                              | -             |                                     | 440<br><b>2</b> 43 |
|                                                        |              |                                                | -             | 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 777                |

| परमावगाढसुदृशा             | २१८  | प्रच्छन्नं संश्वयोच्छित्यं                | ષર્ફર્ષ     | ब                                   |              |
|----------------------------|------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| परानुग्रहवृद्धीना          | १५   | प्रजाप्रदेशस्यः समय                       | ३२६         | बहुविष्ने.ऽपि शिवाष्ट्रित           | ४५३          |
| परिमुच्य करणगोचर           | £0}  | प्रज्ञोत्कर्षजुषः                         | ५३७         | वहुशोऽप्युपदेशः स्यान्न             | २२           |
| परं जिनागमस्येदं           | 585  | प्रतिक्रमणमार्कोचं                        | ६०१         | वह्नाधी चरति क्षमादि                | 403          |
| परं सूक्ष्ममिष ब्रह्म      | २८३  | प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं                     | €00         | बाह्यद्रव्यानपेक्षत्वात्            | 422          |
| पश्चाद्बहिर्व रारोहा       | 290  | प्रतिक्रम्याच गोचार                       | 443         | वाह्याच्यात्मिकपुद्गलात्म           | 848          |
| पश्यन् संसृतिनाटकं         | २०   | प्रतिभागरि वाचादि                         | ६२६         | वाह्याम्यन्तरदोपा                   | 488          |
| पाकाहें काच्नसम्यक्त्व     | १५५  | प्रत्याख्यानं विना दैवात्                 | ६६२         | बाह्यस्तपोभिः कायस्य                | 894          |
| पक्षिक्यादिप्रतिकान्तौ     | 577  | प्रत्यावर्तत्रयं भक्त्या                  | ६२५         | वाह्यो सन्तादिरुपिः                 | 288          |
| पातोऽधूणा मृतेऽन्यस्य      | Kok  | प्रदुष्टं वन्दमानस्य                      | \$ ₹ ₹      | बाह्यं बल्याचपेक्षत्वात्            | 888          |
| पात्रादे: संक्रमः साधौ     | 828  | प्रद्युम्नः षडहोद्भवो                     | 40          | बाह्यं साधनमात्रिती                 | ४४६          |
| पादेन ग्रहणे पादं          | ¥08  | प्रमत्तो हि हिनस्ति स्वं                  | २४०         | विम्यद्भवा <del>ञ्चि</del> रमुपास्य | <b>86</b> \$ |
| पापैनास्यवघेऽपि            | ३५७  | प्रमाददोष <del>विच्छेद</del>              | 488         | बीजक्षेत्राहरणजनन                   | Ęo           |
| पापण्डिमर्गृहस्थैदच        | ३८२  | प्रवृत्यैवं दिनादी                        | EE0         | वीनं दुःसैकवीजे                     | इ१४          |
| पित्रीः प्राप्य मृपासनोर्य | 99   | प्रश्नमी रागादीनी                         | १५३         | बुभुक्षाग्ळपिताक्षाणां              | 806          |
| पित्रयैर्वे नियकैष्य       | \$3  | प्रसिद्धमन्तं वै प्राणा                   | 900         | वृहत्या शृतपञ्चम्या                 | ६७२          |
| पिपीलिकाभिः कुष्णा         | 98   | प्रहारोऽस्यादिना स्वस्य                   | Yot         | बौद्धवदिजन्नेत                      | 69           |
| पिहितं लाञ्छतं बाज्य       | ३८७  | प्राकारपरिखावप्रैः                        | 284         |                                     |              |
| पुण्याब्वेर्मयनास् कर्यं   | ३२६  | प्राग्देहस्वप्रहात्मी                     | Bog         | भ                                   |              |
| पुण्योदयैक्तियतो           | १७२  | प्राप्वास्मिन्वा विराध्य                  | ¥\$@        | भक्त्या सिक्प्रतिकान्ति             | 588          |
| पुष्यं यः कर्मातमा         | 979  | प्राइ <b>मृत्यु<del>प</del>केशितात्मा</b> | 43          | मक्तुत्यागविषेः                     | 486          |
| पुष्यं हि संमुखीनं         | 40   | प्राची माष्ट्रीमेवा                       | ३२९         | <b>मक्तत्यागेक्शिनीप्रायो</b>       | ५४३          |
| पुत्री यद्यन्तरात्मन्नसि   | 888  | प्राच्यानैदंयुगीनानय                      | 844         | <b>सक्तासुद्गच्छत्यपथ्यै</b>        | १७६          |
| पुराणं चरितं चार्याख्यानं  | 208  | प्राच्येनाय तदातनेन                       | 246         | यक्तिः परात्मनि                     | १६८          |
| पुप्टं निःशिद्धतत्वाद्यं-  | \$93 | प्राद्धः कैचिदिहाप्युपोष्य                | 400         | मको गणो में भावीति                  | € ₹ o        |
| पुंसोऽपि क्षतसस्त्रमा-     | १७६  | प्राणयात्राचिकीर्षाया                     | ६६१         | मद्रं मार्दववस्त्राय                | ४२२          |
| पूर्ति प्रासु यदप्रासु     | 160  | <b>श्राणेन्द्रियपरीहाँ</b> र              | <b>よ</b> きの | नयत्व राशमत्यबीच                    | ५१९          |
| पूर्ण. संजी निसर्गेण       | १४५  | प्राजेशमनु मायाम्बा                       | Ráo         | भारमित्वा पटीयांस                   | १८३          |
| पूर्वेऽसिधन् येन किलाशु    | 228  | प्राह्मे अराह्ये सदेवे                    | ५१३         | मार्छेकुशवदङ्गु छ                   | 450          |
| पूर्यादिदोपे त्यनत्वापि    | 802  | प्रादु षन्ति यसः प्रकन्ति                 | २७२         | <b>भावैर्वे</b> भाविकैर्मे          | 235          |
| पूर्यासपळास्थ्यजिनं        | ४०२  | प्राप्याहारकदेहेन                         | ¥₹          | भिक्षागोचरचित्रदात <u>ृ</u> चरणा    | ५०४          |
| पृयम् द्विद्वचेकगाथाश      | EKY  | प्रायोञ्तरायाः काकाद्याः                  | ¥o₹         | सिक्षेयांशयनासन                     | 884          |
| पुष्वयात्रत्रासुकया        | You  | प्रायो छोकस्तस्य चित्तं                   | 483         | भीष्मश्मशानादि                      | ጸ८४          |
| प्रकाशयन्त मिथ्या          | 90   | प्रियान् दूरेऽप्यर्याञ्जन                 | 36          | भुक्त्याछोकोपयोगाभ्यां              | ५०१          |
| प्रसाल्य करी मीनेन         | ६९९  | प्रेप्सु सिद्धिपधं                        | <b>८</b> ६३ | भुज्यते बहुपातं                     | ३९६          |
| प्रसीणान्तःकरणकरणो         | ξo   | मोच्य प्राग्वत्ततः                        | <b>446</b>  | मूर्वाहंसाकरी                       | <b>३५</b> ३  |
| प्रक्षीणे मणिवन्मले        | \$88 | प्रोक्तं जिनैनं परथे                      | १६७         | मूता <b>र्यं र</b> ज्जुवस्त्वैरं    | 98           |
| प्रसोम्याङोकमात्रादपि      | 30€  | श्रोद्यनिर्वेदपुष्य                       | १७          | मूमी भाजनसंपाते                     | ४०५          |
|                            |      |                                           |             |                                     |              |

| 010                                   |             | 2                                   |               |                         |      |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|------|
| भूमौ मूर्छीदिना पाते                  | ४०६         | सिष्यादुशक् <b>न</b> ण्डदुक्कि      | 464           | यत्संमूय क्रुषीवरीः     | ५६   |
| भूस्पर्शः पाणिना सूमेः                | 80€         | मिथ्यादुग् यो न <del>तत्वं</del>    | १६५           | यदाकथंचिवेकैन           | २२३  |
| भृत्रं कुशः क्षुन्मुख                 | 428         | सिध्या में दुष्क <del>ुत</del> मिति | ५१७           | यषादीषं यथाम्नायं       | 485  |
| भोगस्वाददुरावायाऽर्थं                 | २६५         | मिष्यार्थाभि निवे <b>श</b>          | Ę¥            | ययोक्तमावश्यक-          | 438  |
| भोजं भोजमुपात्तमुज्झति                | ४६८         | <b>मुक्ताशुक्त्यन्द्वितकरः</b>      | FYY           | यद् दृष्टं दूषणस्यान्य  | 488  |
| भूक्षेपो भूविकार. स्याद               | ६३४         | मुक्तोऽष्टादश्वभिः                  | 800           | यदाखुविषवन्मूर्त        | १२६  |
| _                                     |             | मुक्त्युखुक्तगुणानु रक              | 432           | यदाहारमयो जीवः          | ४९९  |
| म                                     |             | मुद्राश्चतस्रो ब्युत्सर्ग           | ६२२           | यदि टक्कोत्कीर्णैक      | ५५९  |
| मत्त्रच्युत्य परेहमित्य               | ५५६         | मुद्रा साव्यवहारिकी                 | १८१           | यवियं स्मरयत्यची        | 908  |
| मत्यवधिमनः पर्यय                      | 200         | मुमुक्षो समयाकर्तुः                 | ५६५           | वदि सुक्रतममाहंकार      | ४५९  |
| मस्यादिविभावगुणाश्चित                 | 99          | मूको मुखान्तर्वन्दारो               | ६३२           | यदैवैकोऽश्नुते जन्म     | १२७  |
| मस्योद्धतं स्थितिः                    | €80         | मुत्रास्थो गुत्रशुकादे              | 808           | वदगैरिकादिनाऽऽमेन       | ३९९  |
| मध्यां सूरिनुति ता अ                  | ६६९         | <b>मूत्रोच्याराध्यमका</b> ईत्       | <b>६१४</b>    | बहातुं संभ्रमाहस्त्रा   | \$60 |
| मध्ये मस्करजाकि                       | 980         | मूर्छा मोहवशान्ममेद                 | \$00          | यहिनावी विनाधे या       | ३८२  |
| मनस्थिनामी प्सित                      | \$3         | मूर्छ पार्वस्यसंसक्त                | 470           | यहिन्यं वपुराप्य मंशु   | 38   |
| मनो वयानुविद्धं                       | २२०         | मृचन्त्रकेण सुध एव                  | <b>६९५</b> .  | यहोषघातुमछमूल           | १७२  |
| मन्त्रेणेव विष मृत्य्वै               | 445         | मैत्र्याचम्यसमात्                   | 488           | यद्वचाच्यादिवशेनापि     | 455  |
| <b>समकारप्रहावेश</b>                  | ५७६         | मैत्री में सर्वभूतेषु               | ५७७           | यद्वा मागीविरोधेन       | ४९२  |
| मलमिललमुपास्त्या                      | 438         | मोकार्थी जित्तनिद्रकः               | 480           | यद्विनयत्यपनयत्ति च     | ५२५  |
| मिळनीगर्भिणीलिङ्गि                    | 32F.        | मोहाजजगरयुपेक्येऽपि                 | 884           | यद्वि स्वब्यबहार विप्लव | २५४  |
| महत्तामप्यही मोहग्रहः                 | ३२५         | मोहादैक्यमवस्यतः                    | 784           | यद्व्यद्धं धुणबद्धः     | २७४  |
| महामोहतमश्ङन्तं                       | 58          | मीनमेव सदा कुर्यात्                 | 240           | यल्लीकाचलकोचना          | १७१  |
| महामतावृते दोषो                       | 494         | त्रसितं स्निग्बहस्तार्धः            | ३९६           | यरचानुश्रूयते हर्तु     | 40   |
| <b>महोपवासादिजु</b> षां               | <b>४८</b> ९ |                                     |               | यस्चार्वचारुविषयेषु     | 118  |
| मात्रादीनामदृष्टद्वुचण                | 484         | य                                   |               | बस्मिन् समाधये          | 486  |
| मानोऽवर्णमिवापमान                     | 858         | यक्षादिविकशेषी                      | <b>\$</b> 2\$ | यस्य जीवदया नास्ति      | 289  |
| मा भूतकोपीह दु सी                     | 440         | यज्जीवेन क्षायकर्मठ                 | 86            | यस्त्यक्त्वा विषयामिलाष | 440  |
| मा भैपीर्वृष्टिसिहेन                  | १७५         | यत्कस्मादपि नी                      | ५६०           | या दैवेकनिबन्धना        | १७७  |
| मा रूपादिरसं पिपास                    | २७३         | यत्क्रत्याकरणे वर्ज्या              | 488           | यानारोप्य प्रकृति       | १७७  |
| भाजवकोडनस्तन्य                        | ३८९         | यत्कंदर्पवश्चंगदो                   | <b>५</b> ५    | या ब्रह्मणि स्वात्मनि   | २७२  |
| <b>मार्दवाशनिनिर्शून</b>              | 85\$        | यत्नो हि काळबुढघादी                 | 426           | या रागात्मनि मङ्गरे     | १६९  |
| मासादिदर्शनं                          | ४०५         | यत्पादच्छायमुच्छिद्य                | <b>E F 0</b>  | यावत्करी पृटीकृत्य      | 598  |
| मासैकवासिता स्थितिकल्प                | _           | यत्पृक्तं कवमप्यु-                  | ३२२           | या वतारोपणी सार्वा      | 484  |
| मासं वासोऽन्यदैकत्र                   | ६७६         | यत्त्रत्तं गृहिणात्मने              | <b>888</b>    | यासा भूभञ्जमात्र        | 88   |
| मिथ्यात्वकर्मपाकेन<br>प्रिकारनाम्य    | ८६          | यत्र क्वापि घिगत्रपो                | 48            | युनतावनाश्वस्य निरस्य   | 98   |
| मिध्यात्वप्रमुखद्विष<br>मिध्यादर्शनगर | ४६७         | यत्र तत्र गृहिण्यादीन्              | 48            | युक्ते चित्तप्रसत्त्या  | ४६४  |
| मिष्यादर्शनमुक्त -                    | 233         | यत्र मुज्याति वा                    | 78            | येऽनन्यसामान्यगुणाः     | ĘĘo  |
| मिथ्यादृगज्ञानवृत्तानि                | \$08        | यत्र स्वान्तमुपास्य                 | ६३७ ′         | येन कुत्स्नानि कर्माणि  | १४२  |

| वेन प्रमाणतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                     |                         |              |                                    | _     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|-------|
| वेतांवित विवृद्धिः ८० रत्नवर्थ परणवाम १८९ वन्तिव्यवाद्यांमावार्य ६६६ यावादिवावाः १०६ यावादिवावायायायाय १४५ वन्ता दिवादी गुर्वाद्धा १९२ योवादिवावायायाय १९२ वर्षायादिवावाः १०६ यावाव्यव्यवाधः १६८ वपुर्वक्रमृणोन्द्वाय १८३ वर्षायादिकारियः ६६५ रागाव्याय्ववाधाः १६८ वपुर्वक्रमृणोन्द्वाय १८३ वर्षायाय कायमनुपाल १८८ रागाव्याय्ववाप्याय १८३ वर्षायायायायायायायायायायायायायायायायायायाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • •                       | 90                  | ₹                       |              | बन्दना नितनुत्याशी                 | 466   |
| रेश्याविताः १०६ रागावित्याक्ष्णमुत् ३४५ वन्ता वितावी गुर्वाचा ५१९ योगाविताः १०६ रागाववाष्ट्विता १४९ वन्त्रा वितावी गुर्वाचा ५१९ योगावित्याविताः १६५ रागाववाष्ट्विताः १६८ वपुर्वरुत्रमृत्याच्य ५९१ योगाववाष्ट्रमृति ४८३ वपुर्वरुत्रमृत्याच्य ५८३ वपुर्वरुत्रमृत्याच्य ५८३ वपुर्वरुत्रमृत्याच्य १८३ वपुर्वरुत्रमृत्याच्य १८३ वपुर्वरुत्रमृत्य १८३ वपुर्वर्वावाय्येवामुच १०६ वर्गाविष्ट्यान्वेकार्यः १४९ रागाववाष्ट्रवृत्यां १८३ वर्षातिवृत्विकृतिवर्वृत्यां १८३ वर्षातिवृत्विकृतिवर्वृत्यां १६७ वर्गाति प्राचित्रमृत्याच्य १९८ वर्षातिवृत्विकृतिवर्वृत्यां १६७ वर्षातायक्षामुच्य १९८ वर्षातिवृत्विकृतिवर्वृत्यां १६७ वर्षातायक्षामुच्य १९८ वर्षात्वाविकृतिवर्वृत्यां १६७ वर्षातायक्षामुच्य १९८ वर्षातायक्षामुच्य १९८ वर्षातायक्षामुच्य व्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                             | २७                  |                         | •            |                                    | -     |
| योजां के सुळ्याणिः १०७ रामाखनुवृत्तिर्वा १४९ वन्यो यरोज्यमुनाम्य ५८२ योगायिकाविषिः ६६५ रामाखवाषवीषः ५६८ वपूर्णक्षमगुणीच्द्वाम ५८३ योगाय काममनुपाल १२८ रामाखपुल्यमीति ४८३ वप्पि ऋषेः स्तीतु ६७७ योगाय काममनुपाल १२८ रामाखपुल्यमीति ४८३ वप्पायान्यम्यमुख्य १०६ वर्गायाक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्यात्याक्षमण्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात                                                         | येनांशेन विशुद्धिः            | ୯୦                  | 40000 04000             | १८९          |                                    | ६६९   |
| योगप्रतिक्रविषिः ६६५ रागाखवाषवोषः ५६८ वपूर्वक्ष्मगुणोन्द्वाय ५८३ व्यापालकर्तिय ६७६ रागाखवाष्ट्राय प्राण- २३८ वपूर्णकर्मगुणोन्द्वाय ५०६ योगायक कायमगुणाण ३२८ रागाखण्ड्वमित ४८३ वपूर्यायाय्येयामुख २०६ योगियाय कायमगुणाण ३२८ रागाखण्ड्वमित ४८३ वपूर्यायाय्येयामुख २०६ व्यापालकर्मयः ६४९ रागाखवा विचाववा १८३ वयं.पाकच जुणुण्य्य १९३ व्यापालकाय १९४ राज्यश्रीविमुखीकृती ४६ व्यापाया विचाव व्याप्य १९० योगीय ममेद्धः र्यक्षयानित म प्रीय ५७३ व्यापायो विचाव व्याप्य १९० योगीयमाञ्जाय १६० रामाराणक्षाय १९८ योगायामक्षाय १९८ वाचाप्य मात्र १९० विचाव वाचाय्य व ६३४ विचाव वाचाय व ६३४ वोचाव वाचाव व ६३४ वोचाव व ६३४ वेचाव व ६३४ वोचाव | ये रागादिजिताः                | १०६                 |                         | ₹8¢          | बन्ह्या दिनादी गुर्वाद्या          | 483   |
| योगालेक्कंदिये ६७६ रागावसञ्जत प्राण- २३८ वपृषि ऋषेः स्तौतु ६७७ योगाय काममृत्राण १२८ रागावुपञ्चमंति ४८३ वपृष्तायाम्प्रेशामृख २०६ योगिरामानंकनन्यः ६४४ रागावंवां विचावंवां १८३ वर्षः प्राक्षक वृणुप्त्य १९६ वर्षेति प्राचित्रं वर्षेयं वत्राल ६७४ क्ष्मावञ्चसूष्योक १८८ वर्षेति व्रक्षां वर्षेत्रं १४० वर्षेति प्राचित्रं वर्षेत्रं प्राचित्रं वर्षेत्रं प्राचित्रं वर्षेत्रं प्राचित्रं वर्षेत्रं प्राचित्रं वर्षेत्रं वर्षेत्रं प्राचित्रं वर्षेत्रं प्राचित्रं वर्षेत्रं वर्षेत्रं प्राचित्रं वर्षेत्रं प्राचित्रं वर्षेत्रं प्राचित्रं वर्षेत्रं वर्ष | योऽर्थाङ्गे भूलपाणिः          | १०७                 | रागाद्यनुवृत्तिर्वा     | <i>\$</i> 88 | बन्द्यो यतोऽप्यनुज्ञाप्य           | 483   |
| योगाय कायमनुपाल १२८ रागावुपञ्चर्मांच ४८१ वपुरादायययामुख २०६ योगिरमानंकनस्यः ६४९ रागावंवां विपावंवां १८३ वर्ष-पाकनवं जुगुस्य २९६ योगेऽपि छंयं तकाल ६७४ क्वासञ्यस्थिक ५२८ वर्षातिकृतिवर्षृत्री २६७ वर्षाति कृतिवर्षृत्री २६७ वर्षाति कृतिवर्षृत्री २६७ वर्षाती प्रभावं वर्षात्र १४० राज्यमी विष्याचे १६० राज्यमी विष्याचे १६० वास्त्र वर्षात्र १५० योगाय क्वामुकी १६० वास्त्र वृत्र व्यापाय वृत्र वृत्र व्यापाय वृत्र वृत्र विषय वर्षात्र १६० राज्यमी विषय वर्ष १८० वास्त्र वृत्र व्यापाय वृत्र वृत्र व्यापाय वृत्र वृत्र व्यापाय वर्ष १८० विषय वर्ष वृत्र व्यापाय वर्ष वृत्र विषय वर्ष वृत्र वर्ष वृत्र वर्ष विषय वर्ष वृत्र वर्ष वर्ष विषय वर्ष वर्ष विषय वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | योगप्रतिक्रमविषिः             | ६६५                 | रागाद्यवाघबोधः          | ५६८          | वपुर्लंदगगुण <del>ी न्</del> द्राय | 463   |
| योगिस्मानेकास्यः ६४९ रागाववा विचार्ववा १८३ वर्च.पाकवचं जुगुस्य १९३ विदेशिष स्रेयं समार्व इत्यु स्था १९४ विद्यानिकास्यः १९४ विद्यान्यः १९४ विद्यानिकास्यः १९४ विद्यान्यः १९४ विद्यानिकास्यः १९४ विद्यानिकास्यः १९४ विद्यानिकास्यः १९४ विद्यानिकास | योगान्तेऽर्कोदये              | <i>३७३</i>          | रागावसङ्गत प्राण-       | २३८          | बपुपि ऋषेः स्तीतु                  | ६७७   |
| योगेर्ड श्रेमं तथात ६७४ क्यावच्यह्यीक ९२८ व्यविविवृविवर्द्वृत्ती २६७ विवर्त्व त्राची १००५ राज्यांनिति न प्रीये ५७३ व्यव्यादी विशेत् तरस्यं ६४० योगो अमेर्ड: र्सक्यात् ५७५ राज्यांनितृत्विकृती ४६ व्यव्यादी विशेत् तरस्यं ६४० योगो अमेर्ड: र्सक्यात् ६१७ रामारागकवायुती १९८ वाव्याद्यांचा व्युक्त स्थात् १६० विवर्त्व त्राचायुगंचा व्युक्त स्थात् १६० विवर्त्व त्राचायुगंचा व्युक्त स्थात् १६० विवर्त्व व्यव्यादी विशेत् रत्यात् १७८ विवर्त्व त्राचायुगंचा व्युक्त स्थात् १९८ विवर्त्व त्राचायुगंचा १९८ व्याव त्राचायुगंचायुगंच १९८ व्याव त्राचायुगंचायुगंच १९८ व्याव त्राच्याय्व प्रव्याय प्याय प्रव्याय  | योगाय कायमनुपाल               | ३२८                 | रागासुपप्लुतमति         | <b>\$</b> 28 | <b>वपु</b> स्तादाम्येक्षामुख       | ₹oĘ   |
| बोरी. प्रणामस्त्रेवा ६२८ राजवानीति न प्रीये ५७३ वसत्यादौ विशेषु तस्त्यं ६४७ राजवानीति न प्रीये ५७३ वसत्यादौ विशेषु तस्त्यं ६४७ राजवानीति न प्रीये ५६० वाक्ष्मनस्त्रन्ति ५३० रामारागकवामुकौ- १९८ वाक्षमाव्याद्वात् १६६ रि. स्वान्यदेहास्या- ४०४ वाव्यादौ वायदस्येव ६३४ वाव्याद्वात्त्रात् १०१ रेतः स्वािष्यतस्येव १९४ वाव्याद्वात्त्रात् १०१ रेतः स्वािष्यतस्येव १९४ वाव्याद्वात्त्रात्त्र १०१ रेतः स्वािष्यतस्येव १९४ विकल्वप्रकृतियः स्यात् ४७८ विकल्वप्रकृतियः स्यात् ४७८ विकल्वप्रकृतियः स्यात् ४७८ विवल्वप्रकृतियः १९४ विवल्वप्रकृतियः १९४ विवल्वप्रकृतियः १९४ विवल्वप्रकृतियः १९० विवल्वप्रकृतियः १९४ विवल्वप्रकृति १९४ विवल्वप्रकृतियः १९४ विवल्वप्रकृतियः १९४ विवल्वः प्राप्तकेवल्यः १९४ विवल्वः १९४ विवल्वः प्राप्तकेवल्यः १९४ विवल्वः प्राप्तकेवल्यः १९४ विवल्वः १९४ विवल्वः प्राप्तकेवल्यः १९४ विवल्वः विवल्वः १९४ विवल्वः प्राप्तकेवल्यः १९४ विवल्वः विवल्वः १९४ विवल्वः विवल्वः १९४ | योगिष्टयानैकग्रम्यः           | 686                 | रागावैषी विपावैषी       | \$63         | वर्च.पाकचर्च जुगुप्स्य             | २९३   |
| योगो मसेद्र: संकल्पात् ५७५ राज्यश्रीविमुक्षोक्कवो ४६ वाक्स्मम्स्यां ६१६ वाक्सम्यान्त्रात् ६१७ रामारागकवाभुवो- २९८ वावाप्यपांचु व्युस्तर्गे ६५६ वाक्ष्मम्स्यान्त्रत्त्व् ११० विवाद्मस्यविद्याः ४०४ वायवो वायसस्येव ६१४ वाक्ष्मम्स्यान्त्रत्त्व् १९१ विवाद्मस्यविद्याः ४०४ विक्लवप्रकृतियः स्यात् ४७८ विक्लवप्रकृतिवः १९४ विक्लवप्रकृतिवः १९४ विक्लवप्रकृतिवः १९४ विक्लवप्रकृतियः १९४ विक्लवप्रकृतिवः १९४ विक्लवप्रकृतिवः १९४ विक्लवप्रकृतिवः १९४ विवाद्मप्रविद्याः १९३ विद्याः समस्याः प्रवृप्तकृत्यः १९४ विवाद्मप्रविद्याः १९४ विवाद्मप्रवाः १९४ विवाद्मप्रविद्याः १९४ व्याद्मप्रविद्याः १९४ व्याद्मप्रविद्यः १९४ व्याद्यः १९४ व्याद्मप्रविद्यः १९४ व्याद्मप्रविद्यः १९४ व्याद्मप्रव | योगेऽपि चेयं तत्रात्त         | ६७४                 | रच्यारच्यहृषीक          | 426          | वसतिविकृतिवर्ह्वृसी                | 240   |
| योग्यकाक्षस्तरमात् ६१७ रामारागकवाभुवी- २९८ वाचाप्युपांकु ब्युस्सर्गे ६५६ विषयं गृह्यन् स्वाम्यमुनात २६९ कविरो स्वाम्यवेद्वाम्या- ४०४ वायसो वायसस्येव ६६४ यो वाम्यान्यतस्य १०१ रेतःश्रोणितसंगवे १९३ विकल्वप्रकृतियाः स्यात् ४७८ विकल्वप्रकृतियाः स्यात् ४९१ विवल्वप्रकृतियाः स्यात् विकल्वप्रकृतियाः स्यात् विकल्वप्रकृतियाः स्यात् विकल्वप्रकृतियाः स्यात् विकल्वप्रकृतियाः स्यात् विकल्वप्रकृतियाः स्यात् विकल्वप्रकृतियाः स्यात् विवल्वप्रकृतियाः स्यात् विकल्वप्रकृतियाः स्यात् विकल्वप्रकृतियः स्यात् विकल्वप्रकृतियः स्यात् विकल्वप्रकृतियः स्यात् स्यात् विकल्वप्रकृतियः स्यात् स्यात् विकल्वप्रकृतियः स्यात् विकल्वप्रकृतियः स्यात् स्यात | योगै. प्रणामस्त्रेचा          | \$76                | राजधानीति न प्रीये      | ५७३          | बसत्यादी विशेत् तस्त्यं            | €\$0  |
| योग्यकाकाखनस्यान ६१७ रामारागकथाधृती- २९८ वाषायुर्गाषु ब्युस्सर्गे ६५६ वार्याय मुद्धन् स्वास्यनुज्ञात २६९ विदि स्वास्यदेद्वास्या- ४०४ वायवी वायसस्येव ६१४ विकलप्रकृतिर्यः स्यात् ४७८ विकलप्रकृतिर्यः स्यात् ४९८ विवलप्रकृतिर्यः ६१० विवलप्रकृतिर्यः समस्यः ४८८ विवलप्रकृतिर्यः ५१० विवलप्रकृतिर्यः ५१० विवलप्रकृतिर्यः प्रविकलप्रकृति १९० विवलप्रकृतिर्यः ५१० विवलप्रकृतिर्यः ५१० विवलप्रकृतिर्यः ५१० विवलप्रकृतिर्यः ५१० विवलप्रकृतिर्यः ५१० विवलप्रकृतिर्यः ५१० विवलप्रकृतिर्यः ६१० विवलप्रकृति ५१० विवलप्रकृति ६१० विवलप्रकृतिर्यः ६१० विवलप्रकृतिर्यः ६१० विवलप्रकृति ५१० विवलप्रकृति ६१० विवलप्रकृति ६१० विवलप्रकृति ६१० विवलप्रकृति ११० विवलप्रकृति ६१० विवलपः प्रापुकृत्यवन्तः ६१० विवलपः प्रापुकृत्यवनः ६१० विवलपः प्रापुकृति ५१० विवलपः प्रापुकृति ५१० विवलपः प्रापुकृति ५१० विवलपः प्रापुकृत्यवनः ६१० विवलपः प्रापुकृत्यवनः ६१० विवलपः प्रापुकृति ५१० विवलपः प्रापुकृति ५१० विवलपः प्रापुकृति ५१० विवलपः प्रापुकृति | योगी ममेण्टै: संकल्पात्       | ५७५                 | राज्यश्रीविमुसीकृतो     | YĘ           |                                    | 430   |
| यो जन्मास्तरतस्त १०१ रेतःशोषितसंमवे २९३ विक्लवप्रकृतियः स्यात् ४७८ विक्राङ्गारादिशङ्का ३५४ विकान्यत्यारमिति ३१५ क्ष विकान्यत्यारमिति ३१६ व्यायार्थिय प्रतिमा ६९० विकान्यत्यारमिति १८६ व्यायार्थिय प्रतिमा ६९० विवान्यत्यार्थिय त्रियामा १६० व्यायार्थिय त्रियाम्य व्यायार्थिय व्यायार्थ्य व्यायार्थिय व्यायार्थ्य व्यायार्थिय व्याय्याय्याय्याय्याय व्यायार्थिय व्यायार्थ्याय व्यायार्थ्य व्यायार्थ्याय व्यायार्थ्य व्याय्याय्याय्याय्याय्याय्याय्याय्याय्या                                                                                                                                                            |                               | ६१७                 | रामारागकयाश्रुती-       | २९८          |                                    | ६५६   |
| यो नम्मान्तरतस्य १०१ रेतःशोषिततंमवे २९३ विक्लबप्रकृतिर्यः स्यात् ४७८ योक्येति यत्ताद् ६३५ रोमास्यवस्वेदमकोत्य ४८७ विष्माङ्गारादिशङ्का ३५४ विष्माङ्गारादिशङ्का ३५४ विष्माङ्गारादिशङ्का ३५४ विष्माङ्गारादिशङ्का ६२० विष्माङ्गारादिशङ्का ६२० विष्माङ्गारादिशङ्का ६२० विष्माङ्गारादिशङ्का ६२० विष्माङ्गारादिशङ्का ६२० विष्माङ्गार्वित १८६ क्षियतं नमनं मूर्काः ६३३ विद्यात्त त्याने १६ कार्या विद्याणिससुरमा ६५६ विद्यात्त स्वनोती ६२० विष्माङ्गाणिति १६ कार्या वृह्यत्व स्वनोत्त १८५ विष्माः समस्या यष्ट्रपङ्गानस्याः ४८८ विष्मा यावितिद्वा ३९४ विष्मा यावित्व १८० कार्या वृह्यत्व विष्मान्त १५० विष्मा यावित्व १५० विष्मान्त्र १५० विष्मान्त्र १५० कोकाल्वान्त्र पादाव ४०४ विष्मान्त्र १५० विष्मान्त्र १५० विष्मान्त्र १५० कोकाल्वान्त्र विष्मान्त्र १५० विष्मान्त्र १५० विष्मान्त्र १५० कोकाल्वान्त्र १६० कोकाल्वान्त्र १५० विष्मान्त्र १५० विष्मान्त्र १५० कोकाल्वान्त्र १५० कोकाल्वान्त्र १५० कोकाल्वान्त्र १५० विष्मान्त्र १५० विष्मान्त्र १५० कोकाल्वान्त्र १५० कोकाल्वान्त्र १५० कोकाल्वान्त्र १५० कोकाल्वान्त्र १५० विष्मान्त्र १५० कोकाल्वान्त्र १५० कोन्त्र विष्मान्त्र १५० कोन्त्र १५० कोन्त्र विष्मान्त्र १५० कोन्त्र विष्मान्त्र १५० कोन्त्र १५० कोन्त्र १५० विद्य १५० कोन्त्र १५० विद्य १५० विद् | योग्यं गृह्णन् स्वाम्यनुज्ञात | 258                 | रुषिरो स्वान्यदेहास्या- | X0X          | वायसो वायसस्येव                    | EŚA   |
| योतिमस्तत्वारसेति ३१५ छ विवासिक्ता १९० विवासिक्ता १०० विवासिक्ता ११० विवासिक्ता ११० विवासिक्ता ११० विवासिक्ता ११० विवासिक्ता ११० विवासिक्ता १८६ छ्वायसोऽपि प्रतिमा १९० विवासिक्ता १६० विवासिक्ता विवासिक्ता विवासिक्ता १६० विवासिक्ता विवासिक्ता १६० विवासिक्ता १६० विवासिक्ता विवासिक्ता १६० विवासिक्ता विवासिक्ता १६० विवासिक्ता १६ | यो जन्मान्तरतस्य              | १०१                 | रेत:शोणितसंगवे          | २९३          | विक्लवप्रकृतिर्यः स्यात्           | 208   |
| योक्ताऽष-क्षिको ४१२ छवीयसोऽपि प्रतिमा ६९० विद्यांत नवकोटी ४१३ यो देविलिङ्गिसमयेपु १८४ छव्या सिद्याणिस्सुरमा ६५० विद्यांत नवकोटी ४१३ विद्यांत नवकोटी ४१० विद्यांत नवकोटी ४१० विद्यांत नवकोटी ४१० विद्यांत नवकोटी ४१० विद्यांत नवकोटी ११० विद्यांत नवित्यंत स्तानेत्यांत ११० विद्यांत नवित्यंत स्तानेत्यांत ११० विद्यांत नवित्यंत स्तानेत्यांत ११० विद्यांत नवित्यंत प्रवृत्यांत ११० विद्यांत नवित्यंत ११० विद्यांत नविद्यांत प्रवृत्यांत ११० विद्यांत नविद्यांत नवित्यंत ११० विद्यांत नविद्यांत नवित्यंत ११० विद्यांत नवित्यंत ११० विद्यांत नवित्यंत ११० विद्यांत नवित्यंत ११० वित्यंत नवित्यंत ११० विद्यांत वित्यंत प्रवृत्यंत ११० विद्यांत वित्यंत ११० विद्यांत ११० विद्य | योज्येति यत्नाद्              | ६३५                 | रोमास्पदस्वेदमछोत्य     | 820          | विष्माङ्गारादिशङ्का                | 448   |
| यो तेवाजिष क्षिमिको ४१२ छवीयसोऽपि प्रतिमा ६९० विश्वयत नवकोटी ४१३ यो तेवाकि ज्ञिसमयेप १८४ छव्या सिख्यणिवस्तुरमा ६५९ वेदिवर्ध स्तानोशी ६६० विश्वयत विष्यमाने १६ छम्बितं नममं मूर्णः ६३३ विश्वयत स्तानोशी ६६० विश्वयत विष्यमाने १६ छम्बितं नममं मूर्णः ६३३ विश्वाकामगवीछक् २५५ विश्ववका स्तान्य १५५ विश्ववक्षाक्ष प्रतिमय १३५ विश्ववक्षाक्ष प्रतिमय १५५ विश्ववक्षाक्ष प्रतिमय १५५ विश्ववक्षाक्ष प्रतिमय १५५ विश्ववक्षाक्ष प्रतिमय १५५ विश्ववक्षाक्ष प्रतिमय १५६ विश्ववक्षाक्ष प्रतिमय १५६ विश्ववक्षाक्ष प्रतिमय १५६ विश्ववक्षाक्ष प्रतिमय १५६ विश्ववक्ष प्रतिमय १६६ विश्ववक्ष प्रतिमय १५६ विश्ववक्ष प्रतिमय १६६ विश्ववक्ष प्रतिमय १६६ विश्ववक्ष प्रतिमयकाम १६६ विश्ववक्ष विश्ववक्ष १६६ विश्ववक्ष प्रतिमयकाम १६६ विश्ववक्ष विश्ववक्ष १६६ विश्ववक्ष प्रतिमयकाम १६६ विश्ववक्ष प्रतिमयकाम १६६ विश्ववक्ष विश्ववक्ष विश्ववक्ष १६६ विश्ववक्ष विश्ववक्ष १६६ विश्ववक्ष विश्ववक्ष १६६ विश्ववक्ष विश्ववक्ष १६६ विश्ववक्ष विश्ववक्ष विश्ववक्ष विश्ववक्ष १६६ विश्ववक्ष विश्ववक्ष विश्ववक्ष १६६ विश्ववक्ष विश्वव | योविभक्तत्यात्मेति            | ३१५                 | 65                      |              |                                    |       |
| यो देविकिष्ट्रिससयेपु १८४ छळ्ळा सिद्धगणिस्सुरेशा ६५१ वेदिवर्ध स्वारोशिशे ६३० यो प्रोप्तुमुद्रावयि १८६ छम्चितं नमनं मूर्जाः ६३३ विद्याक्तमगर्नशिक्षत् १५५ विद्याक्तमगर्नविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्वविक्षत्ववि | योक्ताऽघ किंमको               | ४१२                 | •                       |              | •                                  |       |
| यो बीपमुद्रावयति १८६ किम्बतं नमनं मूर्जः: ६३३ विद्याकामगवीचकृत् २५५ यो मोहसप्ताचिष वीप्यमाने ९६ कम्लह्म्लोलमालायु १५६ विद्याकामगवीचकृत् २५५ विद्याक्षमगवीचकृत् २५५ विद्याक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वाक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्यव्यक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग्वक्षमग | यो देवकिञ्जिसमयेपु            | १८४                 | ** *                    | •            |                                    |       |
| यो महिसप्ताचिष द्वीव्यमाने १६ अस्क्रस्त्रोलमालायु १६६ विद्याः समस्ता यदुपन्नमस्ताः ४८८ विद्याः समस्ता यदुपन्नमस्ताः ४८४ विद्याः समस्ता यद्याः समस्ता यदुपन्नमस्ताः ४८४ विद्याः समस्ता यद्याः समस्ता यद्याः समस्ता यद्याः समस्ता यद्याः समस्ता यद्याः समस्ता यद्याः समस्ता वद्याः समस्ता यद्याः समस्ता यद्याः समस्ता वद्याः समस्ता यद्याः  | यो दोपमुद्धावयति              | १८६                 | -                       |              |                                    |       |
| वो गदिकानाति १६ छातुं बोछनमस्त्य २१६ विद्या साधितिस्ति ३१४ विद्या साधितिस्त्रि १११ विद्या साधित साधि १११ विद्या साधित साध |                               | ने ९६               | ***                     |              | _                                  |       |
| यो योग्यनामाध्युययोगपृत ६०७ छाला बृहत्तिख्वांनि ६७५ विद्युवांचैः प्रतिभय १२५ यो युक्त्यानुगृहीत १०९ छाला बृहत्तिख्वांनि ६७५ विद्युवांचैः प्रतिभय १२५ यो रागाविरपून्निरस्य १६१ छुमयोगस्यिगुमी १४८ विद्यानिद्यायाक्तियापक १४० छोम्रोज्येन पादावे ४०४ विद्यानिद्यायाक्तियापक १४० छोक्तियाँच मनस्य भ०४ विद्यानिद्यायाक्तियाः १८२ यो वाचा स्वमपि ४२७ छोक्तानुनृत्तिकामार्थ ५८९ विद्यानिद्यायाक्तियांचे १९१ यो वामस्य विद्यो १११ छोक्तानुनृत्तिकामार्थ ५८९ विद्यानिद्युयात्त्र्यक्तं १९० या कृत्यवाल्यक्षयम् ११० छोक्तानुनृत्तिकामार्थ ५८० विभावस्थाय विषय १११ छोक्तानुनृत्तिकामार्थ ५८० विभावस्था विपयति १११ विभावस्था विपयति १११ या साम्यति सभी ४१७ छोक्तानुमृत्यकर्य ५८८ विवस्तः प्रापुक्तस्त्यन्त ६९९ या विषयति हितं ११६ छोक्तियाम्युव्यक्तर्य ५८८ विवस्त्याम्यव्यक्त्य १८८ विवस्त्याम्यव्यक्त्य १८८ विवस्त्याम्यव्यक्त्य १८८ विवस्त्याम्यव्यक्त्य १८८ विवस्त्याम्यव्यक्त्य १८८ विवस्त्यत्वत्यक्त्य १८८ विवस्त्यत्वत्यक्त्य १८८ विवस्त्यत्वत्यक्त्य १८८ विवस्त्यत्वत्यक्त्य १८८ विवस्त्यत्वत्यक्त्या १८८ या सुत्ये परमानन्दं ६५९ छोक्तमुकानि पाणानी- ४२८ विवस्त्यत्वस्त्यन्त्वानुमृत्यम् १७४ छोक्तमुकानि पाणानी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यो यद्विजानाति                | २६                  | -                       |              | -                                  | 778-1 |
| यो युक्सानुगृहीत १०९ छान्ने देवयश स्तम्भे ५७५ विद्युवादा प्रतिमय १२५ यो रागाविरिपून्निरस्य १६१ छुप्तयोगस्विगुषो ३४८ विद्यानिवाद्यापाक १४० छेपोऽमेध्येन पादावे ४०४ विद्यानिवाद्यापाक १४० छोक्रस्थित मनस्य ४७१ विद्यानिवाद्यापाक १८९ यो वाचा स्वमपि ४२७ छोक्रस्थित मनस्य ४७१ विद्यानिवाद्यापाक १८९ यो वाचास्य विद्यो ११० छोक्रानुनृत्तिकामार्थ ५८९ विद्यान्य पर्वे १५० या कुप्यद्यान्य १८९ छोक्रानुनृत्तिकामार्थ ४८२ विद्यान्य विद्यान्य विद्यान्य १८९ छोक्रानुनृत्तिकामार्थ ५८९ विद्यान्य विद्यान्य विद्यान्य विद्यान्य विद्यान्य १८० छोक्रानुनृत्तिकामार्थ ५८२ विद्यान्य द्वान्य विद्यान्य द्वान्य विद्यान्य विद्यान्य द्वान्य विद्यान्य विद्यान्य द्वान्य विद्यान्य विद्यान विद्यान्य विद्यान  | यो योग्यनामाधुपयोगपृत         | €00                 | •                       |              |                                    |       |
| यो रागाविरिपून्निरस्य १६१ छुप्तयोगिस्वनुष्ती १४८ विद्यानिद्यासािक्त्याः १८२ यो स्वित्तद्वाचार्याक्यापक १४० छोक्रस्यितं मनसि ४९७ छोक्रस्यितं मनसि ४९१ विद्यानिद्यासािक्त्याः १८२ विद्यानिद्यासािक्त्याः १८१ यो बामस्य विद्यो ११० छोक्रस्यति मनसि ४७१ विद्यानिद्याने ११९ यो बामस्य विद्यो ११० छोक्राज्ञाके रिविर्स १९० छोक्राज्ञाके रिविर्स १९० छोक्राज्ञाके रिविर्स १९० छोक्राज्ञाके रिविर्स १९० यः साम्यति सभी ४१७ छोक्राज्ञाके रिविर्स १९० छोक्राज्ञाके रिविर्स १९० यः विष्यति हितं ११६ छोक्राज्ञानि विद्या १८८ विद्यान्यत्व १९० यः सुते परमानन्दं १९० छोक्रमुळानि पापानी- ४२८ विद्यान्यत्व स्फुरस्पुण्या १७० यः सुते परमानन्दं १५९ छोक्रमुळानि पापानी- ४२८ विद्यान्यत्व स्फुरस्पुण्या १७० विद्यानिद्यकीरित ४२६ विद्यान्यत्व स्फुरस्पुण्या १७० विद्यानिद्व स्वित्त ४१६० छोक्रमुळानि पापानी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | १०९                 |                         |              |                                    | १२५   |
| यो झींत्तिह्याचार्याच्यापक ६४० छेपोऽप्रेड्येन पादावे ४०४ विधिवद्युरास्यननं ५२१ विधिवद्युरास्यननं ५२१ वी वामस्य विषोः ३१२ छोकास्यिति मनसि ४७१ विधिवद्युरास्यननं ५२१ विधिवद्युरास्यननं ५२१ वीनमोद्यादिसंवन्ध ३१० छोकापवाषभयसद्वत ४८२ विमायस्यावि ११० छोकाछोके रिविर्च ४७३ विमायसस्य विषदि २१२ विभावसस्या विपद्यति २१२ विभावसस्या विपद्यति २१२ विभावसस्य विपद्यति २१२ छोकोछोके रामिप्यति समी ४१० छोकोकोत्तराम्युद्यवधर्म ५८८ विविषतः प्रापुक्तस्यन्तः ६१९ यः श्वाच्या ११६ छोक कि मु विदस्यः २८२ विविषतः प्रापुक्तस्यन्तः ३१८ यः स्थापिति विषया २९ छोको द्विपित्वमुर्माधैः ६९२ विविषतः प्रापुक्तस्यम् ३७४ विविषतः प्रापुक्तस्य ३१८ विविषतः प्रापुक्तस्य ३५८ विविषतः प्रपुत्या ३७ विविषतः स्वर्णतः १५९ छोकम्युङ्गानि पापानी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यो रागादिरिपृन्निरस्य         | 248                 |                         |              |                                    | ΥŞ    |
| यो वाचा स्वर्गाप ४२७ छोकस्याँत मनसि ४७१ विधवद्वप्रत्याचन ५२१ विधवद्वप्रत्याचन ५२१ विधवद्वप्रत्याचन ५२१ छोकानुवृत्तिकामार्थ ५८९ विधवद्वप्रसर्वत्वं १९ विभागियादिसंवत्य ३१७ छोकापवावभयसद्वत ४८२ विभागियादिसंवत्य ३१० छोकाछोके रविरिच ४७३ विरामकं हत्त्यसङ्घ् २२१ यः साम्यति सभी ४१७ छोकोत्तराम्युदयसर्थ ५८८ विवक्तः प्रापुक्तस्त्यन्तः ६१९ यः शिष्यते हितं ३१६ छोक कि मु विदय्यः २८२ विश्वप्रत्या ३१८ यः मुलोति यथा २५ छोकोद्विप्तमुक्तिः ६९२ विश्वप्रत्याः ३१८ विश्वप्रत्याः ६९२ विश्वप्रत्याः ३१८ विश्वप्रत्याः ६९२ विश्वप्रत्याः ६९२ विश्वप्रत्याः ६९२ विश्वप्रत्याः ६५९ छोकमुळानि पापानी- ४२८ विश्वप्रत्याः ६५९ छोकमुळानि पापानी- ४२८ विश्वप्रत्याः ६५९ विश्वप्रत्याः ६५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | योऽर्हत्सिद्धाचार्याध्यापक    | £80                 |                         | •            |                                    |       |
| वो वामस्य विषेः ११९ छोकानुवृत्तिकामार्थं ५८९ विना परोपदेशेन १५० योननोखादिसंदन्ध ११७ छोकापवादमयसद्वत ४८२ विना परोपदेशेन १५० याः कृष्यपान्यशयमा ११९ छोकाछोके रविरिव ४७३ विराधकः हन्त्यस्छत् २२१ विराधकः हन्त्यस्छत् २२१ विराधकः हन्त्यस्छत् २२१ विवस्तः प्रापुकत्त्यन्त ६१९ छोकोत्तराम्युदयधर्म ५८८ विवस्तः प्रापुकत्त्यन्त ३१८ याः शिष्यते हितं २१६ छोक कि वृ विदयमः २८२ विशिष्टमपि दुष्टं १०४ यः स्थापित यथा २५ छोको हितिचतुर्माधैः ६९२ विवस्तायत स्फुरत्पुण्या २७ विस्वातङ्कत्विष्मुस्तमुक्ति ४६६ व्या सोढुं कपटीत्यकीति ४२६ व्या विस्वातङ्कत्विष्मुस्तमुक्ति ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यो बाचा स्वमपि                | ४२७                 |                         |              | 744                                |       |
| योनमोखादिसंवत्स ११७ छोकाणवावभयसद्वत ४८२ विभावमस्वा विपर्वत १११ यः क्षाम्पति सभी ४१७ छोकाछोके रिविर्स १६२ विवस्तः प्राप्तकरस्पन्त १११ छोकोछोर्चराम्प्रद्यकर्घ ५८८ विवस्तः प्राप्तकरस्पन्त १११ छोकोचराम्प्रद्यकर्घ ५८८ विवस्तः प्राप्तकरस्पन्त १११ छोकोचराम्प्रद्यकर्घ ५८८ विवस्तः प्राप्तकरस्पन्त १११ यः शिष्यते हितं ११६ छोक किं न विवस्तः २८३ विश्वष्टमपिदवैकल्या ३१८ यः भृषोति यथा २५ छोजम् छोन द्विष्टमप्तकर्मिद १९२ विवस्तान्त्र १५० छोजम् छोन पापानी- ४२८ विवस्तिन्ति एपवोऽपि २२० यः सोद्वं कपटीत्यकीति ४२६ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यो वामस्य विषेः               | <b>३१२</b>          |                         | •            |                                    | -     |
| यः कुत्पचान्यवायमा ११९ छोकाछोके रविरिच ४७३ विरायक हुन्त्यवक्रण् २२१ विरायक हुन्त्यवक्रण् २२१ विविष्यः प्रायुक्तस्त्यवरा ६१९ छोकोत्तराम्युव्यवर्षः ५८८ विवेकचित्तर्यः प्रायुक्तस्त्यवरा ३१८ यः शिष्यते हितं २१६ छोक कि मृ विवय्यः २८३ विशिष्टमपि दुष्टं १०४ यः मृत्योति यथा २५ छोम् छोम हित्तं प्रायुक्तस्त्यवर्षः ६९२ विवायतः रकुरत्युण्या ३७ विश्वयत्वर्यत्वर्षेतिः ६९२ विश्वयत्वर्यत्वर्षेतिः २२० यः सोवं कपटीत्यकीति ४२६ व विश्वयत्वर्यविमुस्तमृत्वितः ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यौनमौखादिसंवन्ध               | इ१७                 | ~ ~                     | •            |                                    |       |
| यः साम्यति समी ४१७ छोके विपामृतप्रस्य ६२ विवस्तः प्राप्तुक्तस्यवरः ६१९ यः पत्नी गर्ममावात् ३११ छोकोत्तराम्युवयसर्गः ५८८ विवेक्कापितवैकत्या ३१८ यः शिष्यते हितं ३१६ छोक कि नृ विवस्तः २८३ विशिष्टमपि दुष्टं १०४ यः सृते परमानन्वं ६५९ छोजमूळानि पापानी- ४२८ विश्वसन्ति एपवोऽपि २२० यः सोद्वं कपटीत्यकीति ४२६ व विश्वतङ्क्तविमृत्तमृत्ति ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | यः कुप्यचान्यशयना             | ३१९                 | •                       |              |                                    |       |
| यः पत्नी गर्ममावात् ३११ छोकोत्तराम्युदयधर्म ५८८ विवेक्शिक्तविकल्या ३१८ यः शिष्यते हितं २१६ छोक कि नृ विदयमः २८२ विशिष्टमपि दुष्टं १०४ यः सृते परमानन्दं ६५९ छोममूळानि पापानी- ४२८ विश्वसिन्त रिपवोऽपि २२० यः सोद्धं कपटीत्यकीति ४२६ व विश्वसत्वविमुस्तमृत्ति ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | यः साम्यति समी                | ४१७                 |                         | •            |                                    |       |
| यः शिष्यते हितं २१६ छोक कि नु विदय्यः २८२ विशिष्टमपि दुष्टं १०४ यः मृणोति यथा २५ छोन्नो द्वित्रिनतुर्माद्यैः ६९२ विशिष्टमपि दुष्टं १०४ यः सुते परमानन्दं ६५९ छोन्नमूळानि पापानी- ४२८ विश्वसन्ति रिपनोर्जप २२० यः सोढुं कपटीत्यकीति ४२६ व विश्वसन्त्रविमुस्तमृद्धि ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | यः पत्नी गर्ममावात्           | 388                 | -                       |              |                                    |       |
| यः मृणोति यथा २५ छोचो द्विभिचतुर्मासैः ६९२ विस्रास्यत स्फुरस्पृण्या ३७<br>यः सूते परमानन्दं ६५९ छोत्रमूळानि पापानी- ४२८ विश्वसन्ति रिपवोऽपि २२०<br>यः सोढुं कपटीत्यकीर्ति ४२६ व विश्वसङ्कितिमृक्तमृक्ति ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यः शिष्यते हितं               | 386                 | •                       | 363          |                                    | -     |
| यः सुते परमानन्दं ६५९ छोत्रमूळानि पापानी- ४२८ विश्वसन्ति रिपनोऽपि २२०<br>यः सोढुं कपटीत्यकीति ४२६ व विश्वसत्क्स्तिवमुक्तमुक्ति ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                             | २५                  | •                       |              | _                                  | •     |
| यः सोढुं कपटीत्यकीर्ति ४२६ व विश्वातङ्खविमुक्तमुक्ति ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | यः सते परमानस्ट               | <b>£</b> 4 <b>e</b> |                         |              |                                    | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                             |                     | -                       |              |                                    |       |
| पः स्वस्याविश्य देशाम् ४६७     वष्यन्त्रज्ञन्यसामान्याः ५८७ ।वश्व विश्वविदीत्तयाः १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                             |                     | -                       | lu de-       |                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>यः स्वस्याविषयं देशान्</b> | 8£0                 | ब्ध्यन्द्राज्यसामान्या  | 400          | ।पश्य ।यश्यविदाश्चया               | 158   |

| विषयामिषलाम्पट्या                       | २२३         | शान्तिमन्ति च कुर्वाणै         | ६७५           | स                         |           |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| विष्यन्दिक्लेदविश्वम्मसि                | २९४         | <b>बारीरमानसोक्क</b> ष्ट       | ४७७           | सकलपदार्थंबोघन            | २१०       |
| विष्वक्चारिमरुच्चतु                     | 828         | शिक्षाद्दीमस्य नटवत्           | 474           | सकलेतरचारित्रजन्म         | २१०       |
| विस्मृत्य ग्रहणेऽप्रासो                 | 486         | विरःप्रकम्पितं संज्ञा          | £38           | स कोऽपि किल नेहाभून्      | 800       |
| विस्नसोद्देहिका देहवनं                  | 48          | क्षिल्पं वै मदुपक्रमं          | १७८           | सवरस्तुरगेणैक:            | ४६        |
| वृक्षाः कण्टकिनोऽपि                     | १६२         | श्चिवपूजादि <b>यात्रेण</b>     | 68            | सत्त्वं रेतम्छलात्युंसा   | 290       |
| वृत्तिर्जातसुदृष्टघावे                  | ७२          | <b>बिष्टानुबिधात्</b>          | १०३           | सत्यवादीह चामुत्र         | 246       |
| वृद्धियष्टिरिवात्यक्त                   | १५६         | शीतोष्णवत्परस्पर               | 48            | सत्यान्यात्माशीर          | ५६१       |
| <b>वृ</b> द्धि जुब्ब्याघमर्णेषु         | 40          | शीर्छं व्रतपरिरक्षणमुपैतु      | 346           | सत्यं नाम्नि नरेश्वरी     | 246       |
| <b>बृ</b> ढेष्वनुद्वताचारो              | 24          | <b>बु</b> ग्दिवृक्षायतोच्छ्वास | 208           | सत्यं त्रियं हितं चाहुः   | २५६       |
| वृष्टं श्रुताब्धेवद्धृत्य               | 305         | शुद्धज्ञानधनार्हद              | 436           | <b>सदसत्</b> खार्थकोपादि  | ३६५       |
| <b>बृ</b> ष्यभीगीपयोगाम्यां             | 704         | <b>जुद्धव्यञ्जनवाच्य</b>       | 470           | सद्दृग्ज्ञप्यमृतं         | ₹90       |
| वैदग्धीमयनर्मवक्रिम                     | 290         | शुद्धस्वात्मस्विस्तमी          | ५०१           | सद्यनबाह्यमूहर्त          | १९७       |
| वंशे विश्वमहिम्मि                       | 38          | <b>बुद्धस्वा</b> त्मोपछम्माग्र | <b>\$</b> 83  | सद्भूतेत रभेदाद्व्यवहार   | 69        |
| व्रतसमितीन्त्रियरोषाः                   | 888         | शुद्धे पादोत्सृष्टपात          | 999           | सद्भूतः शुद्धेतरभेवात्    | <i>७७</i> |
| व्यक्तं वात्रा भीरतयाँ                  | 828         | <b>शुभयोगपरावर्ता</b>          | <b>\$</b> ?\$ | सहिद्याविभवैः स्फुरन्युरि | 3.5       |
| ध्यमिचरति विपक्ष                        | ¥0          | शुभेज्युमे वा केनापि           | 408           | सद्वृत्तकन्दली काम्या     | 222       |
| ष्य <b>व</b> हारनयादित्यं               | 458         | शून्यं पदं विमोचितं            | 246           | सवर्गापदि यः घेते         | 483       |
| व्यवहारपराचीनो                          | 88          | शृह्वकाबद्धवत् पादी            | 444           | स ना स फुल्यः स           | 58        |
| <b>व्यवहारमभूतार्थं</b>                 | ७२          | शृष्यन् हृष्यति तत्कथां        | 638           | सप्रतिलेखनमुकुलित         | EER       |
| व्याक्षेपासक्तचित्तस्व                  | ६३५         | शोष्योऽन्तर्न तुषेण            | 308           | स बन्बो बच्यन्ते          | १३५       |
| न्यालोकनेत्रम <b>धु</b> पा              | pq          | श्रद्धतेऽनर्षमर्षं हस          | Pok           | समयो दुक्जानतवीयम-        | 400       |
| व्यावर्त्या श्रुमवृत्तितो               | 284         | <b>अद्वानगन्वसिन्द्</b> र      | 90            | समाध्याचानसानाच्ये        | 488       |
| व्युत्सृज्य दोषान् निःश्रेषाः           | 797         | <b>अद्धानबोधानु</b> ष्ठानै     | 88            | समाहितमना मौनी            | £80       |
| হা                                      |             | ञदानं पुरुषादितस्य             | 86            | समितीः स्वरूपतो           | 346       |
| शक्त्या बोर्षकमूळत्वात्                 | 840         | भावकेणापि पितरी                | 498           | समित्यादिषु यत्नी हि      | 426       |
| चन्द्रादयो मला दृष्टे                   | ७१          | श्रीमैरेयजुवा पुरश्च           | 358           | समेऽप्यनन्तशक्तित्वे      | १५७       |
| चिद्भविपहितस्रक्षित                     | 394         | शृतदृष्टघारमनि स्तुत्वं        | <b>६</b> ५३   | सम्यक्त्वगन्धकस्रः        | १७५       |
| शिद्धताचा वशान्तेऽत्ये                  | 308         | शुत्रमावनया हि स्यात्          | २१६           | सम्यक्त्वप्रभुशक्ति       | 240       |
| शचीशवात्रीशगृहेशदेव-<br>शन्दार्थशुद्धता | २६८         | श्रुवसंस्कृतं स्वमहसा          | 299           | सम्यक्तवादिषु सिद्धि      | 260       |
| शन्दो जल्पक्रियान्येषा                  | ५३५         | श्रुतं विनयतोऽघीतं             | Exa           | सम्यगावश्यकविषे:          | 458       |
| श्रमयत्युपवासोत्य                       | ६३१         | श्रुत्वा विपत्तीः श्रीभूते     | २६५           | सम्यादृष्टिसुभूमि         | २१७       |
| शमान्मिश्यात्वसम्यक्त्व                 | 408         | श्रेयोमार्गान[मज्ञानिह         | 6             | सम्यग्योगानिना रागरसो     | 290       |
| श्यापरीषहसहो                            | 848         | श्रोतुं वाञ्छति यः सदा         | 23            | सञ्जानां परयतामप्यमिनया   | ते४५५     |
| शरीरमाद्यं किल पर्मसाधन                 | 828         | रछाघे कियद्वा घर्माय           | 80            | सर्वत्रापि क्रियारम्भे    | 493       |
| शरीरं घर्मसंयुक्तं                      | _           | <b>u</b>                       |               | सर्वेसस्वेषु समता         | ५७७       |
| शाकिन्या हरिमायया                       | ₹ <b>२७</b> | <b>षट्कर्मीपरमादृतेरनम्रना</b> | 8Co           | सर्वावद्यनिवृत्तिरूप      | 355       |
| स है। रस्त्रभी                          | १७९         | षद्चत्वारिखता दोषैः            | <i>७७५</i>    | सर्वे कर्मफर्लं मुख्य     | १२९       |

|                                 |                   | <b>र</b> ळोकानुक्रमणिक          | ī           |                              | ७१३        |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| सर्वे तातादिसम्बन्धाः           | የአሪ               | सुधीः समरसासये                  | ¥\$ø        | स्वकारितेऽर्हुच्चैत्यादी     | 249        |
| सर्वेऽपि शुद्धबृद्धैक           | ७६                | सुप्रापाः स्तनयित्नवः           | १६          | स्वतोऽमुतोऽपि मृतेन          | 128        |
| सर्वे वैभाविका भावा             | 608               | सुभूविज्ञमसंज्ञमो               | २८६         | स्बच्यानाच्छित्रपाण्डुपुत्र  | 490        |
| सर्वेषा युगपद्गति               | ११२               | सुरुचिः इतनिश्चयोऽपि            | 298         | स्वमुद्रा बन्दने मुक्ता      | ६२३        |
| सन्यक्षनाश्चनेन ही              | ४०१               | युषीछोऽपि कुषीछः                | 280         | स्वाङ्ग एव स्वसंवित्या       | १२६        |
| स ब्युत्सर्गो मलोत्सर्गा        | 486               | सूत्रयथो गणवरा                  | 9           | स्वार्थेकमतयो मान्तु         | 28         |
| स संवरः संव्रियते निरुष्यते     | १४०               | सूत्रं गणधराचुक्तं              | <b>48</b> 4 | स्वाधीनवा परीवि              | 548        |
| सहसोपद्रवभवनं                   | 800               | सुरिप्रवर्त्युपाच्याय           | 990         | स्वाच्याये हादशेष्टा         | 484        |
| सा व हमीच्टा सहचाना             | ६३५               | सैषा दशतयी शृद्धि               | 423         | स्वाच्यायं छघुभुक्त्यात्तं   | 445        |
| साचन्त्रसिद्धशान्ति             | <i>७७३</i>        | .सोढाखेपपरीषहो                  | ४७९         | स्वानूकाद्भशिताशयाः          | 294        |
| सार्षुरत्नाकरः                  | 744               | सोऽन्त्ये गुरुत्वात् सर्वा      | ५९५         | स्वान्यावप्रतियन्            | 440        |
| साध्वीस्त्रीवर्गविषि            | <b>\$</b> 8.      | संकल्पाण्डकको द्विदोष           | २७६         | स्वामिन्पृच्छ वनद्विपान्     | 489        |
| सा नन्दीक्वरपदकृतः              | <i><b>404</b></i> | संस्थातादिभवान्तराब्द           | ASA         | स्वार्यरसिकेन ठकवत्          | २२३        |
| सानुपेका यदम्यासी               | 434               | संदिग्धं किमिदं मोज्य           | 354         | स्वार्थादुपेत्य बुद्धात्म    | <b>490</b> |
| सामायिकं चतुर्विवाति            | ५६७               | संन्यासस्य क्रियादी सा          | \$68        | स्वार्थेऽम्यो विरमय्य        | ₹00        |
| सामायिकं णमो अरहंताण            | 498               | संमाययन् जातिकुछामि             | १७५         | स्वावृ स्थपायेऽविस्पष्टं     | 808        |
| सामीषषयन्महृदपि न               | 484               | ससमतेलाविके                     | 486         | स्वासङ्गीन सुलोचना           | 908        |
| षाम्यागमञ्जतव्देही -            | 402               | संसारायता <del>न्निवृत्ति</del> | 884         | स्वे वर्षे सक्छे प्रमाण      | 160        |
| साम्यायाक्षणयं                  | 484               | स्तम्मः स्तम्भाद्यवस्यम्        | £\$\$       | स्वे सद्वृत्तकुछभुदे         | 40         |
| सारं सुमानुबस्वे                | 454               | स्तुत्वा दानपति दानं            | ३९३         | •                            |            |
| साकोचनाचस्त द्वेदः              | 422               | स्तुत्वा देवमयारम्य             | 665         | æ                            |            |
| सावद्येतरसच्चित्ता              | 806               | स्थितस्याध्युदरं न्यस्य         | 444         | •                            |            |
| सा हिंसा व्यपरोध्यन्ते          | २२६               | स्यीयते येन तस्स्यानं           | ६२२         | हत्वा हास्यं कफवल्डोम        | २५८        |
| सिद्धमनत्यैकया सिद्ध            | <i>७३३</i>        | स्फुरढोघो गळद्वृत्तमोहो         | <b>२२</b> ६ | इस्ताम्या जानुनोः            | 480        |
| चिद्धयोगिवृह्द <u>्</u> द्भ विच | \$98              | स्यात् कषायहृषीकाणां            | 458         | हिताहितासि <b>सु</b> प्त्ययँ | 469        |
| सिद्धयौपश्मिक्येति              | १९४               | स्यात्पाणिपिण्डपतनं             | ४०५         | हितं मितं परिमितं            | 429        |
| सिद्धश्रुतगणिस्तोत्रं           | ६७३               | स्यात् प्रतिक्रभकः              | 450         | हितं हि स्वस्य विज्ञाय       | 218        |
| सिद्धाचार्यस्तुती कृत्वा        | १७३               | स्यात्सिद्धशान्तिमन्तिः         | 508         | हिसाञ्नुतचुराञ्जहा           | २१४        |
| सिद्धिः काप्यकितेन्द्रियस्य     | 264               | स्थात् सिख्यपुतचारित्र          | 444         | हिंसा यद्यपि पुंस:           | 583        |
| सिंह फेर्किरमः स्वम्मोजीन       | १६३               | स्यादीयाँसमितिः                 | ३५२         | हीनोऽपि निष्टयानिष्टा        | १८४        |
| सुखमचलमहिंसा                    | <b>አ</b> ଉՋ       | स्याहोषोध्यिषरोषो               | 460         | ह्त्वापि दोपं कृत्वापि       | のFヲ        |
| सुखं दु.खनिवृत्तिश्च            | २७                | स्यान्न हिंस्या न नो हिंस्या    |             | <b>ह</b> िसन्धृविधिशिल्प     | ४२०        |
| सुदृष्टमृष्टं स्थिरमाददीत       | ३५५               | स्याद्वन्दने चोरिकया            | ६३१         | ह्यमिन्यसती सद्यः            | २८८        |
| सुदेशकुलजात्यङ्गे               | ६९३               | स्यन्नामादिप्रविकान्तिः         | ५९७         | हेतुई तबलादुदीणंसुदृशः       | ₹          |
| सुवागर्वं सर्वन्त्य             | RRŚ               | स्युनीमस्यापनाद्रव्य            | 468         | हेयं रूष्ट्या सिद्ध          | ६६१        |

### अनगारधर्मामृत-पजिका तथा टिप्पणमें उद्धृत-वाक्योंकी अनुक्रमणिका

[ वाक्योंके सारो दिये गये अंक पृष्ठाक हैं तथा ग्रन्थ-निर्देशमें दिये गये अंक गाथान्द्र या क्लोकान्त्र है ]

| -<br><b>अ</b>                               |             | बद्धानशनं सर्वानशनं                      | 890 |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----|
| सकुर्वन् विहितं कर्म                        | 488         | अवःकर्मप्रवृत्तः सन्                     | ४१२ |
| अवसाण रसणी कम्माण                           | 799         | बनवरतमहिंसाया [पु. सि. २९३]              | 328 |
| अक्षमाळा वसिच्छेन [ मनुस्मृ, ९१२३ ]         | १०९         | अनागतमतिक्रान्तं                         | ६०९ |
| बङ्गादङ्गास्त्रमवसि                         | 388         | जमादाविह संसारे                          | १७६ |
| अजदाचारी समणो [ प्रव. सा. ३।१८ ]            | 346         | जनाचिन्याचि संबाध                        |     |
| <b>अजातमृतमूर्वे</b> स्यो                   | 388         | · <b>धनुबद्धरोप</b> विग्रह               | ५४७ |
| बजाततस्वचेतोमि [सो. चं. ८०५]                | १८२         | अनुयोज्यानुयोगैदच [ अघीय. ७५ ]           | १९५ |
| वज्ञो जन्तुरनीको [महासा., वनपर्व ३०।२८]     | 88          | अनुसूर्यं प्रतिसूर्यं                    | 409 |
| बहुरहं च युवे [ मूला. ७।१७८ ]               | इ३६         | अनेकाचेयदुष्पूर                          | 840 |
| बहुतहं च दुवे [ मूला. ७।१८० ]               | ६३६         | बन्तरङ्गवहिरङ्गयोगतः [पद्म पु १०।४४]     | ५७३ |
| षट्टसदं देवसियं [ मूका. ७।१६० ]             | 443         | अन्धपाषाणकर्षं                           | २२  |
| बहुसु वि समिईसु [ उत्तराज्य. ]              | <b>3</b> 83 | अन्तेन कुसेर्द्वावंशी                    | Ros |
| अजगुज्जावस्महण [ भ. बा. १२०८ ]              | 300         | अन्यस्मिन्नपरावे                         | २६५ |
| अण्णाणाओ मोक्सं [ भावसं. १६४ ]              | 38          | बन्यापराषवाषामनुभवतो                     | २६५ |
| <b>अणभिगहिया भासा [ दशवै. ७।४३</b> ]        | \$0\$       | बन्ये दोवेम्य एवाति [ अष्टा. हु. १३।२६ ] | 746 |
| अणुलोहं वेदंतो जीवो [ गो. जी. ४७३ ]         | <b>FOF</b>  | बन्योग्यस्य सचित्तावनुभवतो               | २७५ |
| क्षणिसिट्टं वृण दुविहं [ मूला. ४४४ ]        | 928         | वपास्तावेषदोषाणां                        | ₹%0 |
| अतद्गुणेषु भावेषु                           | १२०         | वपि संकल्पिताः कामाः                     | YYY |
| अतद्रुपापि चन्द्रास्या                      | २६०         | अपुष्यमञ्जतेः पुष्यं [ समाः तं. ८३ ]     | २२५ |
| <b>मत्ता-कुणदि सहाव [ पञ्चास्ति. ६५ ]</b> 🕆 | १३१         | बप्पा कुणदि सहाव [ पञ्चास्ति. ६५ ]       | ५५६ |
| अत्ता चेव अहिंसा [ भ. आ ८० ]                | २३९         | बप्पा मिस्स्वि पाणमर                     | १२१ |
| मतिबाला मतिबुद्दा [ मूला. ५० ]              | 388         | बप्पासुएण मिस्सं [ मूला ४२८ ]            | ३८१ |
| अतत्त्वं मन्यते तत्त्वं [ अमि आ, २।१० ]     | 98          | मप्रवेशोऽमतेऽगारे -                      | २७० |
| मत्यि सदी परदो वि [ गो क. ७८७ ]             | 83          | बबुद्धिपूर्वापेक्षाया [ वासमी. ९१ ]      | १४३ |
| अञ्चातमा ज्ञानशन्देन [पद्माच्या च. १९६]     | \$ 3 \$     | <b>विमत्तफल</b> सिद्धे                   | Ę   |
| अथ प्रवृत्तकापूर्व [ अमि. प. सं. १।२८८ ]    | १४७         | ् बम्यासात् पक्वविज्ञानः                 | ६१७ |
| <b>अदु:खमाबितं ज्ञानं [समा तंत्र १०२</b> ]  | Fox         | में ज्ञाचकां श्र्वाच्या                  | ५१० |

| बरसमस्वमगंघं [ प्रवच. २८० ]                    | १२४          | आ                                        |               |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|
| ,, [समय. ४९]                                   | ५७१          | बाइरियादिसु पंचसु [ मूला. ५।१९२ ]        | ५३४           |
| बरहंत सिद्धचेदय [ भ. वा. ४६ ]                  | 125          | वाकम्पिय जणुमाणिय [ भ. वा. ५६२ ]         | ३६२           |
| बरहंत वंदणणमंसणाणि [ मूळा. ५६२ ]               | ५७९          | बाक्षेपणी कथा कुर्यात् [ महापु. १।१३५ ]  | ५३७           |
| शरिहे जिंगे सिक्खा [ म. बा. ६७ ]               | XX3          | आगमस्य युर्त चाञ्चा                      | ६८२           |
| बरावसूक्क्रियायुक्तो                           | ६८०          | बागम सुदबाणा [ म. ब. ४४९ ]               | ६८२           |
| वर्यक्रिया न युज्येत [ लघीय. ८ ]               | ११७          | बागः शुद्धि तपोवृद्धि                    | 588           |
| अर्थसंग्रहदु.कील                               | \$5\$        | आगामिगुणयोग्यो                           | \$ 20         |
| क्षयान्त्रानं गुणः सम्यक् [ पञ्चाच्या. स. १९७] | 888          | बागमार्जिङ्गनो देवो [ बर्मि- श्रा. २।८ ] | ९६            |
| <b>अर्थादर्था</b> न्तरज्ञानं                   | 233          | काचरितामि महिद्भिर्यन्य                  | ३३५           |
| र्जायम्यस्तुणवद् [ सात्मानु. १०२ ]             | 7            | बाचारं पञ्चविषं                          | \$68          |
| अर्थेअहते पुरुषः                               | 243          | <b>बाचारश्रु</b> ताचारः                  | 460           |
| नहित्स द्वस पुद्राञ्ज                          | 483          | वाचेलक्के य ठिदो                         | 460           |
| अववीयते इत्युक्ती                              | 308          | आचेलकृहेसिय [ वृ. कस्प. ६।१६२ ]          | 424           |
| अवस्थायो हिमं चैष                              | २२९          | वाचेछक्यौहेकिक                           | ६९०           |
| बन्ध्यं यीवसस्येत                              | 794          | जाजीपास्तप ऐस्वर्यं                      | 198           |
| वनिशामिद्ररं ज्योति [ च्टो- ]                  | ¥            | ज्ञाज्ञ।ज्ञापनयो <b>र्द</b> क्ष          | 406           |
| अविद्याभ्याससंस्कारै [ समा. तं. ३७ ]           | 225          | माणाय जाणगाविय [ मूष्टा- ७। १३७ ]        | 406           |
| <b>मविद्यासंस्कार</b>                          | 888          | बाणांकिकंखिणा [ मूला. ३५४ ]              | 400           |
| अविद्वान् पुवृगलव्रम्यं                        | Pof          | आत्मंदेहान्तरज्ञान [ समा. तं १४ ]        | 886           |
| मद्रवानि परिस्पन्य [ समा. तं. ८४ ]             | २२५          | आत्मपरिचामहिंसन [ पू. सि. ४२ ]           | २५१           |
| अत्रती तत्मादाय [ समा. तं. ८६ ]                | 388          | <b>बात्मशरीरविभेदं</b>                   | २४५           |
| सन्वाधादी बसो [ गो. ची. २३८ ]                  | 88           | वात्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं [ समः क. ६२ ] | \$ \$0        |
| वसेषमद्वैतमभोग्यभोग्यं [ आत्मानु. २३५ ]        | 488          | बारमानुष्ठाननिग्रस्य [ इच्टो. ४७ ] ४४९,  | 865           |
| <b>अष्ट</b> म्यादिकियासु ( चारित्रसार )        | ६६७          | बात्मा त्रमावनीयो [ पु सि. ३० ]          | १८९           |
| <b>जस्यमोष मार्षेति</b>                        | 248          | बात्यन्तिकः स्वहेतोयों [ तस्वानुः २३० ]  | <b>{</b> 84   |
| ससदकरणावुपादान [ सांस्थका. ९ ]                 | 266          | बादहिरं कारव्यं                          | 18            |
| मसदिप हि वस्तुरूपं [ पू. सि. ९३ ]              | २५३          | बादाणे जिक्खेर्व [ मूला, ३१९ ]           | १५५           |
| मसमग्रं मानयतो [ पु सि. २११ ]                  | 819          | बादाय तं च किंगं [ प्रव. २०७ ]           | 356           |
| वसमसाहस सुव्यवसायिनः                           | 494          | बादाविमलाय. स्याच्चिन्ता [ काव्या. १४।४] | 305           |
| असहाय णाणदंसण [ गौ. जी. ६४ ]                   | <b>EXS</b>   | आदाहीणं पदाहीणं [ पद्खं. पु १३ ]         | ६५१           |
| मसिमंबी कृषिविद्या [ महापु. १६।१७९ ]           | <b>१</b> ४२  | <b>बादेशमेत्तमुत्तो [ पद्मास्ति ७८</b> ] | \$83          |
| मस्ति वर्षं समुरकृष्टो                         | <b>Ę</b> ₹₹  | बाधाकस्मपरिषदो [ मूला. ४८७ ]             | <b>8</b> \$\$ |
| बहमीपचारिको खलु [ मूला, ३८१ ]                  | 428          | माधीयते यदिह वस्तु                       | 863           |
| महिमन्द्रीऽस्मि नेन्द्रीऽन्यो [ महापु. ११।१४३  | ] ¥\$        | बानन्दो निर्दहत्युद्यं [ इष्टो. ४८ ]     | <b>አ</b> ጸሪ   |
| बहमेको न में कृष्टिवद [सो. स. १४७]             | १६९          | बापगसागरस्नान [ र. था. २२ ]              | १८५           |
| बह्मेवाह्मित्येव                               | ६०५          | बापुञ्छा य पहिच्छण [ म. बा. ११९५ ]       | 248           |
|                                                | , <i>६७५</i> | बासागमः प्रमाणं [ बासस्य, ]              | fax           |
|                                                |              |                                          |               |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | • -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| आप्तेनोच्छिन्नदोषेण [ र. स्रा. ५ ]          | १०३         | इय महवादिजोगा ['पञ्जाशक १४।७, ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३६०         |
| बाभिश्च भावनामि-                            | 480         | इयमुजुमावमुपगदो [ म. सा. ५५३ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५१४         |
| मामंतणी साणवणी [ म. सा. ११९५ ]              | २६१         | इच्टे व्येये स्थिरा बृढि [ तस्थानु. ७२ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४३१         |
| [ दशवै. ७।४२ ]                              | २६२         | इह जाहि बाहिया विय [ गो. खी. १३४ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७५         |
| आयरियकुर्ल मुच्चा                           | 470         | इट लोके परलोके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २५६         |
| थाया खलु सामाइये [ विशे. भा. २६३४ ]         | ३६७         | E STATE OF THE STA |             |
| बायारवमादीया [ म. बा. ५२६ ]                 | <b>६८</b> 0 | ईर्यागोचरदुःस्व <del>प</del> ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५९९         |
| भारम्मे तापकान् प्राप्ता [ इच्टो. १७ ]      | YYY         | ईसें युक्ति यदेवात्र [ सो. स. १३ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २०७         |
| <b>धाराघणणिज्जुत्ती-[</b> मूला. २७९ ]       | ÉRŚ         | ईसालुगाए गोववदीए [ म. बा. ९५० ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २८५         |
| बाराहिकण केई [ बारा, सा. १०८ ]              | 800         | - €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| वार्तरीद्रह्वयं यस्या [ बिम. बा. ८।५८ ]     | 797         | उक्तः संयोजना दोषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800         |
| ः " " [ अमि. श्रा. ८।६० ]                   | ६३६         | वच्चारं पस्सवगं [ मूला. ४९८ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800         |
| बार्त्रीमूरो मनोऽनिष्टः [ अमि. श्रा. ८।४१ ] | 486         | सर्चारं पासवणं खेलं [ मूला. ३२२ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३५६         |
| क्षाकोचणं दिवसियं [ मूला. ६१९ ]             | 488         | चच्छु सरासण् कुसमसर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २७७         |
| धाकोचिता कलच्चा यस्या                       | <b>464</b>  | चण्जोयणमुज्जवणं [ म. श्वर. ३ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७१          |
| क्षाक्रोयणणिवणगरह [ मूका ६२३,]              | 486         | उत्तमें अंगम्हि हवे [ गो. जी. २३७ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४२          |
| बाछोयणादिवा पुण [ भ. मा. ५५४ ]              | 488         | चत्थानमञ्जलिः पृजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 468         |
| बावश्यक्रसिदं वीर: [ अमि. था. ८।२१ ]        | 444         | चदयत्थमणे काछे [ मूला, ३५ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६९६         |
| षाशया वित्रमुक्तस्य                         | £8\$        | चदये यहिपर्यस्तं [ अगि. पं. सं. १।२३३ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90          |
| बाधा यस्त्यक्तवान्                          | £8\$        | चदरविकमिणिस्ममणं [ मूळा, ४९९ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 808         |
| <b>जासने ह्यासनस्य</b> ृष                   | 499         | <b>चदस्वितव माणिष्यं [ सो. च. १५९</b> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७१         |
| बासन्नमध्यता कर्म                           | **          | उद्दंस मसयमविसय [ पञ्चास्तिः ११६ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २२७         |
| भासवदि भेण कम्मं [ द्रव्यसं, २९ ]           | \$ \$ \$    | उद्देशे जिद्देशे [ मूला. ७।१६४ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 488         |
| भास्यते स्वीयते यत्र [ अपि. आ. ८।३८ ]       | 586         | उद्योगिनं पुरुषसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४२         |
| आहार वंसणेण य [ गो. जी. १३५ ]               | ५०१         | उन्मादस्तदनु ततो [ काव्या. १४१५ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २७८         |
| माहार परिणामावि                             | 795         | <b>उ</b> पयोगोदोताङम्बन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 442         |
| बाहारस्युदएण [गो जी, २३५]                   | ४२          | <b>चपयोगो श्रुतस्य ही [ कघीय. ६२</b> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १११         |
| बाहाराङ्गह्बीकान [ बिम, पं. सं. १।१२८ ]     |             | <b>उ</b> पसर्गस्तन्दूत्सर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६१६         |
| बाहाराङ्गेन्द्रियप्राण                      | २३५         | चपादाम मतस्यैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00F         |
| <b>आहार पचित शिक्षी</b>                     | <b>46.</b>  | रुपावृत्तस्य दोषेम्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४९८         |
| Ę                                           |             | चपेत्यासाणि सर्वाणि [ अभि. आ. १२।११९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ] ४९७       |
| ·                                           |             | चिन्मन्ते समकायादाणे [ पिण्डनि. ३४८ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 328         |
| इगवीस चदुरसदिया [ मूला १०२३ ]               | \$ \$ \$    | त्वइट्टं बहुदलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188         |
| इच्छाश्रद्धानमित्येके [त. क्लो. २।१०]       | १४६         | उवगूहण थिदिकरणं [ म. खा. ४५ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८५         |
| इंन्छिवसयाभिकासो [ म. बा. ८७९ ]             | १७३         | उवयरणदसंषेण [ गो. थी. १३८ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00 <i>§</i> |
| इत्योकहा इत्यिसंसमी                         | 900         | <b>चववाद मारणंतिय [गो. थो. १९८</b> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २२८         |
| इतिवसंसमाविजुदे [ मूला. १०३३ ]              | 353         | " [ तिस्रोयप. २।८ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २२८         |
| इन्द्रियाणा प्रवृत्ती च [ तस्वानु. ७६ ]     | 880         | <b>चववादमारणतियज्ञिण</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २२८         |
|                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| <b>उद्</b> धृतवाक्यानुक्रमणिका            |             |                                            |                 |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------|
| चनमोज्जमिदियेहि [ पद्मास्ति टेर ]         | ११६         | ऐर्यापिकराज्युत्य                          | 498             |
| चनसते खीणे वा [ गो. जी. YoY ]             | ₹⊎₹         | भो                                         |                 |
| 56<br>56                                  |             | ओधेन पदविमागेन                             | ५१५             |
| कनाधिनयविशुद्धचर्यं                       | ६५१         | बोबस्तेनो घातूनां                          | 768             |
| कर्णनाम इवाधुना                           | 38          | े<br>बोबस्वी <del>तेबस्</del> वी           | <b>\$</b> 23    |
| कर्त्रोरुपरि कुर्वाणः                     | ६२०         | बोदनोञ्युच्यते चोरो                        | 240             |
| क्षवींरपरि निक्षेपे [ अभि, श्रा. ८१४७ ]   | <b>₹</b> ₹१ | बोवायं विसमं रवाणुं [ दधवै. ]              | ३५३             |
| कव्मणोऽस्पवलस्वेन [ बष्टागहू. १३।२५ ]     | २५८         | औ                                          |                 |
| Æ                                         |             | मौचित्यमेकमेकत्र                           | ४२९             |
| ऋजुवृत्या त्रिससम्यः                      | ₹८७         | अं                                         |                 |
| ए                                         |             | <b>अंडेसु पबट्टंसा [ पञ्चास्ति</b> - ११३ ] | 256             |
| एकणिगोदसरीरे [ गो. जी. १९६ ]              | २३३         | मजलिपुडेण ठिन्ना [ मूला. ३४ ]              | ६९७             |
| एकत्वभावरसिको न                           | 445         | बंतोमुहुत्त पक्सं [ बो. क. ४६ ]            | Rák             |
| एकद्वित्रिचतु.पञ्च [-अमि. था. ८।६२ ]      | ६२८         | <del>क</del>                               |                 |
| एकमिप प्रजिषासु [ पु. सि. १६२ ]           | <b>230</b>  | कण्डनी पेषणी चुल्छी -                      | 286             |
| एकमेकस्य यस्याञ्जं [ अमि. पं. १।१०५ ]     | २३१         | कथमपि हि छभन्ते [ सम. क. २१ ]              | \$50            |
| एकाकी जायते जीवी                          | 846         | कथिता द्वादसावर्ता [ थमि. था. ८।६५ ]       | 458             |
| एकाङ्गी नमने मूर्व्यो                     | ६२८         | कम्दर्भ कीत्कुच्याँ                        | 484             |
| एकाङ्गः चिरसो नामे [ बिमि. श्रा. ८।६३ ]   | 476         | कम्मं जे पुव्यकयं [ समय. ३८३ ]             | ६०५             |
| एकान्तरं त्रिरात्रं वा [ सी. च. १२८ ]     | ७०१         | कम्मं वं सुहमसुहं [ समय. ३८४ ]             | 404             |
| एकेन्द्रियादि जीवाना [ अमि. पं. सं. १।१३५ | _           | करजानुविनामेऽसौ                            | 429             |
| एकः प्रादोपिको रात्री                     | 485         | कर्महारोपरमण्डलस्य                         | 348             |
| एकैंक न त्रयो दें हें [ बिम. आ. २।२६ ]    | 121         | कर्मम्यः कर्मकार्येभ्यः                    | <b>860</b>      |
| एको देव: सर्वभूतेषु [ अमि. पं. सं. १।३१४  | -           | कर्माण्युदीर्यमाणानि <b></b>               | ४५५             |
| एकोपवासमूछ.                               | 860         | कुर्मान्यबन्धवनिर्तं                       | 185             |
| एगी में सासदी आदा [ मूला ४८ ]             | ¥           | कर्मारम्यद्वताशानां [ समि, श्रा. ८।२३ ]    | 466             |
| एतसत्विमर्व तस्य [ सो. च. १४८ ]           | 146         | कळळ कलुपस्थिरत्वं                          | 47              |
| एवा मुनिश्वनानन्द [ ज्ञानार्णव २७।१५ ]    | <b>3</b> 88 | कलहादि बूम केंद्र [ मूळा. २७५ ]            | <b>E88</b>      |
| एतेषु दशसु नित्यं                         | ६९०         | करहो रोर्च श्रम्सा                         | 406             |
| एतैदींपैविनिर्मुक्त [आसस्त, १७]           | £00         | कषायाः षोडश्र प्रोक्तः                     | \$ <b>\$</b> \$ |
| एदे अण्णे बहुगा [ मूला. ५०० ]             | 800         | काकाः कुष्णोक्रता येन                      | - 51            |
| एदे खलु मूलगुणा [ प्रवच. २०९ ]            | ३६८         | काकिण्या व्यपि संग्रहो [ पद्म. पं. १।४२ ]  | 900             |
| एयं मणेण वद्दमादिएसु [पद्धाका, १४।९]      | 340         | कागामिद्धाछद्दी [ मूखा. ४९५ ]              | 800             |
| एयंत बुद्धदरिसी [गो जो १६]                | 62          | कादाचितको बन्धः                            | 358             |
| एवमतिक्याप्तिः स्यात् [पु. सि. ११४]       | ₹0₹         | कानीनस्य मुनैः                             | Ros             |
| एसो मणाइकाको [ लघुनव. १६ ]                | ६५७         | कान्त्येव स्नपयन्ति ये [ सम. क. २४ ]       | 424             |
| पेर्सिक्ट सम्बद्धिः । ——— १००० र          |             | कान्दर्भी कैल्विषी चैव                     | ५४६             |
| ऐकंन्तिकं साशयिकं [ दराङ्गच, ११।४ ]       | ९६          | कापये पिष दुःखानां [ र. बा. १४ ]           | १८२             |

ı

| · ·                                       |               |                                           |             |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|
| कामक्रोधमदादिषु [ पु. सि. २७ ]            | १८८           | क्षुषातृषा भयं देषो [ माप्तस्व. १५ ]      | \$00        |
| कामतन्त्रे भये चैव                        | ५९०           | क्षेत्रं धान्यं धनं वास्तु [ सो. छ. ४३३ ] | ३०२         |
| कार्गकिरिया णियत्ती [ भ. आ. ११८८ ]        | ३४५           | क्ष्माद्याः सामारणाः                      | २३४         |
| कायक्रियानिवृत्तिः                        | ३४७           | € .                                       |             |
| कायस्वमिणमकायव्यं [ भ. खा. ९ ]            | 863           | खमामि सन्वजीवाणं [ मूला, ४३ ]             | ५७७         |
| कायेन मनसा वाचा                           | 980           | खरत्व गेहन स्ताब्व्य [ अभि. पं. १।१९७ ]   | ४२६         |
| काये निवेधिकाया च                         | <i>ए७३</i>    | खंघो खंघो पभणइ [ मन्त्रमहोदिघ ]           | २९१         |
| भायोत्सर्गेस्थिती धीमान्                  | ६१६           | ग                                         |             |
| कारणकार्यविधानं [ पु. सि. ३४ ]            | १५९           | गहपरिणयाणघम्मो [ द्रव्य, धं. १७ ]         | ११४         |
| कारणान्यथ कार्याणि                        | २०            | गतयः कारणं कायो                           | २३८         |
| कालक्रमान्युदासित्य                       | 283           | गतेर्भद्धः स्वरो दीनो                     | ३२१         |
| कालत्रयेऽपि यैर्जीवैः [अमि. पं. १।१११ ]   | 288           | गत्वा प्रत्यागतमृजुविधिषय                 | 404         |
| कालः पचित भूतानि                          | 98            | गम्भीरस्निग्धमधुरा                        | 424         |
| किचित्त्वां त्याजयिष्यामि                 | २६२           | गहितमवद्यसंयुत [ पु. सि. ९५ ]             | २५४         |
| किवियम्मं चिवियम्मं [ मूळा. ५७६ ]         | 338           | गहियं सं सुदणाणा [ ह. नयच. ३४९ ]          | १९८         |
| किवियम्मं पि कुणंतो [ मूला. ६०९ ]         | 680           | गुड खंड सक्करामिय [ गो. क. ८४ ]           | ₹ ७         |
| कि पल्लविएण बहुणा [वारह अणु. ९०] १६०      | , 448         | मुण इदि वव्यविहार्ण                       | ११२         |
| किमत्र बहुनोक्तेन [ तत्त्वानु. १३० ] ५    | , ३४२         | गुणकारको मर्त्यति                         | २०२         |
| कियन्तमपि यत्कार्ल                        | १५७           | गुणदोषविचारस्मरणादि                       | ч           |
| कीवयणं पुण दुविहं [ मूला, ६।१६ ]          | 828           | गुणदोषाणा प्रथकः                          | <b>FS</b> P |
| भुवनुटाण्ड समग्रासा                       | 407           | गुणाक्ये पाठके साधी                       | 433         |
| कुन्युपिपीलिका गुम्मी [ अमि. पं. १।१४० ]  | २२८           | गुणाषिए चवज्झाए [ मूला, ५।१९३ ]           | 438         |
| कृतकारितानुभननैः [ सम. क. २८५ ]           | ६०२           | गुरोरमुमतोऽघीती [ महापु. ३६।१०७ ]         | ५०१         |
| कृतिकर्मीपचारहच                           | 808           | गुरोर्वचीऽनुभाष्यं                        | 809         |
| केवलणाणदिवायर [ गो. जी. ६६ ]              | 888           | गृहसन्धिशापर्य                            | १इ९         |
| केविश्वमीचार्य                            | 988           | बृहकर्मणापि निचितं [ र. था. ११४ ]         | 883         |
| कोहादिकछुसिदप्पा                          | 428           | गृहवस्त्रादिकं द्रव्यं                    | २३५         |
| कंदस्स व भूळस्स व [ भो. घी. १८९ ]         | २३२           | गेस्य हरिदालेण व [ मूला. ४७४ ]            | ३९९         |
| क पूरयति दुष्पूर. १२२                     | , <b>४</b> ५० | गोचरोऽपि गिरामासा [ महापू. २५।२१९ ]       | 468         |
| कः स्वभावमपहाय [ अमि. पं. १।३१० ]         | 65            | गोयर पमाचवायक [ मूळा. ३५५ ]               | ५०४         |
| क्रियते यदमेदेन [ अभि. एं. १।२३९ ]        | ३६६           | गौर्गजोऽस्व. कपिः कोकः                    | 463         |
| क्रियान्यत्र क्रमेण स्यात् [ सो. उ. ३४५ ] | 250           | प्रामा <del>न्त्</del> ररेऽन्नपाने        | ÉSA         |
| क्रीतं तु द्विविधं प्रस्थं                | 308           | त्रामोऽरण्यमिति होचा [ समा. तं. ७३ ]      | ५७३         |
| क्रूरकर्मसु नि.शर्द्धु                    | ₹ <b>%</b> 0  | वैवेयकिणा पूर्वे हे समिना                 | १४६         |
| क्लान्तमपोज्झति ्                         | ६४७           | ঘ                                         |             |
| क्षति मन शुद्धिविघेरतिक्रमं               | 388           | चण्डोऽवन्तिषु मातञ्ज. [ सो. च. ३१३ ]      | ६६२         |
| क्षायोपशमिकी लिंब [ अमि पं. १।२८ ]        | १४६           | चतसृषु दिक्षु चत्वारः                     | ६२४         |
| क्षीण प्रशान्तमिश्रासु                    | 388           | चतु-पञ्चशतान्याह                          | ६१३         |
|                                           |               | -                                         |             |

|                                         | •                      |                                              |             |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| जे केइ गया मोक्खं [ छघुनव. १७ ]         | ६५७                    | णिच्छंयचएण मणियो [पद्मास्ति. १६१ ]           | ६५          |
| जेट्टामूळे जोण्हे [ म. बा. ८९६ ]        | १८०                    | णि <del>च्छ</del> यमालंबंता                  | १८          |
| जेण तुम्मं विबुज्झेजन [ मूला. २६७ ]     | ERA                    | षियस्रेत्ते केविंडपुग [ गो. <b>बी. २३६</b> ] | <b>ሄ</b> ኝ  |
| जेण रागा विबुज्सेज्बं [ मूला, २६८ ]     | EXA                    | षो बंदेक्स सविरद [ मूला. ७।९५ ]              | ५९१         |
| जेण वियाणदि सन्धं [ पञ्चास्ति. १६३ ]    | 78                     | ्र व                                         |             |
| जींस होज्ज जहण्णा [ आरा. सा. १०९ ]      | 808                    | तक्कारूगेव सन्वे [ प्रव. ३७ ]                | 836         |
| जोए करणे सण्णा [पञ्चाशक १५१३ ]          | ३६०                    | तत्कयाश्रवणानन्दो                            | ६३९         |
| जोगणिमत्तं गहुणं [ पञ्चास्ति १४८ ]      | 755                    | ततः काळात्यये घीमान् [ महापु. ११।९३ ]        | 488         |
| जो ण हवदि अण्णवसो [ नियम, १४१ ]         | ५६७                    | ततो मोहसयोपेतः [ त. रहो. १।१।९३ ]            | 888         |
| नं भक्णाणी कम्मं                        | 788                    | तत्तादृक् तुणपूळको [ अनर्घरा. २।१४ ]         | 308         |
| जं सन्कइ तं कीरइ                        | ₹¥0                    | तत्र पद्मासनं पादी                           | ६२०         |
| श्चातमप्यात्मनस्तत्त्वं [ समा. तं. ४५ ] | 800                    | तत्रापि तस्वतः पञ्च [ तस्वानु. ११९ ]         | 383         |
| <b>बा</b> तुरनिराकृतं                   | 111                    | तत्राघीतिवातं [ अमि. पं. १।३०९ ]             | ९२          |
| ज्ञानमेव स्थिरीभूतं                     | ६५०                    | तत्त्वपरीक्षाऽतत्त्वव्यवस्था                 | १६०         |
| ज्ञानवान्म्यते [ प्रमाणवा. १।३२ ]       | 808                    | त्तत्वं वागतिवर्ति [ पद्म. पद्म ११।१० ]      | 46          |
| ज्ञानस्य संचेतनयैव [ सम. क. २२४ ]       | ξoų                    | त्तदवस्थाद्वयस्यैव [ महापु. २१।७२ ]          | ६२०         |
| ज्ञानादवगमोऽर्थांना [ सो. च. २० ]       | 90                     | सद् ब्र्यात्तत्परान् पृच्छेत्                | ٧           |
| कानाचारायने प्रीति                      | <i>\$</i> <b>\$ \$</b> | तथा संज्ञिनि चैनेको [ समि. पं. १।१२६ ]       | २३५         |
| <del>ज</del> ्बरो रोगपतिः पाप्मा        | 258                    | तथैव भावयेद्देहाद [ समा. तं. ८२ ]            | ४६२         |
| ज्वाका <b>ञ्चारस्त्</b> याचिष्ट्य       | 540                    | सपसः श्रुतस्य सत्त्वस्य                      | 480         |
| 5                                       |                        | तपो मुणाधिके पुंसि [ सो. उ. ३३५ ]            | ३४१         |
| ठाणजुदाण अहस्मो [ द्रम्पसं. १८ ]        | 888                    | तम्हा विव्युदिकामी [ पंचास्ति. १६३ ]         | 6           |
| ठाणसयणासणेहि [ मूला. ३५६ ]              | 409                    | तवसिद्धे वयसिद्धे [ सिद्धभक्ति ]             | \$XX        |
| ह                                       |                        | तिन्ववरीदं सम्बं [ म. आ. ८३४ ]               | २६३         |
| बज्ज्ञदि पंचमवेगे [ भ. बा. ८९४ ]        | 305                    | वस्मादेकोत्तरक्षेण्या                        | 402         |
| पर '                                    |                        | तित्ययर सत्तकमी [ त्रि. सा. १९५ ]            | 80          |
| ण करति मणेण [पञ्चाशक १४।६]              | 340                    | तित्ययराणपहुत्तं                             | 464         |
|                                         | , 808                  | तिस्तदहुंस उसिगोदय [ मूला ४७३ ]              | ३९७         |
| ण बळास साहणट्टं [ मूळा. ६।६२ ]          | 806                    | विस्तरिवसमुद्यां                             | <b>39</b> 6 |
| णमह परमेसरं तं                          | १६२                    | तिनिहं तियरणसुद्धं [ मूला. ६०२ ]             | ६२९         |
| णवमे ण किंचि जाणदि [ म. आ. ८९५ ]        | 205                    | वीदाविरिप नाबीणी                             | ३१७         |
| णहरोमजंतु अत्थी [ मूला. ६।६४ ]          | 803                    | वीसं वासो जम्मे [ गो. जी. ४७२ ]              | ३७३         |
| णाणावरणाबीणं [ द्रव्यसं. ३१ ]           | <b>१३३</b>             | तुभ्यं नमः परमचिन्मय                         | ४४३         |
| णामहुनणादन्वे [ मूका ५१८ ]              | 950                    | तेसि चेव वयाणं [म. बा ११८५]                  | ३३६         |
| णाम ठवणं दर्व्वं [ मूला, ५४१ ]          | 408                    | तेर्सि पंचण्हं पि य [ भ. सा. ११८६ ]          | ३३६         |
| णाहि सही जिमामणं [ मूला. ४९६ ]          | 800                    | तं सप्पणा ण गेण्हंति [ दशवै. ६।१४ ]          | २६८         |
| णिमार्थं पावयणं [ म. खा. ४३ ]           | १६५                    | तं णिच्छए ण जुंबह [समय, २९]                  | ५८७         |
| णिच्चं पच्चवखोणं [ समय. १८६ ]           | દન્ધ                   | तं पहिदुमसन्साए [ मूळा, २७८ ]                | ६४३         |
|                                         |                        |                                              |             |

| सद्यू                                                   | तवाक्यार्     | कुम <b>ि</b> ण्ला                         | ७२१          |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| त्यक्तात्यकात्मरूपं यत्                                 | १२७           | देशावधिः सागवस्या                         | 700          |
| त्यागो देहममत्वस्य [ बिम. खा. ८।५७ ]                    | <b>£</b> 3£   | देशेष्ट स्थापना नाम                       | २६०          |
| वसत्वं ये प्रवद्यन्ते [ वसि. पं. १।११९ ]                | 233           | देशोल्पवारिद्रुनगी                        | ४०९          |
| त्रिविधं पद्मपूर्यञ्जू                                  | ६२०           | देसिय राइब पनिसव [ बाव. भाष्य ]           | ६१४          |
| त्रिवाद्वर्षवया वर्ष                                    | इ७इ           | देहो बाहिर गंथो [ गारा. सा. ३३ ]          | ३२७          |
| बैलोक्यनिर्जयाबास [ महापु. २५१७० ]                      | 963           | दोननसमुका दिट्ठी                          | ६५५          |
| त्रै छोन्येशन मस्कार                                    | \$4           | दोषावरणयोहाँनिः [ वासमी, ४ ]              | Fog          |
| स्व <b>ग्मूळकन्द</b> पत्राणि                            | 777           | दोसगीवि बलंती [ पिण्डनि. ६५८ ]            | Yot          |
| त्वामहं याचयिष्यामि                                     | 748           | वंसणणाणुनदेसो [ प्रवः ३१४८ [              | <b>६९</b> ५  |
| ₹                                                       |               | वंसणपाणे विषयो [ मूला, ३६७ ]              | २२६          |
| वयामुको भवेद्धमी [ महापु. ५।२१ ]                        | २१९           | द्रव्यपर्याययोरीकां [ बासमी. ७१ ]         | ११८          |
| वश्यपुण सेलपजजय [ मुला. ५५ ]                            | 468           | इब्यस्य सिदिश्वरणस्य [ प्रव. टी. ]        | ēξ           |
| दसविहठिदिकणे वा [ थ. बा. ४२० ]                          | ECY.          | हयमेव तपःचिठी [ यशस्ति. १।८१ ]            | २८५          |
| दहनस्तूण काष्ठसंचय [ चन्त्र. च. ११७२ ]                  | ***           | दार्तिशा- कवलाः पुंसः                     | 408          |
| बातुर्विशुद्धता देवं [ महापु. २० १३६ ]                  | 4\$3          | हिजैश्व काकैर्यवि [ वराष्ट्रक, २५।६४ ]    | <b>5</b> \$5 |
| दान्तादि सुभावनया                                       | 480           | द्वितीयार्थं भवेत्तच्ये                   | 340          |
| विट्ठा जणाविभिण्लाविद्ठी [ भ, बा, १७ ]                  | 38            | हितीये ग्रम्थयोर्वेगे                     | २७७          |
| विषष्ठे पक्ले माछे [ मूला., पिण्ड. १४ [                 | 969           | द्विषा हृत्पर्ययञ्चान                     | 707          |
| दिसि बाह उक्कपडणं [ मूझा. २७४ ]                         | <b>EXX</b>    | हिस्पर्शानंशनिस्पै <b>क</b>               | 788          |
| दीक्षायोग्यास्त्रयी [ सो. च. ७९१ ]                      | 866           | हेवा त्राभृतकं स्पूर्ल                    | 363          |
| दीनाम्युद्धरणे बुद्धि [ सो. स. १३७ ]                    | 486           | ह्रे नते साम्यनुत्याची [क्रियाकाण्ड ]     | ६२४          |
| धीनेध्वार्तेषु मीतेपु                                   | \$80          | इचिषकादिगुणत्यक                           | ११६          |
| बीनो निसर्गमिध्यास्त [ अमि. आ. २।११ ]                   | 98            | 444                                       |              |
| वीपान्तराहिशा                                           | 35            | <b>#</b>                                  |              |
| बीर्घमायुः स्मृतिमेषा                                   | 90            | वर्न वान्यं स्वर्णरूप्प [ योगशाः २।११५ ]  | \$0\$        |
| हुओणवं जहाबादं [ मूळा. ७।१०४ ]                          | ६२७           | घनलविपासिताना [ पु. सि. ८८ ]              | १०६          |
| दुओणयं जहाजायं [ वृ. कल्प. ३।४४७० ]                     | ६२७           | वर्मा सुनकं 🔻 दुवे [ मूला. ७११७७ ]        | 775          |
| दुविहं पि मोक्सहेर्च [ द्रव्यसं. ४७ ]                   | ÉA            | धर्मा सुनर्कं च दुवे [ मूला. ७।१७९ ]      | 444          |
| दुष्यं देशं बर्ल काल                                    | 445           | वम्मावम्मा कालो [ इष्य सं. २० ]           | ११५          |
| वृश्विश्रुद्ध <b>चाद्युत्यतीयँ</b>                      | \$            | धम्मो बत्युसहावो [ कार्ति. स. ४।७८ ]      | 15           |
| दृष्टावरादिरागापि                                       | २६०           | वर्मनाये क्रियाच्यसे                      | २५७          |
| वृष्टान्ताः सन्त्यसंख्येया [ सो. स. १४ ]                | 98            | घर्मबुक्कहर्यं यस्या [ अमि. बा. ८।५९ ]    | <b>4 3 4</b> |
| वेवातिविमन्त्रीषव [ अमि. श्रा. ६।२९ ]                   | 36            | वर्मशुक्त्वस्यं यस्या [ अपि. श्रा. ८।६१ ] | 636          |
| देविव रायगहवह [ म. सा. ८७६ ]                            | २६७           | धर्मभुतिबातिस्मृति                        | \$84         |
| देवेन्द्रचक्रमहिमान [र. श्रा. ४१]                       | १६४           | वमिष्यमनमःकास्य [ ज्ञानार्णः ६१४० ]       | 883          |
| देवी रागी यतिः [ अमि, श्रा. २।१२ ]<br>देशतः सर्वतो वापि | 39            | वर्गादवाप्तवित्रवी [ बात्मानु. २१ ]       | 79           |
| देशयामि सभीचीनं [र. था. २]                              | \$ <b>6</b> 9 | धर्मावस्यक्योगेषु                         | 402          |
| ९१                                                      | २८            | धर्मो निवर्द्धनीयः [ पु. सि. २७ ]         | १८७          |
| 71                                                      |               |                                           |              |

| <b>उ</b> द्ध                              | तवानय      | नुक्रमणिका                               | ७२३            |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|
| परितप्यते विषीदित                         | २७६        | <b>पूर्वास्त्रिका</b> ळकम्यर्था          | २०२            |
| परियट्टणा य वायण [ मूला. ३९३ ]            | ५३६        | ू<br>पूर्वे दर्शीकृतां चेंगे             | २७७            |
| परिवृत्या दिनादीनां                       | <b>363</b> | ृष्यगाराघनमिष्टं [ पु. सि. ३२ ]          | १६०            |
| परिसोढन्या नित्यं                         | ४७६        | पैशुन्यहासगर्भ [ पु. सि. ९६ ]            | २४४            |
| परिहर असंतवयणं [ म. बा. ८२३ ]             | 242        | पीरस्त्यपश्चिमा यस्मात्                  | 488            |
| परीपहकरो दंशकीत [ विमि. श्रा ८।४० ]       | ६१९        | पंचिव इंदियपाणा [ गो. जी. १३० ]          | २२७            |
| परीपहसह: शान्तो [ अमि. आ. ८।२० ]          | 576        | पंचरस पंचवण्या ] गो. जी. ४७८ ]           | <i>8</i> ‡8    |
| परीषहाद्यविज्ञाना [ इष्टो. २४ ]           | ४७६        | पंचरमिदो तिगुत्तो [ गो. गी. ४७१ ]        | <b>ई</b> छ ट्र |
| परोपकृतिमुत्सुच्य [ इष्टो. ३२ ]           | 488        | पंचिवहं ववहारं [ म. बा. ४४८ ]            | ६८२            |
| पर्याप्तास्योदयाञ्जीवः                    | २३५        | पंच समिद् विगुत्ती                       | ६७९            |
| पिछर्यकणिसेन्जमदो [ मुका, २८१ ]           | 888        | पंचिदिय संवरणो                           | ६७९            |
| पल्लो सायर सूई [ मूला. ११६ ]              | 428        | प्रगता असवो यस्मात्                      | ४१२            |
| पाखण्डिमो विकर्मस्यान्                    | १८२        | प्रणामः कायिको ज्ञात्वा                  | ६२९            |
| पाटकानिवसनभिक्षा                          | 404        | त्रविमायोगिनः साचीः                      | ६९१            |
| पाणाविवाविवरवे [ मूला, १०३२ ]             | 345        | प्रत्याख्याता भवेदेप                     | ६०८            |
| पाणिवह मुसाबाया [ मुला. ७।१६२ ]           | 484        | त्रस्थास्थाय भविष्यत्कर्म [ सम. क. २२८ ] | ६०३            |
| पाणीए जंतुवहो [ मूला. ४९७ ]               | 800        | प्रत्येककायिका देवाः [ अभि. पं. १।१६२ ]  | 5 <b>5</b> 8   |
| पाणेहि चट्टीह जीवदि [पद्धास्ति. ३०]       | १२१        | प्रमादप्राप्तदोपेम्यः                    | 494            |
| पात्रस्य दायिकादे                         | 404        | प्रवृज्यादि-समस्तं                       | ५१६            |
| पात्रस्य बृद्धिर्वातारं [ महापु. १०।१३७ ] | 888        | प्रश्चमम्य ततो मन्य. [ अमि. पं. १।२८९ ]  | १४९            |
| पावुक्कारो दुविहो [ मूळा- ६।१५ ]          | \$28       | त्रशस्ताध्यवसाय [ व्यमि. श्रा. ८।५ ]     | 448            |
| पापालवणहार                                | २६४        | प्रागेव सायिकं पूर्व [ त. स्लो. १।१।८५ ] | १३९            |
| पायच्छित्तं ति तमो [ मूळा. ३६१ ]          | 488        | प्राणानुपाहि पान                         | <b>୪</b> ९८    |
| पासुस मूमिपएसे [ मूखा. ३२ ]               | ६९६        | प्राय इत्युच्यते कोक                     | 487            |
| पाहुंडिये पुण दुविहं [ मूला, पिण्ड. १३ ]  | ३८२        | प्रायेणास्मान्जनस्थाना [ म. पू. ११।९७ ]  | 488            |
| पिंडे चनाम चप्पायणे [ पिण्डनि , मुला. ६।२ | evş [      | प्रायेगोपगमो यस्मिन् [ म. पु. ११।९६ ]    | 488            |
| पिण्डिताचा वर्न सान्तं                    | ₹₹         | प्रायो नाम तपः प्रोक्तं                  | 487            |
| पिहितं यत्सचित्तेन                        | 388        | प्रारम्यते न ख्लु विध्न, [ नीतिश्च. ७२ ] | 800            |
| ् पुग्गरू विवाद देहीदएण [ गो. जी २१५ ]    | *ff        | <b>%</b>                                 |                |
| पुद्ठं सुणोदि सहम                         | XXX        | फूत्कारं स्थालनं चैव                     | 398            |
| पुढवी पुढवीकायी                           | २३४        | _                                        | • • • •        |
| पुण्णेण होइ विहवो [पर. प्र २१६०]          | £00        | य                                        |                |
| पुरको जुगमायाए [ दशनै. ५।१।३ ]            | ३५३        | वत्तीसं किर कवळा [ भ. बा. २१२ ]          | ४०१            |
| पुन्नण्हे मन्द्राण्हे                     | 8          | वन्धस्य कार्यं संसारः [ तत्त्वानु. ७ ]   | 865            |
| पुट्टि पच्छा संयद [ पिण्हिन. ४०९ ]        | ₹८%        | बन्धो बन्मनि येस येन                     | ५५३            |
| पूर्यणं पञ्जलणं वा [ मूला. ५१ ]           | 386        | बह्मपायमिदं राज्यं                       | १७८            |
| पूर्यादिसु वयसहिय [ भावपा. ८१ ]           | १९         | वाळः किमेप वक्तीति                       | २६१            |
| पूर्णः कुहेतुदृष्टान्तै [ मिम. मा. २।८ ]  | 98         | वाछन्दाकुछे गच्छे                        | ५३३            |
|                                           |            |                                          |                |

|                                                                      | •                 |                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|
| बाहिर तवेण होइ खु [ स. बा. २३७ ]                                     | રૂ <i>હષ</i> ં    | मनो दोषाधीनं                               | ६६४         |
| वाह्यं तप. परमदुश्चर [ स्वयंमू. ८३ ]                                 | 888               | मनो वानकायदुष्टरवं                         | ३६२         |
| बृद्धि तवो वि य लढी [ बसु. श्रा. ५१२ ]                               | ४३६               | सन्त्र <b>शनित</b> र्मतिबर्छ               | १५०         |
| वृद्यैरुपर्यधोभागे [ अमि. आ. ८।४६ ]                                  | ६२१               | मन्त्रामियोगकौतुक                          | 486         |
| बौद्धादिः सितवस्त्रादि                                               | 60                | ममत्वमेव कायस्यं                           | <b>६११</b>  |
| बोसरिद बाहु जुयलो [ मूला. ६५० ]                                      | 553               | मरदु व जियदु व जीवो [ प्रव. ३।१९ ]         | 779         |
| धंघं पढि एयत                                                         | १२४               | मर्खं पापमिति प्रोक्तं                     | ५३९         |
| ब्रह्म चर्योपपञ्चाना [ सो. स. १२६ ]                                  | 900               | मस्तकविन्यस्तकरः                           | ५१३         |
| बाह्यणे क्षत्रिये वैश्ये                                             | ६९३               | मह <del>रव</del> हेतोगुँणिमिः              | ३३५         |
| भ                                                                    |                   | महातपस्तडागस्य                             | ५१२         |
| भक्तादिकमृणं यण्च                                                    | ३८५               | महान् घनतनुश्नीव [ तत्त्वार्धसार ६५ ]      | २३०         |
| भक्ती पूरा वण्णजणणं [ भ. आ. ४७ ]                                     | १९२               | मा कर्तारममी स्पृशन्तु [ सम. क. २०५ ]      | ४५८         |
| भत्ते पाणे गामंतरे व [ मूला. ७।१६३ ]                                 | £88               | मा कार्षीत् कोऽपि पापानि                   | <b>3</b> %0 |
| भयाशास्त्रेहलोमाच्य [र. श्रा. ३०]                                    | १८५               | मासस्य मरणं नास्ति                         | १०७         |
| भावयुक्तीर्थतिष्ठः                                                   | 488               | मातृस्वसृसुतातुल्यं                        | २७४         |
| भावविसुद्धत [ पर. प्र. २।६८ ]                                        | 4.5               | मात्रा तीर्यंद्धराणा                       | ५८५         |
| माबिनो वर्तमानत्वं [ ज्ञानार्ण. ६।३९ ]                               | 284               | मान्यं ज्ञानं तपोहीनं [ सो. उ. ८१५ ]       | \$00        |
| भाषाङ्ग्दानुवृत्ति                                                   | 468               | मायागेहं ससंदेहं                           | 258         |
| मुक्तिद्वयपरित्यागे [ अमि. आ. १२।१२४ ]                               | 899               | मिच्छत्तं वेदंतो [ गौ. बी. १७ ]            | ८६          |
| भूवनतरूबीविताम्यां                                                   | 258               | मिच्छत्त वेदरागा [ भ. बा. १११८ ]           | 305         |
| भूमिरापोऽनलो बायुः                                                   | ३५९               | मिच्छत्ते पडिकमणं [ मूला. ६।७ ]            | 496         |
| भूमिष्ठोऽपि रथस्यांस्तान्                                            | ४२९               | मिच्छाइट्टी बीबो [ गो. बी. १८ ]            | १६५         |
| भेदविज्ञानतः सिद्धाः [सम. क. १३१] ३०१                                |                   | मिष्यादर्शन विज्ञान [ समि. श्रा. २।२५ ]    | १७४         |
| भेदाः क्रियाऽक्रियाबादि [ अमि पं. १।३०८ ]                            | 99                | मिथ्यादृक् सासनो                           | २३७         |
| -                                                                    | • •               | मिच्याभिमाननिर्मुनित [त. इलो. १।१५४]       | ६५          |
| <b>ग</b>                                                             |                   | मिच्योदयेन मिच्या <del>त्वं</del>          | 20          |
| मगुन्नो चनमोगा [ भ, मा, ११९१ ]                                       | ३५२               | सिश्रमप्रासुना प्रासु                      | १८१         |
| मग्नाः कर्मनयावस्रम्बनपरा [सम क. १११]                                | ६५९               | जियता वा जियता वीव [ अमि. आ, ६।२५          | -           |
| मञ्ज्ञवाव्योष्ट यमुद्दिष्ट                                           | ४३९               | मुक्लोकृतमाचाय [ अपि. आ. ८।५४ ]            | <b>£</b> 23 |
| मणगुत्ती विचगुत्ती                                                   | 960               | मुच्छारंमविजुत्तं [ प्रव. २०६ ]            | १६८         |
| मण्णइ जरेण सुद्धि [ मानसं. ५ ]<br>मतिजीगिति दृष्टेऽर्ये              | 90                | मुक्त इत्यपि न कार्य [पद्म. पं. १०।१८]     | ५७२         |
| •                                                                    | 48                | मुक्ताशुन्तिर्मता मुद्रा [ समि. था. ८।५६ ] | <b>£</b> 23 |
| मतिपूर्वं श्रुतं दक्षे [ समि. प. १।२१८ ]<br>मत्स्यार्थं प्रकृते योगे | 308               | मुनते प्राणातिपातेन                        | 328         |
| भरत्याय प्रश्नुत याग<br>मध्यमा एकचित्ता                              | 885               | मुद्गोदनाद्यमशर्न                          | 886         |
| मध्यात्तकुद् हिगव्यूति                                               | 488               | मुहूर्त त्रितयं कास्रः                     | 588         |
| नव्यात्त्रप्रयु ।हगव्यात<br>मनसा वचसा तन्त्रा                        | <i><b>707</b></i> | मूढनयं मदाझाष्टी [ सो. स. २४१ ]            | १८६         |
| मनोगुप्ते मुनिश्रेष्ठे                                               | ६२८               | मूर्च्छांबसणकरणात् [पु. सि. ११२]           | ₹0₹         |
| anga guasa                                                           | ₹€•               | मूर्च्छा विपाकोऽतीसार.                     | २७७         |

| मूर्तो व्यक्षनपर्यायो [ ज्ञानार्ण. ६१४५ ] मूर्लावपर्वकल्दोत्याः मूर्ल कदे छल्ली [ गो. जी. १८८ ] मृत्तिका वालिका चैव [ तस्वार्यसार. ५१ ] मोज्ञार्यो जितनिज्ञो हि मोह्नितिमरापहरणे [ र. आ. ४७ ] मोह्निहमवक्रोष [ तस्वानु. २४४ ] मोह्निकासविज्ञानिक [ सम. क. २२६ ] मोह्निवहमकाणे [ सम. क. २२६ ] मौनमेव हितं पुँसो मौनाष्ययनवृत्तस्वं [ महापु. ३८।५८ ] म्काने साखनतः [ पद्म. ग. १।४१ ]                                                                                               | ११३<br>२३१२<br>२३१०<br>३१०<br>३१०<br>६०२<br>६०२<br>६८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यानि स्त्रीपुंसिक्झानि [ स्रमि. पं. ११९८ ] या मूर्का नामेयं [ पू. सि. १११ ] यावत्याकमुपैति [ मम क. ११० ] यावत्यो स्थितिभोजने [ पद्म. पं. ११४३ ] यासां सीमन्तिनीना या स्त्री द्रव्यख्येच [ क्षमि. पं. ११९३ ] ये कर्मकृता मावाः [ तत्त्वानु. १५ ] येन केनापि सम्पन्नं येन मावेन यद्ग्पं [ तत्त्वानु १९१ ] वेऽस्यन्तिता मुकुटकुष्कक- ये स्त्रीक्त्याक्त-                                                                              | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | योगे करणसंज्ञाक्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यञ्चलं मिलनं चास्माद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वो यत्र निवसन्नास्ते [ इष्टो, ४३ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यञ्जानसपि बुद्धिमानपि [ पद्म. पं. १०।१ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | यो यत्रैव स तत्रैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यज्ञार्थं पश्चनः सुब्टा [ मनुस्मृ. ५।३९ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | य करोति गुरुमापितं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यसु सासारिकं सौक्यं [ तत्वानु. २४३ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>१७०</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यः पिवत्यौपषं मोहात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यत्र न चेतोविकृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | τ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| यत्रीवाहितचीः पुंसः [ समा. सं. ९५ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| यत्रवाहितवाः पुतः [ समा. तः ५५ ]<br>यत्सर्वात्महितं न वर्ण [ सम. स्तो. ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रक्तवाः क्रमयः सूक्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रजसेदाणमगहणं [ मूला. ९१० ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यस्सर्वात्महितं न वर्ण [ सम. स्तो. ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रजसेदाणमगहर्ण [ मूला. ९१० ]<br>रतेररतिमायातः [ नारमानु. २३२ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| यत्सर्वात्महितं न वर्ण [ सम. स्तो. ]<br>यदाङ्गानि विभिवन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ک<br><b>۱</b> ۶۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रजसेदाणमगहर्ष [ मूला. ९१० ]<br>रतेररितमायातः [ बारमानृ. २३२ ]<br>रत्तो वा हुट्ठो वा [ म. बा. ८०२ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यस्तर्वात्महिर्तं न वर्षं [ सम. स्तो. ]<br>यथाञ्जानि विभिन्नन्ते<br>यथा सूदस्य वेदार्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ک<br>4१६<br>१५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रजसेदाणमगहर्ष [ मूला. ९१० ]<br>रतेररितमायातः [ बात्मानृ. २३२ ]<br>रत्तो वा दुट्ठो वा [ म. बा. ८०२ ]<br>रत्नश्रयमयी बम्यां [ महापु. ११।९५ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 846<br>486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यस्तवित्महिर्तं न वर्णं [ सम. स्तो. ]<br>ययाज्ञानि विभिन्नन्ते<br>यया सूदस्य वेदार्थे<br>यद्येतत्त्वापुर्वं [ तत्त्वानृ. १५६ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2<br>६१६<br>१५१<br>४६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रजसेदाणमगहर्षं [ मूला. ९१० ]<br>रतेररितमायातः [ बास्मानु. २३२ ]<br>रत्तो वा दुष्ट्रो वा [ म. बा. ८०२ ]<br>रत्नत्रयमयी बम्यां [ महापु. ११।९५ ]<br>रत्नत्रयमिह हेतु [ पु सि. २२० ]                                                                                                                                                                                                                                                   | 845<br>486<br>585<br>585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यस्तवात्महितं न वर्ण [ सम. स्तो. ]<br>ययाञ्जानि विभिन्नन्ते<br>यया शूद्रस्य वैदार्णे<br>यद्येतत्त्वापूर्वं [ तत्त्वानु. १५६ ]<br>यदा वया यत्र यतो [ अमि. पं १।३११ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रजसेदाणमगहर्ष [ मूला. ९१० ]<br>रतेररितमायातः [ बात्मानृ. २३२ ]<br>रत्तो वा दुट्ठो वा [ म. बा. ८०२ ]<br>रत्नश्रयमयी बम्यां [ महापु. ११।९५ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 836<br>386<br>383<br>488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यस्सर्वात्महितं न वर्णं [ सम. स्तो. ] ययाज्ञानि विभिन्नन्ते यथा सूद्रस्य वैदार्थे यथवेतत्त्वापूर्वं [ तत्त्वानृ. १५६ ] यदा यथा यत्र यती [ अभि. पं १।३११ ] यदिदं प्रमादयोगाद् [ पू. सि. ९१ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रजसेदाणमगहणं [ मूला. ९१० ] रतेररितमायातः [ बास्मानृ. २३२ ] रत्तो वा हुद्दो वा [ म. बा. ८०२ ] रत्नश्रयमयी धम्यां [ महापु. ११।९५ ] रत्नश्रयमिह हेतु [ पु सि. २२० ] रत्नश्रितयस्पेण [ त. स्छो. १।१।९४ ] रम्यमापातमान्त्रेण                                                                                                                                                                                                            | \$\$C<br>\$\$\$<br>\$\frac{4}{2}\$<br>\$\frac{4}{2}\$<br>\$\frac{4}{2}\$<br>\$\frac{4}{2}\$<br>\$\frac{4}{2}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यस्तवीत्महितं न वर्षं [सम. स्तो.] ययाज्ञानि विभिन्नन्ते ययाज्ञानि विभिन्नन्ते ययाज्ञानि विभिन्नन्ते ययाज्ञानि विभिन्नन्ते ययाज्ञानि विभिन्नन्ते १५६] यदा यथा यत्र यतो [ स्रमि. पं १।३११] यदार्या प्रस्त्रा प्रस्त्रा स्थासः यद्वित्रमानं भुवनान्त-                                                                               | E ? E ? E ? E ? E ? E ? E ? E ? E ? E ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रजसेदाणमगहणं [ मूला. ९१० ] रतेररितमायातः [ बात्मामु. २३२ ] रत्तो वा दुष्टो वा [ म. बा. ८०२ ] रत्नश्रयमयी बार्या [ महापु. ११।९५ ] रत्नश्रयमिह हेतु [ पु सि. २२० ] रत्नश्रयस्थणं [ त. २छो. १।१।९४ ] रम्यमापातमानेण रयणत्तर्यं ण बहुष्ट [ ह्रव्यसं. ४० ]                                                                                                                                                                              | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यस्तवित्महितं न वर्णं [सम. स्तो. ] यथाज्ञानि विभिन्नत्ते यथा सूबस्य वेदार्थे यथवेतत्त्रपापूर्वं [तस्त्वानु. १५६ ] यदा यथा यत्र यतो [अमि. पं १।३११ ] यदा यथा यत्र यतो [अमि. पं १।३११ ] यदार्थं प्रमावयोगाद् [पू. सि. ९१ ] यदोपजायते दोष यद्भिदा प्रस्पर्णं स्थासः                                                                                                                                                                                                                 | <ul><li>6</li><li>6</li><li>6</li><li>7</li><li>8</li><li>7</li><li>7</li><li>8</li><li>7</li><li>7</li><li>8</li><li>8</li><li>7</li><li>8</li><li>8</li><li>8</li><li>9</li><li>8</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><li>9</li><l< td=""><td>रजसेदाणमगहणं [ मूला. ९१० ] रतेररितमायातः [ जारमामृ. २३२ ] रत्तो वा दुद्दो वा [ म. जा. ८०२ ] रत्नश्रयमयी बाम्यां [ महापु. १११९ ] रत्नश्रयमदी बाम्यां [ पु. २२० ] रत्नश्रयस्थेण [ च. २७). १११९४ ] रम्यमापातमानेण रयणत्यं ण बहुइ [ इन्यसं. ४० ] रस्यमविष्साराः</td><td>\$\$&lt;<br/>\$\frac{2}{2}\$<br/>\$\frac{2}{2}\$<br/>\$\frac{2}{2}\$<br/>\$\frac{2}{2}\$<br/>\$\frac{2}{2}\$<br/>\$\frac{2}{2}\$<br/>\$\frac{2}{2}\$</td></l<></ul> | रजसेदाणमगहणं [ मूला. ९१० ] रतेररितमायातः [ जारमामृ. २३२ ] रत्तो वा दुद्दो वा [ म. जा. ८०२ ] रत्नश्रयमयी बाम्यां [ महापु. १११९ ] रत्नश्रयमदी बाम्यां [ पु. २२० ] रत्नश्रयस्थेण [ च. २७). १११९४ ] रम्यमापातमानेण रयणत्यं ण बहुइ [ इन्यसं. ४० ] रस्यमविष्साराः                                                                                                                                                                        | \$\$<<br>\$\frac{2}{2}\$<br>\$\frac{2}{2}\$<br>\$\frac{2}{2}\$<br>\$\frac{2}{2}\$<br>\$\frac{2}{2}\$<br>\$\frac{2}{2}\$<br>\$\frac{2}{2}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यसवित्महितं न वर्ण [ सम. स्तो. ] ययाज्ञानि विभिन्नन्ते यथा सूत्रस्य वैदार्णे ययचेतत्त्वापुर्व [ तत्त्वानु. १५६ ] यदा यथा यत्र यतो [ अमि. पं १।३११ ] यदिदं प्रमावयोगात् [ पु. सि. ९१ ] यदोपनायते वोच यद्भिदा प्ररूपणं न्यासः यद्भिदा प्ररूपणं न्यासः यद्भिदा भूननान्त- यद्भव मनसि स्थितं [ पद्म. पं. १०।१६ ] यद्भव रहने रुचितम्यः                                                                                                                                                 | <ul> <li>6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रजसेदाणमगहणं [ मूला. ९१० ] रतेररितमायातः [ जारमानु. २३२ ] रत्तो वा हुद्दो वा [ म. खा. ८०२ ] रत्नश्रयमयी सम्यां [ महापु. १११९ ] रत्नश्रयमध्ये हुतु [ पु सि. २२० ] रत्नश्रयमध्येण [ त. क्लो. १११९४ ] रम्यमापातमात्रेण रम्यमापातमात्रेण रम्यमापातमात्रेण रस्यमनिष्रसाराः रसा. स्वाहम्ळस्वण [ बरटा. हृ. ११४ ]                                                                                                                          | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यसवित्महितं न वर्ण [ सम. स्तो. ] ययाज्ञानि विभिन्नन्ते यथा सूत्रस्य वैदार्णे ययचेतत्त्वापुर्व [ तस्त्वानु. १५६ ] यदा यथा यत्र यतो [ अभि. पं १।३११ ] यदिदं प्रमावयोगात् [ पू. सि. ९१ ] यदोपजायते दोव यद्भिदा प्रस्पर्ण न्यासः यहितमानं भुवनान्त- यद्भित मनसि स्थितं [ पद्म. पं. १०।१६ ] यद्भेव मनसि स्थितं [ पद्म. पं. १०।१६ ] यद्भेव सवति तदा [ पू. सि. ११३ ]                                                                                                                    | 2<br>\$2<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$70<br>\$40<br>\$40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रजसेदाणमगहणं [ मूला. ९१० ] रतेररितमायातः [ बास्मानु. २३२ ] रत्तो वा दुद्दो वा [ म. बा. ८०२ ] रत्नश्रयमयी बम्यां [ महापु. ११।९५ ] रत्नश्रयमयी बम्यां [ त. २२० ] रत्नश्रयस्थेण [ त. २०ो. १।१।९४ ] रम्यमापातमात्रेण रम्यमापातमात्रेण रम्यमपातमात्रेण रम्यमपितमाराः रसा. स्वाहम्बस्वण [ बप्टा. हु. १।१४ ] रामीम संपंकितो [ पिण्डति. ६५७ ]                                                                                              | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यसवित्महितं न वर्ण [ सम. स्तो. ] ययाज्ञानि विभिन्नन्ते यया सूत्रस्य वैदार्णे यवचेतत्त्वापुर्व [ तत्त्वानु. १५६ ] यदा यथा यत्र यतो [ अभि. पं १।३११ ] यदिदं प्रमावयोगाद् [ पू. सि. ९१ ] यदोपजायते दोव यद्भिदा प्रस्पणं न्यासः यद्भिदमानं भुवनान्त- यद्भव मनसि स्थितं [ पद्म. पं. १०।१६ ] यद्भवं नवति तदा [ पू. सि. ११३ ] यस्न चेत्यते किञ्चिन्ना [ तत्त्वानु. १५५ ]                                                                                                                | C § 19 6 § 19 7 § 19 8 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19 9 § 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रजसेदाणमगहणं [ मूला. ९१० ] रतेररितमायातः [ बास्मानु. २३२ ] रत्तो वा हुद्दो वा [ म. बा. ८०२ ] रत्नत्रयमयी बम्यां [ महापु. १११५ ] रत्नत्रयमस् हेतु [ पु सि. २२० ] रत्नत्रयस्थेण [ त. २ळो. १।१।९४ ] रम्यमापातमानेण रयणस्यंण बहुद्द [ ह्रव्यसं. ४० ] रसायनिवयसाराः रसा. स्वाहम्ळळवण [ वप्टा. हृ. १।१४ ] रामिय संपक्तितो [ पिण्डनि. ६५७ ] रामव्यव्रव्यक्ताम्यां [ बास्मानु. १०८ ]                                                       | \$\$\\ \text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\$\fr |
| यसवित्महितं न वर्षं [सम. स्तो.] ययाजानि विभिन्नते यथा सूबस्य नेवार्षे यवचेतत्त्रपापुनं [तत्त्वानु. १५६] यदा यथा यत्र यतो [ असि. पं ११३११] यदा यथा यत्र यतो [ असि. पं ११३११] यदा यथा यत्र यतो [ असि. पं ११३११] यदां प्रमावयोगाद् [ पु. ति. ९१ ] यदोपजायते वोष यद्भिदा प्रस्पणं स्थासः यद्भितमानं भुवनान्त- यवदेव मनसि स्थितं [ पद्म. पं. १०१६ ] यखदेव रुवने विचितेम्यः यद्भेषं भवति तदा [ पु. ति. ११३ ] यश चेतयते किञ्जिला [ तत्त्वानु. १५५ ] यमित्ममनितान्तः [ आत्मानु. २२५ ]    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रजसेदाणमगहणं [ मूला. ९१० ] रतेररितमयातः [ नात्मानु. २३२ ] रत्तो ना हुद्दो ना [ म. ना. ८०२ ] रत्तत्रवयमयी सम्यां [ महापू. १११९५ ] रत्तत्रवयस्यो सम्यां [ नहापू. १११९४ ] रत्तत्रवयस्येण [ त. २लो. १११९४ ] रम्यमापातमान्नेण रवणस्यंण नृदृष्ट् [ ह्रव्यसं. ४० ] रसायनिवयसाराः रसा. स्वाहम्लल्लण [ वरटा. हृ. १११४ ] रामिय संपल्लितो [ पिण्डनि. ६५७ ] रामहेपक्रवाभ्यां [ नात्मानु. १०८ ] रामहेपद्वयेनाम्त०                               | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यसवित्महितं न वर्षं [सम. स्तो.] ययाजानि विभिन्नते यया सुब्रस्य वैदार्थे ययचेतत्त्वापुर्वं [तत्त्वानु. १५६] यदा यथा यत्र यतो [ असि. पं १।३११] यदि प्रमावयोगाद् [ पु. सि. ९१] यदोपजायते दोष यद्भिता प्रस्पणं न्यासः यद्भितमानं भुवनान्त- यद्भव मनसि स्थितं [ पद्म. पं. १०।१६] यद्भवे भवति तदा [ पु. सि. ११२] यद्भवं भवति तदा [ पु. सि. ११२] यद्भवं भवति तदा [ पु. सि. ११२] यमनियमनितान्तः [ आत्यानु. २२५] यमिना कुर्वता मनत्या                                                     | ८ ६ १ ६ १ ६ १ ६ १ ६ १ ६ १ ६ १ ६ १ ६ १ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रजसेदाणमगहणं [ मूला. ९१० ] रतेररितमयातः [ जात्मानु. २३२ ] रत्तो वा हुद्दो वा [ म. बा. ८०२ ] रत्तत्रवयमयी घम्यां [ महापू. १११९५ ] रत्तत्रवयस्येण [ त. रलो. १११९४ ] रम्यमापातमानेण रयणस्यंण वहुइ [ इन्यसं. ४० ] रस्यमविषसाराः रसा. स्वाहम्बस्वण [ वपटा. हृ. १११४ ] रामिय संपब्लितो [ पिण्डनि. ६५७ ] रामहेपक्कताभ्यां [ आत्मानु. १०८ ] रामहेपक्कताभ्यां [ आत्मानु. १०८ ] रामहेपह्रयेनान्त- रामहेपस्रोनमत्ताः                          | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यसवित्महितं न वर्ष [ सम. स्तो. ] ययाज्ञानि विभिन्नन्ते यया गृहस्य वैदार्षे ययचेतत्त्वापुर्व [ तत्त्वानु. १५६ ] यदा यथा यत्र यतो [ अमि. पं १।३११ ] यदिदं प्रमावयोगात् [ पू. सि. ९१ ] यदोपजायते वोव यद्भिदा प्रस्पर्ण न्यासः यद्भिदा प्रस्पर्ण न्यासः यद्भिदा मनसि स्थितं [ पद्म. पं. १०।१६ ] यद्यदेव वर्ष्वे वित्तिस्यः यद्येवं मनसि स्थितं [ पु. सि. ११३ ] यद्येवं मनसि तिवा [ पू. सि. ११३ ] यमनियमनितान्तः [ आत्मानु. २२५ ] यमिना भुवंदा मनस्या यवनालमसूराति [ अमि. पं. १।१४३ ] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रजसेदाणमगहणं [ मूला. ९१० ] रतेररितमायातः [ बारमानु. २३२ ] रत्तो वा हुद्दो वा [ म. बा. ८०२ ] रत्नश्रयमयी बार्या [ महापु. १११५ ] रत्नश्रयम्बर्धण [ त. क्लो. १११९४ ] रम्यमापातमान्नण रयणत्तर्यं ण बटुइ [ इन्यसं. ४० ] रसायनविपसाराः रसा. स्वादम्लक्ष्वण [ वरटा. हृ. १११४ ] रामिय संप्रित्ता [ पिण्डित. ६५७ ] रामहेपक्रताम्यां [ बात्मानु. १०८ ] रामहेपक्रताम्यां [ बात्मानु. १०८ ] रामहेपद्वयेनान्त- रामदेपादिकल्लोलं [ समा. तं. ३५ ] | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यसवित्महितं न वर्षं [सम. स्तो.] ययाजानि विभिन्नते यया सुब्रस्य वैदार्थे ययचेतत्त्वापुर्वं [तत्त्वानु. १५६] यदा यथा यत्र यतो [ असि. पं १।३११] यदि प्रमावयोगाद् [ पु. सि. ९१] यदोपजायते दोष यद्भिता प्रस्पणं न्यासः यद्भितमानं भुवनान्त- यद्भव मनसि स्थितं [ पद्म. पं. १०।१६] यद्भवे भवति तदा [ पु. सि. ११२] यद्भवं भवति तदा [ पु. सि. ११२] यद्भवं भवति तदा [ पु. सि. ११२] यमनियमनितान्तः [ आत्यानु. २२५] यमिना कुर्वता मनत्या                                                     | ८ ६ १ ६ १ ६ १ ६ १ ६ १ ६ १ ६ १ ६ १ ६ १ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रजसेदाणमगहणं [ मूला. ९१० ] रतेररितमयातः [ जात्मानु. २३२ ] रत्तो वा हुद्दो वा [ म. बा. ८०२ ] रत्तत्रवयमयी घम्यां [ महापू. १११९५ ] रत्तत्रवयस्येण [ त. रलो. १११९४ ] रम्यमापातमानेण रयणस्यंण वहुइ [ इन्यसं. ४० ] रस्यमविषसाराः रसा. स्वाहम्बस्वण [ वपटा. हृ. १११४ ] रामिय संपब्लितो [ पिण्डनि. ६५७ ] रामहेपक्कताभ्यां [ आत्मानु. १०८ ] रामहेपक्कताभ्यां [ आत्मानु. १०८ ] रामहेपह्रयेनान्त- रामहेपस्रोनमत्ताः                          | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| रागादीणमणुष्पा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २२२              | वदसमिदि गुत्तीको [ द्रव्यसं. ३५ ]                                | १४०                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| रागो जस्स पसत्यो [ पञ्चास्ति. १३५ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३२              | वचवन्चयातनास्य                                                   | ३६२                   |
| राज्ये सारं वसुषा [ काव्या. ७।९७ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 288              | वपुरेव तवाचध्टे                                                  | ६५२                   |
| रात्री च तत्त्यजेत्स्याने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३५७              | वपूरोऽप्रतिमासेऽपि [ तत्त्वानु १६८ ]                             | ४६१                   |
| रात्री दिवा च देवै-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५४७              | वयस्त्वापोडशाद्वाल्यं                                            | ४५३                   |
| रादिणिए उणरादि [ मूला. ३८४ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 430              | वयोवृद्धास्त्रपोवृद्धा                                           | १७८                   |
| राह अरिट्ठविमाण [ त्रि सा. ३४० ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 253              | वरोपिलप्सयाशावान् [र. श्रा. २३]                                  | १८५                   |
| राहुस्स अरिट्ठस्स य [ त्रि. सा. ३३९ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २२१              | वरं वृतं पदं दैवं [ इष्टो. ३ ]                                   | ५६६                   |
| रुविरादिप्यमासं [ मूळा. २७६ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ĘYY              | वर्गः शक्तिसमूहो [अमि. पं. १।४५]                                 | १४६                   |
| रूपाम्नायगुणैरात्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$6              | वर्तना अक्षणः कालो [ महापु. २४।१३९ ]                             | ११५                   |
| रूपैर्भयसूर्रविन्यै [ अमि. पं. १।२९३ ] १५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                | बस्लीवृक्षत्णार्यं                                               | २३१                   |
| ल्युनवृद्धात्रम् । व्यापः क आरा १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                | ववहारणको भासइ [ समय, २७ ]                                        | ४६१                   |
| <b>ಪ</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | ववहारो भूयत्यो [ समय. ११ ]                                       | 65                    |
| लक्खणदो णियलक्खं [ इ. नयच, ३५१ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १९८              | वसत्यादिस्यमृतादि                                                | €¥0                   |
| स्रवी स्रिनुतिश्चेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६७१              | वसदीसु अ पडिश्रदी                                                | 450                   |
| रुक्तां गुणीवजनमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२८              | वस्तु सदपि स्वरूपा [ पू. सि. ९४ ]                                | 248                   |
| <del>रु</del> तादार्वस्थिपाषाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86               | वाक्कायवित्तजानेक [ ज्ञानार्थ १८।४ ]                             | 388<br>220            |
| स्रव्यं मृहुर्तमपि ये [ अमि. आ., २।८६ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82               | वास्तिर्धिः वृपता कान्ति                                         | ५००<br>७०             |
| लवणं व सलिल जोए [ आरा. सा. ८४ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹8\$             | वात तद्गमकश्चान्य -                                              |                       |
| लाञ्छनाङ्गस्वरं छिन्नं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 990              | वान्ताञ्चकाञ्चिका                                                | 280                   |
| लुखे रात्री दिने भुक्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५९७              | वामोजिदक्षिणोरूव्वं [ योगशा, ८।१२६ ]                             | १९८                   |
| केपनं मार्जनं त्य <del>पत्</del> वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 388              | _                                                                | <b>£</b> 28           |
| छेवण भज्जण कम्मं [ मूला, ५२ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 386              |                                                                  | , 888                 |
| क्षोकानुवर्तना हेतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 469              | विकल्पा न प्रसूपन्ते [ क्वानाः २६।५१ ]<br>विकथाक्षकसायाणा        | ६५५                   |
| लोके शास्त्राभासे [पु. सि. २६]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १८५              |                                                                  | 5%0                   |
| छोबो बिकट्टिमो सबु [ त्रि. सा. ४ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 849              | विकारे विदुषां दोषो [सो. स. १३१]                                 | ६८५                   |
| कोको देश. पुरं राज्यं [ महापू. ४१२ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २०८              | विकहा तहा कसाया [ गो. जी. ३४ ]                                   | १३४                   |
| <b>होचो द्वित्रचतुर्मासै</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६९२              | विगलन्तु कर्मविपतर [ सम. स. २३० ]                                | ६०४                   |
| लोभे पुन- प्रवृद्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २६५              | विज्ञा सावितसिद्धा [ मूला, ४५७ ]<br>विणएण सुदमधीदं [ मूला, २८६ ] | 368                   |
| कोयायासपदेसे [ ब्रन्यसं. २२ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 284              | विषयाको होइ मोक्सं [ भावसं. ७४ ]                                 | ६४५                   |
| व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | वित्तैर्येषा प्रतिपदिमयं                                         | ८९                    |
| वचसा वा मनसा वा [ सो. उ. ६०२ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६५६              | विदितार्यंशक्तिचरितं                                             | 600                   |
| वज्जणमण्णुपाद [ भ. सा १२०९ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700              | विद्यामन्त्रै. समाहृय                                            | ४९५                   |
| वज्सदि कम्मं जेण [ द्रव्यसं. ३२ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>१३</b> ६      | विद्यावृत्तस्य संयूति [ र. श्रा. ३२ ]                            | 368                   |
| वणदाह किसिमसिकदे [ मूळा. ३२१ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 345              | विद्या सामितसिद्धाः                                              | १९७                   |
| वत्याजिणवक्केण [ मूला. ३० ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 863              | विषयज्ञान्जपयज्ञी [ मनु. २।८५ ]                                  | <i>\$</i> 9 <i>\$</i> |
| वदसमिदिदियरोघो [ प्रव २०८ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 386              | विनिद्राष्ट्रदलाम्मोन                                            | ६५६                   |
| वदसमिदिकसायाणं [ गो. जी ४६४ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 <del>1</del> 5 | विनिन्दनास्रोचनगर्हणै-                                           | २०२                   |
| The state of the s | ***              | त्यानः वनस्याचार्यसम्बद्धाः ।<br>-                               | ५९५                   |

|   |                                             |              |                                                                         | _           |
|---|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | <b>उ</b> द्घृ                               | तवाक्यान्    | <b>नुक्रमणिका</b>                                                       | ७२७         |
|   | विनैवोपादान <u>ै</u> ः                      | ९४           | जिसालापोपदेशानां [ बर्मि. पं. १।३१९ ]                                   | የ४५         |
|   | विपद्युच्चै: स्थेयं                         | 863          | शिल्पकारकवाक्पण्य [ सो उ. ७९० ]                                         | 888         |
|   | विभावा अनुभावा                              | २०           | शीते वर्षांसु चात्वा [ सप्टा, हू. ३।५६ ]                                | 880         |
|   | वियोजयति चासुमि [ सिद्धः हा. ]              | २३९          | <b>बुद्धस्फटिकसंकावं</b>                                                | ६५२         |
|   | विवर्ते. स्वैद्रंन्यं                       | 460          | शुभपरिणामनिरुद्ध                                                        | १६०         |
|   | विविक्त प्रासुक. सेव्य: [ थमि. श्रा. ८।४२ ] | <b>£</b> 88  | शुमंयुमुखसाद्भूत. [ महापु. २५।२१७ ]                                     | 468         |
|   | विसर्वयणरत्तनस्वय [ गो. क. ५७ ]             | २५३          | श्रेयलं पणक. किण्वं                                                     | २३१         |
|   | विस्मयो जनन निद्रा [ बासस्व. १६ ]           | \$00         | शोचति प्रथमे वेगे [ अमि. भ. भा. ]                                       | २७८         |
|   | विहास कल्पनाजाल [ ज्ञानार्ण, २।१३ ]         | 864          | श्रमात द्वीपसर्गेषु                                                     | ६१०         |
|   | विहाय सर्वसंकल्पान् [ ज्ञानार्णे. १८।१५ ]   | ३४६          | श्रीचन्द्रप्रमनाथपुष्पदशनी                                              | 468         |
|   | वीरमदीए सूलगढ [ भ. आ. ९५१ ]                 | २८५          | श्रीमान् स्ववभूर्वृपम. [ महापु. २५।१०० ]                                | 480         |
|   | बीरासन <b>दण्डा</b> चा                      | ५१०          | धृतादर्यमनेकान्त [ छचीय, ७३ ]                                           | १९५         |
|   | वृक्षादिछस्या                               | 99           | शुतं केवलवोधस्य                                                         | २०८         |
|   |                                             | , ६७१        | श्रोणिमार्ववत्रस्तस्त्र [ अमि, पं. १।१९६ ]                              | 358         |
|   | बुडी च मातामितरी [ मनुस्मृ. ११।१ ]          | 48           | प                                                                       |             |
|   | वेज्जावच्चणिमिसं [ प्रव. २५३ ]              | Fe           | पड् जीवनिकायवधं                                                         | २४६         |
|   | वेज्जेण व मंतेण व                           | 420          | पष्टससमयोः श्रीतं [ वराञ्जन. ५१२० ]                                     | 868         |
|   | वैयण वक्जावक्चे [ मूला. ४७९ ]               | 806          | वोडशैव कपायाः [ सत्त्वार्यसा. ५।११ ]                                    | 838         |
|   | वैमनस्ये च किं ध्यायेत् [ महापु. २१।७१ ]    | £50          |                                                                         |             |
|   | व्यवहारनयाश्चित्या [ त. क्लो. १।१।९६ ]      | <b>{</b> K\$ | स                                                                       |             |
|   | व्यवहरणनयः स्या [ सम. क. ५ ]                | 98           | सक्कारो संकारो [ भ. बा. ८८० ]                                           | २०३         |
|   | व्याक्षिप्तं च पराचीनं                      | 497          | सकलपरीपहृपृतना                                                          | 486         |
|   | ध्यापकामा विशुद्धाना                        | ६४९          | स काळो लोकमात्रो [ महापु. २४।१४२ ]                                      | ११४         |
|   | व्यानृतं प्रकृतं वियद्धि                    | १७९          | सप्रन्यारम्महिसाना [ र. था. २४ ]                                        | १८५         |
|   | व्रतवण्डकवायास [ अमि पं २३८ ]               | ३६५          | सङ्गः सर्वात्मना स्पाज्यो                                               | ३१५         |
|   | त्रतादाने च पक्षान्ते                       | ५९६          | सङ्गे कापालिकात्रेयी [ सो. स. १२७ ]                                     | १०१         |
|   | वसाना छेदनं कृत्वा [ अमि. प २४० ]           | १६८          | 4 44                                                                    | 3, ३४२      |
|   | द्मीहिभवतादिभिः चािल                        | ३८५          | सचित्रत पुढिब बार [ मूला ४६५ ]                                          | 398         |
|   | झ                                           |              | सच्य असच्यमोस [ म. आ. ११९२ ]                                            | ३५३         |
|   | ·                                           |              | मनीवा पृथिवी तोर्य                                                      | Yos         |
|   | शक्यो यथापनेतुं न                           | ३०२          | सण्णाओ य तिलेस्सा [ पद्मास्ति. १४० ]                                    | <b>१</b> ३२ |
|   | शनै शनैर्मनोऽजर्स [ ज्ञाना. २६।५० ]         | ६५५          | सित हि ज्ञातिर ज्ञेयं [ तस्त्रानुः ११८ ]                                | 385         |
|   | शय्यायामासने                                | ५३३          | मत्यमसत्यालीक                                                           | 758         |
|   | शरद्वसन्तयो रूसं [ अष्टा, ह्, ३।५७ ]        | 850          | सत्यं वदन्ति मुनयो                                                      | २५ <b>५</b> |
|   | घष्वद्दुःसहदु खदान                          | २८१          | सदेव सर्वं को नेच्छेत् [ क्षातमी. १५ ]<br>सदोपा न फर्कं दत्ते           | <b>११७</b>  |
|   | शरवदमात्मीयेषु                              | \$0X         | सदाया न फल दत्त<br>सहहवा पत्तिय सा [ भ, सा. ७ ]                         | ६३५<br>१०६  |
|   | शान्य नास्तिक याग्ञ [सो. च ८०४]             | १८२          | सहस्था पात्तव का [ न. वा. छ ]<br>मट्डम्यमस्मि चिदहें [ तत्त्वानृ. १५३ ] | १९३         |
| ` | शास्त्र लक्ष्मविकल्पा                       | <b>\$</b> 8  | पर्त्रव्यवास्य । ययह । सरवातुः १७३ ।                                    | እአኒ         |

| सघरासंयमे क्षान्ति                          | 340    | सर्वेष्यङ्गिन्द्रयायूंषि [ अमि. पं. १।१२५ ] | २३५                  |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------|
| सवर्मणैव साव्यस्य [ आसमी. १७६ ]             | \$\$\$ | सर्वेराषश्यकैर्युक्तः                       | ₹ <b>%</b> 0         |
| सनवव्यञ्जनशती                               | ५८३    | सम्बाहि संबतीहि [ वृ. कल्प. ६३९९ ]          | <b>Ę</b> 20          |
| सन्तः सच्चरितोदयव्यसनिनः                    | YZZ    | सल्लैहणा दिसा [ भ. आ. ६८ ]                  | 483                  |
| सुक्त्यायन्द्रनवेखाया                       | 205    | सन्वेणवि जिणवयणं                            | 468                  |
| सन्तूपुराळककपादताडितो                       | ३२३    | स व्याघेरिव कल्पत्वे [ अभिः आ. ८।१९ ]       | ६३८                  |
| सन्मार्गप्रतिकूलो<br>सन्मार्गप्रतिकूलो      | ५४७    | सम्बस्स कम्मणो जो [ द्रव्यसं. ३७ ]          | 888                  |
| सुरूयसन्तं द्विजं दृष्ट्वा                  | १६१    | सब्दे सलु कम्मफर्ल [ पञ्चास्ति, ३९ ]        | <b>१</b> ३०          |
| स पञ्चेकयमोधीत                              | १७२    | सब्बेसणं च विहेसणं [ मूला. ६।७० ]           | ४१०                  |
| सप्डिक्कमणो घम्मो [ मूला. ७।१२९ ]           | 223    | स वॉसितव्रतोऽनास्वान् [ महापु. ३६।१०७ ]     | ५०१                  |
| सपयत्य तित्ययरं [ पञ्चास्ति. १७० ] ७,       | ५४९    | सहसाणाभोदद [ भ. बा. ११९८ ]                  | ३५५                  |
| सपरं बाबासहियं [ प्रव. १।७६ ]               | \$ \$  | सहसानामोगितदुः त्रमा                        | १४४                  |
| सप्तविंशतिरुच्छ्वासाः [ व्यमि. व्या. ८।६९ ] | ६१२    | साकारे वा निराकारे                          | १२०                  |
| सप्ताहादीपर्धं केचिव्                       | ₹१७    | साकेतपुराधिवदी [ भ. आ. ९४९ ]                | २८५                  |
| सप्रतिक्रमणी धर्मी                          | 488    | सा ज्ञानं चेतना नूनं [ पञ्चाच्यायी स. १९८ ] | १२१                  |
| समणा समणा णेया [ द्रव्यसं. १२ ]             | 775    | साण किविण तिहिमाहच [ मूला. ४५१ ]            | ३९१                  |
| समपर्यकृतिषद्यो                             | ५१०    | साधारं सविचारं                              | ५०९                  |
| समभवमहमिन्द्री                              | ४५७    | साधुसंवृत्तवाम्बृत्ते [ ञ्चानार्णं, १८।१७ ] | ३४६                  |
| समवाको पञ्चण्हं [ पञ्चास्ति. ६ ]            | ४६९    | सार्घेति ज महत्वं [ म. बा. ११८४ ]           | ३३५                  |
| समस्तमित्येव मपास्य कर्म [ सम. क. २२९ ]     | Foğ    | सामीस्तं सहमानस्य                           | ६१६                  |
| समानास्ते मसूराम्मो [ अमि. पं. १।१५४ ]      | 848    | सामण्य पञ्चया खलु [ समय. १०९ ]              | ५५६                  |
| समुदेति विखयमृच्छिति                        | 288    | सामाइष चरवीसत्यव [ मूला. ५१६ ]              | ५६७                  |
| सम्मत्तवाणवस्य [ मावसं. ६९४ ]               | Ę      | सामाइयम्हि दु कदे [ मूला, ५३१ ]             | ५७८                  |
| सम्मत्तवाण संजम [ मूला. ५१९ ]               | 200    | सार्वं कथञ्चिदचितैः [ माषकाव्य ]-           | 866                  |
| सम्मत्तादीचारा संका [म आ. ४४]               | १७४    | साहारणमाहारो [ गो. जी. १९२ ]                | २१२                  |
| सम्माइट्टिस्स वि [ म. सा. ७ ]               | ₹0¥    | सिञ्जायरपिण्डे या [ वृ कल्प. ६३६१ ]         | 864                  |
| सम्यकानं कार्यं [ पु. सि. ३३ ]              | १५९    | सिय अत्वि पत्थि उभय [ पञ्चास्ति. ११४ ]      | २२७                  |
| सरागवीतरागातम [सी. स. २२७]                  | १५३    | सिद्ध चारित्रचैत्येषु                       | ६६६                  |
| सरागे वीतरागे च [त. रळो. १।२।१२]            | १५२    | सिद्ध चारित्रमन्ति                          | ६६९                  |
| सर्गश्च प्रतिसर्गश्च [ब्रह्मपु. ]           | २०९    | सिद्धत्वे यदिह विभाति                       | 886                  |
| सर्वकर्मप्रसौ मोहे                          | ३७३    | सिद्धनिपेधिकावीर '                          | ६४९                  |
| सर्वयात्तं प्रतिकामन्                       | ६०५    | सिद्धभक्त्या बृहत्साधु                      | ६६०                  |
| सर्वया क्षणिको जीवः [ अमि. आ. २१६ ]         | 98     | सि <b>द्ध</b> भक्त्योपवास <b>रव</b>         | ६६१                  |
| सर्वज्ञेन विरागेण [ अभि. श्रा. २।७ ]        | ९६     | सिद्धयोगिस्रघु <del>गन्त्</del> या          | ६६१                  |
| सर्वदा सर्वथा सर्व                          | ४३५    | सिख्युत्तनुति कुर्यात्                      | ६७८                  |
| सर्वाभिकाषिणः सर्वं                         | 38     | सिद्धयुतसुचारित्र-                          | ६६६                  |
| सर्वासामेव शुद्धीना                         | 880    | सिद्धाचार्ये <b>छ</b> षुस्तुत्था            | ६६०                  |
| सर्वेषा समयाना                              | २५०    | सिद्धान्तसूत्रविन्यासे [ ज्ञानार्ण. १८।१६ ] | <i>\$</i> 8 <i>€</i> |

| <b>उद्</b> मृतवाक्यानुक्रमणिका          |                 |                                              |               |  |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------|--|
| सिद्धिर्वृद्धिर्जयो पृढी                | <b>१</b> ३      | संवतश्रममाछोन्य                              | 366           |  |
| सिद्धे चैत्ये श्रुते मित-               | ६६५             | संयोजनमुक्करणे                               | <b>388</b>    |  |
| सिद्धः सिद्धपर्ति कालेन                 | १०६             |                                              | २४२           |  |
| सीलेसि संपत्तो [ गो. भी. ]              | ३३७             |                                              | 188           |  |
| सुखतहेतु संप्राप्ति                     | 480             | संववहरणं किच्वा [ मूला. ६।४८ ]               | 388           |  |
| सुष्णायारणिवासी [ चारि. पा ३४ ]         | 375             | संबुका माद्वाहा [ पश्चास्ति. ११४ ]           | 270           |  |
| सुतरामि संयमय                           | २६६             | संवेको णिब्वेको [ मावर्स. २६३, वसु. ४०७ ]    | १९०           |  |
| मुत्तं गणहरकहिदं [ मूला. २७७ ]          | 484             | संवेगप्रश्रममास्तिक्य [ अमि. पं. १।२९० ] '   | 288           |  |
| सुप्रशस्तं भवेत्स्यानं                  | 488             | संसकः प्रचुरिच्छद्र [ अमि आ. ८।३९ ]          | 999           |  |
| सुरणरणारयतिरिया [ पञ्चास्ति. ११७ ]      | २२७             | संसमनयणी य तहा [ भ. जा ११९६ ]                | २६१           |  |
| सुदुमणिगोद अवस्त्र [ गो. बी. ३१९ ]      | २०५             | संसृष्टकचकपरिसा                              | 404           |  |
| सुह्परिणामो पुण्णं [ प्रव २।८९ ]        | 448             | स्तनी मासग्रन्थी [ वैराग्यस, १६ ]            | २९२           |  |
| सूहमक्कोभोपवान्तास्यौ                   | २३७             | स्त्रीयोष्ठी वृष्यभुक्तिस्च                  | 343           |  |
| सूक्ष्मं स्रोभं विदन्                   | \$0\$           | स्त्रीपुंसयोनंबाछोका                         | 306           |  |
| सूक्षमसूरुमी समीक्ष्यैका                | 423             | स्थिरीकृतखरीरस्य [ क्षानार्थं. १८।१८ ]       | \$ <b>Y</b> @ |  |
| सुक्नापूर्णनिगोदस्य                     | 204             | स्थिरीभवन्ति चेतासि [ ज्ञाना, २६।२५४ ]       | ६५५           |  |
| सूती सुंडी रोगी [ मूला. ४९ ]            | 196             | स्वीयते येम तस्त्यानं                        | <b>६२</b> २   |  |
| सूती शौण्डी तथा रोगी                    | 386             | स्नामभूपापयः अप्रैडा                         | 368           |  |
| सूर्रेनिवेधिकाकाये                      | 503             | स्मिग्धः स्थामस्कान्त्रलिस [ काव्यप्र. ११२ ] | ₹०८           |  |
| सेघा बष्णमृगश्खागः                      | 464             | स्मयेन योज्यानस्येति [र आ २६]                | १७६           |  |
| सेवंदो वि ण सेवह [ समय. १९७ ]           | 448             | स्मरगर्छमनोविषर्वं                           | 444           |  |
| सैद्धान्तस्य मुनेः सिद्ध                | 502             | <b>स्मरणपदमनुपरन्ति</b>                      | ५१६           |  |
| सैद्धान्दाचार्यस्य                      | 502             | स्याञ्जक्षयोरघोमार्थे [ योगधा. ४।१२५ ]       | 999           |  |
| सोइंदिएण एयं [ पद्माचक १४।८ ]           | o# §            | स्यात्कारभीवासवस्यै                          | १९८           |  |
| सोयहि विछपि [ भ. भा, ८८४ ]              | २७६             | स्यात्तदुत्रयमाकोचना [ बाबार. ६।४२ ]         | در څ وه       |  |
| सोलस पणबीस णर्म [ गो. क. ९५ ]           | 60              | स्याहादकेवछज्ञाने [ बाप्तमी. १०५ ]           | २०८           |  |
| संक्रमध्य प्रकाशस्य                     | ACK             | स्यास्त्रविक्रमणा मन्तिः                     | <b>\$</b> 90  |  |
| संकिय मनिस्तय निक्सित [ पिण्डनि. ५२० ]  | 394             | स्यान्मण्डलाखपेक्षायां                       | २६०           |  |
| संबोगमूलं बीवेण [ मूला. ४९ ]            | ¥               | स्यान्यतिविपुका पोदा                         | 203           |  |
| सज्ञासंस्थाविवोषाच्य [ आप्तमी. ७२ ]     | 215             | स्युभिष्यादर्शनज्ञान [ तत्त्वानु. ८ ]        | 865           |  |
| संज्ञासज्ञद्वयावस्या [ म. पु. २५।९५ ]   | 468             | स्यां देवः स्यामहं यक्षः [ सो. स. ]          | ०७५           |  |
| संज्ञी चाहारक प्रोक्त                   | २३८             | स्बदुःसनिर्वृणारम्भाः [ महापू. ९।१६४ ]       | १९            |  |
| संज्वस्नमोक्तवायाणा [ बिम. पं सं १।३९ ] | \$ <b>\$</b> \$ | स्वक्षेत्रकाछमावैः [ पु. सि ९२ ]             | २५३           |  |
| संवोषकारी साधूना                        | <b>\$60</b>     | स्वपरप्रामदेशेषु                             | 95e           |  |
| संविविश्लेषणं तन्द्रा                   | २७७             | स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्ता [ विमि था, ३।५६ ]  | 156           |  |
|                                         | , ३७१           | स्यमनः परीस्य बल्परमनो                       | २०१           |  |
| संप्रयपडलिंह कोयणहं                     | १७८             | स्वयमेवात्पनात्मार्थ                         | २४७           |  |
| संभमाहरणं कृत्वा                        | 360             | स्वयमिष्टं न च द्विष्टं [तस्वानु. १५७ ]      | <b>XX</b> \$  |  |
| 53                                      |                 |                                              |               |  |

# पारिमापिक शब्द-सूची

|                                  | ख                   | अपहृत संयम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                      | •                  |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <b>अ</b> क्रियाचादी              |                     | Contract of the Contract of th | ¥1              | ६ मावतं              | •                  |
| वसर शतका                         | 15, 44              | Warning .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                      | 193 ESI            |
| वहार समास                        | 404                 | षप्रत्यवीद्यतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नेक्षेप २४      | et al al C           |                    |
| वङ्गप्रविष्ट                     | 3. 50E              | विभन्नदसपूर्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      | 9                  |
| भङ्गवाह्य                        | - २०७               | विमहतदोप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 920             | बाहारक्श             | रीर १५३            |
| मङ्गार बोव                       | २०७                 | वर्षपयीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                      | हैं ४२             |
| मन्बेचदोष                        | 800                 | वयसम्बद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\$</b> \$\$  | <b>वैयसिमिति</b>     | •                  |
| मज्ञाम चेतना                     | 100                 | वहंन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १५७             | Birne                | ३५२                |
| व्याप पत्ना                      |                     | वलोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9               |                      | ₹                  |
| षद्मान मिध्यात्व                 | 58                  | ववगाढ सम्यक्तव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224             | बत्सर्ग समिति        |                    |
| <b>ध्रमानवादी</b>                |                     | <b>जन</b> विज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५७             | वहिव्द्दोप           | ३५६                |
| वतिमात्रदोप                      | 84                  | ववमौदयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २०१             | विद्यासवीप           | ₹७९                |
| विषयम                            | 404                 | <b>अव</b> म्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 402             | उद्यवम्              | 160                |
| वध-करण                           | 284                 | म्बृद्ध निऋयनय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 456             | <b>उद्यो</b> तन      | ७१                 |
| <b>मन्सरीमा</b> वा               | 185 P               | खुद सद्भूत व्यवहार<br>सद्भूत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७६              | विकरण संगोन          | υţ                 |
| अनुकानवप                         | १६२ व               | सद्भूत व्यवहारनय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नय ७७ ३         | पचरित असद्गृत        | 488                |
| <i>बना मोग निक्षेप</i>           |                     | ंशी<br>वंशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99 8            | पमान सत्य            | ब्य. ७७            |
| जानित्य निर्वास                  | 4,8 gls             | मिन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४५ क           | विद्यान              | 240                |
| जानवृत्तिकरण                     | र वृष् ।            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३ स्वे         | या संयम              | 176                |
| <b>अ</b> त्रकार                  | TYC array           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>{ { { 0</b>  | या यथम               | rre                |
| वनुष्यरित वसद्मृत                | · 843 Street        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Ų                    |                    |
|                                  | ના ખા               | वदोप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jan Gable       | चिमिथ्यात्व          |                    |
| अनुप्रविकाः                      | ७७ वाजा             | ानी भाषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tinne           | विमिति               | ۲۶, ۶ <sub>۴</sub> |
| भनुभवरित शुद्ध सद्मूत<br>व्यवहार | नाशाः               | <b>सम्य</b> क्त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                      | १५४                |
| व्यवहारनय<br>अनुमागवन्य          | ७७ वादानी           | THINK ATTING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140             | औ                    |                    |
| नुयोग                            | -9 3 to             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५५ वीप्रा       | मेक सम्य <b>क्</b> त | የ፟ነγ               |
|                                  | <sup>भ</sup> गुकर्म | ₹0 <b>१,</b> १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | o aj            | 45                   | 1.18               |
|                                  |                     | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                      |                    |
|                                  | जा राधना            | ÷ 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T 200000        | ₹                    | <b>८</b> ५         |
| 4                                | ५७ गलोचना           | 68, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १ कमंचेतना<br>१ | ग                    | र <b>्</b>         |
|                                  |                     | ५१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4G41            |                      | रिष्               |
|                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कर्मफुल चे      | ना े                 | -                  |
|                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | ₹                    | ₹●                 |

| क्पाय                  | 838          | <b>হা</b>                      |                    | नयामास                | 888          |
|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| कायक्लेश तय            | 409          | ज्ञानचेतना                     | १३१                | नामकर्म               | १३७          |
| कायगुप्ति              | <b>384</b>   | ज्ञानाराधना                    | ٧                  | नामनिक्षेप            | 140          |
| कायोत्सर्ग             | ६१०          | ज्ञानावरण                      | १३७                | नामसत्य               | २५९          |
| कालद्रव्य              | ११५          | ₹                              |                    | निक्षिसदोष            | 386          |
| काल लब्ब               | 64, 284      |                                | 00 0               | निगोत्त               | २३२          |
| कालवादी                | 94           | तत्त्व                         | 99, 800            | नित्यनिगोत            | 543          |
| कालाणु                 | ११५          | ततुभय                          | ५१७                | निमित्तदोष            | 356          |
| काक्षा अतिचार          | 168          | त्तप                           | ۹                  | नियति                 | 94           |
| कुशील<br>-             | 478          | तपप्रायश्चित्त                 | 488                | निर्वर्तना            | 583          |
| कुयावादी<br>क्रियावादी | 57           | तीर्थकरत्व मावना               | , 6                | निर्वहण ,             | ७१           |
| की <b>तदोष</b>         | 308          | द                              |                    | निङ्चयनय              | 98           |
|                        |              | दर्शनमोह                       | ef\$               | निषिद्धदोष            | 964          |
| ध                      |              | दर्शनावरण<br>दर्शनावरण         | <b>१३७</b>         | निसर्गं               | १४९          |
| क्षयोपश्चम             | 184          | दायकवोष                        | 996                | निस्तुरण              | , 08         |
| क्षयोपशमञ्ज्य          | १४६, १४७     | दायगयाय<br>दुःप्रमुष्ट निक्षेप | २४३                | नोषायमभावसिद्ध        | ٩            |
| क्षायिक सम्यक्त        | 848          |                                | <b>368</b>         | न्यस्तवोष             | 363          |
| , ,                    | ,1 ,         | दूतदोष<br>देशघाती              | १४६                |                       |              |
| • (                    |              | देशनास्त्रव्य                  | ८५, १४७            | प                     |              |
| गणेर्धर                | 9            |                                | 188                | पद्मासन               | 640          |
| गर्भान्वयक्रिया        | ئ َ          | प्रन्य<br>द्रव्यनिक्षेप        | <b>१</b> २०        | परमाणु                | 883          |
| गुर्ण                  | ११२          |                                |                    | परमावगाढ सम्यक्त्व    | १५७          |
| गुंसि                  | <i>\$</i> 88 | द्रव्यनिर्जरा                  | 888                | परिवर्तित दोष         | 764          |
| गोत्रकर्म<br>″         | थह           | द्रव्यपाप                      | 288                | परिहार                | 478          |
| " <b>.</b>             | r            | द्रस्यपुषय                     | 253                | पर्यंद्धासन           | <b>\$</b> 90 |
| चरणानुयोग              | २१०          | इन्यप्राण                      | २२७                | पयक्ति                | १४५          |
| चारित्रमोह             | १३७          | द्रव्यबन्ध<br>द्रव्यमन         | १ <b>३६</b><br>११३ | पर्याय                | ११२          |
| चिकित्सादोष            | 999          | द्रव्यमोक्ष                    |                    | पर्यायश्रुतज्ञान      | २०४          |
| चूर्णदोष               | 398          |                                | १४२, १४३           | पर्याय समास श्रुतज्ञा | न २०६        |
|                        | 1 4 2 3      | द्रव्यसवर                      | . 840              | पश्चात् स्तुतिदोष     | \$9\$        |
| Ę                      | 3            | द्रव्यानुयोग                   | २१०                | पार्श्वस्य '          | 470          |
| छेद प्रायश्चित्त       | 470          | द्रव्यास्रव                    | 818                | पिहित्रदोष            | ३९५          |
| छोटित दोष              | 798          | घ                              |                    | पुद्गल -              | ११२, ११६     |
|                        |              | <b>घात्रीदोष</b>               | 368                | पूतिदोष               | 960          |
|                        | F            | घूम दोव                        | ¥00                | पूर्वस्तुतिवोष        | 393          |
| जनपदसस्य               | . २५९        | 4                              | -1                 | पुण्छनी भाषा          | २६२          |
| जिनमुद्रा              | ाः ६२२       | इस ८ न                         | 127                | प्रकृतिबन्ध           | ・" १३७       |
| जीव'                   | 1838,7838    | न्य ग                          | ११०, १११           | प्रशापनी थाषा         | 77,500       |
|                        |              |                                |                    |                       |              |

| प्रतिक्रमण           | ५१७, ५९४              | -मनोगुसि           | ः ३४५         | विविक्तशय्यासन          | ~ 400     |
|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| प्रतीरयसत्य          | -240                  | , मन्त्रदोष        | ₹ <b>%</b> ₹  | विशुद्धि <b>ल</b> िष    | ८५, १४७   |
| अत्याख्यान           | 608                   | मस्करिपूरण         | 66            | विस्तार सम्यक्त         | १५७       |
| प्रत्याख्यानी भाषा   | - 1267                | मार्ग सम्यक्त्व -  | - १५७         | वेदक सम्यक्त            | १५५, १५६  |
| प्रत्येकबृद्ध        | 9                     | माळारोहण दोष       | 326           | - वैवावृत्य             | 432       |
| त्रथमानुयोग          | 205                   | मिष्यात्व          | ८७, ९७        | व्यञ्जनपर्याय           | - 553     |
| प्रदेशबन्ध           | १३७                   | मिश्रदोष           | 167           | व्यवहारनय               | ७२, ७४    |
| त्रमाद               | 838                   | मुक्ताशुक्तिपुद्रा | <b>444</b>    | व्यवहाररत्नत्रय         | 57        |
| त्रशम                | १५३                   | मूलकर्म दोष        | <b>388</b>    | <b>च्यवहारसत्य</b>      | २६०       |
| प्राप                | १२१, २२७              | मूल प्रायश्चित     | 470           | ध्युत्सर्ग              | 486, 488  |
| प्रादुष्कार दोष      | 468                   | मोक्ष ६,१          | ४२, १४३       | <b>ম</b> ব              | 258       |
| प्रामृतक दोष         | १८२                   | म्रक्षितदोष        | 384           |                         |           |
| प्रामित्य दोष        | 964                   | 37                 |               | श                       |           |
| <b>प्राय</b> श्चित्त | 487                   | य                  |               | शङ्का अतिचार            | 144       |
| प्रायोगिकी छन्धि     | १४७                   | याचनीभाषा          | २६२           | विद्वतदोष               | 384       |
| ब                    |                       | योग                | १३५           | शुद्धनिश्चयनय           | ७६        |
| •                    |                       | योगमुद्रा          | ६२२           | जुद्ध सद्मूत व्यवहा     | रनय ७७    |
| वन्ध                 | १३५, १३६              |                    |               | श्रद्धान प्रायश्चित्त   | 423       |
| बिलदोष               | <b>₹८</b> ₹           | , ₹                | ** *          | धृत                     | 222       |
| वीज सम्यक्तव         | १५७                   | रसपरित्याग्र       | 408           | श्रुतकेवली              | 9         |
| स                    |                       | रूपसस्य 📜          | २६०-          |                         | ११९, २०४  |
| गक्तपान संयोग        | 2004                  | ,<br>, es          | 4"            |                         |           |
| मध्य                 | 588                   |                    |               | स                       |           |
| भावनिक्षेप           | १४५                   | <b>छिसदोष</b>      | - 999         | संक्षेप सम्यवस्य        | 840       |
| भावनिर्जरा           | <b>१</b> २०           | लोक                | ११५           | संज्ञी                  | १४५       |
| सावपूप<br>सावपूप     | <i>\$</i> 8 <i>\$</i> | व                  |               | सयोजनासस्य              | 249       |
| भावपुष्य             | 959                   | वचनगृप्ति          | ३४५           | सयोजनादोप               | 800       |
| साव <u>प्रा</u> ण    | \$ <b>7</b> \$        | वनीपकदोष           | 388           | संरम्भ                  | २४२       |
| भावबन्ध              | २२७<br>१३६            | बन्दनामुद्रा       | ६२२           | सबेग                    | 843       |
| भावमन                | 883                   | वर्तना             | 284           | सशयमापा                 | २६२       |
| भावमोक्ष             | १४२, १४३              | विचिकित्सा अतिचार  | १७२           | संसक                    | 450       |
| भावसत्य              | 748                   | विद्यादीष          | 363           | सत्यव्रत                | २५१       |
| भावसंबर              | \$80                  | विनय               | २११           | सद्भूत व्यवहारनय        | 99        |
| भावास्त्रव           |                       | विनयमिष्यात्व      | ८९, ९६        | समारम्म                 | 285       |
| ગાવાભવ               | 935 933               |                    |               |                         |           |
|                      | १३२, १३३<br>३५३       | विपरीत मिध्यात्व   | 90, 98        | सम्मतिसत्य              | 740       |
| माषा समिति           | १३२, १३३<br>३५३       |                    | ९०, ९६<br>४०० | सम्मतिसस्य<br>सम्यक्त्व | 950<br>80 |
|                      |                       | विपरीत मिध्यात्व   |               | सम्यवस्य                |           |

#### धर्मामृत ( अनगार ) ४६७ सर्वघाती १५७ स्याद्वाद १४६ सूत्रसम्यक्त्व 159 सहसानिक्षेप 788 583 स्कन्घ स्वच्छन्द 420 साघना ७१ 978 स्वभाववादी स्तव 94 सामारणदोप स्थापना निक्षेप ३९७ १२० स्वाभाविक मिध्यात्व 98 साघिकदोप 360 स्थापना सत्य २५९ £ सामायिक 456 स्थितिवन्ध १३७ हिंसा २२६